श्री काशी संस्कृत प्रन्थमाला १०

श्रीवैद्यनाथविर्चितः

# जातकपारिजातः

'सुधाचालिनी' संस्कृतटीका तथा 'विमला' हिन्दीटीकासहितः



# चीरवन्भा संस्कृत संस्थान

भारतीय खांस्कृतिक खाहित्य के प्रकाशक तथा वितरक पो॰ आ॰ जीवम्भा, पो॰ वा॰ नं॰ ११३६ जड़ाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन बाराणसी (भारत)

### ग्रन्थ-परिचय

ज्योतिष के दो भाग हैं गणित एवं फलित। गणित को सिद्धान्त कहते हैं खौर जिसमें जातक के फलादेश वर्णित हैं उसे फलित ज्योतिष कहने हैं।

मानव मन सामूहिक फल जानने में जितनी रुचि नहीं रखता उससे कहीं श्रिधिक वह श्रपने व्यक्तिगत जीवन के शुभाशुभ भविष्य फल जानने की उत्कट श्रिभलावा रखता है।

प्रस्तुत जातकपारिजात १८ अध्याय का विशालकाय प्रन्थ है।

अध्यायों में विषय-संयोजन निम्न प्रकार से है-१. राशिशील।ध्याय, २. प्रहणामस्वरूपगुण मेद, ३. वियोनि (पशु-पक्षी ख्रादि) जन्म का निरूपण, ४. ब्रारिष्टाध्याय, ४. प्रहों की निसर्ग ख्रायु (ख्रायुद्धिय), ६. जातकभङ्ग (शुभ योग नाशक योग), ७. राजयोग, ८. द्वयादि-प्रह (दो-दो प्रहों) का योग, ९. मन्यब्दादि-प्रल (मन्दयुद्धि ख्रादि फल), १०. ख्रष्टक वर्ग (स्थादि प्रहों के वर्ग) ११. प्रथम द्वितीय भाव फल, १२. तृतीय चतुर्थ भाव फल, १३. पद्मम षष्ठ भाव फल, १४. दशमैकादशद्वादश भाव फल, १६. खीजातक (ख्रियों के देह का शुभाशुम फल ख्रादि); १७. कालचकदशा, १८. दशा-फल (दशापतप्रहों के शुभाशुम फल)।

संस्कृतानुरागियों के लिए संस्कृत व्याख्या बड़ो सरल सुबोध शौली में है श्रीर हिन्दी व्याख्या से इसके कितन रहस्य भाव को विद्वान व्याख्याकार ने सुगमतापूर्वक समझाने का प्रयास किया है। स्थान-स्थान पर चक. कोष्ठक, कुण्डलीय श्रीर तालिका देकर ग्रन्थ को सर्वोपयोगी बनाया गया। फलित ज्योतिष के चित्र में यह प्रकाशन एक नवीन श्रम्थाय जोड़ता है तथा फलित ज्योतिष विद्या में कित रखने वाले श्रन्य सर्वसामान्य जनों के लिए भी यह ग्रंथ श्रित संग्राह्य है।

मूल्य रू० ७४-००





# काशी संस्कृत ग्रन्थमाला

श्रीदैवज्ञवैद्यनाथविरचितः

# जातकपारिजातः

काशिकराजकीयसंस्कृतपरीक्षासमितिलब्ध-सुवर्ण-रजत-पदक-ज्यौतिषाचार्य-पोष्टावःर्य-काव्यतीर्थाद-पदवीकचातुरब्दरिकोपाह्व

पण्डित श्रीकपिलेश्वरशास्त्रिणा

स्वोपज्ञया 'सुधाराालिनी' समाख्यया मंस्कृतटीकया मिरजापुरमण्डलान्तर्गत'आही' पामस्थज्ञङ्करपाठकालाध्यापक

> दैवज्ञभूषणपाण्डेयोपाह्न पण्डित श्रोमातृप्रसादशास्त्रि-निर्मितया 'विमला' हिन्दीटीकया च सनाथीकृत्य सम्पादितः



# चीरवन्भा संस्कृत संस्थान

भारताय संस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा विकेता पो० आ० चौखम्भा, पो० बा० नं० ११३६ जड़ाव भवन, के. ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन वाराणसी (भारत) प्रकाशक: चौलम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

संस्करण: पञ्चम, वि॰ संवत् २०४१ (१६८४)

मूल्य : ६० ७५-००

ि चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी इस ग्रन्थ के परिष्कृत मूल-पाठ एवं परिवधित टीका - परिशिष्ट आदि के सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन हैं।

फोन: ६५८८६

अन्य प्राप्तिस्थान

चौखम्भा विश्वभारती

पोस्ट बाक्स नं० १०८४ चौक ( चित्रा सिनेमा के सामने ) बाराणसी-२२१००१ ( भारत )

फोन: ६४४४४

KASHI SANSKRIT SERIES

# **JĀTAKAPĀRIJĀTA**

OF

ŚRĪ DAIVAJÑA VAIDYANĀTHA

Edited with 
'SUDHASALINI' Sanskrit Commentary

by

Jyotişāchārya, Kāvyatīrtha etc.,
Pt. KAPILEŠVARA CHAUDHARY

with

'VIMALA' Hindi Commentary

by

Daivajña Bhūsaņa Pt. MĀTŖPRASĀDA PĀŅDEYA

## CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN

Publishers and Distributors of Oriental Cultural Literature
P. O. Chaukhambha, Post Box No. 1139
Jadau Bhawan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane
VARANASI (INDIA)

# निवेदनम्

नाविदितन्तत्रभवतामाधुनिक-ज्यौतिषशास्त्रसम्बन्धिनामयं जातकपारिजातोऽ-द्यत्वे सकलप्रान्तीयराजकीयपरीक्षापटले आचार्यपरीक्षायामेवाङ्गीकृत इति । परत्र ''टीका गुरूणां गुरुः'' इति वचनं यथार्थयतामन्तेवसतां निष्टीकेऽस्मिन् यन्थेऽभिष्रेत-सिद्धिर्न केवलं दीर्घकालंनोतातीवपरिश्रमेणापीति प्रत्यब्दं वाराणसेयराजकीयसंस्कृत-महाविद्यालयपरीक्ष।परीक्ष्यैर्विहारसंस्कृतसमितिपरीक्षापरीक्ष्येश्व मुहुमुहुर्निवेदितो वाराणसेय-चौखम्वासंस्कृतपुस्तकालयाध्यक्ष-महोदयो मामेतद्-( जातकपारिजात ) यन्थसरलटीकासम्पादनार्थमभ्यथेयदिति तथा वाराणसेयराजकीयसंस्कृतमहाविद्या-लयीयपरीक्षाध्यक्षमहानुभावानुमत्या चान्तेवसतां सौकय्येवुद्धवा यथामति वस्तु-स्थितिन्यक्षयित्रीं संक्षिप्तां टीकां सुखावगमनसंस्कृतगिराऽपूपुरम् । अथ च तेनैवोक्त-पुस्तकालयाध्यक्षेण दैवज्ञभूषणपण्डितश्रीमातृप्रसादशास्त्रिलिखिताया हिन्दीटीकायाः संस्कृत्ये सबहुमानमभ्याथितोऽहं हिन्दीभाषामाप प्रायः प्रतिशब्दं संस्कृत्य स्वनिर्मित-भाषास्थलं सु० ज्ञा० कार ( सुधाज्ञालिनीकारः ) इति सङ्केतं विनिद्दिय च पुस्तक-मिदं यावद्वपयोगि-व्याख्योदाहरणोपपत्तिगणितचक्रकोष्टविषयादिस्चीपरिशिष्टविषय-रलैर्विभूष्य श्रेष्ठीवर-गोलोकवासी-बावृहरिदासगुप्तात्मज-श्रीजयकृष्णदास-महोदयाय प्रकाशनार्थमप्रयच्छम् ।

दुरवगाहेऽस्मिन् महोदधावीषद्वलेन बालेन मया यत्साफल्यमवाप्तं तत्तत्रभवतां महनीयचरणानामनुकम्पयैवातस्तत्रभवन्तो मनीषिणः स्वजनसम्पादितस्यैतद्धन्यस्य प्रचुरतप्रचारेण सम्पादकस्य प्रकाशकस्य चोत्साहं वद्धयन्तुतराम् ?। आशासे चात्म-जनोत्कर्षाभिलाषिणो महनीमचरणा मनीषिणः जनमतिभ्रमोद्धवान् यन्त्रोद्धवान् नेत्र-भ्रमोद्धवाँश्च दोपानतिशयेन प्रेम्णा संस्कृत्य सूचनया मां समुत्साहयिष्यन्तीति। यतः—

> गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः। इसन्ति दुर्जनास्तत्र समाद्धित सज्जनाः॥ इति।

अपरक्ष श्रीमतां पुरतो निवेदनिमदं यत्—एतद्मन्थान्ते निवेशनार्थ कैश्चित्पर-मोपयोगविषयैः सङ्कुले परिशिष्टे प्रकाशकाय प्रदत्तेऽपि साम्प्रतिकसार्वभौममहासंपाम-प्रकोपात् फलकानां (कर्गजानां ) दौलंभ्यात् तत्प्रकाशनेऽसमर्थेन प्रकाशकेन, मया सम्पादकेन च प्रन्थान्तर्लिखितस्थले (परिशिष्टे द्रप्टन्यमित्यत्र ) क्षमादानमभ्यथ्येते ।

श्रीजानकीविवाहोत्सवः ई० सन् १९४२ विनीतो निवेदयिता सम्पादकः

# भूमिका

स जयित तेजोराशिस्त्रयीमयो जगत्तस्थुपामात्मा ॥ भातुः सकतं ज्योतिविभासयन्नात्मसद्भासा ॥ १ ॥

सुविदितमेवेतत् तत्रभवतां निखलनिगमागमविधूतचेतसां विपश्चिदां यदिष्ट जगित जिनसतां सर्वतः श्रेयोमार्गप्रदर्शको वेद एव । नात्र कश्चिद्दि विषयोऽनुपलभ्यो याथातथ्येनान्वेपयतां सतास् । इयमेव शासनग्रहितंगित्तयन्तुः सिवतुरीश्वरस्येतदर्थमेव सर्वतः प्रयमं
सीनावतारोऽप्यङ्गीकृतो भगवतेति तज्ञानप्रवर्तकानि तत्पदङ्गभूतानि शिचा-कल्प-शब्दः
स्थोतिष-निक्क-ण्डुन्दःशास्ताणि प्रचष्यन्ते । तथा च भास्कराचार्यः—

शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ । या तु शिज्ञाऽस्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्वयं छन्द आदीर्बुधैः ॥

तेषु पढद्वेषु तावउउयोतिःशास्तं दिग्देशकाल्य्यक्षकत्वेन यज्ञ-तपो-दान-मतोपवासाः दीनामादिबीक्षमिति सक्लशास्तापेच्याऽस्याध्ययनाध्यापनमतीवावश्यकम् । यतो हि सर्वेषामेव वेदवेदाङ्गोपनिषद्दर्शनपुराणेतिहासादीनामयमेवैकः सिद्धान्तो यत्-"सर्वेदेव नरजातैपंज्ञतपोदानवतादिनियमेरीश्वर उपासनीय इति", परख्न काले कृतमेव यत्किखदिष कर्मं
साफर्यमकाले कृतमपि कर्म वैफल्यं परिणमतीति तावत् कालासकस्यास्य शास्तस्य मतिपदं प्रयोजनं भवत्येव । एव किल सामान्यो नियमो यद्यः कोऽपि स्वविषयस्यैव बाहुक्येन
पोषणं कुरते। परख्न निष्पचपातिथयाऽपोदमेव सिद्धं यन्नेतिहृना लोकानां लीकिकं वैदिकं च
किमिष कर्म साफक्यमुपयातीरयुक्तमित नारदेन —

वेदस्य निर्मलं चक्षुडर्योतिःशास्त्रमकल्मषम् । विनैतद्खिलं कर्म श्रीतं स्मार्तं न सिद्धचित ॥ इति ॥

ध्य 'न जातु उयोतिअयों तिरन्तरा द्रष्टुं जातुं च शक्यत' इति तेजोमयो भगवानध्ययो सुक्तिमागों रविरीश्वरः ( 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चे'ति श्रृतेः, 'वरमायुनर्जन्मनास्' इति बराह्यचनाख) तदंशका उयोतिष्मन्तो ग्रहा वे देवाश्च ('ग्रहास्ते देवतांशकाः' इति भद्दोक्कें) चल्द्रस्पञ्चोतिरशाखं विना न केनापि शाखेण ज्ञातुं शक्यन्त इति कथने न भवति काचि- दिप वाष्यतेति ।

'दैवाधीनं जगत् सर्वद्य' इति तथा 'प्रहास्ते देवतांशकाः' इति वचनात् सकछं जगद् प्रहाधीनमेद । वस्तुतो रविकिरणसंयोगवशादेव सकछं जगरजातं (चरमचरक्क) जीवनं स्थेषे च वहतीति प्रत्यहं त्रिकाछं ''''परयेम शरदःशतम् , जीवेम शरदः शतम् , श्रणुपाम शरदः शतम् , श्रणुपाम शरदः शतम् , प्रत्याम शरदः शतम् , प्रत्याम शरदः शतम् , प्रदाना शरदः शतम् , प्रत्याम शरदः शतम् , प्रत्याम शरदः शतम् , प्रत्याम शरदः शतम् विद्याद्यते छोकैः । तेषां गगन-गगनेचर-भू-भूधर-त्रिदश-दानवं-मानवानां स्थिति-मिति-गतिज्ञानं उपौतिषशास्त्रमन्तरा न केवछं दुर्घटमुतासम्भवमपीति । यथा नहि नेत्रं विना कथिदि जनो निरापदं स्वीयमभिछषितं पदं गन्तुं पारयेत्तथा प्रयौतिषशास्त्रं ( नेत्रं ) विना जगतः श्रेयोमार्गः कथमपि न सम्भवतीति ।

ईंडिवरं शास्त्रं नान्यशास्त्रवरसन्देहास्पद्मप्रत्यच्छ, उत समन्ताणुक्तिमत् प्रत्यच्छ। नान्यत् किमिप शास्त्रं ज्योतिःशास्त्रवत्–इदमेव तत् , इदानीमेव तत् , अत्रैव तत् , एताव-देव तत् , इर्यमेव तदिस्यादि प्रकटित्सुं पारवेदिःशुक्तमिप तथा—

अप्रत्यत्ताणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम् । प्रत्यत्तं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्राकौं यत्र सान्त्रिणौ ॥ इति ॥

#### अथेदं चासं हि—

सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्टोऽत्रः पराशरः । कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुर्राङ्गराः ॥ लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो धृगुः । शौनकोऽष्टादशश्चैते व्योतिःशाखप्रवर्त्तकाः ॥

इति करयपवचनादृष्टादृशपुराणानुकस्पमष्टादृशवित्रवरप्रवर्तितमत आर्थं तेन, तथा— दिन्यं चक्षुर्प्रहृर्साणां दृशितं ज्ञानमुत्तमम् । विज्ञायाकोदिलोकेषु स्थानं प्राप्नोति शाश्वतम् ॥

इति सूर्यतिद्धान्तवचनात्। एवय्— ज्योतिश्वकं तु लोकस्य सर्वस्योक्तं ग्रुसाग्रुसम्। ज्योतिर्ज्ञानं तु यो वेद् स याति परमाङ्गतियः॥

इति गर्गवचनात् । अपि च--

न सांवत्सरपाठी च नरके परिपच्यते । ब्रह्मलोकप्रतिष्ठां च लभते दैवचिन्तकः ॥

इति वराहिसिहिरवचनाधन केवलमस्य शाखस्य प्रयोजनातिश्ववादैवाध्ययनाध्यापनाव-यवकताऽपि तु परमार्थबुद्धथाऽपि । एवं च सकलात्मनो जगश्चियनतुः सवितुः स्थितिसितिग-तिम्रतिपादकरवादिष् शाखं दर्शनशाखमपीति कथनेऽपि न काचिद्धवति विशेषेःकिः।

ष्ट्रं षाश्चं हि क्वयत्वरिव यावस्तिवितम् ( धधीतं ) तावरफलस्येवेत्यस्त्रम्बास्त्रे मही-षानेकोऽयं गुणः । नान्यस्मिन्छास्त्रेऽक्ययोग्यताकः क्विमन्यासमयोजनं कर्तुं पारवेत् । क्वय-म्रमानुक्वयेऽस्मिन्छास्त्रे शाखानुक्वयं संहिता-तन्त्र-होरेति स्कन्धन्नयं फलपन्नानुक्वयवि-षिपविषयशालसङ्ख्यासासते । तथा चाह वराहः—

> क्योतिःशाख्यमनेकभेद्विततं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं तत्कात्स्न्यीपनयस्य नाम मुनिभिः संकीत्येते संहिता। स्कन्वेऽस्मिन् गणितेन या महगतिस्तन्त्राभिधानस्त्यसौ होराऽन्योऽङ्गविनिश्चयश्च कथितः स्कन्धस्तृतीयोऽपरः॥

तत्र तावत् संहितास्कन्धे—स्थलगगनजातविविधप्राकृतिकलज्जाफलदेशकप्रन्थाः । तन्त्रस्कन्धे—कतिपय-सिद्धान्त-करण-ध्यक्तान्यक्त-चापज्याजेत्र-गणितप्रन्थाः । होरास्कन्धे—विविध-जातक-ताजक-प्रश्न-मुहूर्त्तप्रभृतिप्रन्था विभासन्तेतरास् ।

#### ज्यौतिषकल्पद्रमः-



तेषु संहिताप्रन्थेषु केवछं तावदेकस्यैव वराहमिहिरकृतस्य वृहस्संहितामिधस्येदानीन्तने छोके उपछिवा प्रचारश्च । अन्याः संहिता लुप्तप्रायाः प्रायोऽसद्धापराधेन नियन्त्रिताः शेरते। तन्त्रस्कन्धे-सूर्यसिद्धान्त-सिद्धान्तिशोमणि-सिद्धान्ततस्विवेवेतिसिद्धान्तप्रन्यप्रयस्य, अहछाषवाभिधेकस्य करणप्रन्थस्य, छीछावती-चीजगणितिगणितप्रन्थह्वस्य, सर्-छवापीयत्रिकोणगणितस्य वाद्यत्वे प्रचारो वर्त्तते । होरास्कन्धेऽपि-द्वित्रा एव मूळप्रन्थाः प्रचित्तस्यतिहत्तरास्त्रवद्यानीन्तनाः सङ्ग्रिष्ठताः समविषयका एव भिष्मिष्वनाम्ना नष्टा भ्रष्टा-श्चानेके वरीहरयन्ते । स्कन्धत्रयेऽपि प्राचीनार्षप्रन्था हतभाग्येऽस्मिन् भारते समागते सुग-छसाज्ञाज्ये ( तेषां वेधम्येश्वरंत्वेन ) नियन्त्रिता बहुशः लुसा वम्युः । देवात् तदानीं तेषां कृटिककटाचेवित्राये केवन प्रन्था हतभाग्यानामस्माकं नयनपयमुपयान्ति । ते च यवना अस्माक्रमार्थप्रन्थानां यथावसरं सारं सङ्गलय्य स्वभाषावद्वान् कांश्चन प्रन्थाश्वरः । तदानीं तच्छुश्रप्या वराहमिहिरोऽपि स्वज्ञातके राशीनां संज्ञा यवनभाष्येव कृतवान् , हन्त ! ताश्च संज्ञा यथा—

क्रिय-तावुरि-जितुम-कुलीर-लेय-पाथोन-जूक-कौर्प्याख्याः । तौच्चिक-त्र्याकोकेरो-हृद्रोगश्चान्त्यभं चेत्थम् ॥ इति ।

एवं नीळकण्ठाचार्यक्ष स्व-ताजिकनीळकण्ठीनामके प्रन्थे सर्वाः संज्ञा ववनभाषवैषाः युष्यत् । अपरेऽपि केचन प्रन्था ईदशा वर्त्तन्ते ।ततः परं ( मुगळसाम्राज्यानन्तरम् ) यूरपः वेशीयगुरण्डानां प्रचळितेऽस्मिन् साम्राज्ये ये केचिद्वर्वरिता अस्माकमार्वप्रन्था भारतीयानां मन्दभाग्येरनाहताः शनैः शनैः यूरपदेशमगण्डिति आरतेऽवाँचीनविंनिर्मिताः पौड्षा एव प्रन्था दृष्टिपथमारोहिन्त । ते च पौड्षा प्रन्थाः पञ्चदशशताब्दाभ्यन्तरकालीना एव । यत-आर्यभटः (३९७ शकाब्दकालीनः) प्रथमाचार्यः । पौड्षेष्चिप प्रन्थेषु परिगणिताः केचि-देव प्रन्थाः संस्कृतसमितौ परीचाक्रमाधिकारिजनैरवगाहितास्तत्र कथं कथमपि स्थैर्थं वह-न्तीति केवलमर्थाजनिलप्तया प्रमाण-पत्रलोलुपा इदानीन्तनाः संस्कृताध्येतारः परीचा-क्रमनिबद्धान् त्रिचतुरो प्रन्थानधीत्योत्तीर्णपरीचाक्षात्मनः कृतकृत्यान्मन्यन्त इति कथं न ते पुण्यतमाः प्राचीना अर्वाचीनाश्च ग्रन्था लुस्याया अवेगुः ?।

भय 'ज्योतिःशास्त्रफलं पुराणगणकैरादेश इत्युच्यते' इति आस्करवचनात्, 'यदुपचितमन्यजन्मनि ग्रुभाग्रुभं तस्य कर्मणः पित्तम् । व्यक्षयित शास्त्रमेतत् तमित इन्याणि दीपइत, इति वराहवचनाच्चैतष्द्वास्य फलादेशकरणमेव सुख्यं प्रयोजनम् । परञ्च फलादेशस्य
छग्न-प्रहाश्रितत्वास्थ्य-प्रहादिसाधनार्थमादे । सिद्धान्तादिगणितस्थानमावरयकं, तदन्तरा
तरुक्षानस्यासम्भवस्यान्महिषिधः सिद्धान्त-करण-गणित-प्रपञ्चः पञ्चवितः । किन्तु आधुनिकाः सिद्धान्त-करण-गणितज्ञा अध्यापकाः शिष्याश्च तस्त्र्यमस्यूखविवादमन्तरा न जातु
तदुपयोगमार्गे सङ्कृचितामि दिष्टमभिप्रयच्छन्ति । न केचनापि प्रायः स्वाधीतस्य्यमितस्वान्तगणितेन पञ्चान्ने जातके च वास्तवग्रहानयनं दृश्वा वेधादिना दक्पत्रतिति द्वविन्त ।
कि तर्हि केवलं स्यूलस्यूमविचारव्याजेन बुधाविवादाद्वयसः कियहर्पयापनेन फलम् ? यदि
परमस्यूलविधिनैव पञ्चाङ्गीयग्रहादीनामानयनसर्गीमेव शरणग्रुररीकुर्वन्तिति ? । वस्तुतः
परमस्यूक्मसिद्धान्तगणितेनानीतैः हग्गणितैनयताग्रुपगतैर्गहैरैव बत्कमि फलं तथ्यताग्रुपयाति । तथा च भास्करः---

यात्राविवाहोत्सवजातकादी खेटैः स्फुटैरेव फलस्फुटत्वम् । स्यात्प्रोच्यते तेन नभश्चरामां स्फुटकिया हमाणितैक्यकुदा ॥ इति ।

अहो ! इयमेव सा भारतभूमिः, इयमेव सा ज्यौतिपविद्या, यम्नैतद्विद्योपासकाश्चिकाल-ज्ञा भवन्तिस्म, दैवज्ञा वस्तुतो देवज्ञा भवन्तिस्म । सर्व एव ज्योतिर्विदः स्वगृहे स्वयमेव प्रहादीनां वेधोपकरणीभूतविविधयन्त्रादीनां निर्माणं कुर्वन्तिस्म । परखाद्याये दैवज्ञ-सम्भा-द्-दैवज्ञिरोमणि-ज्योतिर्भूपण-ज्योगिषरस्वरयादि यथेच्छोपाधिधारिणो दैवज्ञमानिनो न प्रायः प्रच्छकानामेकस्यापि प्रश्नस्य याधातध्येन सन्तोषज्ञनकसुत्तरं दातु पारयन्तीति कथं न ते तेषां पुरतो हास्यतासुषग्च्छेयुः ।

अधेयं भारतभूमिः समयप्रभावादसहधमिजनप्रकोषाच ताद्दवपण्डितप्रकाण्डैनितरां श्रून्येस्यिष वलाद्दक्तुं नोस्तद्दे, यतो यथापूर्वमधाषि केचन मनीषिणो विद्यन्त एव । परच्च तेषु
बह्वः 'न देयं यस्य कस्यचित्' इति मूलमन्त्रोपासकाः, नास्मदन्तरा केचिदिमां विद्यामिकजानन्तित परोस्कर्पमसहमानाः, स्वयं कार्यकरणकुश्चला अपि निरुषमा अतोऽर्धहीनाः
विविधयन्त्राध्युपकरणानामभावाज्ञडम्कान्धवस्तीदन्तीति कथमस्माकं, देशस्य, विद्यायाश्रोचतिः सम्भाव्यते ?। अस्माकं स्वयमेत्र सिद्धान्तो यदुत्तमपथा गण्डन्तो जना न जातुः
वैकल्यग्रुपयान्ति, तदन्यथा प्रतिपद्मेव तस्यानर्थसम्भावनेति जगतां श्रुभाशुभमार्गप्रदः
र्श्वकं उद्योतिःशास्त्रमेवातस्तस्मिन् सदोपे कथ न लोकानामक्ष्याणमत प्रवेदानीन्तना वर्षः
विविधायदां पदवीं भजामः।

अहो स्मारं स्मारं पूर्वजानां विद्यां, यद्याः, समादरं, दृष्ट्या चारमनामाधुनिकीं स्थिति 

शतखण्डचेतसो भारतीया रोरूथन्ते । तथाऽस्मद्भय एव गृहीनविद्यका विदेशीयाः ( यूरपदेशवासिनो जर्मनीप्रभृतयः ) कायेन मनसा वाचा विद्योक्षतौ दृष्टपिक्ता अस्माकमेवाद्यर्षाभूता विभासन्तेतराम् । अस्माकं स्वयमेय विश्वासो यत्-अद्यापि चेदेतच्छास्त्रसम्बन्धिनः
पारस्परिकं मारसर्यं विद्यायान्योन्यसुरसाद्वितचेततः "किन्न साध्यं मनुष्याणाम्" दृति
धिर्यतच्छास्त्रे चिरापिततद्यीखरणार्थं दृदपरिकरा भवेयुस्तदार्शचरादेव पुनरेतच्छाः
सस्य परमागुन्नति दृर्शयन्तो द्यारमगौरवं स्थापियप्यन्ति । तद्यंगार्थं प्रन्थानां सम्यगस्य-

यनाध्यापनं तदनुसतं प्रहादिवेधोपकरणीभूतयन्त्रादीनां निर्माणं तदुपयोगश्च प्रतिविधालयं, प्रतिच्छात्रं, प्रत्यध्यापकञ्चावश्यकतया प्रतीयते । किसेतजगजनोपकृतिकार्ये शिचाधिकारि-जनैरध्यापकैरध्येतृभिश्च सङ्कुचिताऽपि दृष्टिर्दास्यते ?।

अथ प्रकृतमनुसरामः—होरास्कन्धे पौरुपग्रन्थेषु सर्वप्रथमं(१) बृह्जातकस्याविर्भावः । अयञ्ज ग्रन्थः प्राचीनार्षहोराग्रन्थसारभूतस्तःसम्मतश्चाषुनिकसकल्पौरुपग्रन्थानां मूलभूतो गण्यते । अस्य ग्रन्थरःनस्याविर्भावकस्तत्रभवान् वराहिमिहिरस्तथाहि तदुक्तम्— आदित्यदास्तन्यस्तद्वाप्तबोधः काम्पिल्यके सिविनृत्वध्यरप्रसादः ।

श्रावन्तिको सुनिमतान्यवलोक्य धीमान् होरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार ॥ इतः प्रश्वतिराचार्यंशब्देन वराहमिहिराचार्यः Vide Adh. 3, 51-80) होराशब्देनैत-स्यैव होरा ( बृहज्ञातकम् ) उपयुज्यते । यथाऽस्मिन्नपि ग्रन्थे-आचार्यहोरायाम्, होरायाम्

स्यंव होरा ( बृहज्ञातकम् ) उपयुज्यते । यथाऽस्मिन्नपि ग्रन्थे-आचार्यहोरायाम्, होरायाम् इःयुपयुक्तं दश्यते । तथा चैतस्येव ग्रन्थस्य सारभूतं लघुजातकास्यं तत्कृतमेवातीव मनो-इरं जातकविदासुपकृत्ये विराजते । तस्यायमादिमः श्लोकः—

होराशास्त्रं वृत्तं मया निबद्धं निरीच्य शास्त्राणि । यत्तस्याप्यार्थाभिः सारमहं सम्प्रवच्यामि ॥ इति ।

इतः परं कियन्तो जातकविषयकप्रन्थाः कियन्नयो प्रन्थेभ्यः प्राकरणिकवाक्यानि सञ्चळय्य तत्तदाविभावकराविष्कृताः। यथा च श्रीपतिपद्धतिः (By shripati) सारावळी
(By Kalyan Varma), सर्वार्थविन्तामणिः (By Venktesha) जातकादेशः (By
Gunakar), होरारत्नम्, (By Balabhadra) मानसागरी, जातकाभरणम्—जातकतः
च्यम्, जातकपारिजातः, (By Vaidya Natha) फळदीपिका (By Mantreshwar)
इत्याद्योऽनेके प्रन्था विविधविषयभूषिताः समुप्रक्रयन्ते। तेषु तावद्यं जातकसम्बन्धिक्यावद्विषयोपयुक्तो जातकपारिजातः यतो नामानुरूपगुणोऽतोऽच्यापकरेष्येनुभिक्षाधुना प्रायआदियते। एतद्ग्रन्थादौ—

भारद्वाजकुलोद्भवस्य विदुपः श्रीवेङ्कटाद्रेरिह् ज्योतिरशास्त्रविशारदस्य तनयः श्रीवेद्यनाथः सुधीः । होरासारसुधारसङ्गविबुधश्रेणीमनःश्रीतये राशिस्थाननिरूपणादि सकलं वन्त्ये यथानुक्रमम् ॥

इ्रयुक्तवचनेनायं अन्थो आरह्यजगोत्रोत्पन्न-श्रीवेद्वटाद्विदेवज्ञसुतश्रीवैद्यनाथदैवज्ञनिर्मितः। अस्मिन् अन्थे अन्थकर्त्तुः समयस्यानिर्देशत्वादस्य निर्माणकालो वास्तवः क इति तारतम्याधीनः। अयं किल अन्थकर्ता वेद्वटाद्विपुत्रः, वेद्वटाद्विरिप ज्योतिर्विदिति 'श्रीवेद्वः टाद्वेरिष्ट ज्योतिःशाखविशारदस्यें ति वैद्यनाथोक्तेन स्फुटम्। अतोऽजुमीयते यत् सर्वार्थं-चिन्तामणिकार पृवायं वेद्वटः। जातकपारिज्ञाते बहुत्र सर्वार्थचिन्तामणिमूल्यलोकानां निवेशवर्श्वनाद्यमेव वेद्वटः। जातकपारिज्ञाते बहुत्र सर्वार्थचिन्तामणिमूल्यलोकानां निवेशवर्श्वनाद्यमेव वेद्वटो वेद्यनाथस्य पितेति तर्कः सङ्गच्छते। परञ्च सर्वार्थचिन्तामणाविष्त त्यसमयस्यादर्शनात् वास्तवोऽस्य समयो न स्फुटः। परञ्च-ज्यौतिःशाखमहाणवादुद्वहर-म्मौहूर्त्तत्त्वं बहु-स्याप्यत्यं गुरुवैद्यनाथचरणद्वन्द्वेरतः केशवः' इति अद्दलाधवकरणकर्त्तृ गणेश-देवज्ञपितः-(केशव) कृतमुहूर्त्तत्त्वोक्तवचनाद्यं वैद्यनाथो गणेशपितः (केशवस्य) गुरुविद्यति। तत्र गणेशकृतप्रहलाघवरचनाकालो 'द्वयव्यीन्द्रोन्मितशकः' इत्युक्तेन १४४२ शकावदः। तदानीं केशवस्य वयो यदि ७० वर्षाणि कर्ष्यन्ते तदा केशवस्य जन्मकालः १३४० शकावदः स्थापिति कर्णने न काचिद्वपुपपन्तिरिति तदा वैद्यनाथस्य ग्रन्थरचनाकालः १३४७ शकावदासन्नः सम्भाव्यते(२)।

<sup>(</sup>१) वराहाद्पि पूर्वं सत्याचारयों जीवशर्मा च बृहजातके सत्याचार्यजीवशर्म-मतप्र दर्शनात्, परञ्ज सत्याचार्यजीवशर्मादिकृतेरनुपळव्धत्वाह्नराह एव गृह्यते छोकैरिति।

<sup>(</sup>२) गणकतरङ्गिण्यां मः मः सुधाकरद्विवेदिभिः गणेशास्माचीनयोर्वे**द्वर-वैद्यनायः** योद्दरलेखो नाकारीति किं कारणंतन्न जाने ।

जयायं वैचनायः--

'नत्वा गर्गपराशरादिरचितं सङ्गृद्ध होराफलं छुर्वे जातकपारिजातमखिलज्योतिर्विदां प्रीतये'। तथा—'सङ्गृद्ध साराविलमुख्यतन्त्रं करोम्यहं जातकपारिजातम्'।

इति वचनेन इसं जातकपारिजातं प्राचीनार्धप्रन्थानं सारभागं सङ्गृह्यापि च सारावालीबृह्जातकप्रभृतिका ये पौक्षजातकप्रन्थास्तेषां सारभृतवान्यानि सङ्गळ्य्य रचयासासेति
स्फुटम् । वस्तुतस्वस्मिन् प्रन्थे बृह्जातकस्य मृळभृता एव कियन्तः रळोका दृश्यन्ते ( Vide वियोनिजन्मायध्यायः, शरिष्टाध्यायः, निर्याणविधिः, दृशाप्रकरणम् , आयुद्दायप्रकरणम् )
केचन सारावस्थाः सर्वार्थचिन्तामणेश्च सूळरळोका एवं केपाञ्चन प्रन्थानां सङ्गृष्टीताः रळोकाः कियत्वाठमेदेन यथास्थितेन चाचार्येण निवेशितास्तेषां प्रन्थानां यथावसरं यथोपळ्य्यं
च नाम प्रयत्नेन नियोजितं सर्वति । तथा च ये केचन प्रन्थानतररळोका पृतद्प्रन्थरळोकार्यपोषकास्तेऽपि यथोपळ्यास्तत्तच्छ्ळोक्व्याव्याने सथा प्रमाणस्वेन संरचिताः । तानि किळ
परम्परोपळ्य्यचनम् स्त्राचळ्यास्तत्तच्छ्ळोक्व्याव्याने सथा प्रमाणस्वेन संरचिताः । तानि किळ
परम्परोपळ्य्यचनमृळप्रन्थनामानि विचिद्दिश्यन्ते—गर्गजातकस्य , यवनजातकस्य , पाराशरहोरा, जातकाभरणस्य , माण्यव्यजातकस्य , जातकादेशः, जातकरत्त्वस्य , होरारस्वस्य , फळदीपिका, बृह्जातकस्य , सारावळी, सर्वार्थचिन्तामणिः, खुद्वत्विन्तामणिः, छञ्चजातकस्य , सिखान्तिरोमणिः, सूर्यसिद्धान्तः, केष्ववीया जातकपद्यतिः, जीमनीयस्वस्य, अद्वर्त्तमार्चण्डः,
प्रश्नमार्गः, होरासारः, श्रीपतिपद्यतिः, काळप्रकाशिका हत्याद्योऽनेके प्रन्था अत्रोद्धाः ।

अस्मिन् ग्रन्थे १ राशिशीलः, २ ग्रह्मामस्वक्त्गुणभेदः, ६ वियोगिक्यमादिः ४ वरिष्टः, ५ जायुर्वायः, ६ जातकअङ्गः, ७ राजयोगः, ८ द्विमहादियोगः, ९ साम्यव्दादिफलम् , १० अ-ष्टकवर्गः, ११ प्रथमद्वितीयभावफलम् , १२ तृतीय—चतुर्थभावफलम् , १६ पद्मम—चष्टभाव-फलम् , १४ सप्ताष्टमवसभावफलम् , १५ कर्म—लाभ—व्यवभावफलम् , १६ कीजातकम् , १७ कालचकद्शा, १८ दृशान्तर्ष्काा हृत्येतेऽष्टादृशाध्याया विर्वारिताः। तथादि तदुक्तम्-स्थोपसंहारे—

शाखाभिरष्टादशसङ्ख्यकाभिरध्यायक्षपाभिरतिप्रकाशः । ज्योतिर्भयः सर्वफुलप्रधानः सङ्कीर्तितो जातकपारिजातः ॥ जक्तं राशिगुणालयं प्रह्मगतिस्थानस्यभावाकृतिः व्याधानादि समस्तँजीयजननं बालार्यनिष्टाकरः । व्यायुर्जातकभङ्गयोगजविधः श्रीराजयोगादिजं द्वित्र्यादिप्रह्योगजः शुभकरो मान्यव्युंजं च क्रमात् ॥ पश्चाद्ष्टकयर्गबिन्दुगणितं, होराधनस्थानजं, दुश्चिक्याविनभावजं सुतरिपुस्थानप्रयुक्तं फलम् । कन्दप्रधमधर्मराशिजनितं, व्यापारलाभान्त्यजं नारीजातकलक्तं निमदितं चान्द्रं दशान्तर्दशां ॥ श्रीविद्याधिकवेद्वदाद्वितनयः श्रीवेद्यनाथः सुधीः आदित्यादिसमस्तखेटकृपया विद्वज्जनप्रीतये । होरासिन्धुसमुद्धृतामृतमयोमप्रदशाध्यायिनीं चक्रे जातकपरिजातसरणि गीतोत्सुकश्लोकिनीम् ॥ इति ।

अथात्र 'गीतोत्सुकरलोकिनीम्' दृश्यनेन गीतोत्सुकसङ्ख्यावतीयं जातकपारिजातसरिणः कृता वैद्यनाथेन । तन्न 'क-ट-प-य-वर्गभवैरिहेति' संख्यासङ्केतेन गीतोत्सुकः = १७६३ । तेनास्मिन् ग्रन्थे १७६३ श्लोकैर्भवितब्यम् । परज्ञ वर्त्तमाने समुपल्ब्येषु पुस्तकेषु अध्यायन इसनिविष्टरकोकैक्यस् = ६१+८७+८०+१०७+१२४+१०२+१८१+११८+१२८+ ७३+९७+१४९+८२+१०६+८४+५४+१११+१७७=१९१८ प्तावदुष्टम्यते। सत प्व मुख्यन्थे १५५ रकोका अधिकाः प्रविष्ठा इति वक्तुं युज्यते। सथवा 'गीतोस्तुकरको-किनीस्' इत्येतद्वावयस्य-'गीतोत्सुकानां = प्तव्यन्याध्ययनप्रवृत्तानां रकोकिनीं = बन्नोदा-यिनी' सेवं व्याख्यानं क्रुर्योदिति।

अपि चास्मिन् प्रत्ये वृह्ज्जातक—सारावळी—सर्वायंचिन्तामणिप्रशृतिप्रन्यापेचया प्रहाणां कचाक्रमः, प्रदेशभेदाः, दोषापद्दारिता, पीढाप्रकाराः, केचित्रिष्टयोगाः, केचनायुषं सेदाः, छिद्रप्रहाः, निर्याणसमयाः, सरणान्तरपरिणामाः, दारिद्रवादियोगभेदाः, राजयोगनेदाः, विश्वष्टयोगभेदाः, प्रह्योगभेदाः, सान्यव्दादिफळानि, गण्डकाळः, वेळाफळस् , अष्टकवर्षे त्रिकोणैकाधिपत्यक्षोधनस् तस्फळानि च, अष्टवर्गपस्तारः, मावफळेषु कियन्तो विशेषाः, वरवध्जातकसंयोगः, काळचक्रदशाप्रव्यः, तस्फळानि च, काळचक्रगतिप्रकारः, काळचक्रदशाप्रस्तारकवचनानि, अन्तदंशाभेदाः, निर्याणदशाः, क्रळिकदशाः, ग्रूळदशाः, अन्तर्वशाफ्रकानि, इत्येते विश्वयाः प्रायो विशेषेण निर्दारिता दश्यन्ते । नराणां सकळा प्रव विषया प्रहाधान—हादशभावेविंचार्थन्तं इत्यस्मिन् प्रन्थे द्वादशभावानां योगानाञ्च विचारो बहुसिरेवप्रकारेः प्रहाणां तारकाळिकस्थिति–( Planetary Position ) वशात् कृतो प्रन्थकर्वेति सहदिष प्रस्कं छोकानां प्रसोपयोगि जातसः।

प्कमपीइं पुस्तकमधीयानो जातकीयसकळविषयममंज्ञो भवितुमईतीस्यत्र न स्याद्वपि
वस्यि वाष्यता । यत आधुनिकसकळजातकमूळभूतस्य वृहज्जातकस्यास्मिन् प्रन्थे प्रायः

खिषेको दरयते । अनयेव धियाऽयं प्रन्थः प्रचित्तपरीचापटळे सर्वत्राच्याचार्यपरीचाश्रेण्या
मास्ममानं ळभते । परीचोपयोगिःखेनायं प्रन्थः प्रायः सर्वेरेवान्तेवासिभिविद्वद्विश्च सबहु आ
वसाद्वियते । परावाधुना टीकाप्रन्थपरायणाः कियन्त एव प्रायो मूळप्रन्थाध्ययनाध्यापने मा
न्याधुपाताः विळरयन्ते तरामिति प्रन्थिममं निष्टीकं, तत्राध्ययनाध्यापने काठिन्यवावळोक
वद्धः परमञ्चपात्तिर्वाराणसेयराजकीयमहाविद्याळयपरीचाध्यचमहानुभावेराज्ञसो वाराणस्वेयचौक्षम्यासंस्कृतपुस्तकाळयाध्यचश्चेष्ठियरश्चीजयक्रण्णदास-हरिदासगुप्तमहोदयेः मुहुरभ्य
विस्तवाहमेतव्यन्थटीकाकरणे प्रवृत्तोऽभवम् । तव्स्मिन् पुण्यात्मके जगदुपक्वतिकार्ये जगदी
श्चानुकम्पया परमाव्यविवाऽिष मया स्वरितमेव निर्वाधं साफल्यमवाप्तमिति गुरुपदानुक
क्षेत्र बीजव । तुरवगाहेऽप्यस्मिन् प्रन्थे पूर्वोक्तिवर्वप्रमन्धवन्तमद्वीवता मयाऽध्येतृणां

स्वौकर्यविवा यावदुपयोगिच्याव्योदाहरणोपपत्तिगणितकोष्ठकचकाकृतीनां निवेशो विशेष
स्वाके त्रवृद्धेख्य ( Notes ) कृत इति विद्वाधं पुरती व्यक्तः स्यादेव ।

श्रथ महान्तोऽपि धीरा यन अग्नोश्यमा अवन्ति, दुरन्तरे तत्र ग्रन्थमहार्णने परमादपः स्वमितना वा थाळवद्वळात् साफस्यभिष्कृता मया विदुषां पुरतोयद् दार्ड्यमाविष्कृतं तत्त- अभवतां गुरुवरणानामान्तीर्यळमेवातो 'वाळादिप सुभाषित'मिति—नीतिमनुपाळयज्ञिस्तत्र- अवज्ञिनीर्र्षीरविवेकधीक्षाः 'गुणान् स्वकीयानगुणान् मदीयान्' विविष्य निर्दिश्य च पुनर- प्ययमहं अवज्ञनः श्रोरतास्त्र इति मिळितकरयुगः तत्रभवतः प्रार्थयते—

श्रीज्ञानकी-विवाहोत्सवः वि० सं० १९९९ श्रीमतामाश्रवः— श्रीकपिले**इवरदाास्त्री**।



श्री १०८ साम्बशिषचरएकमलाम्यां नमः।



हे साम्बशिव! भवद्मलपद्पङ्कजरसिकजनरश्चिता। फलिता च सुखमनुकम्पया भवदीययैव सुधा-लता ॥ अनपायिनी भूयादनिशमुपकारिणी बुधसङ्गता। तव पादपङ्कजयोरियं 'कपिलेश्वरेण' समर्पिता ॥ १ ॥

# विषयसृची

| विषयाः                    | व्हाद्धाः | विषयाः पृष्टा                    | हाः  |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|------|
| राशिशीलाध्याये ॥ १        | 11        | प्रहाणां त्रिशांशचकम्            | 3,8  |
| <b>म</b> ज्ञलाचरणम्       | 9         | ,, दशवर्गजाताः पारिजातादिः       |      |
| प्रन्थकारपरिचयः           | २         | संज्ञाः                          | "    |
| पुनर्भन्नलाचरणम्          | ,,        | " पारिजातादिबोधकचक्रम्           | २४   |
| राशीनां संज्ञाः           | ,,        | ,, षड्वर्गाः सप्तवर्गाश्च        | ,,   |
| राशिचकम्                  | 8         | भावानां नामानि                   | ,,   |
| कालपुरुषाहे राशिन्यासः    | ,,        | " केन्द्रादिसंज्ञाः              | ,,   |
| ,, नराकृतिः               | 4         | राशीनामुदयमानानि                 | 30   |
| राशीनां स्वरूपवर्णनम्     | 6         | ,, शुभाशुभभागाः                  | २८   |
| " स्थानानि                | ,,        | " शुभाशुभभागचकम्                 | ,,   |
| ,, स्वरूपविशेषादि         | 9         | ,, वासदेशाः                      | 35   |
| ,, हस्व-दोर्घ-पुरुष-खी-   |           | राशीनां प्लवत्वनिरूपणम्          | "    |
| दिक्-कूर-सौम्य-च-         |           | १ अध्यायोपसंहारः                 | ,,   |
| रादि-बोधक चक्रम्          | 9         | त्रहनामस्वरूपगुणभेदाध्याये ॥     | 211  |
| ,, सलिलादिसंज्ञाः         | ,,        | प्रहाणां कालात्मत्वाद्गिनिरूपणम् | 30   |
| ,, चतुष्पदादि संज्ञाः     | ,,        | ,, राजत्वादिनिरूपणम्             | ,,   |
| , भावविशेषे बलित्वं च     | "         | ,, नामान्तराणि                   | ,,   |
| ,, धातुमूलजीवसंद्धाः      | .90       | ,, उपप्रहाः                      | 39   |
| ,, विप्रादिसंज्ञा         | 99        | दिने कालायुपप्रहज्ञानचक्रम्      | ,,   |
| ,, वर्णहानचक्रम्          | ,,        | कालादिज्ञानप्रकारः (सं॰ टी॰)     | ,,   |
| ,, अन्यत्वादिनिरूपणम्     | "         | रात्री कालायुपप्रहज्ञानचक्रम्    | 3 2  |
| ,, वर्णविशेषः             | 93        | प्रहाणां स्वरूपम्                | 19   |
| ,, बलाबलफलम्              | ,,,       | ,, शुभाशुभत्वादिनिरूपणम्         | "    |
| ,, स्वामिनिह्पणम्         | 93        | ,, उदयप्रकारः                    | 11   |
| राशीशचकम्                 | ,,        | ,, श्राकारविशेषाः                | .;   |
| महाणां त्रिकोणादिनिरूपणम् | ,,,       | ,, सम्रारदेशाः                   | 3,4  |
| ,, मूलत्रिकोणचक्रम्       | 18        | प्रहाणां बाल्यादिवधीनिरूपणम्     | ,,   |
| ,, उपनीचनिरूपणम्          | ,,        | ,, श.बाधिपत्यं धात्वादि संज्ञा   | च ,, |
| ,, दशवर्गीनिरूपणम्        | 94        | ,, श्रवस्थाः                     | ąu   |
| ,, होराचकम्               | 9%        | ,, स्थानपरत्वेनावस्थाः           | ,,   |
| ,, द्रेष्काणचकम्          | "         | प्रह्युद्धलक्षणम् }-टीकायाम्     |      |
| प्रहाणां राप्ताराचकम्     | ,,        | पराजितलक्षणम्                    | "    |
| ,, नवांशचकम्              | २०        | प्रहाणां वर्णविशेषाः             | "    |
| ,, दशांशचकम्              | "         | ,, द्रव्याणि श्रिधिदेवताश्व      | ,,   |
| ,, द्वादशांशचकम्          | 39        | ,, रत्नानि                       | 3,6  |
| ,, षोडशांचकम्             | 23        | ्र, वस्त्रादि<br>प्रदेशविभागाः   | 3,   |
| ,, षष्ट्रयंशचकम्          | २३        | ,, प्रदराविमानाः                 |      |
| २ जा० पा०                 |           |                                  |      |

| विषय              | याः 9                                      | शहाः | । विषयाः                          | प्रशहाः |
|-------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------|
| प्रहा             | णां जातयो गुणाञ्च                          | ३७   | वियोनिजन्माद्यध्याये ॥ ः          |         |
| ,,                | नरादिसंज्ञा यहाभूताधि-                     |      | वियोनिजन्मज्ञानप्रकारः            | Ęo      |
|                   | पत्यं च                                    | 3=   | वियोनिजन्सहाने प्रकारान्तरम्      | ,,      |
| ,,                | कक्षाक्रमः                                 | ,,   | वियोन्यन्ने राशिस्थापनम्          | 69      |
|                   | न्यूनाधिकगतिकारणम् ] _                     |      | वियोनिवर्णहानम्                   | ,,      |
| ,,                | न्यूनाधिकगतिकारणम् }-टी<br>कक्षाप्रदर्शनम् | 35   | चतुष्पद्बन्ययोगः                  | 63      |
| "                 | धातुविशेषादि                               | 80   | पशुविशेषजन्मज्ञानम्               | 31      |
| -31               | दृष्ट्यः                                   | ,,   | स्थलचरजलचरपक्षिजःमज्ञानं          |         |
| ,,                | हाबलम्                                     | 80   | तथा युक्षजन्मशानम्                |         |
| - 33              | कर्धादि दृष्ट्यः                           | "    | <b>दक्षमेद</b> ज्ञानम्            | €₹      |
| "                 | रथ नवलम्                                   | ४२   | इति वियोनिजन्मप्रकरणम्            |         |
| ,,                | दिग्वलम्                                   | "    | जन्मप्रकरणम् ।                    |         |
| "                 | कालबलम्                                    | 8.5  | निषेक्तविधिः                      | 83      |
| 33                | चेष्टावलम्                                 | "    | गर्भधारणलक्षणम्                   | ,,      |
| ;,                | निसर्गवलम्                                 | 88   | गर्भाधाने मैथुनप्रकारहानम्        | 500     |
| "                 | वलसंख्यात्रमाणम्                           | 88   | गर्भसम्भवयोगः                     | ٠,      |
| **                | तात्कालिकमैत्री                            | ४६   | गर्भे दम्पत्योः शुभाशुभफलम्       | ६६      |
| "                 | नैसर्गिकमैत्री                             | "    | निषेककालवशाज्यस्मवशास्य           |         |
| 3)                | पद्यामैत्री                                | 80   | पित्रादीनां शुभाशुभविचारः         | थ्र     |
| ,,                | <b>स्थिरादिसंगा</b>                        | 28   | निषेधकालः                         | . ,,    |
|                   | ाधकप्रहाः टी॰                              | 88   | निषेके स्याज्यानि, टी॰            | 2)      |
| The second second | यो विचारणीयविषयाः                          | 33   | जीणामृतुकालः                      | "       |
| प्रहाण            | ां भावकारकत्वम्                            | 40   | ऋतौ तुर्यादिरात्रौ सन्ताने विशेषः |         |
| "                 | स्थानविशेषे शुभाशुभप्रदता                  | 033  | निषेकपुत्रादियोगनिचारः -          | ६८      |
| ,,                | स्वरूपाणि                                  | ,,   | षट्क्लीवयोगाः                     | 90      |
| "                 | इतरयोगे वृद्धिमता                          | 45   | यमलादियोगाः                       | 99      |
| ,,                | रथानवलिशेषाः                               | ,,   | त्र्यधिकसन्तानयोगः                | 65      |
| ,,                | श्रधोमुखत्वादि                             | 44   | पुनः यसलादियोगाः                  | ७३      |
| "                 | स्थितिनिरूपणम्                             | ,,   | ,, क्लीवजन्मयोगः                  | "       |
| ,,                | विफलता                                     | ,,   | ,, यमलयोगः                        | "       |
| ,,                | दोषापहरणम्                                 | 48   | ,, नपुंसकयोगः                     | ७४      |
| ,,                | पीडाकरणंप्रकाराः                           | ,,   | ,, यमलयोगः                        | - ,,    |
| ,,                | राशौ फलपरिपाकः                             | ४७   | पाद्वातयोगः                       | ,,      |
| "                 | धातुजरोगे तत्पतिपूजनम्                     | 46   | सर्पवेष्टितवान्मयोगाः             | "       |
| ,, .              | बालायवस्थानिरूपणम्                         | ,,   | प्रस्तिकालशानम्                   | ७६      |
| "                 | जाप्रदायवर्थाः                             | 49   | जन्मनक्षत्रानयनम् टी॰             | "       |
| ,,                | फलदानकालकथनम्                              | ,,   | जन्मेष्टकालानयनम् "               | ,,      |
| वितीर             | गध्यायोपसंहारः                             | ,,   | दीर्घकालप्रसवयोगः                 | "       |
| -                 |                                            |      |                                   |         |

# विषयसूची ।

| विषयाः                     | प्रशासः | विषयाः                        | पृष्ठाकाः |
|----------------------------|---------|-------------------------------|-----------|
| संस्कारविद्यीनणन्मयोगः     | 00      | वर्षेद्रयमायुः                | 902       |
| पितृपरोची जनमयोगाः         | ,,      | वर्षत्रयमायुः                 | ,,        |
| श्रीरसचेत्रवयोर्निर्णयः    | 96      | चतुर्वेषे मरणम्               | 101       |
| कुमारीपुत्रयोगः            | ७९      | पश्चमेद्दे मरणम्              | ,,        |
| दत्तकपुत्रसाधकयोगः         | ,,      | षड्वर्षायुः                   | - ,,      |
| जारजत्वसाधकयोगः            | ,,      | सप्तमेच्दे मरणम्              | 306       |
| परजातपरिद्वारयोगः          | ,,      | सप्ताष्टवर्षे मृत्युः         | ,,        |
| जन्मनि पितुर्वद्वयोगः      | 69      | नतमेडदे सरणम्                 | ,,        |
| <b>जन्मदेश</b> ज्ञानम्     | ,,      | दशवर्षायुः                    | 904       |
| मात्रा त्यक्तयोगः          | 63      | ११ वर्षे भरणम्                | ,,        |
| तस्य दीर्घायुण्हम् 🎵       | PERM    | १२ वर्षे मरणम्                | 908       |
| मात्रा त्यक्तस्य विनाशयोगः | 65      | १३ वर्षे मृत्युः              | "         |
| प्रसवस्थानम्               | "       | १४ वर्षे ,,                   | . ,,      |
| प्रसृतीशयनं, प्रसनप्रकारः  |         | 94 ,, ,,                      | 900       |
| प्रस्तीकष्टज्ञानच          | 33      | 96 ,, ,,                      | ,,,       |
| प्रस्तीगृहे दीपज्ञानम्     | 68      | 90 ,, ,,                      |           |
| प्रसृतीद्वारज्ञानथ         | 6.2     | 96 " "                        | 906       |
| स्तीगृहस्वरूपम्            | - 67    | सद्यो मृत्युः                 | 29        |
| स्तीग्रहिदशा               | 22      | १९ वर्षे मृत्युः              | "         |
| स्तीगृहे जनमस्थानम्        | 48      | 50 " "                        | ,,        |
| ,, उपस्तिकाज्ञानम्         | ,,      | 55 " "                        | 909.      |
| , जातस्य स्वरूपशानम्       | 00      | २६।२७ वर्षे मृत्युः           | "         |
| लागदेषकाणवशावशहानम्        | ,,      | 36 " "                        | "         |
| जाताज्ञे चिह्नज्ञानम्      | 66      | 35 " "                        | 990       |
| ३ अध्यायोपसंहारः           | 68      | २७वा ३०,, ,,                  | "         |
|                            | 11      | वर " "                        | "         |
| द्वादशाब्दीमध्ये श्रायुषीऽ |         | श्रहपायुर्योगाः               | 999       |
| निधितता                    | 30      | व्यरिष्टमञ्जाः                | "         |
| धरिष्टपूर्वकमायुषां मेदाः  | "       | चन्द्रकृतोऽरिष्टभन्नः         | 993       |
| श्ररिष्टदा प्रहस्थितः      | "       | शुभवहकृतोऽरिष्टभन्नः          | 31        |
| वित्रादीनामरिष्टयोगाः      | 39      | पुनबन्द्रकृतोऽरिष्टभन्नः      | "         |
| सगर्भाया मरणम्             | ٩.٦     | गुरुकृतोऽरिष्टभन्नः           | 993       |
| जातस्य मातृमरणम्           | 65      | लग्नेशकृतोऽरिष्टभन्नः         | 998       |
| गर्भमासेश्वराः             | 88      | प्रहकृतोऽरिष्टमङ्गः           | ,         |
| गर्भे सुखयोगः              | 34      | राहुकृतोऽरिष्टभन्नः           | "         |
| जातस्य पितृमरणम्           | ,,      | पुनर्पि चन्द्रकृतोऽरिष्टभद्दः | "         |
| जातस्य मरणयोगाः            | "       | राशीराकृतोऽरिष्टमङ्गः         | 297       |
| वर्षमध्ये मरणम्            | 909     | लग्नेशकृतोऽरिष्टभन्नः         | "         |

| विषयाः                         | प्रशहाः | विषयाः                            | पृष्ठाद्धाः |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|
| मध्यमायुर्योगः                 | 994     | निर्याणसमयाः                      | 982         |
| मध्यमायुषः केचन सेदाः          |         | यमकण्टकज्ञानं (टीकायाम् )         | ,,          |
| (टीकायाम्)                     | 998     | निर्याणमास-चन्द्र-लग्नानि         | 388         |
| पूर्णायुर्योगाः                | 996     | निर्याणसमबान्तरम्                 | 984         |
| पूर्णीयुः प्रमाणम्             | 920     | निर्याणचन्द्रः                    | 988         |
| योगविशेषायुंगान्तमायुः         | ,,      | किर्याणदशा                        | ,,          |
| मुनित्वप्रदो प्रहयोगः          | 939     | निर्याणहेतुः                      | 980         |
| अमितायुर्थोगः                  | ,,      | हस्तादिविच्छेदयोगाः<br>-          | 942         |
| देवसाद्दयप्रदो योगः            | 929     | दुर्मरणयोगाः                      | 943         |
| असंख्यायुः प्रमाणम्            | 922     | निर्याणदिउज्ञानम्                 | 948         |
| मुनिसमता                       | ,,      | मरखे मोहकालः शवपरिणामध            | . ,,        |
| युगान्तायुर्योगः               | ,,      | यरणानन्तरं गतिहानम्               | 9801        |
| व्रह्म <b>पद्</b> प्राप्तियोगः | ,,      | <b>श्र</b> व्यायोपसंहारः          | 9 8 3       |
| त्र्रायुषः सप्तविधता           | ,,      | बृह्ब्यातकोक्तनिर्याणाध्यायः      |             |
| ञायुर्दायाध्याये ।। १ ।        | 1       | ( टीकायाम् )                      | 983         |
| निसर्गाद्यायुः कथनम्           | 958     | जातकसङ्गाध्याये ॥ ६ ॥             |             |
| निसर्गायुषो वर्षाणि            | ,,      | वातकभग्नपरिभाषा                   |             |
| पिण्डायुषो ,,                  | ,,      | राजभन्नाः                         | "           |
| पिण्डायुषः स्पष्टीकरणम्        | 158     | नीचोऽपि निखिलां वियां प्राप्नीति, | "           |
| त्रायुषो हरणम्                 | 986     | कुलीनोऽपि निम्नवष्वीवतीतियोगी     | ,,          |
| व्ययादिहरणम्                   | 920     | सिक्षयोगाः                        | 95%         |
| कूरोदयहरणम्                    | 926     | दुष्कर्मकुरप्रेष्ययोगी            | 966         |
| लग्नायुः साधनम्                | 939     | दुर्मोज्यादिनीचयोगाः              | 950         |
| षड्विधायुई रणम्                | 930     | रेकायोगाः                         | 903         |
| श्रंशकायुः                     | ,       | रेकायोगफलम्                       | 904         |
| रश्मिजायुः                     | 933     | दिख्योगाः                         | 908         |
| रश्मिजायुषो हरणम्              | 458     | जन्येपि दरिद्रयोगाः (टीकायाम्)    |             |
| चकायुः                         | 934     | दरिद्रयोगफलम्                     | 909         |
| दशायुः                         | ,,      | प्रेच्ययोगाः                      | ,,          |
| त्रायुषो प्रहणम्               | 936     | प्रेष्ययोगफलम्                    | 9=9         |
| श्रायुषः स्पष्टीकरणम्          | १३७     | श्रज्ञहीनयोगाः                    | ,,          |
| श्रायुषोऽधिकारिणः              | १३७     | द्विगुणाज्ञमूकयोगौ                | 962         |
| नानाजातीयमायुः                 | 936     | सदन्तकुव्जपङ्गजवजनमयोगाः          | "           |
| त्ररिष्टदशा                    | "       | वामनहीनाङ्गयोगी                   | 963         |
| छिद्रग्रहाः                    | 989     | विकलनेत्रयोगाः                    | ,,          |
| देकाणस्वरूपम्                  | ,,      | सूर्यस्थित्या नेत्रविकारः         | 968         |
| जीवदेहमृत्युसंज्ञाः            | 985     | नेत्रविकारयोगाः                   | ,,          |
|                                |         |                                   |             |

# विषयसूची ।

| विषयाः                          | पृष्ठाद्धाः  | विषयाः                      | पृष्ठा <b>ह</b> ाः |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| रोगयोगाः                        | 966          | श्रखण्डसाम्राज्यपतिः        | २२३                |
| सर्पाद्भययोगः                   | 960          | भद्रयोगफलम्                 | ,,                 |
| कर्णरोगयोगः                     | 966          | <b>इंसयोगफलम्</b>           | 558                |
| पित्तरोगः                       | ,,           | मालन्ययोगफलम्               | ,,                 |
| श्रपानरोगः                      | 969          | शशकयोगफलम्                  | ,,                 |
| स्त्रीक्लीवयोगः                 | 990          | योगानां फलप्राप्तिकालः      | २२४                |
| उन्मादयोगः                      | 989          | भा <b>स्करादियोगाः</b>      | ,,                 |
| उन्मादबुद्धियोगः                | 953          | इन्द्रयोगः                  | 234                |
| वृद्धिभ्रम-जड-मचपायीयोगः        | ,,           | मह्योगः                     | ,,                 |
| गुह्यरोग-कण्ठरोगयोगः            | ,,           | बुधयोगः                     | ,,                 |
| उन्मादभावकलह्योगः               | 993          | सुनफाऽनफा-दुरधुरा-केमहुमये  | ोगा:२२७            |
| दन्ताक्षियोगः                   | ,,           | श्चन्ये केमद्रुमसमफलयोगाः   | २२८                |
| श्रन्धयोगः                      | "            | के महमयोगापवादः             | 550                |
| कुष्टवोगः                       | 998          | <b>वे महुमफलम्</b>          | २३१                |
| मूत्रकृच्छ्रशोणितरोगयोगः        | the State of | वृहव्यातकोक्तं सुनकादियोगाः | ,,                 |
| गुल्मरोगदाहरोगयोगः              | 994          | सुनफा-नफा-दुरधुरा-केमहुमय   | 1-                 |
| उदररोगमेदः                      | ,,           | गानां सेदबानचकाणि           | ,,                 |
| हृदयशूलरोग शूलयोगः              | ",           | सुनफादियोगफत्तम्            | २३४                |
| श्रपरिपाकरोग-पाण्डुरोगयोगः      | 996          | कुजादिकृतसुनफायोगफलम्       | २३४                |
| चभिचारजातरोगयोगः                | ,            | ,, श्रनफायोगफलम्            | ,,                 |
| देवदर्शनाद् भ्तप्रेतिषशाचदर्शना |              | ,, दुरधुरायोगफत्तम्         | २३६                |
| ज्यातरोगयोगः                    | 990          | शकटयोगफलम्                  | २३८                |
| रोगवोगानां विवरणम्              |              | पारिजातादियोगफलानि.         | "                  |
| कासन्वासक्षयपीनसयोगः            | "            | श्रघमसमवरिष्ठयोगाः          | ,,                 |
| जलोदररोगदीर्घरोगयोगः            | 99=          | चन्द्राधियोगः               | रइड                |
| णातस्य हस्वयोगः                 |              | त्तरनाधियोगः                | Details.           |
| विकलनयनदारखन्मयोगः              | 999          | गजकेसरीयोगः                 | २४०                |
| कर्णरोगद्दन्तरोगयोगः            |              | श्रमलायोगः                  | "                  |
| ञ्चल्योगः                       | ₹00          | वासिवेशी-उभयचरिकयोगः        | 589                |
|                                 |              | वास्यादियोगफलानि            | ,,                 |
| राजयोगाध्याये ॥ ७॥              |              | शुभाशुभकत्तरियोगाः          | 282                |
| राजयोगाः                        | 300          | पर्वतयोगः                   | 283                |
| राजाधिराजयोगाः                  | २०७          | काइलयोगः                    | 288                |
| <b>नृपतुल्ययोगी</b>             | २०८          | मालिकायोगाः                 | . 10               |
| विविधराजयोगमेदाः                | २१०          | चामरयोगः                    | २४६                |
| प्रहफलदानविवरणम्                | २२२          | शंखयोगः                     | .,                 |
| पश्चमहापुरुषयोगाः               | "            | भरीयोगः                     | 580                |
| हचक-योगफत्तम्                   | २२३          | मृदन्नयोगः                  | "                  |

| विषयाः                               | पृष्ठांकाः | विषयाः                                        | र्षाडाः |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------|
| श्रीनाथयोगः                          | 588        | चतुर्थमावगतप्रहफ्लम्                          | २७६     |
| शारदयोगः                             | ,,         | पञ्चम- "                                      | "       |
| मत्स्ययोगः                           | 588        | da- "                                         | 500     |
| कूर्मयोगः                            | "          | सप्तम- ,,                                     | ,,      |
| खप्नयोगः                             | 940        | अष्टम- , ,,                                   | २७=     |
| तच्मीयोगः                            | ,,         | नव्य- "                                       | २७९     |
| <b>कु</b> सुमयोगः                    | 349        | दशम- "                                        | ,,      |
| पारिजातयोगः                          | ,,         | लाभ- "                                        | २८०     |
| कलानिधियोगः                          | २५२        | व्यय- "                                       | ,,      |
| श्रंशावतारयोगः                       | २५३        | स्वोचफलम्                                     | २=१     |
| हरि-हर-विधियोगाः                     | ,,         | <b>मृ</b> लत्रिकोणफलम्                        | 565     |
| नाभसयोगाः                            | 888        | स्वचेत्रफलम्                                  | 25      |
| <b>म्ट्रहज्जातकोक्ताश्रयद्वयोग</b> - |            | <b>मित्रचेत्रफलम्</b>                         | .,,     |
| तक्षणम्                              | ,,         | शतुचेत्रफलम्                                  | 208     |
| प्राक्तनैराश्रयदत्तयोगानुक्तकारणम्   |            | नीचस्थफलम्                                    | इद४     |
| गदा-शकट-विहग-शृङ्खाटक-               |            | सान्चब्दादिफलाध्याये ॥                        | 113     |
| हत्तयोगाः                            | ,,         | मान्दिस्थतद्वादश <b>मावफला</b> नि             | 264     |
| वज्र-यव-कमल-वापी-योगाः               | २५७        | प्रह्युक्तमान्दिफलम्                          | 266     |
| यूप-शर-शक्ति-दण्ड-योगाः              | 246        | संबरसरफलम्                                    | 250     |
| बीकूटच्छत्रचापाईयोगाः                | 2 48       | सँवरसरायनप्रकारस्तवामानि च                    |         |
| समुद्र-चक्रयोगी                      | २६०        | ( टीकायाम् )                                  | 266     |
| संख्यायोगाः                          | २६१        | ध्ययनपत्तम्                                   | 230     |
| बाध्य-दलयोग-यलम्                     | ,,         | ऋतुफलम्                                       | 259     |
| गदादियोगफलम्                         | ,,         | मासफलाम्                                      |         |
| ७ घ्रध्यायोपसंहारः                   | रहर        | पशकलम्                                        | 545     |
| ख्यादिमहयोगाध्याये ॥                 |            | कालफलम्                                       |         |
|                                      |            | तिथिफलम्                                      | "       |
| द्विप्रह-योगाः                       | रहरू       | वारफलम्                                       | 958     |
| त्रिप्रह—योगाः                       | २६४        | नक्षत्रनामानि                                 | 258     |
| चतुर्प्रह्योगाः                      | २६७        | गण्डान्तताराः                                 | 255     |
| वश्चप्रद्योगाः                       | २६९        | श्रभुक्तघटिका                                 |         |
| षद्प्रहयोगाः                         | २७०        | ज्येशफत्तानि                                  | "       |
| मेषादिर।शिस्य प्रहफलम्               | २७१        |                                               | 220     |
| / दृष्टिफलम्                         | २७२        | मूलफलानि                                      | 296     |
| चन्द्रस्य दृष्टिफलम्                 | b          | श्लेषागण्डान्तम्<br>सनेका सम्बद्धाः सम्बद्धाः |         |
| लग्नादिभावगतप्रहफलम्                 | र ७४       | श्लेबा-मधा-ज्येष्टा-मूल-रेबर                  |         |
| <b>द्वितीयभावगतप्रद्रफलम्</b>        | २७४        | श्विनीषु गण्डान्तकथनम्                        | २९९     |
| तृतीय- , "                           | ,,         | प्रन्यगण्डान्तानि                             | ,,      |

|   | विषयाः                      | वृष्टाहाः     | विषयाः                           | द्वाद्धाः |
|---|-----------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
|   | गण्डकालः                    | 300           | श्रष्टकवर्गादायुःसाधनम्          | ३३२       |
|   | तिथिदोषः                    | 309           | लग्नाष्टकवर्गचकम् (टीकायाम् )    | 333       |
|   | योगदोषः                     | ,,            | श्रष्टकवर्गायुर्प्रहस्थितिः      | ,,        |
|   | दन्तोद्रमफलम्               | ३०२           | समुदायाष्ट्रकवर्गः               | ३३४       |
|   | बन्मतारादयः                 | ,,            | सर्वाष्टके भावानां त्रिभागकल्पना | 116       |
|   | गण्डदोषांपवादः              | 101           | सर्वाष्टके खण्डत्रये प्रहफलम्    | 110       |
|   | नक्षत्रफलम्                 | 508           | लग्नगतिविशिष्टविन्दुफलम्         |           |
|   | राशिफलम्                    | goy.          | योगवशादायुः प्रमाणम्             | 33=       |
|   | राशिनवांशफलम्               | ३०६           | <b>श्रह्योगवशाद्विन्दुफलानि</b>  | ,,        |
|   | योगफलम्                     | 200           | बिन्दुवशाद्रोगादिज्ञानम्         | 338       |
|   | करणकतम्                     | 306           | शुद्धाष्टकवर्गां दुः             | 480       |
| , | लंग्नफलम् ।                 | ३०९           | गणितागतायुषः पाकस्यितिः          | 189       |
| , | होराफलम्                    | 190           | श्रष्यायोपसंहारः                 | 3)        |
|   | द्रेण्काणफलम्               | ,,            | प्रथमद्वितीयभाफलाध्याये          |           |
|   | देण्डाणसंज्ञाचकम्           | 399           | त्रहस्थितवशास्त्रावानां शुभाशुर  |           |
|   | नवांशफलम्                   | 392           | दिनिरूपणम्                       | 188       |
|   | द्वादशोशफलम्                | ,,            | तनुभावाद्विचारणीयविषयाः          |           |
|   | त्रिंशांशफलम्               | 393           | तनुभावफलानि                      | 284       |
|   | वेलाफलम्                    | ,,            | द्वितीयभावे विचारणीयविषयाः       | 148       |
|   | वैलाबोधकवकम्                | ,,            | धनविचारः                         | 19        |
|   | कालहोराफलम्                 | 598           | नेत्रविचारः                      | ३५७       |
|   | कालहोराह्मनचकम्             | 254           | मुखविचारः                        | 146       |
| i | बाष्टकवर्गाध्याये ।। १०     | 11            | विद्या-वाग्विचारः                | ३६०       |
|   | शहानां शुभविन्दुसन्हयाः     | 39X           | गणितम्योगः                       | 349       |
|   | धहानामष्टकनर्गाः (टीकायाम्) | 296           | तार्किकयोगः                      | ,         |
| , | श्रष्टकवर्गे बिन्दुपरस्वेन  |               | वैयाकरणयोगः                      | ३६२       |
|   | भावफलानि                    | 339           | वेदान्तश्रयोगः                   | 13        |
|   | स्वाष्ट्रसवर्गफलम्          | इरर           | बट्शास्त्रियोगः                  |           |
|   | चनराष्ट्रकवर्गफलम्          | 1)            | <b>कुदुम्बविचारः</b>             | "         |
|   | भीमाद्यस्वर्गफलम्           | इरइ           | पात्राशनयोर्विचारः               | 141       |
|   | <b>बुधाष्टकवर्णफलम्</b>     | ३२४           | <b>वृतीयचतुर्थभावफलाध्याये</b>   | ।।१२।।    |
|   | गुर्बष्टकवर्गफलम्           | ,,            | तृतीयभावाद्विचारणीयविषयाः        | 254       |
|   | शुकाष्टकवर्गकलम्            | - <b>३</b> २४ | <b>आतृ</b> विचारः                | "         |
|   | शन्यष्टकवर्गकलम्            | "             | सोदरसङ्बाह्यनम्                  | ३६९       |
|   | ब्रष्टकवर्ग-प्रस्तारकम्     | इ२६           | श्रातृभार्याफलविचारः             | ३७१       |
|   | ग्रष्टकवर्गे त्रिकोणशोधनम्  | ३२७           | <b>आत्ररिष्टविचारः</b>           | ३७२       |
|   | ,, एकाधिपत्यशोधनम्          | 326           | पराक्रमविचारः                    | १७१       |
|   | गुणकपिण्ड-गुणकाष्टाः        | 239           | कण्ठविचारः                       | ३७५       |
|   |                             |               |                                  |           |

## जातकपारिजातस्य-

6

|   | विषयाः                        | पृष्ठाद्धाः | विषयाः                             | प्रचादाः |
|---|-------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|
|   | श्रुतिभूषणविचारः              | ३७६         | पुत्रभावाभावी                      | 386      |
|   | वस्त्रविचारः                  | ,,          | पौत्रप्रातिरस्पपुत्र एकपुत्रध      | ,,       |
|   | धैर्यविचार:                   | ,,          | पुत्रकीरहितयोगो दत्तात्मजयोगद्य    |          |
|   | बलविचारः                      | ३७७         | युताभावयोगो जारपुत्रयोगध           | 800      |
|   | भोजनविचारः                    | ,,          | पुत्रप्रदा योगाः                   | 809      |
|   | चतुर्यभावपालानि               | 305         | वंशहीनयोगाः                        | ,,       |
|   | चतुर्यभावे विचारणीयविषयाः     | ,,          | श्रष्टविधन्नीत्यायः                | ,,       |
|   | विवाविचारः                    | ,,,         | धननस्यतायोगाः                      | ,,       |
| , | <b>आतृ</b> विचारः             | ३७९         | दत्तादिसुतयोगः                     | 803      |
| 1 | पितुर्विटत्वम्                | 260         | गुरुरियत्या सन्तानविचारः           | 21       |
| , | मातुर्व्यभिचारयोगाः           | 269         | सन्तानक्षयकारणानि                  | 803      |
|   | पित्रोरनिष्टयोगः              | ,,          | दत्तकपुत्रयोगाः                    | 808      |
|   | सुखविचारः                     | १८३         | विलम्बेन पुत्राप्तियोगः            | ,,       |
|   | सुखादिविचारनिर्णयः            | 828         | पुत्र-भ्रातृ-स्री-दास-दासी-        |          |
|   | सुगन्धविचारः                  | ,,          | मित्राणां विचारः                   | ४०६      |
|   | वस्त्रविचारः                  | ,,          | पुत्रोत्पत्तिकालः पुत्रसङ्ख्याहानच | 800-     |
| 1 | पशुविचारः                     | ,,          | स्थितिवरोन पुत्रस्येष्टानिष्टे     | 806      |
|   | बन्धुविचारः                   | 364         | पुत्रस्य जननमरणलक्षरी              | ,,       |
|   | <b>मनोविचारः</b>              | ,,          | पितृविचारः                         | ,,       |
|   | वाह्नविचारः                   | ,,          | पित्रादीनां सरणम्                  | 890 .    |
|   | राज्यविचारः                   | ३८६         | बुद्धिविचारः                       | 885      |
|   | राजयोगाः (सिंहासन-            |             | हृदय तेगयोगः                       | 898      |
|   | प्रदयोगाः )                   | 390         | पुण्यविचारः                        | ,1       |
|   | भाग्यविचारः                   | 389         | रोगविचारः                          | ,,       |
|   | चेत्रविचारः                   | ३९२         | <b>अहकर्तुकरोगस्थानानि</b>         | ४९७      |
|   | निचे <b>ष</b> धनप्राप्तियोगाः | ,,          | शत्रोः पीडा, शत्रुनाशव             | 896      |
|   | <b>गृहविचारः</b>              | <b>F3F</b>  | <b>शान्युपकारीयोगः</b>             | ,,       |
|   | पद्भमपष्टभावफलाध्याये ॥       | 1159        | सप्तमाष्ट्रमनवसभावफलाच्याये        |          |
|   | केषांचिद्भावानां विचारक्रमः   | 835         | सप्तमभावे विचारणीयविषयाः           | 899      |
|   | पचमभावफलानि                   | "           | जारयोगः                            | ,,       |
|   | देवताविचारः                   | 354         | कामुक्तयोगः                        | ,,       |
|   | राज्यविचारः                   | ,,          | जारयोगोऽपुत्रयोगो बहुस्रीयोगव      | ४२०      |
|   | बन्मविचारः                    | ₹5€         | कलत्रहीनैकपुत्रयोगौ                | 853      |
|   | चतुष्पदानां जन्म              | 7,          | वन्ध्यापतिः, स्त्रीप्रकृतिध        | ,,       |
|   | पुत्रविचारः (दारहा-           |             | नवांशवशास्त्रीविचारः               | ,,       |
|   | पुत्रमरणयोगी )                | ३९७         | सप्तमे प्रहयोगात् स्त्रीविचारः     | 888      |
| , | पुत्रपुत्रीयोगी               | 396         | बहुकलन्नेऽपि सन्ततिहीनयोगः         | ४२३      |
| / |                               |             |                                    |          |

| विषयाः                                                          | विद्याद्धाः | विषयाः                                | पृष्ठाहाः |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| नष्टदारयोगः                                                     | ४२४         | <b>भाग्यहीनयोगः</b>                   | 8X0       |
| कतत्रद्वयोगस्तरतस्य                                             | 858         | भाग्यवान् योगः                        | 849       |
| कलत्रत्रययोगः                                                   | ,,          | गुरुभिक्तयोगः                         | ,, \      |
| बहुन्त्रीयोगः                                                   | ४२५         | धर्महीन-योगः                          | 845       |
| वतपरायणदारयोगः 💮                                                | ,,          | सुभाग्य-योगः                          | ,,        |
| पतिष्नीवीयोगः                                                   | ,,          | पुत्रभावाभावयोगी                      | ,,        |
| सतमेशवशास्त्रीवंशज्ञानम्                                        | .,,         | बातस्य पितृमरणं दिने रात्रौ वा        | 8X4       |
| <b>जीस</b> ण्ख्याशानम्                                          | ४२६         | पुण्यविचारः                           | ,,        |
| विवाहकालः                                                       | ,,          | दशमैकादशद्वादशभावफल                   |           |
| विवाहकालः खीस्वभावध                                             | 358         | ध्याये ॥ १४ ॥                         |           |
| वरवधूजातकसंयोगः                                                 | 850         | दशमे भावे विचारणीयविषयाः              | 888       |
| पुरुषे दारहा, जियां पतिझयोगः                                    | ,,          | कर्मविचारः                            | "         |
| जीणां पतिमृत्युयोगः                                             | ,,          | प्रवज्यायोगाः                         | 849       |
| जीवियोग-सुखयोगी                                                 | ,,          | प्रव्रज्यायोगानामपवादः                | see 1     |
| पुत्र मावाभावयोगी                                               | ४३१         | जीविकायोग <b>ः</b>                    | REUL      |
| क्षियाः स्तनविचारः                                              | ,,          | प्रहकत्तृ <sup>°</sup> कबीविकावृत्तिः | XEC       |
| गम्यस्रीविवर्णम्                                                | "           | केन्द्रेषु शुभकर्तृकराज्योगः          | 800       |
| स्त्रीसग्रमे स्थानविचारः                                        | ४३२         | पुण्य-पापरतयोगौ                       | ,,        |
| <b>क्लत्रशुभाशुभज्ञानम्</b>                                     | ,,          | चन्द्राइशमे भौमादियुतस्र्यंफलम्       | 809       |
| भगजुम्बनयोगः                                                    | ४३३         | ,, भौबादिद्विप्रहफलानि                | 802       |
| क्षियाभगविचारः                                                  | ,,          | ग्राहाविचारः -                        | n         |
| चीमरणसमयः                                                       | ४३४         | कीर्ति-मान-कृषि-व्यापार-              |           |
| घष्टमभावपालानि                                                  | 834         | निद्राविचारः                          | ४४३       |
| <b>बाल्पायुर्योगद्धयम्</b>                                      | ,,          | लामे स्यादिस्थित्या लाभविचारः         | 808       |
| दीर्ध-मध्याल्पायुषां मेदाः                                      | ,,          | शुभ पाप धनलाभविचाराः                  | 804       |
| मृत्युविचारः ( मरणदशा )                                         | ४३७         | व्यये विचारणीय-विषयाः, नाना-          |           |
| मारकप्रहदशायां मरणकालनिर्णय                                     | 1:858       | देशवनाटनयोगध                          | ४७६       |
| मात्रा पित्रा च सह सृत्युयोगः                                   | 880         | व्ययविचारः                            | 800       |
| देहे गन्धादिज्ञानम्                                             | ,,          | दानविचारः                             | 80=       |
| चरादिलग्नवशास्मरणकालनिर्णय                                      |             | धननाश-धन रक्षा-शय्यामुखयोगाः          | 80,       |
| नवमभावफतानि                                                     | -           | शयनविचारः                             | ,,        |
| भाउथविचारः                                                      | "           | गतिविचारः ( मरणानन्तरम् )             | 840       |
| नवमे गुरी प्रहद्दष्टिफलानि                                      | 883         | प्रहस्थितिवशाद्भावशुभाशुभरनम्         | ,,        |
| क्रिकारोग्रह्मानि<br>-                                          | 888         | बीजातकाध्याये ॥ १६॥                   |           |
| क्रिक स्थार का जिल्ला कि का | ४४६         | जातकविवरणभू                           | 869       |
| - नार्वे गोराफलानि                                              | 840         | ब्रीजन्मनि फलकथनविवरणम्               | 863       |
| ,, ज्यादिब्रहयोगफलम्                                            |             | लग्नेन्दुवशास्त्रीपालम्               | 8=4       |
| " ज्यादिभ्रह्मानमधान्                                           | 20 1        | Charles and Maria                     | -         |

|   | विषयाः                                  | हिंहाई।: | विषयाः                           | हबाद्धाः |
|---|-----------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| e | <b>क</b> ्तरायोगः                       | 822      | देहजीवपरिभाषा                    | 800      |
|   | साष्वीयोगः                              | ,,       | क।निचिन्मर्णस्थानानि             | 700      |
|   | युर्वाषणी-ब्रह्मचादिनीयोगौ              | ,,       | प्रह <del>्वानतदेह्वीनफलम्</del> | 405      |
|   | ब्रीजातके त्रिशांश फला न                | 868      | वकदशाफलम्                        | 490      |
|   | तमत्रिशांशफतचकम् (टीकायाम्              | 328      | चक्का शायां विशेषः               | 492      |
|   | पुनर्भू-विधवा-मत्तृ स्यक्तयोगाः         | 860      | त्रिविधा कालचक्रग तः             | 294      |
|   | स्वैरिणी-पुनर्भूलक्षणम्                 | "        | कालचकदशाखाधनहानम्                | 490      |
|   | मात्रा सार्थं पुंधली-व्याधियोनि-        |          | सन्यचकवाक्यानि                   | 496      |
|   | <b>सुभगायोगाः</b>                       | ,,       | श्रपसन्यचकवाक्यानि               | 498      |
|   | ब्रह्परत्वेन सप्तमभावफत्तम्             | 866      | श्रन्तईशासाधनम्-                 | 430      |
|   | दुर्भगा-पतिवद्याभायोगी                  | 828      |                                  |          |
|   | स्त्रियाः पश्चात्पूर्वं वा पत्युर्मृतिः | ,,       | दशाफलाध्याये ॥ १                 | = II     |
|   | साग्य-दुर्भाग्ययोगौ                     | 880      | दशामहत्वम्                       | 455      |
|   | पतिनिर्देशात्परगामिनीयोगः               | 889      | विंशोत्तरीमहादशाविवरणम्          | ,,       |
|   | मात्रा सार्कं व्यक्षिचारिणीयोगः         | ,,       | दशानां शुभाशुभत्वम्              | X 5 5    |
|   | सुभगा-दुर्भगायोगी                       | "        | इष्टकालीनदशाकथननिर्णयः           | NE 0     |
|   | सप्तमे शुभाशुभग्रहफलम्                  | ,,       | <b>उत्पन्नादिसं</b> बादशा        | "        |
|   | जन्मलग्ने प्रहृद्धिफलम्                 | 885      | निर्याणदशा                       | 488      |
|   | स्त्रीचातके प्रवज्यायोगः                | 885      | गुलिकदशा                         | ,,,      |
| , | श्चिया वैभव्ययोगी सरणयोगध               | ,,       | श्रुलदशा                         | 25%      |
|   | दम्पत्योः समकालमरणम्                    | 888      | महादशा विशेषः                    | ,,       |
|   | स्तिया घरणकालः                          | ,,       | श्चन्तर्दशाविशेषफलम्             | 488      |
|   | ,, सोद्रप्राप्तियोगी                    | XEX      | भावेशदशाफत्तम्                   | 1)       |
|   | ,, पतिलक्षणम्                           | ,,       | जन्त इंशाफतानि                   | 436      |
|   | कालचकदशाध्याये ॥ १५                     |          | स्यान्तरे प्रदाणां फलानि         | 430      |
|   | कालचकगतिविषये शहरं प्रति                |          | चन्द्रान्तर्दशाफतानि             | XEC      |
|   | देवीप्रश्नः                             | 886      | भौमान्तर्दशाफलानि                | 410      |
| 5 | देवीं प्रति शहरस्योत्तरम्               | 886      | राह्यन्तर्दशाफत्तानि             | das      |
|   | <b>कालचकदशाप्रस्तारः</b>                | 899      | गुर्वन्तर्दशाफलानि               | KRR      |
|   | सन्यचकम्                                | 400      | शन्यन्तर्दशाफलानि                | 224      |
|   | अपसन्यचकम्                              | 403      | बुधान्तर्दशाफलानि                | 880      |
|   | कालचकदशोदाहरणम्                         |          | केरवन्तर्दशाफलानि                | 786      |
|   | (टीकायाम्)                              | 408      | शुकान्तर्दशाफत्तानि              | XX0      |
|   | देहबीवफलम्                              | dox.     | <b>उपसंहारः</b>                  | 444      |
|   | dealand                                 |          |                                  | -        |

॥ श्री मज्ञलमूर्तवे नमः ॥

# जातकपारिजातः

## सुवाशासिनी-विषसा-टीकाभ्यां पछवितः

#### अथ राशिशीलाध्यायः।

श्रीकान्ताजशिवस्त्रक्षपममरक्योतिर्गणस्यामिनं मायातीतमशेषजीकजगतामीशं दिनेशं रिवम् ॥ नत्था गर्गपराशरादिरचितं सङ्गृद्य होराफलं वद्ये जातकपारिजातमखिलक्योतिर्विदां प्रीतये ॥ १॥

\* सुधाशालिमी \*

श्रीकान्तं कमनीयकञ्चनयनं हृन्यन्दिरे संस्थितं, देवीं दैन्यविनाशिनीं विनमतामाराध्यन् सर्वदाम् । अन्ये जातकपारिजात इह ये मुखान्ति तेषां कृते कारयां 'श्रीकपिलेश्वरो' वितन्तते टीकां ''मुधाशालिनीम्'' ॥

ध्यायमाचार्यो भारद्वाजकुलो झनः श्रीवैद्यनाथ इति नाम्ना प्रसिद्धो ज्यौतिषविषये जातकपारिजात-नामकं प्रन्यं चिकीर्षुः 'देवाधीनं जगत्सर्विम'त्यतो जगित सर्विस्मञ्च्छुभकार्ये देवार्चनं कार्यमिति सत्सन्प्रदायमनुपालयन् विधेयविषयस्य च कुशलेन परिसमाप्तिमिच्छन् स्पविषयाधिष्ठातृदेवस्य श्रीस्थस्य नमस्कारात्मकं मन्नलं कर्त्तव्यवस्तुनिदर्शवं च करोति श्रीति—

श्रीकारताजशिवस्यरूपं = श्रियो लच्च्याः कान्तो विष्णुः, श्रजो ब्रह्मा, शिवश्रेति त्रिदेवस्यरूपं "त्रिमूर्तिस्तु दिवाकर" इत्युक्तः । श्रमरज्योतिर्गणस्वामिनं = श्रमरा देवा ज्योतीवि प्रहनक्षत्राद्यस्तेषां गणानामखिलानां स्वामिनं प्रकाशकत्वेनाधिपतिम् । श्रत्रेदमुक्तं भवति—सूर्यं एवाखिलानि ज्योतीिव प्रकाशयति । तथोक्तं कमलाकरण—

> "तेजलां गोलकः स्यों श्रह्मांण्यम्बुगोलकाः । प्रभावन्तो हि दश्यन्ते स्यंरिमप्रदीपिताः" ॥

मायातीतं = सत्स्वरूपित्यर्थः । त्रशेषजीवजगतामीशं = सकलचराचरजीवानां नायकमात्मत्वेनाधिपति "सूर्यं जात्मा जगतस्तस्थुषधे"ति श्रुतेः । दिनेशं = दिनाधिपति, यतो
रवेददयादेव दिनप्रवृत्तिरिति । "दिनं दिनेशस्य यतोऽत्रदर्शने" इति भास्करोक्तः । रित =
श्रीस्ट्यं, नत्ना=नमस्कृत्य, गर्गपराशरादिरचितं = गर्ग-पराशरप्रमुखर्षिप्रणीतं, होराफलं =
जातकशास्त्रं, सङ्ग्रह्ण = सञ्चलय्य, अखिलज्योतिर्विदां=सकलज्योतिरशास्त्रवेत्तृत्यां, प्रीतये =
प्रमोदाय "सुरप्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोदसम्मदाः" इत्यमरः । जातकपारिजातं = जातकेषु
(जातकशाखेषु ) पारिजातं (सुरतं ) "पद्यते देवतरने मन्दारः पारिजातकः" इत्यमरः ।
त्रमुं प्रन्थं वच्च्येऽहिमिति शेषः । प्रकृतप्रन्थादौ श्रीपदोपादानं सर्वेषां श्रेयःस्वकिमत्यलं
पद्यवितेन ॥ १ ॥

\* विसला \*

ळच्मीकान्तमञ्जं गिरीन्द्रतनयानाथं दिनेशं गुरुं, वाग्देवीं गिरिजासुतं पवनअं श्रीरामचन्द्रप्रियम् । तातं छत्रधरं प्रणम्य सततं चानन्दिशं सातरं, वच्ये जातकपारिजातविम्नजं टीशां सताग्रुन्सुदे ॥

विष्णु ब्रह्मा और शङ्करजीके स्वरूप देवता और ज्योतिर्गणोंक अधिपति सावासे भिन्न तथा सम्पूर्ण जगतके जीवोंके प्रशु श्रीसूर्यनारावणको नमस्कार कर गर्गपरात्तर आदिसे रचित होराफलका संग्रह करके सब ज्योतिषियोंकी प्रसन्तताके क्रिये में जातक-पारिजात को बनाता हूं॥ १॥

इदानीमात्मपरिचयपूर्वककर्त्तव्यतामाह-

भारद्वाजकुलोद्भवस्य विदुषः श्रीव्यक्ट्टाद्रेरिह् । क्योतिःशाक्वविशारदस्य तनयः श्रीवेद्यनाथः सुधीः ॥ होरासारसुधारसञ्चविद्यधश्रेणीयनःशीतये । राशिस्थाननिक्रपणादि सकलं वच्ये यथाऽनुक्रमम् ॥ २ ॥

भारद्वाजकुतोद्भवस्य = भारद्वाजगोत्रजन्मनः, ज्योतिरशास्त्रविशारदस्य = ज्यौतिषशास्त्रे दक्षस्य, विदुषः = पण्डितस्य, श्रीत्र्यद्वटादेः = श्रीव्यद्वटाद्विनात्रस्तन्यस्तन्यन्मा श्रीवैद्यनाय इति नामा, सुधीः = विद्वान कर्तांऽहं, होरासारसुधारसञ्जविद्यध्येणीयनःश्रीतः ने=होराशास्त्राणां सारमेव सुधारसममृतं जानन्ति ये विद्युधा विद्वासस्तेषां श्रेणीनामस्त्रिलानां मनसो मुदे, राशिस्थाननिरूपणादि = राशीनां मेषप्रभृतिद्वादशानां स्थानविरूपणमादिर्यस्मिस्तत्सक्तं = यावदशेषं विषयं, यथाऽनुक्रममनुक्रममनितक्रम्य (क्रमपूर्वक्रमिस्यर्थः ) वक्ष्ये इति ॥ २ ॥

श्रीभारद्वाजऋषिके कुळमें उत्पन्न ज्योतिःशासके विशारद श्रीवेष्ट्रटाहि पण्डितका पुत्र में वैद्यनाथ होराशासके रसको जाननेवाले विद्वानोंके यनके प्रसन्नतार्थ शक्तिस्थान निरूपण आदि सब विषयोंको कहता हुं॥ २॥

पुनरिप स्वाभीष्टदेवताप्रणिपातपूर्वकं विधेयविषयमाह—
प्रणम्य वन्दारुजनाभियन्द्यपदारियन्दं रघुनायकस्य ।
सङ्गुद्य सारावित्तमुख्यतन्त्रं करोभ्यहं जातकपारिजातम् ॥ ३ ॥

श्रहं = श्रीवैद्यनाथः, रघुनायकस्य = रघुकुज्ञाधिपतेगर्भवतो रामचन्द्रस्य, दन्दाहण-नाभिवन्द्यपदारिवन्दं = वन्दाहजनैरिभवादकः 'वन्दाहरिभवादके''इत्यमरः । श्राभवन्यं सर्वश्रा वन्द्रनोयं पदारिवन्दं चरणकमलं प्रणम्य, सारावित्तमुख्यतन्त्रं सक्युद्ध = कल्या-णवम्मकृतां सारावलोमेव मुख्यतन्त्रमागमत्वेन स्वीकृत्य जातकपारिजातिभमं प्रन्यं करोधि विरचयामीति । नतु ''गर्गपरारादिरिचतं सक्युद्ध होराफल''मित्युक्तिदानीं 'सक्युद्ध सारावितमुख्यतन्त्र'मित्युच्यते किमिति ? सत्यं, सारावल्यामि प्राक्तनर्षीणामित्रमतिवया एव दरीदृश्यन्तेऽतोऽदोषः ॥ ३ ॥

देवताओंसे वन्दित रघुनाथजी के चरण कमलोंको प्रणाम करके सारावली झुस्यतन्त्र को संग्रह करके में जातकपारिजातको वनाता हूं ॥ ३ ॥

श्रथ मेषादीनां संमािशेषाः।

मेषाजविश्वक्रियतुम्बुराचा वृषोत्तगोताबुद्दगोक्कतानि । द्वन्द्वं नृयुग्मं जुतुमं यमं च युगं तृतीयं मिथुनं वदन्ति ॥ ४ ॥

#### राशिशीलाध्यायः ॥१॥

कुत्तीरकर्काटककवर्कटाख्याः कच्छीरवः सिंहसृगेन्द्रतेयाः । पाथोनकन्यारमणीतक्ष्ययस्तौती वणिक्जूकृतुताधटाश्च ॥ ४ ॥ श्रत्यष्टमं वृश्चिककौर्षिकीटाः धन्वी धनुश्चापरारासनानि । स्रुगो स्रुगास्यो सक्तश्च नकः कुम्भो घटस्तोयधराभिधानः ॥ ६ ॥ स्रीनान्त्यमत्स्यपृश्चरोसमाषा वदन्ति द्क्षादिकर्ज्ञनवपाद्युताः क्रियाद्याः । चक्रस्थिता दिविचरा दिननाथसंख्याः चेत्रर्चराशिभवनानि भसंक्रितानि ॥ ७ ॥ इदानीं राशोनां नामान्तराष्ट्रच्यन्ते—

मेवः, अवः, विश्वः, कियः, तुम्बुरः, आद्यवैते मेवराशेः पर्यायाः सन्ति ।

कृषः, ग्रकः, गौः, ताबुरः, गोकुत्तमित्येता दृषराशेः सञ्ज्ञाः ।

मिथुनं = मिथुनराशिं द्वन्दं, दृयुगमं, जुतुमं, यमं, युगं, तृतीयं च विज्ञा वदन्ति ।
कृतीरः, कर्काटकः, कर्क्कट इत्येताः कर्कराशेराख्याः = सञ्ज्ञाः ।

कण्ठीरवः, सिंदः, भृगेन्द्रः, लेय इत्येते सिंदराशेः पर्यायाः ।

पायोनः, कन्या, रमणी, तद्गणीत्येते कन्याराशेः पर्यायाः ।
तौली, वणिक्, जुकः, तुला, घटश्चैते तुलाराशेः पर्यायाः ।

अलिः, अष्टमं, वृथिकः, कौर्पः, कीटश्चैते दृथिकराशेः पर्यायाः ।

धन्वी, धतुः, वापं, शरासनमित्येते धनुराशेः पर्यायाः ।

कृम्भः, खटः, तोयधरश्चैते कुम्भराशेः पर्यायाः ।

कुम्भः, षटः, तोयधरश्चैते कुम्भराशेः पर्यायाः ।

सीनः, श्रन्त्यः, मत्त्यः, पृथुरोमः, स्ववंदा मीनराशेः सञ्ज्ञा विद्वुधा वदन्ति । श्रथ नक्षत्रसन्नता राशयो वृधैः कयं ज्ञायन्ते ? इत्यत श्राह—दस्नादिक्षर्यनवपाद्युताः = श्रविक्यादिनक्षत्राणां नविभिन्निः पादेर्युताः सन्नताः (श्रत्रोदमवधेयं-प्रतिनक्षत्रं चत्वारः पादास्तया = नविभः पादेर्यो राशिरिति । दस्नादिसप्तविश्वतामामधोत्तरशतसंख्यकाः पादास्तैर्द्वादशराशयोऽतो नविभः पादेरेको राशिरिति युक्तम् ) क्रियाद्याः=मेषाद्याः, दिननाय-सञ्चया दिननाथः सूर्यस्तरसञ्चया द्वादशिमता इत्यर्थः "द्वादशात्मा दिवाकरं" इत्युक्तः । दिविचराः=श्राकाशचारिणो राशयथक्षकियताथकाकारे (श्रताकारे ) वर्त्तमाना भसिन्वतानि भिनित सञ्ज्ञा येषां तानि ('भम्' इति राशेः पर्यायः ) चेत्रर्थराशिभवनानि = चेत्रम्, ऋषं राशिः, भवनिमत्येतानि नामान्तराणि भजन्ते । श्रत्र राशिरेव चेत्रम्शं भं भवनिमत्यादिनामान्तरर्र्युद्धते ।

तथोक्तं बराहेण वृहज्जातके-

"राशिचेत्रयहर्क्षमानि भवनञ्चैकार्थसम्प्रत्ययाः इति" ॥ ७ ॥

भेष, अज, विमा, किय, तुंबुर, और आच सेषके नाम हैं। दूष, उच, गो, ताबुरू और गोकुळ, मुचके नाम हैं। इन्द्र, नृयुग्म, यस, युग और तृतीय, मिथुनको कहते हैं॥ ४॥

कुछीर, कर्काटक और कर्कट, कर्कको कहते हैं । कंठीरव, सिंह, स्रोन्द्र और लेब सिंह को कहते हैं । पाथोन, कन्या, रसणी और तरुणी, कन्याको कहते हैं । तौछी, वणिक् , ज्क, तुला और चट, तुलाको कहते हैं ॥ ५ ॥

णि, अष्टम, बृक्षिक, कीर्षि और कीट, बृक्षिकके नाम हैं। धन्वी, घतुः, वाप और जरासन, धतुके नाम हैं। सूग, सुगास्य, मकर और नक्र, महरके नाम हैं। कुम्म, घट और तोयधर, कुम्मको कहते हैं॥ ६॥



भीन, अन्त्य, मत्त्य, पृथुरोम और झप, मीनको कहते हैं। चार चार चरणोंके एक एक नचन्न होते हैं। अधिनी आदि नचन्नोंके नव २ चरणों से सहित मेवादि बारह शक्ति चक ( चुत्त ) में रहते हुए आकाकों घूमा करते हैं और वे ही १२ शक्ति चेन्न, ऋच, राशि, भवन और म हत्यादि नामसे कहे जाते हैं॥ ७॥

श्रथ मेषादयो राशयः कालनरस्यानवशः इत्याह— कालात्मकस्य च शिरोमुखदेशवन्तोहः कुन्तिभागकटिनस्तिरहस्यदेशाः । ऊरू च जानुयुगलं परतस्तु जङ्घे पादद्वयं क्रियमुखावयनाः क्रमेण ॥ ८ ॥

कालात्मकस्य=काल एवात्मा यस्यासी कालात्मा स एव कालात्मकस्तस्य (कालपुरुष स्येत्यर्थः) कियमुखात्रयवाः = कियमुखा मेपादयोऽत्रयवा श्राति क्रमेण सन्ति। के तेऽवयवा इति १ शिरोमुखदेशवक्षोहृत्कुक्षिभागकिवित्वरहृत्वदेशाः, करु च जालु-युगलं परतस्तु जन्चे पादह्रयमिति। मेषः शिरः, इषो मुखदेशः, मिश्चनं (१)वक्षः, कर्को हृत् = हृदयं, सिंहः क्रिक्षमागः = उदरं, कन्या किटः, तुला बस्तिनीभिलिप्तयोर्णव्यदेशः, वृक्षिको रहस्यदेशः = लिप्तं, धनुक् ह्रौ, मकरो जालुगुगलं, कुम्भो जन्चे हे, मीनः पादह्रयं = चरणयुगलमिति। एतत्प्रयोजनख-जन्मादौ शुभग्रहाकान्तराव्यप्ते पुष्टिः, पापाकान्तरान्यप्रस्रेशे वैकल्यख वाच्यभिति। तथोक्तं स्वरूपजातके—

"कालनरस्यावयवान् पुरुषाणां चिन्तयेत्प्रसवकाले । सदसद्वहसंयोगात् पुष्टाः सोपद्रवास्ते च" इति ॥ ८ ॥

<sup>(</sup>१) स्वल्पञातके मिथुनं बाहू , इत्युक्तं "शीर्धमुखबाहुइदबोदराणि"""



इस राशि चक्रका न्यास काल पुरुषके शारीरमें इस प्रकार से विध्यमान है मेष शिर, वृष शुक्त, मिधुन स्तनसम्ब, कर्क हृदय, सिंह उदर (पेट), कन्या कमर, तुला नाभिके नीचे (पेट), वृश्चिक लिंग, धलु ऊल, सकर होनों घुटने, कुंम दोनों जांचें और मीन दोनों पैर हैं। राशि चक्रके शक्त विभागका तारपर्य वह है कि जन्म अथवा प्रश्न वा गोचरमें जो राशि पापाकान्त हो उस राशिवाले शक्तमें तिल वा चोट या मासा आदिका चिह्न होगा। जो राशि शुभ प्रहसे शुक्त हो वह शक्त पुष्ट होगा वह विशेष स्पसे स्मरणीय है। ८॥

श्राण मीनादीनां स्वरूपवर्णनम् ।

व्यत्यस्तोभयपुच्छ्रजस्तकयुतौ मीनौ सकुम्मो नरस्तौली चापघरसुरङ्गजघनो नको मृगास्यो भवेत् ॥
वीणाढ्यं सगदं नृयुग्ममवत्ता नौस्या ससस्यानला
शोषाः स्वस्वगुणाभिधानसदृशाः सर्वे स्वदेशाश्रयाः ॥ ६ ॥
भीनौ = हो मत्स्यो, व्यत्यस्तोमयपुच्छ्रमस्तकयुतौ = श्रन्योन्यं मुखपुच्छ्रसम्मितितौ
थया अवतस्तद्वदं नीनराशोशेंयम् । सङ्गमो नरः = स्कन्धावश्वतरिककत्तरो नरो

यया तथा कुरुभराशिहें यः । तीली=तुलावान् पुक्व इव तुलाराशिः । चापधरस्तुरक्षव्यक्तोऽध(१)स्तादश्वव्यवश्वत्यादुपरि(२)ष्टादस्तयहीतचाप इव धन्राशिः । नकः = सकर्राशिर्मृगास्यः = मृगमुखः । वीणाढयं सगदं नृयुग्मिति । नृयुग्मं = कीपुमांशी । वीणाढयं सगदं
= की सवीणा पुमान्सगदो यथा तथा सिथुनराशिः । धवलिति । धवला = कन्या, वीस्या
ससस्यानला = सस्यं चानलं च ताभ्यां खह वर्त्तमाना नीकास्था कन्येच । शोषाः सर्वेः =
मेष-मृष-कर्क्ष-सिंह-नृश्चिकाः, स्वस्वगुणाभिधानसदशाः = गुणनामसमानक्षाः, स्वदेशाअयाः = येषां ये देशास्तदाश्रया वर्त्तन्ते । यथा मेषो मेषसमानक्ष्पो वनेचरख । इषो ख्वाकारः । कर्कसमः कर्को जलचारी । सिंहः केसरी ध्रारण्यः । वृश्चिको वृश्चिकः (बिच्छू)
श्वश्चचरश्वेति । प्रयोजनब-हतनष्टादिषु द्रव्यादिपरिक्षानम् । उक्तव्य "राशिभ्यः कालदिग्देशाः" इति ॥ ९ ॥

राशियों के स्वरूप का वर्णन — श्रीन राशि दो अद्युक्तियों में एकके अखपर दूसरे की पूछ लगकर गोल बनी हुई है । कुम्भ-कन्धेपर कलवा िये हुए पुरुषके सदश है । तुला-तराज्य हाथ में लिये हुए पुरुषके तुल्य है । धनु धनुष हाथमें लिये हुए कमरके उपर मनुष्य नीचे जानुनी जला आदि घोड़ेके समान है । अकर-स्थाके सदश सुख वाला है । मिश्रन-की और पुरुष का जोड़ा, खीके हाथमें वीणा और पुरुषके हाथमें गदा धारण किये हुए समान है । कन्या-नौकापर वैटी हुई हाथमें धानको और अपि को लिये हुए है । शेष मेप, नृष, कर्क, सिंह, वृक्षिक ) राशियोंके स्वरूप नाम के तुल्य हैं । जेसे मेप भेंदाके समान, तृष्य वैल के समान, कर्क केंकदा के समान, सिंह शेरके समान और वृक्षिक विच्छूके सदश है ॥ ९॥

### श्रथ सेवादीनां स्थानवर्णनम् ।

मेपस्य धातुकररत्नधरातलं स्थात् उद्घणस्तु सानुकृषिगोक्कतकाननानि ।
यूतिक्रयारितिवहारमही युगस्य वापीतटाकपुलिनानि कुलीरराशेः ॥ १० ॥
करठीरवस्य घनशैलगुहावनानि षष्ठस्य शाद्वलवधूरितशिलपभूषिः ।
सर्वार्थसारपुरपय्यमही तुलायाः कीटस्य चाश्मविषकीटिवलप्रदेशाः ॥ ११ ॥
चापस्य वाजिरथवारण्यासभूषिः, एणाननस्य सरिद्व्युवनप्रदेशाः ।
कुम्भस्य तोयघटभाण्डगृहस्थलानि सीनाधिवाससरिद्व्युवितोयराशिः ॥ १२ ॥

श्रथ राशीनां निवासस्थानानि कथ्यन्ते । धातुकररत्नधरातलं = धातुकरं च (यत्र धातवो अवन्ति ) रत्नधरातलश्च (यत्र रत्नानि जायन्ते ) तः नेषस्य = मेबराशेनिवासस्थानं स्यात् । कृषिगोक्रत्रकाननानि = कृषिः कृषिस्थानं, गोकुलं गोष्ठं, काननानि धनानि तानि उच्चणो वृषस्य स्थानानि । धृतिक्रधारितिविद्यारमही = धृतस्य ग्लहस्य (जूला) किया धृतिकिया, रितः क्षीपुंसोः रहस्यकीष्ठा, विद्यारे विद्युरणं तेषां मही=भूमिः, युगस्य=भिश्चनशर्शिनिवासस्थानम् । वापीतटाकपुलिनानि = वाप्यो दीर्घिकास्तटाका जलाशयास्तेषां पुलिनानि तद्यप्रदेशाः, कृलीरराशेः=कर्कस्य स्थानानि । धनशैलगुहावनानि = धना निविद्यास्य तेशेलास्थ तेषां गुद्याः कन्दराश्च, वनानि च तानि कण्ठीरवस्य = सिंहस्य स्थानानि । शाह्यलवधूरितिशिवन्मूमिः=शाद्यलः, शादाः शप्पाण्यस्मिःदेश इति शाद्यलः शव्यस्यामलस्थिनः, वधूः स्त्री, रितः क्षीपुंसोः क्रीदा, शिल्पं रचनादि तेषां भूमिः, षष्टस्य=कन्याराशेः स्थानम् । सर्वार्थसारपुरपण्यमही = सर्वे च तेऽर्थास्च तेषां सारो विद्यतेऽस्मिन्पुरे तत्सर्वार्थसारपुरं (नगरं ) तिस्य-

<sup>(</sup>१) उत्तरार्द्धम्।

न्यण्यं तस्य मही तुलायास्तुलाराशेः स्थानम् । अश्मविषकीटविलप्रदेशाः=अश्मा पाषाणो विषं गरलं कीटाः कृमयस्तेषां विलप्रदेशा गर्तानि, कीटस्य = वृश्चिकराशेः स्थानानि । वाधि-रयवारणवासभूमिः=वाजिनोऽश्वाः, रथाः स्यन्दनानि, वारणा हस्तिनस्तेषां वासभूमिश्वापस्य= धनूराशेः स्थानम् । संरिदम्भुवनप्रदेशाः = सरितां नदीनामम्यूनि जलानि, वनप्रदेशा आरण्यानि तानि, एणानगस्य=मकरस्य निवासस्थानानि । अत्र मकरस्य पूर्वद् ते ( १५ अंशाः ) वंनेष्ठ, तथाऽपरं दलं खलेषु तिष्टतीदमवधेयम् । तोयघटभाण्डग्रहस्थलानि=तीयं जलं, घटः कलशः, भाण्डानि पात्राणि, ग्रहाण्यायतनानि तेषां स्थलानि भूमयः कुम्भस्य निवासस्थानानि । मीनाधिवाससरिदम्बुधितोयराशिः=मीनानां मत्स्यानामधिवासो हदादिः, सरितो नयः, अम्बुधयौ महाण्यास्तेषानां राशिर्जलसमूहो मीनस्य निवासस्थानमिति । प्रयोजनष्ठ, प्रसवादिदेशपरिज्ञानं हतनष्टादौ द्रःयादिस्थितपरिज्ञानष्ठति ॥ १०-१२ ॥

मेष राशि का निवास स्थान धातुकर और रस्मभूमि है। बृषका पर्वतकी चोटी, कृषिभूमि, गोशाला और जङ्गल वासस्थान है। मिथुनका जूला, रति और विहारभूमि रहनेकी जगह है। कर्कका बावली पोखरा आदिका किनारा निवासस्थान है॥ १०॥

सिंहका सघन पहाद, गुफा और वन स्थान है। कन्याका स्थान तृजोंसे हरी-भूमि, वध्का खी-पुरुपोंकी कीदाभूमि और शिल्पभूमि है। तुलाका सम्पूर्णधन सारके निरूपण भूमिमें, और बाजारमें और बृधिकका परयल, जहर तथा कृमियोंके विलमें निवास है॥११॥

धनुका घोषा, रथ और हाथीके निवास स्थानमें, मकरका निव्योंके जलमें तथा वनमें (मकरका पूर्वार्ध बनमें और अपरार्द्ध जलमें), क्रम्भका घवा और जलपात्र रखने की भूमिमें वास है, और मीनका मझिलयोंके रहनेकी जगह (हदोंसें), नदी समुद्र और जल की राशि में है। १२॥

श्रथ मेवादोनां स्वरूपिशेषादिवर्णनम्।
हस्ता गोऽजघटाः समा मृगनृयुक्चापान्त्यकर्काटकाः
दीर्घा वृश्चिककन्यकाहरितुला मेषादिपुंयोषितौ ॥
प्रागादिकियगोनृयुक्कटकभान्येतानि कोयान्वितान्याडुः कृरशुभौ चरस्थिरतरहन्द्वानि तानि क्रमात्॥ १३॥
वीर्योपेता निशि वृषनृयुक्किचापाजनकाः
हित्वा युग्मं भवनसपरे पृष्ठपूर्वोदयाश्च॥
शेषाः शीर्षीदयदिनवलाः श्रेष्ठता राशयस्ते
सीनाकारह्यसुभयतः काललग्नं समेति॥ १४॥

गोऽजवटाः = वृष-मेष-कुम्भाः, हस्ताः = लघुकायाः सन्ति । मृगनृयुक्वापान्त्य-कर्काटकाः = मकर-मिथुन-धर्ज-मींन-कर्काः, समाः = समकायाः नातिदोर्घा-नातिहस्ता-श्रेति । वृषिककन्यकाहरितुलाः, दीर्घाः = वृहत्कायाः सन्ति । भेषादिपुँयोषितौ = मेषादयो राशयः क्रमेण पुँयोषितौ = पुरुषवनिते, यथा मेषो पुमान्, वृषः छी, मिथुनं पुमान, कर्कः छी । एवं मेष-मिथुन-सिंह-तुला-धतुः-कुम्भा नरराशयः । वृष-कर्क-कन्या-वृष्टिक-मकर-मीनाः छी राशयो होयाः । प्रयोजनं च-नरराशिषु कातास्तेजस्विनः, छीशशिषु काता यृदयो भवन्तीति । श्रथ राशीनां दिग्व्यवस्थामाह-प्रागादीति । प्रागादिक्रियगोनुयुक्कटकभानि = प्राक् पूर्व दिगादिर्थेषां तानि प्रागादीनि, प्रागादीनि च कियगोन्नयुक्षटकसानि प्रागादिकियगोन्नयुक्षटकसान्येतानि कीणान्नितान्याहुः । अत्रेदमुक्तं स्वति स्वस्वकोग्रेन=नवसेन पर्वमेन च सहितानि, किय-(मेषः) गो-(वृषः) नृयुक्-(मियुनं) कटक-(कर्कः)
आन्येतानि पूर्वादिषु ज्ञेयानीत्याहुः । यथा पूर्वस्यां दिशि सेष-सिह-धनूषि । दक्षिणस्यां
ष्टव-कन्या-मकराः । पश्चिमायां मियुन-तुला-कुम्साः । उदीच्यां कर्क-वृश्चिक-मीना इति ।
प्रयोगनं च हतनप्रादे द्रव्यस्य चौरादेश्च दिश्विज्ञानम् । अपि च 'यातन्यदिक्मुख्यतस्य
प्रखेन सिद्धिवर्थश्रमो अवित दिक्प्रतिलोमलग्ने'' इति । अय राशीनां शुआशुअत्वमाह—
क्रूरशुआविति । सेषः क्रूरो वृषः शुअः, मियुनं क्रूरः कर्कः शुअः । एवं मेवादिविषमाः क्रूरास्तथा वृषादिसमाः शुभा ज्ञेयाः । प्रयोजनं च—''उप्रे क्रूराः पुरुषाः सौम्याः सौम्येषु सवनेषु" इति । अथच तानि = मेवादीनि सानि कमात् = कमशः चरस्थरतरद्व-द्वानि ज्ञेयानि ।
यथा सेषः चरः, वृषः स्थिरः, मिथुनं द्व-द्विपदेवं सेष-कर्क-तुला-मकराश्चराः । वृष-सिद्ववृश्विक-कुम्साः स्थिराः । सिथुन-कन्या-धनुर्याना द्विस्वभावा इति । प्रयोजनं, हतनद्वादौ
द्विक्यादेशीरादेश्व हानमिष च जन्मनि चरे चर्थियः, स्थिरे स्थिरधियः, द्वन्दे मिश्रस्वभावाः
पुरुषा अवन्तीति ॥

श्रथ राशीनामुद्यन्यवस्थां वस्तस्य च तिर्हिशति—वीर्योपेता इति । वृष्वृयुक्कि-चापाजनकाः=वृष-शियुन-कर्क-श्रश्चर्षेप-सक्तराः निशि=रात्रौ वीर्योपेताः=वित्तो भवन्ति । युग्मं अवनं=शियुनराशि, हित्या=त्यक्तवाएत एव पृष्ठपूर्वोदयाध=पृष्ठोदया भवन्तीति । शिथुनं शीर्षेणेवोदेति । शेषाः=पूर्वोक्तेभ्योऽवशिष्ठाः=सिष्ठ-कन्या—तुला-वृश्चिकः कुम्भाः, शीर्षोदयदि-गवताः = शीर्षोदया दिवा बलिनध्य अवन्ति । धर्मैतत् दिनरात्रिवलावलकथनं सम्बामात्र-भेव । यतोऽप्रे वक्त्यति विशेषतो बलावलत्वभेतिरमजेवाच्यापे घोडशादिश्लोकत्रपे । श्रेष्ट-ताराश्यस्ते । स्वस्वोक्तस्यये ते राशयः श्रेष्टताः = श्रेष्टाः सन्तीत्यर्थः । भीनाकारद्वयं = श्रास्यक्ष्यद्वयं, स्वभतोऽन्योग्यं, काललसं = काले = एककालावच्छेदेन तसं सुखपुच्छसंत्रम् श्रित्यर्थः, समेति उद्यं गच्छतीति । तथोक्तं पृष्ठवातकेऽपि—

"गोजाश्विकक्तिमिश्चनाः सम्रुगा निशास्त्राः पृष्टोद्या विमिश्चनाः कथितास्त एव । शीर्षोदया दिनवलाक्ष अवन्ति शेषा लग्नं समेत्युअयतः पृथुरोमयुग्मम्" इति ॥ १३–१४ ॥

मेप, वृप, और कुम्स, हस्व हैं। सकर, सिशुन, षजु, सीन, बीर कर्क, सम हैं। वृश्चिक, कन्या, सिंह, और तुला दीर्च हैं। मेपादि हादक राचि कमसे पुरुप और की संज्ञक हैं। मेर कि. सिं. तु. घ. कु. वे नर राचि हैं। एवं वृ. क. कं. वृ. म. भी. वे की राचि हैं। मेप, वृप, सिशुन, कर्क, अपने २ पद्मम और नवमसे सहित पूर्वादि दिवाके राचि हैं। जैसे मे. सिं घ पूर्व की। तुप, कम्या, मकर, दिवणकी। सिशुन, तुला, कुम्म पश्चिमकी। और कर्क, पृथ्विक, जीव उत्तर दिवाकी राचि हैं। मे. मि. सिं. तु. घ. कुं वे कृर हैं। एवं वृ. क. कं. वृ. म. भी. वे ग्रुप हैं। मेपादि दावि दावि कम से चर सिश्च हिस्समाव संज्ञक हैं। जैसे — शक्षाका १० वे चर हैं। रापादा है स्वर हैं और शहार। १२ वे हिस्समाव संज्ञक हैं। जैसे — शक्षाका १० वे चर हैं। रापादा है स्वर हैं और साहार।

नुष, त्रिश्रुम, कर्क, धतु, मेष और मकर ये राशियां रात्रिमें वर्जी हैं। मिश्रुमको को कर पे ही पृष्ठोदय हैं। गेष (सिंह-कन्याः तुलाः वृक्षिकः कुम्म) राशि दिनमें बली हैं। ये ही और त्रिश्रुम सीपोंदय हैं। मीन दो मज़िल्यों के मुख पूंछ मिल कर उभयोदय है। जो पीठ से उदय होते हैं वे पृष्ठोदय जो शिर से उदय होते हैं वे शीपोंदय हैं॥ १४॥

## नेवादिरासीनां हस्वादिखीपुरुषसंज्ञा-दिशा-कृरसीन्य-संज्ञा-चरादिसंज्ञावीघकचक्रम्-

| राशि             | मे. | ₹.     | मि.        | দ.     | fě.   | দ.    | ₫.  | 평.    | ਖ.    | म.   | कु.       | मी.   |
|------------------|-----|--------|------------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|------|-----------|-------|
| हस्य सम<br>दोर्घ | ₹.  | ij.    | सम         | सग     | दो.   | दी.   | दी. | दी.   | सम    | सम   | <b>5.</b> | सम    |
| कीपुरुष          | ŋ.  | स्त्री | <b>д</b> . | न्त्री | g.    | जी    | पु. | ह्यी. | g.    | ब्री | पु.       | बी    |
| दिशा             | q,  | द.     | <b>q.</b>  | ਚ.     | q,    | ₹.    | ۹.  | ਰ.    | ď.    | ₹.   | ٩.        | ਰ.    |
| कूर सौम्य        | कूर | सी.    | कूर        | सी.    | कूर   | सौ.   | क्र | सौ    | कुर   | सौ.  | कूर       | सौ.   |
| चरादि<br>संज्ञा  | चर  | स्थिर  | द्विस्व.   | ਕ.     | स्थि. | द्धि. | ਚ.  | स्थि  | द्धि. | ਕ.   | स्यि      | द्धि- |

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राशि                     | ₹.               | ig.              | मि.          | ক.            | सि.            | ক.             | ₫.          | 평.            | 됙.             | म.                 | <b>5</b> . | मी.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|--------------------|------------|-------------|
| and a little of the latest of  | प्रशेदय<br>शीर्षो-<br>इय | हु-<br>हो-<br>दय | पृ-<br>हो-<br>दय | शीवों-<br>दय | पृष्टी-<br>दय | शीर्षों-<br>दय | शीर्षों-<br>दय | शीवॉ-<br>दय | शीर्षो-<br>दय | प्रष्टी-<br>दय | पृ-<br>ष्टी-<br>दय | शीर्वी-    | डमबी-<br>दब |
| ANCESTREE STREET, STRE | दिनवः<br>रात्रिषः        | रा               | ग                | रात्रि       | रात्रि        | दिन            | दिन            | दिन         | दिन           | रात्रि         | रा-<br>त्रि        | दिन<br>बली | सं.         |

#### अथ भीनादीनां सतितादिसंज्ञाविशेषाः।

भीनात्तिकर्कटम्। सत्तिताभिधानास्तोयाश्रया घटवध्युगगोपसंज्ञाः ॥ निस्तोयभृतत्तचराः क्रियचापतौत्तिकण्ठीरवाश्च बहवः प्रवदन्ति सन्तः ॥ १४ ॥

मीनालिकर्काटमृगाः=मीनवृश्चिककर्कमकराः, सिललाभिधानाः=जलसञ्ज्ञकाः (जलवराः)
भवन्ति । वटवधूयुगनोपसञ्ज्ञाः-कुम्म-कःया-मिथुन-वृश्वास्तोयाश्रयाः=तोयःश्रयपञ्ज्ञका
न तु जलवरा भवन्ति । क्रियचापतौलिकण्ठीरवाश्च=मेष-धनु=स्तुला-सिंहाः, निस्तोय-भूतलचराः=निस्तोयं निर्जलं यद्भृतलं तस्मि श्चरन्तीति ते निर्वलभूमिनिचरा भवन्तीति बहुगेऽनेके सन्तो मनीविणः प्रवदन्ति ॥ १५ ॥

भोग, वृक्षिक, कर्क और सकर ये जलचर हैं। कुम्भ, कन्या, मिथुन और दूप जलाश्रयी हैं। मेप, धनु, तुला और सिंह . उ से हीन भूतल में विचरने वाले हैं यह भहुत विद्वान् कहते हैं॥ १५॥

त्रय माव्यिरोयसम्बन्धान्येवादीनां चतुःवदादिसञ्जापूर्वकं वितत्वकथनम्।

चापापरार्द्धहरिगोयकराष्ट्रियेषा मानस्थिता बलयुताश्च चतुष्पदाख्याः। कृत्यानृयुग्मचढवीजिरारासनाचा लग्नान्यिता यदि नरा द्विपदा बलाट्याः॥१६॥

खुगापरार्खान्त्यकुतीरसंज्ञा जलाभिधाना बलिनश्चतुर्थे । जलाश्रयो वृश्चिकनामधेयः स सप्तमस्थानगतो बली स्यात् ॥ १७ ॥ केन्द्रं गतोऽिह्न द्विपदो बलाढः च चतुष्पदाः केन्द्रगता रजन्याम् । कीटास्तु सर्वे यदि कषटकस्थाः सन्यिद्वये वीर्ययुता अवन्ति ॥ १८ ॥

चापापार्छहरिगोमकरादिमेषाः = धनुरपरार्छ-सिंह-नृष-मकरपूर्वार्छ-येषाञ्चनुष्पदाख्या-श्चतुष्पदसञ्ज्ञकास्तया मानित्यताः=माने दशमे स्थितास्तदा च बलयुताः=बिलेनो भवन्ति । कन्यानृयुग्मघटतौलिशरासनायाः=कन्या-मिथुन-कुम्भ-नुला-धनुरायभागा नरा नरराशयो द्विपदा द्विपदसञ्ज्ञकास्तया ग्रमी यदि लग्नान्विताः स्युस्तदा बलाव्या बिलेनो भवन्ति । भृगापरार्छान्त्यकुलीरसञ्जाः=मकरोत्तरार्छ-मोन-कर्काः, जलाभिधानाः=जलचरसञ्ज्ञकास्तया चनुर्वे=चतुर्यभावे बिलेनो भवन्ति । वृश्चिकनामधेयो वृश्चिकराशिर्जलाश्रयो जलाश्रयसञ्ज्ञस्तया स सममस्यानगतो बली स्यात् , सप्तमे भावे वृश्चिको बलवानित्यर्थः । तथाऽऽइ वराहः—

"कण्टककेन्द्रचतुष्ट्यसञ्ज्ञाः सप्तमलग्नचतुर्थसभानाम् । तेषु यद्याभिहितेषु वलाद्याः कीटनरास्युचराः पशवधः" इति ।

श्रम कालपरत्वेन राशिवलं निरूप्यते—केन्द्रभिति । द्विषदो नरराशिः केन्द्रं=लग्नचतुर्षसमदरामभावानामन्यतमं गतोऽविध्यतोऽद्वि=दिने वलाढयो भवति । केन्द्रवर्त्तां नरराशिर्दिने वलात्यर्थः । चतुष्पदाः = चतुष्पदसञ्ज्ञकराशयः केन्द्रगता रजन्यां = रात्री विलन इति । कोटास्तु सर्वे = सकलाः कीटा जलचराः ( श्रत्र कीटशब्देन न केवलं सुध्यकस्य
प्रहणं किन्तु सर्वे जलचरा यूखन्ते ) यदि कण्टकस्याः वेन्द्रगताः स्युस्तदा सन्धिद्वये दिनराज्योः सन्धियुगले ( सन्ध्याद्वितये ) वीर्थयुता विलनो भवन्ति । तथोक्तं च स्ववपजातके—"सन्ध्यायुरात्रिविनः कीटा शृवतुष्यदार्थवम्" इति । एतद्वाशिवलावत्तस्यं जन्मनि
प्रश्ने च सम्यविवेचनीयमिति ॥ १६-१८ ॥

धनुका परार्ध, खिंह, वृष, सकरका पूर्वार्द और सेव वे चतुष्पव हैं और वे वृक्षम आवर्में बड़ी होते हैं। कन्या, मिधुन, कुम्म, तुला, धनुका पूर्वार्द वे वर राशि हैं और वे छम्ममें बड़ी होते हैं॥ १६॥

सकर का परार्ध, सीन और कर्क जलचर हैं और चौथेमें वली होते हैं। वृश्विक जलावन

है, वह सप्तम स्थानमें प्राप्त होनेपर बळी होता है॥ १७॥

द्विपद ( नर ) केन्द्रमें प्राप्त होकर दिनमें बळी होते हैं । चतुष्पद, केन्द्रमें जानेपर राश्चिमें बळी होते हैं । सभी कीट ( जळचर ) केन्द्रमें प्राप्त होकर दोनों सन्ध्या-( सुबह और शास ) में बळी होते हैं ॥ १८ ॥

## श्रथ राशीनां घातु-मूल जीवसम्बाः।

घातुर्मूलं जीवमित्याहुरार्था मेषादीनामोजयुग्मे तथैव ।। स्वर्णाद्वातुर्मृत्तिकान्तं तृणान्तं वृत्तान्मूलं जीवकूटः स जीवः ।। १६ ।।

श्रथ राशीनां धात्वादिविशेषसञ्ज्ञां कथयति—धातुरिति । मेघादीनां द्वादशराशीनां कमात् धातुः, मूलं, जीव इति सञ्ज्ञामार्या विद्वांस श्राहुः । यथा मेथी धातुसञ्ज्ञो
वृषो मूलसञ्ज्ञो मिथुनं जीवसञ्ज्ञम् , एवं मेष-कर्क-तुला-मकरा धातुसंञ्ज्ञाः । वृष-सिंहवृक्षिक-कुम्भा मूलसञ्ज्ञाः । मिथुन-कन्या-धतुर्माना जीवसञ्ज्ञा भवन्ति । श्रोजयुरमे
तथैव । तथैव = तैनैव विधिना मेघादीनामोजयुरमे सञ्ज्ञे भवतः । मेष श्रोजो वृषः
समः । एवं मेष-मिथुन-सिंह-तुला-धतुः-कुम्भा श्रोजराशयः (विषमाः) । वृषकर्क-कन्या-वृक्षिक-सकर-मीनाः समराशयः । श्रथ यदुक्तं धातुर्मूलं जीव इति तत्र को
धातुः, कि मूलं, कथ बीव इति सन्देहे श्राह-स्वर्णाद्वातुरित्यादि । स्वर्णान्युत्तिकान्तं =

कूटो राशिः ( प्राणिमात्रम् ) "स्यानिकायः पुजराशी तृत्वारः कृटमिल्लयाम्" इत्यमरः, स जीवो ह्रेय इति । प्रयोजनं च-सतिकागारे प्रश्ने च द्रव्यादिज्ञानम् ॥ १९ ॥

विद्वान् लोग मेवादि राशियों की धातु, मूल और जीव संज्ञा कहते हैं, (जैसे १।४।७। १० घातु २।५।८।११ मूल कौर ३।६।९।१२ जीव हैं) एवं विषम और सम संज्ञा कहे हैं। सोना से मिट्टी तक धातु। बुच से तृण तक मूल। प्राणीमात्र जीव हैं॥ १९॥

### श्रथ सेषादीनां विप्रत्वादिनिरूपण्म ।

मीनातिवृषभा विश्रश्चापाजहरयो नृपाः। कुन्भयुग्मतुता वैश्याः श्रूदाः स्त्रीमृगककेटाः॥ २०॥

मीनालिदृषमाः=भीनदृश्चिकतृषराशयः, विप्राः = ब्राह्मणवर्णाः । चापाजहरयः = धतु-मैंवसिंहाः, तृपाः = क्षत्रियाः । कुष्म्भयुग्मतुला वैश्याः स्नीमृगकर्कटाः=कन्यामकरकर्काः १८द्राः=१८द्रवर्णा भवन्ति । प्रयोजनं च-चौरादेर्वर्णक्षानम्, विवाहादौ च वधूवरयोर्वर्णक्षानम् ।

Notes-अत्र प्रकृतप्रनथे वर्णपाठे सेदः । द्रष्टत्र्यं रामाचार्योक्तम्-

द्विजाः स्प्रवालिकर्कटास्ततो मृपा विशोऽप्रिजाः । वरस्य वर्णतोऽधिका वधूर्न शस्यते बुधैः । इति ॥ २० ॥

| - | व्रा.  | क्ष.  | बै.    | रा.    | वर्णाः   |
|---|--------|-------|--------|--------|----------|
| - | JSIAIE | 91418 | राहा90 | ३।७।९९ | राशयः    |
| - | 921612 | 91415 | 991310 | 819018 | मतान्तरे |

सीन, बुखिक और वृष राशि ब्राह्मण वर्ण हैं । धनु, सेष और सिंह चन्निय वर्ण हैं। कुम्म, मिथुन और तुळा वैश्य वर्ण हैं। कन्या, सकर और कई ग्रुद्ध वर्ण हैं॥ २०॥

### अथ मेषादीनां कालिशेषे अन्यत्वादिनिरूपण्म् ।

सदा निशान्धाः क्रियगोमृगेशा मध्यन्दिने कर्कटयुग्मकन्याः । पूर्वाह्वकाले बधिरौ तुलाली धन्यी मृगाल्यश्च तथाऽपराहे ॥ २१ ॥ मृगाननश्चापधरश्च पङ्गू सन्धिद्वये नाशकरौ भवेताम् । स्याटचसन्धिः कटकालिमीनथान्तं प्रगण्डान्तमिति प्रसिद्धम् ॥ २२ ॥

कियगोमृगेशाः (मेष - वृष-सिंहाः) सदा निशान्धाः = सदैव राज्यन्धा भवन्ति । व कस्यामि रात्रौ तेषामन्धरवित्रस्यतीति सदापदोपादानम् । व्यत्र 'महानिशान्धा' इत्यपि पाठान्तदम् । तदा महानिशायामर्द्धरात्रे (निशीषे) व्यन्धाः स्युरिति । कर्काटयुगमकन्याः, मध्यन्दिने = दिनस्य मध्यभागेऽन्धरमाप्नुवन्ति । तुलाली=तुलावृक्षिकौ पूर्वोककाले = दिनस्य प्रथमे त्रिभागे विधरौ भवतः । धन्वौ = धनुः, मृगाखयव = मकरखेति ह्यौ, व्यपाछे = दिनस्य तृतीये त्रिभागे तया=बिधरौ भवतः । मृगानन व्यपधरव्य=मकरभवृषी सिन्धद्वये=सन्ध्याद्वित्ये, पङ्ग् = पञ्चसञ्ज्ञकौ (खङ्गौ) भवतः । नाशकराविति=तौ पङ्ग राशी विकामीनराशीनामन्तम् स्वस्थिति सञ्चकम् । यत्र नक्षत्रराश्योर्थुनपदवसानं तदेवर्षः सिकामीनराशीनामन्तम् स्वस्थिति सञ्चकम् । यत्र नक्षत्रराश्योर्थुनपदवसानं तदेवर्षः सिकामीनराशीनामन्तम् स्वलेषान्तेऽवसानं, उग्रेष्टान्दे वृध्यकान्तं, पौष्णान्तेमीनान्तं च भवति ।

प्रगण्डान्तमिति = ऋक्षसिन्धिरेव गण्डान्तं लग्नगण्डान्तमिति प्रसिद्धमिरत । तयोक्तव रामा-चार्येण "कर्काल्यण्डजभान्ततोऽधेषिटिका" इति । ख्रयात्र रामाचार्येण सुदूर्तविषये "सिंहा-खरूषा दिवान्धाः कन्यानृयुक्षर्कटकाः निशान्धाः दिने घटोऽन्त्यो निशा पञ्चसन्द्वः" इत्यादि यदुक्तं तत्प्रकृतप्रन्याक्किममतोऽवगम्यते रामाचार्यपरिभाषितं सुदूर्त्तविषयकं, न जातकविषयक-मिति सुधोभिविवेचनीयमिति ॥ २१-२२ ॥

मेप, च्य, और सिंह महानिशा-( ठीक आधी राजि ) में अन्धे होते हैं । कर्क, मिथुन और कन्या मध्यदिन-( योपहर ) में अन्धे रहते हैं । सुका, चुन्निक पूर्वाह काल-( सुवह ) में बिधर हैं । धुनु, मकर अपराह में ( दोपहरके बाद ) बिधर रहते हैं । मकर, धनु सन्ध्या-कालमें पहु हैं । वे नाश करने वाले हैं । कर्क, वृश्चिक और मीनका अन्त ऋज्यनिध है, इसे गण्डान्त ( लग्नगण्डान्त ) भी कहते हैं ॥ २१-२२ ॥

## श्रथ सेवादीनां वर्णविशेवः।

रक्तगौरशुककान्तिपाटलाः पायडुचित्रवचिनीलकाञ्चनाः । पिङ्गलः शावलबञ्जपायडुरास्तुव्चुरादिभवनेषु कल्पिताः ॥ २३ ॥

तुम्बुरादिभवनेषु = तम्बुरो सेष ग्रादिर्ययां तानि तुम्बुरादिभवनानि तेषु ( सेषादि-राशिष्तिरयर्थः ) रक्त-गौर-शुक्कान्ति-पाटलाः, पाण्डु-चित्रक्चि-नील-काखनाः-पिक्नलः, शावल-वश्रु-पाण्डुराः वर्णाः किल्पताः । यथा, सेषो रक्त वर्णः । वृषो गौरः । सिशुनः शुक्कान्ति (कीरपिक्षनिसम्) । कर्कः पाटलः (ईषच्छुयामलरक्तवर्णः) । सिंहः पाण्डुः-श्वेतः । कन्या चित्रकचिनिविधवर्णा । तुला नीलः । युश्चिकः काखनः-सुवर्णनिसः । धतुः पिक्नलः-पीतम् । सकरः शवलः = ईषच्छ्वेतपोतः । कुम्सो वश्चर्वकुलनिसः । मीनः पाण्डुः शुक्लवर्णः ॥ २३ ॥

मेपका लाल, वृषका सकेद, मिथुनका हरा, कर्कका रक्तरवेत, सिंहका रवेत, कन्याका विविधवर्ण, तुलाका नील, वृश्चिकका स्वर्णवर्ण ( पीला ) धनुका पीला, सकरका पीतरवेत-युक्त, कुम्भका नेवलके सदश और सीनका उजला वर्ण है ॥ २३ ॥

## श्रथ मेपादीनां वलावलकत्म्।

वकायं शातिमुख्यं, वनफलनिचयः, कन्दली, मुख्यधान्यम् , त्वक्सारं, मुद्गपूर्वं, तिलवसनमुखं, त्विक्षुलोहादिकं च । शक्षारवं, काञ्चनायं, जलजनिङ्गसुमं, तोयजातं समस्तम् , द्रुष्ट्याययादुः क्रियादिष्ट्रवल्वल्यस्तेष्वल्पताधिक्यमाञ्जि ॥ २४ ॥

श्लोकेनानेन मेषादिराशीनां द्रव्याणि कथयति । क्रियादिषु=मेषादिषु, श्रवलवलयुतेषु=निवंलेषु सबलेषु चाल्पताधिक्यभाष्ठि । निर्वलेष्मस्पप्रमाणानि, सवलेष्मधिकमानानि द्रव्याणि विद्वांस श्राहुः । कानि तानीति १ वलायं शालिमुख्यं = मेषस्य वलं
परिधानीयं तदायं, शालिधीन्यं तन्मुख्यमध्यात्रम् । वृषस्य वनफलिनवयः=वन्यफलानीति । मिधुनस्य कन्दली = मृगविशेषः ( "कदली कन्दली चीनश्रम् क्रियकाविष समुक्श्येति
हरिणाः" श्रमरः ) । कर्कस्य मुख्यधान्यम् । सिंहस्य त्वक्सारं = त्वचि सारो यस्य
तत् । कन्यायाः मुद्रगप्वं = मुद्रगायम् ( भाषायां मृत्र ) । तुलायाः तिलवसनमुखं =
तिलवस्त्रायम् । वृश्यिकस्य तु इश्चलोहादिकम् । धनुषः शस्त्राश्चं = शलमायुधमश्चो घोटकथित तत् । मकरस्य काषनायं = सुवर्णायम् । कुम्भस्य खलवनिकुमुमं = जलोत्यचपुष्पं
कमलायम् । मीनस्य समस्तं तोयजातं=सकलं जलजं वस्तु इति । प्रयोजनं च—लाभादिप्रश्ने
खातके च तत्त्वृह्ययाप्तिः ॥ २४ ॥

मेनादि वारह राशिके द्रम्य क्रमसे-१ वस्त्र और धान्य। २ वन्यफछ। ३ हरिणविशेष ४ उत्तम अज । ५ जिसके खना में वल हो । ६ मूंग आदि । ७ तिल वस्त्र आदि । ८ ईस, और छोहा आदि । ९ शस्त्र और घोड़ा । १० सुवर्णादि । ११ जलमें हो ने वाले फूल । १२ समस्त जलमें होने वाली चीजें हैं ॥ २४ ॥

अथ राशिस्थामिनिक्रपणम् ।

धराजयुक्कश्वशानिसौम्यसितारजीवार्कजमन्दजीवाः । क्रमेण मेवादिषु राशिनाथस्तदंशपाख्येति वदन्ति सन्तः ॥ २४॥

धराज-ग्रुक-इ-राशी-न-सौम्य-सितार-जीवार्कज-मन्द्-जीवाः क्रमेण मेवादिष्ठ राशिनायाः भवन्ति । यथा धराजो मज्ञतो मेवस्य । श्रुको वृषस्य । ज्ञो वृषस्य । अम्यो वृषः कन्यायाः । सितः = ग्रुकस्तुलायाः । त्रारो मज्ञलो वृश्चिकस्य । जीवो वृहस्पतिर्धनुषः । त्र्वकः=शनिः मकस्य । मन्दः शनिः कुम्भस्य । जीवो ग्रुक्मीनस्याधिपतिरिति । तदंशपाथ=त्र्यमी राशिस्वामिनस्तदंशपास्तेषां राशीनां येंऽशाः = नवांशास्तेषामधिपश्च, राशीशा एव नवांशाधिपा व्यपि भवन्ति, इन सन्तो मनीविणो वदन्ति । त्रत्र सूर्याचन्द्रमसावेकैकराष्ट्यधिपावन्त्रे प्रहा दिराशिषा इत्यत्र वृद्धानां वचनम्—

"कण्ठीरवं विक्रमिणं विलोक्य स्वीयं पदं तत्र चकार सूर्यः । मैत्र्या तदासजतया कुलीरे निजं ववन्धालयमेणलच्मा ॥ अन्ये प्रहा गृहिययाचिषया क्रमेण शीतांशुतीग्ममहसोः सदनं समीयुः । प्राप्तक्रमेण ददतुर्भवनानि तौ तु ताराप्रहा द्विभवनास्तत एव जाताः" ॥ २५ ॥ मेषादि शक्षियोंके स्वामी कहते हैं—भेषका मंगल । वृषका शुक्त । मिथुनका शुष्प । कर्कका पन्त्रमा । सिंहका सूर्य । कन्याका शुष्प । तुलाका शुक्त । वृश्विकका मंगल । धनु का बृहस्ति । सकरका शनि । कुम्भका शनिश्चर और मीनका बृहस्पति हैं ॥ २५ ॥

## मेपादिराशीशचक्रम ।

| राशि   | मे. | 필.  | मि. | क.  | सि. | कं. | ਰ.  | ₹.  | ध  | म. | <b>.</b> | मी. |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|-----|
| स्वामी | मं. | શુ. | बु∙ | चं. | सू. | बु. | शु. | मं. | 필. | श. | श.       | 夏.  |

अय सूर्यादीनां त्रिकोण्रास्यादिवर्णनम्।

मूलित्रकोणा हरिताबुद्धिया वधूधनुस्तौिलघटा दिवाकरात्। सितासिताक्कीक्षिरसां नखांशकाक्षिकोणमादौ परतः स्वमन्दिरम् ॥ २६ ॥ वृषादिभागत्रयगुज्विमन्दोर्मूलित्रकोणं परतस्तु सर्वम् ॥ येषादिगा द्वादशभागसंज्ञाः कुनस्य कोणं परतः स्वभं स्यात् ॥ २०॥ कृत्याद्वगुज्वं, शशिनस्य कोणं दशांशकाः, स्वर्त्तफलं शरांशाः। कृत्यविकोणं, फणिनायकस्य तुङ्गं नृयुग्मं, रमणी गृहं स्यात्॥ २८ ॥

स्यादीनां मूलितिकोणराशय उच्यन्ते । हरिताबुक्कियावधूधवुस्तौलिषटाः, दिवाकरात्=स्यादेः, मूलित्रकोणानि भवन्ति । यथा स्याद्यं हरिः=सिंहो मूलित्रकोण-संगः । चन्द्रस्य ताबुक्वियः । कुबस्य कियः = मेषः । बुधस्य वधूः = कन्या । ग्रोपंतुः । गुक्स्य तीली=तुला । शनैध्यरस्य धटः=कुम्भो मूलित्रकोणसंग्नो भवति । तथाऽऽह वराहः-

"सिंहो हवः प्रथमवष्टहयात्रतौलिकुम्भाक्षिकोणभवनानि भवन्ति सूर्याद्" इति । श्रय सूर्यस्य सिंहः स्वयद्दं तदेव मूलित्रकोणमुक्तम्, किमित्युच्यते-सितासितावांगि- रसां=शुकरानिस्र्यंगुरूणामादौ=प्रथमे, नखांशकाः = विंशतिरंशाक्षिकोणं=मूलिन्निकोणं, परतः = विंशतेरूवं निंशदंशपर्यन्तं स्वमन्दिरमिति । इदमुक्तं अवति—शुकरानिरिवगुरूणां
क्रमेण तुल-कुम्म-सिंह-धन्रराशिषु पर्वं नखांशाः २० मूलिन्निकोणानि । ततः परं स्वस्वग्रहमिति । श्रथ चन्द्र-कुज-बुध-राहुणां मूलिन्निकोणादि कथयति । वृषादिभागन्नयं=वृषराशौ प्रथममंशान्त्रयमिन्दोक्षन्द्रन्योचमुचसंज्ञकं परतः सर्वमवशिष्टं (वृषस्य २० भागाः )
चन्द्रस्य मूलिन्निकोणं भवति । श्रथ कुजस्य मेषादिगाः=मेषराशेरादिमा द्वादशभागसंज्ञाः =
द्वादशांशाः, कोणं = मूलिन्निकोणं, परतोऽद्वादशप्रमाणा श्रंशाः तस्य स्वसं=स्वगैद्दं स्यादिति ।
प्रथ वृषस्य । कन्यार्वं = कन्यारशेर्वं (पद्यदशभागाः ) शशिजस्य = वृधस्योच्चं ततो
दशांशकाः = पद्यदशमारभ्य पद्यविशति यावस्कोणं, ततः शरांशाः = पद्यविशतिमारभ्य
निश्रयावस्त्वर्क्षफलं स्वराशिफलं (स्वगेहिमित्यर्थः ) च भवति । श्रथ राहोः । फणिनायकस्य = राहोः, कुम्भः=सक्तलः कुम्मराशिक्षिकोणं, नृयुगमं = मिथुनं, तुङ्गम्=उच्नं, रमणी=
कन्या, गृहं स्यात् । तथोक्ते प्रश्नभेरवे राहुकेतुगृहे—

"श्रङ्गोकृतं सौम्यग्रहं सुहत्त्वात्कन्याह्यं तच्च विधुन्तुदेन । तत्सप्तमं यत् शिखिना ग्रहीतं मीनाह्यं चेति दुधा वदन्ति ॥

एवसुचे अपि — 'स्यासिंहिकायास्तनस्य तुक्तं तृयुग्मसत्तं बुधदैवतश्च ।

पुच्छस्य केतोर्गदितं च तुङ्गं तत्कार्मुकाएवं गुरुदैवतवा ॥ इति ॥२६-२८॥

स्यांदि प्रहोंके यूलिकोण कससे सिंह, वृष, भेष, कन्या, घलु, तुला और कुम्म हैं। शुक्र, शानि, स्यं और बृहस्पतिके राशियोंमें २० अंशातक मूलिकोण, बाद २१ वें अंशा से ३० अंशा तक उनकी वे स्वगेह राशि हैं। बृषका तीन अश चन्द्रमाका उच्च है इसके बाद यूलिकोण है। मङ्गलका मेप राशिके १२ अंशा पर्यन्त सूलिकोण है, बाद स्वगृह है। कन्याका आधा १५ अंशा सुध का उच्च है, बाद १० अंशा सूलिकोण है, किर ५ अंश स्वगृह है। राहुका सूलिकोण कुम्भ है, मिश्चन उच्च है और कन्या स्वगृह है। १६९-१८॥

सूर्यदिसूलित्रकोण्बोधकचक्रम्-

| प्रह     | सूर्य | चन्द्र     | मंग. | बुध   | बृह. | शुक  | शनि   |
|----------|-------|------------|------|-------|------|------|-------|
| मूलत्रि- | सिंह  | <b>बृष</b> | मेव  | कन्या | धनु  | तुला | कुम्भ |
| कोण      | ५     | २          | १    | ह     |      | ७    | ११    |

श्रथ सूर्यादीनामुचनीचराशिनिक्षपणपूर्वकमत्युच्चनोचभागनिक्षपणम् । मेषो वृषो मकरपष्ठकुलीरमीनाः तौली च तुङ्गभवनानि तदस्तनीचाः ॥ नित्याङ्गनाहरिमयामनुसारनीरसङ्ख्या दिवाकरमुखादतितुङ्गभागाः ॥ २६ ॥

श्रयानेन सूर्यादीनामुच्चराशय उच्यन्ते । दिवाकरमुखात् = सूर्यादेः, मेको वृषो मकर-षष्टकुलीरमीनास्तौली च तुष्कभवनानि भवन्ति । यथा सूर्यस्य मेषः । चन्द्रस्य वृषः । भौमस्य मकरः । बुधस्य षष्टः = कन्या । गुरोः कुलीरः = कर्कः । शुकस्य मीनः । शने-स्तौली = तुला चैते तुष्कभवनानि = उचराशयो भवन्ति । तदस्तनीचाः । उचानि यानि तेषां सप्तभवनानि (तुला-वृक्षिक-कर्क-मीन-मकर-कन्या-मेषाः) सूर्यादीनां नीच-संक्षानि । श्रयात्र कमपितो राशिः सकल उच्चनीचसंक्ष उन केचिदंशास्तस्येति सन्देहे श्राह —नित्याक्षनाहरिमयामनुसारनीरसंख्या श्रतितुष्कभागाः, इति । श्रत्र—

"क-ट-प-य-वर्गभवैरिह पिण्डान्त्यैरक्षरैरहाः । नि-ष्रि-च शून्यं त्रेयं तथा स्वरे केवले कथितम्" ॥ इति सहेतेन नित्य = १०। श्रङ्गना = ३। हरि = २८। मया = १४। मनु ५। सार = २७। नीर = २०, एताः संख्याः सूर्यादीनामुच्चराशिष्वतितुङ्गभागाः = परमोच्चां-शास्त्रया नीचराशिषु परमनीचभागाश्च होयाः। तथोक्तं वराहेण—

"ग्रज-वृष-वृगा-क्षना-कुतीरा-क्षव-वणिजी च दिवाकरादितुक्षाः ।

दश-शिखि-मनुयुक्-तिथी-न्द्रियांशै-खिनवक-विशतिभिश्व तेऽस्तनीचाः" इति ।

श्चत्र जातकादी यहुक्तं प्रहाणामुच्यं नीयं च तत्फलादेशार्यमेव । न तवलिमिति । यहिमन् राशौ यावत्यंशे यस्य प्रहस्य फले वैशिष्टयं दृष्टमृषिभिस्तिस्मन् राशौ तावानंशस्तस्य प्रहस्योच्चत्वेन पठितस्तथेवैतत्प्रतिकृतं नीयमिति विभाव्यं निपुणैरिति । श्रयोच्चकयन-प्रयोजनवाह भगवान् गार्गिः—

<mark>"स्त्रोचगौ रविश्वीतांश्र, जनयेतां नराधिपम् । उच्चस्यौ धनिनं ख्यातं स्वत्रिकोणगताविपः'॥</mark>

एवमेव नीचप्रयोजनम्-

'श्रन्धं दिगम्बरं मूर्खं परिपण्डोपजीविनम् । कुर्यातामितनीचस्थौ पुरुषं राशिभास्करौ''इति ॥ सूर्यादिग्रहोंकी सेथ, बृष, सकर, कन्या, कर्क, मीन, और तुला उच्च राशि हैं । जिसकी जो उच्च राशि है उससे ७ वीं उसकी नीच राशि है । सूर्यादिग्रहोंकी जो उच्चराशि हैं उनमें अति उच्च (परमोच्च) क्रमसे १०।३।२८।१५।१२७।२० वंश तक हैं, और सातवीं राशियोंके उक्त वंशके अनुसार परम नीचांश हैं । स्पष्टताके लिये चक्र देखिये ॥ २९॥

#### अथ प्रहाणामुबनीचबोधकचक्रम्—

| -                | सू.  | चं. | मं.  | बु.          | <del>હ</del> . | शु.    | श.    | प्रहः |
|------------------|------|-----|------|--------------|----------------|--------|-------|-------|
| SACRES OF SACRES | 0,90 | 913 | 3158 | <b>५</b> 19५ | ३१५            | 99120  | हारुं | उचम्  |
| Permanent Per    | 6196 | ৩।ঽ | इ।२४ | 99194        | 914            | प्रार् | ०।२०  | नीचम् |

#### श्रध द्दावर्गीनिकपर्णं तत्स्वामिनिकपण्ञ ।

जम्नं होरा हकाणं स्वर्नवदशकद्वादशांशाः कलांशाः

त्रिशत्बष्टचंशकाख्या व्ययद्धितचयश्रीकरा मानवानाम् ॥

होरा राश्यर्धमोजे दिनकरशशिनोरिन्द्रमार्त्तरहोरे (२)

युग्मे राशी, हगाया निजतनयतपःस्थानपानां भवन्ति ॥ ३० ॥ (३)

लग्नादिसप्तमांशेशास्त्वोजे राशी यथाक्रमम्।

युग्मे लग्ने खरांशानामधिपाः सप्तमादयः ॥ ३१ ॥ (४)

चापाजसिंहराशीनां नवांशास्तुम्बुरादयः।

वृषकन्यासृगाणां च सृगाद्या नव कीर्तिताः ॥ ३२ ॥

नृयुक्तुलाघटानां च तुलाद्याश्चांशका नव।

क्रकिंवृश्चिकमीनानां कर्कटाचा नवांशकाः ॥ ३३ ॥

चरे चार्चशको ज्ञेयः, स्थिरे मध्यनवांशकः।

ज्ञन्त्यांशको हिस्वभावे वर्गोत्तम इति स्मृतः ॥ ३४ ॥ (४)

लमादिदशसांशेशास्त्वोजे, युग्मे शुम्रादिकाः। (६)

द्वादशांशाधिपतयस्तत्तद्वाद्यिष्यानुगाः ॥ ३४ ॥ (७)

भ्रोजे कलांशप्रसुखास्तदीशा विरिश्चिशीरीशदिवाकराश्च॥

3

युग्से विलग्ने सति भारकराचा विलोसतः षोडराभागनाथाः ॥ ३६ ॥ (८)

श्रारार्किजीवशिशानन्दनशुक्रभागास्त्वोजे समीरपवनाष्ट्रकशैलवाणाः । युग्मे समीरगिरिपज्ञगपञ्चवायाः त्रिशांशकास्थितविदार्थशनिद्यमाजाः ॥३०॥(९) षष्ट्रथंशकानामधिपास्त्वयुग्मे घोरांशकाद्यास्त्रदेवभागाः ॥

य इन्दुरेखादिशुभाशुभांशाः क्रमेण युग्मे तु यथाविलोमात् ॥ ३६ ॥ (१०) घोरांशको राज्ञसदेवभागी कुवेरयज्ञोगयािकलरांशाः ॥ अष्टः कुलन्नो गरलाग्निसंज्ञी मायांशकः प्रेतपुरीशभागः ॥ ३६ ॥ अपांपतिर्देवगयोशभागः कलाहिभागावस्रतांशचन्द्रौ । सृदंशकः कोमलपद्मभागलक्ष्मीशवागीशदिगम्बरांशाः ॥ ४० ॥ देवाद्रभागः किलाशसंज्ञः चित्रीश्वराख्यः क्षमलकरांशाः ॥ ४० ॥ सन्दात्मजो सृत्युक्ररस्तु कालो दावाग्निकोराध्मक्यदकांशाः ॥ ४१ ॥ सुष्टाऽस्तांशौ परिपूर्णचन्द्रो विषप्रदिग्यः कुलनाशभागः । सुख्यास्तु वंशाच्यपावकांशौ कालस्तु सौन्यो सृदुशीवलांशौ ॥ ४२ ॥ दंष्ट्राकरालेन्दुसुलाः प्रवीणः कालाग्निद्यदायुधानिमेलाख्यः । स्रुभाकरोऽशोमनशीवलांशौ सुधापयोधिश्रमग्रोन्दुरेखाः ॥ ४३ ॥

श्रथ ग्रहाणां दशवर्गा निरूप्यन्ते । तत्र के दश वर्गा इत्याह—लाग्नित्यादि । लागं होराहकाणं स्वरनवदशकद्वादशांशाः कलांशाः त्रिंशत्यष्टपंशकाख्या एते दशवर्गा मानवानां मनुष्याणां व्ययद्वरितचयश्रीकरा अवन्ति । श्रत्रेद्ववधेयं, पापवर्गा व्ययद्वरितकराः शुभ-वर्गाश्रयश्रीकरा भवन्तीति । तत्र १ लग्नानि = श्रहाणां स्वराशय एकाः ।

२ द्याय होरा । होरा = राज्यर्द्धमिति । राषोर्द्ध ( पवदशांशाः १४ ) होराऽपरि-कस्मिन् राशो हे होरे अवतस्ते श्रोजे = विषयराशी, दिनकरशशिनोः=पूर्वद्ते सूर्वस्थापर-दत्ते चन्द्रस्य । युग्मे=समे राशो इन्दुमार्शण्डहोरे=प्रथमा चन्द्रस्थापरा सूर्वस्थित ।

३ श्रुथ हकाणाः ! राधेक्षिभागा द्रेष्काणास्ते, निजतनयतपःस्थानपानां = प्रथमपथ-धनवसेशानां भवन्ति । यथा येथे प्रथमदशभागं यावन्येषपतेशींमस्य । ततः परं विश्वादि-भागपर्यन्तं मेषात्पद्यसस्य सिंहस्याधिपतेः सूर्यस्य । ततः परं येषान्तं यावन्येषाज्ञवसस्य धनुषोऽधिपतेर्गुरोद्रेष्काणः । एवं सर्वत्र बोध्यमिति । श्रत्र यवनेश्वराचार्यः प्रत्येकपृद्स्य होरा भवन्ति तथा प्रथमहादशैकादशराशीशा द्रेष्काणपतयो भवन्तीति सम्मन्ते । तथा तदाक्यम्—

श्राचा तु होरा भवनस्य पत्युरेकादशक्तेत्रपतेर्द्वितीया । स्वद्वादशैकादशराशिपानां द्रेष्काणसंज्ञाः क्रमशक्तयोऽत्र" इति ॥

परं तज्ञान्येषामभिमतमेवमाह वराहः-

"मार्तण्डेन्द्रोरयुजि समये चन्द्रभान्वोश्च होरे, दक्काणाः स्युः स्वभवनमुतत्रित्रिकोणाधिपानामितिः" ॥

४ अथ स्वरांशाः (सप्तमांशाः) राशेः सप्तमभागास्ते प्रतिराशि सप्त भवन्ति । प्रतिखण्डं चत्वारांऽशाः सप्तदश कला अधौ विकलाश्च भवन्ति ४°।१ ७'।८" । ते कथं ज्ञायन्त
इति । ओजं राशौ = मेषिभधुनादिविषमे राशौ लमादिसप्तमांशोशाः = राश्यादिसप्तमांशाः
विषतयो यथाकमं = राशिकमेण भवन्ति । यथा मेषे प्रथमो मेषस्य, द्वितीयो दृषस्य, तृतीयो मिधुनस्य, तत्पत्यश्च सप्तमांशाधिषाः । एवं सप्त तुलान्ता होयाः । युग्ये लग्ने = समे
राशौ दृष-कर्कादौ, सप्तमादयः = प्रकृतराशैः सप्तमादयः स्वराशानां = सप्तमांशानामधिवा भवन्ति । यथा-वृषे दृषात् सप्तमादयो दृष्टिकादयोऽर्थादवृषे प्रथमो दृष्टिकस्य.

द्वितीयो धनुषः, एवं सप्त वृषान्ता ज्ञेयाः । स्पष्टार्थं सप्तमांशचकं विलोक्यम् । ४ स्थ्रथं नयांशाः । राशेर्नवमो भागो नवांशो नव्वलिप्ताधिकांशत्रयात्मकः ३ १२० १ तेषां प्रतिराशि नव खण्डानि भवन्ति । तज्ज्ञानविधिमाह—चाषाजर्सिहराशीनां = धनुमैषसिहराशीनां नवांशास्तुम्बुराद्यः=मेषाद्यो भवन्ति । उक्तराशित्र । प्रथमो मेषस्य, द्वितीयो वृषस्य, तृतीयो मिथुनस्यैवं धनुरन्ता नव ज्ञेयाः । तेषामधिषाश्च नवांशेशा उच्यन्ते । वृषकन्यासृगाणां च, सृगाद्याः=मकराद्या नव नवांशाः कीर्तिताः । तृयुक्तुलाषटानां च=मिथुनतृत्वाकुम्भानां, तुलाद्याश्चाराकाः = नवांशा नव ज्ञेयाः । किंकृश्चिकमीनानां कर्कटाद्याः =
कर्काद्या नवांशका भवन्तीति नवांशचकं विलोक्यम् ।

व्यथ वर्गोत्तमाः । वरे = चरराशी ( मेष-कर्क-तुला-मकरराशी ) आर्थशकः = प्रथम-नवांशो ३।२०' वर्गोत्तमः = वर्गोत्तमसञ्ज्ञ इति स्मृतः । स्थिरे = ( वृष-सिंह-वृश्चिक— कुम्भराशी ) मध्यनवांशकः = पद्ममो नवांशो ( १३°।२०' तः १६°।४०' पर्यन्तम् ) वर्गो-तमः । द्विस्वभावे ( मिश्रन-कन्या-धनु-मीने ) श्चन्त्यांशकः = नवमो नवमांशो ( २६°। ४०' तः ३०° पर्यन्तम् ) धर्गोत्तम इति । तथोक्तं मिहिरेण—

"वर्गोत्तमाश्वरग्रहादिषु पूर्वमध्यपर्यन्ततः शुभफला नवभागसञ्ज्ञा" इति ॥

६ ष्यथ दशमांशाः । राशेर्दशमभागा श्रंशत्रयात्मकाः ३ । ते प्रतिराशि दश भवन्ति । ते च, श्रोजे=विषमराशौ लमादिदशमांशेशाः=राश्यादिका दशमांशपतयो भवन्ति । युग्मे= समराशौ, शुभादिकाः = प्रकृतराशैः शुभादिकाः, शुभो नवमस्तदादिका होया इति । तथोक्तं पाराशर्याम् —

"दिगंशया ततश्रीजे युग्मे तन्नवमाद्वदेव" ॥ स्पष्टार्थं दशमांशचकं विलोक्यम् ।

७ श्रथ द्वादराांशाः । राशेर्द्वादराभागाः सार्द्वद्वयांशात्मकाः रं।३० प्रतिराशि द्वादरा भवन्ति । ते तत्तद्वाशिवशानुगाः = विचारणीयराशिमारभ्य द्वादशसङ्ख्या द्वादशांशाधिपतयो भवन्ति । मेषे मेषमारभ्य मीनान्ता एवं सर्वत्र क्वेयाः इति । स्पष्टार्थं द्वादशांशचक्रं वित्तोक्यम् ।

८ अथ पोडराांशाः । एकस्मिन् राशौ पोडश पोडशांशा भवन्ति । प्रतिखण्डमेकोंऽशः सार्वद्विषवाशस्त्रकासहितो ( १।५२'१३०") भवति । श्रोज=विषमराशौ, कलांशाः = पोड-साराांबत्तदा विरिद्धिशौरीशदिवाकराश्च = ब्रह्मविष्णुशिवसूर्यास्तदीशा भवन्ति । युग्मे विज-मे = समराशौ विलोमतः = व्यत्यासेन, भास्कराद्याः = सूर्यशिवविष्णुब्रह्माणः षोडशभागना-याः=पोडशांशोशा भवन्तीति । पोडशांशाः कथं गणनीया इति चेत् "वरे मेषात् स्थिरे सिंहाद् द्वितनौ धनुषः सदा । गणनीयाः षोडशांशां शैहि चिन्स्यम् । स्पष्टार्थं चकं विलोक्यम् ।

६ अथ त्रिंशांशाः । प्रतिराशि पत्र त्रिंशांशा भवन्ति । ते त्रोजे = विषमे राशौ, समीरपवनाष्ट्रकशैलवाणाः, आरार्किजीवशशिनन्द्रनशुक्रभागा भवन्ति । यथा प्रथमं समीरपः = पत्रारस्य = भौमस्य । ततः परं पवनाः=पत्राकः = शनैखरस्य । ततः परम् अष्टकाः= अष्टौ, जीवस्य = गुरोः । ततः परं शैलाः = सप्त, शशिनन्दनस्य = वृधस्य । ततः परं वाणाः = पत्र, शुक्रस्य, भागाः = श्रंशाः (त्रिंशांशाः) भवन्ति । युग्मे = समराशौ, समीर-गिरिपन्नगपञ्चवाणाः = पत्र -सप्ताष्ट-पत्र -पत्रभागाः, क्रमेण सितविदार्यशनिक्षमाजाः=श्रुक- श्रुष-शुक्र-शन-भौमानां त्रिंशांशका भवन्तीति । तथोकं वराष्ट्रेण-

"कुजरविजगुरुज्ञशुक्रभागाः पवनसमीरणकौर्पिज्कलेयाः। श्रगुषि, गुनि तु से विपर्ययस्थाः" इति ।

१० ज्यथ षष्टचंशाः । एकस्मिन राशौ षष्टिमिताः, प्रतिखण्डं त्रिंशत्कलाथ भवन्ति ।

तेषां षष्ट्यंशकानामधिपास्तु श्र्युरमे=विषमराशौ, श्रोरांशकायासुरदेवभागाः इत्यादितः सुधा-पयोधिश्रमग्रोन्दुरेखा इत्यन्तं ज्ञेयाः । युग्मे=समराशौ यथा विलोसात्=विषमे यथोर्फं तिह्र लोमादिन्दुरेखादिक्रमेण श्रोरान्तावधिकाः षष्ट्यंशकानां देवता विज्ञेयाः । श्रशुभपतिकः षष्ट्यं-शोऽशुभदः, शुभपतिकश्च शुभदो भवतीति ज्ञेयम् । स्पष्टार्थं षष्ट्यंशचक्कं विलोक्यमिति ॥

लस, होरा, देष्काण, ससमांश, नयमांश, दशमांश, हादशांश, षेढशांश, त्रिंशांश, और पष्टवंश, ये दशवर्ग हैं। ये अनुष्योंके व्यय, दुःख एवं हृद्धि तथा सम्पत्ति करने वाले हैं, ( ग्रुम वर्ग होने से चय श्री तथा पापवर्ग होने से व्यय दुरित कारक होता है)। राशि के आधे भाग (१५ अंश) को होरा कहते हैं। एकराशिमें दो होरायें होती हैं। विषय राशियों में पहले १५ अंश तक सूर्यकी वाद चन्द्रमाकी, और समराशिमें पहले १५ अंश पर्यन्त चन्द्रमा की वाद सूर्य की होरा होती है। देष्काण १० अंश तक उसी राशि का बाद २० अंश पर्यन्त उस राशिसे ५ वीं राशिका फिर उस के वाद ३० अंश नक नवमीं राशिका होता है॥ ३०॥

विषम राशियोंमें सप्तमांशेश राश्यादिके ऋमसे होते हैं और समराशियोंमें उस राशि से ७ राशिके वादकी राशियोंके स्वामी सप्तमांशेश होते हैं। सप्तमांशका प्रत्येक भाग ४ अ०

१७ क० ८ त्रि॰ से कुछ अधिकका होता है ॥ ३९ ॥

धनु, मेव, सिंह राजिका नवांचा मेवसे आरम्भ होता है। चूप, कन्या, और सकर, राजि का सकर आदिसे नव राजि तक नवांचा होता है। सिश्चन, तुळा कुम्मके तुळा आदिसे ९ नवांचा हैं। कर्क, मृक्षिक, मीनका कर्कसे ९ नवांचाक कहे हैं। नवांचाका प्रत्येक भाग ३ अंचा २० कळाका होता है॥ ३२–३३॥

चर-राज्ञि (१-४-७-१०) का प्रथम नवांश, स्थिर (२-५-८-११) राज्ञियोंका मध्य (५ वां) नवांश, द्विस्त्रभाव (३-६ ९-१२) राज्ञियोंका अन्त्य नवांश वर्गोत्तमांश कहा गया है ॥ ३७ ॥

विषम राशिमें दशमांशेश राशिकमसे और समराशिमें उस राशिके नवम आदिसे दशमांशेश होते हैं। दशमांशका एक २ आग तीन अंशका होता है। हादशांशेश उस उस राशिके वशानुगामी है --अर्थात् अपनी राशिसे ही आरम्भ होता है। हादशांशका एक २ अंश ढाई अंशका होता है॥ ३५॥

राशिके सोरहवें भागको षोडशांश कहते हैं। विषमराशिमें बहा, विण्णु, हर और सूर्य इस क्रमसे, समराशिमें विषरीत अर्थात सूर्य, शिव, विष्णु और बहाा ये षोडशांशके स्वामी हैं। षोडशांशका प्रत्येक खण्ड १ अंश ६६ कछा और ३० विकछाका होता है। चरराशिमें मेपसे, स्थिरमें सिंहसे और दिस्वभाव राशिमें घनुसे षोडशांश विचारणीय है। "चरे मेपात स्थिरे सिंहाद दिस्वभावे तु चापभात्। गणनीयाः षोडशांशाः वैवक्षकुळमूषणैः"॥३६॥

विषम राशियोंमें ५ अंश तक संगळका, फिर ५ अंश पर्यन्त शनिका, फिर ८ अंश तक बृहस्पतिका, फिर ७ अंश पर्यन्त बुधका, बाद ५ अंश तक ग्रुक्तका त्रिशांशक होता है। सम राशियोंमें ५ अंश तक ग्रुक्तका, बाद ७ अंश तक बुधका, फिर ८ अंश तक गुरु का, फिर ५

अंश तक शनिका, फिर ५ अंश पर्यन्त संगठका त्रिशांश होता है ॥ ३७ ॥

एक राशि में ६० पष्टबंश होते हैं। प्रत्येक खण्ड ३० कलाओं के होते हैं। पष्टबंश के स्वामी विषम राशि में घोरांश आदि कम से इन्दुरेखा पर्यन्त ६० हैं। सम राशि में इन के विपरीत याने इन्दुरेखा आदि कम से घोरांशक पर्यन्त शुभ तथा अग्रुभ ६० हैं। वे इस भांति हैं—१ घोरा, २ राचस, ३ देव, ४ छुवेर, ५ यचोगण, ६ किचर, ७ अप्ट, ८ छुळ्चन, ९ गरल, १० अप्ति, ११ माया, १२ यम, १६ वरुण, १४ इन्द्र, १५ कला, १६ सर्प, १७ अग्रुत, १८ चन्द्र, १९ मृद्र, २० कोमल, २१ पद्म, २२ विच्णु, २३ गुरु, २४ शिव, २२ देव, २६ आर्द्र, २७ कल्निश्च, २८ चितीश, २९ कमलाकर, ३० मन्दात्मज, ३१ मृत्युकर, ३२ काल, ३३ वावाबिन, ३४ घोर, ३५ अध्म, ३६ कण्टक, ३७ सुधा, ३८ अग्रुत, २९ पूर्णचन्द्र, ४० विचद्वस, ४१ छुळ्नाश, ४२ मुख्य, ४३ वंशच्य, ४४ उत्पातक, ४५ काल, ४६ सीम्य, ४७ सुद्ध, ४८ वीतल, ४९ वंष्टाकराल, ५० इन्दुसुख, ५१ प्रवीण, ५२ कालानि, ५३ व्यवायुध,

५४ निर्मेळ, ५५ ग्रुभाकर, ५६ अशोभन, ५७ शीतळ, ५८ सुधाससुद्र, १९ अमण, और ६० इन्दुरेखा। यहां ग्रुभ और अग्रुभ नाम के अनुकूळ ही जानना चाहिये। ग्रुभषष्टवंशमें प्रह ग्रुभ एवं अग्रुभ में अग्रुभ कारक होते हैं ॥ ३८–४३ ॥

## होराचक्रमिदम्—

| राशि.       | मे. | ₹.  | मि. | क.  | सिं. | क.  | तु.             | 평.  | घ.              | म.  | कु.        | मी. |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|------------|-----|
| श्रंश<br>१५ | सू. | ચં. | स्. | चं. | स्.  | चं. | स्.             | चं. | स्.             | चं. | सू.        | ₹i. |
| श्रंश       | च   | सू. | चं. | सू. | चं.  | स्. | <del>=</del> i. | सू. | <del>=</del> i. | स्. | <b>å</b> . | सू. |

### द्रेष्काणचक्रसिद्म्-

| राशि-        | मे.       | ₹.        | मि-      | क.         | सिं.            | क.        | ਰ.       | 叓.       | घ.       | म.   | कु.      | मी.       |
|--------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|-----------|
| अंश.         | मं.<br>१  | शु. २     | बु.      | चं.<br>४   | स <u>.</u><br>५ | बु.       | ग्रु.    | मं.      | ₹.<br>९  | श.   | श.<br>११ | चृ.<br>१२ |
| श्रंश.       | सू.<br>'४ | बुं स्    | शु.      | मं.        | बृ.             | श.<br>१०  | श.<br>११ | ह.<br>१२ | मं.<br>१ | शु.  | बु.      | च-<br>४   |
| श्रंश.<br>३० | ब्र.      | रा.<br>१० | श.<br>११ | त्र.<br>१२ | मं.<br>१        | मु<br>शुर | कुं ग    | चं.<br>४ | सू.<br>५ | बु ध | शु.      | मं.       |

## सप्तांशचक्रमिदम्-

| राशि                        | से.      | 꿯.          | मि.             | ন.        | सिं.             | क-       | ਰ.       | ₹.               | घ.          | म.       | कु.       | मी.        |
|-----------------------------|----------|-------------|-----------------|-----------|------------------|----------|----------|------------------|-------------|----------|-----------|------------|
| शं॰ क॰ वि॰<br>४-१७-=        | 9        | मं.         |                 | श.<br>१०  | ₹.<br>¥          | ह.<br>१२ | गु.      | ग् <u>र</u><br>२ | 110         | चं.<br>४ | श.<br>११  |            |
| c-24-90                     | शु. २    | हु.         | चं.<br>४        | श.<br>११  |                  | मं.<br>१ | मं.      | बु ३             | श.<br>१०    | स्. ५    | बृ.<br>१२ |            |
| 9 2-49-24                   | 100 m    | श.          | स <u>.</u><br>५ | बृ.<br>१२ | शु.              | शु.      | बृ.      | चं.              | श.<br>११    | 可必       | मं.       | मं.        |
| 94-6-35                     | चं.<br>४ | श.<br>११    | नुं क           | मं.<br>१  | मं.              | _        | श.<br>१० | ₹.<br>¥          | न्नु.<br>१२ | ग्रु: ७  | गुः       | ₹.         |
| २१ <b>−</b> २ ४ <b>−</b> ४२ | E. X     | त्यु.<br>१२ |                 | शु. २     | तृ.              | नं:<br>४ | श.<br>११ | बुं फ            | मं.<br>१    | ਸਂ.<br>ਯ | कुं क     | श.<br>१०   |
| २५-४२-५१                    | . 40     | मं.         | मं.             |           | श.<br><b>१</b> ० | ₩. ¥     | तृ.      | शु. ७            | मुं र       | कं ध     | नं ४      | श.<br>११   |
| 30-0-0                      | शु.      | शु.<br>२    | ₹.<br>९         | चं.<br>४  | श.<br>११         | बुं ६    | मं.<br>१ | <b>#</b> . ℃     | बुं स       | श.<br>१० | €.<br>¥   | त्र.<br>१२ |

# नवांशचक्रसिद्म्—

|                | -        | _               |           | _        |          | -         | -         |           | -        |          |           | -          |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| राशि           | मे.      | 逗.              | मि.       | क.       | सि.      | क.        | ਰ-        | 평.        | 띡.       | स.       | कुं.      | मी.        |
| য়াঁ॰ দাণ      | मं.      | श.              |           | चं.      | मं.      | श.        | शु.       | ਵਂ.       | सं.      | श.       | ग्र.      | <b>å</b> . |
| ३–२०           | 9        | 90              | v         | 8        | 9        | 90        | 0         | 8         | 7        | 90       | 0         | 8          |
| £-8°           | शु.<br>२ | श.<br>११        | मं.       | स्.      | शु.      | श.<br>११  | मं.       | स्.       | गु∙<br>२ | श.<br>११ | यं.<br>८  | €Į.<br>Ч   |
| 90-0           | बु.      | चृ.<br>१२       | _         | 可听       | बु.      | बृ.<br>१२ | ₹.<br>९   | 199 W     | जु भ     | च.<br>१२ | चृ.<br>९  | कुं ध      |
| 93-30          | चं.<br>४ | धं.<br>१        | श.<br>१०  | शु.      | चं.<br>४ | यं.<br>१  | श.<br>१०  | शु.<br>७  | ચં.<br>૪ | मं.<br>१ | श.<br>१०  | ग्रु.<br>७ |
| 96-80          | ₹.<br>¥  | शु.<br>२        | श.<br>११  | मं.<br>८ | सू.<br>५ | गु.       | श.<br>११  | मं.<br>८  | स्.      | शु.      | श.<br>११  | मं.        |
| ₹0-0           | ₹.<br>€  | 100 m           | बृ.<br>१२ | च.<br>९  | बु.      |           | चृ.<br>१२ | ह<br>९    | 19 W     | 13° 00'  | चृ.<br>१२ | ₩. ω       |
| <b>२३-२</b> ०  | शु.      | નં.<br>૪        | मं.<br>१  | श.<br>१० | शु.      | चं.<br>४  | मं.       | श.<br>१०  | शु.      | वं.      | यं.<br>१  | श.<br>१०   |
| <b>२६-४</b> ०  | मं.      | स <u>.</u><br>५ |           | श.<br>११ | यं.<br>८ | ₩.        | शु.       | श.<br>११  | यं.<br>८ | 전.       | ह्यु      | श.         |
| . <b>३०-</b> ० | बृ.      | 109 6           | नु स      | ह.<br>१२ | ₹.<br>९  | नु ध      | बु.       | 필.<br>9 국 | तृ.      | ₹ w      | 100 m     | हु.<br>१२  |

## दशांशचकम्—

| राशि- | मे. | 평. | थि. | <b>S</b> . | सिं. | ন. | ਰ. | 평. | ध. | म. | 5, | मी. |
|-------|-----|----|-----|------------|------|----|----|----|----|----|----|-----|
| ₹*    |     | 90 | *   | 92         | N    | 2  | 9  | y  | 3  | E  | 99 | 6   |
| ʰ     | 1   | 99 | 8   | 9          | E    | 3  | 5  | ×  | 90 | 9  |    | 9   |
| 9°    | ₹   | 92 | ×   | 2          | 0    | 8  | 3  | 6  | 99 | 5  | 9  | 90  |
| 92°   | 8   | 9  | Ę   | ₹          | 6    | 4  | 90 | 0  | 92 | 8  | 2  | 99  |
| 94°   |     |    |     |            |      |    |    |    |    |    |    |     |
| 96    | Ę   | 3  | 5   | 4          | 90   | 9  | 92 | 8  | ٧  | 99 | x  | 9   |
| २१°   | 9   |    |     |            |      |    |    |    |    |    |    |     |
|       |     |    |     |            | 92   |    |    |    |    |    | -  |     |
| 30    | 8   |    |     |            |      |    |    |    |    |    | 9  |     |
| ₹•    | 90  | 9  | 92  | 9          | 2    | 99 | 8  | 9  | ξ  | ₹  | 6  | x   |

# द्वादशांशचकमिदम्—

| -              |          | -        | _           |           | -         | -         |                  | 1000      | 100       | 7            | -                    |             |
|----------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|--------------|----------------------|-------------|
| राशि           | मे-      | ᅰ.       | मि.         | ন-<br>    | सिं.      | ক.        | ਰ-               | ₹.        | घ.        | म.           | <b>3</b> .           | मी.         |
| झं∘ क∘<br>२–३० | मं.      | शु.      | कि क        | चं.<br>४  | स्.<br>ध  | बु ध      | शु.              | मं.       | बृ.<br>९  | America's    | श.<br>११             | ₹.<br>9२    |
| ù-°            | शु.<br>२ | बुं ब    | ਚੰ.<br>૪    | H. 4      | न् क      | 対。        | मं.              | कं %      | श.<br>१०  | य.<br>११     | बृ.<br>१२            | मं.<br>१    |
| <i>७</i> –३०   | اق سر    | चं.<br>४ | H'S         | नुं ज     | ग्रु.     | मं.       | कि ०             | श.<br>१०  | श.<br>११  | 필.<br>9 ર    | मं.<br>१             | 当べ          |
| 90-0           | नं. ४    | सं अ     | ன்) மா      | 対。        | मं.       | ₽. &      | श.<br><b>१</b> ० | श.<br>११  | तृ.<br>१२ | मं.<br>१     | गु.                  | (a) m       |
| 12-20          | ₩.       | मुं ध    | गुः         | मं.       | चृ.<br>९  | 12000     | श.<br>११         | च.<br>१२  | 2000      | 切べ           | lej ar               | कं ४        |
| 94-0           | किं क    | (kg) 9   | मं.<br>८    | ह.<br>९   | श.<br>१०  | श.<br>११  | ख.<br>१२         | मं.<br>१  | यु.<br>२  | 100 00       | <del>व</del> ं.<br>४ | संध         |
| 90-30          | H) 9     | ा श्र    | 100 001     | श.<br>१०  |           | बृ.<br>१२ | मं ॰             | मुं       | lej ar    | चं.<br>४     | A. A.                | 130         |
| ₹0-0           | धं.<br>ध | तृ.      | श.          | श.<br>११  | बृ.<br>१२ | मं.       | 動べ               | 剪化        | कं ४      | <b>H</b> . 4 | 前如                   | <b>5)</b> 9 |
| <b>22-30</b>   | ₹.       |          | रा.<br>११   | चृ.<br>१२ | मं.<br>१  | शु.       | bý m             | ਚ.<br>¥   | सू. ५     | कुं ज        | IJ.,                 | मं.         |
| २५-०           | श.       | श.<br>११ | नु ।<br>वृः | मं.<br>१  | शु. २     | किं ल     | कं अ             | संज       | बु. €     | 対り           | #· =                 | ₽: °        |
| ₹७-३०          | श.<br>११ | च.       | मं ॰        | शुं र     | कं क      | ∙एं अ     | #5               | By w      | मु.       | मं ८         | 100 %                | श.<br>१°    |
| ₹3 <b>−</b> 0  | ₹.<br>92 | मं.<br>१ | गु-         | 100 or    | नं ४      | E. Y      | 画。               | मु.<br>१५ | ਸੰ.<br>ਵ  | Burney       | य-                   | श.<br>११    |

# षोडशांशचकम्—

|                |                | -       | -         | -               | **********        | -         | -        | -          | -          | WILLIAM TO |            | -                | -           | THE PERSON NAMED IN | -   | -   |
|----------------|----------------|---------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|---------------------|-----|-----|
| विषमे<br>स्वा. | मे.            | ą.      | मि.       | n. 1            | सं.               | क.        |          | নূ.        | घ.         | स.         | <b>3</b> . | ये.              | समे स्वा-   | छं.                 | ল.  | वि. |
| नहा            | मं.<br>१       | ₹.      | ₹.<br>९   | मं १            | ₹.                | चृ∙       | सं.      | स.         | त्रु.      | मं.        | स्.        | ₹.<br>९          | सूर्य.      | 9                   | 7.5 | 500 |
| विष्णु         | शु.            | 19 w    | श.<br>१०  | शु.<br>२        | बु.               | श.<br>१०  | शु.      | · (29) ··· | गु.        | शु.        | 画, w       | श.               | शिव.        | N                   | 8%  | 0   |
| हर             | नु स           | गु.     | श.<br>११  | बु.             |                   | श         | खु ल     | गु.<br>७   | श.<br>११   | सु ल       | স্থ্যু.    | श.               | विष्णु      | 8                   | 30  | 30  |
| सूर्य          | चं.            | मं.     | चृ.<br>१२ | चं.<br>४        | यं.               | चृ.<br>१२ | च        | यं.        | त्र.<br>१२ | चं.<br>४   | यं.        | चृ.<br>१२        | ब्रह्मा.    | 9                   | 3,0 | 0   |
| 耳.             | सू.            | का क    | मं.       | स्.             | त्र.              | मं.       | £.       | त्रु.      | यं.        | ₹.         |            | सं.              | 7.          | 9                   | 23  | 30  |
| वि.            | बु.            | श.      | ग्र.      | जु:             | श.                | शुः र     | बु.      | श.         | शु.        | बु         | श.         | 130 V            | हर          | 199                 | 9 % |     |
| ₹.             | म् मु          | श.      | बु.       | <u>६</u><br>शु. | श.                | बु.       | इ.       | श.         | व व        | सुं शु     | ₹7.        | g.               | वि.         | 98                  | v   | 30  |
| स्.            | मं.            | १ .     | चं.       | मं.             | बृ.               | चं.       | धं.      | नु-        | ਚ.         | मं.        | नु-        | .il.             | 可.          | 94                  | 0   | 0   |
| 耳.             | ₹.             | १२      | _         | 평.              | <u>थं</u> .       | ₹.        | 필.       | वं.        |            | ह.         | भं.        | -                | स्.         | 96                  | 200 | 100 |
| वि.            | श              | शु      | जु.       | १ रा.           | शु.               | बु        | श.       | शु.        | ज ।        | श.         | शु.        | जि.              | 75.         | -                   | 80  | -   |
| -              | গুণ            | - -     | - -       | श.              | ् <u>र</u><br>बु. | हा.       | श.       | -          | ध्         | श.         | -          | ध.               |             | -                   | -   | 1 0 |
| <b>€</b> .     | वृ.            | -       | -         | 99              | ₹ 1               | 9         | १ 9      | 3          | 9          | १ १        | चं.        | थं.              |             | -                   | -   | -   |
| सू.            | 9 <del>2</del> | 8       | -         | 9 २<br>मं.      | 8                 | 7.        | 9 २      | 1          | <u>८</u>   | १२         |            | ट<br>चू.         | <b>ग्र.</b> | -                   | 30  | -   |
| ਸ਼.            | 9              | ×       | 3         | 9               | 4                 | 9         | 9        | ×          | 3          | 9          | 4          | 3                | स्.         | -                   | -   | 30  |
| वि.<br>——      | यु-            | 1       | 90        | -               | बु ६              | श.        | -        | बु.        | 90         | -          | बु.        | श.<br>१०         | हर.         | 3 €                 | 94  | 0   |
| ₹.             | 3 a            | 9       | 99        | बुं स           | शु.               | श         | बु.      | शु.        | श.<br>११   | बु.        | शु.        | श.               | वि-         | 25                  | 0   | 30  |
| सृ.            | च.<br>४        | 4.<br>C | चृ.<br>१२ | ਚ.<br>४         | मं.<br>=          | यू.<br>१२ | चं.<br>४ | मं.<br>८   | बृ.<br>१२  | चं.<br>४   | य.<br>८    | च <u>.</u><br>१२ | ब्र-        | 30                  | 00  |     |

## १० वष्टवंशचकम्।

| _      |                  | -                  | NATIONAL PROPERTY. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -       |           |                 | 1            | and the latest |                 |                 |
|--------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| व अव क | विषमे<br>थं.। क. | गुभ<br>वा<br>वागुम | <b>अंश</b> पतिः    | समे<br>सं.। इ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स से सं | कि करा के | विचमे<br>सं.। क | अम अम        | अंचपतिः        | समे<br>अं.। क्. | ल<br>में<br>सं. |
| 19     | ollo             | व्य.               | बोर                | Rolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ão      | 33        | 14130           | व            | सृत्यु         | 9410            | 80              |
| 5      | 910              | ध्र.               | राचल               | 56150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49      | ३२        | 3610            | अ.           | काळ            | 38150           | २९              |
| 1      | 9130             | ₹.                 | देव                | 5810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46      | 33        | १६।३०           | <b>37.</b>   | दावाधि         | 1810            | २८              |
| 8      | 510              | 12.                | डुबेर              | रदाइ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40      | 38        | 3010            | भ            | चोर            | 15150           | २७              |
| 49     | शहे०             | - Jie              | বস্ত               | 9610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48      | રૂપ       | 30150           | अ.           | अधम            | 1310            | २६              |
| Q      | Rio              | श्र                | किशर               | २७१३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44      | 38        | 9610            | ञ.           | क्रक्टक        | 38130           | २५              |
| 0      | हाइ०             | 87.                | SE                 | २७१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -       | ₹७        | १८।३०           | <u>U</u>     | सुधा           | 3510            | 58              |
| E      | 810              | <b>ध्य</b> .       | কুত্ম              | २६।३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43      | 36        | 3810            | ग्र          | <b>अमृत</b>    | 33150           | 55              |
| 9      | 5150             | थ.                 | गरङ                | 9810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45      | રૂલ       | 36150           | ग्र.         | पूर्ण चन्द्र   | 9910            | 25              |
| 20     | थी०              | er.                | वासि               | रपाइ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49      | 80        | 2010            | थ.           | विषदग्ध        | 90130           | 53              |
| 29     | वाहे             | ₹.                 | भाया               | २५१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90      | 83        | 20130           | अ.           | कुलनाश         | Jolo            | २०              |
| 85     | E[o              | er                 | यस                 | 58150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88      | 88        | २११०            | ₹ <u>J</u> . | मुख्य          | ९।३०            | 98              |
| 98     | 0513             | <b>11.</b>         | अपांपति            | 5810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88      | 83        | रशाइ०           | अ.           | वंशचय          | 910             | 196             |
| 38     | 0jo              | 11.                | इन्द               | <b>डेडाइ</b> ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _       | 88        | २२१०            | थ.           | उत्पात         | ८।३०            | 90              |
| 34     | olgo             | <u>ar-</u>         | क्वा               | २३१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88      | ४५        | २२।३०           | भ.           | काळ्खप         | ८।०             | 18              |
| 38     | 610              | 91                 | सर्प               | २२।३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _       | 88        | २३।०            | IJ.          | सीम्य          | <b>७</b> ।३०    | 184             |
| 10     | ०६१३०            | <u>a.</u>          | असृत               | २२।०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88      |           | २३।३०           | IJ.          | मृदु_          | 910             | 38              |
| 36     | 610              | <u>u</u> .         | चन्द्र             | २११३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83      | -         | 5810            | गु           | सुशीतछ         | ६।३०            | 35              |
| 36     | डोई०             | <u>a</u>           | -संद               | 5310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 85      |           | <b>रक्षाई</b> ० | ध.           | दंष्ट्राकराल   | हा०             | 35              |
| 50     | 5010             | <u>U.</u>          | क्रांसल            | २०१३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88      | 40        | रेपा०           | ग्र          | इन्दुमुख       | पाइ०            | 33              |
| 53     | 30130            | <u>a.</u>          | पदा                | 9010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80      |           | रपाइ०           | यु           | प्रवीण         | 410             | 30              |
| 55     | 3310             | ₹.                 | विष्णु             | १९१३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३९      |           | २६१०            | अ.           | कालाप्ति       | शर्ड            | 8               |
| 55     | 3 3150           | ग्र.               | वागीका             | 3810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36      | -         | रदा३०           | अ.           | दण्हायुध       | Blo             | 6               |
| 58     | 9510             | 9Į.                | दिगंबर             | 36150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30      |           | २७१०            | <b>₹</b>     | निर्मछ         | हाइ०            | 0               |
| कृष्य  | 35150            | 10.                | वेव                | 9610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36      |           | रणा३०           | <u>u</u>     | गुभ            | ३।०             | 8               |
| 38     | 3510             | IJ.                | आई                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39      |           | 5610            | अ.           | अशुभ           | रा३०            | *               |
| २७     | 15150            |                    | कलिन।श             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38      | -         | २८।३०           | <u>য</u> ়   | अतिशोत०        | २।०             | 8               |
| २८     | 3810             |                    | चितीश ।            | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | 23      | -         | २९।०            | <u>गु</u> .  | सुधाषयो०       | शहे             | 30              |
| २९     | 38150            |                    | मलाकर ।            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38      |           | रशाइ०           | <b>अ</b> .   | अमण_           | 910             | 2               |
| go     | १५१०             | थ. ।               | मन्दात्मन          | ३५।६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39      | 60,       | ₹elo            | ग्र.         | इ न्दुरेखा     | ०हि०            | 3               |

## ६ त्रिंशांशचकम् ।

| मे.       | 평.       | मि.               | <u>₹</u> 1. | ਚਿ.      | ন.       | ₫.       | 필.       | ਬ.       | म.       | ₹.         | मी.     | राशि-            |
|-----------|----------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|------------------|
| मं.<br>५  | धु.<br>५ | <b>झं.</b><br>५   | য়-         | mount    | शु.<br>ध | सं.      | ₹<br>a   |          | ध.       | यं.<br>ध्  | 13 °    | स्वामी<br>श्रंश  |
| য়.       |          | श.                | -           | रा.<br>५ | बु ७     | श.       | 3.       | श.<br>४  | बु.<br>७ | श.         | 6.60    | स्वामी<br>श्रंश  |
| बृ.<br>८  | बृ.<br>८ | तृ.<br>८          | 평.<br>드     |          | ₹.       |          | 평.<br>스  | बृ.<br>८ | न ८      | ₹.         | तृ.     | स्वामी<br>श्रांश |
| B 60      | श.<br>७  | The second second | श.<br>५     |          | श.       | 200, 100 | श.<br>५  | बु.      | श.<br>५  |            | श.<br>५ | स्वामी<br>श्रंश  |
| શુ.<br>યુ | मं.<br>५ | ग्रु.             | मं.<br>५    | शु.<br>५ | मं.<br>५ | ग्रु.    | सं.<br>५ | शु.<br>ध | मं.<br>५ | धु.<br>धु. | सं.     | स्त्रामी<br>यंश  |

श्रथ व्याचर्गजाताः संवाधिशेषाः।

मुलिप्रकोयास्त्रगृहोण्चसागवर्गोत्तमानां दशवर्गजानाम् ॥ संयोगजातोत्तमनामपूर्वा वैशेषिकांशा इति ते वदन्ति ॥ ४४ ॥

वत्तमं तु त्रिवर्गेक्यं चातुर्वर्गन्तु गोपुरम् । वर्गपद्मकसंयोगं सिंहासनिमहोच्यते ॥ १४ ॥ वर्गद्वयं पारिजातं षषणां पारावतांशकः । सप्तमं देवलोकः स्यादष्टमं च तथा भवेत् ॥ १६ ॥ पेरावतं तु नवकं फलं तेषां पृथक् पृथक् ॥ १ ॥

श्रत्र प्रावर्गवशाण्याताः काथित् विशेषसंग्रा उच्यन्ते । दशवर्गवानां = दशवर्गतः समुत्यज्ञानां स्वस्वमूलित्रकोणस्वयद्दीच्चभायवर्गोत्तमानां (पूर्वोक्तानां) च संयोगजातीत्तम-नामपूर्वाः = वर्गाणामैक्येनोत्यज्ञा उत्तमनामपूर्वाः = उत्तमाया वैशेषिकांशास्ते विशेषयोगाः भवन्तीति विद्वांसो वदन्ति । श्रय के ते विशिष्टसंग्रा योगाः कथं चोत्यवन्ते तत्राह—उत्तममिति । त्रिवर्णेक्यं = त्रयाणां स्वधर्मणामैक्ये (दशवर्गेषु चेत् त्रयः स्ववर्गा भवन्ति तदा) उत्तमं १ । वातुर्पर्गं तु गोपुरसंग्रम् २ । वर्णक्षकसंयोगम् इह सिहासनमुच्यते ३ । वर्गद्वयं पारिजातम् ४ । वर्णां वर्णाणामैक्ये पारावतांशकः ५ । सममं = सञ्चर्मणामैक्यं देवलोकः ६ । श्रयमं चाष्टवर्णेक्यमित तथा = देवलोक एव भवेत् । नवमं=नवर्णेक्यं ऐरावन्तम् ७ । दशैक्यं = (दशवर्णे स्वकीया एव यदि सर्वे वर्णाः स्युस्तदा ) वैशैषिकांशो भवति ८ । तथोक्तं प्रन्थान्तरे—

"द्विबर्गेक्ये परिजातयोगस्तजो घनो भवेत् । त्रिवर्गेक्य उत्तमः श्रीश्चतुर्वर्गेस्तु गोपुरः ॥ सिंहासनः पद्मवर्गे योगस्तजो नृपो भवेत् । षड्व्गेंक्ये पारावतयोगोऽत्र शास्त्रविचरः ॥ सप्ताष्टैक्ये देवलोकयोगस्तज्ञः सुदो नृपः । नववर्गेक्य ऐरावतयोगोऽत्र सार्वश्रीमकः ॥ दिग्वर्गेक्ये वैशिषिको योगोऽस्मिन्द्वद्विमाचरः । इति ॥

श्रत्र पराशरमतेन मेदो दरमते । तद्वचनध—
"वारिजातं भनेद्द्वाभ्यामुत्तमं त्रिभिष्टयते । चतुर्भिगोपुराख्यं स्याच्छुरैः सिंहासनं तथा ॥
पारावतं भनेत्वद्भिदेवलोकं च सप्तभिः । वसुभित्रपालोकाख्यं नविभः शक्ववाहनम् ॥
दिगिभः श्रीधामयोगः स्यादिति' ।

श्रय कस्यिनमते "दिश्वर्गेक्ये वैशिषिकः" तथा कस्यिनमते "दिश्मिः श्रीषामयोगः" इति दृश्यते । पर्व दिश्वर्गेक्यं तदैव सवितुमईति यदि सर्वेषां होराखिशांशकाख्य मवेयुरन्यया दिश्वर्गेक्यं सम्भावि वन्मते वर्वेषां होराखिशांशकाख्य मवेयुरन्यया दिश्वर्गेक्यं सम्भावि वन्मते वर्वेषां होराखिशांशकाख्यावश्यमेव सम्भाव्यन्त इति विवेचनीयं महात्मिः । तेषां विशेषयोगानां कतं पृथक् पृथक् यथावसरं वन्न्य इति श्रीवः ॥ ४४-४६ ।॥

जय पारिजातादिदशवगंसंज्ञाचकम्।

|    | 3     | 2     | 8     | Ж       | Ę      | 9      | •              | 3           | 90.     | वर्गेंक्ये |
|----|-------|-------|-------|---------|--------|--------|----------------|-------------|---------|------------|
| पा | रिचात | उत्तम | गोपुर | बिंदासन | पारावत | देवलोक | ब्रह्म-<br>लोक | शक:<br>वाहन | श्रीघाम | योगः       |

जपने २ मूळजिकोज, गृह, उधआग, जीर वर्गोत्तमोंके योगसे एवं अपने २ दशवर्गके संयोगसे उत्पन्न उत्तम आदि वैशेषिकांश (विशिष्टयोग) होते हैं, यह विद्वानोंका मत है १ उसमें दशवर्गमें तीन अपने वर्गके हों तो उत्तम, चार हों तो गोपुर, पांच हों तो सिंहासन, वो हों तो पारिजात, है हों तो पारायत, सात जीर आठ हों तो देवळोक, नव हों तो ऐरायव योग होता है। इस विशिष्ट योगोंके फळ अछग २ कहे जायेंगे॥ ४४–४६५ ॥

अथवड्वर्गाः सप्तवर्गाधः।

वित्तम्रहोराद्रेक्काणनवांशद्वादशांशकाः ॥ ४७ ॥ त्रिंशांशकञ्च षड्वर्गः शुभकर्मसु शस्यते । सप्तांशयुक्तः षड्वर्गः सप्तवर्गोऽभिधीयते ॥ ४८ ॥ जातकेषु च सर्वेषु महाणां बत्तकारणम् ॥ ३ ॥

श्रथात्र षड्वर्गं सप्तवर्गश्राह—विलमिति । विलम्-होरा-द्रेष्काण-नवांश-द्रादशां-श्रकाः-त्रिशांशकथिति षड्वर्गः कथ्यते । असौ षड्वर्गः शुभकर्मेषु शस्यते । तयोकै रामाचार्वेण---

"·····गेहं होराऽयदक्ष नवमांशकसूर्यभागाः।

त्रिंशांशकथ पश्चिमे कथितास्तु वर्गाः सौम्ये शुभं भवित चाशुभमेव पापैः" इति ॥ अयं पञ्चगं सप्तांशेन युक्तस्तदा सप्तवर्गोऽभिधीयते = कथ्यते सुधीभिरिति । असौ सप्तवर्गः सर्वेषु जातकेषु ब्रह्मणां बलकारणं भवित । यतो जातके बहुत्र सप्तवर्गत एव ब्रह्मणां बलानि विचार्यन्ते ॥ ४७-४८ ॥

जन्म, होरा, ब्रेष्काण, नवांधा, द्वाव्यांधा और त्रियांधा ये पद्वर्ग हैं। पद्वर्ग ग्रुमकर्मी-में ग्रुम कहे गये हैं। पद्वर्गमें सहमांशके मिछानेसे सहवर्ग होता है। यह सहवर्ग समस्त जातकोंने प्रहांके बळका हेतु कहा गया है, याने सहवर्गसे प्रहोंके बळका विचार होता है॥ ४७-४८३॥

#### अण आचानां नामानि।

कल्पोद्याद्यतनुजन्मवित्तग्नहोरा वागर्थभुक्तिनथनस्वकुदुम्बभानि ॥ दुश्चिक्यविक्रमस्वहोद्दवीर्यधैर्यकर्णास्तृतीयभवनस्य भवन्ति संज्ञाः ॥ ४६ ॥ पातालवृद्धिहिनुकत्तितातृविद्यायानाम्नुगेह्नपुस्वबन्धुचतुष्ट्यानि । धीद्वराजपितृनन्दनपञ्चकानि रोगांगशस्त्रभयषष्टरिपुत्ततानि ॥ ४० ॥ जामित्रकामगमनानि कलत्रसम्पद्यूनास्तसप्तमगृहाणि वदन्ति चार्याः । रन्ध्रायुरष्टरणसृत्युविनाशनानि धर्मो गुरुः शुभतपोनवभाग्यभानि ॥ ४१ ॥ व्यापारमेषूरण्यध्यमानं ज्ञानं च राजास्पदकर्मसंज्ञाः । एकादशोपान्त्यभवायलाभा रिःफव्ययद्वादशकान्त्यभाति ॥ ४२ ॥

श्रयेदानीं लमादिद्वादराभावानां नामान्युच्यन्ते-कल्पेति । कल्पादीनि सप्त लमस्य नामानि । वागादीनि षट् धनभावस्य । दुश्चिक्यादीनि षट् तृतीयभवनस्य । पातालादीनि हादरा चतुर्यभावस्य । धीमुखानि षट् पश्चमभावस्य । रोगादीनि सप्त षष्टभावस्य । जायित्रादीनि श्रष्टो सप्तमभावस्य । रन्ध्रादीनि षडप्टमभावस्य । धर्मादीनि षट् नवमभावस्य । व्यापारमुखानि श्रष्टो दरामभावस्य । एकादरादीनि पञ्चेकादराभावस्य । रिःकादीनि चत्वारि द्वादराभावस्य नामान्यार्था वदन्ति ॥ ४९-५२ ॥

तनु भावके-करप, उदय, आख, तनु, जन्म, विकान और होरा नाम हैं। धन भावके-वाक्, धर्य, अुक्ति, नयन, स्व और कुटुम्ब नाम हैं। तृतीयके-दुक्षिक्य, विकाम, सहोदर, वीर्य, धेर्य और दर्ण नाम हैं। चतुर्य भावके-पाताल, वृद्धि, हिन्नक, चिति, मानृ, विवा, यान, वेह, बुख, बन्धु धीर चतुर्थ्य नाम हैं।

पद्धम आवके-धी, देव, राज, पितृ, जन्दन और पद्धक नाम हैं। छुठें आवके-रोग, अङ्ग, शस्त्र, अय, पछ, रिचु और चत नाम हैं। सहस्रके-जामित्र, काम, गमन, कळत्र, सम्पत्, जून, अस्त और सहम नाम हैं। सहस्रके-रन्ध्र, आयु, अष्ट, रण, सृत्यु और विनाध नाम हैं। नवसके-धर्म, गुरु, ग्रुभ, तप, नव और भाग्य नाम हैं। दक्षम आवके-ज्यापार, मेपूरण, ज्ञान, राज, आस्पद और कर्म नाम हैं। व्यारहवें आवके-एकादश, उपान्त्य, अय, आय और छाम नाम हैं। वारहवें आवके-रिष्फ, ज्यय, हादश और धन्त्य नाम हैं॥ ४९-४२॥

#### श्रथ भावानां केन्द्राविसंदाः।

मेषूरणोदयकतत्रत्रसातलानि स्युः केन्द्रकष्टकष्वतुष्ट्यसंज्ञितानि । लग्नाचिकोणभवनं नवपञ्चमं च स्याचित्रिकोग्रामुद्याचवमं वदन्ति ॥ ४३ ॥ तनुसुखमदनाज्ञा राशयः केन्द्रसंज्ञाः पणफरभवनानि स्वायपुत्राष्ट्रमानि । उययरिपुगुरुदुश्चिक्यानि चापोक्तिमानि प्रसवति चतुरकं मृत्युवन्शुद्रयं च ॥४४॥

दुख्रिक्यायारिमानान्युपचयभवनान्याहुराचार्थमुख्याः शेषाः पीडर्चसंज्ञा नवधनजलधीकासरन्ध्रान्त्यहोराः ॥ एते आवास्तदीशेन्दुजसितगुखिशः संयुता वीन्तिता वा नान्येर्युक्ता न दृष्टा यदि शुअफलदा जन्मतः पृच्छतो वा ॥ ४४ ॥

श्रवेदानीं भावानां केन्द्रादिविशष्टसंद्वा उच्यन्ते—मेपूरियति । मेपूरणोदयकलत्ररसा-तलानि = दशम-लग्न-समय-चतुर्थभवनानि, केन्द्र-कण्टक-चतुष्ट्यसंद्वितानि भवन्ति । तथोक्तं सारावल्याम्—

''होरास्तदराजलानां चतुष्टयं कण्डकं केन्द्रम् । नामानि' इति ।

स्त्रत्र त्रिकोणम् । लग्नात् नषपद्यमं च त्रिकोणभवनिमिति । त्रिकोणशब्देन नवम-पद्यमौ गृह्यते । त्रित्रिकोणमिति । उदयारलग्नात् नवमं त्रित्रिकोणं स्थादिति वदनितः विद्यासः । तथोक्तं सारावरुयाम्—

"धर्ममुतयोखिकोणं मुतस्य चीकित्रिकोणमिति तपसः" इति ।

पुनः, केन्द्रम् । तनुसुखमदनाङ्गा राशयः = लग्न-चतुर्थ-सप्तम-दशसभावाः केन्द्र-संज्ञा भवन्ति । पर्याफरअवनानि । स्वायपुत्राष्टमानि = द्वितीयपष्टमाष्टमैकादशभवनानि पणफरसंज्ञकानि भवन्ति । व्ययरिपुगुरुदुश्चिक्यानि = द्वादश-षष्ट-नवम-तृतीयभवनानि व धापोक्तिकसानि भवन्ति । तथोक्तं सारावल्याम्—

"केन्द्रात्परं पणफरमापोक्तिमसंज्ञितं तयोः परतः" इति । मृत्युवन्धुद्वयं च = श्रष्टमचतुर्थभावद्वयं 'चतुरस्तं' प्रभवति । तयोक्तं वराहेण— "लमाच्चतुर्थनिधने चतुरस्रसंज्ञे" इति ।

जपचयम् । दुश्चिक्यायारिमानानि = तृतीयैकादशषष्ट्दशमभवनान्युपचयभवनान्या-चार्यमुख्याः = प्राक्तना मुनय छाहुः । शेषाः=श्रवशिष्टाः, नवधनजलधीकामरःधान्त्यहोराः= नवम—द्वितीय—चतुर्थ-पञ्चम-सप्तमाष्टम-द्वादश प्रथमभावाः 'पीढक्तसंज्ञाः' भवन्ति । तथोक्तं स्वल्पजातके—''त्रिषडेकादशदशमान्युपचयभवनान्यतोऽन्यथाऽन्यानि'' इति ।

श्रथ भावानां स्थितिवशांच्छुभाग्रभफलदत्वसुच्यते । एते भावाः पूर्वोक्तास्तदीशेन्दुजसितगुक्तिः = स्वस्वामि-वुध-शुक-वृहस्पितिभिः संयुताः = सिहताः, वा वीक्षिताः=श्रवलोकिताः, श्रव्येरितरैर्व युक्ता व दृशक्ष यदि भवन्ति तदा जन्मतः पृच्छतो वा = जातस्य,
प्रस्टुर्वा शुभफलदा भवन्ति । तथोक्तं सारावल्याम्—

"आत्मीयनाथरष्टः सहितस्तेनैव तरिप्रयैर्वाऽपि ।

राशिसुतजीवाभ्यामपि राशिर्वलवाज चेच्छेषैः ॥" इति ॥ ५३-५५ ॥

(१०।१।७।४) भावोंकी केन्द्र, कण्टक और चतुष्टय संज्ञा हैं। छग्नसे (९।५) की त्रिकोण संज्ञा है। छग्नसे नवसको त्रित्रिकोण कहते हैं॥ ५३॥

(११४१०।१०) भाव केन्द्र हैं। (२१५।८।११) भाव पणकर हैं। (१२।६।९।३)

भाव आपोक्ळिम संज्ञक हैं। अष्टम और चतुर्थ चतुरस्र हैं॥ ५४॥

(३१९११६१९०) इन चार स्थानोंकी उपचय संज्ञा है। शेष ८ स्थान (९।२१४१०।०।८। १२११) पीडर्च संज्ञक हैं। ये भाव जन्मकुण्डली वा प्रश्नकुण्डलीमें अपने अपने स्वामियोंसे और बुध, शुक्क, बृहस्पितसे शुक्त हों वा देखे जाते हों तो और अन्यग्रहसे युत या दृष्ट न हों तो शुक्रफल देते हैं॥ ५५॥

अथ राज्ञीनामुद्यमानानि ।

नक्षा जिना विंशतिरष्टयुक्ता रदाङ्गलोका वियद्णेवाख्याः । येषादिमानं क्रमशो वदन्ति तुलादिषट्कस्य विलोमतस्ते ॥ ४६ ॥

श्रयेदानीं लग्नानाशुद्यमानान्युच्यन्ते । तत्र मेषस्य नखां(२०)शाः । वृषस्य जिन (२४)भागाः । मिधुनस्याद्याधिकविंशति-(२८)भागाः । कर्कस्य रदां-(३२)शाः । सिंह-स्याङ्गलोकां-(३६)शाः । कन्यायाः वियदर्णवां-(४०)शा उदयमानानि सन्ति । एवमेतेषां वैपरीत्येन तुलादिषबृशीनाशुदयांशा हेयाः ।

श्रयात्र पठिता एते उदयभागाः सार्डसप्ताङ्गलपत्तभादेशीयाः । तत्प्रत्यक्षार्थं गणि-तम् — पत्तभाऽज्ञुलादिः=७३ । ततश्ररदत्तानि ७५, ६०, २५। एभ्यः—

"लहोदया विषटिका गजभानि गोऽहदसालिपक्षदहनाः क्रमगोत्कमस्याः। हीनान्विताश्चरदत्तैः क्रमगोत्क्रमस्थैर्मेषादितो घटत उत्क्रमतस्त्विमे स्युः॥"

सि. वृ.=२९९<sup>प</sup> + ६०<sup>प</sup> = ३४९<sup>प</sup> स्रत्र स्वल्पान्तरात् ३६०<sup>प</sup> ग्रहीता दशासा संशा ३६° क. तु:=२७८<sup>प</sup> + ७४<sup>प</sup> = ३५३<sup>प</sup> ,, ४००<sup>प</sup> ,, ,, ४०°

स्वदेशीयोदयमानार्थं स्वदेशीयपलभातश्च खण्डेश्चो'जविधिना गणितं कार्यम् । इह ये राशोनामुद्यभागाः पठितास्ते स्थिराः केवलं नष्टादि,चेन्तायां द्रव्यपरिज्ञानाय पुरुषावयव-ज्ञानाय चेति ॥ ५६ ॥

मेषादि छ राशियोंके कमसे २०, २४, २८, ३१, ३६, ४० अंश जान हैं और तुलादि छ राशिके विलोमसे ये ही मान हैं॥ ५६॥

### श्रथ राज्ञीनां श्रुभाश्रभभागाः।

ततुः शरा रारिखराः किरीटिनो घना गुक्हेंयनखा नरा नुकाः । शशाङ्कभागा यदि तुम्बुरादिके मुहूर्तजन्मादिषु मृत्युसूचकाः ॥ ४७ ॥ पुत्रो बहुर्दिन्यजनाधिको धनी विराटयो गोत्रवयो धिको घुनाः । सेषादिके पुष्करभागसंज्ञका मुहूर्तजन्मादिषु शोधनप्रदाः ॥ ४८ ॥

इदानी राशीनामग्रुभभागाञ्खुभभागांखाइ । सुद्दूर्तजन्मादिषु = सुद्दूर्तेषु जन्मसु च तुम्खुरादिके = मेवादिराशौ यदि तन्वादिकाः शशाङ्गभागाधन्द्रांशा भवेषुस्तदा ते मृत्युस् चका अजन्त । यथा मेवे ततुरहाँ ( ततुशब्देन मूर्त्तिर्ण्खाते, मूर्त्त्वोऽष्टौ - क्षिति - जल - पवन - हुता शन-यजमाना - काश - स्याय -

ावद्भिर्वत्सरैर्जातो मृत्युमेति न संशयः" ॥ इति ॥

श्रथं शुआंशाः । मेषादिके = मेषप्रश्वित्राशौ, पुत्राद्यः पुष्करभागसंज्ञाः = पुष्कराख्यां-शाः, मुद्दूर्तजनमादिषु शोभनप्रदा भवन्ति । तद्यथा — मेषे पुत्रः = एकविंशतितमांऽशः पुष्क-राख्यः शुभो भवति । एवं – यृषे वद्धः = चतुर्दशः । मिथुने दिव्यं = श्रष्टादशः । कर्के जनः= श्रष्टमः । सिंहे श्रिष्ठकः = एकोनविंशः । कन्यायां धनी = नवमः । तुलायां विरा = चतु-विंशः । यृक्षिके टयो = एकादशः । धनुषि गोत्रः = त्रयोविंशः । मकरे वयः = चतुर्दशः । कुम्से धिकः = एकोनविंशः । मीने धुनाः = नवमांऽशः पुष्करसंज्ञो भवति । जन्मकाले पिठ-तराशिमागतुल्यखन्दो जातस्य शुमकरो भवतीति ॥ ५७-५४ ॥

| राशयः               | मे. |     |    |    |    |   |    |    |    |     |    |    |
|---------------------|-----|-----|----|----|----|---|----|----|----|-----|----|----|
| शुभांशाः            | 29  | 98  | 90 | 6  | 99 | 8 | २४ | 99 | २३ | 9.8 | 99 | 8  |
| <b>ब्र</b> शुभांशाः |     | 2 % | २२ | २२ | 29 | 9 | 8  | 23 | 96 | 20  | २० | 90 |

अथ मेपादिराशीनां वासदेशाः।

कमात्पाटलकर्नाटचरचोलवसुन्धराः । पायङ्यकेरलकोल्लासमलयावनिसैन्धवाः ॥ ४६ ॥ उद्कृपाङ्गालयवनकोशलित्तिसंज्ञकाः । भेषादिसर्वराशीनां वासदेशाः प्रकीर्तिताः ॥ ६० ॥

इदानीं राशीनां वासदेशा उच्यन्ते । मेषादिसर्वराशीनां = द्वादशानां कमात् पाटलादयो द्वादश वासदेशा प्रकीत्तिताः सिद्धिरित । मेषस्य पाटलाः । वृषस्य कर्नाटः । मिथुनस्य चरः । कर्कस्य चोलः । सिंहस्य पाण्ड्यः । कन्यायाः केरलः । तुलायाः कोक्कासः । वृष्टिकस्य मलयः । धनुषः सैन्धवः । मकरस्योदक्याबालः । कुम्भस्य यवनः । मीनस्य कोशलः । प्रयोजनम्-तदार्यदये जनिमतां तदुक्तदेशः श्रेयस्करो भवतीति ॥ ५९-६०॥

पाटल, कर्नाट, चर, चोल, पांडु, केरल, कोझास, मलय, सैन्धव, पांचाल, यदन, और

कोशछ ये कमसे मेपादि राशियों के देश हैं॥ ५९-६०॥

श्रय राशीनां प्लबस्वनिरूपसम्।

स्वास्याशास्यं यत्तदापप्तवत्वं भानुकान्तादम्बुसंज्ञोऽभिजित्स्यात् । होरातन्त्रे पारिजाताभिधाने संज्ञाध्यायः कीर्तितो राशिशीलः॥ ६१॥

> इति श्रीनवत्रहरूपया वैद्यनाथविरचिते जातकपारिजाते राशिशीलाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥

इदानी महाणां प्लवत्वकथनपूर्वकमध्यायमुपसंहरति । स्वाम्याशाख्यं यत् = स्वामिनोऽ-धिपतेराशाख्यं यत् = या दिगिति, तद्राशोरापप्लवत्वं = निम्नता भवति । यथा मेषराशेरिधपो भौमस्तस्य दक्षिणा दिक्तस्यां भेषः प्लवाख्य इति । एवं सर्वत्र । अधामिजित् । भावका-न्तादम्बुसंग्रः = सूर्याकान्तराशेखतुर्थो राशिरिभिजित्स्यादिभिजित्संग्रको भवति । यथा मेषे रविवेतदा कर्कोऽभिजिदिति ।

श्रायाच्याचोपसंहारः । होरातंत्रे = जातकशास्त्रे, पारिजातामिधाने = 'पारिजात' हीन नामके प्रत्ये राशिशोलः = राशीनां शीलविशिष्टः संद्वाच्याची मया प्रत्यकर्त्री कीर्तितो विगेत हित ॥ ६९ ॥

पारिवाते सुधा टीका कपिलेखररक्षिता । प्रथमे राशिशीलेऽस्मिकच्याये पूर्णतां गता ॥ १ ॥ सभी राशि अपने २ स्वामी की दिशामें प्लवित ( नीचोन्मुख ) होती हैं और सूर्य विस राशिमें हो उससे चौथी राशि अभिवित् संज्ञक है । होराशस्त्रके पारिवात नामक अन्यमें राशिशील नामक पहला संज्ञाध्याय समाप्त हुआ। (-सु० शा० कारः)॥ ६१ ॥

> इति श्रीवैद्यनाथविरचिते जातकपारिजाते राशिशीळाख्ये प्रथमेऽज्याये 'विमळा' हिन्दी टीका समाप्ता ॥ १ ॥

## अथ ग्रहनासस्वरूपगुणभेदाच्यायः ॥ २ ॥ तत्रादो सुर्वादोनां कातात्मस्यादिनिक्रपःस् ॥

कालस्यात्सा भास्करिश्चत्तसिन्दुः सत्त्वं भौमः स्याद्वचळान्द्रसृतुः । देवाचार्यः सौख्यविज्ञानसारः कामः शुक्रो दुःसमेवार्कसृतुः ॥ १॥

श्रयेदानीं कालान्ने सुर्योदिमहाणामधिकारनिष्पणं कियते-कालस्येति । आस्करः=सूर्यः, कालस्य = कालपुरुषस्यात्मा अवति । इन्दुध्वन्द्रश्चित्तमन्तःकरणम् । श्रीमः = मञ्जलः सत्तं = बलम् । चनद्रसूनुः = बुधो वचः = बचनम् । देवाचार्यः = गुरुः, सौख्यविद्यानसारः= सुख्कानपरः । श्रुकः कामः = मदनम् । श्रकंसृनुः = शनिर्दुःश्वं भवति । प्रयोजनच-जन्म-काले तत्तद्वद्दे बलिनि पुरुषस्य तत्तद्धिकृद्यभावो चलवान् भवति, निर्वेले च निर्वल इति । तथोकं स्वल्पजातके—

"आत्मादयो गगनगैर्वितिभिर्वलवत्तराः । दुर्वलैर्दुर्वला हेया विपरीतं शनेः स्मृतम् ॥' इति । काळ ( समय ) रूपी पुरुषका अङ्गविभाग इल प्रकार है—सूर्य आत्मा, चन्प्रमा चिफ ( सन ), सङ्गळ पराक्रम, बुध वचन, बृहस्पति सुख तथा विज्ञान का सार, गुक्र काम और सनि दुःख है । जन्मकाळमें वळी प्रहका अङ्ग प्रष्ट, निर्वळका निर्वेळ जाने ॥ १ ॥

श्रय रव्यादीनां राजत्वादिनिकपणम् । दिनेशचन्द्री राजानी सचिनी जीवसार्गनी । कुमारो वित् कुजो नेता प्रेथ्यस्तपननन्दनः ॥ २ ॥

स्पष्टार्थः । प्रयोजनख—पुरुषस्य जन्मकाले यो प्रहो बलीयानसौ निजानुरूपं जातकं करोति । तथोक्तं सारावस्याम्—

"सवला नराणां कुर्वन्ति जन्मसमये निजमेन सत्तम् ।" इति ॥ २ ॥ सूर्य भीर चन्द्रमा राजा, बृहस्पति भीर श्राक मन्त्री, बुध राजकुमार, मङ्गल नेता भीर सनि दूत हैं॥ २॥

> श्रथ व्यविनां नामान्तराणि । हेलिः सूर्यस्तपनिदनकृद्धानुप्वावणार्काः, सोमः शीतचुतिवद्धपित्वांर्मृगाङ्केन्द्रचन्द्राः ॥ श्रारो वक्रचितिवद्यधिदाङ्गारककृद्नेत्राः, सौम्यस्तारातनयनुधिवद्वोधनाश्रेन्दुपुत्रः ॥ ३ ॥ मन्त्री वाचस्पतिगुवसुराचार्यद्वेवव्यजीवाः, शुक्रः कान्यः सितसृगुस्रुताच्छास्कृजिहानवेच्याः । श्रायास् नुस्तरित्तवयः कोणशन्यार्कमन्दाः, राहुः सर्पासुरक्षितमःसैहिकेयागवश्च ॥ ४॥

ध्वजः शिखी केतुरिति प्रसिद्धा वदन्ति तज्ज्ञा गुलिकम्स सान्दिः ॥ ४६ ॥ इदानी प्रहाणां नामान्तराण्युच्यन्ते । हेल्यायष्टौ नामानि सूर्यस्य । सोमादीनि सप्त नामानि चन्द्रस्य । ग्रारादीनि पण्णामानि मञ्जलस्य । सौम्यादीनि पण्णामानि गुष्यस्य । मन्त्र्यादीनि पट् गुरोर्नामानि । शुक्रप्रयति सप्त नामानि शुक्रस्य । ख्रायास्त्रुशुज्ञानि पट् शनेर्नामानि । राह्यदीनि सप्त राह्येर्नामानि । ध्वजादीनि त्रीणि केतीर्नामानि । ग्राह्यको मान्दि- श्चिति द्वयं गुलिकस्य नाम तज्ज्ञाः = ज्योतिःशाज्ञिनदो वदन्तिति ॥ ३-४६ ॥

सूर्यके-हेळि, सूर्य, तपन, दिनकृत् , आजु, पूपा, अरूप और अर्क नाम हैं। चन्द्रसाके-सोम, श्रीतचुति, उद्धपति, ब्ळी, ख्याङ्क, इन्सु और चन्द्र नाम हैं। संगळके-आर, वक, वितज, विधर, अङ्गारक और क्रूरनेत्र नाम हैं। बुधके-सौम्य, तारातनय, बुध, विद्, बोधन और इन्दुपुत्र नाम हैं। बृहस्पतिके-संत्री, वाचस्पति, गुरु, सुराचार्य, देवेज्य और जीव नाम हैं। बुहस्पतिके-संत्री, वाचस्पति, गुरु, सुराचार्य, देवेज्य और जीव नाम हैं। बुहस्पतिके-स्रायासुद्ध, काव्य, सित, श्रृगुसुत, आर्व्छ, आर्द्फुजित् और दानवेज्य नाम हैं। शाहिके-स्पर्ण, असुर, फिल, तम, सहि-केय और अगु नाम हैं। केतुके-ध्वज, शिखी, केतु नाम हैं। गुलिक और मान्दि ये दो गुलिक ( श्रुनिके अंश ) के नाम हैं। ये सभी नाम प्रसिद्ध हैं, ऐसा विद्वानीने कहा है॥ ३-४३।

## श्रथ रच्यादीनामुपग्रहाः।

खपत्रहा भानुमुखप्ररांशाः कालादयः कष्टफलप्रदाः स्युः ॥ ४ ॥ क्रमशः कालपरिधिधूमार्द्धप्रहराह्वयाः । यमकष्टककोदण्डमान्दिपातोपकेतवः ॥ ६ ॥

इदानीसुपप्रहनामान्युच्यन्ते । के च ते उपप्रहा इति ? भानुसुखप्रहांशाः कालादयः । अत्रेद्मवधेयं प्रतिदिनं प्रतिरात्रं च सर्वेषां प्रहाणामंशा भवन्ति । ते कालादयो नवोपप्रहा उच्यन्ते । ते च कष्टफलप्रदा भवन्ति । तेषासुपप्रहाणां नामानि—रवेः कालः । चन्द्रस्य परि-धिः (परिवेषः ) । भौमस्थ धूमः । बुधस्यार्द्वप्रहरा । गुरोर्थमघण्टकः । शुक्रस्य कोदण्डः । शनेमीन्दिः (गुलिकः ) । राहोः पातः । केतोरुपकेतुरिति । एतेषासुपप्रहाणां झानार्थं वृह-स्पाराशरहोरायाः पूर्वार्द्वं द्वितीयाध्यायो द्रष्टन्यः ॥ ५-६ ॥

## अथ दिने कालादिज्ञानचक्रम्।

| दिन  | १ खण्ड  | २ खं. ३ खं. |          | ४ खं.     | ५ खं.    | ६ खं.    | ७ खं.    | ८ खं. |
|------|---------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-------|
| रवि  | काल     | परिधि       | धूम      | श्चर्ययाम | यमघण्ट   | कोदण्ड   | गुलिक    | निरीश |
| सोम  | ч.      | ঘূ.         | श्र. या. | य. घं.    | कोदं.    | y.       | का.      | ,,    |
| संगत | ą.      | छ. याः      | य. घं.   | कोदं.     | યુ.      | काः      | ч.       | "     |
| बुध  | थ्यः या | ग्र. घं.    | कोदं.    | યુ.       | का.      | ч.       | धू.      | ,,    |
| बृह. | य. घं.  | कोदं.       | गु.      | का.       | ч.       | धू.      | श्र- या. | ,,    |
| शुक  | कोदं.   | શુ.         | দা.      | ч.        | धू.      | श्र. या. | य. घं.   | "     |
| शनि  | गु.     | का-         | q.,      | घृ.       | श्र- या॰ | य. घं.   | कोदं.    | ,,    |

#### दिन-रात्रिचकद्वयज्ञानप्रकारः ( रात्रिचकं ३२ पृष्ठे द्रव्यम् )-

दिवसानष्टधा इत्वा वारेशाद्गणयेत्कमात् । त्राष्टमांशो निरोशः स्यात् शन्यंशो गुलिकः स्यूतः॥ रात्रिरप्यष्टधा सक्ता वारेशात्पद्यमादितः । गणयेदष्टमः खण्डो निष्पतिः परिकीर्तितः ॥ शन्यंशो गुलिकः ओको गुर्वशे यमघण्टकः । भौमांशे मृत्युरादिष्टो रव्यंशे कालसंक्षकः ॥ सौम्यांशेऽर्द्वप्रहरकः स्पष्टकर्मप्रदेशकः । इति ।

सूर्य आदि प्रहोंके अंश कालादि कष्ट फल देनेवाले उपग्रह हैं । काल, परिचि, धूम, अर्थ-प्रहर, बसवण्ट, कोवण्ड, मान्वि, पात, उपकेतु ये क्रमसे सूर्यादि उपग्रहोंके नाम हैं ॥५–६॥

### रात्री कालादिज्ञानचक्रम्

| राहि | १ थं.      | २ खं.  | ३ खं.    | ४ खं.  | ५ खं.    | ६ खं.    | ७ खं.  | ८ खं. |
|------|------------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|-------|
| ₹.   | य. घं.     | कोदं.  | गु.      | का.    | ч.       | धृ:      | छ. या. | निरीश |
| चं.  | कोदं.      | ਹੁ.    | का.      | प.     | धू.      | ञ्च. याः | य. घं. | ,,    |
| मं.  | <b>ਹ</b> . | का.    | ч.       | धू.    | च्च. या. | य. घं.   | कोदं.  | 23    |
| बु.  | का.        | ч.     | धू.      | छ. या. | य. घं.   | कोदं.    | गु.    | ,,    |
| बृ.  | ч.         | धू.    | ञ्च. याः | य. घं. | केंदं.   | गु.      | का.    | ,,    |
| ग्र- | धू.        | छ. या. | य. घं.   | कोद.   | ਗੁ.      | का.      | ч.     | ,,    |
| श    | . अ. या.   | य. घं. | कोदं.    | गु.    | का.      | प.       | धृ:    | ,,    |

श्रथ रव्यादीनां स्वरूपम्।

भानुः श्यायललोहितचुतितनुश्चन्द्रः सिताङ्गो युवा, दूर्वाश्यायलकान्तिरिन्दुतनयः, संरक्तगौरः कुजः ॥ यन्त्री गौरकलेवरः, सिततनुः शुकोऽसिताङ्ग शनिः, चानीलाकृतिदेहवानहिपतिः, केतुविचित्रचृतिः॥ ७॥

ष्रायेदानीं सूर्यादीनां शरीरवर्णः उच्यन्ते । आनुः=स्यः श्यामललोहितयुतितनुः = श्यामरक्तमिश्रितकान्तिशरीरः = जपाकुसुमवर्णः । चःद्रः विताप्तः = श्वेतवर्णो यथा दुउधम् , युवा = यौवनावस्थश्च । इन्दुतनयः = बुधः, दुवश्यामलकान्तिः = द्वांसदशश्यामवर्णः । कुकः मञ्जलः संरक्तगौरः=रक्तगौरिमश्रवर्णा यथा प्रवालः । मन्त्री=गृहस्पितः, गौरकलेवरः= गौरशरीरः । शुकः सिततनुः = श्वेतशरीरः । शकः सिततनुः = श्वेतशरीरः । शकः सिततनुः = श्वेतशरीरः । शिवरिसिताप्तः = कृष्णवर्णः । श्रिहिपितः = राहुः,श्रानीलाकृतिदेहवान् = श्रितनीलवर्णः । केतुर्विवित्रयुतिः = श्रवेकवर्णमिश्रितशरीर इति । प्रयोजनञ्च-जन्मनि जातकस्य तथा प्रश्ने प्रध्रुरभोष्टवस्तुनथः तत्काले वलीयान् ब्रह श्रा-स्वर्णमित्र वर्णं करोति ॥ ७ ॥

सूर्य-श्याम और लाल मिश्रित वर्ण है। चन्द्रमा-सफेद रंगका युवा है। बुध-हुर्वाके सदश हरितवर्ण है। लाल और सफेद मिला हुआ वर्ण मंगलका है। बृहस्पति गौर शरीर-वाला है। बुहस्पति गौर शरीर-वाला है। बुहस्पति गौर शरीर है। शनिका हुन्ण शरीर है। नीले रङ्गकी देहवाला राहु और विचित्रवर्ण केतु है॥ ७॥

अथ प्रहाणां गुआगुभत्वादिनिरूपणम्।

प्रकाशको शीतकरप्रभाकरो, ताराप्रहाः पञ्च घरासुताद्यः ॥
तमः स्वरूपो शिखिसिंहिकासुतो, शुभाः शशिज्ञामरवन्द्यभागवाः ॥ = ॥
ज्ञीयोन्दुमन्दरिवराहुशिखिक्तमाजाः पापास्तु पापयुतचन्द्रसुतश्च पापः ॥
तेपामतीव शुभदो गुरुदानवेज्यो, कृरो दिवाकरसुतित्तिजो भवेताम् ॥ ६ ॥
शुक्चादिरात्रिदशकेऽहिन मध्यवीर्यशाली, द्वितीयदशकेऽतिशुभप्रदोऽसौ ।
चन्द्रस्तृतीयदशके बलविजतस्तु सौन्येक्तणादिसहितो यदि शोभनः स्यात् ॥१०॥

इदानीं प्रहाणां शुभाशुभादि निरूप्यते—प्रकाशकाविति । शीतकर-प्रभाकरौ = चन्द्र-स्यौं, प्रकाशकौ ( सकलतारकापेक्षयाऽधिकप्रभाकरावित्यर्थः ) धराधुतादयः पद्य = पञ्चल-हुध-गुरु-शुक्र-शनयस्ताराप्रहा न स्वतस्तेजस्का इति । तथोक्तं तत्वविवेके-

"तेजसां गोलकः सूर्यो प्रहर्शाण्यम्बुगोलकाः । प्रभावन्तो हि दृश्यन्ते सूर्यरशिमप्रदीपिताः ॥" इति ।

शिबिसिंहिकामुतौ = केतुराहू, तमःस्वरूपौ = छायास्वरूपावन्यकारमयावित्यर्थः । शिश्वामरवन्यभार्गवाः = (१) चन्द्र-(२) बुध-गुरु-शुकाः, शुभाः = शुभग्रहाः । क्षीणे-न्दुमन्दरिवराहुशिबिक्षमाजाः = कृष्णपक्षीयचन्द्र-शिन-रिव-रिव-तेतु-मङ्गलाः, पापाः = पापाग्रहाः । पापगुतचन्द्रमुतश्च = पापग्रहेण केनिच्युतो बुधोऽपि पापी भवति । तथोक्तं वरा-हेण-"क्षीर्णेन्द्रकमहीमुतार्कतनयाः पापा बुधस्तैर्युतः ।"

श्रथोक्तेषु शुभेष्वशुभेषु चात्यन्तशुभाशुभत्वनिरूपणम् । तेषामुक्तप्रहाणां गुरुदानवेज्यौ = मृहस्पतिशुकावतीव शुभदौ स्तः । दिवाकारमुतिक्षितिजौ = शनिमञ्जलौ चातीव क्रूपवशुभौ भवेतामिति । स्त्रत्र कालपरत्वेन चन्द्रस्य शुभाशुभत्वमुच्यते । शुक्लादिरात्रिदशकेऽहिन = शुक्लपञ्जपतिपदादितो दशमीं यावचन्द्रो मध्यवीर्यशाली = मध्यवली भवति । द्वितीयदशके = शुक्लैकादशीमारभ्य कृष्णपञ्चपद्यमीं यावदसौ चन्द्रोऽतिशुभत्रदो वलीयान् भवति । तृतीय-दशके = कृष्णपञ्चपद्यमीमारभ्यामावास्यां यावचन्द्रो वलविज्ञतो निर्वलोऽशुभ इति । यदि सौम्येक्षणादिसहितः = श्रशुभोऽपि चन्द्रः शुभग्रहैर्युक्तो दृष्टश्च चेद्भवेत्तदा, शोभनः = ग्रुभदो भवतीति ॥ ८-१०॥

चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश ( उजेला ) करनेवाले हैं। मंगलादि पांच ( मं०डु०डु०डु० २० ) तारा प्रह हैं। केतु और राहु तम-( अन्धकार ) स्वरूप हैं। चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्ष शुमग्रह हैं। चीणचन्द्रमा शनि, सूर्य, राहु, केतु और मंगल पापग्रह हैं। पापग्रहसे युक्ष बुध भी पापग्रह है। इनमें बृहस्पति और शुक्ष विशेष शुभ हैं। शनि और मंगल कृर हैं।

ग्रुष्ट्रपच की प्रतिपदासे दश दिन चन्द्रमा मध्यवछी रहते हैं। फिर दश दिन पूर्ण वछी, तीसरे दशकमें वछहीन रहते हैं। परन्तु यदि चन्द्रमा ग्रुमप्रहोंसे दृष्टियुत हों तो ग्रुम होते हैं॥ १०॥

> श्रथ रव्यादोनामुद्यप्रकारः । रव्यारराहुमन्दाश्च पृष्ठेनोचन्ति सर्वदा । शिरसा शुक्रचन्द्रज्ञा जीवस्तुभयतो ब्रजेत् ॥ ११ ॥

इदानी प्रहाणामुदयविवरणं क्रियते । रव्यारराहुमन्दाध = स्प्रैमङ्गलराहुशनयः, सर्वदा पृष्टेनोयन्ति । ते पूर्वाभिमुखास्तिष्ठन्तीति भावः । शुक्रचन्द्रज्ञाः शिरसा । एतेषां शिर एव प्रथममुदयितिको स्त्रायाति । जीवः=शृहरूपतिस्तूमयतः = पृष्ठेन शिरसा चोदेति ॥ १९ ॥ सूर्य, मङ्गळ, राहु और साने सदा पृष्ठ से उदित होते हैं । शुक्र, चन्द्रमा और सुध

श्विर संकुर्ज, राहु जार सान सदा रहा से जिल्ला हात है। कुन्न, वार्य से शिरसे, उदित होते हैं। बृहस्पति पृष्ठ और शिर दोनों प्रकार से उदित होते हैं॥ ११॥

अध रव्यादीनामाकारविशेषाः।

दिवाकरज्ञौ विहगस्वरूपौ सरीसृपाकारयुतः शशाङ्कः । पुरन्दराचार्यसितौ द्विपादौ चतुष्पदौ भानुसुतत्तमाजौ ॥ १२ ॥

इदानीं ग्रहाणामाकारविशेषा उच्यन्ते । दिवाकरह्यौ = सूर्यवृष्यौ, विहगस्वरूपौ = पश्चि-रूपिणौ । शशाङ्गधन्द्रः सरीखपाकारयुतः = कीटाकृतिसहितः । पुरन्दराचार्यसितौ = ग्रह-

<sup>(</sup>१) चन्द्रः शुक्लपश्लीयः। (२) बुधः पापवियुक्तः।

शुक्ती, द्विपादी = नररूपी । भानुसुतक्षमाजी = शनियञ्जली, चतुव्यदी = पशुसदशी वर्तेते इति ॥ १२ ॥

सूर्य और दुध पत्ती के सहश रूपवाले हैं। चन्द्रमा सरीखप (कीट) की आकृति से युत हैं। बृहस्पति और खुक हिपद हैं। शनि और मज़ल चतुष्पद हैं॥ १२॥

श्रथ रव्यादीनां सञ्चारदेशाः।

जलारायो चन्द्रसुरारिवन्द्यौ द्युधालयमामचरौ गुरुङ्गौ । कुजाहिमन्द्ध्वजवासरेशा भवन्ति शैलाटविसङ्गरन्तः ॥ १३ ॥

इदानीं प्रहाणां गोचरदेशा उच्यन्ते । चन्द्रसुरारिवन्चौ=चन्द्रशुक्षी, जलाशयौ=जल-चरौ । गुरुक्षौ = घृहस्पतिबुधौ, बुधालयप्रामचरौ = गुरुर्बुधानां=विदुषामालयाः = भवनानि तेषु चरति, बुधो प्रामः = सामान्यलोकानामधिवासस्तत्र चरतीति । द्वाविष प्राम्यौ । कुजा-हिमन्द्ध्वजवासरेशाः=मङ्गल-राहु-शनि-केतु-सूर्याः, शैलाटविसचरन्तः = शैलाः पर्वताः प्रदक्यो वनानि तेषु सचरन्तो विहरणशीला भवन्ति । प्रयोजनच-प्रसवे प्रश्ने च बलीयान् प्रद व्यात्मसचारदेशं कुरुते ॥ १३ ॥

चन्द्रमा और शुक्र जलचर हैं। बृहस्पति और बुध पण्डितोंके गृहमें और धामचर हैं। मंगल, राह्र, शनि, केंतु और सूर्य पर्वतों और वनोंमें रहनेवाले हैं॥ १६॥

श्रध रच्यादीनां चाल्यादिवयोनिरूपणम् ।

बालो धराजः शशिजः कुमारकिखशिद्गुकः षोडशवत्सरः सितः । पद्धाशदकी विधुरव्दसप्तिः शताब्दसक्ख्याः शनिराहुकेतवः ॥ १४॥ स्पष्टम् । प्रयोजनम्-हतनप्रदौ चौरादेर्चयोज्ञानम् ॥ १४॥

संगळ बाळ है। ब्रध कुमार है। ३० वर्षका गुरु है। १६ वर्षका शुक्र है। ५० वर्षका सुर्य है। ७० वर्षका चन्द्रसा है। १०० वर्षके शनि, राहु और केतु हैं॥ १४॥

श्रथ प्रहाणां शाखाधिपत्यनिरूपणं धातुस्तादिसंशाधः !

शासाधिपा जीवसितारबोधना धानुस्वरूपसुचरौ कुजारुणौ । सृतप्रधानौ तुद्दिनाकराकेजौ जीवौ सितार्थौ तु विभिन्न इन्दुजः ॥ १४ ॥ इदानी शासाधिपनिरूपणपूर्वकं प्रदाणां धातादिसंज्ञा उच्यन्ते । जीवसितारबोधनाः =

इदाना शाखाधपानरूपणपूनक ब्रहाणा धात्माद्यक्ष उच्यन्त । जावासतारबाधनाः = बृहस्पति-शुक्र-मङ्गल-बुधःः, शाखाधिपा भवन्ति । तत्र बृहस्पतिः ऋग्वेदाधिपः, शुक्रो यजुर्नेदपतिः, मङ्गलः सामवेदाधिपः, बुधोऽथववेदपतिर्भवति । तथोक्तं रामाचार्येण→

"शाखेशाः स्युर्जीवशुकारसौम्याः ।" इति ।

प्रयोजनम्-

"शाखेशवारतनुवीर्यमतीव शस्तम्।" इति ।

खाथ धात्वादिसंज्ञा । क्रजारुणी = मङ्गलस्यीं, धातुस्वरूपयुचरी = ती धातुसंज्ञकी प्रद्वाविति । मूलप्रधानी तुद्धिनाकरार्कजो = चन्द्रशनी मूलमुख्यो = ती मूलसंज्ञाविति । सि-तार्यी = शुक्रवृद्दस्पती, जीवीं = जीवकारकी प्रद्वाविति । इन्दुजः = वुधः, विमिश्रः=धातुमूल-जीवानां सद्धलनरूपोऽर्याद्वुधस्य भागत्रये त्रयाणां यथाकमं निवेश इति । अत्र पराशर-कृता संज्ञा यथा—

"राह्वारपङ्चचन्द्राध्व विज्ञेया धातुखेचराः । मूलप्रहौ सूर्यशुक्रावपरा जीवसंज्ञकाः ॥" इति । तत्र धातुः (१)स्वर्णादित्यायुक्तरलोकाज्ज्ञेयं प्रत्येकस्य विवरणम् ॥ १५ ॥ बृहस्पति, शुक्र, मङ्गल और शुघ घाषाओं के स्वामी हैं। जैसे ऋग्वेदका गुरू, यजुर्वेदका शुक्र, सामवेदका मङ्गल और अथवेवेदका शुघ है। मङ्गल और सूर्य घातुस्वरूप मह हैं। मुल प्रधान चन्द्र और शनि हैं। शुक्र और बृहस्पति जीव हैं। शुध्र मिश्रसंज्ञक है॥ १९॥ अथ प्रहाण। मवस्थेयन्ता।

दीप्तः प्रमुदितः स्वस्थः शान्तः शक्तः प्रपीडितः । दीनः खलस्त विकलो भीतोऽनस्था दश क्रमात् ॥ १६ ॥

स्पष्टम् ॥ १६ ॥

१ दीस, २ सुदित, ३ स्वस्थ, ४ शान्त, ५ शक्त, ६ प्रपीड़ित, ७ दीन, ८ खळ, ९ विकळ और १० भीत वे कमले बहाँ की दश अवस्थायें होती हैं ॥ १५ ॥

श्रध स्थानविशेषाद्वस्थाविशेषाः।

स्वोचित्रिकोणोपरातः प्रदीप्तः स्वस्थः स्वहेगे मुदितः सुद्धद्भे ।
शान्तरतु सीस्यप्रहवर्गयातः शक्तोऽतिशुद्धः स्फुटरिसजातैः ॥ १७॥
प्रहासिस्तृतस्वितिपीडितः स्थादरातिराश्यंशगतोऽतिदीनः ।
खलस्तु पापप्रहवर्गयोगान्नी वेऽतिसीतो विकलोऽस्तयातः ॥ १८॥
प्रहासिस्त इति । प्रहेः = स्वेतरैरिस्तृतो युद्धे पराजितोऽतिपीडितो भवति । श्रथं किं
नाम प्रहाणां युद्धं कथच तत्र पराजितो भवतीत्युच्यते । सौमादिप्रहाणां परस्परयुक्तानां प्रहयुद्धमिति नाम । उक्तच--

"दिवसकरेणम्समयः समागमः शीतरश्मिसहितानाम् । कुमुतादीनां युद्धं निगद्यतेऽन्योन्ययुक्तानाम् ॥"

तत्र घहयुद्धे पराजितस्य लक्षणम्-

"दक्षिणदिवस्थः पुरुषो वेपशुरप्राप्य सिन्नन्तोऽगुः । ऋषिरुदो विकृतो निष्प्रभो विवर्णक्ष यः स जितः ॥" इति ।

श्चन्यत्सर्वं स्पष्टमेवेति ॥ १७-१८ ॥

अपनी उच्चराशिमें, त्रिकोणमें स्थित यह प्रदीस होता है। अपने गृहमें स्थित यह स्वस्थ, मित्रके गृहमें रहनेवाला सुदित, शुभग्रहके वर्गमें स्थित यह शान्त, स्फुटरिमजालों से अत्यन्त शुद्ध ग्रह शक्त, ग्रहोंसे पराजित (हारा हुआ) अतिपीडित, शानुकी राशि और नवांशमें प्राप्त यह अतिदीन, पापग्रह के वर्गयोगसे खल, नीचमें अतिभीत और अस्त ग्रह विकल होता है॥ १७-१८॥

श्रथ श्रहाणां वर्णविशेषाः । वर्णास्ताश्रसितारक्तहरितापीतकर्तुराः ॥ कृष्णकान्तिरिनादीनां नष्टादी च प्रकीर्तिताः ॥ १६ ॥

स्पष्टम् । ब्रहाणां वर्णास्तु पूर्वमस्यैवाध्यायस्य ७ मे एलोके वर्णिताः, पुनर्वर्णनं पिष्टपेष-णमेवेति ॥ १९ ॥

सूर्यादि ब्रहोंके ताझ, सफेद, ख्व ळाळ, हरा, पीळा, चित्र और कृष्ण वर्ण हैं। ये नष्ट दुव्यादिके ज्ञान होनेके लिये कहे गये हैं॥ १९॥

श्रथ रव्यादोनां द्रव्याणि श्रधिदेवताश्च।

दृव्याणि तास्त्रमणिकाञ्चनशुक्तिरौप्यमुक्तान्ययश्च दिननाथभुखप्रहाणाम् । यह्मथम्बुष्यमुखहरीनद्रशचीविरिञ्चमुख्या दिवाकरमुखादिधदेवताः स्युः ॥ २०॥ इदानीं ब्रहाणां द्रव्याण्यधिदेवताधोच्यन्ते । दिननाथमुखप्रहाणां=सूर्यादीनां प्रहाणां ता । पणिकाचनशुक्तिरौप्यमुक्तान्ययधैतानि द्रव्याणि सन्ति । यथा सूर्यस्य ताम्म , चन्द्रस्य मणिः, कुनस्य काञ्चनं=स्वर्णम् , खुधस्य ग्रुक्तिः=कास्यादिनिश्रितो धातुः, खृहस्यतेः रौप्यं-रजतम्, श्रुकस्य मुक्ता (मोतो), शनैश्वरस्यायो लौहमिति । प्रयोजनम्-प्रसवे प्रश्ने च वल-वद्महद्भव्यस्ता, प्रहशुभदशायां तत्तद्द्भव्याप्तरिष्टिकर्त्तरि प्रहे तत्तद्द्भव्यदानञ्चेति । द्यथा-धिदेवताः । दिवाकरमुखात् = सूर्यादितः क्रमेण-वह्मचम्प्रुख्यम् व्याधिदेवता । वन्द्रस्याम् च = जलम् । मञ्जलस्य प्राधिदेवता भवन्ति । यथा-सूर्यस्य वहिर्प्तिरधिदेवता । चन्द्रस्याम् च = जलम् । मञ्जलस्य पण्मुखः = कार्त्तिकेयः । द्युधस्य हरिर्विष्णुः । गुरोरिन्द्रो देवराद् । ग्रुकस्य शचीन्द्रपति । शनेः विरिधः=ब्रह्मिति । प्रयोजनञ्च-प्रहमीतये प्रहदेवता पूज्या, यात्रायाच ब्रहदेवतां सम्पू-ज्य तिहरां यायादिति ॥ २०॥

स्यादि प्रहोंके कमसे ताज, मणि, खुवर्ण, गुक्ति, रूपा, मोती और छोह द्रव्य हैं। स्यादि प्रहोंकी कमसे अब्नि, जल, कार्तिकेय, विष्णु, इन्द्र, इन्द्राणी और ब्रह्मा अधिदेवता हैं।

#### श्रथ रज्यादीनां रत्नानि ।

माणिक्यं दिननायकस्य, विसंतं मुक्ताफलं शीतगीः माहेयस्य च विदुमं सरकतं सौम्यस्य गारुत्सकम् ॥ देवेज्यस्य च पुष्परागममुराचार्यभ्य वज्ञं शनेः नीलं निर्मेलसन्ययोख्य गदिते गोसेद्वेद्वर्यके ॥ २१ ॥

स्पष्टम् । प्रयोजनब-प्रहशुभदशायां तत्तन्मणिप्राप्तिः प्रहवैगुण्ये तत्तन्मणिधारणव ॥ सूर्यका माणिक्य, चन्द्रभाका स्वच्छ मोती,भंगळकाशूंगा खुधका गास्त्रमक, बृहस्वतिका पुष्पराग, शुक्रका हीरा, प्रानिका निर्मेळ नीळ, राहुका गोमेव्मणि, केतुका वैदूर्व रस है ॥

> श्रथ प्रहाणां वस्त्रादिनिरूपणम् । स्थूलाम्बरं नृतनचाहचेलं छुशानुतोयाहतमध्यमानि ॥

द्वांशुकं जीर्णसनादिकानां वक्षाित्वा सर्वे सुनयो वदन्ति ॥ २२ ॥ प्रागादिका भानुसितारराहुमन्देन्दुविद्वेचपुरोहिताः स्युः ॥ शुक्रारचन्द्रज्ञसुरेज्यसन्दा वसन्तमुख्यत्वेधिपा हगाणैः ॥ २३ ॥ देवतोयतटवहिविहाराः कोशगेहशयनोत्करनेशाः ॥ भानुपूर्वनिल्याः परिकल्या वेश्मकोणनिल्यावहिकेत् ॥ २४ ॥

इदानीं प्रहाणां बस्ताणि, दिशः, ऋतवो वासदेशाश्चीच्यन्ते ।

इनादिकानां वस्तािशा । स्थस्य स्थ्लाम्बरं = स्थ्लस्वरचितिमिति । चन्द्रस्य नृत-नवारुचेलं = नयं मनोरमं च । मङ्गलस्य कृशानुहतं = द्राध्यम् । बुधस्य तोयाहतं = जलार्द्रम् । गुरोर्मध्यमं = नातिजीणं नातिनवम् । शुक्रस्य दृढां गुकं = चिरस्थािय । शनेर्जाणं = पुरातनं वस्तं भवतीित सर्वे प्राक्तना मुनयो वदन्ति । प्रयोजनम् - स्तिकावस्त्रक्षाने प्रश्ने च बलवद्य-हवशाद्वस्त्रक्षानिमिति ।

श्रथ दिशः । प्रागादिकाः=पूर्वादिक्रमतः, भानुसितारराहुमन्देन्दुविद्देवपुरोहिताः= सूर्य-गुक्र-मङ्गल-राहु-शनि-चन्द्र-बुध-गुरवः स्युः । पूर्वादिदिशां विदिशां चाष्टानामे-तेऽष्टौ ग्रहा श्रथिपा भवन्तीत्यर्थः ।

श्चर्यत्वः । शुकारचन्द्रज्ञग्रेज्यमन्दा हगाणैर्वसन्तमुख्यत्विधिषा भवन्ति । श्वत्र हगा-णपरत्वेनर्त्नां परिज्ञानं कृतमिति । यथा-लप्ते शुक्रहक्काणे वसन्तर्तुः । लग्ने भौमहक्काणे प्रीष्मः । चन्द्रदेष्काणे वर्षा । युधव्रेष्काणे शरत् । गुरुद्रेष्काणे हेमन्तः । शनिद्रेष्काणे शिशि-रर्तुरिति । परचात्र लग्नगतैः शुकादिभिष्ठदेर्वसन्ताद्यः ऋतवो वाच्याः । लुप्ते प्रहाभावे शुक्रादिदेष्काणेरेवं लग्ने प्रहवाहुल्येऽपि देष्कारोनैवर्तुनिर्देशो वाच्य इति । प्रयोजनम्-नष्टजा-तके ऋतुनिर्देशः ।

अथ वासदेशाः । देवस्थानादयो भानुपूर्वप्रहाणां निलया इति । तत्र सूर्यस्य देवस्था-नम् । । चन्द्रस्य तोयतरं = जलाशयकृलम् । कुजस्य विद्वरिप्तस्थानम् । बुधस्य विद्वारस्था-नम् । गुरोः कोशगेहं = भाण्डारागारम् । शुकस्य शयनालयः । शनेकत्करदेशः = ऊषर-भूभिः । श्राहिकेत्=राहुकेत् वेरमकोणनिलयौ । राहीवेरम=गृहं, केतोः कोणः=गृहस्य कोणो निलय इत्यर्थः । प्रयोजनब-प्रसवगृह्ह्यानं हतनशृदौ द्रव्यादिस्थितिङ्वानं च बलीप्रहात्क्र-र्यात् ॥ इति ॥ २२-२४ ॥

सुनियोने सूर्यका मोटा, चन्द्रमाका नया रमणीय, मंगळका बळा, बुधका जलहत, गुरुका मध्यम, शुक्रका दढ़, शनिका पुराना वश्च कहा है ॥ २२ ॥

पूर्वादि दिशाओं में कमसे सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चन्द्र, बुध और बृहस्पति का

निवास है और ये उन दिशाओं के स्वामी हैं।

शुक, सङ्गल, चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति और शनि कमसे वसन्तादि ऋतुओंके स्वामी हैं। रुग्नमें शुक्रादि प्रहोंके देष्काण होनेसे वसन्त आदि ऋतु जाननी चाहिये॥ २३ ॥

सूर्यका देवालय, चन्द्रमाका जलाशय, मंगलका अग्निशाला, खुषका क्रीडासूमि, बृहः स्पतिका भंडार, ग्रुकका शयनागार, शनिका उत्तरसूमि, राहु और केतु का गृह और कोण वासस्थल है ॥ २४ ॥

## श्रथ प्रदेशविभाग इनादीनाम्।

लङ्कादिकुष्णासरिद्नतमारः सितस्ततो गौतमिकान्तंभृमिः ॥ विन्ध्यान्तमार्थः सुरनिम्नगान्तं वुधः शनिः स्यात्तृहिनाचलान्तः ॥ २४ ॥

इदानीं प्रहाणां प्रदेशा उच्यन्ते । आरः = मङ्गलः, लङ्कादिकृष्णासरिदन्तं = लङ्कातः कृष्णानदीं यावज्ज्ञेयः । मङ्गलस्यैतावान्प्रदेश इति । ततः कृष्णासरितो गौतमिकान्तभूमिः गौतमीनदीं यावत्सितः = शुकः । ततो विनध्यान्तं = विनध्याचलं यावदार्यो गुरुः । ततः मुरनिम्नगान्तं=गङ्गावधिकं बुधः । ततस्तुहिनाचलान्तः = हिमगिरिं यात्रच्छनिः स्यात् । स्रत्र सुर्यावन्द्रमसोः प्रदेशो 'देवतोयतटे' त्यायुक्तो ज्ञेयः । सूर्यस्य देवभू मिर्मेशगिरिः । चन्द्रस्य तोयतटानि महार्णवा इति ॥ २५ ॥

ल्ड्रासे कृष्णा नदी पर्यन्त सङ्गलका प्रदेश है।कृष्णानदी से गौतमी नदी पर्यन्त शुक्रका, गौतमीसे विन्ध्यपर्वत तक गुरुका, विन्ध्यसे गङ्गा नदी तक बुधका और गङ्गासे हिमा लय पर्यन्त शनिका प्रदेश है। यहां सूर्य और चन्द्रमा का प्रदेश नहीं कहा गया। पीछे के रलोक 'देवतोयतर' के अनुसार सूर्य का देवसूमि ( मेरु ) और चन्द्रमाका जल ( ससुद्र ) प्रदेश कहना चाहिये। ( सु. शा. कारः )॥ २५॥

ज्ञथ ब्रह्मणां जातयो गुणाध्य। विश्रो जीवसितौ दिनेशक्षिरौ भूपालकौ वैश्यराड् इन्दुः शुद्रकुलाधिपः शशिसुतो मेन्दोऽवराणां पतिः ॥ श्रादित्यामरमन्त्रिशीतिकरणाः सत्त्वप्रधानप्रहाः शुक्रज्ञो सरजोगुणौ शनिधरापुत्रौ तमःस्वामिनौ ॥ २६ ॥

इदानीं प्रहाणां विप्रादिवर्णाधिपत्यं सत्वादिगुणाधोच्यन्ते । जीवसितौ=गुरुशुक्रौ, विप्रौ= हाह्मणवर्णाधियौ । दिनेशरुधिरौ = सूर्यमञ्जलौ भूपालकौ=श्रत्रियाधिपौ । इन्दुश्चन्द्रो वैश्यरा-ट = वैश्यवर्णाधीशः । शशिभुतो बुधः शुद्रकुत्ताधिपः । मन्दः = शनिरवराणामन्त्यजानां पतिर्भवति । प्रयोजनम् - प्रहोपघाते तद्वर्णीपघातो हतनष्टादौ च प्रहवलाचौरादेर्वर्णज्ञानम् ।

श्रथ गुणाः । श्रादित्यामरमिन्त्रशीतिकरणाः = सूर्य-गुरु-चन्द्राः, सत्व(१)-प्रधानंत्रहा भवन्ति । सूर्य-गुरु-चन्द्रेषु सत्वगुणोऽधिको भवति । श्रुक्रज्ञौ=गुक्रबुधौ सरजो-गुणौ = रजोगुणगुक्ताविति । शनिधरापुत्रौ = शनिमङ्गलौ, तमःस्वामिनौ = तमोगुणाधिपती भवतः । श्रत्र भविध्यति कस्यचिदियमाशङ्का यदस्येवाध्यायस्य प्रथमश्लोके 'सत्त्रं भौम' इत्युक्तमत्र शनिधरापुत्रौ तमः स्वामिनाविति किसुच्यते ? । सत्यं तदुच्यते । तत्र सत्त्वं शौर्य-मिति वोद्यव्यम् । तन्तु कार्याकार्यप्रवृत्तानां समेषामेव वर्त्तते । इह सत्त्वं गुणवाचकम् । तन्तु महात्मन्त्रेव तिप्रति । तथोक्तं च—

"यः सात्विकस्तस्य द्यास्थिरत्वं सत्यार्जवं बाह्मणदेवशक्तः । रजोऽधिकः कालकलाकृतुस्त्रीसंसक्तचित्तः पुरुषोऽतिरप्रूरः ॥

तमोऽधिकः वज्रयिता परेषां मूर्जोऽलसः क्रोधपरोऽतिनिदः'' ॥ इति ॥ २६ ॥ वृहस्पति और शुक्र ब्राह्मण हैं । सूर्य और सङ्गळ चन्निय हैं । वैश्यका स्वासी चन्द्रसा है । ब्रह्मका बुध और अंत्युजोंका स्वासी शनि है ।

सूर्य, बृहस्पति और चन्द्रमा सन्वगुणी हैं। शुक्र और बुध रजोगुणी हैं। कवि और

मङ्गल तमोगुणी हैं ॥ २६ ॥

श्रथ प्रहाणां नरादिसंज्ञा महाभृताधिपत्यश्च । नराकारा भानुत्तित्तजगुरवः गुक्रशशिनो वधूरूपो परढप्रकृतिपुत्तपो मन्दशशिजो ॥ वियत्त्वोणीतेजपवनपयसामेव पतयः सुराचार्यक्रारसुमणिसुतदेयारिसचिवाः ॥ २७ ॥

इदानीं प्रहाणां पुरुषादिनिरूपणं पश्चमहाभृताधिपत्यनिरूपणं च क्रियते । भानुश्चितिज-गुरवः = सूर्यमञ्जलपृहस्पतयः, नराकाराः=पुरुषप्रहा इति । शुक्रशशिनौ, वधूरूपौ=क्षीप्रहौ । मन्दशशिजौ = शनिवुधौ, षण्डप्रकृतिपुरुषौ = नपुंसकप्रहौ भवतः । प्रयोजनम्—जन्मकाले प्रश्नकाले च वलवानात्मपश्चमेव करोति ।

श्रथ महाभूताधिपाः । सुराचार्य-इा-र-युमणिसुत-देवारिसचिवाः वियत्श्रोणीतेजः पवनप्यसामेव पत्यो भवन्ति । यथा-सुराचार्यः = गुरुवियतः = गगनस्याधिपतिः । इः = युधः, श्रोण्याः = पृथिव्याः । श्रारः = मङ्गलस्तेजसः । युमणिसुतः = शनिः, पंवनस्य = वायोः । देवानामरयो दैत्यास्तेषां सचिवो मंत्री = शुकः पयसः = जलस्याधिपतिरिति । सूर्याचन्द्रमसोस्तु विंशतितमे श्लोके वह्नवम्युन्युक्ते । प्रयोजनम्-स्वद्शायां महाभूतच्छायां क्रविन्त प्रहा इति ॥ २० ॥

सूर्यं मङ्गल और गुरु पुरुषप्रह हैं। शुक्र और चन्द्रमा खोप्रह हैं। शनि और बुध नपुं-सक हैं। गुरु आकाश्तरवका स्वामी, बुध पृथ्वीका, मङ्गल तेज का, शनि वायुका और शुक्र

जलतस्वका स्वामी है ॥ २७ ॥

श्रथ ग्रहाणां कचाकमः । कचायां क्रमशो दिनेशतनयाज्योतिर्भचकाश्रिताः । छायामूनुगुरुचमाजदिनस्रुच्छुकेन्दुपुत्रेन्दवः ॥ २७३॥

इदानीं प्रहाणां गतियोतकं कक्षाकमं निरूपयति । कक्षायां = स्वस्वश्रमणमागें दिनेश-

<sup>(</sup>१) सर्वेषु त्रयोऽपि गुणास्तिप्रन्त्येव परं यस्मिन् यो गुणोऽधिको भवति स तद्गुणः कथ्यते । तेनात्र प्रधानपदोपादानमिति ।

तनयात् क्रमशः = शनैश्वरादिक्रमेण छायास् तुगुक्क्षमाजदिनकृष्ट्युकेन्द्रुपुत्रेन्द्वः = शिन-मृह-स्पति-मङ्गल-सूर्य-गुक्र-बुध-चन्द्राः, ज्योतिर्भचकाश्रिताः=ज्योतिर्षा = नक्षत्राणां, भचके= राशिचके, श्राश्रिताः = सङ्गताः भवन्ति । स्वस्वराशिचके ( कक्षायां ) सर्वे प्रहा श्रमन्ति । तेषु सर्वोपरि शनिस्तस्याधो गुरुस्तस्याधो भौमस्ततो रविस्ततः शुक्रस्ततो बुधस्ततश्चन्द्रमा इति । तथोक्तं श्रीभास्कराचार्यण—

"भूभेः पिण्डः राशाङ्ककविरविकुजेज्यार्किनक्षत्रकक्षा" इति ।

श्रत्रेदमप्यवधेयम् –यः सर्वोपरिस्थस्तस्य गतिः सर्वोल्पा । यश्च सर्वोधःस्थस्तस्य सर्वोधिका गतिरिति । यतः सर्वो अपि कक्षाधककला-( २१६००') द्विता भवन्ति, तथा सर्वेषां प्रहाणां योजनात्मिका गतिस्तुल्यैव—

"पादोनगोक्षष्टतिभूमितयोजनानि ( १९८५८।४५ ), खेटा व्रजन्त्यनुदिनं निजनत्मेनीमे" इति भास्करोक्तेः ।

तेन महत्कक्षायां तावित योजनेऽल्पसङ्ख्याः कला भवन्ति, लघुकक्षायां तावत्येन योजने वहुयः कला भवन्ति । तेन शनेः सर्वाधिककक्षायां सर्वाल्पा गतिश्चन्द्रस्य सर्वाल्पकक्षायां सर्वाधिका गतिरित गतिविदां स्पष्टमेवातोऽलमितिवस्तरेण । उक्तश्च तत्रभवता भास्करेण—

"कक्षाः सर्वो श्रापि दिविषदां चक्रलिप्ताङ्कितास्ता इत्ते लध्व्यो लड्डानि, महित स्युर्गहत्यश्च लिप्ताः ॥ तस्मादेते शशिजभ्गुजादित्यभौभेज्यमन्दा मन्दाकान्ता इव शशधराद्भान्ति यान्तः क्रमेण" ॥ इति ॥ २७५ ॥ कत्ताशदर्शनम्—

## महाकारण प्राप्त काल पुराकारण पुराकारण पुराकारण पुराकारण पुराकारण पुराकारण पुराकारण पुराकारण पुराकारण पुराकारण

अपनी २ कचाओं में शनि आदि ग्रह ज्योतिश्रक (नचन्न-राशि-मण्डल) में लगे हुये अमग करते हैं। सबसे जपर शनि, उसके नीचे गुरु, उसके नीचे मङ्गल, फिर खुर्ब, फिर शुक्र, फिर बुध, सबके नीचे ( पृथिवीके ऊपर ) चन्द्रमाकी कचा है। ( सु० का० कार )॥ २७३ ॥

श्रथ स्य दीनां घातुविशेषादि ।

मज्जास्नायुवसाऽस्थिशुक्रक्षिरत्वग्धातुनाथाः कमाद् आराकीव्यदिनेशशुक्रशशृक्तारासुताः कीर्तिताः ॥ २८ ॥

लवणकटुकपायस्त्रादुतिकाम्लमिश्राः शशिरिवशनिजीवारासुरेज्यज्ञनाथाः ॥ अयनदिवसपत्तर्वव्दमासत्त्र्योशा रिवकुजसितसीम्या सन्दजीवेन्द्रवश्च ॥ २६ ॥

इदानीं प्रहाणां दैहिकधातवो रसाः समयाश्च निरूप्यन्ते । आरार्काज्यदिनेशशुक्रश-शक्तारामुताः क्रमान्मजादीनां नाथाः कीर्तिताः । यथा-मजाया आरः भौमः । स्नायुषः आर्किः = शनिः । वसायाः ईज्यः=गुरुः । अस्थिनो दिनेशः=रिवः । शुक्रस्य शुक्रः । रुधि-रस्य शशक्ष्चन्द्रः । त्वचस्तारामुतः = बुधो नाथोऽधिपतिः कीर्तितः । प्रयोजनम्—जन्मनि यो प्रहो बलीयांस्तदातुसारो जातको भवति । व्याधिप्रश्ने च तदातुकोषो वाच्य इति ।

अथ रसाः । शरयादीनां लवणादयो रसाः । यथा—शशिनश्चन्द्रस्य लवणः । रवेः कदः । शनेः कषायः । जीवस्य स्वादु = मधुरम् । च्यारस्य = मङ्गलस्य तिक्तम् । च्यारे- ज्यस्य=धुक्रस्य व्याप्टलम् । इस्य = बुधस्य मिश्राः षड्रसा इति । प्रयोजनम् – निषेक- काले यो बलीयान्महस्तदुक्तरसदोहदो भवति गर्भिण्यास्तथा प्रस्तिकाले प्रस्ताया शोजन- इनिमित ।

अथ समयाः । सूर्यादीनामयनादयः । तत्र सूर्योऽयनपतिः ( श्रयनं बासपट्कं तद्रपें ह्रयं सौम्यायनं याम्यायनं न मकरकर्कटाभ्यामिति ) । कुञो दिवसपतिः । सितः पक्षपतिः ( पक्षः पश्चदश दिनानि ) । सौम्यः ऋतुपतिः ( श्रतुर्मासहयम् ) । मन्दोऽञ्दपतिः । जीवो बासपतिः । इन्दुः क्षणपतिः ( क्षणो घटीह्रयम् ) भवति । अयोजनम्—प्रश्नकाले यस्य प्रहस्य नवांशो लग्ने भवेतस प्रहस्तस्माभवांशकाद्यावत्सङ्खये नवांशके स्यात्तत्सङ्खयकायनादिकाले प्रहस्य शुभाशुभफलपिकांच्या इति ॥ २८-२९ ॥

मजा, स्नायु, बसा (चर्वा), अस्थि (हड्डी), बीर्य, रक्त और चर्म इन धातुओं के क्रमसे मङ्गल, शनि, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, चन्द्रमा और बुध स्वामी कहे गये हैं॥ २८॥

छवण, कदु, कषाय, मधुर, तिक्क, अग्छ और मिश्रितरस इनके स्वामी क्रमसे चन्द्र, रिव, शिन, गृहस्पित, मङ्गळ, ग्रुक और बुध हैं। अयन, दिन, पच, ऋतु, वर्ष, मास और चण इनके स्वामी क्रमसे सूर्य, मङ्गळ, ग्रुक, बुध, शिन, गृहस्पित और चन्द्रमा हैं (सूर्यका छः मासमें, मङ्गळका दिन भरमें, ग्रुकका १५ दिनमें, बुधका दो मासमें, गुकका एक मासमें और चन्द्रमाका चण भरमें, फळ होता है) प्रश्नके छग्नमें जिस प्रहका नवांश हो वह प्रह उस नवांशसे जितने नवांशपर हो। उतने अयन आदि काळपर वह प्रह फळ देता है। (सु० शा० कार)॥ २९॥

## श्रथ रन्यादीनां स्थानविशेषे दृष्यः । पादेक्तणं भवति सोदरमानराश्योर्धं त्रिकोणयुगलेऽखिलखेचराणाम् ॥ पादोनदृष्टिनिचयश्चतुरस्रयुग्मे सम्पूर्णदृग्वलमनङ्गगृहे वदन्ति ॥ ३०॥

इदानीं ग्रहाणां स्थानपरत्वेन दृष्टय उच्यन्ते । श्रक्षिलखेचराणां=सर्वेषां ग्रहाणां सोद-रमानराश्योः=तृतीयदशमभावयोः पादेक्षणं=चतुर्थशरदिष्टर्भवति । सर्वे ग्रहा श्रात्मनस्तृ-तीयदशमभावौ चतुर्थाशदृष्ट्याऽवलोकयन्ति । त्रिकोणयुगले = नवमप्रचमौ भावौ, तयोर्स्थमी- क्षणमर्धदृष्टिर्भवतीत्यर्थः । चतुरस्रयुग्मे = चतुर्थाष्टमयोः पादोनदृष्टिनिचयस्त्रिपाददृष्टिरिति । स्ननप्ररहे=सप्तमस्थाने सम्पूर्णदृग्वलं = सम्पूर्णा दृष्टिर्भवति । सर्वेषामिति सर्वत्रान्वयः ।

अत्र दृष्टिविषये युक्तिक्च्यते—तृतीयं वन्धुस्थानं, दशमं पितृस्थानं च वन्धुपि-तरौ लोकाः सामान्येनावलोक्तयन्तीति प्रहाणामपि तयोरल्पा दृष्टिभैवति । ततोऽधिका दृष्टि-लॉकानामात्मजे स्वभाग्ये च भवतीति तथा प्रहाणामपि पद्ममे खात्मजस्थाने, नवमे भाग्य-स्थाने दृष्टिभैवति । ततोऽप्यधिका दृष्टिलॉकानां स्वीये सुखे स्वीय ख्रासुषि च भवति तयोरच-तुर्थाष्ट्रमे स्थाने, तेन प्रहाणामपि तथा भवति । ततोऽप्यधिक्तदृष्ट्या लोकाः स्वीयामधित्रनीं पर्यन्ति, तत्स्थानं सप्तमं, प्रहा ख्रिप पूर्णदृष्ट्यावलोक्तयन्तीति कि चित्रम् १ ।। ३० ।।

सभी प्रह अपने २ स्थानसे २।१० को एक चरणसे, दोनों त्रिकोण (५।९) को अर्घ (हो चरण) से, ४।८ को तीन चरणसे देखते हैं, और ७ वेंको चारों चरणसे देखते हैं। अतः ७ में सम्पूर्ण रूवळ इनका रहता है, ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं॥ ३०॥

## अध रव्यादीनां दिन्दिविशेषे बलित्वम् ।

शनिरतिबलशाली पाददृग्वीर्ययोगे सुरकुलपतिमन्त्री कोणदृष्टी शुभः स्यात्। त्रितयचरणदृष्ट्रचा भूकुमारः समर्थः सकलगगनवासाः सप्तमे दृग्बलाढ्याः॥३१॥

इदानीं प्रहाणां हवलसुच्यते । शनिः पादहानीर्ययोगेऽतिवलशाली भवति । यत्र श्रहाणां पादहिर्भवति (स्वस्थानातृतीये दशमे च ) तद्रलयोगाच्छनेरचरो बलीयान् भवति । अर्थानृतीयं दशमे च शनिः पूर्णदृष्ट्या पश्यति । सुरकुलपितमन्त्री=बृहस्पितः क्षोणदृष्टौ = नवने पद्ममे च या दृष्टिस्तस्यां शुभः स्यात् । नवमपद्ममयोगुरोः पूर्णाः दृष्टिरित्यर्थः । भूकुमारः = मङ्गलिखतयचरणदृष्ट्या समर्थो बलवान् भवति । चतुर्थेऽप्टमे च त्रिचर-णदृष्टिर्भवति, तयोभौमो बली । चतुर्थेऽप्टमे च भौमस्य पूर्णदृष्टिरिति । सप्तमे भावे (स्वस्था-नात्सप्तमे भावे ) सकलगगनवासाः=सर्वे ब्रहा द्विलाख्या भविते । सप्तमं भावं सर्वे ब्रहाः पूर्ण पश्यन्तीत्यर्थः । तथोक्तं सारादृष्ट्याम्—

"पूर्ण परयति रविजस्तृतीयदशमं त्रिकोणमि जीवः । चतुरसं भृमिसुतो युनं च सितार्कशशिबुधाः क्रमशः" इति ॥

अथात्र युक्तिरुच्यते । पराक्रमं राज्यरक्षणं च स्ट्यस्य कर्मेति तथाभूतो मन्द् स्तयोः स्थाने तृतीयदशमे पूर्णं पश्यति । एवं विद्याधर्मो गुरुणा शिच्येते रच्येते चेति तथा-भूतो गुरुविद्यास्थानं = पत्रमं, धर्मस्थानं = नत्रमं च पूर्णं पश्यति । तथैव-मुख्य गुष्ययो रक्षणं नेतुः कर्मेति नेता मङ्गलो हि सुखस्थानं चतुर्थमायुःस्थानमष्टमं च पूर्णं पश्यति । जाया तु सर्वेषामधीङ्गिनीति सर्वे प्रहा जायास्थानं सप्तमं पूर्णं पश्यन्तीति युक्ततमम् ॥ ३१ ॥

एक चरण दृष्टिबळले सनि वली होता है, अर्थात् ३ रे और १० वें भावोंमें सनिकी पूर्ण दृष्टि होती है। बृहस्पित कोणदृष्टि (५१९) में शुभ होता है, अर्थात् ५१९ भावोंको पूर्ण देखता है। मङ्गल तीन चरण दृष्टिसे वली है, याने ४ थे और ८ वें भावोंको पूर्ण देखता है। सभी ब्रह ७ वें भावमें पूर्ण द्ववली होते हैं। यहां भावों की गिनती अपने २ स्थानसे करनी चाहिये। (सु० सा० कार)॥ ३१॥

## श्रथ ग्रहाणामृध्वदिहप्रयः।

अथोर्ध्वदृष्टी दिननाथभोमो दृष्टिः कटात्तेण कवीन्दुसून्वोः । शशाङ्कमुर्वोः समभागदृष्टिरधोऽत्तिपातस्त्वदिनाथशन्योः ॥ ३२ ॥ इदानीं प्रहणामुध्विदिरिववरणम् । श्रथ दिननाथभौमौ = सूर्यमङ्गलावृध्विद्दिशि भवतः । ताबुपिरिष्टादवलोकयतः । कवीन्दुस्न्वोः शुक्रद्वधयोः कटाक्नेण दिष्टभैवति । तो कटाक्नेणाव-लोकयतः । शशाङ्कगुर्वोः = चन्द्रचृहस्पत्योः समभागदृष्टिः । तो समं पश्यतः । श्रहिनाथश-न्योः = राहुशनैश्चरयोरधोऽक्षिपातः, शनिराहृ निम्नदृष्टी, तावधस्ताद्वलोक्षयत इति । प्रयो-जनम्-जन्मनि वलीप्रहृवशाज्ञन्तोदिग्विचारः ॥ ३२ ॥

सूर्य और मङ्गळकी ऊर्ध्व दृष्टि है। शुक्र और बुधकी कटाच दृष्टि है। चन्द्रमा और बृहस्पतिकी सम दृष्टि है। राहु और शनिकी नीचे दृष्टि रहती है॥ ३२॥

#### अथ प्रहाणां स्थानवलम्।

स्वोचित्रकोणस्वसुहृद्द्गाणराश्यंशवैशेषिकवर्गवन्तः । आरोहवीर्याधिकविन्दुकास्ते खेचारिणः स्थानवलाधिकाः स्युः ॥ ३३ ॥ नीचारिपापखगयोगनिरीच्यमाणास्तद्वर्गसन्धिलघुविन्दुदुरंशकाश्च । आदित्यरश्मिपरभूतपराजितास्ते दृष्टचादिशक्त्यसहिताश्च न शोधनाः स्युः॥३८॥

इदानीं प्रहाणां स्थानवलमुच्यते-स्वोच्चेत्यादि । स्वशब्दस्य सर्वत्रानुदृत्तिः । ये खेचारिणः = प्रहाः स्वोच्चे, स्वत्रिकोणे, स्विमत्रराशौ, स्वद्रेष्काणे, स्वराशौ, स्वनवांशे, स्ववैशेषिकवर्गे (पारिजातादौ), आरोहवीर्याः = भावसमानाः, "आरोहवीर्याः प्रभवन्ति भावसमानपर्यन्तमतरच्युताः स्युरि"त्युक्तेः । अधिकविन्दुकाः=अष्टकवर्गे चतुरिधकशुभचिष्ठकाः
स्युस्ते (उक्तानामन्यतमे वर्त्तमाना इत्यर्थः) स्थानवलाधिकाः स्युस्तेषां स्थानवलं पूर्ण
भवतीति ।

अथ स्थानवलहीनानाह । नीचारिपापखगयोगनिरीच्यमाणाः । ये श्रहा नीचगताः, शश्चग्रहगताः, पापयुक्ताः, पापनिरीक्षिताः, पापवर्गगताः, सन्धिगताः, लघुविन्दुकाः ( श्रष्ट- कृगें चतुरस्पशुभविन्दुकाः ) दुरंशकाः = पापांशगताः, श्रादित्यरश्मिपरिभूताः = श्रस्तं गताः, पराजिताः = श्रह्युद्धे परास्ता भवन्ति, दृष्टचादिशक्त्यसहिताश्चं = दग्वनादिहीना श्रिप शोभना न स्युरग्रुभा एव ते भवन्तीति । तथोक्तं वराहेण——

"स्वोचसुहृत्स्वत्रिकोणनवांशैः स्थानवलं स्वग्रहोपगतेश्व" इति ॥ ३३-३४ ॥

अपने अपने उच, त्रिकोण, मित्रगृह, देष्काण, राशि, नवांश, परिजातादि वैशेषिकवर्ग, आरोहवीर्य (भावतुल्य) और अधिकविन्दु (अष्टवर्गसें ४ से जादे श्रुभ चिद्व ) वाले अह स्थानवली होते हैं । एवं नीच और शत्रुगृहसें रहनेवाले, पापमहोंसे युक्त तथा दष्ट, पापवर्ग, सन्धि तथा लघुविन्दु (४ से कम श्रुभचिद्व), पापांशवाले, सूर्यके किरणसें व्यास (अस्त ) और दृष्टि आदि वलसे हीन बह श्रुभ नहीं होते, अर्थात् ये अश्रुभ होते हैं। (सु० शा० कार )॥ ३३–३४॥

## श्रथ त्रहाणां दिग्वलम्।

विलग्नपातालवधूनभोगा बुधामरेज्यो भृगुसूनुचन्द्रौ ॥ मन्दो धरासृनुदिवाकरौ चेत् क्रमेण ते दिग्बलशालिनः स्युः ॥ ३४ ॥

इदानीं प्रहाणां दिग्बलं ( भावबलम् ) निरूपयति । बुधामरेज्यौ = बुधगुरु । धृगुस्तु-चन्द्रौ = शुक्रचन्द्रौ । मन्दः = शनिरेक एव । धरास्तुदिवाकरौ = मङ्गलस्यौं चेयदि क्रमेण बिलम-पाताल-वधू-नभोगाः = प्रथम-चतुर्थ-सप्तम-दशमगता भन्नेयुस्तदा ते दिग्बल- शालिनः स्युरिति । यथा-लमे बुधगुरू वलिनौ । चतुर्थे शुक्रचन्द्रौ । सप्तमे शनिः । दशमे भौमस्यौं वलिनौ भवतः । तथोक्तं भगवता मिहिरेण---

"दिश्च बुधाङ्गिरसौ रविभौमौ सूर्यमुतः सितशीतकरौ च" इति । एतद्वैपरीत्येन तत्सप्तमे ते प्रहा निर्वता भवन्तीत्यप्यवधेयम् ॥ ३५ ॥

ल्झ, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थानमें क्रमसे बुध और गुरु । शुक्र और चन्द्र । शनि । सङ्गल और सूर्य दिग्वलशाली हैं । अर्थात् लग्नमें बुध और बृहस्पति । सुखमें शुक्र और चन्द्र । सप्तममें शनि । दशममें मङ्गल और सूर्य बली हैं ॥ ३५ ॥

दिग्बलचक्रम्।



दिङ निर्वलचकम्



#### श्रथ कालवलम्।

निशीन्दुमन्दावनिजाः परेऽहनि स्वकीयहोरासममासवासराः । सितादिपच्हयगाः शुभाशुभा बुधः सदा कालजवीर्यशालिनः ॥ ३६ ॥

इदानीं प्रहाणां कालबलसुच्यते । इन्दुमन्दावनिजाः = चन्द्रशनिमञ्जलाः, निशि=रात्री बितनो भवन्ति । परे = सूर्य-गुरु-शुकाः, श्रहिन = दिने बितनः । स्वकीयहोरासममासवा-सराः = स्वकीय या होरा = कालहोरा, स्वीया समा = वर्षम्, स्वीयो यो मासः, स्वीयो यो वासरः तेषु ते प्रहा बितनः । होरेशः स्वहोरायाम् । वर्षपितः स्ववर्षे । मासपितः स्व-मासे । वारेशः स्ववारे बली भवतीत्यर्थः । शुभाशुभाः सितादिपञ्चद्रयगाः = शुभाः शुक्कपच्चे, अशुभाः = पापाः कृष्णपच्चे कालजवीर्यशालिनो भवन्ति । बुधः सदा = सर्वस्मिन्नेव काले वली भवन्ति । तथोक्तं वराहेण बृहज्जातके—

"निशि शशिकुजसौराः सर्वदा ज्ञोऽिं चान्ये, बहुत्तसितगताः स्युः ऋ्रसौम्याः क्रमेण । व्ययनदिवसहोरामासपैः कालवीर्यम्'' इति ॥ ३६ ॥

धन्द्रमा, धनि और मङ्गळ रात्रिमें, शेष (स्॰ वृ॰ ग्रु॰) दिनमें बळी हैं। इप सदा काळ बळी है। सभी ग्रह अपने २ काळहोरा, अपने २ वर्ष (जिसमें जो वर्षेश हो) अपने २ मास और अपने २ दिनमें बळी होते हैं। ग्रुक्कपचमें ग्रुमग्रह ग्रुम और कृष्णपच में पापग्रह ग्रुम हैं॥ ३६॥

### अथ चेष्टावलम्।

जैत्रा वक्रसमागमोपगसितज्ञारामरेज्यासिताः, दिञ्याशायनगेन्दुतिग्मिकरणो चेष्टाबलांशाधिकाः ॥ ३६३ ॥

इदानीं प्रहाणां चेष्टावलमुच्यते । जैत्राः = जेतारो प्रह्युद्धे प्राप्तविजयका इत्यर्थः ।

वको विलोमगितः, समागमधन्द्रेण संयोगस्तयोशपगाः = विलोमगतयधन्द्रयुक्ताधः, सितझारा-मरेजयासिताः = शुक्र-बुध-मञ्जल-गुरु-शनयस्तथा दिव्याशायनगेन्दुतिउमितरणौ = दिव्य-म्य (स्वर्गस्य ) याऽऽशा (दिक् ) सा दिव्याशा, तदयनमुत्तरायनित्यर्थः । तस्मिन् गतौ वन्द्रसूर्यौ चैते चेष्टावलांशाधिका भवन्ति । अत्रेदमुक्तं भवति-सूर्याचन्द्रमसौ सौम्यायने चेष्टावलयुक्तौ भवतस्तथा भौमादयः पद्म ब्रहा जियनो वकाधन्द्रसंयुक्ता वा अवेयुस्तदा चेष्टावलयुक्ताः स्युरिति ॥ ३६ ।

शुक्र, बुध, मङ्गल, गुरु, और शनि ये ग्रह यदि युद्धमें विजयी हों, या वक्री हों, या चन्द्रमासे युक्त हों तो उनके चेष्टायल पूर्ण होते हैं। चन्द्रमा और सूर्यके उत्तरायनमें चेष्टायल अधिक होते हैं। ( सु० शा० कार ) ॥ ३६६ ॥

श्रथ प्रहाणां निसर्गवलम्।

सौम्यचेपयुता महीसुत्रमुखाश्चेष्टावलाढ्याः क्रमान् नैसर्गस्य बलाधिकाः शनिकुजज्ञान्वार्यशुक्रेन्द्विनाः ॥ ३७ ॥ क्रमेण दृक्त्थाननिसर्गचेष्टादिकालग्नीर्याणि च पड्वलानि । सुधाकरेष्टिनन्दुशरेन्दुशैलभेदानि तानि प्रवदन्ति सन्तः ॥ ३८ ॥ स्वरूपषष्ट्यंशविषष्टिकांशा सुगादिशीर्योपगषड्वलाढ्याः । क्रमेण तद्योगभवं ग्रहाणां वलं हि पूर्ण त्रिषदं दलं वा ॥ ३६ ॥

इदानीं प्रहाणां निसर्गवलानि तद्भेदांथाह । यहीसुतसुखाः — भौमादयः पञ्च प्रहाः सौम्यचेपयुताः=उत्तरशरयुताथेष्टावलयुक्ता भवन्ति । प्रहाणामेकत्र योगे यो प्रह उत्तरदिक्स्यः स चेष्टावलयुक्त इति । तथोक्तं वराहेण—-

> "उद्गयने रविशीतमयूखी वद्यसमागमगाः परिशेषाः । विपुलकरा युधि चोत्तरसंस्थाक्षेष्टितवीर्ययुताः परिकल्प्याः" इति ॥

अथ नैसर्गिकम् । रानिकुजज्ञान्वार्यशुक्रेन्द्रनाः=शनि-मङ्गल-बुध-गुरु-शुक्र-चन्द्र-स्र्याः क्रमान्नैसर्गस्य बलाधिका भवन्ति । सर्वतोऽल्प्वीर्यः शनिः, ततोऽधिकवली भौमस्ततो बुधस्ततो गुरुस्ततः शुक्रस्ततधन्द्रस्ततः स्थॉ बली भवति । तथोक्तं बृहज्ञातके—

"श-रु-बु-गु-शु-च-साद्या वृद्धितो वीर्यवन्तः" इति ।

अथ बल्भेदाः । १ दक् = दृष्टिबलम् । २ स्थानवलम् । ३ निसर्गवलम् । ४ चेष्टा-बलम् । ५ दिग्वलम् । ६ कालवीर्थम् । इति क्रमेण प्रत्येकस्य पड्बलानि । तानि—सुधाक-रेष्विन-दुशरेन-दुशैलमेदानि = एक-पर्धै-क-पश्चै-क-सप्त (१।५।१।५।७) भेदानि भव-न्तीति सन्तः प्रत्रदन्ति । तानि यथा— 'द्रग्वलमेकविधम् । स्थानवले—उच्वलं, सप्तवर्ग-जवलं, युग्नायुग्नवलं, केन्द्रादिवलं, द्रेष्काणवलिमिति' पद्य भेदाः । निसर्गवलमेकमेव । चेष्टावले-चक्र-समागम-सौम्यायना-यनवलानीति चत्वारो भेदाः । दिग्वलमेकमेव । काल-वले- 'नतोन्नत-पश्च-दिनरात्रित्रिभाग-वर्षेश-मासेश-दिनेश-हारेशवलानीति' सप्त भेदा भवन्ति । (केशवीया इष्टब्या )।

श्रथ योगजं बलमाह । रःगादिवीयोंपगषड्वलाख्याः = मृगादिवीये = सौम्यायनवल-मुपगतं = प्राप्तं यस्मिन् षड्वले तेनाढ्याः = युक्ताः स्वरूपषष्टवंशविषष्टिकांशाः । प्रहणां स्वरूपाः = पूर्णाद्धाः, षष्टगंशाः = स्वरूपस्य षष्टितमभागाः हो, विषष्टिकांशाः = स्वरूपस्य षष्ट्यधिकशतत्रयांशाः हो, तत् तद्महाणां योगभवं =योगजं वलं स्यात् । तत् क्रमेण पूर्ण, त्रिपदं है दलं है वा बलं भवतीति । स्रत्र प्रहाणां सृगादिबलोपेते षड्वले यस्य प्रहस्य स्वरूपाः ( पूर्णोक्षाः ) योज्यन्ते तस्य प्रहस्य तद्योगवलं पूर्णं भवति । तत्रैव पड्वले षष्ट्यंशाः हि योज्यन्ते तदा तस्य योगजं त्रिपदं है बलं जायते । एवं तत्रैव पड्वले विषष्टयंशा हि योजनेन तस्य योगजं वलं दलं है भवतीति होयम् ॥ ३७–३९ ॥

मङ्गल, बुध, गुरू, शुक्र और शनि ये प्रह उत्तर शर रहनेपर अधिक चेष्टावल वाले होते हैं। नैसर्गिक वलमें क्रमसे शनि, मङ्गल, बुध, गुरू, शुक्र, चन्द्रमा और सूर्य उत्तरोत्तर वली होते हैं। जैसे शनि < मं॰ < बुध < बु॰ < शु॰ < चं॰ < सू॰। निसर्गवलमें सबसे निर्वल शित की सुर्य होते हैं।

दृष्टि, स्थान, निसर्ग, चेष्टा, दिग् और काल ये छः प्रकार के वल पब्चल कहुलाते हैं। इन के क्रमसे १, ५, १, ५, १ और ७ भेद हैं। (संस्कृत टीका देखिये)। इ= १। स्था=५। नि=१। चे=६। दि=१। का=७, होते हैं ऐसा विद्वानोंने कहा है॥

प्रहोंके पड्वलमें प्रहोंके स्वरूप ( पूर्णाङ्क ), पष्टवंश है और विषष्टवंश है व के जोवने पर प्रहोंके योगजवल होते हैं । वे क्रमसे पूर्ण = १, त्रिपद = है और दल = है बल होते हैं । ( सु० ह्या० कार ) ॥ ३७-३९ ॥

#### श्रथ बलप्रमाणम्।

अर्घाधिकं षट्कमिनस्य सूरेः शुक्रस्य पञ्जाधिकमर्घरूपम् । सप्तेन्दुपुत्रस्य बलं षडिन्दोः सौरारयोः सायकरूपसंख्या ॥ ४०॥

पूर्वश्लोके यहुक्तं स्वरूपषष्ट्यंशेति तत्र कस्य वले कियद्रूपिमत्युच्यते । इनस्य = सूर्यस्य अर्घाधिकं पद्कं = सार्धषद्कम् । सूरेः = वृहस्पतेश्च सार्द्धषद्कम् । शुक्रस्य पद्धाः धिकमर्थरूपम्=सार्धपद्यकम् । इन्दुपुत्रस्य=सुधस्य सप्त । इन्दोश्चन्द्रस्य षट् । सौरारयोः = शानिमञ्जलयोः सायकरूपसंख्या=पद्यरूपप्रमितं वर्लं वर्तते । षड्वले विलनां प्रहाणामेता वलसंख्याः पठिता इति । सर्वार्थिचन्तामणौ तथाऽऽह वेद्वटेशवरः—

सार्द्धानि षट् तीस्णकरो बलीयान् चन्द्रस्य षट् पश्च वसुन्धराजः । सप्तेन्दुस्नोरिष षड् गुरोस्तु सार्घीन पद्याथ सितो बलीयान् ॥ मन्दरुतु पद्यैव च षड्वलानां संयोग एवापरथाऽन्यथा स्युः ।

श्रथ प्रसङ्गादपरा श्रपि बलसंख्या द्योत्यन्ते-

क्षत्रयं बलसुशन्त्यथ पादहीनं २°। ४५'। स्थानं, तु दिग्वलमयांत्रिविहीनक्ष्पम् ००°। ४५'॥ ऋत्वंशहीनवलमत्र तु चेष्टितास्य-००°। ५०'। मष्टांशहीनसुगमेव तु कालवीर्यम् १°। ५२ १'॥ पूर्णा वला रविशशास्तसुतामरेज्या-श्रार्द्धं ००°। ३०' वलं त्वयनजं हि पृथग्विमागे॥

रसांशहीनं ००° । ५०' दिशि वीर्यमाहुः स्थाने तु पादाधिकयुगमरूपम् २° । १४' कालं वर्ल त्र्यंशिविहीनयुग्न-१° । ४०' मर्द्धं भवेच्चेष्टितरीर्यमेव ००° । ३०' ॥ त्र्यंशोनमेकं ००° । ४०' त्वयनं वर्लं स्याच्छीतांशुदेवेन्द्रसपत्नगुर्वोः । चेष्टावलं त्र्यंशिविहीनमेकं ००° । ४०' साष्टांशरूपं १° ।७१' समये वर्लं स्यात् ॥ दिश्यर्थरूपं १° ।३०' वर्लमायनं च ००° । २०' त्र्यंशं भवेत्स्थानिकमर्थयुगमम् २° ।३०' दिनेशपुत्रस्य वसुन्धरायाः स्नोः कमाद्वीर्यमुदाहरन्ति ॥ इति ॥ स्पष्टवलानयनं केशवीयेन कार्यमिति ॥ ४० ॥

स्र्यंका तथा वृष्टस्पतिका वल ६६, ग्रुक्का ५६, बुधका ७, चन्त्रमाका ६, प्रक्कि और भौमका ४ वल है। ये चत्रलके पूर्णाह्न हैं॥ ७०॥

### अथ प्रहाणां तात्काशिक-मैत्रीविचारः ।

अन्योन्यतः सोदरलाभमानपातालवित्तव्ययराशिसंस्थाः ॥ तत्कालभित्राणि खगा भवन्ति तदन्ययाता यदि शत्रवस्ते ॥ ४१ ॥

इदानीं प्रहणां तत्काले मित्राणि राजवव निलम्यन्ते । श्रान्योन्यतः=पर्त्परं यहमाधे प्रहाः सोदरलाभमानपातालिक्तव्ययराशिसंस्थाः=तृतीयैकादश-दशम-चतुर्य-दितीय-द्वादश-भावगता भवन्ति ते तत्काले तस्य मित्राणि भवन्ति । सोऽपि तेषां मित्रं भवति । यदि ते खगाः=प्रहास्तदन्ययाताः=उक्तेभ्योऽन्यत्र (प्रथम-पश्चम-षष्ट-सप्तमा-ष्टम-नवमभावे) गताः स्युस्तदा तस्य राजवो भवन्ति । सोऽपि तेषां तथा भवति । यथा हि-प्रदर्शितचके सूर्यस्य पूर्वोक्तमेण चन्द्र-बुध-मजल् शिन-गुद-गुका निज्ञाणि तेषां सूर्यो मिज्ञमिष तु खर्व एवान्योन्यं मित्राणि सन्ति । एवसेव (वं'-शं'-शु'-शु'-गु'-रा') एते सूर्यस्य राजवस्तेषामिष सूर्यो रिपुरिति । तथोक्तं वराहेण---

"श्रन्योन्यस्य धनन्ययायसहज्ञन्याचारवन्धुस्थिता— स्तत्काले सुहदः स्वतुग्राभवनेऽप्येकेऽर्यस्त्वन्यया' ॥ इति ॥ ४९ ॥

ग्रह जिस स्थानमें हो उसले तृतीय, प्रकाव्या, द्याम, ज्तुर्थ, द्वितीय, और द्वाद्या राशिस्थ ग्रह ताकालिक निम होते हैं, और अन्यस्थान(१।५।६।७।८।९) के प्रश्च होते हैं॥ ४१॥



## श्रथ सूर्योदीनां नैसर्गिकाः राजुमित्रोदासीनाः।

मित्राणि भानोः कुजचन्द्रजीवाः शत्रू सिताकी शशिजः समानः । चन्द्रस्य मित्रे दिननायकज्ञौ समा गुक्दभाजसितासिताः स्युः ॥ ४२ ॥ आरस्य मित्राणि रवीन्दुजीवाश्चान्द्री रिपुः शुक्रशनी समानौ । सूर्यासुरेज्यौ सुदृदौ बुधस्य समाः शनीज्यावनिजास्त्वरीन्दुः ॥ ४३ ॥ सूर्यारचन्द्राः सुदृदस्तु सूरेः शत्रू सितज्ञौ रविजः समानः । मित्रे शनिज्ञौ भृगुन्दनस्येन्द्रिनावरी जीवक्कजौ समानौ ॥ ४४ ॥ मन्दस्य सूर्येन्दुकुजाश्च शत्रवः समः सुरेज्यः सुदृदौ सिन्तेदुजौ ॥ ३ ॥

श्रत्र नैसर्गिका मित्रसमरात्रवः पठिताः । स्पष्टार्थारनैते रलोकाः ॥ ४२-४४ है ॥
सूर्यके-संगल, चन्द्रसा और वृहस्पति मित्र हैं । श्रुक्त और सिन सञ्ज हैं । बुध सम्र है ।
चन्द्रसाके-सूर्य और बुध मित्र हैं, वृहस्पति, संगल, श्रुक्त और सिन सम्र हैं । मंगलके-सूर्य,
चंद्रसा और वृहस्पति मित्र हैं, बुध सञ्ज है, श्रुक्त और सिन सम्म हैं । बुधके-सूर्य और श्रुक्त
मित्र हैं । सिन, वृहस्पति और संगल सम्म हैं । चन्द्रसा सञ्ज हैं ।
बृहस्पतिके-सूर्य, सङ्गल और चन्द्रसा मित्र हैं । श्रुक्त और बुध सञ्ज हैं । सिन समान है ।

युक्के-यनि और बुध सिन्न हैं। चन्द्र और सूर्य शत्र हैं। बृहस्पति और मक्क सम हैं। शनिके-सूर्य, चन्द्रमा और मक्क शत्र हैं। बृहस्पति सम है।युक्र और बुध मिन्न हैं। इसको नैसर्गिक मेन्री कहते हैं॥ ४२-४४॥

# अथ प्रहाणां नैसर्गिकमित्रसमदात्रुवोवकचक्रम्।

| महाः                           | रात्रवः         | मित्राणि                   | उदासीनाः  बुधः  गुरुः, मज्ञलः, शुकः, शनिः  शुकः, शनिः |  |  |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| सूर्यस्य                       | शुकः, शनिः      | मन्नलः, चन्द्रः,<br>गुरुः  |                                                       |  |  |
| चन्द्रस्य                      | ۰               | रविः, बुधः                 |                                                       |  |  |
| मञ्चलस्य                       | बुधः            | रविः, चन्द्रः,<br>गुरुः    |                                                       |  |  |
| <b>बुधस्य</b>                  | चन्द्रः         | स्र्यः, शुकः               |                                                       |  |  |
| गुरो:                          | शुकः, बुधः      | स्र्यः, मज्ञलः,<br>चन्द्रः | श्रानिः                                               |  |  |
| शुक्तस्य                       | सूर्यः, चन्द्रः | शनिः, बुधः                 | गुरुः, मङ्गलः                                         |  |  |
| शनेः स्यैः, चन्द्रः,<br>सन्नतः |                 | शुकः, बुधः                 | गुरुः                                                 |  |  |

# जय पश्चद्या-मैत्रीविचारः।

वत्कालनैसर्गिकतम्ब पद्मधा पुनः प्रकल्प्यास्त्वतिमित्रशत्रवः ॥ ४४ ॥ इयोः सुहस्त्वं त्वतिमित्रता भवेद् द्विधाऽरयस्ते तु सदाऽतिशत्रवः । सुहस्समस्त्रं सुहदेव केवलं रिपुः समारिस्त्वरिमित्रता समः ॥ ४६ ॥

इदानीतास्कालिक नैसर्गिकयोः संनिश्रणात्पद्यधा मैत्री वर्ण्यते। पुनस्तत्कालनैसर्गिकतथः तत्काले "अन्योन्यतः सो६रे" त्यादिना या मैत्री कीर्तिता तथा नैसर्गिकी "मित्राणि भानोरि" त्यादिना या मैत्री वर्णिता ताम्यां पुनरितिमित्राण्यितरात्रवस्य प्रकल्प्यास्तदा पद्यधा व्यतिभित्र-भित्र-सम-कातरात्रु-रात्रव इति पद्यप्रकारा मैत्री भवेत । अय तत्कालनैसर्गिकतः पद्यधा मैत्री कर्ष वावते तदाह । ह्योः = तत्कालनैसर्गिकयोः सुहर्तः = मित्रसम-तिभित्रता थवेत । यो प्रहो बस्य तत्कालमित्रं च स तस्याधिमित्रं भवित । हिधाइरयः = ये तत्काले निसर्गे च रात्रुत्वपुरगतास्ते सदाप्रतिरात्रवो भवन्ति । सुहरसम्पत्वं = एकत्र मित्रमन्यत्र समस्तदा केवलं सुहदेव=मित्रमेव । समारिस्तु=एकत्र समोप्रम्य-त्रारिस्तदा तुं रिपुः=रात्रुः । खरिमित्रता=एकत्रारिर्न्यत्र मित्रं तदा समो भवतीति स्पद्यप्रे चक्रं विलोक्यम् ॥ ४५-४६ ॥

# ।। पद्धधासैत्रीचकम् ॥

| नेसर्पिकाः | तास्कालिकाः  |         |                |  |  |  |  |
|------------|--------------|---------|----------------|--|--|--|--|
| गुरु       | मित्राणि     | समाः    | शत्रवः<br>समाः |  |  |  |  |
| मित्राणि   | श्रतिमित्रम् | सित्रम् |                |  |  |  |  |
| समाः       | ' मित्रम्    | •       | शत्रुः         |  |  |  |  |
| शत्रवः     | समः          | शत्रुः  | श्रधिशत्रुः    |  |  |  |  |

तात्कालिक मैन्नी और नैसर्गिक (स्वाभाविक) मैन्नीसे अतिमित्र और अतिवानु बढ़ कर पांच प्रकारकी मैन्नी होती है। तात्कालिक और नैसर्गिक दोनों जगह मिन्न होनेसे वे अतिमित्र होते हैं। दोनों जगह बागुता होनेसे अतिवानु बह होते हैं। एकमें मिन्न दूसरे में सम होनेसे सिर्फ मिन्न होते हैं। एकमें सम, और दूसरेमें बागु होनेसे केवल बागु। एवं

एकमें शत्रु और दूसरेमें मित्र होनेसे सम होते हैं। जैसे-इस चक्रमें सूर्यसे तीसरे और चौथेमें, गुरु और मङ्गल सूर्यके तास्कालिक मित्र हैं, तथा नैसर्गिक्में भी मित्र हैं, इस-लिये ये दोनों अतिमित्र हुवे। गुक्क १२ वें होनेसे तस्कालमें मित्र है, तथा निसर्गमें शत्रु है, इसलिये सूर्यका गुक्र सम हुआ। शनि ७ वें होनेसे तस्कालमें शत्रु तथा निसर्गमें भी शत्रु है, इसलिये सूर्यका शनि अतिशत्रु हुआ।



बुध २ रे होनेसे तस्कालमें मिन्न, एवं नैसर्गिक सम है, इसलिये वह मिन्न हुआ। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये। ( सु० ज्ञा० कार ) ॥ ४४-४६॥

### श्रथ प्रहाणां स्थिरत्वादिनिकपण्य ।

रविः स्थिरः शीतकरश्चरः स्यादुष्ठः कुजश्चन्द्रसुतस्तु मिश्रः । मृदुः सुरेज्यो भृगुजो लघुश्च शनिः सुतीच्णः कथितो सुनीन्द्रैः ॥ ४७॥ कमाचरागद्विशरीरभानासुपान्त्यधर्मस्मरगास्तदीशाः ।

खरेशमान्दिस्थितराशिनाथा हातीव वाधाकरखेचराः स्युः ॥ ४८ ॥ इदानीं प्रहाणां स्वभावा वर्ण्यन्ते । रविः स्थिरः = स्थिरमतिः । शीतकरखन्द्रथरखन-

लधीः । कुञ उपः = कूरस्वभावः स्यादिति । चन्द्रसुतः = बुधः मिश्रः = विविधस्वभावः । सुरोज्यः = गुरुर्मृदुः = शीतलमितः । सृगुजः = शुक्रो लघुर्मन्दप्रकृतिः । शनिः सुतीदणः = स्द्रमस्वभावो सुनोन्द्रैः कथितः ।

अथ भागानां चाधकप्रहा उच्यन्ते । चरागिद्वशरीरभानां=चरिस्यरिद्वभावराशीनां (पूर्वोक्तानां ) क्रमात् उपान्त्यधर्मस्मरगाः = एकादश-नवम-सप्तमस्थानगता ग्रहा वा तेषु प्रहाभावे तदीशाः=एकादश-नवम-सप्तमस्थानानामिधपाः यदि खरेशमान्दिस्थितराशिनाथाः स्युस्तदा ते तत्तद्भावस्यातीव वाधाकरखेचराः स्युः । श्रत्रेदं विचिन्त्यम् । यस्य भावस्य विचारः क्रियते स यदि चरराशिस्तदा तस्मादेकादशगतो वा तदीशो श्रहो यदि खरेशमान्दिस्थतराशिनाथः स्यात्तदा तद्भावस्य स श्रहो वाधको भवति । यदि विचारणीयो राशिः स्थिरस्तदा तस्माक्वमगतो वा नवमेशः, एवं यदि विचारणीयभावो द्विस्वभावस्तदा तस्मान्दस्थमगतः सप्तमेशो वा श्रहो यदि खरेशमान्दिस्थतराशिनाथः स्यात्तदा श्रसौ श्रहो विचान

रणीयभावस्यातीच बाधको भवतीति । श्रत्र खरो वच्चमाणः 'विल्ग्नजन्मद्रेष्काणायस्त द्वाविशतिः खरः' तदीशः, मान्दिः = गुलिको वा यत्र तिष्ठति तद्राशिपतिरिति खरेशमान्दि-स्थितराशिनाथ इत्यनेनावगन्तज्यः । बाधकप्रहदशायां तत्तद्भावस्य हानिरिति वाच्यम् । अत्रान्येऽपि बाधकप्रहा उक्ताः-सर्वार्थविन्तामणी-

"तत्तद्भावाद्यन्ध्रपो वा खरेशो द्रेष्काणानां चापि नायोऽर्कपुत्रः । मान्दीशो वा तजवांशाधिपो वा तेषां मध्ये यो प्रहः क्रभावः ॥ तत्तद्भावेशस्याधिशत्रप्रहो वा यो वा खेटो विन्दुशून्यर्क्षयुक्तः । तत्तत्पाके मूर्त्तिभावादिकानां नारां ब्र्याद् दैववित्प्राक्षिकश्व" इति ॥ ४७-४८ ॥ सूर्य स्थिरतुद्धि, चन्द्रमा चञ्चल, मङ्गल क्रमति, बुध मिश्रस्वभाव, गुरु कोमलमति,

युक छपुत्रुद्धि और शनि तीचण प्रकृति है, ऐसा पण्डितोंने कहा है।

पर, स्थिर और द्विस्वभाव राशिसे क्रमसे ११, ९, ७ इन स्थानोंमें रहने वाले प्रह या उनके स्वामी यदि खरेश या गुलिकस्थित राशिका स्वामी हों तो वे उन भावोंके वाधक होते हैं। (सु० ज्ञा० कार) ॥ ४७-४८॥

ग्रथ सुर्यादिभ्यः फलविशेषचिन्ता । सूर्योदात्मपितृप्रभावनिरुजाशक्तिश्रियश्चिन्तयेत चेतोबुद्धिनृपप्रसादजननीसम्पत्करश्चन्द्रमाः ॥ सत्त्वं रोगगुणानुजावनिस्ततज्ञातीर्धरासूनुना विद्याबन्ध्रविवेकमातुलसुहत्त्वकर्मकृद्वोधनः ॥ ४६ ॥ प्रज्ञानित्यशरीरपुष्टितनयज्ञानानि वागीश्वरात् पत्नीवाहनभूषणानि मदनव्यापारसौद्धं भृगोः॥ आयुर्जीवनमृत्युकारणविपत्सम्पत्प्रदाता शनिः संपेंजैव पितामहं तु शिखिना मातामहं चिन्तयेत ॥ ४०॥

इदानी कस्माह्यहारिक विचारणीयमित्युच्यते । श्रात्मनः = स्वशरीरस्य, पितुर्जनकस्य, प्रभावः = पराक्रमस्तस्य, नैइडयं = आरोग्यं तस्य, श्राशक्तिर्वस्त्वविच्छेदस्तस्य, श्रियः = सम्पदस्तासां सूर्योद्विचारः कर्तन्यः । चेतः = मनः, बुद्धिः = क्षमता ( व्यावहारिकं बानिमिति ) नृपाणां प्रसादः = प्रसत्तता, जननी = माता, सम्पदेश्वर्यमित्येतेषां करः = कर्त्ता चन्द्रमाः । एषां विचारश्चन्द्रतः कर्त्तव्यः । सत्त्वं = शौर्ध्यम् , रोगः, गुणाः, श्रनुजाः=श्रातरो भगिन्यथ, अवनिः = भः, सताः = पुत्राः पुत्रयथ, ज्ञातयो दायादा एतान्धरासूनुना = मङ्गलेन चिन्तयेत् । विद्यायाः, बन्धूनां, विवेकस्य, मातुलः = जननीसहोदरस्तस्य, सुहदो मित्राणि तेषाम् , स्वचः, कर्म्म = कर्त्तव्यं तस्य चैतेषां कृत्कर्त्ता बोधनः = बुधो भवति । एषां विचारो बुधात् कर्त्तःयः । प्रज्ञा = बुद्धिः, नित्यशरीरपुष्टिः = स्वास्थ्यमः , तनयाः = श्रास्मजाः, ज्ञाना-न्यध्यात्मकानि तानि वागीशात् = बृहस्पतेश्विन्तयेत् । पनी = स्नी, वाहनानि=गजाश्वादयः, भूषणान्यलङ्करणानि, सदनः = कामः, व्यापारः=वाणिज्यं, सीख्यवैतानि स्गोः=श्रकाचिन्त-नीयानि । श्रायुः, जीवनम् ( जीविका ), मृत्युकारणम् , निषद ( दुखम् ), सम्पद ( सुखम् ) एतेषां प्रदाता शिनः । शनेरेषां विचारः कर्तन्यः । पितामहः=पितुः पिता तं सर्पेण = राहणा विन्तयेदर्थारिपतामहस्य विचारो राहुणा सहापेच्यते । मातामहं=मातुर्जनकं शिखिना=केतना चिन्तयेत् । देतोः सकाशान्मातामहस्य विचारो विधेय इति ।

निर्दिष्टानां भावानाभुक्तप्रहाः कारकत्वेन यहान्तेऽतस्तेषां शुभाशुभवलाद्भावानामपि शुभाशुभं वाच्यमिति फलितम् ॥ ४९-५० ॥

- (१) सुर्वसे-पिता, आस्मा, प्रताप, धारोव्यता, आणक्ति और क्यमी का विचार करे।
- (२) चन्द्रमासे-मन, बुद्धि, राजाकी प्रसचता, याता और चनका विचार करे।
- (३) सङ्गळले-पराक्रम, रोग, गुण, आई, श्रूमि, श्रृत्र और जातिका विचार करे।
- (४) बुधसे-विधा, वन्धु, विवेक, मामा, मित्र और वचनका विचार करे ।

( ५ ) बृहस्पतिसे-बुद्धि, घरीरपुष्टि, पुत्र और ज्ञानका विचार करे ।

(६) ग्रुकसे-स्त्री, बाहन, भूवण, कामदेव, ब्यापार, और सुसका विचार करे।

(७) क्रनिसे-आयु, जीवन, खुखुकारण, विषत् और सम्पत्का विचार करे।

राहुसे-पितामह (पिताका पिता ), केतुसे-मातामह-(नाना) का विचार करे॥४९-५०॥ श्रथ श्रहायां भाचकारकत्वम् ।

चुमणिरमरमन्त्री भूसुतः सोमसौन्यौ गुहिरनतनयारौ भार्गको भानुपुत्रः ।। दिनकरदिक्रिज्यौ जीवभानुक्षमन्दाः सुरगुहिरनसृत्तुः कारकाः सुर्वितपात् ॥४१॥

इदानी लग्नादिद्वादराभावानां कारकप्रहा उच्यन्ते । विलग्नाद्द्वादराभावानां क्रमशः सूर्यः । गुरुः । कुनः । चन्द्रो खुधव । गुरुः । शनिः कुनव । शुकः । शनिः । सूर्यो गुरुष्य । गुरुः सूर्यो खुधः शनिथ । गुरुः । शनिः एते कारकाः स्थुः । लग्नादीनां विचारस्त-त्तस्कारकप्रहाद्भवति । श्रत्र पराशरेणैकैकथावस्यैकैको श्रद्धः कारकोऽभिद्वितस्तथा तद्वचनम्-

"सूर्यो गुरः कुषः सोमी गुरुभीमी खगुः शनिः ।

गुरुधन्द्रसुतो जीवो मन्द्रध भावकारकाः" इति ॥ ५१ ॥

हादश भावके कारक ये हैं — सूर्य जनका, महरूपति धन-भावका, महन्ज सहज्जका, चन्द्र और तुष्य मुखका, बृहस्पति प्रमका, शिन और महन्ज शत्रुका, ग्रुक जायाका, शिन म्हर्युका, सूर्य और बृहस्पति धर्मका, बृहस्पति-सूर्य तुष्य और श्रानि कर्मका, बृहस्पति जामका और शनि ज्ययका कारक हैं ॥ ५३ ॥

### भावानां कारकज्ञानचकम्।

| भावाः  | 9   | 2   | 1   | ¥       | x   | Ę      | v   | G . | 8      | 90     | 99  | 98 |
|--------|-----|-----|-----|---------|-----|--------|-----|-----|--------|--------|-----|----|
| कारकाः | सू. | बृ. | मं. | चं. बु. | ij. | श. मं. | IJ. | श.  | स्.चृ. | स्.बु. | ij. | श. |

- ( १ ) पितृप्रतापारोग्याणां मनःशुद्धेः विचारणा । वलाखुमानतो बुद्धेः कार्या वर्येर्दिवाकरात् ॥ १ ॥
- ( २ ) धवलचामरकीर्तिदयामनः सुखकलाजननीमनधामवि । विधुवलावलयोगविमर्शतः कृतिकलानिपुणः सुखमादिशेत् ॥ २ ॥
- (३) परापत्रादाहवसाहसानि सेनाधिपत्यं प्रश्नुताप्रहत्वम् । पराक्रमत्वं करवालकुन्तप्रहारिवख्यातिमहीं महीबात् ॥ ३ ॥
- ( ४ ) विनयवान्धवमातुलसन्ततिप्रवरकाव्यपद्वत्वमलं बुधात् । गणितवेदविनोदकलादिकं प्रवरवोधमनःशुचिमादिशोत् ॥ ४ ॥
- ( ५ ) वचनपद्धत्वतुरङ्गमसौख्यं तन्त्रविचारश्रुपालविनोदम् । सन्ततिसौख्यमलं निगमार्यद्यानस्रताष्ट्रवलं गुरुतक्ष ॥ ५ ॥
- ( ६ ) सङ्गीतसाहित्यकलाकलापप्रहादकान्तारतिगीतवाद्यम् । कलन्नसौन्दर्यविनोदविद्यावलानि वीर्याणि कवेः सकाशात् ॥ ६ ॥
- ( ॰ ) लोभमोहिबिषयानिलपीडा दुर्गतित्वपरवञ्चनशक्तिः । मन्दतो निधनयोगविचारो जीवनं च खलु जीवनदृत्तिः ॥ ७ ॥

श्रय प्रहाणां स्थानविशेषे ग्रुमासुम्रप्रता।

कामावनीनन्द्नराशियाताः सितेन्दुपुत्रामरवन्यमानाः।

अच्छिदात्तेऽखितजातकेषु सदाऽष्टमस्थः शनिरिष्टदः स्यात् ॥ ४२ ॥

इदानीं स्थानपरत्वेन वे निद्रिष्टदा ब्रहा उच्यन्ते । सितेन्द्रपुत्रामरवन्यमानाः = शुक्र-बुध-बृहस्पतयः कामावनीनन्दनराशियाताः = सप्तम-चतुर्य-पद्यमभावेषु स्थिता भवितः चेतदा ते व्यख्तिज्ञातकेषु = सकलेषु जातकेषु व्यरिष्टदाः कथिताः । श्रत्र शुक्रः सप्तमस्यो बुधधतुर्वस्यो बृहस्पतिः पद्यमस्योऽरिष्टदो भवतीति बोद्धन्यम् । शनिरष्टमस्यः सदेष्टदः स्यात् । श्रष्टमभावस्थितः शनिः शुभकरो भवति ।

एतद्विषये सन्त्रेश्वरः फलदीषिकायां स्वमतमुपन्यस्तवांस्तद्यथा— धर्मे सूर्यः शीतगुर्वन्धुआवे शौर्ये औमः पखसे देवसःत्री । कामे शुक्रक्षाष्टमे भानुपुत्रः कुर्योत्तस्य क्लेशमित्याहुरन्ते ॥ इति ॥

Notes—कामावनीनन्दनराशिगतानां शुक्रवुधगुरूणां भावजं फलं शुभंतयाष्ट्रमस्यस्य

शनैर्भावफलमञ्जभमेव भवतीत्यपि चिन्त्यम् ॥ ५२ ॥

हुक, दुव और बृहस्पति कमसे सातवें, चौथे और पांचवें भावमें प्राप्त हों तो प्रत्येक बातक में अरिष्टकारक होते हैं। शनि अष्टम भावमें होने पर सर्वदा मनोरथ पूरा करता है।। खाथ सूर्यादीनां स्वरूपाणि।

प्रतापशाली चतुरहादेहः श्यामारूणाङ्गो मधुपिङ्गलाद्यः । पित्तात्मकः स्वल्पकचाभिरामो दिवाकरः सत्त्वगुणप्रधानः ॥ ४३ ॥ सञ्जारशीलो मृदुवाग्विवेकी शुभैचणख्यारुतरस्थिराङ्गः ॥ सदैव धीमांस्तुनुनुत्तकायः कफानिलात्मा च सुधाकरः स्यात् ॥ ४४ ॥

सद्व धामास्तुवृत्तकायः कफानिलात्मा च सुधाकरः स्थात् ॥ ४४ ॥ कूरेकणस्तरुणमृत्तिरुदारशीलः पित्तात्मकः सुचपलः कुशमध्यदेशः ।

संरक्तगीरहिचरावयवः प्रतापी कामी तमोगुणरतस्त धराकुमारः ॥ ११ ॥

दूर्वादलचुतिततुः स्कृटवाक् क्रशाङ्गः स्वामी रजोगुणवतामतिहास्यलोलः।
हानिप्रियो विपुलिपत्तकफानिलात्मा सद्यः प्रतापविभवः शशिजश्च विद्वान् ॥४६॥
गृहदुवरशरीरः पीतवर्णः कफात्मा सकलगुणसमेतः सर्वशास्त्राधिकारी ।
किपलक्षिकचान्तः सास्त्रिकोऽतीव धीमान्, अलघुनृपतिचिह्नः श्रीधरो देवमन्त्री॥
असितकुटिलकेशः श्यामसीन्द्र्यशाली समततक्षिराङ्गः सीम्यहक् कामशीलः ।
अतिपवनकफात्मा राजसः श्रीनिधानः सुखबलसुगुणानामाकरश्चासुरेज्यः ॥ ४८॥

काठिन्यरोमावयवः छशात्मा दूर्वासिताङ्गः कफमारुतात्मा । पीनद्विज्ञश्चारुपिशङ्गरृष्टिः सौरिस्तमो बुद्धिरतोऽलसः स्यात् ॥ ४६॥ इदानीं प्रहाणां स्वरूपाण्युच्यन्ते । सूर्यः-चतुरस्रदेहः=चतुष्कोणशरीरो यावद्दीर्घस्ताव-

देव विस्तर इति । श्रान्यरस्पष्टम् । चन्द्रः—सम्बारशीलः = चन्नतः, तनुष्टलकायः=लघुगोनाकारशरीरः । श्रान्यरस्पष्टम् । कुजः—कृरेक्षणः = पापदक् , तरुणमूर्तिर्युवाशरीरः । श्रान्यरस्पष्टम् ।

बुधः—दूर्वादलयुतिततुः = दूर्वादलसदशहरितवर्णश्राराः । हानिप्रियः=हानिरेष प्रिया यस्य सः = नष्टप्रियः । जन्यत्स्पष्टम् ।

गुरु:--- मृहदुदरशरीरः = मृहद्दीर्षमुद्दं शरीरं च यस्य तथा । कपिलस्विकवाशः = कपिला इविः, कपिलाः कचाः=केशाः, कपित्ते अक्षिणी=नेत्रे च यस्य तथा । ईवित्पन्नलका-नितवेशचक्षुष्मात् । अलञ्जनुपतिविद्धः = महाराजलक्षजयुक्तः । अःयत्स्पष्टम् । शुकः---समतत्वविराज्ञः = समततं = तुल्यदैर्ध्यविस्तारं, विवरं=मनोङ्गबाङ्गं यस्येति । श्रान्यतस्पष्टम् ।

शनिः—काठिन्यरोमावयवः = कठिनलोमवान् कठिनावयववांश्व । पीनद्विकः = स्यूल-दन्तः । श्रन्यत्सुगमम् ।

तमः = राहुः - बुद्धिरतः = बुद्धिशीलोऽलसः = दीर्घस्त्री चेति ।

प्रयोजनच-जन्मनि बत्तीयान् ग्रह श्रात्मानुरूपं जातकं करोति ॥ ५३-५९ ॥

सूर्य—प्रतापशाली, चतुरस, स्यामयुक्तलाल अङ्गवाला, सधुके सहशा पीले नेन्नवाला, पिक्तप्रकृति, थोड़े बालसे सुन्दर और सरवगुण-प्रधान है ॥ ५३ ॥

चन्द्रमा—संचारतील, मृदुवाणीवाला, विवेकी, ग्रुभद्धिवाला, रमणीय स्थिर अङ्गवाला,

सदा बुद्धिसान् , गोल्हारीरवाला, कफ और वात प्रकृतिवाला है ॥ ५४ ॥

मङ्गळ—पापदष्टि, युवाशरीर, उदारशील, पित्त प्रकृतियाला, चञ्चल, पतली क्रमर, लालसे युक्त गौर रुचिर अङ्ग, प्रतापी, कामी और तमो गुणी है ॥ ५५ ॥

युध—दूबके सदश हरितवर्ण शरीरवाला, स्पष्ट वक्ता, पतला शरीर, रजो गुणवाले का स्वामी, हास्यमें अत्यन्त प्रिय, हानिके प्रिय, सुन्दरशरीर, पित्त—कफ और वातप्रकृतिवाला, सचः प्रताप विभवशाली और विद्वान् है ॥ ४६ ॥

बृहरपति—छम्या पेट और शरीरवाला, पीतवर्ण, कफमकृतिवाला, समस्त गुणींसे युक्त, सब शासके अधिकारी, कविल रङ्गके बाल तथा नेशवाला, सारिवक, अस्यन्त बुद्धिमान्, बढ़े राजचिह्नोंसे सम्बन्न, और लब्मीको धारण करनेवाला है ॥ ४० ॥

ग्रुक्र—काले और टेडे वालवाला, स्वासवर्ण, सुन्दरतायुक्त, समद्विर अङ्गवाला, ग्रुस-दृष्टि, कामी, विशेष वात-कफ प्रकृतिवाला, राजसस्वभाव, लक्ष्मीका स्थान, सुल, वलाँ और गुणों का समृद्द है ॥ ५८॥

कठिन रोमावलीवाला, कुशाङ्ग, दूर्वाके सरस श्यामवर्ग, कफ और वात प्रकृतिवाला,

मोटे दांत, सुन्दर पीछे आँखवाला, तामस बुद्धि और भालसी है ॥ ५९ ॥

# इतरयोगे प्रदाणां वृद्धिमत्ता।

अर्केण सन्दः, शनिना सहीसुतः, कुजेन जीवो गुरुणा निशाकरः ॥ सोसेन गुक्रोऽसुरसन्त्रिणा बुधो बुधेन चन्द्रः खलु वर्द्धते सदा ॥ ६० ॥ इदानी ब्रह्मणां द्वयोंगे बृद्धिमत्तोच्यन्ते । श्रकेण = स्र्वेण सह सन्दः = शनिः सदा नर्द्धते । स्र्वेशन्योयोगे शनेरस्तदोषो न भवति किन्तु तदानीं शनिर्वलीयान् अवति । एवं शनिना सह सहीसुतः = मङ्गलो वर्द्धते । शेषं स्पष्टमिति ॥ ६० ॥

सूर्यते शनि, श्रनिते मंगल, मङ्गलसे बृहस्पति, बृहस्पतिसे, चन्द्रमा, चन्द्रमासे ग्रुक, ग्रुकसे बुध, बुधसे चन्द्रमा सदा बढ़ते हैं। अर्थात् सूर्यके साथ शनिका वल बढ़ता है। शनि के साथ मङ्गलका वल बढ़ता है। एवं मङ्गलके साथ गुरुका, गुरुके द्वारा चन्द्रमाका, चन्द्रमा के द्वारा शुक्रका शुक्रके द्वारा बुधका और बुधके द्वारा चन्द्रमाका बल बढ़ता है॥ ६०॥

### श्रथ त्रहाणां स्थानबलविशेयः।

स्त्रोचस्त्रकीयभवनस्वद्दगाणहोरावारांशकोदगयनेषु दिनस्य मध्ये । राशिप्रवेशसमये सुदृदंशकादों मेपूर्खे दिनमणिर्वलवानजस्म् ॥ ६१ ॥ चन्द्रः कर्किणि गोपतो निजदिनद्रेक्षाणहोरांशके राश्यन्ते शुभवीच्यो निशि सुखे याम्यायने वीर्यवान् ॥ इन्दुः सर्वकलाधरो यदि बली सर्वत्र सन्धि विना सर्वव्योमचरेचितस्तु कुक्ते भूपालयोगं नृणाम् ॥ ६२ ॥ आरः स्ववारनवसागदृगाणवर्गे सीनालिकुन्ससृगतुम्बुरुयामिनीषु ।
वक्षे च याम्यदिशि राशिसुखे बलाढ्यो सीने कुलीरभवने च सुखं ददाति ॥६३॥
कन्यानृयुग्सभवने निजवारवर्गे चापे विना रिवमहर्निशिमिन्दुस्नुः ।
सौम्यायने च बलवानिष राशिमध्ये लग्ने सदा यदि यशोबलवृद्धिदः स्यात्॥६४॥
सीनालिचापकटके निजवर्गवारे मध्यन्दिनोदगयने यदि राशिमध्ये ।
कुम्भे च नीचभवनेऽपि बली सुरेज्यो लग्ने सुखे च दशमे बहुवित्तदः स्यात्॥६४॥
स्वोच्चस्ववर्गदिवसे यदि राशिमध्ये शत्रुव्ययानुजगृहे हिबुकेऽपराहे ।
युद्धे च शीतकरसङ्गमवक्रचारे शुक्रोऽरुणस्य पुरतो यदि शोभनः स्यात् ॥ ६६ ॥
सन्दस्तुलामकरकुन्भगृहे कलत्रे याम्यायने निजदगणिदिने दशायाम् ।
अन्ते गृहस्य समरे यदि कृष्णपन्ने वक्षः समस्तभवनेषु बलाधिकः स्यात् ॥ ६७ ॥
मेपालिकुन्भतक्णीवृषकर्कटेषु मेषूरयो च बलवानुरगाधिपः स्यात् ॥
कन्यावसानवृषचापधरे निशायामुत्पातकेनुजनने च शिखी बली स्यात् ॥ ६८ ॥
प्रोक्तप्रकारप्रवलान्विता ये मूलं गतास्ते विबला भवन्ति ।

भावेषु योगेषु दशाफलेषु न सम्यगुक्तानि फलानि सन्ति ॥ ६६ ॥ इदानी महाणां स्थानविशेषेण प्रावल्यमुच्यते—

सूर्यः—स्वक्तायोच्चे (रु १९०°), स्वराशौ (र्प) स्वहगाणे, स्वहोरायाम्, स्ववारे, स्वन्वांशो, उत्तरायणे मध्यन्दिने, राष्ट्रयादौ, मित्रस्य नवांशादौ, लग्नाइशभावे च यलवान्भवति ।

चन्द्रः—कर्कराशौ (स्वगृष्टे ), यृथे ( उच्चे ), स्विदेने ( सोमे ), स्वदेष्काणे, स्वद्दोरायाम् , स्वनवांशे, राश्यःते (नवमनवांशे) शुभग्रहावलोक्ति, रात्रौ, लग्नाचतुर्थे भावे, दिशणायने ( कर्कादिराशिषट्के ) वीर्यवान् = प्रवलो भवित । त्रथ यदत्र राश्यःत इत्युक्तं तत्ककृष्टिकमोनान्तं विद्ययेव । तदुच्यते-सिन्धं विनाःकटकालिमीनभान्तं ( ग्र. १ श्लोक २२ ) विना सर्वकलाधरः=पूर्णविम्बः सर्वत्र वली भवित । ग्रायमिन्दुश्चन्द्रो यदि सर्वव्योम-चरेक्षितः = ग्राविलग्रहावलोकितो भवित तदा नृणां = जनिमता भूपालयोगं कृष्ते । पूर्णवल-धन्द्रः सकलग्रहनिरीक्षमाणो राजयोगं करोतित्यर्थः ।

आर: सङ्गलः स्ववारे (भीमे), नवमांशे, स्वदक्काछे, स्ववगं, मीन-वृश्चिक-कुम्भ-मकर-मेष-राशिषु गती रात्रिषु, वके, दक्षिणदिशि, राश्यानौ च वलाक्को भवति । तथा लग्नाइशमे भावे कर्कराशौ सस्यपि तत्र वर्त्तमानो जातकस्य सुरं ददाति । दशमे नीच-राशाविष शुभद् इत्यर्थः । तथोक्तं-"दशमेऽज्ञारको यस्य स जातः कुलदोपकः" इति ।

इन्दुसुनुः = बुधः - कन्यानिथुनसस्योः (स्वग्रह्दः), निजदिने (बुधे), स्ववर्गे, धनुराशौ, रवि विना (रविवारे बुधो निर्वल इत्यर्थः) ब्रह्मिरां = सर्वित्मन्काले, सौम्या-यने (मकरादिराशिष्ठ्के) बलवान् भवति । तथा यदि लग्ने जन्मकाले प्रश्ने ना राशि-मध्ये (पद्यमनवांशगतो भवति) तदा सदा यशो वलबृद्धिदो भवति ।

सुरेज्यः = बृहस्पितः — मीनवृश्चिकधनुःकर्कराशी, स्ववंगं, रववारे (ऋरवारे).
मध्यन्दिने, उत्तरायणे, राशिमध्ये (पद्यमनवांशे) कुम्भराशी च वली अमिति । तथा लग्ने,
सुखे, दशमे च नीचभवनेऽपि=मकरराशी सत्यपि बहुवित्तदः स्यात् । ऋर्थात् लग्ने, चतुर्भे.
दशमे च नीचस्थोऽपि गुरुः शुभ एव । शूयते च --

'कि कुर्वन्ति प्रहास्सवें यस्य वेन्द्रे बृहस्पतिः'' इति ।

शुक्रः—स्वोच्चे ( मीने ), स्ववनें, स्ववारे ( शुक्रदिने ), राशिसध्ये, लग्नात् ६।१२। ३।४ भावेषु, अपराहें = दिनस्य तृतीयक्ष्येंगे, तथा प्रह्युद्धे, चन्द्रसंयुक्ते, वक्रगती च सूर्य-स्याप्रतो विद्यमानो यदि भवेत्तदा शोभनः स्यात् ।

सन्दः = शानि: -- तुला-( स्वोष-) यकर-कृष्म (स्वगृह-) राशिष्ठ, लमात् सप्तमे भावे (स्वदिशि), याम्यायने (कर्कादिवट्के), स्वदक्ताणे, स्वदिने (शानिवारे) स्वदशायाम्, समरे = प्रह्युद्धे राश्यन्ते, तथा यदि कृष्णपद्धे वक्को भवेत्तदा समस्तभवने-ष्ठ = सकलराशिष्ठ वलाधिकः स्यात्।

उरगाधिपः = राहु:-मेष-वृध्धिक-कुल्भ-कन्या-वृष-कर्कराशिष्ठ, लग्नादरामे सावे च बत्तवान सवति ।

शिखी = केतु:—कन्या-मीन वृष-धनूराशिष्ठ, रात्री, उत्पातकेतुजनने च बली स्यात् । उत्पातकेत्वोर्लक्षणमक्तं वराहेण—

"यः प्रकृतिविषयीसः प्रायः संचेपतः स उत्पातः

क्षितिगगनदिव्यजातो यथोत्तरं गुरुतरो भवति" । उत्पातः ।

"पौर्णिमास्यां तु यदशं तस्मात्पचदशो रविः । रवेर्द्वादशयः वेतुः" इति केतुः ।

श्रथोक्तेषु ग्रहाणां बलेषु वैशिष्टयमाह—रे ग्रहाः प्रोक्तप्रकारप्रवलान्विताः = कथितप्रकार् रवलयुक्तास्ते यदि मूलं गताः = भावानामादिगताः स्युस्तदा ते ग्रहा विवलाः = बलहीना भवन्ति । भावादौ स्थिता ग्रहा विवला भवन्ति, तत्र तसङ्खादस्य निरंशस्वादिस्यर्थः । श्रतस्तेषां ग्रहाणां भावेषु योगेषु दशाफलेषु चोक्तानि फलानि सम्यक् न सन्तीति वाच्यम् ॥

सूर्य-अपने उच-राशि, देष्काण, होरा, रविधार, नवांकर्में, उत्तरावणमें, होपहर दिनमें, राशिके आदिमें, मिन्नके नवांशादिमें और छझले १० वें आपमें हमेशा चलवान् होता है॥६१॥

चन्द्रमा—कर्क राजिमें, वृष राजिमें, अपने दिन-हेष्कान-गोरा-नवांशर्में, राजिके अन्तमें श्रुभ प्रहाँसे देखे जानेपर, राजिमें, चौथे आवमें, दिवायनमें, क्की होता है। ऋषसन्थिको छोद कर हर जगह पूर्ण-विभ्य और वकी चन्द्रमा यदि प्रत्येक अहाँसे देखा जाता हो तो वह चन्द्रमा मनुष्यों का राजयोग करता है। अर्थात् इस योग में जन्म केने वाळा राजा होता है। ६२॥

महाळ-अपने बारमें, नवमांसमें देष्काण-वर्गमें, मीन्-बृश्चिक-कुम्म-मकर और नेष राशिकी रात्रिमें, वकतापर, दक्षिण दिशामें राशिके आदिमें वळी है और दशम आवर्मे कर्क

में रहने पर भी सुख देता है ॥ ६३ ॥

बुध-कन्या और सिश्चन राशिमें, अपने दिनमें, अपने वर्गमें, धनु राशिमें, रविवारके अतिरिक्त दिनरात (सर्वदा) और उत्तरायणमें, वळी होता है। यदि राशिके मध्यका डोकर छक्षमें प्राप्त हो तो सदा यश और वळकी वृद्धि करता है॥ ६४॥

बृहस्पति-सीन-वृश्चिक-धन और कर्क राशिलें प्राप्त होने पर, अपने वर्ग और बारमें, प्रथ्य दिनमें, उत्तरायणमें, राशिके मध्यमें, कुम्ममें, बळी होता है । नीचमें भी बढ़ि छन्न,

चतुर्थ और दशम भावमें प्राप्त हो तो बहुत धन देता है ॥ ६५ ॥

शुक्र—उचराशि ( शीन ), अपने वर्ग तथा वारसें, राशिके सध्यसें, पष्ट-हादक-तृतीय और चतुर्थ स्थानमें अपराश्यमें, शुक्के समय, चन्द्रमाके साथ रहने पर और वक्षी होनेपर यदि सर्वके आगे रहे तो शुभ ( वछी ) है ॥ ६६ ॥

श्वनि--तुला-मकर-और खुरभ गृहसें, सप्तम आवसें, दक्षिणायनमें, अपने देष्काण तथा अपने दिन ( श्वनिवार ) में, दशामें, राशिके अन्त्यमें संप्राप्तमें, वली है और यदि कृष्णपण

में बक्री हो तो समस्त राशिमें बळवान् होता है ॥ ६० ॥

राहु - सेप, वृक्षिक, कुम्भ, कन्या, वृष धीर कर्क राशि में, दशम स्थानमें बळवान् है । केतु-मीन-वृष तथा धनुमें, रात्रिमें, उत्पातमें, केतु-उदयमें बळी है ॥ ६८ ॥ कहे हुए प्रकारसे वे प्रयक्त ग्रह हैं वे आवके ज्ञूक्जें प्राप्त होनेपर विश्वक होते हैं। जतप्त भावमें बोगमें दशाफकमें उनके सब फक प्राप्त नहीं होते ॥ ६९ ॥

> श्रथ श्रहाणामधोसुजत्वादि । श्रधोसुका दिनेशस्य पूर्वषट्कस्विता ब्रहाः । श्रपरार्द्धस्थिताः भानोक्ष्मास्याः सुक्षवित्तदाः ॥ ७० ॥ भानामवस्थानगताः क्रमेण मन्दार्यभौमार्किसितक्षचन्द्राः ॥ तेषामधःस्थानगतो वलीयान् राद्धमेहीमण्डलमुश्लि संस्यः ॥ ७१ ॥

इतानी प्रह्वाणामूर्घ्वाधामुख्वित्वार्वित्वार्वे । दिनेशस्य = स्वस्य पूर्वयद्वित्वाः = प्रयस्यकार्द्वे वर्तमाना प्रहा अधोमुखा एवं भानोरपराद्वित्यिताः = स्वस्य पूर्वयद्वित्वाः = प्रयस्यकार्द्वे वर्तमाना प्रहा अध्यमुखा एवं भानोरपराद्वित्यिताः = स्वस्य दितीये चकार्द्वे वर्तमाना प्रहा अध्वात्याः = अर्ध्वमुखा भवन्तीति । अत्रेदमवधेयम् स्वर्यो यत्र भवित तिस्मन् भार्द्वेऽर्थात्स्यर्थात् (१।२।३।१२।११।१०) भावेषु वर्त्तमाना प्रहा अधोमुखाः = क्षीणग्रुतयो भवन्ति । तत्र रवेः साविध्यवशाख पूर्णभासो भवन्तीत्वर्यः । तथा परे पर्वेऽर्थात्स्यर्थात् (४।५।६।७।८।६) भावगता प्रहा अर्धमुखा ग्रुतिमन्तो भवन्ति । स्वर्थाद्वे वर्त्तमाना प्रहाक्षमत्कृता विभासन्तेऽतस्ते ( कर्ष्यमुखाः ) मुखवित्तदा भवन्ति । अर्थादेवाधोन् मुखा निस्तेजस्का अशुभा इति विनत्यम् ।

श्रय प्रहस्थिति: । भानां = राशीनां नक्षत्राणाश्वावस्थानं = स्थितिर्यत्र तिस्मन् (राशिचके इत्यर्थः) गताः = वर्तमानाः क्रमेणोध्वीधः क्रमेण शनि-गुरु-सङ्गल-सूर्य-शुक्र वुध-चन्द्रा वर्तन्ते । तेशामधः स्थानगतोऽर्थाचन्द्रो वलीयान्सर्विपेक्षया बलीत्यर्थः (एतिस् कक्षा वर्तं वर्त्तं शक्यते )। जन्मनि स्थितिकमस्था बलन्त इति भावः ।

राहुस्थितिनिरूपणम् । राहुः महीमण्डलस्य = भूबिम्बस्य, भूष्टिं = छायायां स्थि-तो भवति । छात्रेदमुक्तं भवति -सूर्यस्य विश्वदिशि भूविम्बस्य छाया सूच्याकारा अवति स एव गहुरिति । तथोक्तं तत्रभवता भास्करेण-"राहुः कुभामण्डलगः" इति ॥ ००-७९ ॥

सूर्वके प्रथम वः राशिमें स्थित प्रह अधोमुख हैं और सूर्यके द्वितीय छः राशिमें रहने बाडे प्रह कर्ष्यमुन हैं, ये सुख, वित्त देते हैं॥ ७०॥

अपने २ राशिवक (कहा-) में गत कमसे हानि, गुरु, सक्रक, खूर्व, गुक्र, बुध और चन्त्रमा वर्षमान हैं। इनमें सबसे नीचे रहनेवाला (चन्द्रमा)अधिक वली होता है (इसको कहावल कहना सक्रत होगा)। राहु प्रथिवीविम्बके शिरपर ( झावामें) रहरा है ॥७१॥

> स्थानिकोषे स्थितिकमिकोषे च प्रहाणां विफलता । सभानुरिन्दुः शशिजश्रतुर्थे गुरुः सुते भूमिसुतः कुटुम्बे । भृगुः सपत्ने रविजः कलुजे विलग्नदरते विफला भवन्ति ॥ ७२ ॥

इदानीं कुत्र को प्रही विफलो भवतीति निरूप्यते । सभानुरिन्दुः=भगनुना सहितः
सूर्यसंयुक्तश्रनहो यत्र कुत्रापि राशौ विफलो भवति । श्रमायां तियौ सूर्याचन्द्रमसोयोगस्तत्र
निष्प्रभक्ष चन्द्रो भवति । शशिकः=युधः विलग्नतस्तात्कालिकलग्नतस्वतुर्ये भावे । गुरुः =
वृहस्पतिः, सुते=पश्रमे भावे । भूमियुतः=मन्नलः, कुटुम्बे=द्वितीयभावे । सृगुः=शुक्रः, सपत्ने=शशुग्रहे==ष्टे । रविजः=शनिः कलत्रे=सप्तमे भावे, विफलो भवतीति सर्वत्रानुवृत्तिः ।
उक्ता प्रहा उक्तपरिस्थितौ न किमपि स्वीयं सत्वफलं कुर्वन्तीति भावः ॥ ७२ ॥

सुर्वके साथ चन्द्रमा, उपनसे चौथे भावमें बुध, पांचवें भावमें बृहस्पति, दूसरेमें मङ्गळ, कुठेमें ग्रुक और सातवेंमें सनि हों तो विफळ होते हैं ॥ ७२ ॥ श्रथ दोषापहरणम् । राहुदोषम्बुधो हन्यादुअवीस्तु शनैखरः । त्रयाणां भूमिजो हन्ति चतुर्णो दानवार्चितः ॥ ७३ ॥ पञ्जानां देवमन्त्री च वरणां दोषं तु चन्द्रसाः । सप्तदोषं रविहन्याद्विशेषादुत्तरायसे ॥ ७४ ॥

इदानीं दोषापहर्तार उच्यन्ते । राहुदोषं = राहोर्द्वःस्थानादिजनितदोषं युधो हन्याजा-रायतीति । कस्यचिज्जनमकाले राहुखेदशुअस्तत्र यदि युधो वलीयान् अवति तदाऽसौ राहुकृतं दोषं प्रशामयेदिस्यर्थः । एवमेव सर्वजीख्यम् । ऊभयोस्तु = बुधराह्योदाँषं तु शनै-रचरो हन्यात् । त्रयाणां = राहु-बुध-शनीनां दोषं भूमिषः=यज्ञलो हन्यात् । चतुर्णां= यज्ञल-बुध-शनि-राहूणां दोषं दानवार्चितः=शुको हन्यात् । पखानां=भीम-बुध=शुक-शनि-राहूणां दोषं देवमन्त्री=बृहस्पतिर्द्वन्यात् । षष्णां दोषं चन्द्रमास्तथा सप्तदोषं=सकत्त-प्रहकृतदोषं रिवर्द्वन्यात् । रिवरिष चेहुत्तरायशे भवेत्तदा विशेषादिखलगगनेचरदोषं नाशः यति । उत्तरायशे रिवर्थतोऽतीव बलवानतो विशेषपदोषादानियति ॥ ७३-७४ ॥

राहुका दोष बुध नाश करता है। इन दोनोंके दोषोंको धनैश्वर नाश करता है। इन तीनोंके दोषोंको अंगल नाश करता है। इन चारोंके दोषोंको ग्रक नाश करता है। इन पांचोंके दोषोंका नाश बृहस्पति करता है। इन क्वोंके दोषोंका संहार चन्द्रमा करता है। सात होषोंका हनन सूर्य करता है। सूर्य यदि उत्तरायणमें हो तो विशेष रूपसे दोषोंका नाश करता है।

### श्रथ त्रहाणां पीडाकरणप्रकारः।

सदाऽग्निरोगज्यरवृद्धिदीपनज्ञ्यातिसागदिकरोगसङ्कुलम् । नृपालदेवावनिदेविकद्वरैः करोति चित्तव्यसनं दिवाकरः ॥ ७४ ॥ पाण्डुदोपजलदोपकामलापीनसादिरमणीकृतामयैः । कालिकासुरसुवासिनीगणैराकुलं च कुरुते तु चन्द्रमाः ॥ ७६ ॥ पीनवीजकफशाखपावकप्रनिथकगृत्रणदरिद्रजामयैः । वीरशैवेगणभैरवादिभिभीतिमाशु कुरुते धरासुतः ॥ ७० ॥ गुद्धोदरादृश्यसमीरकुष्टमन्दाप्तिज्ञ्ल्यहणीकगाचैः । बुधादिविष्णुप्रियदासभूतैरतीव दुःखं शशिजः करोति ॥ ७८ ॥

श्राचार्यदेवगुरुभुसुरशापदोषैः शोकं च गुल्मरुजिमन्द्रगुरुः करोति । कान्ताविकारजनिमेहरुजा सुराद्येः स्वेष्टाङ्गनाजनकृतैर्भयमासुरेज्यः ॥ ७६ ॥ दारिचदोषनिजकर्मपिशाचचोरेः क्लेशं करोति रिवजः सह सन्धिरोगैः । करदूमसूरिरिपुकृत्रिमकर्मरोगैः स्वाचारहीनलघुजातिगणैश्च केतुः ॥ ८० ॥

करोत्यपस्मारमसूरिरञ्जुक्षुद्दक्कृमिप्रेतपिशाचभूतैः। उद्गन्धनेनारुचिकुष्ठरोगैर्विधुन्तुद्श्चातिभयं नराणाम् ॥ ८१॥

इदानीमशुभकारकाणां प्रहाणां पीडाप्रकारा उच्यन्ते---

दिवाकर:=सूर्य:—श्राग्नरोग-ज्वरवृद्धि-ज्वलन-क्षय-( यद्मा ) श्रातिसाररोगैस्त-था तृपालाः = राजानः, देखाः = देवताः, श्रवनिदेवाः = ब्राह्मणाः, किञ्चराः = श्रत्यास्तैः सद। चित्तव्यसनं = मनोमालित्रयं करोति ॥ ५५ ॥

चन्द्रमाः—पाण्डुरोग-जलदोष-कामलारोग-पीनसरोग-झीजनितरोगैस्तथा कालिका देवी, सुराः = देवाः, सुवासिन्यः = खियस्तासां गणैराकुलं = व्यथितं करोति ॥ ७६ ॥ धराष्ट्रतः = सङ्गलः — पोनवीज-कफ-शल्ल-पावक-प्रन्थिरक्-वण-दारिवोद्भते रो-गैस्तथा वीराः = शूराः, शैवगणाः = कपालिनः, भैरवाः = भृतादयस्तैः श्राशु = शीष्रमेव भीति = भयं कुरुते ॥ ७७ ॥

शशिजः = बुधः—गुद्धरोगेण, उदररोगेण, श्रदृश्य-( रहस्यदेश-) रोगेण, वायुरो-गेण, कुष्टरोगेण, मन्दाग्निना, शूलरोगेण, संप्रहिणीरोगेण च तथा बुधादयः=मनीषिणः, वि-ष्णुप्रियदासाः=वैष्णगस्तपस्विनः, भूताः=प्रेतास्तैरतीव दुःखं कारयित ॥ ७८ ॥

इन्द्रगुक्ट्रेंहस्पतिः — आवार्यः = गुरुः, देवः, गुरुः = श्रेष्टजनः, भूसुराः = ब्राह्मणा-स्तेषां शापदोषैः = दुर्वाक्यदोषैः शोकं, तथा गुरुमरोगं च करोति ।

श्रासुरेज्यः = शुकः—स्नीविकृतिजनितप्रमेहरोगेण, सुरावैदेवादिभिः स्वाभिलिषतन्नी-जनितैर्भयेश्व दुःखं करोति ॥ ७९ ॥

रविजः = शिनः —दारिखदोषेण, स्वकर्मदोषेण, पिशावैक्षौरैः, सन्धिरोधेक्ष सह क्लेशं करोति केतुः —कण्ड्रोग-(खूजली) मस्रि—(शीतला) शत्रुकृत-स्वकर्मकृत-रोगैस्तथास्त्राचारहीनेन=निजाचारत्यागेन लघुजातिगणैनींचजातिभिक्ष दुःखं ददाति ॥ ८०॥

विधुन्तुदः = राहु:—अपस्मारः = मृगीरोगः, मस्रिः = शीतता ( चेनक ), रुज्यः= बन्धनं (फाँसी), क्षत्=सङ्कामकरोगः, दक्=नेत्ररोगः, कृमिरोगक्षेतैः रोगैः, प्रेतिपशाचभू-तैस्तथोद्धन्धनेन ( कारागारेण ), श्रक्षविरोगेण, कुष्टरोगेण च नराणां भयं करोति ॥ = १ ॥

सूर्य-अञ्चय हो तो सदा अग्निरोग, ज्वरवृद्धि, जलन, चय, अतिसार, आदि रोगों से एवं राजा, देव, बाह्मण और नौकरोंसे चित्तमें व्यसन उत्पन्न करता है ॥ ७५ ॥

चन्द्रसा अञ्चभ हो तो पांडुदोष, जळदोष, कामळा, पीनस, आदि रोग, खीसे उत्पन्न रोगोंसे और काळिका, असुर और स्त्रीगणसे व्याकुळ करता है ॥ ७६ ॥

संगल-अशुभ हो तो पीनबीज, कफ, शख, अग्नि, प्रन्थिरोग, घाव, दरिद्रज रोगों से बीर, शैवगण और भैरवादिकसे शीघ्र भय देता है ॥ ७७ ॥

बुध-अशुभ हो तो गुझ, उदर, नेत्र, वायु, कुष्ट, मंदाग्नि, शूळ, प्रहणी रोगोंसे पीडित, विष्णुपियदासोंसे विशेष दु:ख करता है ॥ ७८ ॥

बृहस्पति-दूषित हो तो आचार्य, देवता, गुरु और ब्राह्मणोंके शापदोपसे शोक और गुरुम रोग करता है। शुक्र-अनिष्ट हो तो खीके विकारसे प्रमेह रोग हो। असुरोंसे तथा अपनी खास खीजनका किया अय होता है॥ ७९॥

शनि-अशुभ हो तो दरिद्रताके दोष, निजकर्म, पिशाच और चोरंसि क्लेश उत्पन्न करता है। केतु-दूषित हो तो संधि रोग, खुजली, शीतला, दाद, शत्रुकृत रोगोंसे अपने आचारसे रहित होने से तथा नीच जातियांसे क्लेश देता है॥ ८०॥

राहु-अनिष्ट हो तो अनुर्ध्योको सृगी, शीतला, फांसी, संक्रामकरोग, नेत्ररोग, कृमिरोग प्रेत, पिशाचोंसे अय होता है और कारागारसे, अरुचिसे, कुष्टरोगसे भय करता है ॥ ८९ ॥

### श्रथ राशौ श्रहफन्नपरिपाककालः।

श्राद्यन्तमध्यभवनोपगता नभोगाश्चादित्यभूमितनयौ शनिशीतरश्मी । जीवासुरेन्द्रसचित्रौ फलदाःक्रमेख तारासुतः सकलकालफलप्रदः स्यात्।।८२॥

ग्रथ ग्रहाणां राशौ फलविपाककातमाह । ग्रादित्यः = रविः, भूमितनयः = मज्ञलस्तौ, शनिशीतरश्मी = शनिचन्द्रौ, जीवामुरेन्द्रसचिवौ=गुरुशुक्षौ चेते ग्रहाः क्रमेण श्रायन्तमध्य-अथने।पगताः फनदा भवन्ति । एतदुक्तं भवति—सूर्यभौमौ राष्ट्यादौ फलदौ, शनिचन्द्रौ रारवन्ते, गुरुशुकी राशिमध्ये फलदी भवतः । तथा ताराञ्चतः = बुधः सकलकालफलप्रदः स्यान् । बुधः समस्तराशी तद्राशिखन्यं फलं करोति । तथाचोक्तं रामाचार्येण —

"राश्यादिगी रविकुवी फलदी, सितेज्यीयध्ये, सदाशशिष्ठतश्चरमेऽव्वमन्दी" इति ॥ खुर्च व्यौर संगळ राष्ट्रिके व्यादिकें, क्षति और चन्द्रका सध्यसें, बृहस्पति और खुक्र बन्द्रकों फळ देते हैं और बुध सम्पूर्ण शक्षिमें फळ देता है ॥ ८२ ॥

# श्रथ घातुजरोणे घातुनाषोपासना ।

यद्वातुकोपजनिताखिलरोगशान्त्यै तज्ञायमाशु जपतर्पणहोसदानैः । सम्पूर्व्य रोगस्यशोकविसुक्तचित्ताः सर्वे नराः सुखयशोवलशालिनः स्यः ॥५३॥

इदानी शान्तिकच्यते । यस्य प्रहस्य धातुकोपेन जनिताः = समुत्पन्ना श्रस्तिता रोगाः (पूर्वोक्ताः) तेषां शान्त्यैः = रोगाणां विमुक्तये तकार्थं = रोगकर्तृधातुपति प्रहं जपेन, (तत्त-क्ष्महमन्त्रव्येन) तर्पर्थेन, होनेन, हानेन च श्राग्रु = शीप्रं सम्पूज्य सर्वे नरा गोगभयशो-क्षिमुक्तविताः = रोगाणां भयजनितो यः शोकस्तस्माहिमुक्तं चित्तमन्तःकरणं येषां ते तथा सन्तः मुख्यशोवलशालिनः स्युः । अरिष्टद्प्रहं विधिना सम्पूज्य विमुक्तरोगाः शीप्रमेव मुख्येधन्त हत्यर्थः ॥८३॥

जिस चातुके कोपसे रोग होते हैं, उसकी शान्तिके निश्चित्त उसके स्वामीके प्रसचार्य शिष्ठ जप-सर्पण—होम—दानीसे अच्छी तरह पूजाकर सब मतुष्य रोग, शोक, अब और चिन्तासे रहित होकर खुख, यस और बच्छे युद्ध होते हैं। ( सु० शा० कार ) ॥ ८३ ॥

# श्रथ प्रहाणां बाल्याचनस्थानिकपणम् ।

बालः कुमारोऽथ युवा च दृद्धो सृतम्ब राशावयुक्ति क्रमेण । त्रिंशक्षवैर्व्यत्ययतः समे स्युरेकैकशोऽशाः पुनरेव कार्याः ॥ ६४ ॥

इदानीं प्रहाणां वालायवस्था निक्प्यन्ते । श्र्युजि=विषमे राशौ क्रमेण वालः, श्रुमारः, युवा, दृद्धः, सृतश्चेताः पश्चावस्था श्रेयाः । पुनः समे म्नार्ययतः = वैपरीत्येन सृतादिकाः पश्चावस्था श्रेयाः । पुनः समे म्नार्ययतः = वैपरीत्येन सृतादिकाः पश्चावस्था भवन्ति । श्रयेकिस्मिन् राशावासां विभागः किमारमक इति सन्देह श्राह । त्रिशः क्षचैरवैकैकशोंऽशाः कार्याः । पश्चापि खण्डानि समिवभागेन त्रिशःद्वागैः सम्पयन्ते तदा पर्व्किरंशैकै खण्डं स्यादिति । विषमराशिष्ठ प्रथमे पर्वशा वालः । ततः पर्वशाः कुमारः । ततो युवा । ततो युदः । ततो युतः । समराशौ क्रमेण श्रुतो युद्धो युवा कुमारो वालश्चेति पश्चा- वस्था भवन्ति । तथोक्तं पराशरेण—

बालो रसांशैरसमे प्रदिष्टस्ततः कुमारो हि युवाऽथ दृद्धः । मृतः कमादुत्कमतः समर्थे बालाचनस्थाः कथिता प्रहाणाम् ॥

प्रयोजनधोक्तं तेनैव-

फलं तु किश्विद्वितनोति बालक्षार्द्धं कुमारो यतते च पुंसाम् । युवा समग्रं खचरोऽथ वृद्धः फलं च दुष्टं मरणं मृताह्यः ॥ ८४ ॥

िषय राषिमें ग्रह कमसे वाल, कुमार, युवा, वृद्ध और युत अवस्था तीस अंकोनें होते हैं। अर्थात् ६ अंकातक बाल, ६ के बाद १९ अंका पर्यन्त कुमार, १२ के बाद १८ अंकातक युवा, १८ के बाद २४ अंकातक वृद्ध, वृत्तके वाद युत अवस्थामें प्राप्त होते हैं और सम राशिमें प्रहोंकी पहले युत, किर वृद्ध, तब युवा, बाद कुमार, किर वाल अवस्था वृद्ध अंकातक रहती है। ८४॥

#### वालाद्यवस्थाचकम्।

| १।३।४।७।९।११ राशिषु    | 9-8   | <b>६-9</b> २ | 92-9= | 96-28        | २४-३० | <b>जंशाः</b> |
|------------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| श्रवस्थानामानि         | वालः  | कुमारः       | युवा  | नृद्धः       | मरणम् | अवस्थाः      |
| राष्ट्रादा१०।१२ राशिषु | ₹8-₹0 | 96-28        | 92-96 | <b>६−9</b> २ | 9-8   | श्रंशाः      |

# अथ जाप्रदाचवस्थाः।

उवांशे खनवांशे च जागरूकं बदन्ति हि । सहजवांशकं खप्नं सुप्तं नाचारिआंशकम् ॥ ८४ ॥

इदानीं प्रहाणां जाप्रदाखनस्था उच्यन्ते । उच्चांशं स्वनवांशं च जागरूकं वदन्ति । प्रहो बचुंचांशे स्वकीयनवांशे च भवेत्तदा तस्य 'जाप्रत' श्रवस्था भवति । सुहन्नवांशकं = भित्रववांशकं स्वप्नं = स्वप्नावस्थां कथयति । नीचारिमांशकं = नीचांशं शत्नुनवांशं च सुतै बच्चन्ति । नीचे शत्नुनवांशे च प्रहो यदि स्यात्तदा सुतो भवतोति ॥ ८५ ॥

उषांशमें तथा अपने नवांशमें ग्रह जागृत् होते हैं ऐसा विद्वान कोग कहते हैं। सिन्नके नवांशमें रहनेवाले ग्रह स्वप्न अवस्थाके होते हैं। तीच और शत्रुके नवांशमें ग्रह सुत कह-

काते हैं ॥ ८५ ॥

श्रथ श्रद्धाणां फलवानकालः । शीर्षोदयगतः खेटः पाकादी फलदो अवेत् । पृष्ठोदयस्थः पाकान्ते सदां चोसवराशिगः ॥ ८६ ॥

इदावीं प्रद्वाणां राशिपरत्वेन फलदानकाल उच्यते। शीर्षोदयराशिषु (छ.१,१लो०१४)
गतः खेटः पाकादौ = स्वद्शाया छारम्ये फलदो भवेत्। प्रष्टोदयराशिस्थो प्रद्वः पाकान्ते=
स्वद्शाया छन्ते फलदः। तथा चोअयराशिगः=मीनगतो प्रद्वः सदा=सर्वेस्मन्काले फलदो
भवति। तथोक्तं वृहण्यातके—

"पृष्ठोभयकोदयर्श्वगास्त्वन्तेऽन्तः प्रथमेश्च पाकदाः" इति ।

धनाहिमन्वचने उभयोदयगे बेदो दश्यते । तयैवाह गागिरपि-

"आयन्तमध्यफलदः शिरःपृष्ठोभयोदये । दशाप्रवेशसमये तिष्ठन् बाच्यो दशापितः" । इति ॥ बीचौंदय राशिमें प्राप्त प्रह दशाके आदिमें फड देते हैं । पृद्धोदय राशिमें प्राप्त प्रह दशा के अन्तर्भे फड देते हैं । उभयराशिवाडे सदा फड देते हैं ॥ ८६ ॥

समस्तहोराफलसारसान्द्रविराजिते जातकपारिजाते । महक्रियारूपगुणप्रभेदः सङ्घीर्तितः खेटकुपाकटाचात् ॥ ५० ॥ इति नवमहक्रपया वैद्यनाथविरचिते जातकपारिजाते

व्यवनायस्वस्पगुणयेदाच्यायः ॥ २ ॥

श्रनेनाध्यायमुपसंहरति । स्पद्यर्थः श्लोकः ॥ ८७ ॥

पारिजाते मुधा टीका कपिलेश्वररिजा । द्विती रे प्रहशीलेऽस्मिक्याये पूर्णतां गता ॥ २ ॥ सञ्जूर्ण होराकल्के सार-तत्त्वसे विराजित जातकपारिजातमें प्रहोंकी छपाविसे प्रह किया-रूप-गुणके भेदोंसे युत ब्रह्मामस्वरूपगुण अध्यायका में वर्णन किया ॥ ८० ॥

इति द्वितीयाध्याये 'विमला' हिन्दीटीका समासा ॥

# अथ वियोनिजन्साचध्यायः ॥ ३॥

अयेदानों तृतीयाध्यायो व्याख्यायते । श्राह्मिकध्याये प्रथमं वियोनिकम्म ततो निषेको जन्मिषिधिक्षेति विषयाः सन्ति । तत्र किं नाम तावद्वियोनिकन्मेत्युच्यते । श्राखिलानां वियो-नीनां मनुष्येतराणां पशुपिकचराचराणामुत्पत्तिरेव वियोनिकन्मवाक्येन व्यवह्यते । तद्दिय जन्माये प्रथमं वियोनीनां जन्मविधिर्निक्प्यते, वराहमिहिराचार्यहोरायाम्—

क्रूरमहै: सुबलिश्विविबलेख सौन्यैः क्रीबे चतुष्ट्यगतेत द्वेच्णाद्वा ! चन्द्रोपगिद्वरसभागसमानरूपं सत्त्वं विदेखि भवेत्स वियोनिसंझः !! १ !! क्रूरमहैरित । जन्मकाले प्रश्नकाले वा क्रूरमहैः स्प्र्यं-कुज-सपापबुध-शनि-क्षीण-चन्द्रैः सुबलिभिर्वलयुक्तः, सौम्यैः = शुभप्रहैः पापप्रहावशिष्टैर्विबलैर्निर्वलैः, क्षीवे = नपुंसकप्रहे ( शनिबुधयोरन्यतरे ) चतुष्ट्यगते = केन्द्रवर्तिनि । वा तद्वेक्षणात् = पापः सबलैः शुभैरवलैः क्षीवेनेक्षणात् लग्ने क्लीवप्रहावलोकिते इति द्वितीयो योगः, तदा चन्द्रोपगिद्वरसभागसमानरूपं = चन्द्र उपगतो यहिमन् द्विरसभागे (द्वादशांशे ) तत्समानरूपं सत्त्वं वियोनि वदेत् । स द्विरसभागो यदि वियोनिसंक्षो नरातिरिक्तो भवेत्तदैवं वदेदन्यथाऽन्ययैवेति । यदि चन्द्रो मेषस्य द्वादशांशे भवेत्तदा मेषादेवृषे वृषमिद्वादेः सिंहे सिंहव्याधादेर्जन्य वाच्यमेवं सर्वत्र केयम् । तथोक्तं सारावल्याम्-

"कूरैः सुवलसमेतैः सौम्येर्विवलैर्वियोनिभागगते । चन्द्रे, इशनी केन्द्रे तदीक्षिते वोदये वियोनिः स्थात् ॥ श्राधाने जन्मनि वा प्रश्ने वा द्वादशांशके चन्द्रः । यस्मिन्व्यवस्थितः स्यात् लग्ने वा तत्समं सत्वम्" ॥ इति ॥

Notes—स्तूद जन्तृनां सङ्घणा लग्नगतद्वादशांशवशाञ्ज्ञेयाः इति ॥ १ ॥ इस तीसरे अध्यायमें पहले वियोनिजन्मका निरूपण करते हैं । 'वियोनि' इस शब्दले मनुष्यसे इतर पद्य, पद्यी, कीट, जल्चर और पेद पीधे हत्यादि समझना चाहिये ।

प्रश्न अथवा जन्मके समय चन्द्रमा जिसके द्वावशांशमें वर्तमान हो उसी जातिके वियो-निका जन्म कहना चाहिये। जैसे चन्द्रमा चतुष्पदराशिके द्वादशांशमें हो तो चतु-प्यवका, जळचरमें हो तो जळचरका। एवं सर्वत्र समझे। उसमें भी विशेष कर राशियोंके अञ्चल्प अर्थात् मेषके द्वादशांशमें मेंड, वकरे इत्यादि। चूचमें वेळ, मेसे इत्यादि। इसी तरह सर्वत्र जाने। यह विचार चन्द्रगत द्वादशांश यदि वियोनिका हो तभी करना चाहिये, अन्यथा मनुष्यका जन्म कहे। उक्त हाळतमें पापप्रह चळी, ग्रुभग्रह निर्वळ और नपुंसक प्रह केन्द्र में रहें तो पहळा योग, एवं पापप्रह वळी शुभग्रह निर्वळ हों बौर नपुंसक ग्रह छम को देखता हो तो वियोनिजन्मका दूसरा योग होता है। (सु० शा० कार)॥ १॥

> पापा बिलनः स्वभागगाः पारक्ये विवलाश्च शोभनाः । लग्नं च वियोनिसंज्ञकं दृष्ट्वाऽत्रापि वियोनिमादिशेत् ॥ २ ॥

इदानीं वियोनिज्ञाने प्रकारान्तरमाह । विलनः = सवलाः, पापाः = पूर्वोकाः पापप्रहा, स्वभागगाः = स्वनवांशे स्थिताः, शोभनाः=शुभग्रहाः, पारक्ये=परनवांशे वर्त्तमाना विवलाः= विर्वलाश्च भवेयुस्तदा वियोनिसंज्ञकं लग्नं चेष्टकालिकं हष्ट्वाऽत्रापि योगे चन्द्रस्थितद्वादशां-शिसमानस्थां वियोनिमादिशेत्॥ २॥

विष्यान् पापप्रह अपने नवांशमें हो, ग्रुभग्रह निर्वलहों तथा दूसरेके नवाशमें स्थित हो और लग्न वियोगि संज्ञक ( मे॰ वृ॰ क॰ वृ॰ इत्यादि) हो तो चन्द्रमाके हादशांशके सदश वियोगि कहे ॥ २॥ कियः शिरो वक्त्रगलो वृषोऽन्ये पादांसकं पृष्ठमुरोऽथ पार्खे । कुचिस्त्वपानोंऽघथय मेढ्रमुष्को स्फिक्पुच्छमित्याह् चतुष्पदाङ्गे ॥ ३॥

इदानीं वियोन्यप्ते राशिस्थापनमुच्यते । तत्र वियोनिष्ठ पशुजातीनां प्राधान्यात्तद्वत्त एव राशिन्यासः।क्रियो मेवः शिरः । वृषो वक्त्रगतः-चक्त्रं-मुखं, गतः=प्रीवा च । श्रन्ये मिथु-नादयः क्रमेण पादांसकादयो अवन्ति । स्पष्टार्थं चतुष्पदाकारो राष्ट्रयश्चितो द्रष्टव्यः । प्रयोजनब—शुओपलक्षितेऽप्ते पुष्टिः श्रशुओपलक्षितेऽप्ते च व्रणोपघातादिरिति ॥ ३ ॥



वियोगिमें चतुष्पवृकी प्रधानताके कारण-

पशुके बारीरमें राशिविभाग इस प्रकार है कि-मेच शिर, वृष मुख और कण्ड, मिधुन आगेके पैर और कन्धा, कर्क पीठ, सिंह झाती, कन्या दोनों पार्स्व, तुला पेट, वृक्षिक गुदा, धनु पीड़ेके दोनों पैर, सकर लिंग और अण्डकोप, कुम्म स्फिक् ( गुदाके दोनों तर्फ ) और मीन पूंज है ॥ ३॥

लप्रांशकाद्महणोगेच्रणाद्वा वर्णान् वदेद्वलयुक्ताद् वियोनी । रष्टया समानान् प्रवदेनु संख्यां रेखां वदेत्सरसंस्थैश्च पृष्ठे ॥ ४ ॥

द्दानीं वियोनिवर्णज्ञानसुच्यते । लग्ने प्रह्योगेक्षणाद्वा लग्नांशकात् वियोनी वर्णान् वदेत् । एतदुक्तं भवति । लग्ने यो प्रह्यो व्यवस्थितस्तद्वर्णं वियोनी वदेत् । प्रह्योगाभावात् लग्नं येनावलोक्यते तद्प्पहवर्णं वदेत् । अय यदि लग्नं प्रह्योगदृष्टिविहीनं तदा लग्ने यस्य नवांशो भवेतद्वाशिवर्णं वदेत् । दृष्ट्या समानानर्थांश्लग्नं यावद्विप्रदेशुक्तं दृष्टं वा भवति तावन्तो वर्णा वाच्यास्तेष्वपि वलयुक्ताद्वर्थायो वलीयान् तस्याधिकवर्णो वाच्यः । स्मरसंस्थाः सप्तमस्थानगर्तप्रदेशे पृष्ठे = वियोनिष्ठष्ठे तस्यंख्यां = तिन्मतां रेखां (विद्वानि ) वदेत् । तथा वोक्तं कल्याणवर्ष्मणा—

''नेपादिभिषदयस्थैरंशैर्ना प्रह्युतैश्व दष्टैर्ना । स्वं स्वं वर्णं ब्र्याद्वात्रे चिक्षं व्रणं वाऽपि ॥ स्वग्रहांशकसंयोगद्वियाद्वर्णान्परांशके ऋक्षात् । सप्तमसंस्थाः कुर्युः पृष्ठे रेखां स्ववर्णसमाम्' इस्यादि ॥ Notes—उपरोक्ताथत्वारः ख्लोका पृहज्जातके विलसन्ति ॥ ४ ॥ जो प्रह क्यमें हो उसका वर्ण २ रे अध्यायके १९ वें रकोकके अनुसार वियोगिका वा महादि वस्तुका कहे। यदि क्यमें कोई प्रह न हो तो जो प्रह क्यमको देखता हो उसका वर्ण कहे। यदि क्यम किसी प्रहसे युक्त हह न हो तो क्यमके नवांशका वर्ण कहे। यदि क्यमें भनेक प्रह हों तो भनेक रंग कहे, उनमें बळवान प्रहका रंग अधिक कहे। स्वामियुक्त राशि का यदि क्यमें नवांश हो तो उसीका रङ्ग कहे (पहलेका सब होन है)। सहस्र स्थानमें स्थित ग्रहके अनुसार वियोगिकी पीठपर रेखा कहे॥ ४॥

देहाम्युगी सुखाङ्गेशी चतुष्पाञ्जननं अवेत् ॥ देहेशे सुखपे वाऽहिकेतुयुक्ते पशोर्जनिः ॥ ४ ॥

इदानीं चतुष्पदानां जन्मोच्यते । सुलान्नेशौ=चतुर्वेशक्ष्रेशौ, देहाम्बुवी=प्रथमचतुर्य-भावगौ ( सुलेशो तस्ने पष्ठेशखतुर्ये इत्यर्थः ) तदा चतुष्पादाज्यनमं = पशुजन्म भनेत् । एको योगः । देहेशो=लस्नेशो, वा सुल्ये=चतुर्येशो, श्राहिकेसुयुक्ते=राहुकेतुभ्यां क्रमेण युक्ते पशोजीनर्वाच्येति दितीयो योगः ॥ ५ ॥

यदि पुलेश और छरनेश छन्ममें और ४.थे आवमें स्थित हों तो चतुन्पदका जन्म हो। छन्मेश या पुलेश राहु, केतुले युक्त हों तो पशुका बन्म जाने ॥ ५ ॥

स्थ प्रहविशेषेक्षणादिना पद्धविशेवज्ञनिः । धुकेक्ति गोजननं सहिष्यार्क्युतेक्ति ॥ राहुकेतुयुते सेवः पापाड्येऽन्यपंशोजनिः ॥ ६॥

तत्कावलाने शुक्रेकिते गोजननं नाच्यमन्यत्स्पष्टिमितः ॥ ६ ॥ धन्मको शुक्र देखता हो तो गी का धन्म, प्राणिते शुन्न दष्ट हो तो महिपीका, राहु केनुते बुत्त हो तो मेप-( भेंद वकरी ) का, पापमह-( 'खुर्य, म्ह्राच्न, पीणपन्द्र, पापपुत हुप ) से बुत्त हो तो मन्य पशुका जन्म जाने ॥ ६ ॥

श्रथ स्थलाम्बुजनियोगकरी प्रहरियतिः ।
स्वगे हकायो बलसंयुतेन वा प्रहेण युक्ते चरमांशकोद्ये ।।
बुधांशके वा विद्याः स्थलाम्बुजाः शनैश्वरेन्द्रीज्ञणयोगसंभवाः ।। ७ ।।
होरेन्द्रसूरिरविभिर्विबलैस्तरूणां तोयस्थले तक्ष्मुवीऽशक्ततः प्रभेदः ।।
लग्नाद्महः स्थलजलज्ञंपितस्तु यावांस्तावन्त एव तरवः स्थलतोयजाताः ।। ।।।
इदानी पिक्तन्मझानमाह—स्वग इति । लग्ने स्वगे स्कास्त्रे = पिश्वरकाणे = मिथुनदितीय-सिंहप्रथम-तुलादितीय-कुम्भप्रथमद्रेष्काणानामन्यतमे ( वृहस्वातके द्रेष्काणाच्यायो
द्रष्टव्यः ) सति, वा चरभांशकोद्ये = लग्ने चरनवांश उदयित बलसंयुतेन प्रहेण युक्ते = तत्र
वत्तवद्महसहिते, वा बुधांशके = कन्यामिथुनयोरन्यतरनवांशके लग्ने वर्त्तमाने तत्रापि
स्वाप्रद्वसंयुक्तेऽस्मिन् योगत्रये शनैश्वरेन्द्रीक्षणयोगसम्भवाः = शनिबन्द्रयोर्दृष्टियोगवशात्स्थलाम्बुजाः = स्थलजा जलजाश्व, विद्याः = पिक्षणो वाच्याः । योगत्रयेऽपि शनिना दृष्टे
युक्ते वा स्थलजानां, शिशना दृष्टे युक्ते वा बलजानां पिक्षणां चन्म वाच्यमिति । तथोकं च
सारावस्याम्—

"विह्गोदितहक्काणे प्रहेण बिलना युतेऽथ चरभारो । वीधेऽशे वा विह्याः स्थलाम्बुकाः शनिशाशिक्षणायोगात्' ॥ इति ॥ ७ ॥ अथ तक्जन्मज्ञानमुख्यते । होरेन्दुस्रिरिविभिः = लग्नवन्द्रगुक्स्वैविंबलैस्तरूणां जन्म वाच्यम् । तत्र जलजानां स्थलजानां वा जन्मेति निर्णयमाह । तोयस्थले तक्भवेंऽश-इतः प्रयेदः । श्रंशकृतः=नवांशकविहितः प्रयेदस्तोयस्थले=जले स्थले च, तक्भवः=गृक्षोत्य-तिरिति । अर्थोक्षग्ने जलचरराशिनवांशोदये जलजास्तरवो बाच्याः । इत्रथा स्थलजा इति । त्रथं तरुसंख्यामाह—स्थलजलर्सपतिर्प्रहः = स्थलराशीशो जलराशीशो वा प्रहो लग्नायावानर्थोक्षग्नायावरसंख्यके राशौ अवेत्तावन्तस्तत्संख्याप्रमिताः स्थलतोयजाताः = स्थलजा–जलजा वा तरको वाच्या इति ॥ ८ ॥

उसमें पत्ती देष्काण ( सिथुन का २ रा, सिं० का १ म, तु० का २ रा, अथवा कुं० का

१ स ट्रेप्काण ) हो तो पत्तीका जन्म कहना (१)।

ल्झमें चर (१।४।७।९०) राशिका नवांच हो उसमें बली प्रह्युक हो तो प्रतीका जन्म कहना (२)।

बुधका (सिथुन वा कन्या) नवांश लग्नमें हो उसमें बली ग्रह हो तो पत्तीका जन्म कहना (३)।

इन तीनों योगों में शनिकी दृष्टि वा योगसे स्थळचर तथा चन्द्रमा की दृष्टि वा योग

से जलचर पद्मीका जन्म कहना चाहिये॥ ७॥

वृत्त-जन्म जानने का प्रकार यह है कि तत्कालमें लग्न, चन्द्रमा, बृहस्पति और सूर्य निर्वेल हों तो वृत्तका जन्म कहे। लग्ननवांचा अल राचि हो तो जल-बृत्त, स्थल राचि हो तो स्थल-बृत्त कहे। स्थल वा जल राचिके स्वामी लग्नसे जितने राचितर हों उतनी संस्था बृत्तोंकी कहे। उस या वक-गतिवाले प्रहसे ब्रिगुणी और अपने वर्गोत्तम, नवांच्च तथा राचिमें स्थित प्रहसे ब्रिगुणी संस्था कहे। (सु० चा० कार)॥ ८॥

श्रथ रव्यादीनां वृज्ञिषशेषज्ञनिकारणता । अन्तःसारान् जनयति रिवर्दुर्भगान् सूर्यसृतुः चीरोपेतांखुहिनकिरणः करटकाढ्यांश्च सौमः ॥ वागीराह्यौ सफलविफलान् पुष्पवृत्तांश्च शुक्रः स्निग्धानिन्दुः कटुकविटपान् सूमिपुत्रस्तु सूयः ॥ ६॥ शुस्रोऽशुसर्चे कविरं कुसुमिजं करोति वृत्तं विपरीतसन्यथा ॥

प्रांशके वावित विच्युतः स्वकाद् अवन्ति तुल्यास्तरवस्तथाविधाः ॥ १० ॥
पूर्व यदुक्तगंशकृतः अवेदस्तजांशकपितवशाद्विशेष्णानमाह । रिषः = सूर्योऽशकपितरन्तःसाराव् = व्यन्तर्यतो मध्ये वारो वलं येषां (शिशपादयः) तान् वनयस्तुत्पादयति ।
सूर्यसूनुः=शनिर्दुर्भपान्=कृतिसतम्भान् वनयति । तुहिनिकरणवन्दः क्षीरोपेतान्दुर्भयुक्तान्वटादीन् । भौमः कण्टकाव्यान् = कण्टकगुक्तान् खिरादीन् । वागीशशी=गुरुवुधौ सफलविफलान् वनयतः । गुढः सफलानाधादीन्, वुधो विफलान्येषु न बातु फलानि रोहन्ते
तान् । गुकः पुष्पवृक्षान् वम्पकादीन् । इन्दुब्धन्द्रो भृयः पुनरिष स्निग्धान्देवदाक्प्रश्वतीन् ।
अभिवन्नव = मण्नोऽषि भूयः कह्कविटपान् = कहस्वाद्वयक्तवृक्षान् वनयति । अत्र चन्द्र-

भौमयोष्ठभयजनकत्वेन 'भूयः' घदस्योपादानमिति ॥ ९ ॥

अथ शुभाशुभग्रहपरत्वेन वृत्तान्म तत्संख्याद्वाह । शुभः शुभग्रहः (स्यला-लर्श्वतः) अशुभग्रें=पापप्रहराशौ चेद्ववेत्तदा विवरं वृत्तं, कुभूमिजं = कुस्तितभूमिजनितं करोति । अन्यथा = शुभग्रें ववशुभांऽशपितः स्यात्तदा, विपरीतेः अशुभवश्यं शुभस्यानजं करोति । अर्थादेव 'शुभे शुभग्रें विवरं सुभूमिजं कूरेऽशुभग्रें कुत्तवं कुभूमिजमिति सिद्ध्यति । अय स्थलजलार्श्वपतिर्महः स्वकात् = स्वनगंशकाद्विच्युतखलितो यावित = यरसंख्यके परा-राके = खान्यनवांशके भवेत्ततुल्यास्तिन्मतास्तथाविधाः ( नवांशसंख्यका नवांशपितंजा-तीयाख) तरवो भवन्ति । तथा चाह कल्याणवस्मां—

"स्वांशात्परांशगांभिषु यावत्संख्या भवन्ति तावन्तः । स्यलबा वा बलबा वा तरवः जाक्संख्यया प्रवदेत्" ॥ इति ॥ ९० ॥ Notes—( ७-१० ) श्लोका वृह्चातकस्य ।

सूर्य-लग्नवांशका स्वामी हो तो भीतरकी पुष्ट लक्ष्मी ( शीशल आदि ) कहे । शनि-हो तो देखनेमें अप्रिय ( तेनुवा आदि ) कहे । चन्द्रमा-हो तो दूखवाले वा रसवाले ( ऊँख गन्ना ) आदि बृच कहे । मङ्गल-हो तो कांटवाले (वेल चतुरादि) पृहस्पति-हो तो फलवाले (आम आदिके ) बृच, बुध-हो तो विना फलवाले बृच कहे । बुक्र-हो तो पुष्प वाले ( चमेली चम्पा आदि ) बृच कहे । फिर चन्द्रमा-चिकने देवदाद आदि और पुनः मङ्गल-कट्ट बृचको उत्पन्न करता है ॥ ९॥

पूर्वोक्त स्थल या जलराशिके स्वामी शुभग्रह यदि पापग्रहकी शशिमें हो तो इचिर (अच्छा) इच दृष्ट भूमिमें पैदा हो। यदि पापग्रह शुभशिक्षमें स्थित हो तो अज्ञोभन (दुष्ट) इच सुन्दर भूमिमें हो। शुभग्रह शुभशिक्षमें हो तो शुभ वृच इचिरं भूमिमें हो और अशुभसे अशुभ वृच अशुभ भूमिमें जाने। यह ग्रह अपने नवांशले जितने नवांशपर प्राप्त हो उतने ही वृच उसी २ प्रकारके कहे॥ १०॥

इति वियोनिजन्मप्रकर्णम् ।

### श्रथ निषेक्तविधिः।

कुजेन्दुहेतु प्रतिमासमार्तवं गते तु पीडर्चसनुष्णदीधितौ ॥ अतोऽन्यथास्थे शुअपुरूपहेचिते नरेण संयोगसुपैति कामिनी ॥ ११॥

इदानीं निषेकविधिक्च्यते । ऋतोस्तत्र प्रधानस्वाद्मथमं ऋतुनिक्षणं ततो दम्पत्योर्थोन् गलक्षणमाह । स्रीणां प्रतिमासं=मासं मासं प्रति यदा त्वं = ऋतौ जातं रजस्तत् कुजेन्दु-हेतु = कुजो मज्ञलः, इदुधन्द्रस्तौ हेतुर्निमित्तं यस्य तदिति । स्रीणां रहस्यदेशात् प्रतिमासं यद्रजो निस्सरित तस्य कुजेन्द् कारणम् । यतधन्द्रो जलतस्वः, भौमोऽज्ञिनतस्वः, तत्र जल-मेव रक्तं तथाऽमिरेव पित्तं, पित्तेनालोडितमस्रं रजोक्ष्येण परिणमति । तथोक्तंकस्याणवर्म्मणा-

"इन्दुर्जलं कुबोऽमिर्जलमसं त्वमिरेव पित्तं स्यात् ।

एवं रके श्रुभिते फिलेन रजः प्रवर्तते कीष्ठ" ॥ इति ॥

अथ गर्भधारणयोग्यमार्त्तवं निक्त्यते । श्रतुष्णदीधितौ=चन्द्रे, पीडक्षं गते = क्षिया जन्मराशेरतुपचयर्थं = नवधनजलधीकामरन्धान्त्यहोराणामन्यतमं प्राप्ते कुचेन दृष्टे गर्भश्रहणयोग्यमार्ततं भवति, परं बालवृद्धातुरवन्ध्याभ्योऽन्यत्र । तथोक्तश्र—

''श्लीणां गतोऽनुषचयर्क्षमनुष्णरिषः सन्दरयते यदि धरातनयेन तासास् । गर्भमहार्त्तनसुशन्ति तदा, न सन्ध्यावृद्धातुराल्पनयसामिष चैतदिष्टम्'' ॥ इति ॥

अथ पुरुषसंयोगसम्भवमाह । श्रतोऽन्ययास्थे=चन्हे पुरुषधनमार्शादुपचयर्थस्थे, शुअपुरुष्रहेक्षिते=शुअष्रहेषु यः पुमान् प्रहस्तेन ( गुरुणा ) ईक्षिते = हष्टे, कामिनी=ऋतुमती औ नरेण=पुरुषेण सह संयोगसुपैति । ईहरयोग एन दम्पत्योयोगो गर्भाधानयोग्यं मैशुनं च अवसीति । तथोक्तं च—

"पुरुषोपन्ययदृह्यो गुरुणा यदि दृश्यते हिममयुद्धः । श्रीपुरुषखंप्रयोगं तदा वदेदन्यथा नैव" इति । पुरुषसंयोगविचारोऽयमृतुशुद्धौ ( चतुर्थदिने ) कार्यः । "ऋतुविरमे स्नातायां ययुपचयसंस्थितः शशी भवति । बलिना गुरुणा दृष्टो भन्नी सह सप्तमक्ष तदा" इति दर्शनात् ।

वद्यतिच स्वयं पुरतः-

"नादाधतसोऽत्र निवेकयोग्या पराध युग्माः सुतदाः प्रशस्ताः" इति ॥ ११ ॥

चियोंकी योनिसे प्रत्येक मासमें तीन दिन तक क्विर बहता है उसको रजोद्दान कहते हैं। रजोद्दानका हेतु (कारण) मङ्गळ और चन्द्रमा है, क्योंकि मङ्गळ अग्नितस्व और चन्द्रमा जळमय है। छीके जन्मराशिसे जिस रजोद्दानमें उपचयस्थानमें चन्द्रमा न हो किन्तु १-२-४-५-७-८-९-१२ इन स्थानोंमें हो और गोचरमें मङ्गळ पूर्ण दृष्टिसे देखता हो तो ऐसा रज गर्भको घारण करने योग्य होता है। चन्द्रमा उपचय राशिमें रहे किन्तु उसे मङ्गळ न देखता हो तो ऐसे समयका रज निष्फळ होता है। पुरुषके उपचय राशिमें चन्द्रमा हो उसको पूर्णदृष्टिसे बृहस्पति देखता हो उस समय स्त्री और पुरुषका यदि संयोग हो तो गर्भ अवस्य रहेगा। परन्तु यह विचार बन्ध्या स्त्री तथा बाळ, वृद्ध और नपुंसकके ळिये नहीं है॥ ११॥

यथाऽस्तराशिर्मिश्चनं समेति तथैव वाच्यो मिश्चनप्रयोगः । असद्महालोकितसंयुतेऽस्ते सरोष इष्टैः सविलासहासः॥ १२॥

इदानीं गर्भाधानकालं विद्वाय मैथुनङ्गानप्रकारमाह । अस्तराशिः = आधानलमात् प्रश्नलमाद्वा सप्तमो राशिर्यथा मिथुनं समेति = सप्तमराशियोनौ यथा मिथुनं सम्पद्यते तथैव
मिथुनप्रयोगो वाच्यः । ताहगेव मैथुनमिस्मन् गर्भाधाने कृतं त्रूयात् । सप्तमो राशिर्यदि
चतुष्पात्तदा चतुष्पदां मैथुनमिव । यदि जलचरस्तदा तदिवैवं सर्वत्र योनितुल्यं मिथुनं
बाच्यमिति । तत्रापि कलहेन प्रमणा वा मिथुनमित्याह । अस्ते = निषेकलमात्सप्तमे राशौ
असद्भहैः = पापप्रहैरालोकिते हष्टे, संयुक्ते वा सरोधो रोषेण सहितः (कलहेन ), इष्टैः =
गुमप्रहैर्दष्टे वा युक्तेऽस्ते सविलासहासो विलासेन हासेन च सहितः (प्रेम्णा) मिथुनप्रयोगो
बाच्यः । अतोऽन्यया साधारण्येनेति । तथोक्तं सारावल्याम्—

"द्विपदादयो विलग्नात् सुरतं कुर्वन्ति सप्तमे यद्वत् । तद्वत्पुरुषाणामपि गर्भाधानं समादेश्यम् ॥ श्वस्तेऽशुभयुतदष्टे सरोषकलहं भवेद्प्राम्यम् । सौम्यं सौम्येः सुरतं वात्स्यायनसम्प्रयोगिकाल्यातम्" ॥ इति ॥ ९२ ॥

प्रश्नसे अथवा आधानलक्षसे जो सप्तम राजि हो उसी राजिके समान मैथुन होना कहे। यदि सप्तममें मेव हो तो वकराके सदश। दृप हो तो वैलके तुस्य मैथुन कहे। इसी प्रकार आगेकी राजिके भी सप्तम प्राप्त होनेपर मैथुन कहे। सप्तममें पापप्रह हों वा उस भावको पापप्रह देखते हों तो सरोप (कलहसे युक्त) मैथुन कहे, और सप्तममें श्रुभग्रह हों वा स्प्तमभावको शुभग्रह देखते हों तो प्रेम और वीलास पूर्वक मैथुन कहे॥ १२॥

रवीन्दुशुक्रावनिजैः स्वभानगैः गुरौ त्रिकोणोदयसंस्थितेऽपि वा । भवत्यपत्यं हि विवीजिनासिसे करा हिसांशोर्विदृशामिवाफलाः ॥ १३ ॥

इदानीं गर्भसम्भवयोगमाह । रवीन्दुशुकावनिजैः=सूर्य-चन्द्र-शुक्र-मङ्गलैः स्वभागगैः= स्वस्वनवांशस्थैः । यत्र कुत्रापि राशौ सूर्येन्दुशुक्रभौमाः स्वनवांशगताः स्युस्तदा हि=निध-येनापरथं=गर्भे सन्तिर्भवति । अयमेको योगः । वा योगान्तरमाह-गुरौ त्रिकोणोदयसंस्थि-तेऽपि=वृहस्पतिर्यदि लग्ने, पश्चमे, नवमे वा भवेत्तदाऽपि भवत्यपत्यमिति । अत्र प्रयमे पूर्णयोगाभावे सूर्यशुक्रयोनिरोपचयर्शगयोरेवं चन्द्रारयोर्थेविदुपचयर्शगयोः स्वनवांशै स्थिति-रिक्ताऽपत्यसम्भवे । तथोक्तं स्वल्पजातके वराहेण—

''वलयुक्ती स्वग्रहांशेष्वर्कसितातुपचयर्क्षगी पुंसाम् । ज्ञीणां वा कुजवन्द्री यदा तदा गर्भसम्भवो भवति'' ॥ इति ॥ गर्भयोगः



योगवैफल्यसाह । इसेऽपत्यसम्भवयोगा विवीजिनां=वीर्थरिहतानां ( पण्डानां ) लीयुर-पाणामफला निष्फला भवन्ति । यथा विदशा-सम्धानां हिमांशोधन्द्रस्य कराः=समूखा विफला वर्षमाना घापि निष्फला भवन्ति तथैवेत्युपमा । रजोधीर्याभ्यासेवापत्योत्पत्ति-सम्भवात् तहिहीनानां नैष्फल्यसुनितमेवेति ॥

गर्भ है या नहीं है इसके जाननेका विधान यह है कि—प्रश्नकाल वा आधानकाल में सूर्य, चन्द्रमा, ग्रुक और अंगल अपने नवांकां हों तो निश्चय गर्भ है। यदि इस प्रकार न हों और प्रस्के उपचय शहाशाश में सूर्य और ग्रुक अपने नवांकां हों तो भी गर्भका सम्भव कहे। अथवा खीके उपचयमें अपने २ नवांकां मंगल और चन्द्रमा हों तो भी गर्भ सम्भव कहे। वा बृहस्पति पद्धम, नवम या लक्षमें हो तो भी गर्भसम्भव छहे। वे सब योग जिस प्रकार अंधेको चन्द्रमाके किरणोंकी घोधा विकल है उसी प्रकार नपुंसकों को निष्कल होते हैं॥ १३॥

विवाकरेन्द्रोः स्मरगौ कुजार्कजो गव्यदी पुङ्कलयोपितोस्तदा । व्ययस्वगौ मृत्युकरौ युतौ तथा तदेकदृष्ट्या सरणाय कल्पिती ॥ १४ ॥

इदानीं सित गर्भे प्रसवपर्यन्तं दम्पत्योः शुआशुअमाह । धाधानकाले दिवाकरेन्द्रोः= स्याच्चन्द्राच कमेण कुजार्कजी=मङ्गलरानी, स्मरणी=सङ्गमस्थी, तदा पुजलयोषितोः=नर-नार्योः गदप्रदी=रोगप्रदी भवतः । स्यात्सह्ममे भौमशानी पुक्षस्य रोगकरी । चन्द्रात्सहम्भ शनिभौमी क्षिया रोगकराविति । तथा व्ययस्वगी । स्यातुअयत्र यदि कुजार्कणी तदा पुंसो मरणायैवं चन्द्रादुअयत्र यदि कुजार्कणी तदा क्षिया मरणाय अवतः । तथा च युती तदेकह-ष्टथा=सूर्यः कुजार्कजयोरेकेन युतोऽन्येन रष्टः पुंसो मरणायैवं चन्द्रस्तयोरेकेन युकोऽपरेण रष्टो योषितो मरणाय करियतः । तत्र बलीयानस्वमासे रोगादि करोतीति सर्वत्र विशेषम् ॥

यथा—बात्र (१) र. म. घी. = पुरुषस्य । च. मी. घी = कियाः । बात्र (२) र. घी. मी. तथा मी. घी. = पुरुषस्य । च. घी. मी.तथा श. म. = कियाः ॥ १४ ॥

रोमयोगः (१)

मृत्ययोगः (२)





आधानकाळसे प्रसवकाल तकका ग्रुआगुध फल-आधान अथवा प्रश्नकाळमें सूर्यसे ससम आवमें संगल और शनि हों तो अपने यहीनेमें पुरुषको कप्ट देते हैं। चन्द्रआसे सप्तय संगल और शनि हों तो अपने यहीनेमें स्त्रीको पीड़ा देते हैं। सूर्यसे दृसरे और वारहवें संग्रह और शनि हों तो अपने महीनेमें पुरुषकी खृख करते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमासे दूसरे और बारहवें मंगळ और शनि हों तो अपने महीनेमें खीकी खृख करते हैं। खूर्य यदि शनि और मंगळ इनमेंसे एकसे युक्त एकसे दृष्ट हो तो पुरुपकी खृख, ऐसे ही चन्द्रमा शनि और मंगळमेंसे एकसे युक्त एकसे हट हो तो खीकी खुख करता है॥ १४॥

दिवाऽर्केशुक्रौ पितृमातृसंज्ञितौ शनैश्चरेन्दू निशि तद्विपर्ययात् ॥ पितृन्यमातृष्वस्रसंज्ञितौ च तावथौजयुग्मर्ज्ञगतौ तयोः शुमौ ॥ १४ ॥

इदानीं निषेककालवशात् पित्रादीनां ग्रुआग्रुअमाह । दिने निषेकश्चेत् तदासूर्यः पिता, युको मातृस्वकालो भवति । रात्री निषेक श्विः पिता, चन्द्रो माता । दिने श्विष्यः पिता, युको मातृस्वकालो भवति । रात्री निषेक श्विः पिता, चन्द्रो माता । दिने श्विष्यः पितृत्व्यः, चन्द्रो मातृष्वसा । रात्री सूर्यः पितृत्व्यः, शुको मातृष्वसितं जन्मन्यपि बोद्धत्व्यम् । प्रयोजनवाह । तावथीजयुन्मक्वगतौ तयोः शुआविति । दिने सूर्यो विषमराशिगतस्तदा पितुः शुओ रात्री पितृत्व्यस्य । दिने शुकः समराशिगतो मातुः शुअकृद्रात्री मातृष्वसुः । श्विथा विषमस्थस्तदा पितुः शुअकृद्दिने पितृत्व्यस्य । चन्द्रो रात्री समर्थगो मातुर्दिने मातृष्वसुः शुअकृद्भवति । अर्थादेवोक्तविपर्ययस्ये तयोरशुभः इति ।

Notes-अत्र ११-१५ श्लोकाः वृहज्जातकस्य वर्त्तन्ते ॥ १५ ॥

दिनके आधानमें सूर्य पिता, शुक्त माता, शनि पितृन्य (चाचा), चन्द्रमा मीली (माताकी वहिन) जीर रात्रिके आधानमें शनि पिता, चन्द्रमा माता, सूर्य चाचा, शुक्र मीली हैं ' इन लंडाजोंका प्रयोजन यह है कि, दिनके आधानमें सूर्य विषम राशि ( १-६-५-५-०-१-१ ) में पिताको शुभ, रात्रिके आधानमें चाचाको शुभ होता है। दिनके गर्भा-धानमें शुक्र समराशि ( २-४-५-८-१०-१२ ) में हो तो माताको शुभ, रात्रिमें मीलीको शुभ होता है। घानि रात्रिके आधानमें विषम राशिमें हो तो पिताको शुभ, दिनमें चाचाको शुभ होता है। रात्रिके गर्भमें चन्द्रमा समराशिमें हो तो माताको शुभ, दिनमें मौलीको शुभ होता है। इसले अन्यथा अशुभ कहना चाहिये॥ १५॥

शीतज्योतिषि योषितोऽनुपचयस्थाने कुजेनेचिते । जातं गर्भफलप्रदं खलु रजः स्यादन्यथा निष्फलम् ॥ दृष्टेऽस्मिन् गुरुणा निजोपचयगे कुर्व्याक्रियेकं पुमान् । जत्याज्ये च समूलभे शुभगुर्यो पर्वादिकालोज्मिते ॥ १६॥

इदानीं गर्भशमरखोनिक्षणपूर्वकं निषेककालमाहं । शीतज्योतिषि=चन्द्रे योषितोऽशु-प्रवास्थाने=क्षिया खन्मकाँद्वुपचयस्थाने पूर्वोक्ते वर्त्तमाने कुजेनेक्षिते आतं रजः खलु=नि-खयेन गर्भकलप्रदं=गर्भवारणयोग्यं स्थात् । धन्ययोक्तादितरावस्थायां तद्रजो निष्फलं या-तीति । ध्रक्षिन्योषिद्वुपचयस्थे चन्द्रे पुमान्=पुरुषो निजोपचयगे=स्वजनमर्कादुपचयस्था-नगते गुरुणा=बृहस्पतिना द्वेऽचलोकिते च निषेकं कुर्यात् । इत्यम्भृते योगे दम्पत्योयोगे गर्भाधानं स्वतीति भावः ।

निषेक्सहर्नामाह । प्रत्याज्ये=विहिते च समूलमे, मूलनक्षत्रेऽप्युक्तमेतद्प्रन्यकर्त्रीत । पर्नादिकालोष्टिकते =पर्नादिकालरहिते शुभगुर्यो =सद्गुणयुक्ते समये गर्भाधानं प्रशस्तमिति । प्रयात्र प्रसङ्ख्यात्र प्रसङ्ख्यात्य प्रसङ्ख्यात्र प्रसङ्ख्यात्र प्रसङ्ख्यात्र प्रसङ्ख्यात्र प्रसङ्क्यात्र प्रसङ्ख्यात्र प्रसङ्ख्यात्य प्रसङ्क्यात्य प्रसङ्ख्यात्र प्रसङ्क्यात्र प्रसङ्क्यात्र प्रसङ्क्यात

"गण्डान्तं त्रिविधं त्यजेन्निधनजन्मसे च मूलान्तकम् । दाक्षं पौष्णमणेपरागदिषसान् पातं तथा वैष्टतिम् ॥ पित्रोः श्राद्धदिनं दिवा च परिघाद्यधं स्वपत्नीगमे । सान्युरपातहतानि मृत्युभवनं खन्मसेतः पापमम् ॥ भद्राषष्ट्रीपर्वरिकाश्च सन्ध्यासीमार्कार्झनायसत्रीक्षतसः । एवं निषेके प्रशस्तसृहर्तः—

"गर्भाधानं च्युत्तरेन्द्रकंमैत्रवाह्यस्वातीविष्णुवस्वम्युपे सत् ॥
केन्द्रत्रिकोखेषु शुभैक्ष पापैस्त्र्यापारिगैः पुरुव्रहृदृष्ट्यत्वने ।

श्रो**जांशगेऽब्जेऽपि च युग्मरात्रो**, चित्रादितीज्याश्विषु यध्यमं स्वात्" ॥ इति ॥ १६ ॥

श्लीके जन्मराशिसे अनुपचय (१,२,४,५,०,८,९,१२) राशिमें चन्द्रमा यदि अङ्गळ से देखा जाता हो, ऐसे समयमें उत्पच्च रज गर्अप्रद होता है । इससे अन्यथा रज निष्कळ होता है। इस गर्अयोग्य रजके समय चन्द्रमा पुरुषके उपचय (१।१।१०।११) शक्ति हो, उसे बृहस्पित देखता हो तो पुरुषको निषेक (बीसंगम) करना चाहिये। मूळ सहित विहित नचन्नादिमें पर्वादिकाळसे रहित ग्रुअगुणयुक्त मुहूर्चमें गर्भाधान करना चाहिये। खु० शा० कार॥ १६॥

# श्रथ खीणावृतुकालपरिमाणम्।

विसावरीषोडरा भामिनीनामृतूद्रमाचा ऋतुकालमाहुः।।

नाचाश्चतस्त्रोऽत्र निषेकयोग्याः पराश्च युग्माः सुतदाः प्रशस्ताः ॥ १७ ॥

रकः प्राहुर्भावात्वोवशरात्रिपर्यन्तमृतुकालो भवति योषिताम् । तत्र प्रथमाव्यतसः राजयो निषेके गर्हिता भवन्ति । परा या द्वादश राजयः प्रधायास्तासु युग्माः = समाः = पवायाः ( ६१८१९०१९१९४१९६ ) स्रुतदाः = पुत्रजन्मकारिण्यो भवन्ति । यतस्ताः प्रशस्ता इति । 'नायरात्रीव्यतस्तः' तथा 'युग्मराजी' इति प्रमाणात् ॥ १७ ॥

विजींके ऋतु प्रारम्भ-काळसे १६ रात ऋतुकाळ कहा गया है। उनमें पहले की ७ रात निषेक बोग्य नहीं हैं। योच १२ शतमें युग्य (६।८१९०१३२१३७ और १६ वीं ) रात निषेकर्ते प्रशस्त और प्रम देनेवाळी हैं। यु० शा० कार ॥ १७॥

श्रथ तुर्थादिराणिषु निषके सन्ताने विशेषः।

पुत्रोऽल्पायुर्वारिका वंशकर्ता वन्ध्या पुत्रः सुन्दरीशो विरूपा ॥ श्रीमान् पापा धर्मशीलस्तथा श्रीः सर्वज्ञः स्यानुर्वरात्रात् कमेण ॥ १८ ॥

ह्यागमृतुकाले तुर्यरात्रात् ( चतुर्थरात्रादिस्यतिस्तकः राज्ञयः प्रथमा निविद्धावतुर्थी शुद्धा "अर्चुः स्पृष्टया चतुर्थेहि स्नानेन ह्या रक्षस्वले" ति वचनात् ) क्रमेण 'पुत्रोऽस्पायुरि-स्याद्यः । चतुर्थरात्रे निवेकेऽस्पायुः पुत्रो जायते । पद्यस्यां दारिका = कन्या । वष्टवां वैद्याक्तां पुत्रः । सक्षम्यां वन्ध्या = अपुत्रा ह्या । अष्टस्यां पुत्रः । नक्षम्यां सुन्दरी कन्या । द्यान्यानीशः = समर्थः पुत्रः । एकादस्यां विद्या कन्या । द्वादस्यां श्रीमान् पुत्रः । त्रवोदस्यां पापा कन्या । चतुर्दश्यां धर्मशीलः पुत्रः । पष्टदस्यां श्रीमती कन्या । षोष्टस्यामन्तिमायां सर्वहः पुत्रो जायते । इत्थं निवेकव्यवस्थामवगम्य कासुकः कामिनीसुपेयादिति ॥ १८ ॥

चौथी रातके निषेकमें अरुपायु पुत्र, पांचवीं रातमें कन्या, छठीं रातमें वंशकर्ता पुत्र, ७ वीं रातमें बन्ध्या (बांझ ) खी, ८ वीं रातमें पुत्र, ९ वीं रातमें सुन्दरी कन्या, १० वीं रातमें प्रभावशाळी पुत्र, ११ वीं रातमें कुरूपा कन्या, १२ वीं रातमें श्रीमान् (भाव्यशाळी) पुत्र, १६ वीं में पापिनी कन्या, १४ वीं में धर्मात्मा पुत्र, १९ वीं में छचमीवती कन्या और १६ वीं रातमें सर्वज्ञ पुत्र उत्पन्न होता है। सु० शा० कार ॥ १८॥

श्रथ सुतादियोगकरी श्रहस्थितिः । अष्टमाष्ट्रमगे सूर्ये निपेकर्जात्सुतोद्भवः । श्रथचाऽऽधानलग्रातु त्रिकोणस्थे दिनेश्वरे ॥ १६ ॥ अस्मिनाधानलग्ने तु शुभदृष्टियुतेऽथवा ॥ दीर्घायुर्भाग्यवान् जातः सर्वविद्यान्तमेष्यति ॥ २० ॥ श्रोजर्ने पुरुषांशकेषु बिलिभिर्लमार्कगुर्विन्दुभिः पुद्धन्म प्रवदेत्समांशकगतेर्युग्मेषु तैर्योषितः । गुर्वको विषमे नरं शशिसितौ वक्रश्च युग्मे स्वियमू ब्यङ्गस्था बुधवीचणाच यमलौ कुर्यन्ति पत्ते स्वके ॥ २१ ॥ विद्याय लग्नं विषमर्चसंस्थः सौरोऽपि पुंजन्मकरो विलमात् ॥ प्रोक्तवहाणामवलोक्य वीर्यं वाच्यः प्रसूतौ पुरुषोऽङ्गना वा ॥ २२ ॥

निषेकक्षीदाधानलप्रादष्टमाष्ट्रमग्रे = श्रष्टमादष्टमं=लप्तातृतीयं तस्मिन् गते सूर्ये सुतोद्भवः
(१)। श्रथवा दिनेश्वरे = सूर्ये श्राधानलग्नात् त्रिकोग्रे = नवमपश्चमयोरन्यतरस्ये सुतोद्भवो

बाच्यः (२)। श्रथवा श्रह्मिनाधानलग्ने शुभव्रहेरवलोकिते युक्ते वा जातो दीर्घायुर्भा-ग्यवान् सर्वविद्यक्ष भवेदिति (३) । यदा चक्रेऽह्मिन् सू = (१) योगः । सूं. वा सूं = (२) योगः । गु. च. बु. शु. = (३) योगः ।



श्रथ प्रश्नलप्रादाधानलप्राब्वन्मलप्राद्धाः जीपुरुषविभागज्ञानमुच्यते । बलिभिः =

सबलैर्लप्रार्कगुर्विन्दुभिरोजसं पुरुषांशकेषु च व्यवस्थितः। एतदुक्तं भवति । तत्काखे लमस्र्ववृह्दपतिचन्द्रप्रसः पूर्वोक्तः स्वय्ववर्तेर्युक्ता विषमराशिविषमनवांशगतास्य भवन्ति, तदा
पुंजन्म = पुरुषस्य बन्म प्रवेदत् । अय तैरेव लमार्कगुर्विन्दुभिः समाशक्तगतः=लीराशिनवांशिक्षितैर्युग्मेषु = लीराशिषु च स्थितैर्योधितः = क्षिया जन्म वाच्यम् । तत्रोभयगतानां बाहुस्वाक्तज्ञन्म । सम्ये च बलाधिक्यपक्षं वदेत् । गुर्वकों = वृह्दस्पतिस्यो विषमे राशौ नरं
स्वयंतः। शशिशुको वक्षः = चन्द्रशुक्तमाला युग्मे = समराशौ स्थिताः क्षियं जनयन्ति ।
स्वतस्याः = त एव गुरुस्येशशिशुक्तभौमा द्विश्रारीराशस्थास्तत्र द्वववीकणाच स्वके पचे
यमलौ = युगलं कृर्वन्ति । स्रत्रेदमवधेयम्-मिथुनकन्याधनुर्मीनाष्ट्रतारो द्विस्वभावास्तत्र
पिथुनधनुर्धरी पुरुषो, कन्यामीनौ क्षियो, तेन यदि गुर्वकों मिथुनधनुर्ररागतौ द्वधविक्ति च
भवतस्तदा पुरुषद्वयं वाच्यम् । एवं कन्यामीनौश्वाराताश्वन्द्रसगुमौमा यदि द्वधेन वीक्यन्ते
तदा कन्यायुगलं कुर्वन्तीति । तत्रोभयस्थितौ लीपुंसोर्मिथुनमर्यादेकः पुमानेका कन्या चेति
युगलं क्षेयम् ।





ब्रीजन्म (२)



### यमलजन्म (३)



अज्ञोदाहरणम्-(१) चके-र = ४।ई। सु = वाई। च्=9 ०।ई।

लाउनं = २।९। श = ६।६। पुंचन्यदाः ।

- (२) चके-ल = १।९। र = १०।६। गु = ३१५१ चं = ११९१ मं = ७१३१ म= ११।१०। या = ९।९। जी जन्मकराः ।
- (३) चक्रे-र= २।२७। ग= ११। १९। पुरुष्युगलम् । चं= १।२४। श् = ४।२९। मं = ७।९। कन्यायुगलम् ।

श्रास्मिन् चके (३) स्थापिताखिलप्रहात् मिथुनजन्मापि स्थात् । एतत् कल्पनायात्रमेवेति । अयोक्तयोगानामभावे शानिवशात्युंकीज्ञानमाह । सौरोऽपि शनैवरोऽपि = स्वनं तात्कालिकं विद्वाय = त्यक्वा विलामाद्वियमधीसंस्थस्ततीयप्रशृतिविषमभावानायन्यतपस्थः पुडान्संकरो भवति । १, ५, ७, ९, ११, आवानासन्यतसवर्त्तिनि शनिव्रहे पुरुवजन्य वाच्य-मित्यर्थः । अत्र **प्रोक्त्यहाणासुक्तपुंक्षीजन्मयोगकर्तुं**णां प्रहाणां वीर्थं = बलमवलोक्य वदि पुरुषजन्मकारको वली तदा पुरुषः, जीकारको वली तदा श्रञ्जना वा प्रसूती बाच्या । तयोक्तं सारावल्याम्-

"लगं त्यच्या विषये शर्मेखरः प्रज्ञजन्मदो अवति ।

योगे विहगस्य वर्तं समीच्य वदेवरं क्षियं वाडिप' ॥ इति ॥ १९-१२ ॥

गर्माचानके उन्नसे जो अप्टम स्थान उससे जो अप्टम स्थान जाने उन्नसे है रे आवर्ने सुर्वेदे रहने पर पुत्र उत्पन्न होता है । वा बाधान कससे त्रिकोण (९१५) में सुर्वेदे प्राप्त होने पर प्रज होता है ॥ १९॥

इस जाधान छन्नमें ग्रुनजहकी दृष्टि हो तो जातक दीर्घायु और भाग्यवान् हो, तथा

सभी विचाका छाता हो ॥ २०॥

बाधान, जन्म बथवा प्रश्न काळमें बळवानू छत्न, सूर्य, गुरु, और चन्द्रमा विवसराशि **और विषय-नवांत्रमें हों तो प्रज्ञका जन्म कहें और वे शह समराज्ञि तथा सम-नवांत्रमें हों** तो कन्याका जन्म जाने । बळवान् बृहस्पति और सूर्व विषय राशिमें हो तो प्रचका जनम, एवं बळवान् चन्द्रमा, शुक्र और सङ्गळ समराधिमें हों तो कन्याका सनम जावे । वृहस्पति, सूर्य, चन्द्रमा, गुक्र और मङ्गल वे हिस्बभाव ( ३-६-९-१२ ) राशिके नवांशमें हों और उन्हें बुख देखता हो तो यमछ ( दोबखे ) का जन्म जाने । यहां दिस्वमावके प्रकृषांश ( ३१९ ) में गुरु और सूर्य हों तो दो पुत्र, एवं चन्द्र, शुक्र और मङ्गल हिस्वमावके खीनवांश ( ६।१२ ) में हों तो दो कन्यायें, यदि दोनों योग हों तो एक प्रत्र और एक कन्या कहे॥ २९॥

उक्त योगोंके क्यावर्में उपको छोवकर विषम भाव ( ३-५-७-९-११ ) में धनि स्थित होतो पुरुषका जन्म कहे, अन्यथा कन्याका जन्म जाने । यहां कहे हुये कन्या तथा पुत्र कारक प्रहोंका वळ विचार कर अधिक पश्चमें पुरुष वा कन्याका जन्म कहना चाहिये ॥२२॥

श्रथ क्रीबत्बकरा योगाः।

अन्योन्यं यदि पश्यतः शशिरवी यद्यार्किसीम्याविप वको वा समगं दिनेशमसमे चन्द्रोदयौ चेत्स्थतौ ॥ युग्मीजर्ज्ञगतावपीव्दुशशिजौ भूम्यात्मजेनेज्ञितौ पुंभागे सितलप्रशीतिकरणाः षट् छीवयोगास्त्विमे ॥ २३ ॥ इदानी नपुंसकजन्मयोगा उच्यन्ते । बदि शशिरनी = चन्द्रस्यौं (विषमर्कगौ)

श्रान्योन्यं = चनदः सूर्यं, सूर्येखन्द्रं च परयतस्तदेषाः क्रीवयोगः ।

यथर्कि भैम्याविष = शिवेबुधी च तथा परस्परं पश्यतस्तदा द्वितीयो योगः।

कि भौमो वा विषमगतो समगं दिनेशं = सुर्यं पश्यति तदा तृतीयो योगः।

चेत् चन्द्रोदयौ = चन्द्रो लग्नब श्रसमे = विषमराशौ भवेतामिष च भौमेनेक्षितौ तदा

चतुर्यो योगः।

युग्मीकर्भगतावि = समविवमराशिहिथताविन्दुशशिजी = चन्द्रख्रभौ भूम्यात्मजेन =

मजलेन ईक्षिती हुछी तदा पखमी बीगः।

श्रथ सितलप्रशीतिकरणाः = शुक्त-तत्काललप्र-चन्द्राः पुरुभागे = पुरुषराशिनवांशके वर्तमानास्तदा षष्टो योगः ।

इसे पट् क्लीबयोगाः सन्ति । अन्मकाले निषेके प्रश्ने वा श्रमी योगा नपुंसकजन्मदा भवन्तीति । तथोक्तं सारावल्याम्—

ंश्वन्योन्यं रविचन्द्रौ विषमर्क्षगतौ निरीचेते । इन्दुजरविपुत्रौवा दष्टौ वितनौ नपुंसकं कृषतः ॥ परयति वकः समये सूर्यं चन्द्रोदयौ च विषमकें । यद्येवं गर्भस्यः क्रीवो सुनिभिः समादिष्टः॥

श्रोवसमराशिसंस्थौ ब्रेन्द्र वण्डं कुजेक्षितौ कुरुतः । नरसे विषमनवांशे होरेन्द्रबुधाः सिर्तार्केदश वा' ॥ इति ॥ Notes—पूर्वोक्तपुंजीबन्मयोगानामभावेऽमी योगाश्विन्त्याः ॥ २३ ॥ ६ क्षीबयोगाः



सूर्यं और चन्द्रमामें परस्पर दृष्टि हो (१) या ज्ञानि और बुधमें परस्पर दृष्टि हो (२) चा विवसराविका मङ्गळ, समराशिगतसूर्य इनमें परस्पर दृष्टि हो (३) या चन्द्रमा और छुछ विवस राशिके हों, उन्हें मङ्गळ देखता हो (४) या चन्द्रमा सम और बुध विवस राशिक हों, उन्हें मङ्गळ देखता हो (४) या शुक्र, छम और चन्द्रमा पुरुष (विषम) नवांज्ञमें हों तो (६) ये छै प्रकारके जपुसक-योग होते हैं, अर्थात् इन योगोंमें जन्म छेनेवाले नपुंसक होते हैं। सु. शा. कार ॥ २३॥

श्रथ थमलादिजनिकरा योगाः । युग्मे चन्द्रसितौ तथौजभवने स्पुर्कारजीवोदयाः लग्नेन्द्र् नृनिरीक्तितौ च समगौ युग्मेषु वा प्राणिनः ॥ कुर्युस्ते मिश्रुनं गृहोदयगतान्द्रश्यंगांशकान्पश्यति स्वांशे हो त्रितयं झगांशकवशास्त्रमं त्वमिश्रैः समम् ॥ २४॥

चन्द्रसितौ युग्ये राशौ तथा हारजीवोदयाः=बुधमौमगुरुलग्नानि, श्रोधमवने = विषम-राशौ अवेयुस्तदा मिथुनं = बालकं बालिकां च अर्युरित्येको योगः।

लाग्नेन्दू समगी तृनिरीभिती = पुरुषप्रहेण बीक्षिती तदा चेति दितीयो योगः ।

प्राणिनः = बिलनस्त एव हारजीवोदया युग्मेषु वा व्यवस्थितास्तदेति तृतीयो मिसुव-

अथ त्रितयजन्मयोगः—प्रहोदयगतान्द्रयज्ञांशकान् स्वांशे हे पश्यति सित । एतदुकं भवति—स्वनवांशे वर्तमानो बुधो दिस्वभावराशिनवांशे व्यवस्थितान् प्रहात् लग्नं च यदि पश्यति तदा गर्मे त्रितयं वाच्यम् । तत्र इगांशकवशायुग्यम् । बुधो यदि मिथुन— (नर) नवांशगतस्तदा नरद्वयमेका कन्या । यदि बुधो योधि-(कन्या) जवांशगतो अवेतदा कन्याद्वयमेको नर इति त्रितयं वक्तव्यम् । श्विमिश्रः = समानांशकगतैः सममेकलिज्ञमेव त्रितयम् । श्रत्रेद्वयवधेयम्—मिथुनांशगतो बुधो मिथुनधनुरंशगतान् प्रहोदयान् पश्यति तदा पुक्वत्रयमेवं कन्यांशकस्यो बुधो कन्यामीनांशगतान् प्रहोदयान् पश्यति तदा कन्यात्रयं वाच्यमिति । तथा सारावल्यामाह कल्याणः—

"ताने समराशिगते चन्त्रे च निरोधिते बलयुतेन ।
गगनसदा वक्तव्यं मिथुनं गर्भीस्थतं नित्यम् ॥
समराशौ शशिसितयोर्षिषमे गुरुवक्रसौम्यलग्नेषु ।
द्विशरीरे वा बलिष्ठ प्रबदेत् जीपुरुवमन्नैव ॥
सिथुनांशे कन्यैकां द्वौ पुरुवो शितयमेवं स्थात् ॥
द्विशरीरांशक्युकान् प्रहान् विलग्नं च परयतीन्दुष्ठते ।
कन्यांशे द्वे कन्ये पुरुवध निविच्यते गर्भे ॥
सिथुनं धतुरंशगतान् प्रहान् विलग्नं च परयतीन्दुष्ठतः ।
सिथुनांशस्यव्य यदा पुरुविज्ञत्यं तदा गर्भे ॥
कन्यामीनांशस्थान् विद्वानुद्वं च युवतिमागगतः ।
परयति शिशिरणुतनयः कन्यात्रितयं तदा गर्भे" ॥ २४ ॥

समराशिमें चन्द्रमा और ग्रुक हों तथा विषमराशिमें हुध, मङ्गल, बृह्स्पति और लग्न थे हों तो मिधुन (एक पुत्र और एक कन्या) का जन्म कहे। समराशिमें क्या और चन्द्रमा हों, उन्हें पुरुषप्रह (सु०-मं०-ह०) मेंसे कोई देखे तो भी एक पुत्र और एक कन्याका जन्म कहे। समराशिमें बळवान पूर्वोक्त हुध, मङ्गल, बृह्स्पति और क्या हों तो भी वही फळ जाने और हिस्वभावके नयांश्वमें पूर्वोक्त प्रह और क्या वर्तमान हों, उन्हें अपने (११६) नवांश्वम हुध देखता हो तो गर्भमें तीन वधे होते हैं। यहां बुधके स्थितिवश युग्म कहना खावे बुध यदि नर (मिथुन) नवांश्वमें हो तो दो लड़के एक लड़की, यदि बुध सी (कन्या) नवांश्वमें होकर हिस्वभावांश गत प्रहोद्योंको देखे तो २ लड़की १ लड़का कहना खाहिये। समान जंशमें याने बुध मिथुनांशमें होकर मिथुन और धनुके धंस्वगत प्रहोंको देखे तो १ सुरुष, एवं बुध कन्या नवांशमें स्थित होकर कन्या तथा मीनके नवांशगत प्रहोंको देखे तो १ ळड़कियां कहनी चाहिये। सु० शा० कार ॥ २४ ॥

ख्रथ ज्यधिकजननयोगः । धनुर्घरस्यान्त्यगते विलग्ने प्रहैस्तद्शोपगतैर्वीलष्ठैः ॥ ज्ञेनार्किणा वीर्ययुतेन दृष्टे सन्ति!प्रभूता ख्रपि कोशसंस्थाः ॥ २४ ॥

धन्राशेरिन्तमो नवांशो लग्नगतस्तथा धनुरंशगता बलिनो प्रहाखेद्भवेयुः, इत्यं भूतं लग्नमीदिग्भिप्रहेस्तथा वलवता होन=बुधेनार्किणा=शिनना चावलोकितं स्यात्तदा कोश-. संस्थाः=गर्भगताः, प्रभूताः=त्र्यधिका श्रिपि सन्तीति वाच्यम् । परन्तु मानवयोनौ पूर्णग- भैस्यास्य प्रसवासम्भवत्वात्तरकालीनिर्वेलप्रहस्य मासे तद्गर्भस्य स्खलनं भवतीति होयम् ॥

धनु राशिके अन्त्य नवांशका लग्न हो, पूर्वोक्त योग कारक ग्रह धनुके नवांशमें हीं और लग्नको बलवान् बुध और शनि देखें तो गर्भमें तीनसे धधिक बच्चे जानें। परन्तु मनुष्य योनिम पेसे गर्भका प्रसद होना असम्भद है, इसलिये आधानमें जो प्रह वलहीन हो उसके महीनेमें गर्भकाव कहना चाहिये ॥ २५ ॥

द्विशरीरांशसंयुक्तान् महान् लग्नं च पश्यति ॥
कन्यांशकगतश्चान्द्रिगर्भस्थं त्रितयं वदेत् ॥ २६ ॥
युग्मांशकातु कन्यैका द्वौ पुमांसौ च गर्भजाः ॥
युग्मांशगान्त्रिलग्नं च गर्भस्थाः पुरुषास्त्रयः ॥ २७ ॥
कन्यायुग्मांशकोपेतांस्तथा युग्मांशगो द्वुघः ॥
कन्यानवांशकः सौन्यस्तिस्रो गर्भगताङ्गनाः ॥ २८ ॥

अत्र २४ श्लोकटोका विलोक्या ॥ २६-२८ ॥

कन्या राशिके नवांशमें गत बुध यदि हिस्तभाव ( ३।६।९।१२ ) राशिके नवांशमें प्राप्त अहों और उसकी देखता हो तो गर्भमें ३ वज्बे, जिनमें २ पुत्री और १ पुत्र हों ॥ २६ ॥ यदि बुध मिथुन नवांशका होकर उन्हें देखे तो एक पुत्री और २ पुत्र गर्भमें कहे । यदि बुध मिथुनांशगत होकर मिथुनांशगत प्रह और उनको देखे तो तीनों पुत्र हों ॥ २७ ॥ कन्या और मिथुननवांशगत प्रहों तथा उपको मिथुनांशगत बुध देखे तो ३ पुत्र, यदि कन्यांशगत बुध देखे तो ३ उद्धिकों कहनी चाहिये । ( सु० शा० कार ) ॥ २८ ॥

> द्विस्वभावगतावर्कगुरू बुधनिरीचितौ ॥ पुंयुग्मं कुरुतस्तद्वत् शशिशुक्रमहीसुताः ॥ २६॥ कुर्वन्ति स्त्रीयुगं तत्र बलाबलविशेषतः ॥ २६३॥

अत्र २१ रलोकव्याख्यावलोकनेन स्पष्टं स्यात् ॥ २९५ ॥

द्विस्वभाव राशिके अंशमें स्थित सूर्य और गुरु यदि ब्रधसे दृष्ट हों तो हो पुरुषका सन्म कारक होते हैं। एवं चन्द्र, ग्रुक और मङ्गल द्विस्वभावमें हों तो दो कन्याकी उत्पक्ति करते हैं। होनों बोगोंकी प्राप्तिमें चलावल देखकर अधिक बलवालेका पच कहना। (२१ रलोककी सं० टी० देखिये॥ २९३॥

> ज्ञीनपुंसकदश्चान्द्रिः पुंनपुंसकदोऽर्कजः ॥ ३०॥ निषेककाले चन्द्रार्कावन्योन्यं यदि पश्यतः ॥ तथैव चन्द्रमन्दौ वा छीबजन्मप्रदौ तथा ॥ ३१॥

अनेन क्रीवजन्म निगदितं तद्पि २३ श्रोकन्याख्यानान्तर्गतमेव ॥ ३०-३९ ॥ चुध कन्या नपुंसकको उत्पन्न करनेवाला होता है, शनि पुरुष नपुंसद उत्पन्न करने-वाला होता है ॥ ३० ॥

गर्भाधानके समय चन्द्रमा और सूर्य यदि परस्पर देखते हों, इसी प्रकार चंद्र और सनि श्री तो नपुंसकको उत्पन्न करते हैं ॥ ३१ ॥

> निषेके आतृत्वग्नेशयोगे यमत्तसम्भवः । लग्नेशे आतृपत्तस्थे स्वोच्चे वा यमलोद्भवः ॥ ३२ ॥

श्रत्रापि यमलयोग उच्यते । निषेते=श्राधानकाले, श्रातृलग्नेरायोगे—लग्नेरासहजे-श्रयोयोगे यमलसंभवो वाच्यः । तथा लग्नेशे आतृपक्षस्थे=तृतीयगते वा स्वोचगते यमलो-दुवो वाच्यः । सर्वार्थचिन्तामणावपि यमलजन्मयोगः—

"निषेकलग्नेशतृतीयनाथौ लग्नस्थितौ चेद्यमलोद्भवः स्यात् । तृतीयनायेन युतो निषेकलग्नेश्वरस्तत्सहजे तथैव'' इति ॥ ३२ ॥ त्राप्ताधानके समय आतृस्थानेश और लग्नेशका योग हो तो यमल (दो ) का जन्म

हो। लानेका आतृस्थानमें हो, या उचस्थानमें हो तो यमछ होता है ॥ ६२ ॥

षष्ठेशो देहसम्बन्धी बुधः पष्टनतो यदि ॥ बुधचेत्रे च जननं यस्य स जीनपुंसकः ॥ ३३ ॥ बुधस्थानेन शनिना पुंनपुंसकता अवेत् ॥ ई ॥

श्रय पुंजीवलीवयोगमाह । षष्टेशो देहसम्बन्धी = लजसम्बन्धी ( दृष्टिसम्बन्धिको योगसम्बन्धिको वां ) अवैतः, खुधः षष्टभावगतो अवेतः । बुधक्तेत्रे च = लग्नं बुधक्तेत्रयोः विधुनकन्ययोरन्यतरं यदि स्यात्तदानीं यस्य जन्म भवति स जीवपुंसको अवेदर्थात्तस्य जी च जपुंसकत्वमाण्ड्यादिति । तत्रैव शनिना बुधस्थानेनार्थोदुक्तयोगे शनिना सहितो बुधश्चेत्तदा पुंनपुंसकता पुरुष एव नपुंसकत्वमाण्ड्यादिस्यर्थः । श्रन्थदिष सर्वाधिचन्तामणी —

"लग्ने बुधचेत्रगतेऽरिनाथे लग्नेश्वरे सोमसुतर्क्षसंस्थे ।

जातस्तु सक्षीयनपुंसकः स्थाच्छन्यारयोगात्पुरुषस्तु पण्टः" ॥ ३३ई ॥ निषेककालमें या जन्मकालमें पण्डेंश कप्तका सम्बन्धी हो (क्यमें प्राप्त हो या क्यको देखता हो) हुध द टें आवमें हो और हुधके चेत्र याने क्य (३१६) में जिसका जन्म हो उसकी की नपुंसक होती है। यदि यहां बुधके साथ शनि हो तो पुरुष नपुंसक हो ॥ ३६ई ॥

निपेकलग्नेशतृतीयनायौ लग्नस्थितौ चेद्यमलोद्भयः स्थात् ॥ ६ ॥ श्रयमपि यमलजन्मयोगः । लग्ने (निषेककालिके) लग्नेशतृतीयेशयोगीयमन-जन्मदो भवतीति ॥ ६ ॥

आधानल्झका स्वासी और मुतीबेश ल्झमें स्थित हो तो वसलका जन्म हो॥ है॥

श्रथ पादजातत्त्वप्रदी योगी । विकास समिति सोमीकारके वृति पाटजार

हतीयनाधेन थुते निपेके योगीरायुक्ते यदि पादजातः ॥ ३४ ॥ \* राहृदये लग्ननाथे कर्मस्थे पादपूर्वजः ॥ ५ ॥

इदानी प्रसवे पादणातयोग उच्यते । निषेकत्तरने तृतीयेशो राहुख यदि भवेतां तदा णातः पादणातो (भातृगर्भात्प्रथमं पादावेव निःसरिताविति ) भवति । तथा राहुर्लभगतो गारनेशः कर्म-(दशम ) सावगतस्तदा पादपूर्वजः प्रथमं पादावेव जातौ जातस्येति गाच्यम् । उक्तव--

''लग्नेश्वरे कर्मगते विकाने भोगीन्त्रवुक्तेसित पादकातः'' इति सर्वार्थिचन्तामणी १४६। निषेक्षक्रम वृत्तीयेक और शहुले चुक्त हो तो पैरले उत्पन्न हो । शहु कक्समें और क्रमेक्स कर्ममें हो तो पहले पंरखे जन्म होता है ॥ २४६ ॥

# श्रथ सर्पवेष्टितदेहप्रदा योगाः।

सराही रन्त्रपे लग्ने जातः स्थात् सर्पवेष्टितः ॥ ३४ ॥
रन्ध्रेश्वरे पापयुते विलग्ने जाता नगैर्वेष्टितदेहवान्स्थात् ।
केन्द्रे सराही गुलिकेन युक्ते लग्नेश्वरे वा निधनेशयुक्ते ॥ ३६ ॥
क्रूर्य्रहाणां च हगाणलग्ने जातो नगैर्वेष्टितदेहवान् स्थात् ।
लग्नन्त्रिभागेऽप्रहजसर्पकोलास्तन्नाथयुक्तस्तु तथा निभागः ।
शुअप्रहाणां च हशा विहीने जातो नगैर्वेष्टितदेहवान् स्थात् ॥ ३७ ॥
शशांके पापलग्ने वा वृक्षिकेशन्त्रिभागगे ।
शुभैः स्वायस्थितैर्जातः सर्पस्तद्वेष्टितोऽपि वा ॥ ३८ ॥

चतुष्पादगते आनी शेषैर्वीर्यसमिन्वतैः ।
हितनुस्थैद्ध यमलौ भवतः कोशवेष्ठितौ ॥ ३६ ॥
छागसिंदृष्ये लग्ने तस्थे सौरेऽथया कुने ।
दाश्यंशसदृशे नात्रे जायते नालवेष्ठितः ॥ ४० ॥
लग्ने सपापे बहुपापदृष्टे राहुध्वजाभ्यां सिंहतेऽथयाऽत्र ।
पापप्रहाणां तु विलग्नभे वा जातो नरो नालविवेष्ठिताङ्गः ॥ ४१ ॥
कृरान्तरे लग्गते सराहौ लग्ने छुने वासरनाथदृष्टे ।
लग्ने शनौ भुमिसुतेन दृष्टे जातो नरो नालविवेष्ठिताङ्गः ॥ ४२ ॥
इदानीं जन्मकाले सर्पवेष्ठितशरीरजन्मयोगा उच्यन्ते । गर्मे सर्पस्यासम्भवात्तदाकार-

इदानीं जन्मकाले सर्पविष्टितशरीरजन्मयोगा उच्यन्ते । गर्भे सर्पस्यासम्भवात्तदाकार-नालेन विष्टितो अवति जातक इत्यवगन्तव्यम् । लग्ने राह्यप्रभेशयोगींगे सर्पविष्टितो भवति(१) लग्ने पापप्रहाष्ट्रमेशयोगींगे सर्पविष्टितस्य जन्म (२)।

केन्द्रे (१।४।७।१०) राहुः, लग्नेशो गुलिकेन वाडप्टमेशेन युक्तः तथा लग्ने पाप-देष्काणे सति सर्पवेष्टितस्य जन्म (३)।

त्तास्य त्रिभागे (द्रेष्कार्यो ) अण्डजो विह्नः, सर्थो व्यातः, कोतो निगतः एते भवे॰ युर्थादेतेषां द्रेष्काणानामन्यतमो लग्ने भवेत् ( ५ अ० ५५ श्लो॰ द्रष्टन्यः ) तथा त्रिभागः= द्रेष्काणस्तन्नाथेन=तत्पतिनायुक्तो भवेत् लग्ने शुभग्रहदृष्टिविहीने च सर्पवेष्टितस्य जन्म (४)।

चन्द्रः पापप्रहराशिलाने भवेद्वा भौमस्य देष्काग्रे भवेत्, ग्रुभग्रहा द्वितीयैकादशस्थान-गताः स्यस्तदा सर्पविधितस्य जन्म सर्पस्य वेति ( ५ )।

सुर्वे चतुःषदराशिगते, शेषेधन्द्रादिभिर्वतिभिर्द्वस्वभावगतैश्वैकजरायुवेष्टिती यमली बायेते (६)।

मेने, सिंहे, युवे वा लग्नगते, तत्र शनी वा भौमे विद्यमाने, राश्यंशसदशे गात्रे=लमे वस्य राशेर्नवांशो अवेत्स राशिः पुरुषस्य (कालात्मकस्य) यस्मिलक्ने भवति तस्मिलक्ने नालवेष्टितो जायते जातक इति (७)।

सपापे लाजे इत्यादि स्पष्टमेव ( = )।

पापप्रह्योर्प्रध्ये लग्ने, तत्र राहुर्भवेत्, वा लग्ने कुनो रविणाऽत्रलोकितो भवेत्, वा लग्ने शनिः कुनेनावलोकितो भवेदिति योगत्रयेऽपि नालवेष्टितस्य जन्म वाच्यम् ( ९ )।

Notes—एपु ३८-४० श्लोका वराहस्थापरे सर्वार्थीयन्तामसोः ॥ ३४-४२ ॥ अष्टमेश राहुके साथ एश्नमें हो तो जातक सर्पसे वेष्टित उत्पन्न होता है ॥ ३९ ॥ अष्टमेश पापग्रहके सहित रुप्नमें हो तो जातक सर्पसे वेष्टित उत्पन्न हो । केन्द्र राहुसे

युक्त, छप्नेश प्रविद्युक्त साहत छप्नम हो तो जातक सपस चाटन उपच हो ने जातक नाल-युक्त, छप्नेश गुलिकसे वा अष्टमेशसे युक्त हो, क्रायहके द्रेष्काणमें छप्न हो तो जातक नाल-वेष्टित जन्म ले ॥ ३६ ॥

लक्षमें भण्डन (सि. का १ ला) सर्प (कर्कका २, मीनका २, बृक्षिकका १ देंकाण) भीर कोल (सुकर = सकरका १ दें०) देंप्काण हो तथा देंप्काण उसके पतिसे युक्त हो, स्थानें शुभग्रहोंकी दृष्टि न हो तो जातक सर्पसे लिपटा हुआ जन्म लेता है॥ ३७॥

चन्द्रमा पापपहकी राज्ञिका हो अथवा मङ्गलके देव्काणमें हो शुभग्रह २ रे और १२ वें

में हों तो सर्पका अथवा सर्पसे लिपटे हुये का जन्म कहे ॥ ३८ ॥

खुर्य चतुष्पद राशिका हो, शेषप्रह चली होकर द्विस्वभावमें हों तो दो बालक नालसे वृँधे हुये जाने ॥ ३९ ॥

सेप, सिंह, या वृष लग्न हो, वहां शनि वा मङ्गल स्थित हो तो लग्नके नवांशकी राजि

बाले शङ्गमें नाख्से लिपटा हुआ जातकको जाने ॥ ४० ॥

**छप्तमें पापप्रह** हो पापप्रहोंसे दृष्ट हो, वा राहु या केतुले युक्त हो, वा पापप्रहोंकी राजि**में** हो तो जातक नालसे वेष्टित उत्पन्न होता है ॥ ४१ ॥

ं **उम्र क्**रमहोंके बीचमें राहुके साथ हो, या उन्नमें सङ्गठ हो उसे खुर्व देखता हो, बा छन्नमें मनि हो उसे मङ्गठ देखता हो तो उत्पन्न होने वाले वालकका मरीर नालसे बेष्टित होता है ॥ ४२ ॥

श्रथ प्रस्तिकालक्षापिका प्रहस्थितिः।

तत्काल इन्दुसहितो द्विरसांशको यस्तक्तुल्यराशिसहिते पुरतः शशाङ्के ।
 यावानुदेति दिनरात्रिसमानभागस्तावद्गते दिननिशोः प्रवदन्ति जन्म ॥४३॥

उदयति मृदुभांशे सप्तमस्थे च मन्दे । यदि भवति निषेकः सृतिरब्दत्रयेण ॥ शशिनि तु विधिरेष द्वादशाब्दैः प्रकुर्यात् । निगदितमिह चिन्त्यं सृतिकालेऽपि युक्त्या ॥ ४४ ॥

इदानी निषेकात्प्रश्नाद्वा प्रसवकालज्ञानमाह । तत्काले = निषेककाले वा प्रश्नकाले यह्य राशेर्यस्मिन्द्वादशभागे चन्द्रो भवेत्तस्माद्द्वादशांशराशेस्तत्तुल्यराशिसहिते = तावन्मिते राशो चन्द्रेऽप्रतो नियमाने सति दशमे मासे प्रसवो बाच्यः।

अत्रोदाहरणम्—माषशुक्तपबम्यां कल्यविकिषेककाले = स्पष्टचन्द्रः = ५।२०।१४/।
१०//। तत्र कन्याराशेर्ववमो द्वादशांशो खबस्य भवति, तेन खुषाबनमो सकरस्तस्मिन्यदा चन्द्रो दशमे मासे कार्तिके भवेतदा प्रसची वक्तव्य इति।

श्रथ जन्मकालनच्रानयनम् । श्रुक्तवृषद्वाद्शांशय।नम् = ०१९५'।१०" = १५' स्थरपान्तरात् । ततः सम्पूर्णद्वादशांशप्रभाणिन १५०' श्रमेन चक्रकता लभ्यन्ते तदा १५' श्रमेन का इति = (१८००' × १५') = १८०'। प्रतिराशि नव चरणास्तेनैकस्मिक्षरणे २००' क्ला भवन्ति, तस्मात् १८०' ÷२०० = १ स्व० श्रं० । श्रतो मकरराशेः प्रथमचरणे (उत्तराषाद्यमञ्जूष्ट द्वितीयचरणे ) प्रस्वो भविष्यतीति वाच्यम् ।

श्रथ दिनरात्रिकालज्ञानम् । यावानुदेति दिनरात्रिसमानभागः । दिनरात्रिसंक्षकाः प्रथमाध्याते चर्तुदशश्लोके व्याख्याताः । निषेककालिको लग्नभागो दिनसंक्षको रात्रिसंक्षको वा यावद्गत उदेति । एतदुक्तं भवति-निषेकलग्ने दिनरात्रिसंक्षकस्य नवांशकस्य ये गतांशा भवन्ति, तावद्गते = तद्वशाहिननिशोर्गते काले जन्म प्रवदन्ति विक्षा इति ।

श्रत्र कल्यते निषेकलागम्—३।१०।१२'।१४"। श्रत्र कर्कराशेखतुर्थो नवांशो हि तुलाया भवति, तुला दिनसंक्षिका तेन दिने जन्म भवेत् । तत्रेष्टकालानयनम् । श्रत्र चतु-र्थनवांशभुक्तमानम् = १२'।१५"। तेनानुपातो यदि निखिलमानेन (२००') श्रानेन निषेक-दिनमितिः (२६।३०) लभ्यते तदा-(१२'।१५") नेन का इति = २६१ ×१२१ =

१०० १।४० स्वल्पान्तरात् । श्रतो दिने १।४० घट्यादीष्टकाले जन्म स्यादिति वाच्यम् ॥४३॥

श्रथ दीर्घकालप्रसवयोगसाह । मृदुभांशे उदयति = निषेकलग्ने मकरकुरुभयोर-न्यतरस्य नवांशे विद्यमाने, मन्दे = शनैक्षरे सप्तमस्थे च यदि निषेकः = गर्भाधानं भवति तदा तस्य गर्भस्य वर्षत्रयानन्तरं स्तिः = प्रसवो भवति । तुपुनरेष एव विधिर्यदि शशिनि= चन्द्रे भवेत्, श्रर्थात् निषेकलग्ने कर्कराशेर्मवांशो भवेत् तथा लग्नात्सप्तमगद्यन्त्रो भवेत्तदा

<sup>\*</sup> तस्कालिमन्दुसहितः इति पाठान्तरम् ।

निषेकानन्तरं द्वादशे वर्षे प्रसवी वाच्यः । एतद्योगद्वयमधुना मानुषयोनौ प्रायो न दश्यते । इह = निषेकप्रकरणे निगदितं = प्रहयोगादिवशाद्यच्छुभाशुभमुक्तं तस्सकलं, स्तिकालेऽपि = जन्मकाले, श्रापि-शब्दात्प्रश्नकाले च युक्तया = विवेकपूर्वकं चिन्त्यमिति ॥ ४४ ॥

गर्भाधानके समय चन्द्रमा जिस राशिमें जिसके द्वादशांशमें हो उतनी ही संक्या चाली राशिमें द्वादशांशवाली राशिके आगे दशवें मासमें चन्द्रमाके होनेपर जन्म कहें। जैसे किसीका गर्भाधानकालिक चन्द्रमा सिंह राशिमें वृषके द्वादशांशमें है, सिंहसे वृष १० वां है, इसलिये वृषसे १० वीं कुम्भराशिमें चन्द्रमा जब १० वें मासमें होगा तो जन्म होगा । दिन तथा रात्रि-संज्ञक निषेकलप्रका नवांश जितना बीता हो उसके अनुपातले प्राप्त दिन, रात्रिके बीतने पर जन्म कहना चाहिये । संस्कृत टीकामें उदाहरणसे स्पष्ट समझें। ( सु० शा० कार ) ॥ ४३ ॥

आधानलक्षमें यदि शनिका नवांश हो और शनि सप्तम स्थानमें बैठा हो तो तीन

वर्षमें प्रसव होता है।

यदि चन्द्रमा का नवांश आधानके छम्नमें हो और चन्द्रमा सप्तम स्थानमें बैठा हो तो बारहवें वर्षमें प्रसव होगा । इस निपेकप्रकरणमें हीनाधिक अङ्ग और पित्रादिकके कष्टके योग कहे हैं, वे जन्म तथा प्रश्नमें भी युक्तिसे विचार करके कहे ॥ ४४ ॥

३ वर्षे प्रसवयोगः।

१२ ऋब्दे प्रसवयोगः।





श्रथ संस्कारविद्वीनपुत्रजनमञ्चापका योगाः। पितृकर्मेश्वरौ दुःस्थौ देहेशे बलसंयुते। विना सीमन्तकर्मादि जातः पुत्रो न संशयः॥ लाभे पापे पापगृहे न सीमन्तयुतो भवेत्॥ ४४३॥

प्रन्थकर्त्रा 'पितृ' इति पश्चमभावस्य संज्ञा कृता 'धीदेवराजपितृनन्दनपञ्चकानि' (१ য়৽, ५० श्टो॰) इति । परच सर्वार्थचिन्तामणी—

"दुःस्थानगौ कर्मशुभाधिनाथौ वली विलग्नाधिपतिस्तदानीम् । सोमन्तकर्मादि विनैव जातो भवेत्तरः प्राथमिकोऽपि तत्र । लाबे सपापे त्वथ तद्गृहे वा जातो नरः प्राथमिकोऽपि तत्र" ॥

इत्यवलोक्यते । तेन 'पितृकर्मेश्वरी' इत्यत्र धर्मकर्मेश्वराविति बोध्यम् । तथा सित जन्मकाले नवमेशदशमेशौ दुःस्थौ = षडष्टत्र्ययगतौ । शेषं स्पष्टमेवेति ॥ ४५६ ॥

जन्मकालमें नवमेश और दशमेश दुष्ट स्थानमें हों, लग्नेश वली हो तो सीमन्त आदि कर्मके विना हो पुत्र उत्पन्न हुआ कहे । एकादश स्थानमें पापप्रह हो या एकादश पापगृह हो तो उस बालकको सीमन्त संस्कारसे हीन सुमझे ॥ ४५६ ॥

श्रथ पितुरसन्निधौ जन्मयोगाः। पितुर्जातः परोत्तस्य लग्नमिन्दावपश्यति। विदंशास्थस्य चरभे मध्याद्धष्टे दिवाकरे॥ ४६॥ **उदयस्थेऽथवा** सन्दे कुजे वाऽस्तं समागते । स्थिते वाऽन्तः चपानाथे राशाकुसुतसुक्रयोः ॥ ४० ॥

चन्द्रो लग्नं न परयति तदा पितुः परोत्ते जन्म बाच्यम् । सूर्ये मध्यादृशसभावाद्भ्रष्टे = रहिते सित ( एकादशे नवसे वा ) चरशे = चरशशौ विद्यमाने जन्मकाले जातकस्य पिता विदेशगतो भवति । तत्रापि चन्द्रे लग्नमपश्यतीति वक्तव्यम् । तथोक्तं प्रन्थान्तरे—

चरराशिगते भानौ नवमाष्ट्रमसंस्थिते।

शिशोः पिता विदेशस्थी लग्नं चन्द्रेण नैक्षितम् ॥ इति ॥ ४६ ॥

श्रयंना मन्दे = शनावुद्ये = लग्ने निवमाने, श्रयंना कुले श्रार्तं = सप्तमभानं समागते, श्रयंना क्षपानाथे = चन्द्रे शशाङ्क्षसुतशुक्तयोर्द्वभ्रक्षयोर्द्वन्दर्भच्यञ्जते ( चन्द्रादेको द्वितीयेऽपरो द्वादशे निवमानस्तदा ) पिनुः परोचे जन्म बाच्यमिति ।

स्वस्पजातकेऽप्युक्तम्—

"चन्द्रे लग्नमपरयति मध्ये वा सौद्ध्यशुक्रयोधन्द्रे । जन्म परोक्षस्य पितः यमोदये वा क्रजे वास्ते" इति ॥ ४७ ॥

चित्र जन्मकुण्डळीमें चन्द्रमा ठानको न देखे तो उस बाठकका पिता उस समय परो-चर्मे था। सूर्व चरराविमें तथा ८।९।११।१२ स्थानमें से किसी स्थानमें हो तो पिताको विदेशमें जाने । यदि चन्द्रमा ठमको न देखता हो और सूर्व स्थिरराधिमें तथा ४।९।१११२ स्थानोंमें से किसीमें हो तो पिताको उसी देशमें परोचमें जाने । चन्द्रमा छमको च देखता हो और सूर्व हिस्बमाव राशिमें तथा ८।९।११११२ स्थानोंमेंसे किसी स्थानमें स्थित हो तो स्वदेश परदेशके मध्य में पिताको जाने ॥ ४६ ॥

अथवा शनि लग्नमें हो तो पिताको परोचमें जाने, वा मृहल सहममें हो तो पिता को परोचेमें जाने, वा बुध और ग्रुकके मध्यमें चन्द्रमा (चन्द्रमासे एक दूसरे, एक १२ वें) हो तो पिताके परोचमें जन्म जाने ॥ ४० ॥

> पित्ररीरसः सेमजो वेति सापिका युचरस्थितः । लग्ने वा यदि शीतांशी शुभक्षेचरराशिगे। श्रीरसोऽयं भवेजातो गुरुवर्गसमन्विते ॥ ४८ ॥ जीवो न भौससंदृष्टः स्ववर्गे चार्कचन्द्रमाः । चेत्रजोऽयं भवेजातः ससीम्यो वा बलान्वितः ॥ ४६ ॥ मन्द्वर्गगते चन्द्रे मन्द्युक्ते तु पद्धमे ॥ भानुभागवसंदृष्टे पुत्रः पौनभेवो भवेत् ॥ ४० ॥

लग्ने वा चन्द्रे शुभप्रहाणां राशी विद्यमाने तत्र गुरोः वर्गो (चेत्रादिकः) यदि भवेतदा जातकोऽयमौरसः = स्वस्य पितुरिति वाच्यम् । ग्रथ गुरुभौमेनानवलोक्यमानः, सूर्येण सह चन्द्रमाः स्ववर्गे विद्यमानो वा बुध्युक्तो वली च भवेत् तदा जातकोऽयं चेत्रजः = स्वमात्रा परपुरुषेण चोत्पादितो भवतीति वाच्यम् । ग्रथ चन्द्रे मन्दवर्गगते, तु पुनः पश्चमे भावे शानियुक्ते विद्यमाने, उभयत्र भानुभार्गवाभ्यां सन्दष्टे जातकः पौनर्भवः पुत्रः भवेत् । पुनर्भु-वोत्पादितः पौनर्भवः।तत्र पुनर्भूरेकदापरिणीता स्त्री पुनरन्यपुरुषपरिणीतेति कथ्यते ॥४८-५०॥

जन्मकालमें लग्न या चन्द्रमा शुभग्रहकी राशिका हो और गुरुके वर्गसे युक्त हो तो यह जातक औरस है ऐसा जाने ॥ ४८ ॥

बृहस्पति मङ्गलसे न देखा हो, बलवान् सूर्य और चन्द्रमा अपने वर्गमें हों और बुधके साण हों तो जन्मलेनेवाला चंत्रज (अपनी माता तथा पर पुरुपसे उत्पन्न) होता है ॥४९॥ श्वनिके वर्गमें चन्द्रमा हो, शनिसे युक्त पद्मममें हो सूर्य और शुक्रसे दृष्ट हो तो यह जातक पौनर्भव है सो जानना ॥ १० ॥

> श्रथ श्रनूढापत्यत्वसाधको श्रहयोगः । व्यये भास्करसंदृष्टे वर्गे भास्करचन्द्रयोः । चन्द्रसूर्येयुते वाऽपि कानीनोऽयं भवेन्नरः ॥ ४१ ॥

इदानीं कन्यकाजात उच्यते। स्पष्टार्थः श्लोकः। कानीनः कुमारिकायामुत्पन्नः।

"कानीनः कन्यकाजातः" इत्यमरोक्तेः ॥ ५१ ९

बारहवां भाव सूर्यंसे देखा जाता हो, या सूर्य और चन्द्रमाके वर्गमें क्रमसे चन्द्र और सूर्य युक्त हों तो जन्म छेनेवाला कानीन याने विना ज्याही छड़की (कुमारी) का पुत्र होता है॥ ५१॥

श्रथ दत्तपुत्रत्वसायको योगः।

चन्द्रदृष्टियुतो मान्दिर्भानुपुत्रसमन्त्रितः । तद्वीज्ञणयुतो वाऽपि दत्तपुत्रो भयेश्वरः ॥ शन्यकारकसंयुक्ते सप्तमे वाऽथ पञ्चमे । ऋन्यैरवीचिते खेटैः कृत्रिमं तु त्रिनिर्दिशेत्।।

इदानीं दत्तकपुत्रयोगमाह । मान्दिर्गुलिकश्चन्द्रेणावलोकितः, शनियुक्तः, शनिनावलो-कितो वा भवेत्तदा जायमानो नरो दत्तपुत्रो भवेदर्यादसौ कस्यचिद्दत्तको भविष्यतीति त्रेयम् । अश्य कृत्रिसमाह । जन्मकाले शनिभौमौ सप्तमे वा पश्चमे भावे भवेतां तत्रान्यप्रहाणां दृष्टरमावश्चेत्तदा जातकं कृत्रिमं पुत्रं विनिर्दिशेत् । असौ जातकः कारणवशात्कस्यचित्पुत्रत्वं भजत इत्यर्थः ॥ ५२-५३ ॥

चन्त्रमा गुलिकको देखता हो, गुलिक शनिसे युक्त हो अथवा शनिसे देखा जाता हो

तो जन्म छेनेवाका किसीका दत्तक पुत्र होता है ॥ ५२ ॥

श्विन और मङ्गळ सातवें अथवा पांचवें भावमें हों उसमें अन्य प्रहोंकी दृष्टि यदि न हो तो जातकको कृतिम पुत्र कहना, याने वह किसी कारणवश (पाळन, पोषण, या ठाळचसे) किसीका पुत्र वन जायेगा। (सु. शा कार)॥ ५३॥

श्रथं जारजत्वसाधका योगाः।

परस्परचेत्रगती तु होरारसातलेशी यदि जन्मलमात्। लग्नेश्वरो वा दिबुकेश्वरो वा ध्वजाद्दियुक्तो जननं परेण ॥ ४४ ॥ लग्नेश्वरो वा दिबुकेश्वरो वा ध्वजाद्दियुक्तो जननं परेण ॥ ४४ ॥ लग्नेश्वराङ्कं सुरराजमन्त्री न वीचते नैकगृद्दिथती वा । न जीववर्गेण युती तदानीं जातं वदेदन्यसमागमेन ॥ ४४ ॥ स्वातीद्वितीया रविवारयुक्ता ससप्तमी सोमजरेवती च । सद्वादशीभानुसुतश्रविष्ठा चैतेषु जातः परतो वदन्ति ॥ ४६ ॥ भद्राख्यतिथियुक्तेषु त्रिपादक्तिनतेषु च ।

भद्राक्याताथयुक्तपु ।त्रपाद्त्ताम्बतपु च । सन्दाकभौभवारेषु जातसन्योद्धवं विदुः ॥ ४७ ॥ न कम्नभिन्दु च गुरुनिरीत्तते न वा शशाङ्कं रविणा समागतम् । सपापकोऽर्केण युतोऽथवा शशी परेण जातं प्रवदन्ति निश्चयात् ॥ ४८ ॥

गुरुक्तेत्रगते चन्द्रे तद्युक्ते चान्यराशिगे। तद्देदेक्कारो तदंशे वा न परैर्जात इब्यते॥ ४९॥

इदानी बारजयोगानाह । जन्मनि लग्नेशश्चतुर्थेशयहे, चतुर्थेशो लग्नेशयहे च भवेत् (ताराप्रहाणां द्विराशिपतित्वादित्थमुक्तमित्यतुक्तमिप ज्ञेयम् ) श्रयवा, लग्नेशहिबुकेशयो-रन्यतरो यत्र कुत्रापि राहुणा केतुना वा युक्तश्चेत्तदा जातकस्य परेणान्यपुरुषेण जननं बाच्यम्, इति योगत्रयम् ॥ ५४ ॥ अथ गुरुः लग्नं चन्द्रं च न वीक्षते, वा एकराशिगती लग्नचन्द्री न वीक्षते गुरुस्तथा लग्नचन्द्री गुरुवर्गेण युताविप न अवेतां तदानीं जातकं परपुद्धेणोत्पादितं त्रूयादिति योगत्रयम् । रिवचार-द्वितीयातिथि-स्वातीनक्षत्राणां योगे, वा बुधवार-सप्तमीतिथि-रेवतीनक्षत्राणां योगे, वा शनिवार-द्वादशीतिथि-धनिष्ठानक्षत्राणां योगे जातो वालः परजातो भवतीति विद्या वदन्ति । तथोक्तं च ग्रन्थान्तरे-

"स्वातीद्वितीयारिववारयोगे सोमात्मजे सामिरेवतीषु ।
स्याद्द्वादशीवासवमन्दवारे जारेण जातं प्रवद्गित बालम्"। इति योगत्रयम् ॥५५-५६॥
शानिस्र्यमङ्गलवारेषु भद्रातिथयः (२।७।१२) त्रिपादक्षीण (पुनर्वसु-विशासापूर्वभाद्रपदाः) च यदि भवेग्रस्तदानीं जातः परजात इति योगत्रयम् ॥ ५७॥

जन्मलानं, चन्द्रं, वा सूर्यसहितं चन्द्रं बृहह्पतिर्यदि व पश्यति, श्रथवा चन्द्रः केन-चित्पापप्रहेण सूर्येण च युक्तो भवति तदा जातकं परजातकं ब्र्यादिति योगत्रयम् ॥ ४८ ॥

श्रथात्र परजातयोगे चन्द्रो यदि गुरुराशि-( ६।१२ ) गतो वाडन्यराशौ गुरुयुक्तो वा गुरोद्रेष्काणे नवांशो वा भवेत्तदा न परैरन्येर्जात इन्यते इति परजातयोगपरिहारः ॥१६॥.

### परजातयोगः

## परजातपरिहारः।





जन्मळानसे ११४ आवोंके स्वामी परस्पर याने छानेश चतुर्थशके चेत्रमें और चतुर्थश छन्नेशके पेत्रमें हों, अथवा छानेश या चतुर्थेश राहु या केतुसे शुक्त हो, तो जातकको दूसरे (परपुरुष) से जनमा हुआ जाने ॥ ५४ ॥

बृहस्पति, छन्न तथा चन्द्रसाको न देखता हो, वा छग्न तथा चन्द्रसा एक बरमें न हों, बृहस्पतिके वर्गमें भी न हों, तच दूसरे पुरुषके समागमसे जन्म कहे ॥ ५५ ॥

द्वितीया तिथि स्वाती नचन्न और रविवारले युक्त हो, लसमी बुधवार रेवती नचन्नले युक्त हो और हादची :विवार धनिष्ठा नचन्नले युक्त हो तो इन योगोंमें वायमान चातकको धन्यके बीर्यसे उत्पक्त जाने ॥ ५६ ॥

शनि, रवि और अंगळ दिनोंसे अङ्गा तिथि (२।७।१२) और ३ चरणवाले (पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वभादपद) नचलोंके योगसे जन्म लेनेवाला परजात कहा गया है ॥५७॥

जन्मलभ्र और चन्द्रमाको बृहरपति न देखता हो तो बालको जारोत्पच जाने। यदि गुरुके नवांशका लग्न हो तो उसे जारपुत्र न जाने। सूर्य और चन्द्रमा एक राशिपर हों, उन्हें बृहरपति न देखता हो तो जारपुत्र कहे। एक राशिमें सूर्य और चन्द्रमा होकर शनि या मंगलसे युत हो तो भी जारपुत्र कहे॥ ५८॥

चन्द्रमा बृहस्पतिकी राशिमें हो, अथवा बृहस्पतिके साथ किसी दूसरी राशिमें हो, अथवा चन्द्रमा बृहस्पतिके देप्काण या नवांश्चमें हो तो परजात योग होते हुये भी वह पर-बात नहीं होता। स्पष्टताके लिये संस्कृत टीका और चक्र देखिये। (सु० शा० कार) ॥ ५९॥ श्रथ जन्मनि पितुर्वदत्वादि । क्रूरर्त्तगतावशोभनौ सूर्याद्चूननवात्मजस्थितौ । बद्धस्तु पिता विदेशगः स्वे वा राशिवशात्तथा पथि ॥ ६०॥

इदानीं पितुर्वद्वयोगमाह । श्रशोभनी=
द्वौ पापप्रहो (शनिभौमौ) पापप्रहराशिगतौ
स्वीरसप्तम-नवम-पद्यमभावानामन्यतमगतौ
च भवेतां तदा जातकस्य पिता राशिविशाद्
विदेशगो वा स्वदेशेऽथवा पथि = माग बद्धो
(कारागारादौ) भवति । इद्मुक्तं भवति।सूर्ये
चरराशौ विद्यमाने विदेशे,स्थिरशशौस्वदेशे,
दिस्त्रभावे च पथि=मार्गे बद्धो भवतीति॥६०॥



पापप्रहकी राशि (१।५।८।१०।११) में दो पापग्रह हों और सूर्यंसे सप्तम नवम या पंचम भाव में हों तो जन्मके समय वाल्ककें पिताको बन्धनमें जाने। यदि सूर्य चर-राशिमें हो तो परदेशमें पिता वँधा है। स्थिर राशिमें हो तो स्वदेशमें, द्विस्वभाव राशिमें हो तो मार्गमें वँधा है, ऐसा कहे॥ ६०॥

### अथ जन्मदेशाः।

पूर्णे शशिनि स्वराशिगे सौन्ये लग्नगते शुभे सुखे ।
लग्ने जलजेऽस्तगेऽपि वा चन्द्रे पोतगता प्रसूपते ॥ ६१ ॥
श्राप्योदयमाप्यगः शशी सम्पूर्णः समवेक्तेऽथवा ।
मेपूरण्वन्धुलमगः स्यात् सूर्तिः सिलले न संशयः ॥ ६२ ॥
उदयोद्धपयोव्ययस्थिते गुप्त्यां पापनिरीक्ति यमे ।
श्रालकिर्कियुते विलम्नगे सौरे शीतकरेक्तिऽवटे ॥ ६३ ॥
मन्देऽव्जगते विलम्नगे वुधस्र्येन्द्रुनिरीक्ति कमात् ।
श्रीद्धाभयने सुरालये जननं क्षेत्रिक्ति कमात् ।
श्रिष्ठाभयने सुरालये जननं विषम् मिपूर्विते कमात् ।
श्रिष्ठाभयने सुरालये जननं स्वोधरम् मिपूर्वितेत् ॥ ६४ ॥
श्रिक्तरं प्रेक्त कुजः श्मशाने रम्ये सितेन्द्र् गुरुर्गिनहोते ।
रिवर्नरेन्द्रामरगोकुलेषु शिल्पालये इः प्रसवं करोति ॥ ६४ ॥
राश्यंशसमानगोचरे मार्गे जन्म चरे स्थिरे गृहे ।
स्वर्जाशगते स्वसन्दिरे बलयोगात्मलमशक्त्रेयोः ॥ ६६ ॥

इदानीं जातकस्य जनमप्रदेशज्ञानमुच्यते । पूर्णश्चन्द्रः कर्कटस्थः, सौम्यः=बुघो लमगतः, शुभः=शृहस्पतिरेव चतुर्थगतः ( शुभे शुक्रस्यापि प्रहणे चतुर्थे भवने सूर्याज्ञशुक्तौ भवतः कथित्यापितः स्यात् । यतः शुक्रबुधौ सूर्यादमे पृष्ठे च राशिचतुष्काम्यन्तर एव सदा अवत एव नियमः ) स्यातदा श्रथवा जलजराशौ लग्ने तस्मात्सप्तमे भावे चन्द्रः पूर्णोऽपूर्णो वा भवेत्तदा पोते ( नौकायाम् ) प्रसवो भवतीति ज्ञेयम् ( योगद्वयम् ) ॥ ६९ ॥

जलचरराशिगतश्चन्द्रो जलचरं लग्नश्च भवति, श्रथवा पूर्णचन्द्रो जलचरलग्नं परयित, श्रथवा जलचरलग्नात् चन्द्रः प्रथमे, चतुर्थे, दशमे वा भवेत्तदा सिल्ले = जलसिनधौ स्ति-निश्चयेन बाच्येति योगनयम् ॥ ६२ ॥

यमे = शनी लग्नचन्द्राभ्यामेकत्र स्थिताभ्यां द्वादशे भावे वर्त्तमाने तस्मिन् पापप्रहेणा-

<sup>\* &#</sup>x27;सोखरभमिष च प्रस्यते' इति पाठान्तरम् ।

वलोकिते, गुप्त्यां = कारागारे प्रसवी वाच्यः । यदि लग्ने ककों वृश्चिको वा राशिर्भवति तत्र शनौ विद्यमाने चन्द्रदृष्टे च, श्रवटे = कुपथे ( गर्ते ) प्रसवी वाच्य इति ॥ ६३ ॥

जलचरराशिलग्ने वर्त्तमानः शनिर्जुघेनावलोकितश्चेत्तदा कीडायहे, सूर्येणावलोकित-स्तदा देवमन्दिरे, चन्द्रेणावलोकितस्तदोषरभूमो प्रसवो अवतीति ॥ ६४ ॥

नृतमगं = पुरुषराशिलग्नगतं मन्दं (शर्नि) कुजः = सङ्गलः प्रेच्य ( विलोक्येति सर्व-त्रानुवर्त्तते ) रमशानभूमौ, सितेन्द् = शुक्रचन्द्रौ रम्ये = रमणीयभूमौ, गुरुरग्निहोत्रे = हवनागारे, रविनेरेन्द्रामरगोकुलेषु = राजयहे देवालये गोष्ठे वा, ज्ञः = बुधः शिल्पालये = चित्रपुस्तकादिरचनागारे प्रसवं = जन्म करोति ॥ ६५ ॥

एतेषां योगानामभावे प्रसवदेशज्ञाने योगान्तरभाह—राश्यंशसमानगोचरे मार्गे चरे स्थिरे च गृहे जन्म वाच्यम् । एतदुक्तं भवति । यदि चरो वा स्थिरो राशिर्लग्नं भवति, तथा लग्ने नवांशोऽपि चरो वा स्थिरो अवति तदा तस्य राशेर्नवांशस्य वा यो गोचरः = सम्चारमार्गस्तिस्मनप्रदेशे जन्म वक्तव्यम् । प्रथ च सर्वेषां राशीनां लग्ने स्वर्धीरागते = निजनवांशप्राप्तौ, स्वमन्दिरे = म्यारमभवने जन्म वाच्यम् । प्रत्र यदुक्तं राश्यंशरसमानगोचरे तिस्त्र लग्नराशिगोचर उत नवांशराशिगोचर इति सन्देहेन म्याह- विलयोगात्मरक्तसंशोः । लग्नराशिनवांशराश्योर्वलीयसोगींचरप्रदेशे जन्म वाच्यमिति ॥ ६६ ॥

पूर्ण चन्द्रमा कर्क राशिमें, बुध लग्नमें और बृहरपति खुखभावमें हों तो जातकको नाव-पर उत्पन्न जाने। वा लग्न जलचर राशिका हो और चन्द्रमा सहम भावमें हो तो भी नावपर प्रसव जाने॥ ६१॥

जन्मलग्नमें जलचर राज्ञि और चन्द्रसा भी जलचर राज्ञिका हो तो जलमें प्रसव जाने। करनको पूर्ण चन्द्रमा देखता हो तो भी जलमें प्रसव जाने। जलचर लक्षसे चन्द्रमा द्वाम या चतुर्थ या प्रथममें हो तो भी वही फल जाने॥ ६२॥

जन्मलग्न और चन्द्रमासे शनि १२ वें हो और उसको पापप्रह देखता हो तो कारागार (जेल ) में जन्म जाने । वृक्षिक या कर्क राशिका लग्न हो, उसमें शनि हो और उसपर चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो गढ़ेमें जन्म जाने ॥ ६३ ॥

जलचर राशिका शनि लग्नमें हो, उसको बुध देखता हो तो क्रीड़ाभवन (रितगृह) में जनम जाने। सूर्य देखता हो तो देवमन्दिरमें जन्म जाने। इसी प्रकार शनिको चन्द्रमा देखे तो उसर भूमिमें जन्म जाने॥ ६४॥

जन्मल्बन पुरुषराधि हो और उसमें धानिको मङ्गळ देखता हो तो शमधानमें जन्म जाने। शुक्र और चन्द्रमा देखें तो रमणीय घरमें जन्म, गुरु देखे तो अग्निहोत्रके घरमें, अथवा रसोईके घरमें जन्म, सूर्य देखता हो तो राजा अथवा देवताके घरमें वा गोधाळामें जन्म, और बुख देखता हो तो शिल्पके घरमें जन्म जाने॥ ६५॥

पूर्वमें जो प्रसव देशके ज्ञान कहे गये हैं, उनके अभावमें योगान्तर कहते हैं—चर और स्थिर राशिके छम्में छमकी राशि और नवांशकी राशिके सदश भूमिमें जन्म कहना चाहिये (जिस राशिकी जो भूमि कही गयी है, उसी भूमिमें)। सभी राशिके छम्में यदि अपना नवांश विद्यमान हो तो अपने घरमें जन्म कहना। यहां राशिकी समान भूमि या नवांशकी भूमि कहनी चाहिये ? इस सन्देहमें उत्तर यह है कि राशि या नवांशमें जो वछी हो उसी-की भूमि कहनी चाहिये ! (सु० शा० कार)॥ ६६॥

श्रथ मात्रा त्यक्तस्य दीर्घायुष्ट्रम् । श्रारार्कजयाक्षिकोयागे चन्द्रेऽस्ते च विसृज्यतेऽम्बया । दृष्टेऽमरराजमन्त्रिया दीर्घायुः सुखभाक् च स स्मृतः ॥ ६७ ॥ इदानी मात्रा त्यक्तस्य योगं तस्य दीर्घायुःदृषाद् । चन्द्रे मंगतरान्योरेकत्रस्ययोग क्षिकोर्णे (४।९) विद्यमाने, श्रयवा सप्तमे च विद्यमाने जातो वालोऽम्वया=मात्रा विस्ज्यते= त्यज्यते । तथोक्तं ससुद्रजातके—

'एकस्थार्क्यारयोः कोग्रेऽस्ते चन्द्रे त्यज्यतेऽम्बया' इति ।

श्रथ तत्र योगे गुरुणा दष्टे स जातो मात्रात्यकोऽपिदीर्घायुश्चरजीनी सुखभाक्च भवति । 'दष्टे सुरेन्द्रगुरुणा सुखान्वितो दीर्घजीनी च' इत्यपि दर्शनात् ॥ ६७ ॥

सङ्गळ और सूर्व एक स्थानमें हों और उस स्थानसे ९ वें वा ५ वें वा ७ वें भावमें चन्द्रमा हो तो वाळकको माता त्याग देती है। ऐसे योगमें बृहस्पति चन्द्रमाको देखता हो तो मातासे त्यागा हुआ भी दीर्घायुं और सुखी होता है॥ ६७॥

श्रथ मात्रा त्यक्तस्य विनादायोगः।

पापेत्तिते तुहिनगावुदये कुजेऽस्ते त्यक्तो विनश्यति कुर्जार्कजयोस्तथाऽऽये । सौन्येऽपि पश्यति तथाविधहस्तमेति सौन्ये तरेषु परहस्तगतोऽप्यनायुः ॥६८॥

लग्नवर्त्तिनि चन्द्रे पापप्रहेणालोकिते, भौमे सप्तमगते च जातो मात्रा त्यक्तो विनश्य-ति=िम्रयते । तथा पूर्वोक्तश्चन्द्रः ( लग्नगतः, सूर्यदष्टः ) कुजशन्योरेकादशस्थानगतो भवति तदा मात्रा त्यक्तो म्रियते । तथाभूते चन्द्र, सौम्येऽिप पश्यति = शुभष्रहेणाप्यवलोक्यमाने तथावियस्य = स प्रहो यो वर्णस्तस्य वर्णस्य हस्तमेति जीवित च । सौम्येतरेषु पश्यत्सु ( पाष्ट्रपहेरवलोक्यमाने चन्द्रे ) परहस्तगतोऽिप श्रनायुर्भवित = म्रियत एवेत्यर्थः ॥ ६८ ॥

लग्न स्थित चन्द्रमाको पापप्रह ( सूर्य, शनि ) देखते हों और मङ्गळ ७ वें भावमें हो तो मातासे खाग किया बालक मर जाता है। यदि चन्द्रमा ( लग्नगत, सूर्यदृष्ट ) मङ्गळ और शनिसे ११ वें भावमें हो तो मातृत्यक्त बालक मरता है। उस हालतमें चन्द्रमा शुभप्रहसे देखा जाता हो तो जिस जातिके शुभप्रहसे देखा जाता हो तो जिस जातिके शुभप्रहसे देखा जाता हो तो दूसरेके हाथमें वह बालक जाता है और जीता है। यदि चन्द्रमा पापप्रहसे देखा जाता हो तो दूसरेके हाथमें जाने पर भी बालक मरता ही है। ( सु० शा० कार )॥ ६८॥

अथ प्रसंबस्थानम्।

पितृमातृगृहेषु तद्वलात्तरशालादिषु नीचगतैः शुभैः । यदि नैकगतैश्च वीचितौ लग्नेन्द्र विजने प्रसूचते ॥ ६९ ॥

दिवार्कशुकावित्यादिना (१५ श्लो॰) पितृमातृप्रहा उकाः । तत्र जन्मकाले मातृप्रहे वलवित मातृप्रहे, पितृप्रहे बलवित पितृप्रहे प्रसवो वाच्यः । शुभप्रहाः सर्वे नीचगतास्तदा तहशालादिषु =वृक्षमूले, श्रारामे, नदीकृले, इत्यादिषु जन्म वाच्यम् । श्रथ लग्नचन्द्रौ तिप्रस्तिभिष्रहैरेकगतैर्यदि न वीक्षितौ =नावलोकितौ भवतस्तदा विजने = जनरहिते स्थले प्रस्यते । श्रायादिव लग्नेन्द्र त्रिप्रस्तिप्रहैरेकगतैरवलोकितौ तदा जनशङ्कले जन्मेति ॥ ६९ ॥

पितृसंज्ञक ग्रह ( सूर्यं, शिन ) बळवान् हों तो पिता या चाचाके घरमें बाळकका जन्म जाने । मातृसञ्चक ग्रह ( चन्द्रमा, शुक्र ) बळवान् हों तो माता या मौसीके घरमें बाळक-का जन्म जाने । शुभग्रह नीच राशिमें हों तो बृचके नीचे, वा काष्टके गृहमें, वा नदी तटपर अथवा पर्वतपर जन्म जाने । यदि लग्न और चन्द्रमाको एक राशिगत बहुत ग्रह न देखें तो निर्जन जगहमं जन्म हो । यदि बहुत ग्रह देखें तो मनुष्यंकि समुदायमें जन्म जाने ॥ ६९ ॥

> मन्द्रज्ञीशे शशिनि हिबुके मन्द्रह्येऽव्जगे व। तबुक्ते वा तमिस शयनं नीचसंस्थैश्च भूमौ । यहद्राशिर्वजिति हरिजंगर्भमोत्तस्तु तहत् पापैश्चन्द्रस्मरमुखगतैः क्लेशमाहुजनन्याः॥ ७०॥

अधुना प्रस्तिरायनज्ञानंः प्रसवप्रकारं, प्रस्तिकष्टज्ञानचाह । शशिनि=चन्द्रे यत्र कुत्रा-

पि = राशौ शनेः ( १०।११ ) नवांशे विद्यमाने, वा हिबुके = लग्नाचतुर्ये, वा मन्द्रह्ये = यत्र कुत्रापि शनैखरेणावलोकिते, वा अञ्ज्ञणे = कर्के मीने वा, ( मकरकुम्भयोः पूर्वमुक्तवाद ) वा तेन शनिना युक्ते चन्द्रे तमिस = अन्धकारे प्रस्तिकायाः शयनं वाच्यम् । परखैतेषु योगेषु चन्द्रे रविणाऽवलोकिते प्रकाश एव ।

"इन्दुः सूर्येण दृष्टश्चेत्तेजस्येच तदादिशेत्"

इति दर्शनात् । नीचसंस्थैः = त्रिप्रश्वतिभिष्ठीहैर्नाचगतैर्भूमौ = धरायां शयनं वाच्यम् । अथ गर्भमोद्ममाह—राशः=प्रसवलग्नं, यद्वद्धरिजं व्रजति यथोदयं गच्छति तद्वत्त-यैव गर्भमोक्षः = प्रसवो भवति । यदि लग्नं पृष्ठोदयराशिस्तदा पृष्ठं दर्शयतोऽधोमुखस्य गर्भस्य मोक्षः । शिषोदये लग्ने उपरिकृतोदरस्योध्धंमुखस्य गर्भस्य मोक्षः । एवमुभयोदये पार्श्वदिग्गतस्य मोक्षो वाच्यः ।

श्रथ जननीक्लेशयोगः । पापैः = पापप्रहैः, चन्द्रयुक्तैः, लग्नात् सप्तमगतैश्चतुर्थ-गतैर्वा जनन्याः = मातुः प्रसवकाले क्लेशं = कष्टं विज्ञा श्राहः । तथोक्तं च सारावल्याम्—

"क्लेशो मातुः कूरैर्वन्ध्वस्तगतैः शशाद्धयुक्तैर्वा" इति ॥ ७०॥

चन्द्रमा शनिकी राशि ( १० । ११ ) या नवांशमें हो, अथवा लससे ४ थे भावमें हो, वा किसी भी राशिमें शनिसे देखा जाता हो, वा जलचर ( ४ । १२ ) राशिमें हो, वा कहीं भी शनिके साथ हो तो अन्धेरेमें प्रस्तीका शयन कहना चाहिये । इन योगोंमें चन्द्रमापर स्प्रंकी दृष्टि रहनेपर पहलेके कहे हुए योगका फल नहीं होता है अर्थात् स्तिकागृहमें दीप अवस्य जन्मके समय रहता है । तीनसे अधिक ग्रह नीच राशिमें हों तो भूमिमें जन्म हहे । शीचोंद्य कम्रमें जन्म हो तो प्रसव समयमें वालकका मुख कपर जाने ( उत्ताव जन्मा हुना ) । पृष्ठोद्य लग्न हो तो जसव समयमें वालकका मुख कपर जाने ( उत्ताव जन्मा हुना ) । पृष्ठोद्य लग्न हो तो नीचे मुख करके जन्म जाने । भीन लग्नमें जन्म हो तो करवा वानमा जाने, नयोंकि यह उओव्य राशि है । लग्नेश वा नवांशपित ग्रह वृक्षी हो तो उल्ला प्रसव जाने अर्थात् योनिके वाहर पहले पैर निकला होगा । यदि जन्मके समय प्रपत्न ग्रह चन्द्रमाके साथ, वा लग्नसे सप्तम वा चतुर्थमें हो तो माताको प्रसवके समय अधिक कष्ट हुना होगा ॥ ७० ॥

श्रथ स्तीगृहे दीपज्ञानं द्वारज्ञानं च । स्तेहः शशाङ्कादुद्याच वर्ती दीपोऽर्कयुक्तत्त्रंवशाचराचः । द्वारं च तद्वास्तुनि केन्द्रसंस्थैर्ज्ञेयं ग्रहेर्वीर्यसमन्वितेर्वा ॥ ७१ ॥

इदानीं स्तिकागारे दीपादिक्षानं गृहद्वारक्षानबाह । चन्द्राहीपे तेलं वाच्यमर्थाबन्द्रो राश्यादी भवेत्तदा दीपपात्रं तैलपूर्ण, राश्यन्ते तैलशून्यं, मध्येऽर्द्धमात्रभिति । उद्याललमा-द्वर्ती वाच्या । राश्यादौ लग्ने तत्कालदत्ता, मध्येऽर्द्धदग्धा, राश्यन्ते सम्पूर्णदग्धा वर्तीति । स्येस्थितराशिवशाबराखो दीपो वाच्यः । स्ये चरराशौ दीपश्चलितः, स्थिरं दीप एकत्र स्थितः, द्विस्वभावे दीप एकस्थानादन्यत्रावधारितो वाच्यः ।

अथ सृतिकागृहे द्वारज्ञानम् । लप्तात्केन्द्र-(११४।७।१०) गतैग्रहैर्वास्तुनि=स्ति-कालये द्वारं वाच्यमर्थात्केन्द्रे यो प्रहो भवति, तस्य या दिक्तन्मुखं प्रसवग्रहं वाच्यम् । यदि केन्द्रेऽनेके प्रहाः स्युस्तदा वीर्यसमन्वितप्रदेस्तेषां यो बलीयाँस्तिह्गिमसुखमिति । केन्द्रे प्रहाभावे लप्तराशिदिगिमसुखं द्वारं वाच्यमिति दिक् ॥ ७१ ॥

जन्मके समय चन्द्रमा राश्यादिमें हो तो दीपमें तेल भरा जाने । जिस मकार चन्द्रमाके अंदा बीते हों उसी प्रकार दीपमें तेल जाने । राश्यन्तमें हो तो खाली दीप जाने। इसी प्रकार छन्नके आरम्भमें जन्म हो तो पूरी बत्ती, मध्य लग्नमें आधी जली बत्ती, अन्त्य लग्नमें बोदी बत्ती जाने । सूर्य घर राशिमें हो तो दीप चञ्चल समझे, स्थिरमें स्थिर, हिस्बभावमें एक जगहसे दूसरी जगह रखी जाने । जिस दिशाकी सूर्यकी राशि हो उसी दिशामें दीप कहे । अथवा सूर्य आठ प्रहर आठों दिशाओं में घूमता है, उस समय जिस दिशामें सूर्य हो उसी दिशामें दीप कहे । उप्तका जैसा रंग हो उसी रंगकी बत्ती कहे । केन्द्रमें जो प्रह हो उसकी जो दिशा हो उसी दिशा के तरफ स्तिकाके गृहका द्वार कहे । यहुत प्रह केन्द्रमें हों तो वळवान् प्रहकी दिशा कहे । केन्द्रमें कोई प्रह न हो तो उपनराशिकी दिशा अथवा उपन द्वादशांशकी दिशामें स्तिका गृहका द्वार कहे ॥ ७३ ॥

### श्रथ स्तीगृहस्वरूपम्।

जीर्णं संस्कृतमकेंजे चितिसुते दग्धं नवं शीतगी काष्टाढथं सुदृढं रवी शशिसुते चानेकशिल्युद्भवम् । रम्यं चित्रयुतं नवं च भृगुजे जीवे दृढं मन्दिरं चक्रस्थैस्तु यथोपदेशरचनां सामन्तपूर्वा वदेत् ॥ ७२ ॥

अधुना प्रसवगृहस्वरूपमुच्यते । वृथियुते इति सर्वप्रहेऽजुवत्तेते । स्पष्टमेव सर्वम् । अय चकस्यैः = अचकगतेर्प्रहेर्ग्रहयोगकर्तृप्रहृतिकटस्थैः, सामन्तपूर्वो = समन्तात्सर्विद्धे यथोपदै-रारचना व्रूयात् । अत्रेदमवध्यम्-प्रगवगृहकारको यो प्रहस्तस्याप्रतः प्रग्नतः पार्श्वतथ विद्यमाना प्रहा आस्मिस्थितिकमेण स् शिग्रहस्य सिक्षधावन्यानि स्वतुत्यानि गृहोपगृहाणि कुर्वन्ति ।

तथोकं च सारावल्याम्-

"भवनप्रहसंयोगैः प्रतिवेशमाश्च-तनीयाश्च ।

देवालयाम्बुपावककोशविद्वारायवस्करस्थानम् ॥

निद्राग्रहं च भास्करशशिकुजगुरुभार्गवार्किब्रुधयोगात्" इति ॥ ७२ ॥

जन्मकालमें हानि वलवान् हो तो स्तिकाका गृह पुराना, मङ्गल वली हो तो जला हुआं, वन्द्रमा बलवान् हो तो नवीन, शुक्त पचमें पोता हुआ, सूर्य वली हो तो काहसे भरा हुआ मजबूत, शुक्ते विज-विचित्र, शुक्ते सुन्दर रमणीय, अनेक चित्रींसे युक्त और नया, वृह-स्वति से इद ( सजबूत ) कहना चाहिये। जिस महका गृह-लचणपाया जाय उसके समीप आगे पीखे जितने शह हों उसने गृह उसके आगे पीखे होंगे॥ ७२॥

### अथ स्तीगृहद्या।

मेषकुत्तीर तुतातिषटैः पागुत्तरतो गुरुसौम्यगृहेषु । पश्चिमतान वृषेण निवासी द्विणभागकरौ मृगसिंहौ ॥ ७३ ॥

श्रधुना समस्तवास्तुनि प्रसर्विद्यानसुच्यते । मेष-कर्क-तुला-पृथ्विक-कुम्भानामन्य-तमे राशौ लग्ने पूर्वभागे सुतिकागारो भवति । धतुर्मीनमिश्चभकन्यासु उत्तरमागे । वृषराशौ पश्चिमभागे । मकरसिंहणोः दक्षिणभागे प्रसवालयो वाच्य इति ॥ ७३ ॥



मेच, कर्क, तुला, वृश्चिक, और कुम्भ इन राशियों में से कोई राशि लम्नमें हो वा इनके अंशमें से किसीका अंश हों तो वास्तुके पूर्व भागमें जन्म कहे । धतु, मीन, मिश्चन और कन्या, इन राशिमें या इनके अंशमें लग्न हो तो उत्तरमें, वृष्ट राशि हो तो पश्चिममें, सिंह या मकर राशि लग्नमें हो तो दिल्ला दिशामें प्रसद कहे ॥ ७३ ॥

### श्रथ स्तीरृहे जन्मस्थानम्।

प्राच्यादिगृहे क्रियाद्यो द्वौ द्वौ कोणगता द्विमूर्त्तयः। शय्यास्विप वास्तुवंद्वदेत् पादैः षट्त्रिनवान्त्यसंस्थितैः॥ ७४॥

स्तिकायहे पूर्वायास चतसम् दिक्ष मेषादिक्रमेण हो हो राशी, तथा आग्नेयादिकोण चतुष्टयेषु मिश्रुनाया द्वन्द्वाः स्थाप्याः । श्रर्थाव्यन्मनि यो राशिर्लग्नं तस्य या दिक्तस्यानेव दिशि स्तिकायहे जन्म वाच्यम् । एवमेव शय्यायामि वाच्यम् । स्पष्टार्थं चक्रद्वयं विलोक्यम् । शय्यायां यत्र द्वन्द्वस्तत्र विनतत्वं यत्र पापस्तत्रोपवातो वाच्यः इति ॥ ७४ ॥



मेच, तृष राशिका छान हो तो प्रस्ती धरमें पूर्व, मिथुनसे अभिकोण, कर्क, सिंहसे दिखा, कन्यासे नैऋत्यकोण, तुष्ठा, पृक्षिकसे पश्चिम, धनुसे वायच्य, मकर, कुम्मसे उत्तर और मीनसे ईशान आगर्मे जन्य कहना चाहिये। इसी तरह कन्या (चारपाई) में भी विचारना। यहां विशेषता यह है कि शब्दामें आवोंका न्यास करना, वाने कान और र रा आव शिरकी और, ३ रा आव शिरहानेकी दिखण पाना, ७। ५ आव दाहिनी पाणी, ६ ठा आव पौथानेकी दाहिनी पाचा, ७। ८ आव पैरकी और, ९ वां पौथानेकी वाँवीं पाचा, ३०। १९ आव वाँवीं पाचा, ७। ८ आव पिरहानेकी वाँवीं पाचा, ३०। १९ आव वाँवीं पाची और १२ वां आव शिरहानेकी बाँवीं पाचपर न्यास करे। इसका प्रयोजन यह है कि जिस भागर्मे हिस्बमान राशि हो, उस अक्ष्में टेहापन और जिस भागर्मे पापप्रह हों उस अक्ष्में आवात कहना चाहियें। ( सु शाः कार ) ॥ ७४ ॥

### अथ उपस्तिकाशानम्।

लग्नचन्द्रान्तरगतेर्प्रहैः स्युष्पसूतिकाः । बहिरन्तस्य चकार्द्धे दृश्यादृश्येऽन्यथा परे ॥ ७५ ॥

हारणाचन्द्रपर्यन्तं यावन्तो प्रहा भवेयुस्तावन्मिता उपस्तिकाः = प्रसवदर्शिकाः स्त्रियो अवन्ति । तत्र रूपये चकार्डे = सप्तमादिद्वादशभावाभ्यन्तरे यावन्तो प्रहास्तावत्यः स्त्रियो यहाद्वाह्म, एवमहरो=लमादिषष्टभावाभ्यन्तरेवर्तमानप्रहतुक्या यहाभ्यन्तरे स्त्रियो वाच्याः । अत्रापरे आचार्या अन्यया = हस्ये यहे, अदृश्ये वाह्मे उपसृतिका इति वदन्ति । तथा च बीवः-"उद्यशिमध्यस्थेर्प्रहेःस्युरुपस्तिकास्तत्र । उद्गर्धस्येर्वाह्मे दक्षिणगैरन्तरे ज्ञेयाः इति ॥ परक्षेतकाचार्याभिमतमिस्यक्तमन्यया परे इति ।

तथोक्तश्च स्वरूपजातकेऽपि--

"उदगर्घेऽभ्यन्तरगा बाह्याधकस्य दश्येऽघें" इति ॥ ७५ ॥

जन्मके समय लग्न और चन्द्रमाके वीचमें जितने प्रह हों उतनी उपस्तिका (अन्य की) होंगी उपस्तिका का वर्ण, रूप अवस्था उन्हीं प्रहोंके सदश कहे। लग्नसे सप्तम गृह पर्यन्त अहरय चक्रार्थ कहाता है। उसमें जितने प्रह हों उतनी ख्रियां भीतर रहेंगी। सप्तम-से १२ पर्यन्त प्रहों के तुक्य खियां बाहर होंगी। जो प्रह वक्षी तथा उच्चका हो उसकी तिगुनी, जो उच्चोंश, स्वांश, स्वांश, स्वांश हो उसकी हिगुनी संस्था कहे॥ ७५॥

### अथ जातकस्य स्वरूपादिशानम्।

लग्ननवांशपतुल्यतनुः स्याद्वीर्ययुतमहतुल्यतनुर्वा । चन्द्रसमेतनवांशपवर्णः कादिविलग्नविभक्तभगात्रः ॥ ७६ ॥

जन्मलग्ने विद्यमाननवांशस्य योऽधिपतिस्तत्तुक्यं शरीरं जातकस्य वाच्यम् । अयवा तत्काले बलीप्रहस्य सदरां शरीरं वाच्यम् । वा चन्द्रमा यस्मिन्नवांशे भवेत्तत्पतिसमान-वर्णको जातो भवतीति । कादिविलग्नविभक्तभगात्र इति । कादिभिः = शीर्षोदिभिः, विल-ग्रादिभिर्लग्नप्रश्वितिभः विभक्तानि गात्राणि यस्य सः । इद्मुक्तं भवति—पूर्वं यथा— 'कालात्मकस्य च शिरोमुखदेशोरयादिना' शरीरे राशीनां स्थापनं कृतं, तयेवात्र जातस्य शरीरे शीर्षोदिगात्रेषु लग्नादयो द्वादश भावाः स्थाप्याः । तेषु यत्राक्ते वृहन्मानके राशी दीर्घराशिपतिरेनं लष्ठराशी लष्ठराशिपतिः स्थात्कमेण तत्तदक्तं वृहल्लष्ठमानकं वाच्यम् ॥ ७६ ॥

जन्म उन्मं जिस प्रहका नवांश हो, उसी प्रहके सहश बालकका रूप कहे, वा जिस प्रहका सब प्रहों से अधिक बल हो उसके समान रूप कहे। यदि राशि-जल विशेष हो तो कान नवांशके तुल्य, प्रहवल अधिक हो तो इहके साहरय, अथवा जिस नवांशपर चन्द्रमा हो उसके स्वामीके तुल्य बालकका वर्ण जाने। यहां लग्नादि १२ भावोंको शिर आहि १२ शंगोंमें न्यास करे ( जैसे १२ राशियोंका न्यास किया है)। प्रयोजन यह है कि जिस शंगों अधिक मान वाली राशि होगी वह अङ्ग बढ़ा और अहप्रमानवाली रेि का अङ्ग होटा होता है। लेकिन उस बड़े मानवाली राशिमें यदि अधिक मानके राशिपति विद्यमान हों तब ही सङ्गत होगा। ( सु० शा० कार )॥ ७६॥

कन्टक्ष्रीत्रनसाकपोलह्नवो वक्त्रं च होरादय-स्ते कर्यटांसकवाहुपारर्वहृद्यक्रोडानि नामिस्तरः। बस्तिः शिरनगुदे तत्रश्च वृषणायूरू ततो जानुनी जल्लाक्त्रीत्यसयत्र वामसुदितैर्द्रेक्काणभागीस्त्रधा ॥ ७०॥

इदानीं जातस्य शरीरे द्रेष्काणवशाद् भावानां त्रिधा-परिकल्पनम्। तत्र लग्ने प्रथमद्रेष्काणे विद्यमाने शिरःप्रश्रदयङ्गभेदो द्वितीये द्रेष्काणे कण्ठाद्यस्तृतीये वस्त्याद्योऽ- ज्ञविभागो वाच्यः। तत्रोदितराशिभिः (१२।११।१०।९।८।७) वाममङ्गमनुद्वितैर्लगना- दिषट्कैः (१।२।३।४।५।६) दक्षिणमङ्गं वाच्यम् । स्पष्टार्थं नरचकं विलोक्यमलं विस्तरेण ॥ ७७ ॥

कानके देपकाणानु तार तीन आगोंमें १२ आवींका न्यास होता है । छानमें प्रथम डेप्काण हो तो लग्न शिर, दसरी और बार-हवीं नेन्न, तीसरी और ग्यारहवीं कान, चौथी और दशवीं नाक, पांचवीं और नववीं गाल, छठीं और आठवीं दाढ़ी, सातवीं मुख । दसरा द्रेष्काण हो तो लग्न-राशि क्रण्ड, २११२ कंघे, ३१११ बाहु, ४११० बगळ; ५।६ हृद्य, ६।८ पेट, ७ नामि । तीसरा डेक्डाण हो तो छान-राशि बस्ति ( छिङ्ग और नाबिके बीच ), २।१२ किंग और गुदा, ३।११ ब्रुचण ( पोता ), ४११० ऊरू, ९१९ घुटने, ६१८ जार्डें, ७ पैर इस प्रकारसे बेष्काणवद्माश्रङ्गोंके विभाग हैं। इसमें छम्नसे सहम पर्यन्त द्विण आगके अंग और सप्तमसे द्वादवा पर्यन्त वाम आगरें संश जाने ॥ ७७ ॥



# श्रथ जाताङ्गे चिह्नशानम्।

तिस्मन्पापयुते व्रणं शुभयुते दृष्टे च लद्दमादिशेत् स्वर्जाशे स्थिरसंयुते च सहजः स्थादन्यथाऽऽगन्तुकः ॥ मनदेऽश्मानिलजोऽग्निशस्त्रविषजो भौमे बुषे भूभवः सूर्ये काष्ट्रचतुष्पदेन हिमगौ शृङ्गचन्जजोऽन्यैः शुभम् ॥ ७८ ॥

समनुपतिता यस्मिन् भागे त्रयः सबुधा प्रहा भवति नियमात्तस्यावाप्तिः शुभेष्वशुभेषु वा ॥ त्रणकृदशुभः षष्ठे देहे तनोभसमात्रिते तिलकमशकृद्दष्टः सौम्येर्युतश्च स लक्ष्मवान् ॥ ७६ ॥

पूर्वोक्तान्नेषु त्रिधा राशिकल्पनाप्रयोजनमुच्यते । तस्मिन् ( लमस्य प्रथमद्रेष्काणे शीर्षा-री, द्वितीये कण्ठादी, तृतीये बस्त्यादी ) पापप्रह्युते व्रणमादिशेत् । तत्र शुभप्रहावलोकिते गुते च तदन्ने तिलमशकादि चिह्नमादिशेत् । स च व्रणादिकारको प्रहो निजराशी नवांशेवा, स्थिरराशौ स्थिरनवांशे च भवेत्तदा तब्बणादि सहजोत्पन्नं वाच्यम् । श्रन्यचा = श्रन्य-राश्यादौ चरादौ च केनचित्कारखेनागन्तुको ब्रणादिको भवति । श्रागन्तुकस्य ब्रणादेः प्रह-वशाबिभित्तमुच्यते । मन्देऽस्मानिलब इत्यादिकं सरलार्यभेव ॥ ७८ ॥

श्रय पूर्वप्रदर्शिते यस्मिन्भागे युषसहिताः परे त्रयो प्रहाः शुभाः पापा वा वियमाना भवन्ति तत्राष्ट्रे पूर्वोक्तस्य व्रणादेरवश्यमेव प्राप्तिमंवति । तनोः षष्टे भावे पापप्रहो देहे वर्षे क्रोति । क्रुत्रेत्युच्यते । ससमाश्रिते । स षष्ट्रो भावो यस्मिन्नक्षे (कालपुरुषस्य ) भवेत्तत्रैवे-ति । स षष्टस्यः पापः शुभप्रहेर्ष्टस्तदा तिलकमशक्त्रम्वति । सौन्यैर्युतस्तदा लक्ष्मवान् भवति = तस्मिन्नक्षे विद्यं भवतीत्यलम् ॥ ७९ ॥

उन प्रवीक अक्रींमें जिस अक्रमें पापप्रह हो उस अक्रमें चोट या चाव करता है । यदि उस पापप्रहके साथ शुभप्रह भी हो या शुभप्रहसे देखा जाता हो तो तिला मासा आदि होवे । यदि वह वण ( धाव ) आदि के करनेवाला प्रह अपनी राशि वा अपने नवांशमें हो, वा स्थिर राशि वा स्थिर राशिके अंशमें हो तो उस अंगमें घाव आदि चिह्न जन्मसे ही रहेगा । यदि ऐसा न हो तो वह चिह्न पीछे होगा । यदि चिह्न करनेवाला शनि हो तो प्रथर या घायुसे, मंगल हो तो अप्रिसे वा शखसे वा विषसे चिह्न होगा। सुध होतो भूमिपर गिरने से, स्पं हो तो कांग्रसे था चतुष्पदसे, चन्द्रमा हो तो सीक्रवाले पश्चसे या जल्जन्मुसे वण आदि होते हैं । बृहस्पति और शुक्र वणकारक नहीं होते हैं, वे शुभ होते हैं ॥ ७८ ॥

वास वा दिविण जिस भागमें बुघके सहित तीन ग्रह (ग्रुभ वा पाप ) युत हो उस वाइपर जवरण विह कहे । उन ग्रहोंमें विशेष बळवान् ग्रहकी दशामें वण, चोट होगी। छन्न से छुठे भावमें पापग्रह हो तो "काळास्मकस्य च शिरोण इसके अनुसार वह छुठा भाव जिस अनुमें है उस पर वाव करेगा । वह पष्ट-भावस्थित ग्रह ग्रुभ ग्रहसे हह हो तो अशा करता है। यदि शुभ ग्रहसे युत हो तो उस अनुमें कोई अच्छा विश्व करता है। ७९॥

वियोनिजन्मविज्ञानं निषेकोद्यजं फलम् । जन्मकालपरिज्ञानं यत्तदाचार्यभाषितम् ॥ ८० ॥

इति नवग्रहकुपया वैद्यनाथविरिचते जातकपारिजाते श्राधानजन्माध्यायस्तृतीयः ॥ ३॥

श्रथात्र तृतीयेऽध्याये वियोतिजन्महानम् , निषेकत्तमनं फलम् , तथा जन्मविधिपरि-हानमिति विषयत्रयं यदुद्धासते तत्सर्वमेवाचार्येण तत्र भवता वराहमिहिराचार्येण भाषितं वर्तते । तत्सर्वे सङ्ग्रहृष्टपेणात्र मया वैद्यनाधेन निवेशितमिति भावः ॥ ४० ॥

> पारिजाते सुधा टीका कपिलेश्वररिजता । जन्माख्ये च तृतीयेऽस्मिन्नध्याये पूर्णतां गता ॥३॥

इस ३ रे अध्यायमें जो वियोनिजन्मज्ञान, गर्माधान का फल और जन्मके प्रकारोंके ज्ञान हैं वे सब आचार्य वराहमिहिरने कहे हैं अर्थात् ये बातें बृहज्ञातक की हैं ॥ ८० ॥

> इति श्रीवेद्यनाथदेवज्ञविरचिते जातकपारिजाते नृतीयाध्याये 'विमठा' हिन्दी टीका समाप्ता ॥ ३ ॥

### अथारिष्टाच्यायः ॥ ४ ॥

# तत्रादी द्वाव्यान्दीमध्ये श्रायुषोऽनिश्चितता।

श्रयाधुना श्ररिष्टाध्यायो व्याख्यायते । तत्र सत्यप्यायुषि द्वादशाब्दास्यन्तरे वासानां कतिभिः कारणैर्मरणसम्भवात् जन्मतो द्वादशाब्दं यावदायुषोऽनिश्चित्वमाह—

श्राद्वादशाब्दान्तरयोनिजन्मनामायुष्कला क्ष निश्चयितुं न शक्यते । मात्रा च पित्रा कृतपापकर्मणा बालप्रहेर्नाशसुपैति बालकः ॥ १॥ श्राचे चतुष्के जननीकृताचैर्मध्ये तु पित्राऽर्जितपापसङ्घैः ।

बालस्तद्न्त्यासु चतुः समासु स्वकीयदोषैः समुपैति नाशम् ॥ २॥ सर्वेषामेय जिनमतां सत्यप्यायुर्योगे जन्मतो द्वादशवर्षाभ्यन्तरे तदायुर्न निर्णेतन्यम् । यतस्तत्र प्रथमे द्वादशान्दे मातृपितृकृतिकिल्ववैर्वालप्रदेश वालको मरणमेति । तत्र प्रथमे वर्षचतुष्ये जननीकृतपापैस्ततो द्वितीये वर्षचतुष्के (५-८) यितृकृतपापैरन्तिमे वर्षचतुष्के (५-८) स्वक्षयदोषैः प्राक्तनः (वालारिष्टभूतैः ) बालको स्त्युमुपैति । स्रत एव द्वाद्वर्षान्यास्त्रक्तोयदोषैः प्राक्तनः (वालारिष्टभूतैः ) बालको स्त्युमुपैति । स्रत एव द्वाद्वर्षान्यास्त्रक्तोयदोषिः प्राक्तवानासुक्तदोषपरिहारार्थं जपहोमादिकं कुर्यात् । तयोक्तमाचार्यवेष्कृतेन—"स्नाद्वाद्वर्ष्यान्यास्त्रकृति । अपरेऽरिष्टयोगाच त्रिविधा बालस्त्रस्यनः" इति ॥ १-२ ॥

योनिसे जायमानोंके बारह वर्षके भीतर आयुका निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि आतापिताके किये हुए पाप कर्मसे और बाजबहोंसे बाजकका नाम होता है ॥ १ ॥

जन्मले १२ वर्ष तक चार २ वर्ष तीन जगह विभाग किया है। चार वर्ष तकका बाक्क आताके पापसे मरता है। उसके बाद बाठ वर्ष पर्यन्तका बाठक पिताके पापसे मरता है, और अन्तबके जो चार वर्ष हैं ( बाठवेंके बाद १२ तक ) उसमें अपने पापेंसे मरता है॥३॥

श्रथारिष्टपूर्वकमायुवां भेदाः।

ष्यष्टौ बालारिष्टमादौ नराणां योगारिष्टं प्राहुराविंशितः स्यात् । ष्ठालपं चाद्वात्रिंशतान्मध्यमायुरासप्तत्याः पूर्णमायुः शतान्तम् ॥ ३ ॥

ष्यष्टौ वर्षाणि वालारिष्टं, ततोऽनन्तरं विंशतिवर्षपर्यन्तं योगारिष्टं ( प्रतिकृत्वप्रहर्णानिः तम् ) विज्ञाः प्राहुः । द्वात्रिंशद्वर्षाणि श्रव्यायुस्तया सप्ततिवर्षाणि (७०) मध्यमायुरेवं च वर्षशतं पूर्णायुः । वच्यति चाप्रे 'द्वात्रिंशद्वत्सरादुपरि सप्ततिपर्यन्तं मध्यमायुर्योगः' तथा 'सप्तत्युपरि शक्षान्तं पूर्णमायुः' इति । श्रत्र शतोर्ध्वमुत्तमायुः पूर्णायुर्वेति श्रेयम् । उक्तव सर्वार्यचन्तामणौ—

"द्वात्रिशत्पूवर्मेल्पं स्यात्तदूर्वं मध्यमं भवेत् । श्रासप्ततेस्तदुर्धं तु दीर्घायुरिति सम्मतम् ॥

उत्तमायुः शतादूर्श्वमिह शंसिन्त तिह्नदः" इति ॥ ३ ॥ जन्मसे प्रथम ८ वर्ष तक बाळारिष्ट रहता है । उसके बाद २० वें वर्ष तक योगारिष्ट ( दुष्ट प्रहोंसे उत्पन्न ) रहता है । ३२ वें वर्ष तक अल्पायु, ३२ से ७० तक मध्यमायु और ७० के बाद १०० तक पूर्णायु कही गयी है । एवं १०० से १२० वर्ष तक परमायु समझनी चाहिये । ( सु. क्षा. कार ) ॥ ३ ॥

> श्रथ श्ररिष्टदा श्रहस्थितिः । विलग्नयातस्त्विप देवमन्त्री विनाशरिःफारिगते शशाङ्के । विलोकिते पापवियत्वरेण विभानुना मृत्युमुपैति बालकः ॥ ४ ॥

जन्मकाले चन्द्रे षडष्टव्ययभावानामन्यतमगते, तत्र सूर्यरिहतेन पापप्रहेण ( मं ० श ० रा० के० ) वीक्षिते, देवमन्त्री=बृहस्पतिर्विलग्ने प्रासोऽपि भवति तदाऽपि वालको मृत्युभुपैति । श्रत्र 'विलग्नयातस्त्विप देवमन्त्री'इत्यनेनेदमुक्तं भवति—लग्नवर्सी गुरुररिष्टनाशको भवति ।

"एक एव बली जोवो लग्नस्थोऽरिष्टसम्बयम् ।

इन्ति पापक्षयं भक्त्या प्रणाम इव श्रुलिन: ॥" इत्युक्तेः ।

परम चन्द्रमा यदि षष्ट्रव्ययगतः पाष्ट्रध्य भवति तदानी सम्नवित्तन्त्रि पुरी

वालकस्य मृत्युरेव भवति । प्रवतारिष्टोऽयमिति भावः ॥ ४ ॥

जन्मकालमें यदि चन्द्रमा छुठें, भाठवें या १२ वें भावमें रहकर सूर्यके अतिरिक्त वाय-(ग्रं० हा० रा० के०) प्रहले देखा जाता हो तो बृहस्पतिके लग्नमें रहने पर भी बाकक मरता ही है, याने यह प्रवल अरिष्ट योग है। (सु० हाा० कार)॥ ४॥

गरडान्ततारासहिते मृगाङ्के पापेचिते पापसमन्त्रिते वा । बातो तथं याति समृत्युभागे चन्द्रे तथा पापनिरीचिते वा ॥ ४ ॥

गण्डान्तमृक्षसन्धः ( १ श्र. २२ श्लो. ) तेषां ताराः "ज्येष्टारौष्णमसर्पमान्स्यष-टिकायुग्मं च मूलारिवनीपिञ्यादौ घटिकाद्यम्" एतेषामन्यतमे विद्यमाने चन्द्रे, पापप्रहेष निरीक्षिते वा युक्ते वालो लयं = मृत्युं याति । श्रथवा चन्द्रे कस्मिकपि राशौ मृत्युभागगते ( श्र. १. श्लो. ५७ द्रष्टव्यम् ) पापप्रहेणावलोकिते तयैव = मृत्युमुपैति ॥ ५ ॥

गण्डान्त नजन्नमं चन्त्रमा हो, पापप्रहसे दृष्ट या युत हो, वा चन्त्रम चर्युभागमें पाप-

**इ**ए हो तो बालक सुरयुको प्राप्त हो ( मरे ) ॥ ५ ॥

## श्रथ पित्रादीनामरिष्टयोगाः।

तातान्यकासोदरमातुलाख्य मातामही मातृपिता च णालः ।
सूर्यादिकः पद्ध्यमधर्मयातेः कृर्द्वगैराशु हताः क्रमेगा ॥६॥
रसातलस्थी यदि भानुचन्द्री शानः स्मरस्थी मरगाय मातुः ।
यदा यदा कृरद्धगो विलग्नादरातिगः सोदरनाशहेतुः ॥७॥
कृरेद्विती चन्द्रविलग्नराशी सौम्यमहैर्वीद्मणयोगहीनी ।
केन्द्रच्युतो यद्यमरेशमन्त्री जातस्य माता समुपैति नाशम् ॥ ८॥
इदानी तातादीनां मरणयोगः उच्यन्ते । लग्नात्पश्चमो वा नवमः भावः पापश्ची भवेतः,
तत्र स्वादिप्रहे प्राप्ते तातादीनामाग्रु नाशं व्र्यातः । यथा स्ये तातस्य (पितुः) । चन्द्रेऽव्यक्तायाः (शातुः ) । श्रीमे सोदरस्य । द्विषे मातुलस्य ( मातृभातुः )। ग्रुरौ मातामश्चाः
( भातमातः ) । शुक्ते मातृपितुः । शानैश्वरे बालस्य = जातकस्यैव मृत्यर्भवतीति ॥ ६ ॥

श्चय सूर्याचन्द्रयसौ लग्नाचतुर्यभावगतौ भवेतां शनिश्व मप्तमस्यो भवेतदाऽयं योगो यातुः मरणकारको भवति । एवं लमात् षष्टगतोऽशुभमदः सोदरस्य नाशको भवति । अत्र यदा यदा इति पुनवक्तेन गोचरे वर्षे च षष्टस्योऽशुभम्रहः सोदरनाशक इति ध्वन्यते ॥ ७ ॥

श्रधापरो जननीमरणयोगः । लग्नं चन्द्रश्च पाषप्रहिनिरीक्षितौ भवेतां तथा शुभप्रहैरनवलोकितौ वियुक्तौ च भवेतां, गुरुख केन्द्रगतो न भवेत तदा जातस्य माता नाशसुपैति = श्रियत इत्यर्थः । श्रयदिन यदि चन्द्रः शुमेक्षितयुतो गुरुः केन्द्रे च भवति तदा शुभं स्यानमातुरिति ॥ ८ ॥

हानसे ५१९ भाव पापप्रहकी राशि हो उसमें सूर्यादि ग्रह हों तो क्रमसे पिता, माता, आई, मामा, भातामही (नानी) मातामह (नाना) और बालक जरुद नाश डोते हैं॥ ६॥ यदि सूर्य, चन्द्रमा चतुर्थं स्थानमें स्थित हों और पानि ससममें हो तो माताकी सूखु कहे। यदि उन्नसे छुठे स्थानमें कृरमह हो तो माईके नाप्तका कारण होता है।। ७॥ ज्यन और चन्द्रमा कृरमहसे दृष्ट हों ग्रुममहोंसे दृष्ट-युत न हों और वृहस्पति यदि केन्द्रमें न हो तो जातककी माता वाशको प्राप्त होवे॥ ८॥

श्रथ लगर्भामृत्युयोगी ।
समानुने शीतकरे विलग्नाद् दिवाकरे रि:फगृहोपयाते ।
धरासुते बन्धुगते तदानी विपद्यते तन्जननी सगर्भा ॥ ६ ॥
विलग्नचन्द्रौ शुभद्दक्विहीनावशोभनव्योमचरान्तरस्थौ ।
विनाशमेति प्रमदा सगर्भा वदन्ति सर्वे युगपत् पृथ्यवा ॥ १० ॥
षष्टावसानाष्टमभावगेषु कूरेषु सौम्यमहवर्जितेषु ।
पापान्तरस्थे भृगुने गुरौ वा नारी सपुत्रा न्नियते तु सद्यः ॥ ११ ॥
लग्नास्तयातौ यदि पापखेचरौ शुभैरयुक्तौ शुभद्दष्टिवर्जितौ ।
शक्षेण मृत्युं समुपैति गर्भिणी मासाधिपो नष्टकरो यदा वदेतु ॥ १२ ॥

इदानीं गर्भेयुक्तायाः क्षिया मरणयोगा उच्यन्ते । लमाद्दादशे भावे शनिस्यंयुक्त्यन्ते भवेत्तया मजलश्रतुर्यमावे सवेत्तदा तव्यननी = गर्भस्थस्य शिशोर्माता सगर्भा = गर्भयुक्तिय विपयते = प्रियते । अयं विचारो निषेककाले युक्तः, प्रसवे सगर्भाया मरणासम्भवात् । श्रत एव गर्भाधाने यद्ययं योगः स्यात्तदा गर्भिण्याः क्षिया मरणं भवेदिति । खोगान्तदस्य — निषेककाले लग्नं चन्द्रश्च युगपदेकत्र वा प्रथक् श्रुभग्रह्षष्टिरहितौ, पापग्रह्रद्यमध्यक्षतौ च अवैतां तदा सगर्भा ह्यो मरणमेतीति । उक्तश्च मृहण्यातके—

''पापद्वयमध्यसंस्थितौ लग्नेन्दू न च सौम्यवीक्षितौ । युगपत्प्रथगेन वा बदेन् नारी गर्अयुता विषदते ॥'' इति । योगकसू<sup>र्ण</sup>णां बलवतो प्रहस्य मासे मरणं वाच्यमिति ॥ स्वगर्आसरस्ययोगौ ।

श्रय पापप्रहाः षष्टाष्टमन्ययभावगता भवेयुः तेषु शुभग्रहा न भवेयुः; श्रथवा पाप-ह्रयवर्ती शुक्षो वा गुरुभवेत्तदा सपुत्रा नारा= पुत्रेण सहिता की सवः = प्रस्तिकाल एव ब्रियते । प्रसवकालिकोऽयं विचारः । निषेके-ऽप्यस्मिन्योगे सगर्भाया मरणं वाच्यमिति । श्रथ पापक्षेचरी = भौमस्यौं क्रमेण लगा-

### शसक्तमृत्युयोगः।



बर्भयुक्ता स्त्री शखद्वारेण मरणमेति । तथोक्तं



स्तयातौ (१।७) अवेतां (कुलो लमगतः
सूर्यः सप्तमगतक्ष स्यादिति ) तौ च शुभप्रह्युतिर्द्धरिहितौ यदि स्यातां तदा गर्मिणी
स्त्री राखेण = खप्तादिना मृत्युं समुपैति यदा
मासाधिपो (१७ श्लोके वस्त्यमाणः) नष्टकरो विग्नलो भवेत् । अत्रेद्मुक्तं भवतिनिषेककाले यो प्रहो निर्वलो भवेत्तस्य
यरिमन्मासे आधिपत्यं भवति तस्मिन्मासे
च प्रहम्मातके—

उदयास्तगयोः कुबार्कयोर्निघर्न राख्नकृतं वदेतया ।

मासाधिपतौ निर्मादिते तत्कालं स्वाणं समादिशेत् ॥

तथा च सारावस्थाम्-''जामित्रे रिवयुक्तं लग्नगते वा कुजे निविक्तस्य ।

गर्भस्य भवति मरणं राख्नच्छेदैः सह जनन्या'' इति ॥ १–१२ ॥

शनिके साथ चन्द्रमा और सूर्यं वारहवेंमें हों, मक्क चौथेमें हो तो उसकी माता गर्मं के साथ में ॥ ९ ॥

लान और चन्त्रमा एक साथ या अलग २ ग्रुमग्रहकी दृष्टिसे रहित हों, पापग्रहके मण्य-

में हों तो छी गर्भके सहित मरे ॥ १०॥

पछ, हादश और अष्टम भावमें कूर प्रह हों और इन स्थानोंसे ग्रुसग्रह न हों, पापप्रहके

मध्यमें गुक्र वा गुढ़ हो तो प्रसव होते ही स्त्री पुत्रके सहित मरे ॥ ११ ॥

आधानमें यदि दो पापमह छान और सप्तम स्थानोंमें हों शुभग्रहसे युक्त दृष्ट न हों सो जो मासाधिप नष्ट-प्रभाव हो उस समय गर्मिणी शबसे मृत्युको प्राप्त होवे ॥ १२ ॥

# अथ जातस्य मातृमरणयोगाः।

चन्द्राचतुर्थोपगतैरसिद्धर्वा नस्थितैः शोभनदृष्टिमुक्तैः । व्यापारगैर्वा यदि वासरेशाज्ञातस्य माता निधनं प्रयाति ॥ १३ ॥ शुकाद्रयौ विक्रमगे बलाढ्ये मन्देक्तिते मन्द्समन्त्रिते वा । क्षीयो शशाक्ट्वे यदि वा सपापे माता सपुत्रा श्रियतेऽचिरेण ॥ १४ ॥ लग्नादिने वाऽष्टमगे घराजे पापेक्ति सौम्यदृशा विद्दीने । ताराधिपे वृद्धिकलाविद्दीने माता कुतान्तस्य पदं समेति ॥ १४ ॥

शुकात् कुजेऽहिन तपः सुतराशियाते चन्द्राधिकोणगृह्गे रिवजे रजन्याम् ॥
पापेक्ति च शुभयोगदृशा विहीने नाशं समेति जननी विवले शशाक्के ॥ १६ ॥
इदानी जातस्य मातृमरणयोगा उच्यन्ते । चन्द्राध्वतुर्थंगतैर्वा नहिंगतैः = ने दशक-

स्थाने गतरसिद्धः = पापमहैः शुभमहदृष्टिरहितंदपत्तिते काले जातस्य माता नियनं=मर्णं प्रसाति । अथवा वासरेशास्य्याद्धयापारगैर्शयमगतैः पापमहैः शुभदृष्टिमुत्तेर्जातस्य माता मरणमेतीति वाच्यम् । अथ वत्ती सूर्यः शनिना दृष्टो युको वा यदि शुकानृतीयस्थानगतो भवेत् , अथवा क्षीणो वा पापयुक्तस्यन्त्रः शुकानृतीयगो भवेत्तदा माता सपुन्ना = पुन्नेण स-

हिता अविरेण=राधिमेव (प्रस्वकाले) मि यते । अय स्वाँ वा भौमो लग्नादृष्टमभावगतो पाप-प्रहेण (रानिना) दृष्टः, शुभदृष्टिनिहोनीश्च भ-वेत, ताराधिपधन्द्रो वृद्धिकलाविहीनोऽर्थात्सी-जो भवेत्तदा बातस्य माता भियते हृति । अय च श्रहृति=दिने प्रस्व जायमाने शुकात् नयमे प्रस्व दा राशौ कुले भौमे प्राप्त तत्र पापेन= रविणा शनिना वाऽवलोकिते शुभप्रहृयोगदृष्टिर-



हिते, चन्द्रं निर्वले च जातस्य बननी नाशं समेति ( म्रियते )। तथा रजन्यां = रात्री प्रसवे चन्द्रात्तिकोण-(४१९) यहगते रविजे=शनैश्वरे, पापेन=स्येंण भौमेन ना वीक्षिते श्रम-योगदिष्टरिहते, शशाङ्कं च विवले जातस्य जननी मरणमेतीति । तथा चोक्त सारावस्याम्-

चन्द्रात् त्रिकोणराशी रविजो मातुर्वधं दिशति रात्रौ । शुकात् दर्यव दिवसे औमः पापेन सन्दष्टः ॥ इति ॥ १२-१६ ॥ चन्त्रमासे ४ थे, या १० वें आवर्से पापश्रह हों, उन्हें ग्रुअग्रह व देखते हों तो माताकी सत्यु हो । अथवा स्वैसे १० वें पापश्रह ग्रुअग्रहोंसे न देखे जायें तो माताकी मृत्यु होती है ॥ बळी स्वें शनिसे इप या युक्त होकर ग्रुक्त दे रे आवर्से हो, अथवा चीण चन्द्रसा पाप-श्रहके सहित ग्रुक्त दे रे हो तो प्रसव होते ही माता प्रश्नके साथ मरती है ॥ १४॥

क्वित अप्टम सूर्य वा मङ्गळ पापहर हो शुभग्रहसे देखा व जाता हो चन्द्रसा वृद्धि क्ला से हीन (कृष्णपद्ध ) का हो तो उस जातककी माता यमपदको प्राप्त हो ( सरे )॥

विनमें जम्म हो तो ग्रुक्ट सूर्ष ९१५ में हो और राजिमें चन्द्रमाले जीन ९१५ में हो उसे पापब्रह देखते हों और ग्रुमब्रहकी हिंट न हो तथा चन्द्रमा बक्टहि 💛 तो माता का नास हो ॥ १६ ॥

श्रथ गर्भस्य मासाधियाः ( होराचाम् ) फललघनाकुरास्थिचर्माकुजचेतनताः सितकुजजीवरिचन्द्रार्किनुधाः परतः ॥ उदयपचन्द्रसूर्वनाथाः क्रमशो गदिता वदन्ति शुभाशुभं च मासाधिपतेः सरशम् ॥ १७ ॥

अवाधुना निषेकानन्तरं अस्ति वाषद्यामासानामधिया गर्भपरिस्थितिश्च निक्ष्णन्ते । अवसमासमारभ्य क्रमेण कललायाः स्थितयस्तथा सिताद्यो ब्रह्म आसेष्यराश्च अवन्ति । तथा प्रपमे सासे गर्भे कललं=गुक्रशोणितयोः संनिक्षणं अवति, तत्र सितः गुक्रो मासपिति । द्वितीये चनत्वं = गुक्रशोणितयोः पिण्डं काठिन्यसुपयाति, तत्र कृषो भौमो सासपिति । तृतीयेऽद्वरो हस्तपादायपयनोत्पत्तिस्तत्र बीनो गुक्रधिपः । चतुर्येऽस्थिप्रादुर्भावस्तत्र स्याँऽधिपतिः । एवमे वर्भ=त्वर्गायते तत्र चन्द्रोऽधिपः । वष्टे क्षप्रजाः=लोमानि सवन्ति, तत्रार्किः = शनिरिषयः । सप्तमे चेतनता = प्राणोद्रमो भनति, तत्र बुधोऽधिपः । परतः 'क्षरानोद्देगप्रस्ताः' इति सञ्जातकोनस्या व्यष्टमे मासे व्यश्च = भक्षणं, नात्रा भुक्तस्य पीतस्य च सस्य गर्भस्यो जीयां नाभिलग्ननालेनाक्षणं करोति । तशोद्यपः=व्याधानन्त्रगेशोऽधिवितः । नवसे सासे उद्देगो अवति तत्र चन्द्रो मासेष्यरः । इरामे प्रस्तः व्यन्त जायते, तत्र स्याँ नायः=मासपतिर्भवतीति । तेषु यासाधिपतेः सहरां शुभाशुभं वदन्ति । निषेककाले यो ब्रह्मो बलवान् भवति तस्य मासे गर्भस्य शुभं (पुष्टिः ) भवति । यो ब्रह्मो विवर्णो भवेतान्तासे गर्भे पीता, तथा यो ब्रह्मो निपीवितो भवेत्तन्त्रासे गर्भस्य स्वलवं वाच्यम् । उत्तं च सम्बर्णातके—

"कलुषैः पीड़ा, पतनं निपीड़ितैः, निर्मलैः पुष्टिः" इति ॥ ९७ ॥

चय गर्भ रह जाता है तो पहले महीनेमें रज और वीर्थ जीलता है। दूसरे महीनेमें रज वीर्य जम कर विण्डके समान हो जाता है। तीसरे महीनेमें अहुर ( मुख, हाथ, पैर ) निकलते हैं। चौथे महीनेमें हदबी पैदा होती है। पांचर्चे मासमें चर्म ( खाल ) पैदा होता है। छुठे मासमें रोम, सात वें महीनेमें चेतना ( किर, हाथ, पैर हिलना ) हन सात मासोंका गुक्र, मङ्गल, बृहस्पति, सूर्य, चन्द्र, ज्ञान और बुध क्रमज़ः स्वामी हैं, अर्थात् प्रथम मासका गुक्र, दूसरे मासका मङ्गल, तीसरे मासका गुक्, चौथे मासका खूर्य, पांचर्वे मासका चन्द्र, छठे मासका ज्ञानि, सातवें मासका गुक्र, वीथे मासका खूर्य, पांचर्वे मासका चन्द्र, छठे मासका ज्ञानि, सातवें मासका गुक्र है। आठ वें मास में मासाकी खाई हुई वस्तु खाता है। नववें मासमें वालक गर्भमें चलता है। दृशव मासमें जन्म लेता है। आठवें मासका स्वामी छन्नेज्ञ। नववें मासका ईश चन्द्रमा और दृशवें मासका स्वामी सूर्य है। मासाधिपति मह पीवित हो तो अपने मासमें गर्भपात करता है, विश्वें हो तो पीशा देता है, वलवान् हो तो पुष्टि करता है।। १०॥

अथ गर्मे सुसम्।

शशाङ्कलम्रोपगतैः शुभमहे स्त्रिकोणजायार्थमुखास्पदस्थितैः । तृतीयलाभक्तगतैश्च पापकैः मुखी च गर्भी रविणा निरीन्तितः ॥ १८॥

इदानीं गर्में पुष्टियोग उच्यते । शशाह्रधन्द्रो यत्र भवेत्वस्थाधानकालिकं यद्भवेत्तत्र
युगपत्पृथग् वोपगतैः = विद्यमानैश्याभग्रदेश्यवा लग्नाखन्द्राद्वा शुभमदेखिकोणजायार्यसुखास्पद्दिथतैः = पद्यमनवमसप्तमद्वितीयचतुर्थद्शमस्थानगतैः, पापकैः = पापप्रदेखन्द्राक्षगाद्वा
तृतीयलामर्थ-(२।९९) गतैष्ठ गर्मो रिवणा निरीक्षितः सुखी भवति । प्रयादुक्तयोगे लग्ने
वा बन्द्रो यदि सूर्येण दृष्टो भवेत्तद्दा गर्मो सुखी भवति = सुखेन प्रसूत इत्यर्थः । तयोकं
सारावस्याम्—"होरेन्दुयुतैः सौम्येखिकोणजायासुखाम्बरार्यस्यैः ।

पापैक्षिलाभयातैः सुखी च गर्भो निरीक्षितो रविणा ॥" इति ॥ १८ ॥ आधानकालमें लग्न और चन्द्रमा एकत्र या अलग २ हों, उनसे युक्त शुमग्रह हों, लग्न या चन्द्रमासे ९।५।७।२।४।१० स्थानों में शुभग्रह हों और ३।११ में पापग्रह हों स्थन या चन्द्रमा सुर्यंसे दृष्ट हो तो गर्भ सुखी रहता है। (सु. झा. कार )॥ १८॥

श्रथ जातस्य पितृमरणयोगाः।

व्ययस्थितेऽर्के ससुते विलग्नाद्पि चयेन्दी मदनोपयाते । पितुर्वियोगं प्रवदन्ति सद्यः शुभेज्ञिते तु त्रिभिरब्दमानैः ॥ १६ ॥ चरोपगे चन्द्रमसि ज्ञपायां बुधेज्ञिते दूरिदशं प्रयातः । चरे शनी भानुयते निशायां विदेशगो याति पिता विनाशम् ॥२०॥

इदानी जातस्य शिशोः पितृमरणयोगा उच्यन्ते । अर्के समुते=शनिसहिते स्वे विल-माजन्मलमाद् व्ययस्थिते=द्वादशभावगते तत्र क्षयेन्दौ=सीखे चन्द्रे मदनोपयाते=ससमभा-वगते अपि सद्यः शीघ्रमेव पितुर्वियोगं=पितृमरणं सन्तः प्रवदन्ति । तत्र योगे शुमेकिते= शुभप्रहावलोकिते त्रिभिरवद्मानैः=वर्षत्रयेण पितुर्मरणं स्यादिति ॥ १९ ॥

श्रथ जन्मनि विदेशस्थस्य पितु-र्मरणयोगी । क्षपायां=रात्री प्रसने चन्द्रमसि चरोपगे=भेष-कर्क-तुला-मकराणामन्यतम-गते, वृषेगावलोकिते दूरिदशं श्रयातो जात कस्य पिता विनाशं थाति । श्रथना निशायां= रात्री जन्मनि शानी चरे=चरराशिगते तत्र भानुना=स्थेंण युते=सहिते जातस्य पिता विदेशगो विनाशं=मरणं याति=प्राप्नोति २०



यदि छसले १२ वें स्थानमें सूर्य और शनि हों चीण चन्द्रमा ससममें हो तो पिता का तुरन्त नियोग जाने। ग्रुभग्रह देखते हों तो तीन वर्षमें पिताका वियोग जाने॥ १९॥

राजिके जन्ममें चर राशिमें चन्त्रमा को बुध देखता हो तो दूर देशमें पिताका मरण कहे। राजिमें धरराशिमें शनि सूर्वयुत हो तो दिदेशमें पिताका विनाश हो॥ २०॥

अथ जातस्य मृत्युयोगाः।

ज्ञीयो शशिन्युवयने यदि कण्टकस्थे पापेऽथवा निधनने म्नियतेऽथ बालः ॥ रन्प्रारिगेरग्रभखेटदशा समेतैः सीम्यैः कृतान्तनगरं समुपैति मासात् ॥ २१॥

द्र्यश्रुना जातस्य मरणयोगा उच्यन्ते । क्षीग्रे शशिनि = निर्वते चन्द्रे, उद्यगे= लग्नगते, पापे कण्डकस्ये = केन्द्रगते, वा निधनगेऽष्ट्रमगते यदि जन्म भनेत्तदा जाती षातो भ्रियते । 'त्तरने क्षीयो शशिनि निधनं रन्ध्रकेन्द्रेषु पापैः' इति च श्रवणात् । स्रय सौम्यैः=शुभग्रहैः रन्ध्रारिगैरष्टमषष्टभावगतैरशुभग्रहावलोकितैश्च जातो बालो मासात् कृतान्त-नगरं=यमपुरीं समुपैति । श्रह्मिन्योगे बालो मासमेकं जीवति तद्वन्तरं भ्रियते इत्यर्थः॥२१॥

यदि चीण चन्द्रमा लप्तमें, पापप्रह केन्द्रमें हो वा अष्टकों हो तो बालक सरे । अष्टम, वह में प्राप्त ग्रामप्रह पापप्रहसे हट हों तो वह बालक एक माल में बमपुर जाय ॥ २१ ॥

एकत्र सन्दावनिनन्दनार्का रन्ध्रस्थिता वा रिपुराशियाताः । सौम्यैरयुक्ता श्रविलोकितारते जातस्य सद्यो मरणप्रदाः स्युः ॥ २२ ॥

मन्दाविननन्दनार्काः=शिनभौमस्यिष्यः पापा एकत्र युक्ता रन्ध्रस्थिताः=श्रष्टमभाव-गता व। रिपुराशियाताः=षष्टभावगतास्ते सौम्यः = शुभन्नहैरयुक्ता व्यविलोकिताध भवेयुस्तद् जातस्य सद्यः = शीव्रमेव मरणप्रदाः स्युर्ग्यादिस्मन्योगे जात एव स्नियत इति ॥ २२ ॥

एकत्र शनि सङ्ग्छ और सूर्व अष्टम स्थान में वा पहत्थान में होकर सुभग्रह से न युक्त हों न दष्ट हों तो जातकके तुरन्त सरणप्रद होते हैं ॥ २२ ॥

> चन्द्रांशे सप्तमे भौमे सौम्यदृष्टिविवर्जिते । सप्तसप्तितारायासुपैति मरणं शिशुः ॥ २३ ॥ मन्दावनिजमार्तरहैः पुत्रस्थानसमन्वितैः। सप्तसप्तितनत्तृत्रे जातस्य मरणं वदेत्॥ २४ ॥

भौमो मङ्गलो लमात्सप्तमे भावे चन्द्रनवांशे वर्त्तमानः शुअदृष्टिरदितथ भवेत्तदानी

जातो वालकः सप्तसप्तति-(७७) तरायां = यहिमज्ञक्षत्रे जनम भवेत्तस्यास्त्रप्तमतियिते नक्षत्रे तृतीयावृत्तस्य त्रयोविंद्ये नक्षत्रे मरण-सुपैति । श्रिक्षनीये जातस्तृतीयावृत्तस्य धनि-ष्टायां न्नियत इति । एवं मन्दावनिजयात्तंण्डैः= शानिभौमस्येंक्षिभिः पुत्रस्थानसप्तन्वितैः = पद्यमभावगतैः जातस्य शिशोः सप्तसप्तिन (७७) नक्षत्रे मरणं वदेदिति ॥ २३-२४॥



चन्द्रमाके नवांशमें सप्तमस्य मङ्गल हो शुध प्रहकी दृष्टित हो तो बालक ७० वें नचन में गरे ॥ २३ ॥

ज्ञानि मङ्गल और सूर्व पुत्र स्थानमें हों तो ७७ वें नचन्नमें ज्ञातक का मरण हों ॥ २४ ॥ धरासुते चन्द्रनवांशकस्थे लग्नांशके वा न च जीवरष्टे ।

सुधाकरे नन्दनराशियाते समेति यान्यं पदमाशु बालः ॥ २४ ॥

धरासुते = भीमे यत्र कुत्रापि चन्द्रस्य नवांशे विद्यमाने, श्रम्या लमराशेर्नवांशके विद्यमाने, न च जीवदृष्टे=गुरुणाऽनवलोकिते, सुधाकरे=चन्द्रे नन्दनराशौ=पद्यमभावे याते च जायमानो वाल श्राशु=शीप्रमेव याम्यं पदं= कृतान्तस्थानं समेति, श्रियत इत्यर्थः ॥२५॥

संगळ चन्द्रमाके नर्वाशमें हो वा ळसके नवांशमें हो उसचर गुरुकी दृष्टि न हो और चन्द्रसापंचस आयमें हो तो वाळक सरे॥ २५॥



नीचं गते लग्नपती विलग्नाम्नाशं गते वा रविजे तथाऽस्ते । जातो मृतप्रायकलेवरः सन् कुच्छ्रेण वैवस्वतलोकमेति ॥ २६ ॥ लग्नपती = लग्नेशे नीचं = स्वनीवराशि गते, श्रयमा विलमानाशं गते = ष्रप्रममाव-सुपगते, रविजे = शनेबरे तथास्तेऽर्थानीवगते, वा सप्तमभावगते जातो वालो मृतप्रायकले-वरः = विविधनतीशैर्व्यायतदेहः सन् कृच्छ्रेणातीव कष्टेन वैवस्वततोकं = प्रेतपुरीमेति = म्रियत इस्पर्यः ।

#### अन्यान्तरे-

"विलप्रधिपती नीचे निधने चार्कजो भवेत्। कृच्छू ण जीवितं विद्यादणप्रायो विनश्यित"॥ इति दृश्यते । परण सदाष्टमस्यः शिनिरृष्टदः स्यादित्युक्तेः (२थ्र. ५२ श्लो.) सप्तमे शनि-रिति युक्तं 'रविजः कलत्रे विकतः' इत्युक्तेश्च (२ थ्र. ७२ श्लो.)॥ २६ ॥



छानेश नीच राशिमें हो या छम्नसे अष्टममें हो और शनि भी उसी तरह तथा ससममें हो तो जातकका मृतकके समान कप्रान्वित शरीर यम-भवन जाय ॥ २६ ॥

आपोक्लिसस्थानगता न भोगा विधृतवीर्था यदि भानुसुख्याः । सासद्वयं तस्य ऋतुत्रयं वा जातस्य चायुः कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥ २७ ॥ विधृतवीर्याः = निर्वला भानुसुख्याः = सूर्यादयो नभोगाः = प्रहाः, आपोक्लिम— (३।६१६१९२) स्थानेषु वर्तमाना यदि भनेयुस्तदानी जातस्य तस्य=तस्य वालस्य मासद्वयम्, ऋतुत्रयं = षम्मासं वा आयुः तज्ज्ञाः = विज्ञाः कथयन्ति । उक्तव्य गुक्रजातके—

"श्रापोक्तिमे स्थिताः सर्वे श्रहा बलविव जताः। वण्मालं वा द्विमार्खं वा तस्यायुः समुदाहतम्"२७

स्त्रोदाहरकी-र=४।३°19४'। चं = ४।
२°19०'। मं=८।९°1२०'। सु=४।२०°।
१५'। सू=२ । ३°19४'। शु=४।२०°1३०'।
श = १९१४°१२०'। रा=८।१२°19५'। एवं
प्रकल्योदाहतभिति ॥ २७॥



सूर्यादि वल्हीन ब्रह यदि जापोक्लिम (२॥६।९।१२) में हों तो उस जातककी दो महीने या हो महीनेकी आयु विद्वान् छोग कहते हैं ॥ २७ ॥

लग्नारिरन्ध्रज्ययगे राशाङ्के पापेन दृष्टे शुभदृष्टिहीने । केन्द्रे पु सौम्यमहवर्जितेषु प्राणैर्वियोगं व्रजति प्रजातः ॥ २८ ॥

शशाहुं = चन्द्रे लग्नारिरःध्रव्ययानां (११६।८।१२) श्रम्यतमभावगते पापप्रहेण केनचिद्दष्टे शुभग्रहाणां दृष्टिरहिते केन्द्रेषु (११४।७१०) शुभग्रहवर्जितेषु प्रजातो बालः प्राणैवियोगं = घरणं त्रजित । 'व्ययाष्ट्रषष्टोदयगे शशाहुं पापेन युक्ते शुभदृष्टिदीने' इत्यपि श्रतत्वात् ॥ २८ ॥

चन्द्रमा छप्त, छुउँ, आठवँ, या १२ वें में हो उसे पापप्रह देखते हीं शुभगहकी दृष्टिसे

हीन हो तो वह बालक मरे ॥ २८ ॥

सौरे मदस्थे यदि वा विलग्ने जलोदयेऽब्जे यदि कीटगे वा । सौम्येषु केन्द्रोपगतेषु सद्यो जातस्य नाशं यवनोपदिष्टम् ॥ २९ ॥

सौरे = शनौ मदस्थे=सप्तमस्थे, वा विलयस्थे, श्रब्ले = चन्द्रे जलोद्ये=जलचरलग्नो, यदि वा कीटगे=बृक्षिकराशिगे, सौम्येषु=शुभग्रहेषु वेन्द्रो-(११४१७१०) पगतेषु जातस्य सद्या=त्वरितमेव नाशं=मरणं यवनाचार्येणोपदिष्टं वाच्यम् ॥ २९ ॥

यदि शनि सप्तममें हो वा लक्ष्में हो, जलचर राशिमें वा वृक्षिक राशिमें चन्द्रमा हो शमग्रह केन्द्रमें हो तो जातक का शीव्र नाश होवे ॥ २९ ॥

भौमत्तेत्रगते जीवे नीचराशिगतेऽथवा !

सन्ध्यात्रये च सञ्जातो मासान्यृत्युमुपैति सः ॥ ३०॥

जीवे = वृहस्पतौ भौमचेत्रे=मेषे वा यृक्षिके गते, श्रयवा नीचराशौ ( मकरे ) गते, सन्ध्यात्रये=सूर्योद्याद्र्वं चटीत्रयं पूर्वसन्ध्या, मध्यन्दिनात्पूर्वं पश्राच सार्धचटीति चटि-कात्रयं मध्यसन्ध्या, सूर्यस्यास्तमनात्परं घटीत्रयं सार्यसन्ध्येति सन्ध्यात्रयं तिस्मेश्च सजातो वालको मासान्यत्युपुपति, मासमेकं जीवित ततो व्रियते । श्रत्र 'सन्धित्रये' इति पाठे सन्धित्रयं = कटकालिमीनभान्तं, तिस्मिश्चिति व्याख्येयम् । सर्वार्थविन्तामणौ—

"नीचस्ये देवपूज्ये तु भौमच्चेत्रगतेऽथवा ।

सन्धित्रयेऽपि सञ्जातो मासान्धृत्युं प्रयच्छति" ॥ इति ॥ ३० ॥

बृहस्पति संगठके गृहमें हो, वा नीच राक्षि ( सकर ) में हो, तीनों खल्बामें से किसी में उरपन्न हो तो वह जातक पुरू मासमें मरे ॥ ३० ॥

रन्ध्रे धरासूनुदिनेशसौरा जातस्तु मृत्युं समुपैति सासात् । केतुस्तु बस्मिन्तुदितोऽत्र जातो सासद्वयेनैव वर्म प्रयाति ॥ ३१ ॥

घरास् चुदिनेशसीराः = सज्ञलस्र्यशनेश्वराः, रन्ध्रे = जन्मलमाद्यमे वर्तमानाश्चेत्रनेषुः स्तदा जातो वालको मासान्मृत्युं प्राप्नोति । अय यस्मिकक्षत्रे केतुः (२ अ० ६ व श्लो० टीका द्रष्टन्या) उदितो भवति, अत्राह्मिन् नक्षत्रे जायमानो वालो मासद्वयेन यसं प्रकाति= मरणं प्राप्नोतीति । उक्तं च सारावस्थाम् —

भौमदिवाकरसौराशिखंदे जातस्य भौमग्रहे । मियतेऽवश्यं स नरो यमकृतरकोऽपि मासेन ॥

वेतुर्वस्मिनृचेऽभ्युदितस्तिस्मन्त्रस्यते यो हि ।

मासद्वयेन मरणं विनिर्दिशेत्तस्य जातस्य ॥'' इति ॥ १९ ॥ मङ्गळ, सूर्यं और शनि अष्टममें हों तो वह जातक एक मासमें मरे । जिस नक्ष्ममें केतुका उदय हो उस नक्ष्ममें जन्म छेनेवाळा बाळक २ मासमें मृत्यु पाता है॥ १९ ॥

> पापानुद्यास्तगती क्रूरेण युत्रख शशी । दृष्टक्ष ग्रुभैन यदा मृत्युख अवेदचिरात् ॥ ३२ ॥



ही पापाबुदयास्तगतावेक उदये = लमे, एकोऽस्ते = सप्तमे गतः, राशी = चन्द्रः क्र्-रेण = पापप्रहेण सहितो यत्र कुत्रापि अवेत् स यदा शुभप्रहेरनवलोकितो अवेत्तदाऽचि-राच्छीप्रमेव जातस्य मृत्युर्भवेदिति बाच्यम् । उक्तष स्कान्दे— "यदा लग्नगतः पापस्तयैवास्तगतोऽपरः । क्रूर्युक्तश्च चन्द्रश्चच्छ्रुमदृष्टिविवर्षितः । तदा जातस्य सद्यः स्थान्मरणं नान्यथा भवेत् ॥ इति ॥ ३२ ॥

लप्त तथा सप्तम दोनों स्थानमें पापण्ड हो क्र् प्रहसे युत चन्द्रमा को शुम प्रह यदि न देखते हों तो शीव्र ही बालक की सृत्यु होवे ॥ ३२ ॥

चीयो हिमगौ व्ययगे पापैरुदयाष्ट्रमगैः । केन्द्रेषु शुभाक्ष न चेत् चित्रं निघनं प्रवदेत् ॥ ३३ ॥

सरलार्थः श्लोकः ॥ ३३ ॥

चीण चन्द्रमा १२ वे हो, पापप्रह छप्न तथा अष्टममें हों केन्द्रमें शुभप्रह न हों तो बीह्र मुखु जाने ॥ ३३ ॥



क्रूरेण संयुतः शशी स्मरान्त्यमृत्युलमगः। करटकाद्वहिःशुभैरवीचितश्च मृत्युदः॥ ३४॥

पापप्रहेण संयुक्तश्चन्द्रः स्मरान्त्यमृत्यु लग्ना—( ११९१८।१ ) नामन्यतमगतः कण्डकाद्वहिःस्थितः = केन्द्र—( ११४१७।९० ) वर्षितस्थानगतः शुभप्रहैरवीक्षितोऽनवलोकि तो मृत्यदो भवति । श्रत एव यदि शुभाः केन्द्रगः स्युस्तदा न मरणदो भवेदिति । तथैव सारावस्याम्—



व्ययाष्ट्रवतीद्यगे शशाङ्के पापैः समेते शुभदृष्टिहीने ।

केन्द्रेषु सौम्यप्रहवर्जितेषु जातस्य सद्यः कुरुते प्रणाराम् ॥ इति ॥ ३४ ॥ कृरप्रहसे युक्त चन्द्रमा ७ चें, वा १२ चें, वा ८ चें, वा छम्नमें हो, शुभग्रह केन्द्रमें न हों न शुभग्रह देखते हों तो उस बाठक की मृत्यु हो ॥ ३४ ॥

> शशिन्यरिविनाशगे निधनमाशु पापेक्ति । शुभैरथ समाष्टकं दलमतश्च मिश्रेक्ति ॥ असङ्किरवलोकिते बलिभिरत्र मासं शुभे कलत्रसहिते च पापविजिते विलग्नाधिपे ॥ ३४ ॥

शशिनि=चन्द्रे, अरिविनाशगे=षष्टाष्टमयोरन्यतरभावगते, पापप्रहेणावलोकिते, आशु= शीप्रमेव, निधनं = मरणं, भवेत् । अय षष्टाष्टमस्ये चन्द्रे, शुभैरीकिते, समाष्टकं = वर्षाष्टक-मायुः, स्यात् । तस्मिष्वेव चन्द्रे, मिश्रेः = पापैः शुभैश्चेक्षिते, अतः = समाष्टकाद् दलमर्थम-थाँद्वर्षचतुष्टयं जीवति, पक्षान्मियत इति । अत एव षष्टाष्टमस्ये चन्द्रे न केनापि दृष्टे अरि-धाभाव इति । अथात्रास्मिष्वेव षष्टेऽष्टमे वा स्थाने विश्वमाने, शुमै=शुभप्रहे, बलिभिरसिद्धः= पापप्रहैरवलोकिते, मासमेकं जीवति । तथा विलग्नाधिपे = जन्मलग्नेशे, कलत्रसिहते = सप्तमभावसुपगते, पापविजिते = पापप्रहेण पराजिते च, मासमेकं जीवति, ततो जियते । स्राप्त विशेषोऽयमविषयः-शुक्ते रात्री, कृष्णे दिने च प्रस्तवे सति पराष्ट्रमस्यश्चन्द्रः शुभाशुभ-दृष्टोऽपि जातकस्यारिष्टदो न भक्ति—

"पन्ते सिते भवति जन्म यदि क्षपायां कृष्णेऽथवाऽहिन शुभाशुभदरयमानः । तं चन्द्रमा रिपुविनाशगतोऽपि यक्षादापत्सु रक्षति पितेव शिशुं न हन्ति॥" इत्युक्तेः॥३५॥ चन्द्रमा छुठे या आठवें हो उसे पापग्रह देखते हों तो जातक क्षीन्न भरे । शुभग्रह देखते हों तो आठ वर्ष में सुत्यु होय । उन्हीं (६।८) स्थानीमें शुभग्रह वळी पाप प्रहांसे दृष्ट हों, कन्नेक्ष ससम भावमें हो और पापग्रहसे पराजित (हारा) हो तो १ मासमें मरे ॥ ३५॥

अशुभसित प्रस्ते चन्द्रे छुंजे निधनाश्रिते जननियुत्तयोर्थ्व्युर्लग्ने रघी तु सशस्त्रज्ञः ॥ उद्यति रघी शीतांशी वा त्रिकोर्णावनाश्गे-निधनमशुसैर्वीर्योपेतैः शुसैर्युतेष्विते ॥ ३६ ॥

श्रशुमेन = शनिना सहिते, अस्ते = राहुयुक्ते च, चन्द्रे लग्ने गतवित, कुन्ने निधनाश्रि-ते = श्रष्टमभावगते प्रसवे सित जननियुतयोः = यातृषुत्रयोग्र्रिसुर्भवित । रवी = स्यं, एवं विधे जननियुतयोः सशस्त्रकः = खब्गायायुधजनितो मृत्युर्भवित । अत्र रविश्रह्योऽशुभ-सितेऽनेन शनिना, सुधेन, चन्द्रेण च सहिते इति व्याख्येयम् , तत्र सुधचन्द्रगोरिष पापत्वभावात् ।

श्रथ रवी = सूर्ये उद्यति = लग्नप्राप्तेऽथवा शीतांशी = चन्द्रे, लग्नगते, श्रशुभैः = पापप्रहैक्षिकोणविनाशगैः = नवसप्रधमाद्यसमादगतैः सद्भिस्तया वंशिपेतैः = बिक्षिः शुभैः, सूर्ये, वा चन्द्रे, न युक्ते, न चिक्षते, जातस्य निधनं मरणं वास्थम् । उक्तं च--"ग्रहणोपगते चन्द्रे सक्रे लग्नगे कुजेऽष्टमगे । सात्रा सार्थं स्नियत द प्रवदकें न शकेण ॥

त्तरने चन्द्रेऽर्के वा पापा वश्तिनश्चिकोणनिधनेषु । सौम्येरदृष्ट्युक्ताः सबो मरणाय कीर्तिता यवनैः ॥'' श्रथदिवोक्ते योगे रही चन्द्रे वा बलवच्छुनैर्धुक्ते दृष्टे वाऽरिष्टाभाव इति ॥ ३६ ॥





लग्नमें प्रस्त चन्द्रमा पापप्रहके साथ हो, मङ्गल अप्टम में हो तो माता और पुत्र दोनों मरें । त्यं लग्नमें हो तो वालक और उसकी माताकी मृत्यु काकरों होते । लग्नमें सूर्य वा चन्द्रमा हो, त्रिकोणमें (५।९) वा अष्टममें स्थित वलवान् पापग्रह हो और शुमग्रहसे युक्त दृष्ट न हो तो जातक शीघ्र मरे ॥ ३६॥

श्रसितरविशशाङ्कभूमिजैन्येयनवसोद्यनेधनाश्रितैः ॥ अवित मरणमाशु देहिनां यदि बिलना गुरुणा न वीच्तिः ॥ ३७॥ श्रसितरिवशशाङ्गभूमिजैः = शनिस्र्येचन्द्रमङ्गलैः, न्ययनवसोदयनैधना-(१२।६।१।८) अितर्यात् शनिद्वांदशे, स्यों नवसे, चन्द्रो लग्ने, भौमोऽष्टमे प्राप्तः । एते सर्वे किल यदि वित्तना गुरुणा न वीक्षिताः=न दृष्टाः स्युस्तदा देहिनां=जनिमतामाग्रु=शीव्रमेर मरणै मवित । तयाहि—"लग्नान्त्यनवमनैधनसंयुक्ताखन्द्रसूर्यसौराराः । जातस्य वधकृतः स्युः सद्यो गुरुणा न चेददृष्टाः ॥" इति दर्शनात् ।

इह खलु व्ययनवमोदयनैधनाश्रिताः सर्वे गुरुणा श्रनवलोकिताः स्युरित्यसम्भवम् । तेन केनिद्द्ष्टाः केनिद्द्ष्टाः भवन्ति । श्रतः तथा भृते योगे न शोधं मरणं किन्तु कालान्तरेगोति । यदि श्रक्षितरिशशाह्यभूमिजाः यथासम्भवं व्ययनवमोदयनैधनाश्रिता भवेयुः, न कमिका इति व्याख्यानं चेतदा सर्वे गुरुणाऽदृष्टा इति सम्भवम् । श्रत्र यदि गुरुः

| 2     | ल.<br>१२ चं        | 1 1 श. |
|-------|--------------------|--------|
| ₹     | अरिष्ट-<br>परिहार: | ε      |
| ४ वृ. |                    | ७ मं.  |

पद्ममगो भवेत्तदा सर्वान् परयेदिति तदाऽरिष्टाभावः । चक्रं द्रष्टव्यम् ॥ ३७ ॥

शनि १२ वें, सूर्य नववें, चन्द्रमा छप्तमें हो और मंगळ अष्टममें हो, हनको बळवान् गृहस्पति न देखता हो तो बाळककी शीघ्र मृश्यु हो। गृहस्पति किसी को देखता हो और किसी को न देखता हो तो अरिष्टमात्र कहे। बळहीन गृहस्पति हन सबोंको देखे तो दोष-परिहार नहीं करता है। यदि गुरु ५ वें भावमें हो तो सब (१११२।८।९।) को देख सकेगा। तब होपका परिहार समझना चाहिये॥ ३७॥

सुतमदननवान्त्यलग्नरन्ध्रेष्वशुभयुतो मरणाय शीतररिमः ॥ भृगुसुतशशिपुत्रदेवपृष्यैर्यदि बलिभिनं युतोऽवलोकितो वा ॥ ३५ ॥

श्रशुभयुतः = पापप्रह्सिहतः, शीतरिश्मश्चन्त्रः, युत्मद्दननवान्त्यलग्नरन्ध्रेषु = पश्च-मसप्तमनवमद्वादशप्रथमाष्टमानामन्यतमस्थाने गतो यदि विलिभिर्मृगुस्तरशिपुत्रदेवपूज्ये-विभिः शुभप्रहेर्युतोऽवलोकितो वा न भवति तदा जातस्य मरणाय = मृत्युकारणं भवति । तथा हि सारावल्याम्—

> "निधनास्तःययसम्बन्धिकोणगाः क्षीणचन्द्रसंयुक्तः । पापा बलिभिः ग्रुभदैरदृश्यमाना गतायुषं कुर्युः ॥'' इति ॥ ३८ ॥

चन्द्रमा पापप्रहते युक्त होकर पंचम वा सप्तम वा नवम वा हादश वा लग्न अयवा अष्टममें हो और उसे चळवान् शुक्त, बुध और बृहस्पति न देखेंतो बालककी मृत्यु शीघहोते॥

# श्रथ वर्षमध्ये मरणम्।

थोगे स्थानं गतवति बलिनश्चन्द्रे स्वं वा तनुगृहमथवा ॥ पापैर्देष्टे बलवति सरणं वर्षस्यान्तः किल सुनिगदितम् ॥ ३६ ॥

आयाधुनाऽजुक्कालानामरिष्टानां कालझानमुच्यते । योगे=अनुक्ककालारिष्ट्योगे, बिलनो ग्रहस्य स्थानं गतवित चन्द्रे, श्रथना स्वमात्मीयराशि गते, वा तनुग्रहं गते चन्द्रे, वर्ष-स्यान्तः = वर्षाभ्यन्तरे मरणं नाच्यम् । अत्रेदमुक्तं भनित । जन्मकाले अरिष्टकारकप्रहाणां मध्ये यो प्रहो बलीयान् स यस्मिन् राशौ भनेत तस्मिन्ने राशौ वारवशाखाते चन्द्रे, अथवा जन्मिन यत्र राशौ चन्द्रो भनेतिसम्बेव चारवशास्प्रनरागते चन्द्रे ना जन्मलगनराशौ पुनः समागते चन्द्रे वर्षमध्ये मरणं वक्तव्यम् । त्रिष्टिष बलवद्प्रहणम् । अनुक्कालारिष्टे वर्षोष्ट्यं न बीवतीति भावः ।

नतु चन्द्रः प्रतिमासं सर्वेश्विप स्थानेषु गच्छतीति कि वर्षान्ते मरणमुक्तमित्युच्यते । तेषु न वेवलं गते चन्द्रे किन्तु बलवित = बलयुक्ते, चन्द्रे पापैर्दष्टे च । यहिमन्मासे बलवान् चन्द्रः पापदृष्ट्य पूर्वोक्तस्थानेषु चारवशाद्रच्छेत्तदा मरणं किल इति निश्चयेन मुनिभिः प्राक्तनैर्गदितं = भाषितं वक्तव्यमिति । उक्तं च सारावल्याम्—

> "योगे बलिनः स्थानं स्वं वा लग्नं गतेऽपि वा चन्द्रे । बलवति पापैर्देष्टे वर्षान्ते मृत्युकालः स्यात् ॥" इति ॥ ३९ ॥

जिन भरिष्टों के फलका समय नहीं लिखा है उनमें योग करनेवाले प्रहों मेंसे जो बल-वान् हो उसकी राशिपर जब गोचरका चन्द्रमा हो उस समय भरिष्ट होगा। अथवा अपनी राशिमें या लग्नराशिमें चन्द्रमा चारवश जब जाय तथा बल्युक रहे और पापप्रहसे दृष्ट रहे तो १ सालके भीतरमें मृत्यु होती है ऐसा प्राचीन खुनियों ने कहा है। (सु.शा.कार)॥३९॥

् श्रथ वर्षद्धयमायुः । वकी शनिर्भीमगृहोपयातः केन्द्रेऽथवा शत्रुगृहे विनाशे ॥ कुजेन सम्प्राप्तवलेन दृष्टो वर्षद्वयं जीवयति प्रजातम् ॥ ४० ॥

वकी = वक्रगतिकः, शिनः, भौमग्रही-(११८) पयातः सन् केन्द्रे (११४१७।१०भावे) श्रयवा शतुग्रहे = षष्टभावे वा विनाशेऽध्ये भावे, विद्यमानः, सम्प्राप्तवलेन = पूर्णवलेन, कुजेन, दृष्टो भवेत् तदा प्रजातं वालकं, वर्ष-दृर्यं जीवयति, तदनन्तरं मारयतीति ॥४०॥

| N N | 2          | १ मे. |
|-----|------------|-------|
| ¥   | २ वर्षायुः | 99    |
| 1   | ८ श.       | 100   |

वकी शनि मंगछके गृहमें (११८) होकर केन्द्रमें हो अथवा छुठें या ८ वेंमें हो उसे चछ-वान् मंगछ देखता हो तो ऐसे समयका उत्पन्न वालक दो वर्ष तक जीता है ॥ ४०॥

ष्यथ वर्षत्रयमायुः । बृहस्पतिर्भोमगृहेऽष्टमस्थः सूर्येन्दुभौमार्कजदष्टमूर्तिः ॥ श्रन्देखिभिर्भार्गवदष्टिहीनो लोकान्तरं प्रापयित प्रजातम् ॥ ४१ ॥

भौमगृहे विद्यमानो चृहस्पतिर्लग्नादष्ट-मभावगतो भवति, तत्र स्यॅन्दुभौमार्कजदष्ट-मूर्तिः=सूर्यचन्द्रमङ्गलरानैश्वरैरवलोकितश्च भ-वति, तथा भागवद्दिहीनः = शुक्रदृष्टिरहितो भवति, तदा प्रजातं बालकं त्रिभिरच्दैः लोकान्तरं प्रापयति = मार्यतीत्यर्थः । उक्तं च प्रनथान्तरे—

| ् शुः    | ६ चं. श.   | A     |
|----------|------------|-------|
| ९ र. बु. | ३ वर्षायुः | ą     |
| १० थं.   | 92         | १ हा. |

"मेषालिगः सुरगुर्शनिधने विशुक्षरालोकितो गगनगैर्यु तिकृत् त्रिवर्षात् । वर्षद्वयेन रिपुनाशगतस्तथैव वकी शनिर्वलवता कुसुतेन दृष्टः ॥'' इति ॥ ४९ ॥ वृद्धस्पति संगळके गृद्धमं अष्टम भावमं हो (सेच या कन्या कसमं इस योगका संभव होता है) उसे सूर्य-चन्द्रमा-संगळ-शनि देखते हों और शुक्र न देखता हो तो वह बाळक तीन वर्ष में मरे ॥ ४९ ॥

# अथ चतुर्थवर्षे मरणम्।

षष्टाष्ट्रमे कर्किणि जन्मलग्नात् सौम्ये सुधार्शिमनिरीस्यमार्ये ॥ श्रव्हैश्चतुर्भिः समुपैति नाशं जातो नरः सर्ववलान्त्रितोऽपि ॥ ४२ ॥

४ वर्षायुः

कर्कराशिगते सौम्ये=बुषे जन्मलग्नात् षष्ठे-ऽष्टमे वा विद्यमाने सुधारश्मिना = बन्द्रेण निरी-च्यमाये = श्रवलोकिते जातो नरः सर्वबलान्वि-तोऽपि यदि भवति तथापि चतुर्मिरच्दैः नाशं= मृत्युं समुपैति । तथा सारावल्याम्— "कर्कटधामनिसौम्यः षष्टाष्टमसंस्थितो विलग्नकात्। चन्द्रेण दष्टमूर्तिर्वर्षचतुष्केण मारयति॥" इति॥४२॥



कर्डका तुध जन्मलग्नसे छुठें या भाठवेंमें हो उसको चन्द्रमा देखता हो तो जातक सर्व-वल-सम्पन्न होनेपर भी चौथे वर्षमें मरे ॥ ४२ ॥

# श्रथ पश्चमे उन्दे मरणम् । रविचन्द्रभौमगुरुभिः कुजगुरुसौरेन्दुभिः सहैकस्यैः ॥ रविशनिभौमशशाह्वैभरणं खलु पश्चभिवंधैः ॥ ४३ ॥

यत्र कुत्रापि रिवनन्द्रभौमगुरूणामेकत्र योगे, श्रय च कुजगुरुशानिबन्द्राणां योगे, तथा च श्विशानिभौमचन्द्राणां योगे खलु = निश्चयेन पव्यभिवधिंभैरणं भवति । श्रत्र-"तिग्मांशुनीहारकरादनीज-युक्तः कमादेकगृहाश्रितेस्तैः । स्यारमञ्जनाहिरसा सितेन स्यारमञ्जनाहिरसा सितेन स्यारमञ्जा प्रथमिरेव वर्षैः" इति गुणाकरः ४३

|                       | र. चं. मं. वृ.<br>(१) |  |
|-----------------------|-----------------------|--|
| (२)<br>मं. बृ. श. चं. | पद्भमाव्हे<br>मृत्युः |  |
|                       | र. श. मं. चं.<br>(३)  |  |

रवि-चन्द्र-संगळ-गुरु एकत्र हों, वा संगळ-गुरु-शनि-चन्द्रमा एकत्र हों वा रवि-शनि-संगळ-चन्द्रमा एकत्र हों तो ५ वर्षमें वाळककी मृत्यु करते हैं ॥ ४३ ॥ श्रथ पड्वर्षमायुः।

थदा सुधारश्मिनवांशकस्थे निरीक्ति शीतकरेण मन्दे ॥ लग्नाधिपे चन्द्रहशा समेते जातस्य षड्वर्षमितं तदाऽऽयुः॥ ४४॥

६ वर्षायुः

यदा = यहिमन्काले, मन्दे = शनी यत्र कुत्रापि सुधारसमेबन्द्रस्य नवांशकस्ये, शीत-करेण = चन्द्रेण निरीक्षिते, लग्नाधिपे च चन्द्रदशा समेते (चन्द्रदृष्ट इत्यर्थः) सित जन्म भवति, तदा जातस्य बङ्वर्षमितमायु-भेवति। ततोऽनन्तरं श्रियते॥ ४४॥

यदि शनि चन्द्रमाके नवांशमें हो उसे



चन्द्रमा देखता हो और कानेशपर चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो जातककी छः वर्षकी आयु होती है ॥ ४४ ॥

अथ सन्तमेऽन्दे मरणम् । लग्ने यद्द्रेकाणो निगलाहिविहक्षपाश्वरस्टनः ॥

मरणाय सप्तवषें क्र्युतो न स्वपतिसंदृष्टः ॥ ४४ ॥

जन्मलग्ने निगलाहिविद्यप्तपाधरसञ्ज्ञानामन्यतमो द्रेष्काणो यदि पापप्रहेण युक्तो निजनायेन (द्रेष्काणेशेन) नावलोकितध भवेत्तदा जातस्य सप्तवर्षेर्मरणाय = मृत्युकारणं भवति । तथाऽऽह गुणाकरः—

"द्रेष्काणा लग्नगाः सर्पश्रगालपाशपक्षिणाम् । सपापा मृत्युदा वर्षेः सप्तक्षिनेशवीक्षिताः ॥" इति ।

श्रत्र निगलाहिविहन्नपाशा द्रेष्काणा वच्यमार्गेन "कुलीरमीनालिगता हगाणा मध्यावसानप्रथमा भुजन्नाः । श्रतिद्वितीयो स्गलेपपूर्वः क्रमेण पाशो निगलो विहन्नः"। इत्यनेन रलोकेन ( १ ग्र.। ५५ रलो० ) होयाः ॥ ४५॥

यदि छन्नमें निगछ या अहि या पाज्ञधर संज्ञावाळा द्रेष्काण फ्रूरब्रह्से युक्त हो धीर अपने पतिसे दृष्ट न हो तो सात वर्षमें बाळक मरे॥ ४५॥ ७ वर्षे मरणम्



श्रथ सन्ताप्टवर्षे मृत्युः । लग्ने रविशानिभौमाः शुक्रगृहे सप्तमे शशी चीणः ॥ दृष्टो न देवगुरुणा सप्तमिरष्टभिरव्दकैर्या स्थात् ॥ ४६ ॥

लग्ने=जन्मलग्ने रिवशिनभौमा भवेयुः स्रोणः शशी=चन्द्रः शुक्रग्रहे सम्मे ( तुला-यामित्यर्थः ) भवेत । शुक्रस्य इषतुले इति द्वे ग्रहे, परन्तु वृषे चन्द्रस्योचत्वमतस्तुलाया प्रहणमेवोचितम् । सप्तमो राशिस्तुलेति 'शुक्र-ग्रहे सप्तमे कथितम् । केचित्तु सप्तमे भावे शुक्रग्रहे शशी क्षीण इति व्याख्यायन्ति । परख न तन्मन्मतम् । लग्ने विद्यमाने रवौ

| 90   | र. श. मं. ८         | ७ सं. |
|------|---------------------|-------|
| 99   | ण⊏ वर्षे<br>मृत्युः | ×     |
| 92/9 | 2                   | 2/4   |

तस्मात्मसमे चन्द्रमसा पूर्णेन भवितव्यं न तु क्षीग्रोनेति विवेचनीयं मनीविभिरिति । तथा भूतव्यन्द्रो देवगुरुणा दृष्टो न भवेत्तदा सप्तभिर्वाऽष्टभिर्ववर्षमरणं स्यादिति ॥ ४६ ॥

छरनमें रवि, प्रानि और संगठ हों, शुक्रके गृह ७ में चीण चन्द्रमाको बृहस्पति न देखता हो तो बाठक सात, वा आठ वर्षमें मरे ॥ ४६ ॥

श्राध नवमे उन्दे मृत्युः।

दिवाकरेन्द्रभूपुत्राः पुत्रस्थानसमन्विताः ॥ जातो यमपुरं याति नवमाव्दे न संशयः ॥ ४७॥ सर्वार्थिनिन्तामणी-तरणीन्दुकुजाः पुत्र-स्थाने युक्ता न सौम्यगाः । जातो यमपुरं याति नवमेऽडरे न संशयः ॥ ४७ ॥

सुर्व, चन्द्र, संगळ ये पंचम साव में हों ऐसे योगर्ने जायमान बाळकं ९ वर्षमें मरे इसमें संदेह नहीं है ॥ ४० ॥

|          |                    | / |
|----------|--------------------|---|
|          | नवमेऽब्दे<br>मरणम् |   |
| र.चं.मं. |                    |   |

पापो विलग्नाधिपतिः शशांकादन्त्यस्थितः कूरनिरीचितश्चेत् ॥ चन्द्रांशकस्थे यदि वा तदीशो जातः शिशुर्यति लयं नवान्दैः॥ ४८॥

जनमलग्नाधियः पापो भवेदसौ चन्द्रा-इन्ह्ये=द्वादशेस्थितो भवेतक्र्रमहिनदीक्षितक्ष चेद्रवेदथवा तदीशो लग्नेशधन्द्रांशकस्थव-द्रस्य नवांशे भवेत्तदा जातो बालो नवाब्दै-र्श्यं = महणं याति । तथोकं च सारावस्थाम्—

| री ३ | 10               | ं ।     |
|------|------------------|---------|
| •    | ६ वर्षे<br>सरणम् | G       |
| श. २ | *                | 6       |
| ₹. ३ |                  | बु.र. ४ |

लग्नाधिपतिः पापः शशिनोंऽशे रिःफगो यदि च चन्द्रात् ।

क्रूरैंविलोक्यमानो मारयति शिशुं नवभिरज्दैः ॥ इति ॥ ४८ ॥

क्रामेश पापी हो ( याने पापप्रह का छग्न हो ) वह चन्द्रमासे १२ वें स्थान में हो या

हपनेश किसी भी राशिमें चन्द्रमाके नवांशमें हो उसे पापुप्रह देखते हों तो ९ वें वर्षमें

बाहक भर जान ॥ ४८ ॥

श्रथ दशवर्षायुः । सृगांशकस्थिते मन्दे सीम्यदृष्टिसमन्विते ॥ जन्मप्रभृतिशत्रुत्वं तस्यायुर्देशवत्सरम् ॥ ४६ ॥

मन्दे=रानैधरे यत्र कुत्र राशौ सृगांशक-स्थिते=मक्तरनवांशगते, तथाभृते सौम्यदृष्टिस-मन्विते=बुधेनावलोकिते जातस्य जनमप्रश्व-तिशत्रुत्वं=जन्मत एव तस्य लोकैः सह शत्रुत्वं जायते । सर्व एव तस्य मरणमिच्छ-नतीति भावः । तथा तस्य दशवत्सरमायुर्भ-वति तदनन्तरं म्रियत इति ॥ ४९ ॥



शनि सकरके अंशमें हो उसे बुध देखता हो तो उस बालकके जन्मसे ही छोग शहुता करे और उसकी आयु १० वर्ष की होवे ॥ ४६ ॥ श्रथ एकाव्ये वर्ष मरणम् ।

रविणा युक्तः शशिजः सौम्यैर्दृष्टो विनाशयति ॥ एकादशभिवेषेकातं नृपतुल्यभोगसम्पन्नम् ॥ ४०॥ सरलार्थः । उदाहरणं ४६ चक्रे द्रष्ट्यम् ॥ ५०॥ हुच सूर्षके साथ होकर ग्रुअप्रहोंसे देखा जाता हो तो राजाके सम्रान सुखमोग युक्क बालकको ११ वें वर्षमें मारता है। अर्थात् ऐसे योगमें राजकुमारकी भी ११ वें वर्षमें सुखु होती है। (सु. शा. कार) ॥ ४०॥

> श्रथ द्वाद्शेऽन्दे मरणम् । चन्द्रकग्नाधिपः सूर्यः स्वपुत्रेण समन्वितः ॥ कग्नादष्टमराशिस्थो द्वादशान्दे सितेन्तितः ॥ ४१ ॥ श्रात्यंशकस्थिते मन्दे सूर्येणैव निरीन्तिते ॥ पितृद्वेषसमायुक्तो द्वादशान्दं च जीवति ॥ ४२ ॥

चन्द्रलग्नाधिपः सूर्यश्चन्द्रो यस्मिन् लग्ने (राशौ) भवेत्तद्धिपः सूर्यो भवेदर्याच्चन्द्रः सिंहराशौ भवेत्तया सूर्यः स्वपुत्रेण = शनिना सहितो लग्नादष्टमराशिगतो भवेच्छुकेणेक्षि-तष्य भवेत्तदा जातस्य द्वादशाब्दे मरणं वाच्यम् । श्रस्मिन्योगे गुणाकरेण नवसे वर्षे मरणं कथितम् । तथा तद्वचनम्—

'जन्मेश्वरो दिनकरः सम्रतस्त्रयेव दृष्टः सितेन नवमप्रमितेश्व वर्षैः ।' इति । सन्दे=ग्रानेश्वरे श्रावर्गग्रहे=वश्चिकनवांग्री यत्र तत्र ग्राणी विद्यासन् सर्वेजीव

मन्दे-रानैश्वरं ऋल्यंशके=वृश्विकननांशे यत्र तत्र राशी विद्यमाने, सूर्येणैव निरीक्षिते= इष्टे, जातकः पितृद्वेषसमायुक्तः ( तिस्म-पुत्रे पितुर्वेरिशावमुत्पद्यत इति आवः, यथा प्रहादे द्विरण्यकशिपोः ) द्वादशाब्दं जीवत्यतः परं जियते पितुर्देषेण ॥ ५१-५२ ॥





चन्द्रज्ञाधिष सूर्व ( वाने सिंहमें चन्द्रमा हो ) अपने पुत्र ( शनि ) से युक्त होकर अष्टम स्थानमें हो, उन्हें शुक्र देखता हो तो १२ वें वर्ष में बाठक मरे ॥ ५१ ॥

शनि वृक्षिकके नवांशमें हो उसे सूर्य देखता हो तो वह बाछक पिताके वैरसे शुक्त हो १२ वर्ष जीवे॥ ५२॥

> ख्रथ जयोदशेऽब्दे सृत्युः । तुलांशकस्थिते मन्दे जीवदृष्टिसमन्विते ॥ त्रयोदशाब्दे मरणं जातस्य पितृवैरिणः ॥ ४३ ॥

शर्नेश्वरे यत्र तत्र तुलानवांशे विद्यमाने गुडणा दृष्टे च जातो वालः पितुः वैरी अविति । तथा तस्य पितृद्विषद्धयोदशे वर्षे मरणं जायते ॥ ५३ ॥

तुळाके नवांशर्मे शनि हो उसे गुरु देखते हों तो वह जातक पिताका वैरी हो और १३ वें वर्षमें मरे ॥ ५३ ॥

> श्रथ चतुर्द्शेऽन्दे सृत्युः । कन्यांशकस्थिते सन्दे सौम्यदृष्टिसमन्विते ॥ चतुर्दशान्दे सरणं जातः कोपी समेति च ॥ ४४॥

सन्दः = शनिः यत्र तत्र कन्याराशिनवांशे भवेत्तथाभृतो बुधदष्टिसहितश्र भवेत्तदा बातकः कोषवान् ( क्रोधी ) भवति । तदायुक्ष चतुर्दश वर्षाणि । इति ॥ ४४ ॥ १३ वर्षे मृत्युः

१४ वर्षे मृत्युः



कन्याके नवांशमें शनि हो उसे बुध देखता हो तो वह जातक क्रोधी हो और १४ दें वर्षमें मरे॥ ५४॥

> त्रय पश्चद्शान्दायुः । सिंहांशकस्थिते सन्दे राहुणा च निरीचिते ॥ शखपीडा भवेत्तस्य चायुः पश्चदशान्दकम् ॥ ४४॥

सरलार्थः ॥ ५५ ॥

चिंहके नवांशमें शनि हो, राहु उसको देखता हो तो उस बालकको शखसे घाव छगे और उसकी धायु १५ वर्षकी होवे ॥ ५५ ॥

> श्रथ बोड्शेऽन्दे मरणम् । कर्काशकस्थिते मन्दे जीवदृष्टिसमन्त्रिते ॥ सर्पेपीडा भवेत्तस्य बोडशान्दान्मृतिं वदेत्॥ ४६ ॥

सरलार्थः ॥ ५६ ॥

कर्कके नवांशका शनि हो बृहस्पति उसको देखता हो सो उस बालकको सर्प उसनेका कह हो और १६ में वर्षमें मृत्यु कहे ॥ ५६ ॥

> अथ सन्तवशे उन्हें मृत्युः। यमांशकस्थिते मन्दे लप्ननाथेन वीद्विते ॥ रणशूरो महाभोगी मृतः सप्तवशान्वके ॥ ४७ ॥

यत्र तत्र गते मन्दे यमाशकस्थिते =

मिथुननवांशे विद्यमाने तथा लग्ननायेन=जन्मलग्नपतिना यत्र तत्र वर्तिना वीक्षिते जातको

रखे-थुद्धे शूरो भवति, महाभीगी=उत्तमसुखयुक्तश्च भवति, तथा सप्तदशाञ्दके मृतो
भवति । सप्तदशाववें न्नियत इत्यर्थः ॥५७॥



श्रत्रोदाहरसो (रा. श.) श्रानेन १५ वर्षाण । (ष्टु. शं.) श्रानेन १६ वर्षाण । (श्र. शं.) श्रानेन १७ वर्षाण श्रासुः।

पनि मिधुनांशकमें हो उसको कमेश देखता हो तो वह बाठक रणशूर हो, महामोगी हो जीर १७ वें वर्षमें मरे॥ ५७॥ श्रथ श्रष्टादशेऽव्दे सृत्युः। परस्परचेत्रसमन्वितौ वा रन्धेशलग्नाधिपती न सोम्यौ॥

परस्पर क्षत्रसमान्यता वा रन्ध्रशालग्नाधिपता न साम्या ॥ रि:फारिभे वा गुरुखा वियुक्ते त्वष्टादशान्दे निधनं प्रयाति ॥ ४८ ॥

रन्ध्रेशोऽष्टमेशः, लग्नाधिपतिर्लग्नेशस्तौ न सौम्यौ=पाषौ वा शुभग्रहयोगरहितौ वा परस्परत्तेत्रसमन्वितौ लग्नेशोऽष्टमेशायहे तथाऽष्टमेशो लग्नेशयहे स्थितः, श्रयवा तावेव शुरुणा वियुक्ते=बृहस्पतिरहिते रिःफारिये=षष्टे द्वादशे वा भावे भवेतां तदा जातस्त्वद्वाद-शाब्दे निधनं=सरणं प्रयाति ॥ ४८ ॥

क्सेश-अष्टमेश दोनों पापब्रह हों, परस्पर एक दूसरेके गृहमें हों, वा १२ या ६ हें हों गुरुसे विग्रुफ हों तो वह वाळक १८ वें वर्षमें सरे ॥ ५८ ॥

> अथ खद्यो खुरगुः । जीवांशकस्थिते सन्दे राहुणा च निरीक्ति ।। देहाधिषे ग्रुआदृष्टे जातः सचो विनश्यति ।।

श्रथ १६ वर्षे मृत्युः । तदीशस्तुङ्गभागश्चेदायुरेकोनविंशतिः ॥ ४६ ॥

यत्र तत्र सन्दे = शनौ जीवस्य = चृह-हपतेः (९।१२) ग्रंशके=नवांशे स्थिते राहुणा निरोक्षिते च देहाधिपे = लग्नेशे ग्रुआह-ष्ट=ग्रुअग्रहैरनवलोकिते जातो बालः सद्यः = जातमात्र एव विनश्यति = ज्ञियते ।

श्रयाहिमन्योगे तदीशः = लग्नेशो यदि द्वप्तभागः = उचांशगतो भवेत्तदा तस्यैको-नर्विशति-(१९)वर्षाण्यायुर्भवत्यनन्तरं श्रियते॥



बृहरपतिके नवांशर्में सनि हो उसे राहु देखता हो और छण्नेश ग्रुमग्रहोंसे बहुट हो तो बहु बाळक जन्म लेते ही मरे । बहि उसका स्वामी उचराशिमें हो तो १९ वर्ष उसकी बायु होवे ॥ ९९ ॥

श्रथ २० वर्षे खृत्युः । केन्द्रेषु पापेषु निशाकरेण सौम्यमहैरीचणवर्जितेषु ॥ षष्टाष्टमे वा यदि शीतरस्मौ जातः सुखी विंशतिवत्सरान्तम् ॥ ६० ॥

केन्द्रेषु (१।४।७।१०) यथासम्भवं विद्यमानेषु पापमहेषु निशाकरेण = चन्द्रेण तथान्यैः शुभम्रहै – (वु.गु.गु.) श्चेक्षणवर्जिनेतेषु = चन्द्रे लग्नात् षष्टेऽष्टमे वा विद्यमाने (केन्द्रेषु पापेषु च) जातकः विंशतिनस्सरान्तं सुखिभन्नति, तदनन्तरं परणमेतीति ॥ ६०॥



केन्द्रोंमें पापप्रह हों उन्हें चन्द्रमा तथा शुभग्रह न देखते हों, या यदि चन्द्रमा छुठें वा ८ वें स्थानमें हो तो वह वालक उत्पन्न होनेपर २० वर्षके भीतर सुखी रहे, बादमें मरे ॥ ६० ॥

# श्रथ २२ वर्षे मृत्युः।

जीवेन सहितः सूर्यो लग्नस्थः कीटराशिगः ॥ ष्यष्टमाधिपतौ केन्द्रे द्वाविंशत्यब्दके मृतिः ॥ ६१ ॥

कीटराशिगः = कर्कराशिस्यः सूर्यो जीवेन = बृहस्पतिना सहितो लग्नस्थो भवेदर्थात्क-कराशिर्लंग्नं भवेत्तस्मिन् सूर्यगुरू च भवेतां तथा लग्नादष्टमाधिपतिः केन्द्रे (१।४।७।१० भावे)

भवेत्तदा जातस्य द्वाविंशस्यब्दके (२२ वर्षे)

मृतिर्मरणं भवति ।

नजु संज्ञाध्याये 'श्रव्यष्टमं वृश्चिककौर्पि-कीटाः' इत्यनेन कीट इति वृश्चिकराशेः संज्ञा, तत्कयं कीट इत्यन्न कर्कटो व्या-ख्यातः १ उच्यते, कीट इत्यनेन वृश्चिक-स्य श्रह्णे कृते तस्माद्ष्टमं मिथुनं, तत्पति-र्वुघो वर्तते, स तदा लग्नस्थसुर्यास्केन्द्रेषु



१।४।७।१०न जातु भवितुमईतीति। यदि केन्द्रमित्यनेन केवलं प्रथमस्यैव प्रहणं कियेत तदा 'श्रष्टमाधिपतिस्तश' इत्येवमेव पाठमकरिष्यदिति । श्रस्तु 'कीटः कर्कटराशिः' इति वराह-वचनमुररीकृत्य कीटे कर्कटो व्याख्यातः ॥ ६१ ॥

वृहस्पति के साथ सूर्य कर्कराशिका छन्नमें हो और अष्टमेश केन्द्रमें हो तो जातक २२-वें वर्ष में मरे ॥ ६१ ॥

## २६।२७ वर्षे मृत्युः । मन्दोदये शत्रुराशी सीम्यैरापोक्तिमोपगैः ॥ षड्विंशत्यब्दके वा स्यात् सप्तविंशतिवत्सरे ॥ ६२ ॥

शतुराशो लग्नवस्तिन शनौ ( तरनेशो मन्दस्य शतुः शनैखरो लग्नवर्ती च भनेत्) सौम्योः=शुअमहैरापोक्लिमे ( ३।६।९।९२ ) उपगतैः जातस्य षड्विशत्यब्दके, श्रयना सप्तर्विशतिवस्तरे (२६।२७) मरणं स्यादिति॥ उसमें शनि शतुकी शक्तिका हो सौम्य-

ज्यस धान धानुका राधका हा साम्य-प्रह आपोविज्यमें हों तो उस जातककी आयु २६ था २७ वर्ष की जाने ॥ ६२ ॥



श्रथ २८ वर्षे मरणम्।

रन्ध्रेशे जीवसंदृष्टे पापे पापनिरी ज्ञिते॥रन्ध्रस्ये जनमपे मृत्युरष्टाविंशतिवत्सरे ॥६३॥

रन्ध्रेशेऽष्टमभावपतौ पापे = पापप्रहे जीवसंदष्टे = यत्र तत्र गुरुणाऽवलोकिते तथा जन्मपे = जन्मराशिपतौ पापिनरीक्षिते = पापप्र-हेण दष्टे रन्ध्रस्थेऽष्टमभावसुपगते च जातस्या-ष्टार्वेशति - (२८) वरसरे मृत्युः स्यादिति॥ ६३॥

अष्टमेश पापप्रह हो उसे गुरु देखता हो और जन्मराशीश भाठवेंमें हो तथा पापप्रह



से इष्ट हो तो बाळककी सृत्यु २८ वें वर्षमें होती है ॥ ६३ ॥

अथ २६ वर्षे मृत्युः।

चन्द्रो मन्दसहायस्तु सूर्यद्वाष्ट्रमसंस्थितः ॥ एकोनत्रिंशके वर्षे जातो यमपुरं ब्रजेत् ॥ ६४॥

चन्द्रो मन्दस्य = शनैश्वरस्य सहायः = सम्बन्धी (स्थानसम्बन्धी वा दृष्टिसम्बन्धी) तु=तया सूर्यश्वाष्टमे = लग्नादृष्टमभावे संस्थितो भवेत्तदा जात एकोनिर्शिशके (२९) वर्षे यमपुरं=यमालयं बजेदर्थान्त्रियते ॥ ६४ ॥

चन्द्रमा शनिका सहायक हो सूर्य अष्टममें स्थित हो तो जातक २९ वें वर्षमें यमपुरकी

यात्रा करे, याने सरे ॥ ६४ ॥

श्रथ २७ चा ३० वर्षे सृत्युः। जन्मरन्ध्रपयोर्षध्ये निशानाथे व्यये गुरौ॥ सप्तविंशतिवर्षे वा त्रिंशद्वयसि वा सृतिः॥ ६४॥

५ बु.

4. 6

निशानाये=चन्द्रे जन्मरन्ध्रपयोर्जन्मराशिपत्यष्टमभावेशयोर्भच्ये भवति सति इद्मुक्तं भवति । चन्द्राज्ञन्मरन्ध्रेशयोरेको हाद्शेऽपरो हितीयेभवेत् , तथा गुरौ व्यये=लभात्
हाद्शे भावे विद्यमाने जातस्य सप्तविंशति—
(२७) वर्षे वा त्रिशह्ययसि (१० वर्षे)
भृतिर्भवति ॥ ६५॥
जन्मपति और सप्टमेजके सध्यक्षं चन्द्र-

(२७) वर्षे वा त्रिशहयसि (१० वर्षे ) स्रुतिर्भवति ॥ ६५ ॥ जन्मपति और धष्टमेशके मध्यमें चन्त्-आ हो और बृहस्पति १२वें हो तो २७ वें वर्ष वा ३० वर्षकी उमरमें वाकककी सुख हो ॥६५॥

ą

२ तृ.

98

ख्रष्य ३२ वर्षे मर्प्यम् । श्रष्टमाधिपती केन्द्रे लग्नेशे बलवर्जिते ॥ श्रिशद्वर्षमितायुष्मान् द्वात्रिंशदृत्सरे कृतिः ॥ ६६ ॥ चीयो शशाह्वे यदि पापयुक्ते रन्ध्राधिपे केन्द्रगतेऽद्यमे वा ॥ पापान्विते हीनवले विलग्ने द्वात्रिंशद्वदे निघनं प्रयाति ॥ ६७ ॥

सरलार्थः ॥ ६६ ॥

श्रथ क्षीग्री=कृष्णपक्षीये राशाहि = चन्द्रे यदि पापप्रहेण युक्ते, रन्ध्राधिपेऽष्टमेशे केन्द्रे (१।४।७।१०) गते वाऽष्टमे गते, तथा विलग्ने = जन्मलमे पापान्विते = पापप्रहयुक्ते हीनवले च जातको द्वात्रिशद्दे निधन = मरणं प्रयाति ।

उदाहते चकें (मं॰ हु॰) खनेन प्रथमी योगः। (चं॰श॰रा॰मं॰) खनेन द्वितीयो योगो विचारणीयः n ६०॥



अप्टमेश केन्द्रमें हो और छन्नेश बख्ते रहित हो तो जातक ३० वर्ष की आयुवाछा हो और ३२ वें वर्ष में मृत्यु पावें ॥ ६६ ॥

यदि जीण चन्द्रमा पापग्रहसे शुक्त हो, अष्टमेश केन्द्रमें वा अष्टममें हो, उप्तमें पापग्रह हो और उप्र निर्वेज हो तो वह बाजक ६२ वें वर्षमें मरे ॥ ६७ ॥ श्रथ श्रल्पायुर्योगाः ।

षष्ठाष्टमे व्यये पापे लग्नेशे दुबंले सति ॥
श्रलपायुरनपत्यो वा श्रमदृग्योगवर्जिते ॥ ६८ ॥
श्रूरषष्ट्रश्रंशके वाऽपि रन्ध्रेशे भानुजेऽपि वा ॥
पापान्विते पापखेटे चाल्पमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ ६६ ॥
व्ययार्थी पापसंयुक्ती श्रमदृष्टिविवर्जिती ॥
श्रूरषष्ट्रश्रंशसंयुक्ती वाऽल्पमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ ७० ॥

इति द्वात्रिंशद्वत्सरान्तर्भूतवालारिष्टयोगारिष्टस्वल्पायुर्मेदाः समाप्ताः ॥ प्रयाधनाऽल्पायुर्योगाः उच्यन्ते । लग्नात् षष्टेऽष्टमे व्यये वा (६।८।१२) पापे विद्यान्ताने लग्नेशे च दुर्वले = बलहीने तथा शुभप्रहाणां दृष्ट्या योगेन च रहिते जातोऽल्पायुर्नाऽनपत्यः = सन्तानहीनो भवति । श्रापे वा योगान्तरमुच्यते । रन्प्रेशेऽष्टमेशेऽपि वा भावुर्व = शानेश्वरे कृर्षष्ट्रचंशे (प्रथमाध्याये षष्ट्रचंशचकं विलोक्यम् ) विद्यमाने पापखेटे च (रन्प्रेशे ) पापान्विते जातस्याल्पमायुर्विनिर्द्शिदिति । श्रयं लग्नात् व्ययार्थी = ह्वादश-हितीयौ, पापप्रहेण संयुक्तौ, शुभप्रहाणां दृष्ट्या रहितौ, तथा कृर्षष्ट्रचंशगतौ च भवेतां तदा जातस्याल्पमायुर्विनिर्द्शिदिति ॥ ६८-४०॥

श्रक्षिन् बालारिष्टप्रकरखे द्वात्रिशद्वर्षान्तर्गतानां बालारिष्टयोगारिष्टाल्पायुषां मेदाः प्रवर्णिताः

धत्रोदाहर्षे (सं॰ शं॰ रा॰ म॰)
धनेन प्रथमो योगः। द्वितीययोगे (म॰ दु॰
श॰) ध्रस्मिन् मं = ३।१।२७, श = ०।०।
२५ं। सृतीययोगे (स्० रा०) द्वितीयमावे
स् = १।४।२० द्वादरासावे रा = १९।५।४०।
इति प्रकल्प्य विवेचनीयम्। ध्रत्र याःयुदाहरणानि द्शितानि तानि कलपनामात्राण्येव,
केवलं वालवीधार्थांनीति।



पापब्रह हुठे, बाठवें और वारहवें हों, छन्नेश बछरहित हो, श्रुमब्रहसे रष्ट-युत न हो तो वह बाठक अल्पायु या अनपत्य (सन्तानरहित ) होता है ॥ ६८ ॥

अष्टमेश या शनि कृरवष्टवंशकमें हीं पाप पापप्रह युक्त हों तो अस्पायु जाने ॥ ६९ ॥ पापप्रहसे युक्त हादश हितीयभवनमें हीं और शुभग्रहकी दृष्टिसे हीन हीं क्रूरवष्टवंशकमें हों तो अस्पायु जाने ॥ ७० ॥

### ग्रधारिएभङ्गाः।

श्रथाधुना पूर्वोक्तिश्ररिष्टयोगेषु सत्स्विप कैश्विद्वहयोगैरिष्टानां परिहारो भवति, श्रतस्ते-ऽरिष्टभाष्योगाः समुच्यन्ते—

अत्यन्तसन्त्वे यदि लग्ननाथे सौम्यान्विते तादृशदृष्टियोगे ।।
केन्द्रस्थिते पापदृशा विद्दीने सद्भाग्ययुग् जीवित दीर्घमायुः ॥ ७१ ॥
लग्ननाथे=जन्मलग्नेशे, श्रत्यन्तसत्वे = पूर्णवलयुक्ते (स्ववर्गगतो प्रहो भवित पूर्णवलः ), सौम्यान्विते = शुभप्रह्युक्ते, तादृशानामर्थाच्छुमप्रहाणां दृष्टियोगे (शुभप्रहृश्ष्ट्र इत्यर्थः ), केन्द्रस्थिते (१।४।९०।७ भावगते ), पापप्रहाणां, दृशा = दृष्ट्या, विद्दीने जातोऽरिष्ट्योगे सत्यि, सद्भाग्ययुगुत्तमपुखमोगादिसहितो दीर्थमायुधिरकालं जीवित । उक्तमि

"लग्नाधिपोऽतिबलवानशुभैरदष्टः केन्द्रस्थितैः शुमखगैरवलोक्यमानः । मृत्युं विभूय विद्धाति स दीर्घमायुः सार्द्धं गुणैर्बंहुभिरूर्जितया च लच्च्या ॥"

इति, स्वरूपजातके ॥ ७१ ॥

श्रत्रोदाहरसे २२ श्लोकोक्तयोगेन (र॰ मं॰श॰) सद्यो मरणम् । परब्वानेनोक्त-(७१) श्लोकयोगेनारिष्टभङ्गो जात इति चिन्त्यम् ।

यदि छम्नेश भरयन्त बछवान् हो, शुभ-प्रहसे युक्त या दृष्ट हो, केन्द्रमें स्थित हो, पापप्रहकी दृष्टिसे रहित हो तो वह जातक सदा भाग्य से युक्त होकर दीर्घायु होता है ७१



श्राय चन्द्रकृतोऽरिष्टभङ्गः । चन्द्रः सम्पूर्णगात्रसु सौम्यत्तेत्रांशगोऽपि वा ॥ सर्वारिष्टनिहन्ता स्याद् विशेषाच्छुक्रवीत्तितः ॥ ७२ ॥

सम्पूर्णनात्रः=पूर्णविञ्वश्चनद्रो वा सौम्यन्नेत्रांशगोऽपि=शुभग्रहराशौ शुभग्रहनवांशेऽपि गतः ( श्रत्र श्रपिशब्देन सीणोऽपि चन्द्रः शुभग्रश्यंगतो योध्यः ) सर्वेषामरिष्टानां निहन्ता = नाशको भवति । तत्रापि शुक्रसन्दृष्टश्चन्द्रो विशेषात् सर्वारिष्टाचाश्ययतीति । उक्तं च वराहेण---

"चन्द्रः सम्पूर्णततुः सौम्यर्क्षगतः स्थितः शुअस्थान्तः । प्रकरोत्यरिष्टभन्नं विशेषतः शुक्रसन्दष्टः ॥" इति ॥ ७२ ॥

पूर्ण चन्द्रमा ग्रुभगृहर्मे वा ग्रुभांशमें हो तो सम्पूर्ण अरिष्टोंका नाक करता है, बहि उसको ग्रुक देखता हो तो और विशेषारिष्टनाशक होता है ॥ ७२ ॥

> श्रथ ग्रुअश्रहकृतोऽरिष्टअङ्गः । जीवभागवसीस्थानामेकः केन्द्रगतो बली ॥ पापकृषोगहीनश्चेत्सचोऽरिष्टस्य अङ्गकुद् ॥ ७३ ॥

जीवभागवसौम्यानामेकः=बृहस्पति-शुक्र-बृधेति त्रयाणां कि विदेको बली=स्ववर्गादिगतः सन् केन्द्रे=लग्नात् १।४।७।९० भावानामन्यतमे गतो भवति तथाभृतश्चेत्पापग्रहाणां दृष्ट्या योगेन च हीनो भवति तदा सद्यः = शीघ्रमेवारिष्टस्य भङ्गकृद् भवतीति । वराहेणाप्युक्तं स्ववप्रजातके—

"बुधभार्गवजीवानामेकतमः केन्द्रमागतो बलवान् । यद्यक्रूरसहायः सवोऽरिष्टस्य भङ्गाय ॥" इति ॥ ७३ ॥

बृहस्पति, शुक्र, और बुच इनमें एक भी बळी होकर केन्द्रमें हो, उसे पापमहसे योग न हो तो तुरन्त सरिष्टका संहार करता है ॥ ७३ ॥

> त्रथ चन्द्रकृतोऽरिष्टभङ्गः । स्त्रोषस्थः स्वगृहेऽथवापि सुहृदां वर्गे च सौम्यस्य वा सम्पूर्णः शुभवीत्तितः शशघरो वर्गे स्वकीयेऽपि वा ॥ शत्रूणामवलोकनादिरहितः पापैरयुक्तेत्तितोऽ— रिष्टं हन्ति सुदस्तरं दिनमणिः प्रात्तेयराशिं यथा ॥ ७४ ॥

शराधरधन्द्रः, स्वोचस्यः=मृष्णगिश्यतः, स्वगृहे=ककेटे वा गतोऽयवा सुद्द्दां = स्विमिन्नाणां वर्गे, वा सौम्यस्य=शुभग्रहस्य (बुधगुक्युकाणामन्यतमस्य) वर्गे स्थितो वा सम्पूर्णः= परिपूर्णिविम्बः शुभग्रहावलोकितो वा स्वकीये वर्गे च भवेत्तयाभूतरचेच्छुत्रृणामवलोकनेन योगेन च रहितस्तया पापग्रहाणां योगेन दृष्ट्या च रहितो भवेत्तदा सुदुस्तरमतीव कठिन-मिरष्टं हन्ति । अत्रोपमा—यथा दिनमणिः = सूर्यः सुदुस्तरमतिग्रहनं प्रालेयराशिः = तुवार-आलं स्विकरणैर्विनाशयति तथैवोक्तपरिस्थितगतधन्द्रमा श्रविष्टसङ्कलमिष हन्तीति ॥ ७४ ॥

जैसे सूर्य अपने किरणोंके द्वारा अत्यन्त निविद् कुहरों (पाळा) को नाव करता है उसी तरह चन्द्रमा अपने उच्च (द्वप) में, या अपने गृह (कर्क) में, वा अपने मित्रोंके वर्णमें, अथवा शुभवर्गमें, या पूर्णविम्ब हो तथा शुभवष्ट हो, वा अपने वर्णमें हो, ऐसा होनेपर अपने शत्रुओंकी दृष्टि और योगसे सिहत न हो, तो अति कठिन अरिटोंको नाश करता है ॥ ७४॥

पत्ते सिते भवति जन्म यदि त्तपायां कृष्णेऽथवाऽहनि शुभाशुभदृष्टमूर्तिः ॥ तं चन्द्रमा रिपुविनाशगतोऽपि नूनमापत्मु रत्त्वति पितेव शिशुं प्रजातम् ॥ ७४ ॥

श्रय शशिन्यरिविनाशग इत्यादि ३५ श्लोके यचन्द्रारिष्टमुकं तस्य परिहारोऽधुनो-च्यते । यदि सिते = शुक्ले पन्ने क्षपायां = रात्रौ जन्म भवति, तथा कृष्णपन्ने श्रहनि=दिने जन्म भवति, तथा क्रमेण शुभैरशुभैश्वावलोकितश्च चन्द्रो भवेत्तदा रिपुविनाशगतोऽपि=षष्टा-ष्ट्रमभावगतोऽपि (चन्द्रः) प्रजातं शिशुमापत्सु नूनं = निश्चितमेव रक्षति । यथा पिताऽऽ-रमजमापत्सु यत्नेन रक्षति तथैवोक्तलकालकितश्चन्द्रः षष्टाष्टमगतोऽपि जायमानं शिशुमा परस्वरिष्टेषु रक्षति, न मारयतीति भावः । तथा च—

बलक्षपन्ने यदि जन्म रात्रौ कृष्णे दिवाऽष्टारिगतोऽपि चन्द्रः । क्रमेण हृष्टः शुभपापखेटैः पितेव वालं परिपालदेत्सः ॥ इत्यक्तं जातकामरणे ॥ ७५ ॥

शुक्कपचर्में रात्रिमें जन्म हो और कृष्णपचर्में दिनमें जन्म हो तो शुमाशुमरष्ट मूर्ति चन्द्रमा पष्ट या जप्टम स्थानमें प्राप्त होनेपर भी निश्चय जातककी रचा जिस प्रकार पिता करता है उस प्रकार रचा करता है॥ ७५॥

## अथ गुरुकृतोऽरिष्टभङ्गः।

केन्द्रोपगोऽतिबलवान् स्फुरदंशुमाली स्वर्लोकराजसचिवः रामयेदनश्यम् । एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि भक्तवा प्रयुक्त इव शूलघरे प्रणामः ॥७६॥

श्रतिबलवान् = वीर्योत्कटः, स्फुरदंशुमाली=देदीप्यमानिकरणवान् स्वर्लोकरावसिववः= इन्द्रस्य मन्त्री (बृहस्पितः), केन्द्रोपगः=१।४।७।१० भावानामन्यतमगतो यदि भवेशदा एक एवासी गुकः सुदुस्तराण्यतिकठिनानि बहूनि=श्रनेकानि दुरितानि=पापानि (श्रिरिष्टानि) श्रव-श्यमेव शमयेकाशयेक्तिसुतान्येपि श्रुअभहाः केन्द्रगताखेद्धवेयुरिति । यथा किल श्क्षदे= महादेवे भक्त्या प्रयुक्तः=विनन्नभावेन पुरस्कृत एकोऽपि प्रणामः सुदुस्तराणि बहूनि=विविध्यनमकर्मार्जितानि, दुरितानि=करमपाणि, नाशयति तयेवेकोऽपि केन्द्रगतः पूर्णवलो गुक्जितकस्य विविधारिष्टानि नाशयतीति । उक्तमपि—

'लक्षान्दोबान् हन्ति देवेन्द्रमन्त्री केन्द्र प्राप्तः' इति ॥ ७६ ॥
पूर्ण-बळवान् और निर्मळविग्ववाळा बृहस्पति चित केन्द्र ( १।४।७।१० ) में हो तो
वह अकेळा भी अनेकों कठिन वरिष्टोंकों अवस्य ही नाश करता है। जैसे मिक्दिर्वंक श्रीशहर
जो के लिये एकवार भी किया हुआ प्रणाम कठिनसे कठिन पार्पोको नाश करता है।७६॥

श्रथ सन्नेशकृतोऽरिष्टभङ्गः । सन्नेशो बस्युक्तश्चेत् त्रिकोर्गे वा चतुष्टये ॥ श्चरिष्टयोगजातोऽपि बासो जीवति निश्चयः ॥ ७७ ॥

सरलार्थः ॥ ७७ ॥

यदि लग्नेश वलवान् होकर त्रिकोण वा केन्द्रमें हो तो अरिष्टयोगर्मे भी उत्पन्न <mark>वालक</mark> निश्रय जीवे ॥ ७७ ॥

# श्रथ प्रहरूतो ऽरिएभङ्गः।

यस्य जन्मनि तुङ्गस्थाः स्वत्तेत्रस्थानमाश्रिताः ॥ चिरायुषं शिशुं जातं कुर्वन्त्यत्र न संशयः ॥ ७८ ॥

तुङ्गस्थाः=स्वस्वोचराशिगताः, वा स्वज्ञेत्रस्थानमाश्रिताः=ग्रात्मीयराशिगता प्रहाः ( बहु-वचनात् त्र्यादिकाः ) यस्य जन्मनि=जन्मकाले अवेयुस्तं जातं, शिग्रुं=बालकं, विरायुर्व = दीर्घजीविनं कुर्वन्स्यत्र न संशयः । त्र्यधिका उच्चस्थाः स्वराशिस्था वा श्रारिष्टनाशका अव-न्तीति आवः ॥ ७८ ॥

जिसके जन्मसमयमें उचस्थ वा स्वगृहमें बहुत ग्रह हों तो वे ग्रह वश्वेको चिरायु करते हैं इसमें संशय नहीं हैं॥ ७८॥

> श्रथ राहुकृतोऽरिष्टमङ्गः । राहुिबाषष्ठताभे लग्नात्सीम्यैनिरीित्तः सद्यः ॥

नाशयति सर्वद्वरितं मारुत इव तलसङ्घातम् ॥ ७६ ॥ श्रजवृषकर्किविलग्ने रत्तति राहुर्निरन्तरं वालम् ॥ पृथिवीपतिः प्रसन्नः कृतापराधं यथा पुरुषम् ॥ ८० ॥

लग्नात् त्रिषष्टलाये ( २।६।११) गतो राहुः सौम्यैः = शुअप्रदेशेलिरीक्षितो भवति तदा सथः सर्वदुरितं = निश्चिलमरिष्टं नारायति । तूलसङ्घातं = तूलराशि मास्तः = वायुरियै-त्युपमा । श्रय राहुः, श्रज-यूष-कर्किविलग्ने = मेष-यूष-कर्कटानामन्यतमे लग्ने विद्यमान-खेत्तदा जातं वालं निरन्तरं सततं रक्षति । न तदाऽरिष्टदोषोऽभिभवति । तथोक्तं च--

> 'राहुस्तृतीये षष्ठे वा लासे वा शुभसंयुतः । तदुरष्टो वा तदाऽरिष्टं सर्वे शमयति ध्रुवम् ।, इति शीनकेन ।

एवम्- 'सुतजन्मोद्भवान् दोषान् हन्ति ध्वान्तं यथा रविः ।

राहुक्षिषष्टलासस्यः शुभन्रहनिरीक्षितः ॥

वृषकर्काजगो वाऽपि सर्वारिष्टविनाशकृत् ।' इति कालप्रकाशिकायाम् ॥

श्रत्रोत्तरार्धेनोपमोदाहियते । प्रसन्नः प्रकुक्षितान्तः करणो हि पृथिवीपती राजा ( क्षमा-शीलो भूत्वा ) कृतापरार्ध = जातदोषं पुरुषं यथा रक्षति, तथैवीक्तलक्षणलक्षितो राहुरिष्टा-दिदोषत्र्यातं बालकमजुकूलो रक्षति । इति ॥ ७६-८० ॥

राहु लग्नसे तीसरे, छठे या ग्यारहवें हो उसको शुभग्रह देखते हों तो जिस प्रकार रूई की ढेरको वायु नाश करता है उसी प्रकार राहु सब कष्टों का संहार करता है ॥ ७९ ॥

श्रेष पुष कर्क लग्नमें राहु निरन्तर पालक की रचा उस प्रकार करता है जिस प्रकार श्रसच राजा धपराची प्रकारकी रचा करता है ॥ ८० ॥

श्रथ पुनधन्द्रकृतोऽरिष्टमङ्गः।

निशाकरः शोभनवर्गयुक्तः शुभेद्धितः पूरितदीप्रिजालः ॥ जानस्य निःशेषमरिष्टमाश्च निहन्ति यद्वद्व गरलं गरुत्मान् ॥ ८१ ॥ सरलार्थः, ७२ रलोकोजविषय एव पुनठक इवामाति ॥ =१ ॥ पूर्णचन्द्रमा ग्रुमवर्गमें प्राप्त हो उसको ग्रुमग्रह देखते हों तो जातकके निःशेष अरिष्टका उस प्रकार नाश करता है जैसे जहरीले सर्पका गरुड नाश करता है ॥ ८१ ॥

श्रथ राशीशकृतोऽरिष्टमङ्गः।

चन्द्राधिष्ठितराशीशे लग्नस्थे शुभवीत्तिते ॥ भूगुणा वीत्तिते चन्द्रे स्वोच्चेऽरिष्टं हरेत्तवा ॥ ८२ ॥

चन्द्रो यस्मिन राशाविषिष्ठितो भवेत्तस्य राशेरीशे = स्वामिनि, लग्नस्थे = जन्मलग्नगते शुभप्रदेण वीक्षितेऽवलोकिते च, तथा चन्द्रे स्वोच्चे = वृषराशिगते तथाभृते सृगुणां = शुक्रेण वीक्षिते च जातस्यारिष्टं हरेकाशयेदिति ॥ =२ ॥

चन्द्रराक्षीश छग्नमें हो उसको ग्रुभप्रह देखते हों और उचस्य चन्द्रमा ग्रुकसे देखा जाता हो तो अरिष्टको हरता है ॥ ८२ ॥

श्रथ सग्नेशकृतोऽरिष्टभङ्गः।

लग्नाधिपोऽतिबलवानशुभैरदृष्टः केन्द्रस्थितः शुभखगैरवलोक्यमानः॥ मृत्युंविधूय विद्धाति स दीर्घमायुः सार्धं गुणैर्बहुभिरूर्जितराजलच्न्या ॥५३॥

## इत्यरिष्टभङ्गः।

विषयोऽयं ७१ श्लोके उक्तोऽपि पिष्टपेषणिय पुनक्कः । श्रतिवल्लान् = स्ववर्गादिगतो लग्नेशोऽशुभैः = पापप्रहैरदृष्टस्तयाभूतः केन्द्र—(१।४।७।१०) स्थितैः श्रुभखगैः =
शुभप्रहैरवलोक्यमानश्च जातस्य मृत्युं = प्रतिकृत्तप्रहृजनितमरिष्टदोषं विधूय = विनाश्य,
बहुश्रिर्धुं जैक्किता = वृद्धिं गता या राजत दमीस्तया सार्द्धं = सहितं दोर्घमायुश्चिरं जीवनं
विद्याति । सत्यप्यरिष्टे लग्नेश उक्तलक्षणसम्पन्नश्चेद्भवेत्तदा जातको भाग्यवान् दोर्घजीवी च
अवेदिति । श्रनाह दक्षः—

"बलपुष्टिर्विलग्नस्य पत्युः पापँरदर्शनम् । शुभकेन्द्रस्थितिस्तेशं दृष्टिश्वेति चतुष्टयम् ॥ श्रोष्ठानेतानतोऽन्यांश्र सकलानपि नारद । बाधते सम्यगालोच्य तस्मान्मरणमादिशा॥" इति॥

॥ इत्यरिष्टभङ्गव्याख्यानम् ॥

छंजेश अतिवछवान् होकर केन्द्रमें हो उसको पापप्रह न देखते हीं और शुभग्रह देखते हों तो वह सृत्युको हटाकर बहुतगुणतेजस्विनी राजळपमीके साथ दोर्घायुको देताहै ॥ ८३ ॥

श्रथ मध्यमायुः प्रदता जीवस्य ।

बलहीने विलग्तेशे जीवे केन्द्रत्रिकोणगे ॥ षष्ठाष्ट्रमञ्यये पापे मध्यमायुबदाहृतम् ॥ ५४॥ द्वात्रिशद्वत्सरादुपरि सप्ततिपर्यन्तं मध्यमायुर्योगः ।

श्रवाधुना यहमन् योगे जातो नरी
मध्याधुर्भवति तस्य निरूपणपूर्वकं मध्यायुःप्रमाणसुद्धयते । वित्तानेशे=जन्मलानवतौ वतहोने ( स्रंद्धतं वा नीचं वा शञ्जपदं गते )
क्षीवे = गुरी केन्द्रतिकोषणे = (१।४।७।१०।
५।६ भावानामन्यतमगते ) तथा पापमहे
पष्टाष्टमव्यये ( ६।८।१२ ) गते जातस्य
मध्यमायुर्द्वाभिशात्यसतिवर्षमध्यनतसुदाहतमिः



ति । तत्र मध्यमायुषः प्रमाणमुच्यते-द्वात्रिंशद्वत्तरा-( ३२ ) दुपरि सप्तति-( ७० ) वर्षपर्यन्तं मध्यमायुरिति ।

श्रयात्र प्रसङ्गात् मध्यायुषः केचन भेदा प्रन्थान्तरसङ्ग्रहीता विलिख्यन्ते । चतुरस्रगताः पापा लग्नात्कुर्वन्ति मध्यमायुष्यम् । चन्द्रात्तयेव दिवसैः सौम्येरनवीक्षिता न ग्रुभयुकाः ॥

सौम्येः पापांराकार्कस्थेः पापेः केन्द्रगतैस्तया । सध्यमायुरयं योगः सौम्येः केन्द्रविवर्जितैः ॥ युतदरामे सौम्येः स्याजिधने र्ज्यन्विते व्यये चन्द्रे । गुक्शुकावेकगतौ जातस्तत्रैव मध्यायुः॥

षापप्रहे श्न्प्रपतौ सचन्द्रे केन्द्रस्थित वा यदि वा त्रिकोग्रे । निरीक्षिते पापखगैर्नभस्यैर्जातस्त्रयिस्त्रादुपैति वर्षप्र ॥ चन्द्रे कुकर्से तत्रगे प्रदष्टे क्रूरप्रहैः शोभनखेचरेन्द्रैः । केन्द्राद्वहिस्यैर्निधनं प्रयाति वर्षेस्त्रयिस्त्रशसमानकेस्तु ॥ स्त्राने शनौ रात्रिकरेण युक्ते सौसे घटस्ये सुरसङ्ख्य ( ३३ ) वर्षेः ॥

र्गुक्युको च केन्द्रस्थी लग्नेथे पापसंयुते । आपोक्लियस्थे सन्ध्यायां जातस्यायू रवित्रयम्(३६) पापमध्यगते सुर्ये लग्नस्थे शत्रु वेश्यवि । जातश्च रोगपीडार्तः परमायू रवित्रयम् (३६)

क्रूरान्तरे लग्नगते तदीशे युग्मस्थिते देवयुरी रिपुस्थे ।
बातस्तु मृत्युं मुनिविह ३७ वर्षेः प्रयात शासक्षपरैः प्रदिष्टम् ॥
प्रष्टमपती विलग्ने स्थिरराशी बायते नरो यस्तु ।
चत्वारिशद्वर्षेः (४०) बरणं रन्ध्रे न शुभयुक्ते ॥
लग्नेश्वरे रन्ध्रगते सपापे केन्द्राद्विहस्थे यदि सौभ्यखेटे ।
चत्वारिशद्वत्सरे ४० मृत्युमेति जातः पुत्रो ना यथा शासमेतत् ॥
सभूमिजे रन्ध्रपती विलग्ने राशो स्थिरे वा यदि वा धराजे ।
रिःफेऽष्टमे मृत्युमुपैति जातस्त्वन्दैर्द्विचत्वारि ४२ समानकैर्वा ॥
केन्द्रे गुरौ कर्मणि सूर्यपुत्रे लग्ने चरे वेदयुगैः ४४ समानैः ॥

श्रष्टमाधिपती केन्द्रे सौमे लग्नं समाश्रित । श्रक्तांक्ष्णी त्रिषष्टस्थी जिनेहृद्रचतुष्ट्रयम् (४४)॥
स्वोच्चे विलग्ने क्षितिनन्दने च जीवेऽस्तगे कर्मणि सूर्यपुत्रे ।
जातो धनाढ्यो बहुशास्त्रवेत्ता वेदाव्धि (४०) वर्षेनिधनं प्रयाति ॥
जन्मधिपे रन्ध्रगते सपापे पापान्वित लग्नपतौ रिपुस्थे ।
वलान्विते वा ग्रुभद्दग्विमुक्ते पश्चाव्धि (४५) वर्षेनिधनं प्रयाति ॥
सेपे शराङ्कि तनुगे सुपूर्णे सौम्येक्षिते भूपतिरत्र जातः ।
पापप्रहाणां च दशाविद्दीने नागाव्धि (४८) वर्षेनिधनं प्रयाति ॥
वर्गोत्तमांश्रो चन्ते लग्नस्थे पापविक्षिते । सौम्येक्तिविद्दीनैध द्वादशाब्दचतृष्ट्यम् (४५)॥

बर्गोत्तमांशगे चन्द्रे लग्नस्थे पापवीक्षिते । सौम्यैर्वलविहीनैश्व द्वादशाब्दचतुष्टयम् (४८) ॥ लग्नेशे निधनांशस्ये लग्नांशे निधनेश्वरे । पापयुक्तो तदा जातः पञ्चाशद्वर्षजीवितः ॥

द्विशरीरोदयजातं मन्दे चन्द्रे व्ययेऽष्टमे वाऽपि । जातस्तत्र मनुष्यो जोवेद्वर्षाणि द्विपद्याशत् ( ५२ ) ॥ शनैश्वरो लग्नगतः सहायस्त्वन्येन चन्द्रो व्ययमेऽष्टमाः स्युः । वेदान्तविद्यानसुशीलवृत्तो जातस्तु मृत्युं नयनेषु ५२ वर्षः ॥ चापे गुरौ लग्नगतेऽष्टमस्ये भौमे सराहौ मुनिवाण ५७ वर्षे । रन्ध्रेश्वरे कामगते शशाङ्क पापान्विते षण्मृतिगेऽष्टवाणे(५८)॥ शन्यंशे लमेशे निधनेशसमन्त्रिते निशानाये । पष्टेऽष्टमे न्यये वा जीवेब्बातोऽष्टपश्चारात् (५८) ॥

षष्टाष्टमन्ययगतैर्प्रहैः समस्तैर्नृपालयोगे च । श्रस्मिन् योगे जातः परमायुवाष्टपबारात् ॥५८॥ यस्य केन्द्रे पाषयुक्ते लमे क्रूरविवर्जिते । षष्टिशर्षात् परं नास्ति पापैः पश्चमसंस्थितैः ॥ त्तमेरो न्ययसंस्थे च क्षीणे पापयुतेऽपि वा । षष्टिवर्षात्परं नास्ति न लग्ने च बृहस्पतिः ॥

> लमाधीशान्मृत्युषष्ठन्ययस्याः पापाः सन्तो नैधनं वर्ज्यसंस्याः । श्रस्मिन् योगे जायते यो मनुष्यस्तस्यायः स्यात् षष्टिवर्षे ६० प्रदिष्टम् ॥ सौरे विलमे, हिबुके शशाहे, कुजे कलत्रे, गगने दिनेशे। कवीज्यसीम्बेब्बिह तैर्यतेषु नरेश्वरो जीवति वर्षषच्या ॥ लमाधिमाने विद्यधारिपुज्ये वृषेज्यचन्द्रैः परिपश्यमाने । जातं नरं भूमिपति धनाढधं करोति षष्ट्या सुतमेन्द्रपूज्ये ॥ सिते विलग्ने बुधभास्करात्मजी चतुष्टयस्याः परमोचखेचराः । ततीयलामर्क्षगतास्त योगे महीपतिः स्यानिधनं च षष्ट्या ॥ सरन्ध्रा देवगुरी विलग्ने क्रम्से सपापे यदि केन्द्रराशी। सर्वज्ञानां पुण्यवान् शास्त्रवेत्ता जातस्त षष्ट्रधा ६० निधनं प्रयाति ॥ केन्द्रे सपापे तनपे व्ययस्थे लग्नेश्वरे रन्ध्रगते हि वहा । लोकान्तरं प्रापयति प्रजातं क्शीलवृत्तं कुलपांसनं तम् ॥ होराजन्माधिपती केन्द्रगतौ मृत्युनाथसंयुक्तौ । लग्नचत्रष्टयहीने देवगुरी पश्चषष्टि ६५ वर्षान्तम् ॥ चन्द्रे विलागे स्वयहे प्रयाते नीचे शनी भास्करे सप्तमे च। जिह्मन् योगे मानुषो ज्ञातिमुख्यो जीवेत षष्टिः पश्चभिः सम्प्रयक्ता (६ ४) ॥ होराजन्माधिनायौ निधनमुपगतौ मृत्यनाये च केन्द्रे योगे जातो नरोऽस्मिन जनयति न परं कोर्तिवित्तान्वितं च । षष्ट्यां पड्मियुतायां (६६) निधनमभिहितं नन्दकोके तदिष्तम् वर्षे त्रिशेऽथवा स्यास्त्वखिलमिति खगैर्जायते पाचिवेन्द्रः ॥ जीवे विलग्ने बुधसूर्ययुक्ते मीने शनौ द्वादशे शीतरश्मौ। जातो योगे चार्यवान् मृत्युभाक् च जीवेत् षष्ट्रधा षटसहायो (६६) मनुष्यः ।। नक्षत्रनायसहितः सविता नभस्थः सौरिर्विलग्नसहितो हिवुके सुरेज्यः। श्राहिमन् योगे जायमानो मनुष्यः क्षोणीपतिनैधनमष्टषष्ट्या (६८) ॥

श्चर्ककुजमन्दयुक्ते बलवर्जिते देवराट्पूज्ये । चन्द्रो व्यथे सुते वा सप्ततिवर्षाणि (७०) जीवति प्रायः ॥ नीचे मन्दे केन्द्रगे वा त्रिकोग्री सौम् रे केन्द्रे भास्करे वा ससौम्ये । योगे जातः पण्डितो धर्मशीलो ज्ञानी प्राज्ञः सप्ततेर्वत्सराणाम् ॥

प्रवर्ते केन्द्रगे सौम्ये निधने सौम्यवर्जिते । लग्नाधिपेन दृष्टश्चेत्यापैर्जीवति सप्ततिम् (७०) ॥ पञ्चमस्ये धरासुनौ नीचे मन्देऽस्तगे रवौ ।

श्रस्मिन् जातो मनुष्यस्तु सप्तत्यां ७० निधनं ब्रजेत् । इति ॥ ८४ ॥ छानेश बळरहित हो और बृहस्पति केन्द्र ( १।४।७।१० ) ब्रिकोण (५।९ ) में हो, और छुटें आठवें वारहवें पापप्रह हों तो मध्यमायु होती है ॥ ८४ ॥ बत्तीस वर्षके वाद ७० वर्ष पर्यन्त मध्यमायुका योग होता है।

अथ पूर्णायुःप्रदा योगाः। चत्रष्टये शुभैयुक्ते लग्नेशे शुभसंयुते ॥ गुरुणा दृष्टिसंयोगे पूर्णमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ ८४ ॥ केन्द्रान्विते विलग्नेशे गुरुशकसमन्विते ॥ ताभ्यां निरीचिते वाऽपि पूर्णमायुर्विनिर्हिशेत ॥ ८६ ॥ उच्चान्वितेखिभिः खेटैर्लग्नरन्ध्रे शसंयुतैः ॥ रन्ध्रे पापविहीने च दीर्घमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ ८० ॥ रन्बेस्थितैश्विभिः खेटैः स्त्रोचिमत्रस्ववर्गगैः॥ लग्नेशे बलसंयुक्ते दीर्घमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ ८८ ॥ स्त्रोचस्थितेन केनापि खेचरेण समन्त्रित: ।। शनिर्वा रन्ध्रनाथो वा दीर्घमायुर्विनिर्दिशेत ॥ ८६॥ त्रिषडायगताः पापाः शुभाः केन्द्रत्रिकोणगाः ॥ लग्नेशो वलसंयुक्तः पूर्णमायुर्विनिर्हिशेत ॥ ६० ॥ षट्सप्ररम्ध्रभावेषु शुभेषु सहितेषु च ॥ त्रिषडायेषु पापेषु दीर्घमायुर्विनिर्दिशेत् ॥ ६१ ॥ रि:फशत्रगताः पापा लग्नेशो यदि केन्द्रगः ॥ रन्ध्रस्थानगता पापाः कर्मेशः स्त्रोचराशिगः ॥ योगद्वयेऽपि दीर्घायुक्पैति बहुसम्मतम् ॥ ६२ ॥ रन्ध्रे शस्थगृहाधीशो यस्मिन् राशौ व्यवस्थितः ॥ तदीशो लग्ननाथश्च केन्द्रगो यदि तादशम ॥ ६३ ॥ द्विस्वभावं गते लग्ने तदीशे केन्द्रगेऽपि वा।। स्वोचमूलत्रिकोशो वा चिरं जीवति साग्यवान् ॥ ६४ ॥ द्विस्वभावं गते लग्ने लग्नेशात् केन्द्रगी याद ॥ द्वी पापौ यस्य जनने तस्यायुर्दीर्घमादिशेत् ॥ ६४ ॥ चरांशकस्था रविमन्दसीमाः स्थिरांशकस्थी गुरुदानवेज्यौ ॥ शेषाश्च युग्मांशगता यदि स्युस्तदा समुद्भूतनरः शतायुः ॥ ६६ ॥

श्रथाधुना येषु योगेषु ससुद्भवा मनुजाः पूर्णमायुष्यं अजन्ति ते योगाः ससुच्यन्ते । तत्र सरलार्था श्रापि रलोका वालवोधार्थ व्याख्यायन्ते । चतुष्टये = केन्द्रे (१।४।७।९०) शुमैः = शुभप्रहेर्युक्तेऽर्याच्छुभप्रहाः केन्द्रवर्तिनो भनेयुः, लग्नेशे शुभप्रहाणामन्यतमेन संयुक्ते, गुरुणा दृष्टिसंयोगे = षृहस्पतिनाऽनलोकिते लग्नेशे जातस्य पूर्णमायुः (सप्तत्यूष्यै शातान्तं ) विनिर्दिशेत्(१) ॥ ८५ ॥

विलग्नेशे = जन्मलग्नपती केन्द्रान्विते (१।४।७।१० भावानामन्यतमगते ) गुरुणा शुक्रेण च समन्विते वा ताभ्यां = गुरुगुकाभ्यां केन्द्रगते लग्नेशे निरीक्षितेऽपि जातस्य पूर्ण-मायुः विनिर्दिशेदिति(२) ॥ ८६ ॥

त्रिभिः शुभैः पापैर्वा खेटै: = ब्रह्मेः उच्चान्वितैः = स्वस्वोचराशिगतस्त्याभूतैर्ज्ञग्ने, रन्ध्रेशेनाष्ट्रमभावपिता च संयुतैस्तया रन्ध्रेऽष्टमे भावे पापिनहीने = पापमहरहितेऽस्मिन् शोगे जातस्य दीर्घमायः विनिर्दिशेदिति(३)॥ ८७॥

त्रिभिः खेटैः (पापैः शुभैर्ना) रन्द्रस्थितैरष्टमभावगतैः, वा स्वोचराशिगतैर्वा स्विमत्राणां वर्गगतैर्वा स्ववर्गगतैश्व तथा लग्नेशे = जन्मलग्नाधियतौ बलसंयुक्ते (स्ववर्गादि-गते ) जातस्य दीर्घमायुर्विनिर्दिशेदिति(४) ॥ ८८ ॥

यस्य जन्मकाले यत्र तत्र गतः शनिर्वा रन्ध्रनायोऽष्टमेशः स्वोचस्थितेनात्मोचराशि-गतेन केनापि खेचरेण=प्रहेण समन्वितो भवति तस्य जातस्य दीर्घमायुर्विनिर्द्शिदिति(४) ॥

यस्य जन्मकाले पापाः (रिवभीमशनिसपापबुषक्षिणिन्दुराहुकेतवः) त्रिषद्वाय-(३।६।११) गताः, शुभाः (बुधनुरुशुक्रशुक्तचन्द्राः) केन्द्रत्रिकोण—(१।४।७।१०।४।९) गताः स्युस्तथा लग्नेशो बलसंयुक्तो भवेत्तस्य जातस्य पूर्णमायुर्विनिर्दिशेदिति(६) ॥ ९० ॥

जन्मकाले षट्सप्तरन्ध्रभाव—(६१७१८) गताः शुभग्रहा भवेयुः, पापप्रहाश्च त्रिषडाय-(३१६१९९) भावगताः स्युस्तदा जातस्य दीर्षमायुर्विनिर्द्दिशेदिति(७) ॥ ९९ ॥

यदि जन्मसमये पापप्रहा रिःफशश्चगताः = ह्रादशे षष्ठे च स्थिताः स्युः, लग्नेशश्च केन्द्र—( १।४।७।९० ) गतो भवेत् (=) एवं पापप्रहा रन्ध्रस्थानेऽष्टमे भावे गताः स्युः, कर्मेशः = दशनभावपतिः स्वकीयोचराशिगतो भवेत् (९) तदा श्रस्मिन् ( ८।९ ) योग-द्वयेऽपि जातो दीर्घमायुक्पैति, तद्वहूनां सम्मतमस्तीति ॥ ९२ ॥

जन्मकाले रन्ध्रेशस्थयहाधीशः=रन्ध्रेशो-ऽष्टमभावपतिः स यत्र राशौ स्थितो भवेत् द्य-इस्याधिपतिर्यस्मिन् राशौ व्यवस्थितो भवेत् तद्राशोशो लमनायः=जन्मलग्नेशश्च यदि केन्द्र-गतौ भवेतां तदा तादशं=पूर्वं ययोक्तमर्याद्दीर्घा-युर्विनिर्दिशेदिति। यथाऽत्रोदाहरस्ये रन्ध्रेशो गुरुः कर्मस्यस्तया कर्कराशिपतिश्चन्दः कन्यायां



व्यवस्थितः कन्यापतिः बुधो लग्नेशः शुक्रथ केन्द्रगतावतोऽत्र दीर्घावुयोंग इति वाच्यम्(१०)॥

अथ यस्य जन्मलग्ने दिस्वभावं = मिथुनकन्याधनुर्मीनानामन्यतमं गते तदीरो = लग्नेशे केन्द्र-(११४१७१९०) गे, आपि वा ( श्रापि वेति पक्षान्तरावंधारखे ) स्वोच्चमूल-त्रिकोखे स्वोचराशो, वा स्वकीयमूलित्रकोणराशो स्थिते जन्म भवति, स जातो भाग्यवान् सन् विरं = पूर्णमायुर्जीवतीति (१९) ॥ ९४ ॥

यस्य जनने=जन्मकाले लग्ने द्विस्वभावं पूर्वोक्तं गते यदि द्वी पापमही लग्नेशात्= लग्नेशो यस्मिन राशौ अनेत्तस्मात् केन्द्रगौ भवेतां तदा तस्य जातस्य दीर्घमायुरादि-शोदिति (१२)॥ ६५॥

रविमन्द्रभौमाः=सूर्यशनिमङ्गलाखरांशक• स्थाः=यत्र तत्र चर-( १।४।७।१० \ राशी-



नां नवांशके वर्तमानाः स्युः, गुरुदानवेज्यौ = वृहस्पतिशुक्रौ स्थिरांशकस्यौ = स्थिरराः शीनां (२।४।८।९९) नवांशके गतौ भवेताम्, शेषाध = चन्द्रवुधराहुकेतवो यदि युग्मांशगताः = द्विस्वभाव=( ३।६।९।१२ ) राशीनां नवांशगताः स्युस्तदाऽस्मिन् योगे समुद्भतः = जातो नरः शतायुः = वर्षशतं जीवेदिति (१३) ॥ ६६ ॥

श्रय पूर्वोक्तेषु (१३ मेदेषु ) दीर्घायुर्योगेषु दीर्घायुषः प्रमाणमुच्यते सप्तस्युपरिशः तान्तं पूर्णमायुः = सप्ततिवर्षा-(७०) दूर्ध्वं शतान्तं (१०० वर्षे) यावत् पूर्णीयुः (दीर्घायुः) भवतीति ।

चतुष्टय ( १।४।७।१० ) भाव ग्रुभग्रहसे युक्त हो छन्नेश ग्रुभग्रहसे युक्त हो और गुक्से

देखा जाता हो तो पूर्ण आयुको देता है ॥ 🗝 ॥

केन्द्रस्य लग्नेश गुरु और शकसे युक्त हो वा गुरु धीर शुक्र उसे देखते हों तो पूर्णायु को देसा है ॥ ८६ ॥

तीन ब्रह उचराशिके हों उन्नेश और अष्टरोशसे युक्त हों, तथा अष्टम स्थान पापप्रहसे

रहित हो तो पूर्णायुको देता है ॥ ८७ ॥

अष्टमभावमें तीनप्रह हों या अपनी उचराशिके मिन्नस्थानके वा अपने वर्ग के हों और उपनेश बड़वानू हो तो दीर्घायुको देता है ॥ ८८ ॥

उचराशिमें स्थित कोई भी प्रष्ट हो उससे शनि वा अष्टमेश युक्त हो तो दीर्घ आयुको

देता है ॥ ८९ ॥

पापब्रह तृतीय, एकाद्वा, पष्ट स्थानमें हों शुभव्रह केन्द्र-विकोणमें हों और उन्नेश बढ़ी हों तो पूर्णायुको देते हैं ॥ ९० ॥

शुभग्रहसे युक्त वष्ट, सप्तम और अष्टम भाव हों और तीसरे, ग्यारहवें, हुठें पापब्रह हों

तो दीर्घायु को करते हैं॥ ९१॥

पापश्रह १२ वें ६ ठें हों और यदि छम्नेश केन्द्रमें वैठा हो, वा श्रष्टमस्थानमें पापग्रह हों और दशमेश अपनी उच्चराक्षिमें हो तो वहुत पंडितों का संमत है कि इन दोनों योगीले दीर्घायु होती है ॥ ९२ ॥

अष्टमेश जिस भावमें हो उसका स्वामी जिस राशिमें स्थित हो उस राशिका स्वामी

और छरनेश केन्द्रमें हों तो दीर्घायु होती है ॥ ९३ ॥

जिसका द्विस्वभाव छग्नमें जन्म हो, छग्नेश केन्द्रस्थ हो वा अपनी उच्च राशिका वा मुखब्रिकोणका हो तो वह चिरकाल तक जीवे और भाग्यशाली होवे ॥ ९४ ॥

जिसके जन्मसमयमें द्विस्वभाव छान हो और छानेशसे केन्द्रमें दो पापग्रह हों तो

उसकी दीर्घायु होती है ॥ ९५ ॥

सूर्य, शनि और मंगळ चरराशिके नवांशमं हों, बृहस्पति और शुक्र स्थिर राशिके नवांशमं हो, और शेष (चंo बुo राo केo) ग्रह दिस्वभाव राशिमें स्थित हों तो इस योगका उत्पन्न मनुष्य सी वर्ष तक जीवित रहता है ॥ ९६ ॥

श्रथ पूर्णायुषः प्रमाणम् । सप्तत्युपरिशतान्तं पूर्णमायुः ।

सत्तर वर्षके बाद सी वर्ष पर्यन्त पूर्णायु होती है।

त्राथ योगचिशेषात् युगान्तमायुः । मन्दांशकस्था रविजीवभौमा धर्मस्थितास्तन्नवभागसंस्थाः ।

बलान्विता लग्नगतो हिमांशुर्युगान्तमायुः श्रियमाद्धाति ।। ६७ ॥
रिवजीवभौमाः=सूर्यवृहस्पितमङ्गलाः, मन्दस्य=शनैश्वरस्य (१०१९ १राश्योः) श्रंशके=
नवांशे यत्र तत्र स्थिताः स्युः, वा त एव धर्मस्थिताः = नवमभावगतास्तव्यनागसंस्थाः =
तस्यैव नवमभावराशेर्नवांशे स्थिता एवं वलान्विताश्च भवेयुस्तथा बलान्वितो हिमांशुः
धन्द्रो लग्नगतो भवेतदा जातस्य युगान्तं जातयुगसमानमायुः, श्रिषं=सम्पत्तिबादधाति ।
तथोक्तं होराप्रकाशे—

मन्दांशकस्या रविभौमजीवा धर्माश्रिताः कर्मयुताः वलाळाः । रारयावसाने हिमगौ विलग्ने युगान्तमायुः श्रियमादधाति ॥ इति ॥ सूर्यं, गुरु, और भौम क्षनि के नवांक्षमें स्थित हों, या नवममावमें वा उसके नवांक्षमें वलवान् हों और लग्नमें चन्द्रमा हो तो लक्ष्मीयुत युगान्त आयु होती है ॥ ९७ ॥ अथ्य सुनित्वप्रदो प्रहयोगः ।

पकांशभागौ गुरुसूर्यपुत्रौ घर्मस्थितौ वा यदि कर्मसंस्थौ। अर्कोदये सौम्यनिरीत्त्यमाणौ मुनिर्भवेदत्र भवश्चिरायुः॥ ६८॥

धर्मस्थितौ=नवमगतौ यदि वा कर्मसंस्थौ= दरामगतौ गुरुशनी एकांशभागौ=तुल्यनवां-शगतौ, सौम्योः=शुभप्रहैर्निरीक्यमाणौ=हष्टौ च भवेतां तथा अर्कोदये = स्यस्योदयेऽर्षा-झानस्थः स्यों भवेत् तदाऽत्रास्मिन् योगे भवः=जातश्चरायुर्दोर्घजीवौ सुनिः = तपस्वी भवेदिति ॥ ६८ ॥



बृहस्वति और श्रांनि एक ही अंशके होकर धर्म में (९) वा कर्म (१०) में स्थित हीं खुर्वोदयमें शुभग्रहसे देखे जाते हों तो इस योगमें उत्पन्न होनेवाळा विरायुमुनि ( तपस्वी ) होता है ॥ ९८ ॥

अथ अमितमायुः।

गुरुशशिसहिते कुलीरलग्ने शशितनये भृगुजे च केन्द्रयाते । भवरिपुसहजोपगैश्च शेषैरमितमिहायुरनुकमाद्विना स्यात् ॥ ६६ ॥

कर्कटो राशिलँग्नं भवेत्तस्मिन् गुक्चन्द्रौ
भवेतां, बुधः शुक्रथ केन्द्रगतौ भवेतां, शेषाः
(स्र्य-भीम-शनि-राहु-केतवः) पापाः भवरिपुसहजेषु (१९१६१३) उपगताश्चेद्भवेयुस्तदेहास्मिन् योगे जातस्यानुकमाद्विना=गणितागतं विनैवामितमश्रमाणमायुः स्यादर्थादस्मिन् योगे जातस्यायुर्गणना न कार्यो, तस्यासम्भदस्यादिति । उक्तं च सारावस्याम्—



"कर्किलग्ने गुरुः सेन्द्रः केन्द्रगौ बुधभार्गवौ ।

शेषेक्षिपष्टलाभस्थैरमितायुर्भवेशरः ॥ इति ॥ ९९ ॥

कर्क करन हो उसमें बृहस्पति और चन्द्रमा हों, बुध और शुक्र केन्द्रमें बैठे हों, शेष मह ( खु॰ मं॰ श॰ रा॰ के॰ ) श्वारहवें छुठे तीसरे स्थानमें हों तो अभित आयु होती है ॥ ९९ ॥ अथ देचसादृश्यप्रदा ग्रहस्थितिः ।

त्रिकोरो पापनिर्मुक्ते केन्द्रे सौम्यविवर्जिते । रन्ध्रे पापविहीने च जातस्वमरसिन्नमः ॥ १०० ॥ शन्यादिमौमपर्यन्तं लग्नादौ खेचराः स्थिताः । वैशेषिकांशसंयुक्ता जातस्वमरसिन्नमः ॥ १०१ ॥

वापप्रहाः त्रिकोर्गे ( ४।९ ) न भवेयुः, शुभग्रहाः केन्द्रे ( २।४।७।९० ) न भवेयुः, ग्रष्टमेऽपि भावे पापप्रहरहिते जातोःऽमरसिन्धाः = देवतुल्यो भवति ॥ १०० ॥ शन्यादिभौमपर्यन्तै=शनिमारभ्य कुजावधिकाः खेचराः = प्रहा लगादौ = लगादिभावे स्थिनास्तथा सन्तो वैशेषिकांशसंयुक्ताः = दशवर्गे तत्कालविचारेण द्विज्यादिस्ववर्गे वर्तमानाः (শ্र॰ १ श्लो॰ ४४-४७) चेद् भवेयुस्तदा जातोऽमरसन्निभः = देवतुल्यो भवेत् ॥१०१॥

त्रिकोणमें पापबह न हों और केन्द्रमें ग्रुभग्रह न हों अष्टमभाव पापब्रहसे रहित हो ऐसे

योगर्मे उत्पन्न जातक देवताके सदश होता है ॥ १०० ॥

लग्नादि भाषोंमें शनिसे लेकर संगल पर्यन्त ब्रह स्थित होकर अपने २ वैशेषिकांशके हों तो जातक देवता के तुल्य होवे ॥ १०१ ॥

श्र श्रसङ्ख्यायुःप्राप्तः।

मेषान्त्यलग्ने सगुरौ भृगौ वा निशाकरे गोगृहमध्यमांशे।

सिंहासनांशे यदि वा धराजे जातस्त्रसङ्ख्यातमुपैति मन्त्रैः ॥ १०२ ॥

इदानीमसङ्ख्यायुर्योग उच्यते । मेषान्त्यलग्ने=मेषराशेरिन्तमो भागो लग्नं भवेत्तस्मिन्
सगुरौ वा भगौ=बृहस्पतिर्वा शुक्को गतो भवति, निशाकरे=चन्द्रे, गोग्रहमध्यमांशे=बृषरा-शोर्मध्यमे (४) नवांशे विद्यमाने, तथा धराजे=भौमे सिंहासनांशे = स्वकीयपद्यवर्गे स्थिते खातस्तु मन्त्रैः=मन्त्रादीनामनुष्ठानंत्सङ्ख्यातं=सङ्ख्यारहितमायुरुपैति । उक्तयोगे जातो नरो मान्त्रिको भवति तथा मन्त्रादीनां जपादिबलेनातिदीर्घंजीवित्वमाप्नोतीति भावः ॥ १०२॥

मेवका अन्त्यलग्न गुरु या शक्तसे युत हो और चन्द्रमा बुपके मध्य नवांशमें हो संगळ

धवने सिंहासनांशमें हो तो जातक मन्त्रबळसे असंख्यायु होवे ॥ १०२ ॥

श्रथ मुनिसमत्वम्।

देवलोकांशके सन्दे भौसे पारावतांशके । सिंहासने गुरी लग्ने जातो सुनिससो भवेत् ॥ १०३ ॥

इदानीं मुनित्वप्राप्तियोग उच्यते । यस्य जन्मकाले मन्दो देवलोकांशके = स्वसावर्गे, भौमः पारावतांशके = स्वकीयपञ्चर्गे, गुरुः सिंहासने=स्वकीयपञ्चर्गे लग्ने च भवेत्स जातो मुनिसमो भवेत् ॥ १०३॥

शनि देवछोकांक्रमें हो संगछ पारावतांक्रमें हो और गुढ़ सिंहासनांक्रका छवनमें हो सो

जातक अनिके सहश होवे ॥ १०६ ॥

श्रथ युगान्तमायुः।

गोपुरांशे गुरी केन्द्रे शुक्ते पारावतांशके । त्रिकोणे कर्कटे लग्ने युगान्तं स तु जीवति ॥ १०४॥

गुरौ केन्द्रे वर्त्तमाने गोपुरांशे = स्वक्तीयचतुर्वर्गे च प्राते, शुक्ते त्रिकीशे (६।५) गते पारावतांशके स्वषड्वर्गे प्राप्ते, कर्कराशौ लग्ने च जातो नरो यः स तु युगान्तं याद्यविति ॥ १०४ ॥

गुरु गोपुरांशका होकर केन्द्रमें हो, शुक्र पारावलांशमें त्रिकोणमें हो, कर्क छन्न हो तो

बह बुगान्त पर्यन्त जीवित रहता है ॥.१०४ ॥

श्रथ ब्रह्मपद्माप्तः।

चापांशे कर्कटे लग्ने तस्मिन् देवेन्द्रपूजिते। त्रिचतुर्भिर्महैं: केन्द्रे जातो ब्रह्मपदं ब्रजेत् ॥ १०४॥ लग्ने सेज्ये भृगौ कामे कन्यायामुडुनायके। चापे मेषांशके लग्ने जातो याति परं पदम् ॥ १०६॥

बस्य जन्मकाले कर्कराशिर्लमं स्यात्तिसन्धन्रराशेर्नवांशो अवेत्तयां तत्र वृहस्पतिः स्थितो अवेत् त्रयो वा चत्वारो प्रहाः केन्द्रे भवेयुः तदा स बातो प्रधापदं = ब्रह्मसायुज्यं वजेत्। श्रस्मिन् योगे जातो नरो ज्ञानी भवति, तथा ज्ञानाभिद्यधाखिलपुण्यपापः सन् मोक्षभाग्मनति ॥ १०५ ॥

तथा च लमे गुरुभैवेत्, सप्तमे खगुः (शुकः) भवेत्, कन्यायां चन्द्रो भवेत्, धनुराशौ भेषनवांशके लग्नं भवेत्तदाऽस्मिन् योगे जातोऽपि परं पदं=ब्रह्मसायुज्यं याति ॥ १०६ ॥

कर्कलम धनुके अंश ( १६ अं० ४० क० के बाद २० अं० तक ) का हो उसपर गुरु हो, तीन या चार ग्रह केन्द्रमें हों तो जातक ब्रह्मपदको प्राप्त करे ॥ १०५ ॥

जिसके जन्म समयमें घतु राशिमें मेषका नवांश याने ८। ३।२० छप्त हो उसमें बृहस्पति हो, ७ मार्चमें शुक्र हो और कन्या राशिमें चन्द्रमा हो वह जातक परम्पद याने मोच प्राप्त करता है। (सु. शा. कार)॥ १०६॥ (२)

| 8        | ल. २० <b>बृ.</b><br>४ | 1/2   |
|----------|-----------------------|-------|
| v शु. र. | मोक्षयोगः १           | ૧ ચં. |
| 1/1      | १० मं. श.             | 15/19 |



श्रथ श्रायुषः सप्तविधता ।

बालारिष्टं योगसञ्जातमल्पं तेषां भङ्गान्मध्यमं दीर्घमायुः । दिव्यं योगाभ्यासमन्त्रक्रियारौरायुः सप्तैतानि सङ्कीर्तितानि ॥ १०७॥

> इति श्रीनवग्रहकृपया वैद्यनाथरिचते जातकपारिजाते बालारिष्टाध्यायः चतुर्थः ॥ ४ ॥

श्रवेदानीमायुषः सप्त सेदा निरूप्यन्ते । प्रथमं बालारिष्टं वर्षाष्टकं यावत् । द्वितीयं योगसञ्जातं विशतिवर्षं यावत् । नृतीयमल्पमल्पायुरिति द्वार्त्रिशयावत् । तेषां त्रयाणां भज्ञादतिक्रमणाचतुर्थं मध्यममायुः सप्ततिपर्यन्तम् । ततो दीर्घमायुः शतान्तं तत्पद्ममम् । ततो दिग्यं देवतुल्यमायुस्तत्पष्टम् । ततोऽप्यूष्वं योगाभ्यासमन्त्रक्रियार्धेर्जातमसङ्ख्यमा-युस्तत्सप्तममिति सप्त मेदा भवन्त्यायुषः । तेषां पूर्वपूर्वस्य भज्ञाययोत्तरं वर्दते । श्रयान्त्रायुषां प्रमाणक्षेदा ये प्रदर्शितास्ते सत्यिपं प्रह्योगे न भवन्ति सर्वेषामनाचारादिदुष्टक्रियानिरतानाम् । तथोकं चायुःप्रकर्गो केशवेन—

"स्याद्धमिष्टसुशीलपथ्यसुभुजां न स्यादिर्दे पापिनाम्" इति ॥ १०७ ॥

पारिजाते सुधा टीका कपिलेश्वररिज्ञता । चतुर्येऽरिष्टसञ्ज्ञेऽस्मित्रध्यापे पूर्णतां गता ॥४ ॥

(१) वाळारिष्ट ८ वर्ष तक, (२) योगारिष्ट २० वर्ष तक, (३) अरुपायु ३२ वर्ष तक, इनके अङ्गले (४) मध्यायु ७० वर्ष तक, (५) दीर्घायु १०० वर्ष तक, उसके बाद (६) देवायु उसके अनन्तर (७) योगाभ्यास, मन्त्रादिके अनुष्ठानादि द्वारा असङ्ख्यायु ये सात प्रकारके आयुके भेद कहे शये हैं। (सु. शा. कार) ॥ १०७॥

इति जातकपारिजाते चतुर्थाऽध्याये 'विमला' हिन्दीटीका समाप्ता ॥

# अथ आयुर्दीयाच्यायः ॥ ५ ॥

श्रथाधुनाऽऽयुर्दायाच्यायो व्याख्यायते । तत्र पूर्वोक्तारिष्टयोगरहितानामेव जनिमता-मायुर्दायनिचारः कर्त्तव्यः । समुपस्थिते चायुर्विचारे प्राक्तनैः पराशरायौर्निर्दिष्टान्यायूष्यत्रोच्यन्ते—

निसर्गपेंड्यांशकरिमचक्रनचत्रदायाष्टकवर्गजानि ।

पराशराचैः कथितानि यानि संगृह्य तानि क्रमशः प्रविच्य ॥ १॥

निसर्गेति । पराशरावैर्मुनिभिः कथिताति यानि निसर्ग-पिण्डां-शक-रश्मि-चक्र-नक्षत्र-दायाष्टकवर्गेजानि ष्रष्टावार्युषि तानि सङ्ग्रह्म क्रमशोऽहं प्रवच्मि ॥ १ ॥

पराशर आदि ने जिन निसर्गायु, विण्डायु, छम्रायु, अंशकायु, रिस्प्रजायु, चक्रायु, नचत्रायु, अष्टवर्गजायु को कहा है उन आयुर्योको संग्रह करके क्रमशः कहता हूं ॥ १ ॥

### श्रथ निसर्गायुषो घर्षसङ्ख्याः।

नखाः राशी द्वौ नवकं घृतिश्च कृतिः खवाणा रविपूर्वकाणाम् । इमा निरुक्ताः क्रमशो अहाणां नैसर्गिके ह्यायुषि वर्षसंख्याः ॥ २ ॥ श्रय नैसर्गिके सूर्यादीनां नुखाया वर्षसङ्ख्या बोद्धव्याः । सूर्यस्य = २० वर्षाणि । चन्द्रस्य = १ व० । मं०=२ व । बु० = ९ । गु० = १८ । गु० = २० । श० = ५० । उक्तव सारावस्थाम्—

> "विशतिरेकं द्वितयं नव प्रतिरिद्द विशतिष्य पद्माशत् । वर्षाणामिष सङ्ख्याः सूर्योदीनां निसर्गभवाः" ॥ इति ।

श्रत्रोक्तानि निसर्गाधुर्वपीण श्रहेपूचगतेष्विति । तत्काले च स्थितिवशेन कानिवित् क्षीयन्ते, तेषां स्पष्टीकरणमञ्जतो द्रष्टव्यमिति ॥ २ ॥

ब्रहोंकी निसर्ग आयु इस प्रकार है-२० वर्ष सूर्यकी, १ वर्ष चन्द्रमाकी, २ वर्ष संगळकी, ९ वर्ष बुधकी, १८ वर्ष ग्रहस्पतिकी, २० वर्ष ग्रुकको और ५० वर्ष शनिकी आयु है ॥ २ ॥

## अथ पिण्डायुषो वर्षसंस्याः।

नवेन्द्रवो बाणयसाः शरस्मा दिवाकराः पद्धसुवः कुपत्ताः । नखाश्च सास्वत्प्रमुखप्रहाणां पिष्डायुषोऽच्दा निजतुङ्गगानाम् ॥ ३ ॥ इदानीं प्रहाणां पिण्डायुर्वर्षाण्युच्यन्ते । निजतुङ्गगानां स्वकीयोचगतानां भास्वत्प्रमु-खप्रहाणां=सूर्यादीनां नवेन्द्वादयः पिण्डायुषोऽच्दाः पिठतास्ते चाह्नेन चोत्यन्ते । सूर्यस्य= १६ वर्षाणि । चं • = २५ व • । मं • = १५ व • । बु • = १२ व • । वृ • = १५ व • ।

शु . २१ व . । श . = २० व . ।

तथैव सारावल्याम्---

एकोनविशितिर्भानोः शशिनः पद्मविशितिः । तिथयः क्षितिपुत्रस्य द्वादशैव बुधस्य तु ॥ गुरोः पश्चदशान्दानि शुकस्याप्येकविशितिः । विशिती रिवपुत्रस्य पिण्डायुः स्वोचसंस्थिते ॥ बृहज्जातकेऽपि---

"मययवनमणित्यशक्तिपूर्वैदिवसकरादिष्ठ वत्सराः प्रदिष्टाः । नवतिथिविषयाश्विभूतकदैर्दशसिहता दशिभः स्वतुङ्गसेष्ठु' ॥ इति । श्रत्नोक्तानि वर्षाणि प्रहाणां स्वस्वपरमायुःप्रमाणानि । एतानि किल वर्षाणि तुङ्गस्यानां प्रहाणां वर्त्तन्ते । तत्कालिस्यतौ स्पष्टीकरणमग्रेद्रष्टन्यम् ॥ ३ ॥ उच्च राशि स्थित सूर्योदि प्रहाँकी पिण्डायु द्वस प्रकार है—सूर्यकी १९ वर्षं, चन्त्रसाकी २५ वर्ष, मंगलकी १५ वर्ष, बुघकी १२ वर्ष, बृहस्पविकी १५ वर्ष, शुक्रकी २१ वर्ष और शनिकी २० वर्ष आयु है ॥ ३ ॥

त्रथ पिण्डायुषः स्पष्टीकरणविधिः।

निजोचशुद्धः खचरो विशोध्यो भन्नण्डलात् षड्भवनोनकश्चेत्।

यथास्थितः षड्भवनाधिकश्चेक्किप्तीकृतः सङ्गुणितो निजाब्दैः॥ ४॥

तत्र खाश्चरसचन्द्रलोचनैरुद्धृते सति यदाप्यते फलम्।

वर्षमासदिननाडिकादिकं तद्धि पिण्डभवमायुरुच्यते॥ ४॥

स्वोचोनस्पुटखेचरं यदि रसादल्पं भचकोद्धृतम्

लिप्तीकृत्य निजायुरब्दगुणितं तचकिलिप्ताहृतम्।

लब्धं वासरनायकादिखचरैईत्तायुरब्दादिकम्

नीचार्द्धकमशो वदन्ति मुनयः पैण्ड्ये च नैसर्गिके॥ ६॥

श्रयाधुना श्रायुषः स्पष्टीकरणमुच्यतेऽर्यात्तकाले प्रहस्य कियनिमतमायुः स्यात्तदानयनं क्रियते । निजीचशुद्धः = श्रात्मीयोचंन रहितो प्रहः षड्भवनीनकः=राशिषद्कादृरुपेखद्भचेत्तदा भमण्डलात् = द्वादशराशोविंशोध्यस्तयोचीनो प्रहः षड्भवनाधिकश्रेत्तदा ययास्थितोऽविकृत एव स्थाप्यः । एतदुक्तं भवति । यस्य प्रहस्यायुः साध्यते तस्माद् प्रहादुच्चं विशोधयेत् । यदि प्रहादुच्चमेवाधिकं भवेत्तदा प्रहे द्वादश राशीन् संयोज्य तस्मादुच्चं विशोधयेत् । एवमुच्चोनो प्रहो यदि षड्भाद्नं भवेत्तदा तमुच्चोनं प्रहं द्वादशराशिभ्यो विशोधयेत् । पड्माद्धोने प्रहे वादशराशिभ्यो विशोधयेत् । पड्माद्धोने प्रहे वादशराशिभ्यो विशोधयेत् । पड्माद्धोने उच्चोने प्रहे तं यथास्थितमेव संस्थापयेदिति । ततस्तथाभृतो प्रहो लित्तीकृतः = कलीकृतस्तया निजाब्दैः = स्वायुःप्रमाणवर्षः सङ्गुणितः कार्यः । तत्र = तिस्मन् गुणनफले खाश्ररसचन्द्रलोचनैः २१६०० उद्धते = भक्ते सित यरफलं वर्षमासदिननाज्जितिकादिकमाप्यते = लभ्यते, तद्धि=तदेव पिण्डभवं = पिण्डाच्चायमानं स्पष्टायुक्चयते मनीविभिरिति । श्रत्र पप्रश्लोकेऽप्ययमेव विषयः । भचकोद्धृतमित्यत्र भचकात् (१२) शाध्यमिति व्याख्येयम् ॥ ४-६॥

अत्रोपपित्तरूच्यते — उच्चस्थाने विद्यमाने प्रहे तस्य पठिताइतुल्यं पूर्णमायुर्भवति ।
तत उचातुभयदिशि सममपचीयमानमायुर्नीचस्थानेऽर्द्धमवशिष्यते 'नीचेऽतोर्द्ध हसित हि' इति वच्चमाणवचनात् । श्रत एवाभीष्टस्थाने प्रहोच्चगोरन्तरज्ञानार्यमुच्चेनोनो प्रहः क्रियते । ततः षड्शशिमितेन प्रहोचान्तरेणायुषोऽर्द्धमपचीयते तदेष्टेनान्तरेण किमित्यनुपातेन क्षे श्रा × श्रं त्वधं फलं पूर्णायुर्मानाद्विशोधितमिष्टस्थानीयमायुर्भवेदिति ।

ः, इष्टस्यानीयमायुः=त्रा $-\frac{श्चा \times 3i}{2 \times 6} = \frac{92 \times 311 - 311 \times 3i}{92}$ 

= आ (१२-अं)। अत उपपदाते उच्चोनो प्रहो यदि षड्भवनोनस्तदा भमण्डला-द्विशोध्यः इति (१)।

श्रथ यदि प्रहोषान्तरं षद्माद्धिकमर्यां भी चादमं उषामिमुखो प्रहो भवेतदा युक्तः – नीचे प्रहेऽर्द्धमितमायुस्ततो विषयमाणमुखे पूर्णं भवति । नीचादुखं यावद्राशिषट्केऽर्द्धं वर्दते इति ।

अतो मध्येऽतुपातः के आ  $\times श्चं + श्वा (श्वायुषि (श्वायुषे)ऽदें ) युक्तमिष्टस्यानी-$ यमायुर्भवेदिति ।

ः इष्टस्थानीयमायुः=ईश्रा
$$+$$
श्चा $\times$ श्चं  $=$   $\frac{\varepsilon \times \sin + \sin \times \sin}{92}$ 

= आ (६+ग्रं-)। अत्र श्रं = नीचप्रहान्तरमतः ६+ग्रं = उचप्रहान्तरं जातम्।

श्रत उपपद्यते नीचादमेऽर्थात् षड्रारयधिके प्रहोचान्तरे यद्या स्थितः इति (२)।

अत्र (१), (२) स्वरूपयो राश्यात्मकयोः लिप्तीकृतयोः हरे १२ × ३० × ६० = २१६००'। तेन सर्वभुषपत्रमित्यलं विस्तरेण ॥ ४-६॥

विण्डायु तथा निसर्गायुका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—स्पष्ट प्रहमें उच्चको घटाने, वह उच्चोन प्रह यदि ६ राशिसे कम हो तो उसे १२ राशिमें घटाने यदि ६ से अधिक हो तो यों ही रखे। उस प्रह की कछा बनाकर अपने निसर्ग या विण्डायुके वर्ष से गुणा करे उस में २१६०० का भाग देकर जो वर्ष, मास, दिन और दण्ड छिष्ध मिले वही विण्डसे अथवा निसर्ग से उत्पन्न उस प्रहकी स्पष्टायु होती है॥ ४-६॥

जैसे-स्पष्ट बुध १।१४।२९।श्रुधका उच्च ५।१५।०।०। स्पष्ट बुधमें उचके घटानेसे शेष=
७।२९।२९।४९। यह अन्तर ६ राशिसे अधिक है (यदि ६ राशिसे कम होता तो उसे १२ में
घटाता) इसिंख्ये उस अन्तरकी कछा बनाई १४३६९ ।४९ । इसे बुधकी पिण्डायु १२ से
गुणा किया तो १७२४३७ ।४८ हुआ। इसमें २१६०० का आग देनेसे बुधकी आयु वर्षादे
७।१५।२४।१ हुई । यह स्पष्ट पिण्डायु हुई । इसी तरह निसर्गायुका स्पष्टीकरण भी होता है ।
(सु. शा. कार) ॥ ४-६॥

### त्रधायुवी हरणं होरायाम्।

नीचेऽतोऽर्द्धं हसित हि तत्रख्यान्तरस्थेऽनुपातो होरा त्वंशप्रतिसमपरे राशितुल्यं वदन्ति । हित्या वक्रं रिपुगृहगतैहीयते स्त्रिभागः सूर्योच्छिन्नस्युतिषु च दत्तं प्रोड्स्य शुक्रार्कपुत्रो ॥ ७ ॥ स्रोणीपुत्रं वर्जयत्वा रिपुस्थास्त्र्यंशं नीचस्थानगास्ते तद्र्थम् । अस्तं याताः शर्व एवार्द्धहानि कुर्युर्हित्या शुक्रमार्तेय्डपुत्रौ ॥ ५ ॥

श्रथाधुना पिठतायुपः क्षयो प्रहस्थितिवशेनोच्यते । नीचे वर्त्तमाने प्रहे श्रदाः = पिठत-पूर्णायुर्मानादर्द्धं हसित अक्षीयते । तत उचनोचयोरन्तरस्य प्रहेऽनुपातः कार्यः । तदाया-उच्चनीचान्तरेण भगणार्द्धकलातुरथेन (१०८००') यदि पिठतायुषोऽर्धमपचीयते तदेष्टप्रहो-चान्तरेण किमिति लब्धं परमायुः प्रमाणाच्छोध्यमवशिष्टमिष्टप्रहस्य स्पष्टायुः (पिण्डायुर्नि-सर्गायुर्वा) भवेदिति ।

श्रय लग्नायुः । होरा = लग्नं, तु श्रंशप्रतिमं=यत्र तत्र राशौ यावन्तो नवांशा लग्नेन सुकाः तावन्ति वर्षाणि तयाऽनुपातागतमासायं च लग्नस्यायुर्धेयमिति । श्रत्रापरे केचिदा-चार्या राशितुल्यं लग्नस्यायुर्वेदन्ति । लग्नेन यावन्तो राशयो सुकास्तावन्त्येव वर्षाणीति । तयाऽऽह मणित्यः—

"लग्नराशिसमाश्चाब्दा मासाद्यमनुपाततः । लग्नायुर्दोयभिच्छन्ति होराशास्त्रविशारदाः" इति ।

श्रथ सिद्धस्याप्यायुपो हरणम् । वकं = भौमप्रहं हित्वा रिपुग्रहगतैः = रात्रुराशिस्थितैः प्रहैः स्वित्रभागः = सिद्धस्य निष्वायुपिक्षभागः ( दे ) हीयते । भौमः रात्रुग्रहगतोऽपि नापह-रतीति भावः । उक्तमिष-

"भूम्याः पुत्रं वर्जयित्वाऽरिभस्या हन्युः स्वात्स्वादायुषस्ते त्रिमागम्" इति वादरा-यखेन ।

तथा शुकार्कपुत्रौ प्रोजमत्य = शुकरानी वर्षियत्वा, स्योचिक्कत्रयुतिषु = स्येणोचिक्कत्ता कर्तिता युतियेषां तेष्वर्यादस्तमितेषु प्रहेषु दलमायुषोऽदं हीयते । अस्तक्षताविष शुकरानी स्वायुर्नोपहरतोऽन्येषामस्तंगतानां तु सिदस्य स्वायुषोऽदं सीयते ॥ ७ ॥

अष्टमरलोकेऽपि पूर्व (७) रलोकार्यसाहरयमवलोक्य पुनरुकतया न व्याख्यातिमिति ॥८॥ उच राशिमें प्रहोंकी जो पूर्णायु कही गई है उसकी आधी नीचमें प्राप्त होने पर नाश होती है याने जो प्रह नोचमें रहते हैं उनकी आयु आधी होती है। जैसे सूर्यकी आयु रा, १० में २० वर्ष, तथा हाति है उनकी आयु आधी होती है। उच्च और नीच के बीचमें प्रह हो तो अनुपातसे समझना। जैसे ६ राशिमें, याने १०८०० कलामें आधी आयु घरती है तो इस प्रह और उच्चके अन्तरमें क्या ? यहां दोनों और प्रह तथा उचकी दूरी जानकर अनुपात करे। उससे जो फल मिले उसे पूर्णायुमें घटावे वह उस प्रहकी स्पष्ट विण्डायु या निसर्यायु होती है। सङ्गलको खोड़कर शतुगृहमें प्राप्त प्रह अपने आयुका त्रिमाग है नाश करता है। सङ्गल शतुगृहमें रहनेपर भी पूर्णायु पाता है। ग्रुक और शनि के बिना सभी प्रह अस्त होनेपर अपनी आयुका आधा नाश करते हैं। ग्रुक और शनि अस्त होनेपर अपनी आयुका आधा नाश करते हैं। ग्रुक और शनि अस्त होनेपर अपनी स्वायुका आधा नाश करते हैं। ग्रुक और शनि

#### श्रथ व्ययादिहरणम्।

सर्वार्द्धत्रिचरणपञ्चषष्ठभागाः चीयन्ते व्ययभवनादसत्सु वामम् । सत्त्वर्धं इसति तथैकराशिगानामेकोंऽशं हरति बली तथाऽऽह् सत्यः ॥६॥ एकर्ज्ञीपगतानां यो भवति बलाधिको विशेषेण । ज्ञपयति यथोक्तमंशं स एव नान्योऽपि तत्रस्थः ॥ १०॥

असत्स = पापप्रहेषु, व्ययभवनात्=द्वादशमावात्, वामं=विपरीतं, व्यवस्थितेषु ( व्य-यभावभारभ्य सप्तमपर्यन्तमवस्थिताः पापप्रहाः स्युस्तदा ) स्वायुषः सर्वाद्वित्रवरणपञ्चषष्ट-भागाः क्षीयन्ते । यथा व्यये पापः सर्वमायुरपहरित । एकादशस्योऽद्वेमपहरित । दशमस्य-क्षिभागम् । नवमे चतुर्थाशम् । अष्टमे पञ्चमांशम् । सप्तमे षष्टभागमपहरित ॥ सत्स्वर्द्व-मिति । तेष्वेव शुभग्रहा विद्यमानास्तदर्द्वमर्थारपापेषु यन्मितमुक्तं तदर्द्वमपहरन्तीति । तद्यया व्यये शुभोऽद्वेमपहरित । एकादशे चतुर्थाशम् । दशमे पष्टांशम् । नवमेऽष्टमांशम् । अष्टमे दशमभागम् । सप्तमे द्वादशांशमपहरित । तथैवकराशिगानामुक्तस्थानेषु यदा द्वयादयो ग्रहा एकस्थानगता भवन्ति तदा तथां मध्ये बत्ती प्रह एक एव स्वीयं ययापिरतमंशं हरित नान्यो न्यूनवतः कश्चिदिति सत्याचार्यं आह । तथा च—

"एकक्षोंपगतानां यो भवति बलाधिको विशेषेण । क्षपयति यथोक्तमंशं स एव नान्योऽपि तत्रस्यः" ॥ इति ।

शत्र दरामरलोकः सत्याचार्यभाषितः पूर्वश्लोकार्यपोषक इति ॥ ९-१०॥ यदि पापग्रह वारहवें हो तो पुरी भागु घटती है। ग्यारहवें में भाषा भाग १० वें में वीसरा भाग, नववेंमें चौथाई, भाठवेंमें पंचमांत्र, सहममें छठा भाग घटता है। और ग्रुम ग्रह का भाषा घटेगा। यथा बारहवें में भाषा, ग्यारहवें में चौथाई, दशवेंमें छठा, नववेंमें भाठवां, भाठवेंमें दशवां, और सातवेंमें बारहवां भाग घटता है। यदि एक ही स्थान में दो तीन वा बहुत ग्रह हों तो सब ग्रहोंका भाग नहीं घटता है उनमें जो सबसे अधिक वळवान् हो उसीका एक भाग घटता है याने जिस भावमें पाप वा ग्रुममें जितना घटता है उतना वळवान् एकही ग्रहका घटेगा। यथिप चीण चन्द्रमा और पापग्रहसे युक्त हुष कर् है

परन्तु स्मरण रिवये कि यहां उनका पापवाळा कार्य नहीं है क्षर्यांच् <mark>जावा श्वाम घटेगा पूरा</mark> भाग नहीं घटेगा, ऐसा सत्याचार्यने कहा है ॥ ९–३० ॥

श्रथ फ्रोद्यहरणम्।

सार्द्धोदितोदितनवांशहतात्समस्ताद् भागोऽष्ट्रयुक्तशतसङ्ख्य उपैति नाशम् । कूरे विलग्नसहिते विधिना त्वनेन सौम्येक्ति दलमतः प्रलयं प्रयाति ॥ ११ ॥ लिप्तीभृतैर्लग्नभागैनिहन्यादायुर्दायं खेचराणां प्रयक्त्थम् ।

व्योमाकाशर्तिन्दुपत्तैर्भजेत्तत् स्वायुर्दायाच्छोध्यमब्दादि लब्धम् ॥ १२ ॥ एतत् कृरे लग्नके सौम्यदृष्टे तस्मिन्पापे तत्फलार्ढं विशोध्यम् । एतद्दायेनांशसञ्ज्ञे विषेयं पिएडायुर्वेत् कर्म नैसर्गिके च ॥ १३ ॥

इदानी लग्नस्ये पापप्रहे हरणमाह । क्रूरे = पापप्रहे विलग्नसहिते = लग्ने विद्यमाने सार्खेदितनवांशहतात्=ध्रघोंदितेन ( विदतानयनेन ) सहिताः उदिता ( अकाः ) ये नवांशास्ते सार्खेदितनवांशाः तैर्हतात्=गुणितात् समस्तात् प्रहस्य गणितागतायुर्मानात् । इदमुक्तं भवति । तत्काले लग्नेन यागन्तो भागा भुक्तास्तेषां कताः, शतहयेन भक्ताः सावय-वलमोदितनवांशा जायन्ते तैः पृथक् पृथक् प्रहस्य स्वं स्वं गणितागतमायुः सहुक्ता तिस्मन्त्रप्रभुत्तेन शतेन (१०८) भक्ते लञ्चमायुस्तत्तद्प्रहस्य नाशमुपति = क्षीयते । ध्रतस्तदायुर्गणितागतायुः पिण्डाच्छेशोध्य शेषं तत्तद्प्रहस्य स्पष्टमायुर्भवति । श्रय तिस्मन्नेन लगस्ये

पापे सौम्भेक्षिते = ग्रुअप्रहेणावलोकिते धनेन विधिना ( साद्धोदितोदितत्यादिना ) यदायुरा-

गच्छति श्रतोऽस्माइलमधेमेव प्रलयं=नारां प्रयाति न यावदागतिमिति । एवं छते प्रहाणा-मायुः शुद्धानि तदशावर्षाणि जायन्ते ।

श्रयमेवार्थः पुनक्च्यते । तिज्ञीभृतैरिति । त्यानभागः = त्यानस्य भुकांरौर्विप्तीभृतैः = कलीकृतैः खेचराणां प्रथक्स्थं स्वं स्वमायुद्दीयं निहन्यात्=गुणयेत् तिस्मन् व्योमाकाशार्तिनदुः पक्षैः २ १६०० भक्ते यद्बदादि = वर्षादि लब्धं तत् तद्प्रहस्य स्वायुद्दीयाद्रणितागताच्छोन्ध्यमेवं स्पष्टायुभीवत् । एतत्कर्भं त्यानगे कृरे सित कार्यम् । तिस्मन् पापे (त्यानस्थे) खौम्यव्छे तत्कतार्थं विशोध्यम् । श्रंशायुक्षि त्यानम् पापे सरयपि नायुषो हानिर्भवतीति भावः । पिण्वायुक्तं कर्म नैसर्गिके च विधेयम् । श्रंशायुक्षि व्यम् । यथा पिण्डायुक्तं कर्म नैसर्गिके च विधेयम् । यथा पिण्डायुक्तं कर्मं करतं तयैव निसर्गायुक्तं व कार्यमिति । एतद्विषये कर्याणवर्मां— "त्यानांशितिप्तिका हत्या प्रदोकं विह्वायुक्ता । भाज्या मण्डलितामिर्त्वव्यं वर्षादि शोधयेत् ॥

स्वायुषो लग्नगे कूरे, सौम्यदष्टे च तद्दलम्" इत्याह ।

अथात्रोपपत्तिकच्यते—होरा त्वंशप्रतिमिम्स्युक्त्या लमनवांशवशेन महायुषोऽपवय-दर्शनादर्थान्तमादौ पूर्णमायुर्लग्नान्ते प्रहायुषो द्वादशांशहानिदित्येकराशेर्नवनवांशैरज्ञपातः यदि नवभिनेवांशैः द्वादशांशतुल्या हानिस्तदा लग्नेष्टभुक्तांशैः केति १ आ र ल सु. न ह

श्रा॰ X त॰ सु॰ न॰ १०८ = इष्टहीनांशाः। .. उपपलम्।

श्रयात्र शां × त॰ भु॰ न॰ , स्वरूपे हरभाज्ययोः शतद्वपेन गुणितयोः लग्नभुक्तं-

नवांशानां कला जायन्ते ।

एकस्मिन्नवांशे २०० कला भवन्ति । तथा हरे २१६०० भवेत् ।

. স্থা॰ × ল॰ মু॰ ন॰ × २०० = স্থা॰ × ল॰ মু॰ ন॰ ক॰ । १॰ দ × २०० = २१६०० अतः लंग्नांशितिका हत्वा प्रत्येकं विह्गायुषा । भाज्या मण्डलनिप्ताभिरिति

कल्याणवर्मीकमप्युपपद्यते ॥ ११-१३ ॥

अव और संस्कार इसका इस प्रकार है कि-छप्तके जितने नवांश अक हुए हों वे उदित नवांशके नामसे कहे जाते हैं। जिस नवांशमें जन्म है वह जितना अक हुआ हो उसपरसे जैराशिक द्वारा जो फछ मिले उसको उदित नवांशमें जोड़नेसे साढ़ोंदित उदित नवांश होता है इसकी कछा करके छप्तमें यदि पापप्रह हैं तो हुए प्रहकी दशापिंडसे गुणनकर उसमें १०८ का भाग देनेसे जो छिंध मिले वह उस प्रहके वर्षांदिमें हीन करे यदि उस छप्तस्थित पापप्रहपर ग्रुमग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो उस छक्ष फछका आधा ही बटावे।

इस संस्कारमें ऐसा भी अर्थ कोई २ आचार्य करते हैं कि लप्नमें पापप्रह हों तो साद्धें-वित उदित नवांशसे सब प्रहोंके आयुयोगको गुणे किर उसमें १०८ का भाग देनेसे जो मिले उसे सम्पूर्ण पिंडमें घटावे यदि लप्नमें ग्रुभप्रह हो तो उस लक्कि फलका आधा घटाने से जो बचे वह समस्त प्रहोंकी दशा होतो है। बाद दशाको गणना से सब प्रहोंकी दशा

वर्षादि छेवे ॥ ११ ॥

लमके मुक्त अंशोंकी कला बनाकर उससे प्रहोंकी अपनी २ आयुको अलग २ गुण दे जीर २१६०० से भाग दे, जो लब्धि मिले उसे प्रहोंकी गणितागत आयुमें घटावे, शेष प्रह की स्पष्टायु होती है। परन्तु यह क्रिया यदि पापप्रह लग्नमें हो तभी करनी चाहिये। यदि उस लग्नस्थित पापप्रहके ऊपर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो ऊपर की क्रियासे जो वर्षादि लब्धि मिले उसका आधा हो प्रहोंकी आयुमें घटाना चाहिये। परन्तु यह प्रकार अंशायुमें नहीं होता। पिण्डायुकी तरह निसर्गायुकी भी प्रक्रिया करनी चाहिये॥ १२-१३॥

श्रथ लग्नायुःसाधनम्।

श्रायुस्तथैतेषु बलाट्यलग्ने विहाय राशीन् कृतिलिप्तिकेऽत्र । भक्ते द्विशत्या फलमन्दपूर्वं यस्याद्विलग्नायुषि तच्च योज्यम् ॥ १४॥ लग्नराशिसमाश्राब्दास्तन्मासाद्यनुपाततः । लग्नायुर्दायमिच्छन्ति होराशास्त्रविशारदाः॥ १४॥

श्राथाधुना लग्नायुः साध्यते । श्रायुस्तयेतेषु = यथा किल प्रद्दाणामायुः साध्यते तथा एतेषु पिण्डादिषु लग्नस्याप्यायुः साध्यमिति भावः । तत्र बलाव्यनग्ने स्वषङ्कलेन सहिते लग्ने लग्नस्य राशीन् विहाय भुक्तभागानां कृतिलिप्तिके = कलीकृतेऽत्र द्विशत्या भक्त श्रव्दपृष् वर्षायं फलं यत्स्यात् तच्च लग्नायुषि लग्नायुर्दाये योज्यं वाच्यमित्यर्थः । लगस्य पिण्डायायुर्मानं यथा प्रद्दाणामुक्तं तथा नोक्तम् "होरात्वंशप्रतिममपरे राशितुल्यं वद्नतीति" श्रवणात् । श्रत्र लग्नस्य भुक्तभागाः कलीकृताः शतद्वयेन विभक्ता नवांशा लभ्यन्तेऽतो लग्ने नवांशतुल्यमेवायुर्वर्षायमिति होरात्वंशप्रतिमं सङ्गच्छते । श्रयापरे राशितुल्यं वद्नतीति योत्यते । लग्नेन यावन्तो राशयो मेवादयो भुक्तास्तावन्ति वर्षाण, तथाऽनुपाततः स्तन्मासादिः लग्नायुर्दायो भवति । तत्र मासायर्थमनुपातो यथा ययष्टादशशतकलाभिद्वीदशमासास्तदा लग्नस्य भुक्तकलाभिः क इति लब्धं मासादि राशितुल्यवर्षे संयोज्य लग्ना-युर्होयम् । श्रयात्र केशवेन ।

"स्याख्निप्ताः खनखोद्धता विभतनोर्वषदि पैज्छ्यत्रिके लग्नागुर्निखलैस्तदंशकसमं कैश्विद्भतुल्यं स्मृतम् । यस्प्रेशोऽधिवलस्तदेव हि परैस्तेनाट्यमन्येर्यदं शायुर्वत् त्वय चांशतुल्यमखिलोक्तं प्राह्यमेवादिसम्''॥

इत्युक्तत्वास्त्रप्रांशतुल्यमेव लग्नस्यायुर्शासमिति ममापि मतम् ॥ १४-१५ ॥

इन पूर्वोक्त आयुर्दायों में छम यदि वर्छी हो ('होरा स्वामिगुक्जवीशितयुता' इस छक्ष-णसे सिंदत हो ) तो छम की राशि को छोक्कर अक्त अंशों की कछा करले उसमें २०० से भाग देनेसे जो वर्षादि छिंघ मिले वही छमायु होती है। किसी २ का मत है कि छममें जितनी राशियां अक्त हों उतने ही वर्ष तथा अक्तांश परसे त्रैराशिकके द्वारा थाने १८०० कछामें १२ महीने तो अक्तकछामें क्या ? इस प्रकार जितने महीने मिले, सब वर्षादि छमायु होती है। परन्तु यहां पूर्व मतमें ही बहुतों की सम्मति है। (सु शाः कार)॥ १४–११॥ अथ्य यहविचहरणम् ।

क्रूरोदयास्तरिपुनीचखगीपगानां रि:फायमाननवरन्ध्रकलत्रगानाम् । कृत्वा यथाहरणषट्कमिनादिकानां लग्नायुपा सह युते यदि तुल्यमायुः ॥ १६ ॥

श्रधुना षड्विधमायुषो हरणमुच्यते (१)कूरोदयहरणम् (सार्द्धोदितोदितत्यायुक्तम्) (२) श्रस्तन्नतहरणम् (श्रस्तं थाता सर्व एवार्द्धत्यायुक्तम्)। (३) रिपुचेत्रहरणम् (क्षोणी-पुत्रं वर्जियत्वेत्यायुक्तम्)। (४) नीचगतहरणम् (नीचेऽतोर्द्धीमत्युक्तम्)। (५) खगो-पगानां हरणम् (एकक्षोपगतानामित्युक्तम्), (६) रिःफायमाननवरन्ध्रकलत्रगानां = १२, १९, ९०, ९, ८, ७ भावगतानां हरणम् (व्ययादिहरणम्) इत्येत्ययोदिष्टं हरणषट्क-मिनादिकानां = स्योदिग्रहाणां इत्या हरणावशेषाणां ग्रहायुषां लग्नायुषा सह लग्नायुद्धियत-हिते युते = योगे तत्तुल्यमायुर्भवित तल्लक्षणजातपुरुषस्येति। हरणरहितं सप्तग्रहाणामायुः (स्पष्टायुः) लग्नायुक्षेत्यप्टायुषां योगनुल्यं पुरुषायुरिति फलितार्थः ॥ १६ ॥

(१) लग्नमें पापप्रहके रहनेमें, (२) अस्त होनेमें, (३) शत्रुराशिमें, (४) नीच में, (५) अहाँ के योगमें, और (६) स्वयादि (१२११११०१९८७) आवर्में जो हरण कहे गये हैं सब करके स्वादि प्रहोंके सहित लग्न की आयुर्धायोंके योगके समान यनुष्यकी स्पष्टायु होती है। तारपर्य है कि हरणके अतिरिक्त स्वादि ग्रहोंकी शेष आयुर्धायोंके योगमें लग्नकी आयु भी जोड़नी चाहिये। योगनुरुय मनुष्यकी आयु होती है। (सु. शा. कार)॥ १६॥

अथ अंशकायुः।

स्त्रमतेन किलाह जीवशर्मा ब्रह्दायं परमायुषः स्त्रराशम् ।
प्रहमुक्तनवांशराशितुल्यं बहुसाम्यं समुपैति सत्यवाक्यम् ॥ १७ ॥
सत्योकते प्रहमिष्टं लिप्तीकृत्वा शतद्वयेनाप्तम् ।
मण्डलभागिवशुद्धेऽच्दाः स्युः शेपात्तु मासाद्याः ॥ १८ ॥
स्त्रतुक्तवक्रोपगतैक्तिसंगुणो द्विरुक्तमस्त्रांशकभित्रभागगैः ।
इयान् विशेपस्तु भदन्तभाषिते समानमन्यत् प्रथमेऽप्युदीरितम् ॥ १६ ॥
किन्त्वत्र मांशप्रतिमं ददाति वीर्यान्विता राशिसमं च होरा ।
कर्रोदये योऽपचयः स नात्र कार्यं च नाच्दैः प्रथमोपिदृष्टेः ॥ २० ॥
सत्योपदेशो वरमत्र किन्तु कुर्वन्त्ययोग्यं बहुवर्गणाभिः ।
आचार्यकं त्वत्र बहुष्नतायामेकं तु यद् भूरि तदेव कार्यम् ॥ २१ ॥
प्रथाधना जीवशम-सत्यावार्ययोर्मतेनायुः प्रमाणे उच्येते । तत्र सत्यावार्यस्यांशायुरे-

त्रथाधुना जावशम-सत्याचाययोमतेनायुः प्रमाणे उच्येत । तत्र सत्याचायस्यायायुरेवाभिमतम् । त्र्रंशायुर्नीमांशवशात्साधितमायुः । श्रह्मिन्नायुषि राशेः प्रयोजनं न भवति ।
परमायुषः = पद्यदिनोत्तरस्य विशाधिकशताब्दस्य स्वराशं = सप्तमाशं १०।१।२२।६।३४।
वर्षादि प्रहृदायं = प्रश्येकस्य प्रहृस्य तुल्यमायुः जीत्रशर्मा नामाचार्यः स्वमतेन किलाह ।
परमुखस्थानामिति । नीचस्थानां तथैवार्द्धं क्षीयते । तथोक्तं जीवशर्मणा—

सप्तदशैको द्वियमौ वसवो वेदाग्नयो प्रहेन्द्राणाम् । वर्षाष्युच्चस्थानां नीचस्थानामतोऽद्धं स्यात् ॥ मध्येऽनुपाततः स्यादानयनं शेषमत्र विकश्चित् । पिण्डायुष इव कार्यं तत्सर्वं गणिततत्त्वज्ञेः ॥ इति ॥

श्रतोऽनेन जीवशर्मणा आयुः स्पष्टीकरणादि सर्वं कर्म तुरुयमेवाकारि केवलं वर्षपाठे विशेषः । परमिस्मलायुषि न कस्याप्यभिमतम् । इति । अय सत्याचार्यमतमुच्यते । अहभुक्तनवांशराशितुरुयं यत्र तत्र राशौ प्रहो यस्मिन्नवांशे भवेत्तनवांशराशिसङ्क्षयातुरुयानि वर्षाणि तस्य प्रहस्यायुर्भवति । यथा कुत्रापि राशौ प्रहो सिंहनवांशे तदा ५ वर्षाणि, मकरनवांशे ९० वर्षाण्येनं सर्वत्र होयम् । एतत् सत्याचार्यस्य वाक्यं बहुसाम्यं = बहुनामाचार्याणां वाक्येन साहर्यमुपैति । यथा वचनम्—

"आयूंषि राश्यशकचारयोगात्" इति यवनेश्वरस्य ।

सत्यवाक्यं बहुसाम्यमुपैतोत्यनेन वराहस्यापि सत्यमतमेत्रामिमतमिति । श्रत्र बादरा-यणोऽपि---

> "राश्यंशकला गुणिता द्वादशनविभः प्रहस्य भगग्रीम्यः । द्वादशहृताऽवशेषेऽब्दमासदिननाडिकाः क्रमशः" इत्याह ॥

यय वराहेण सत्याचार्यमतायुःसाधनं क्रियते । सत्योक्ते = सत्याचार्योक्तायुःकरणे (अह्भुक्तनवांशराशितुरुयमित्यत्र ) इष्टं महं लिप्तीकृत्वा = कलामयं कृत्वा तिस्मन् शतद्व-येन भक्ते, यदवाप्तं, तिस्मन्द्वादशाधिक्ये, मण्डलभागविशुद्धे = द्वादशतष्टे, शेषमञ्दाः = व-पाणि भवन्ति । श्रंशायुः द्वादशवर्षाधिकं न भवतीति भावः । तथा शेषान्मासाद्याः । द्विशत-भक्तेन यच्छेषं तिस्मन्द्वादशगुणिते तेनैव (२००) हरेण भक्ते लब्धं मासाः । एवं मासशेषं त्रिशद्गुणितं हारहतं दिनानि भवन्ति । दिनशेषं षष्टिगुणितं हारहतं दण्डा इति ।

यया तत्काले प्रहः = २१४।१०।०। श्रह्य कलाः = ३९१०। शतद्वयेन भक्ताः । ३९ १० ÷ २०० = १९, शेषं ११० श्रत्र १६ इदं द्वादशाधिकमतो द्वादशतष्टमवशेषं = ७। श्रतः ७ वर्षाण । पूर्वशेषम् ११० द्वादशगुणितं ११० × १२ = १३२० । हारहतम् १३-२० ÷ २०० = ६ मासाः, शेषम् १२० त्रिशद्गुणितम् १२० × ३० = ३६००। हारहतं ३६०० ÷ २०० = १८ दिनानि । एवं जातमायुर्वर्षाद् ७।६।१८।०।

श्रथास्मिन्सत्याचार्यमतायुर्वाये विशेषमाह—स्वतुष्ठेति । ये श्रदाः स्वकीये तुष्ठे = उच्चे स्थिताः वक्षोपगताः=वक्षगतिका वा भवन्ति तैर्दत्तायुश्चिसकुणं कार्यं गणितागतस्य त्रिग्रणित-मायुर्भवित वक्षोपगतानामित्यर्थः । उत्तमस्वांशकमित्रभागगैः = ये प्रद्दाः स्वकीये वर्गोत्तमे, नवांशो, गृहे, द्रेष्कार्यो वा भवन्ति तैर्यद्त्तमायुस्तद्द्रिगुणं कार्यम् । उत्तमस्वांशकमित्रभागग्गानां द्विगुणमायुर्भविति भावः । भदत्तभाषिते = सत्याचार्योदिते श्रायुद्धिये इयान् स्वतु-प्रवक्षोपगतानां त्रिगुणमुत्तमस्वांशकमित्रभागगतां द्विगुणमायुर्देतावात् विशेषः । नान्येन केनचिदित्युक्तमिति भावः । श्रन्यत्सकर्तः=नीचेऽद्धं शत्रुचेत्रे व्यंशमस्तक्षतस्यार्द्धमित्यादि पातनार्थं प्रथमे=पूर्वाचार्यमते यथोकं तत्समानमेव सत्यमतेऽपि विश्वेयमिति ॥

श्रथ सत्यमते लग्नायुषि विशेषमाह—किन्त्वत्रेति । श्रत्र सत्यमतायुर्द्दिये लग्नं भाशप्रतिमं = भस्य राशेरंशस्य = नवांशस्य तुरूयमायुर्ददाति । लग्ने यस्य राशेर्नवांशो भवति तद्राशिसंख्यातुरूयवर्षमिति । यथा मेषनवांशे वर्षमेकम् । वृषनवांशे वर्षद्वयमेवं यथा-वृद्धपा मीननवांशे द्वादश वर्षाणि । मासायनुपाततो यथा सत्योक्ते प्रदिमिष्टमित्यादिना व्यायुरानीयते तथा कर्त्तम्यम् । यदि होरा = लग्नं वीर्यान्विता = होरा स्वामिगुरूक्वीक्षित युता' इति लक्षणलक्षिता भवेत् तदा राशिसमं = लग्नेन यावन्तो राशयो मेषादयो भुकास्ता-वन्ति वर्षाण्यायुर्दाये ददाति । तत्रापि मासायं भुकांशवशाज्ज्ञेयम् । तयोकं वादरायग्रेन—

होरादायोऽप्येवं बलयुक्तान्यानि राशितुल्यानि । वर्षाणि सम्प्रयच्छत्यनुपाताचांशकादि फलम् ॥ इति ।

श्रत्र = सत्यमतांशायुद्दीये कूरोद्ये सार्द्धोदितोदितेस्यादिना यः श्रपचयः पूर्वाचार्यमतेन क्रियते स न कार्यः । तथा प्रथमोपिदष्टैः 'नवेन्द्वो बाणयमा' इत्यादि पूर्वोक्तरेरुदैरेवं 'प्रहृदायं परमायुषः स्वरांशमिति' च तैरायुषः स्पष्टीकरणं न कर्त्तव्यमिति ॥

अथात्रायुर्विषये सत्यमताङ्गीकरणमाह्—सत्येति । श्रत्राह्मिन्नायुःसाधनेऽन्या-चार्यापेक्षया सत्योपदेशो वरं = समीचीन इति । किन्तु वरमिष सत्यमतं बहुवर्गणाक्षिः = स्वतुङ्गवक्रोपगतैक्षिसञ्जूणामित्यादिक्षिरनेकगुणनाभिरयोग्यङ्कर्षन्ति=विनाशयन्ति । यथा कश्चि-द्वहः स्वीय एव षड्वर्गादौ भवेत्तदा तस्य स्वयृह्गतत्वात् दायुर्द्विगुणं कुर्वन्ति । तस्यैव स्वद्रे-ष्काखे गतत्वात्पुनर्द्विगुणमेवं तस्यैव स्वोच्चेगतत्वात् त्रिगुणमेवं पुनः पुनर्गुणनाभिरनवस्था भवति । तथा हि—

> वर्गोत्तमे स्वरांशौ देष्काखे स्वे नदांशके द्विगुणम् । वकोच्चगते त्रिगुणं द्विगुणं कार्यं यथासङ्घयम् ॥

इत्येवं बहुवर्गणाभिः सत्यमतमयोग्यं कुर्वन्ति । त्रात एवं बहुव्रतायां = पुनः पुनर्गुणनायां यदेकं भूरि = बहुतरं तदेव कार्यम् । पुनः पुनः द्विगुग्धे सकृदेव द्विगुणम् । यत्र द्विगुणस्वं त्रिगुणत्वं च प्राप्तं तत्र सकृत्रिगुणम् । पुनः पुनस्तेगुण्ये सकृदेव त्रिगुणमिति । एतद्वाचार्यकः माचार्याभिमतमिति । तथाऽऽहाचार्यः स्वरूपजातके वराहः—

वर्गोत्तमे इकार्षे स्वनवांशके सकृद् द्विगुणम् । वकोचयोक्षिगुणितं द्वित्रिगुणत्वे सकृत् त्रिगुणम् ॥ इति ॥

अत्र यया बहुव्रतायामेकैव महती गुणना क्रियते तथैव बहुवारं हानिष्वपि प्राप्तास्वेकवा-रमेवापहानिः प्रकर्तव्या । तथा च भगवान् गागिः—

ं ततोऽन्यासु बहुष्विष । प्राप्तास्वेकेव कर्त्तव्या या स्थातासु महत्तरा । ततोऽपि गुणना कार्याऽप्येकेव महती सकृत् ॥ इत्याह ॥ १९–२१ ॥

इस अध्यायके तीसरे रहोकमें सूर्यकी १९ वर्ष, चन्द्रमा की २५ वर्ष इस्यादि क्रमसे प्रहायु कही है। परन्तु जीवशर्माजीका मत है कि मनुष्यिके परमायु का प्रमाण १२० वर्ष ५ दिन हैं, और सूर्यादि सात ग्रह हैं इन सबकी बराबर आयु उद्यमें १७ वर्ष, १ मास, १२ दिन, ८ घटी, ३४ पछ, १७ विपछ हैं और नीचमें इसका आधा वर्षादि ८।६।२६।४।१७। है, वीचमें अनुपातसे कहा है। और कर्म चक्र पातादि पहले ही के प्रकार कहा है। इस बात को केवछ जीव शर्माने अपनी युक्तिसे कहा है। इसमें किसी की सम्मति नहीं है। यबनेश्वर सस्याचार्यादिके मतानुसार वराहमिहिश्ने जो प्रमाण कहा है।वही ठीक है।

किसी भी राशिमें ग्रह जिस राशिके नवांशमें हों उसके बरावर वर्ष ग्रहायु जाने। जैसे जहाँ तहाँ मेपके नवांशमें होने से १ वर्ष, वृष नवांशमें २ वर्ष, यों वृद्धि क्रमसे भीनके नवांशमें १२ वर्ष ग्रहायु होती है। यह सत्याचार्यका मत अधिक आचार्यों के मतसे सहमत है। सं० टी० देखिये॥ १७॥

सत्याचार्यके मतसे आयुका निर्णय इस प्रकारसे है कि स्पष्ट प्रहके राश्यादिकी कला-पिंड बनाकर उसमें २०० का भाग देनेसे जो छिक्ष मिले उसको वर्ष जाने यदि छिक्ष १२ से अधिक होतो उसमें १२ का भाग देनेसे शेप वर्ष जाने । दो सौ का भाग देनेके बाद जो शेप बचा है उसको १२ से गुणाकर दो सौका भाग देने पर छब्ध मास होते हैं शेप को ६० से गुणाकर दो सीका भाग देनेसे उठ्य दिन होते हैं । शेष को ६० से गुणाकर दो सीका भाग देने से उठ्य घटी होती है, शेष को ६० से गुणा कर २०० का भाग देने से उठ्य पठ होते हैं ॥

उदाहरण संस्कृत टीका में देखिये। ( सु॰ शा॰ कार )॥ १८॥

इसकी उपपत्ति यह है कि-'प्रह्युक्तनवांशराशितुल्यम्' के अनुसार प्रह जिसके नवांश-पर हों उतने वर्ष होते हैं । इसिंख्ये प्रह्युक्तराशियों तथा अंशादिकों की कलामें २०० का आग देनेसे लब्धि नवांशा होते हैं।

ं १ नवांशामें २०० कछायें होती हैं।

यहां राश्विसञ्ज्ञया १२ ही होनेके कारण १२ से अधिक नवांश्वसंख्या (वर्ष) होने पर १२ से भाग देना उचित है।

शेष परसे २०० कलामें यदि १ वर्ष (१२ महीने) तो शेषकलामें क्या १२×शे इस

अनुपातसे मासादि आते हैं। (सु. शा. कार )॥ १८॥

सत्याचार्यके मतमें इतना विशेष है कि जो प्रह अपनी उच्च राशिमें है, अथवा वकी है उसकी आयु वर्षाद जो मिले उसको तिगुना करे, और जो ग्रह वर्गोत्तम नवांश वा स्वनवांश या अपने देष्काणमें हो वा अपनी राशिमें हो उसको द्विगुणा करे और सब कर्म पूर्वोक्त प्रकारसे करे। जो ग्रह शत्रु राशिमें है उसका तीसरा भाग घटता है और शुक्र, शनि के विना अस्तंगत ग्रहका आधा घटता है तथा "सर्वार्धेति" इस रलोक के अनुसार चक्न पात करे॥ १९॥

यहां सत्याचार्यके मतमें छम्न भुक्तनवांशके बराबर आयु देता है । यदि छम्न बछवान् (स्वामिगुरुज़वीचितयुता) हो तो भुक्त राशिके तुस्य वर्ष आयु देता है । सत्याचार्यके मतमें कृरोदय (सार्होदितोदितोक्त) प्रकारसे जो हरण करते हैं वह नहीं करना चाहिये। तथा पूर्वोक्त पिण्डायु तथा निसर्गायु इत्यादि परसे आयुकी स्पष्टी क्रिया नहीं करनी चाहिये॥

सथ आदिके तथा जीवशमांके मतसे सत्याचार्य का मत श्रेष्ठ है । परन्तु शंका यह है कि कोई प्रह स्वगृहमें है तो द्विगुण हुआ, वही स्वनवांशमें है तो फिर द्विगुण हुआ, फिर स्वदेष्काणमें होनेसे फिर द्विगुण, और वर्गोजमांशमें होनेसे फिर द्विगुण वही यह वकी हो तो त्रिगुण और उत्तराशिमें हो तो पुनः त्रिगुण इस प्रकार इसकी अनवस्था होती है । इस श्राह्मकी निवृत्ति इस श्लोकके उत्तराधिमें है कि बहुत वार द्विगुण की प्राप्ति हो तो भी एक ही बार द्विगुण करे । बहुत वार त्रिगुणकी प्राप्ति हो तो भी एक वार त्रिगुण करे, और जहां द्विगुण त्रिगुण होगों की प्राप्ति हो वहां एक वार त्रिगुण करे । घटनेके कममें भी बहुतकी प्राप्तिमें एकही वार घटेगा ( चक्रं पात भिन्न है वह सबका होता है ) अर्थात् दो भाग तीन आग घटनेमें हो भाग ही घटेगा । जहां किसी प्रकारसे घटता है और किसी प्रकारसे बढ़ता है वहां पहले घटनेका सुख्य भाग घटा करके तब वृद्धिके सुख्यभागसे वृद्धिकरे । घटानेमें पहले चक्रपातसे हानि करले पश्चात् और क्रमसे घटावे इसके बाद वृद्धि करे । यह अंशायुक्ता है । आचार्यने पिंडायु निसर्गायुको छोड़कर अंशायुको ही प्रमाणित माना है । औरोंके यतमें लक्षक अधिक वल होनेसे अंशायु, सूर्य अधिक वली हो तो पिण्डायु और चन्द्रमा विशेष बल्वान् हो तो निसर्गायु होती है ॥ २१ ॥

अथ रश्मिजायुः।

दशगोशरवाणाद्रिवसुसायकररमयः । दिननायकसुख्येषु निजतुङ्गगतेषु च ॥२२॥ स्वोच्चोनसिष्टखचरं यदि षड्गृहोनं चक्राद्विशोध्य कृतलिप्तकमंशुमानैः ॥ हत्वा सचक्रकलिकाहृतसब्दपूर्वं रव्यादिरश्मिजनितायुरिति ब्रुवन्ति ॥ २३ ॥ इदानीं ब्रह्मणं रश्म्यानयनसुच्यते । निजतुङ्गगतेषु दिननायकसुख्येषु = सूर्योदिष्रहेषु

दशादिसङ्घयका ररमयः सन्ति । स्थैस्य दश । चन्द्रस्य गावः = नव । भौमस्य शराः पच । बुधस्य वाणाः = पच । गुरोरद्रयः = सप्त । गुकस्य वसवः=श्रष्टो । ग्रनेः सायकाः= पचरसमयो होयाः । नीचगता प्रहा रियमरिहताः, नीचाद्श्रष्टा प्रहा श्रिक्षसुखरस्यः, उचा दृश्रष्टाः पराक्षुखा उच्यन्ते । तयोक्तं सारावस्याम्—

"स्वोचस्ये दश स्यें, नव चन्द्रे, पद्य भूमितनये च ।
पद्येन्द्रजे, स्ररेण्ये सप्ताधी भागवे, शनी पद्य ॥
एवं महेन्द्रशास्त्रे मणिरयमयवादरायणप्रोक्ते ।
सप्त प्रत्येकस्या निर्दिधा रयमयो प्रहेन्द्राणाम् ॥
सर्वे प्रमाणमेते सुनिवचनात् किन्तु सप्तसङ्ख्येव ।
बहुवाक्यादस्माकं नीचगतः स्याद्विगतरिष्मः ॥
श्रामसुखरिष्मर्मीचाद् भ्रष्टः, स्वोष्णात्पराष्ट्रसुखो हेयः" इति ॥

अथोचनीचयोर्मध्ये प्रहस्य रश्म्यानयनम् । इष्टखचरं स्वकीयोचनोनं कृत्वा यदि यह्यहोनोऽर्याद्राशिषट्कादृनो भवेत्तदा तं चकात् (१२) विशोध्य कृतिलक्षकं = कलीकृतं तं स्वकीयेरंशुमानैठ्खपठितरश्मिप्रमाणैः इत्वा = सङ्घ्य भचककिलकाभिः २१६००' हृदं = भक्तं लब्धमब्दपूर्वं = वर्षायं रब्यादीनां रश्मिजनितमायुर्भवित, इति विज्ञा व्रुवन्ति । प्रत्र प्रकृतप्रम्थकृता पिण्डायायुर्वेदुर्खपते प्रहे पूर्णा रश्मिस्तथा नीचे तद्धभुररीकृत्य नीचोच्चन्तरे धह्राशिमिते रश्मेरर्द्धमवशिष्यते तदेष्टप्रहोचान्तरे किमित्यनुपातागतं फलं पठित-पूर्णरश्मिमानाच्छंशोध्येष्टरश्मिसाधनं कृतम् । र.— र् × र्थं = र × १२-र × र्थं = १२

परम सारावलीकारेण नीचगते ब्रहे शून्या रश्मिरभिहिता-'नीचगतः स्याद्विगतरिष्मः' इति । तथा तेनैवेष्टस्थाने रश्मिसाधनपग्रमुक्तम्—

"नीचविहीनः शोध्यश्रकात्पड्भवनतो यदाभ्यधिकः । आत्मीयरश्मिगुणितात्पड्भक्ताद्रश्मयस्तस्मात्" । इति ।

एतन्मते उच्चे पूर्णरश्मिस्तत उभयदिशि क्षीणत्वमुपगता नीचे शून्यत्वमुपयाति । नीचे रशम्यभाव उच्चे परमरशिमरिति षड्राशिमिते प्रहृनीचान्तरे पूर्णा रश्मिस्तदाऽभीष्टप्रहृनीचान्तरे किमित्यनुपातेन रश्म्यानयनमुपपद्यते । तत्र षड्भाधिके ( उच्चाद्ये ) प्रहृनीचान्तरे चक्राच्छ्रदं कार्यमुच्चादुभयत्र रश्मेस्तुल्यमेवापचयत्वादिति ॥ २२-२३ ॥

सूर्यादि ग्रहोंके अपनी उच राशिमें होनेसे दश आदि ररिमजायु हैं । सूर्य की १०, चन्द्र की ९, मंगळ की ५, बुधकी ५, बृहस्पतिकी ७, ब्रुककी ८ और शनिकी ५

रश्मिजाय हैं॥ २२॥

इष्ट ग्रहमें उसके उच को हीन करे, यदि उचीन ग्रह ६ राशि से जन हो तो चक्र (१२) में घटाकर कछा बनाकर रिश्म मानसे गुणाकर भचक (२१६००) का साग देने से वर्षादि होते हैं। यह आचार्य छोग सूर्यादि के रिश्मजायु कहते हैं। यहां विशेष संस्कृत टीकामें देखिये॥ २३॥

## श्रथ रश्मेर्हरणम्।

स्वराशितुङ्गातिसुहृत्गृहस्थे वक्रोपगे तद्द्रिगुणीकृतांग्रः । वक्रावसानेऽष्ट्रमभागवर्ज्यो सपत्नगे द्वादशभागहानिः ॥ २४ ॥ अस्तङ्गतेषु युचरेषु चार्डं हित्वा शनि दानवपूजितं च । तद्रश्मियोगे प्रहदत्तमायुर्महेन्द्रशास्त्रोदितमाहुरार्याः ॥ २४ ॥

स्वराशौ, स्वोच्चे, श्रातिभित्रस्य गृहे, वक्रत्वे च स्थिते प्रहे गणितागता ररमयो द्विगु-णिता भवन्ति । वकावसानेऽष्टमभागवर्ज्या श्रष्टमांशेन रहिता ररमयो भवन्ति । सपत्नगे = शत्रुराशौ द्वादशभागहानिः कार्यो । शनिं, दानवपूजितं=ग्रुकं, च हित्वा श्रस्तक्रतेषु ग्रुचरेषु चार्दं हसति । शनिशुक्रयोरस्तक्रतयोरिप न हानिर्भवति । तथोक्तं—

मित्रद्वादशभागे द्विगुणास्त्रिगुणाः स्वकं च दीधितयः । वक्रे पुनस्तयोच्चे स्वराशिगे तद्भवत्येव ॥ द्विगुणाः स्युर्दीधितयो वक्रस्येऽप्येवमेव स्युः । वैरिद्वादशभागे नीचे च भवन्ति षोडशांशोनाः ॥ श्रस्तं गतो विरश्मिः शनिसितवज्ये प्रहो होयः ॥ इति सारावल्याम् ।

श्चनेन विधिना लब्धा ये प्रहाणां रश्मयस्तेषां योगे प्रहदत्तं रश्मिजमायुः (रश्मियोगतु-श्यवर्षकमायुः ) महेन्द्रशास्त्रोदितं=महेन्द्रनामाचार्यकथितमार्या श्चाहुः । तत्र रश्मियोगसङ्-स्थाफतानि सारावस्यां ३६ श्रभ्याये द्रष्टस्थानि । बाहुस्यभयादत्र नाष्ट्रितानि ॥ २४-२५ ॥

यदि प्रह अपनी राशिमें, उच्चमें, अतिसुहत्के गृहमें, वक्रमें गणितागत रिम दूनी करे। वक्रके अवसानमें अष्टमांश हीन करे। शत्रु स्थानमें हो तो १२ वां भाग घटावे। शनि और गुक्को छोन्कर अस्त प्रह हो तो आधा त्याग दे। सब रिमयोंके योगतुल्य प्रहोंके रिमयांके दोगतुल्य प्रहोंके रिमयांके योगतुल्य प्रहोंके रिमयांके योगतुल्य प्रहोंके रिमयांके स्थान है। सुध महिन्द्रशास्त्रका कहा हुआ श्रेष्ठ विद्वान् कहे हैं॥ २४-२४॥

### श्रथ चकायुः।

रञ्यादिसप्तप्रहतारकांशभुक्तावशेषाब्दसमूहमायुः । सञ्यापसञ्योपगवाक्यजं वा वदन्ति चक्रायुरिनादिकानाम् ॥ २६॥

अधुना चकायुरुच्यते-रञ्यादीति । चकायुषो विशेषविवरणं १० अध्याये द्रष्टव्यम् । इह दिउदर्शनमात्रमेव कियते । रज्यादिसप्तप्रहैस्तारकांशानां युक्तवशेषा ये तैः साधितमञ्दसमूहं वर्षसङ्कलमायुः । अत्रेदसुक्तं भवति । सूर्यादिसप्तप्रहैः पृथक् पृथग् युक्तस्य नक्षत्रस्य ये भागा अविशिष्टास्तेभ्योऽनुपातेनोविरितान्यायुर्वपाणि समानीय तेषां योगधकायुर्भवित । तत्रानुपातः यदि नअत्रवानैः ( भभोगैः ) पठितमायुरुतदा भोग्यघटीभिः किमिति सर्वेषामायुः पृथक् पृथक् भवति । तत्र १० अध्याये पठितायूषि—"भूतेकविराद्रिरयो नवदिक्षोडशाव्धयः सूर्याः दीनां कमाद्वाः" इति । एतदेवायुः सन्यापसन्योपगवान्यजं ( वद्ध्यमाणम् ) इनादिकानां प्रहाणां चकायुरायां वदनित ॥ २६ ॥

सूर्यादि सप्तप्रहका तारकांशअक्तसे अविशष्ट वर्षोंका जो समृह वही आयु है, वा सूर्या-दि की आयु सञ्यापसञ्चसे जो प्राप्त हो वही चक्रायु है ऐसा विद्वान् छोग कहते हैं ॥२६॥

श्रथ दशायुः।

श्चादित्यसुख्यनवखेचरयोगतारासुक्तावशिष्टघिटकाजनिवत्सराद्यम् । आयुद्शाजनितसष्टकवर्गजातं यत्प्रोक्तमेव सकतं प्रवदन्ति तब्ज्ञाः ॥ २७॥ एतेन दशायुक्च्यते । दशायुषो विवरणं १८ श्रध्याये द्रष्टन्यम् । इह किषिषुच्यते । श्चादित्यसुख्यनवखेवराणां=सूर्यादिनवप्रहाणां योगतारासुक्तावशिष्टघटिकाजनिवत्सरायम् । एतदुक्तं भवति । सूर्यादयो नवप्रहाः पृथक् पृथक् येषु नक्षत्रेषु भवेयुस्तेषां भोग्यघटीभ्योऽ-तुपातवशाब्वायमानं वर्षायं यक्ततेषां दशाबनितमायुः (दशायुः)स्यात् । श्वय श्रष्टकवर्गकातं यदायुः प्रोक्तं तत्सकलमेवायुः तज्ज्ञा श्रायुर्विषयक्षाः प्रवदन्ति । नाष्टकवर्गायुषि श्रुक्तभोष्या- नयनं कर्त्तन्यभिति आवः । अय पराशराधैर्दशायुरेव नक्षत्रायुरपरनाम्ना व्यवहियते । तत्र कृतिकादिनवनक्षत्राणां प्रथमावृत्तौ, उत्तरफल्गुनी प्रमृतिनवनक्षत्राणां द्वितीये पर्यये, उत्तरा-षादादिनक्षत्रनवकानां तृतीये पर्थये सूर्यादयो नव प्रहाः स्वाभिनो अवन्ति । कृत्तिकायां जन्म चेत् तदा सूर्यस्य दशा । रोहिण्यां चन्द्रस्यवं क्रमेण । ते च क्रमिका प्रहास्तया तैषां वर्षप्रमाणानि च पराशरोजानि—

रषीन्द्वाराहिजीवार्किञ्जधकेतुसिताः कमात् । श्राग्नेयाद्भगग्रोशाः स्युः स्वामिनो वत्सराः क्रमात्॥ पदाशाः सप्त धतयो नृपा एकोनविंशतिः । शत्यष्टिः सप्त च नखा उच्चे नीचेऽर्धमुच्यते ॥

स्०=६। चं०=१०। मं० = ७। रा० = १८। द्यू० = १६। श०=१९। द्यु० = १७। के०=७। शु० = २०। एतान्युच्चे। एवम् ३।४।३ई।९।८।९ई।=ई।३ई।१० क्रमे-जैतानि नीचनक्षत्रेवर्षायुः॥ २७॥

सूर्योदि नव प्रहोंकी जो योग तारा उसके ओगनेसे बची हुई जो घटिकादि वह दशायु है अष्टकवर्गसे उत्पन्न आयु जो होती है वह पूरी आयु विद्वान् छोग कहते हैं ॥ २० ॥ प्राथ आयुर्प्रहणम् ।

विलग्नपे बलोपेते शुभद्दष्टेंऽशसम्भवम् ।
रवी पिरडोद्भवं कुर्याच्चन्द्रे नैसर्गिकं कमात् ॥ २८ ॥
उचक्कते रवी चान्ये बलिष्ठाः केन्द्रकोणगाः ।
सर्वेषु स्वोच्चभावेषु बलिष्ठे शशहंसके ॥ २६ ॥
एवं चिरायुषां योगेष्यन्येषु गणितेषु च ।
चान्द्रयोगेषु तुर्ये तु चन्द्रे च बलसंयुते ॥ ३० ॥
महापुरुषयोगेषु वीर्योत्कटयुतेषु च ।
राजयोगेषु सर्वेषु पैरड्यमाह पराशरः ॥ ३१ ॥

लग्ने गुरी कर्मगते च भानी चन्द्रे सुखे वाऽस्तगते बलाढ्ये । केन्द्रिकोणोपचये च सीम्ये पापेष्वयापोक्तिमगेषु पैरुड्यम् ॥३२॥ पैरुड्यं भानी निसर्गप्रभवसुद्धपती रिश्मजं सोमपुत्रे भौमे भिन्नाष्ट्रवर्गोदितमसुरगुरी कालचकोद्भवायुः । देवाचार्ये दशायुर्दिनकरतनये सामुदायं बलिष्ठे लग्ने यद्यंशकायुर्भवति बलयुते चाहुराचार्यसुख्याः ॥ ३३ ॥

इदानीं पूर्लेक्तानामायुषां कतमं प्राह्ममित्युच्यते—विलग्नप इति । विलग्नपे = जन्मर जग्नपतौ वलोपेते = स्ववर्गादिगते शुभग्रद्दावलोकिते चांशसम्भवमंशायुर्गाह्मम् । रवौ बल-युते = यदि जन्मकाले रविर्वलीयान्स्यात् तदा पिण्डोद्भवमायुर्गाह्मम् । चन्द्रे बलवित नैस-गिंकमायुः कुर्यादिति कमाद् बलयुक्ते कथितप्रद्दे कथितमायुरेव प्राह्ममिति । श्रथ चेंदुक्तेषु लग्नस्थैचन्द्रेषु कयोथित् द्वयोस्तुल्यं वलं स्थात्तदा तयोरायुषोर्थोगार्द्वमेवं यदि त्रयोऽपि तुल्यवलास्तदा त्रयाणामायुषां योगित्रभागं प्राह्मम् । यदि लग्नस्थ्यशिनस्रयोऽपि विबला-स्तदा जीवशर्मकथितमायुः ( प्रहृदायं परमायुषः स्वरांशमित्युक्तम् ) प्रहीतन्यम् । तथोक्तं केशवाचार्येण—

'श्रंशायुध्व तनाविनेऽधिकवले पैण्टं, निसर्गे विधी स्याच्चेतुल्यवलं द्वयोर्युतिदलं तञ्जायुषोधेत त्रयः । त्र्यायूषि त्रिवलैर्निहत्य च युतिर्वीर्येक्यहद्वा त्रिजा-युर्युत्याक्षिलवोऽथ जैवसुदितं चेद्धीनवीर्याक्षयः' इति ॥ २०॥ अस्मादन्येष्विप (२६-३२) स्लोकोक्तयोगेषु पिण्डायुः प्राह्मम् । श्रयं च जन्मकाले स्यें वलवित (सविपेक्षया बलिनि) पिण्डायुः । चन्द्रे बलिनि निसर्गायुरेवं बुधे रिम्बा-युः । भौमेऽष्टकवर्गायुः (बच्चयमाणम् ) शुक्ते कालचकायुः । देवाचार्ये दशायुः । शनौ सयु-दायजम् । लग्ने बलविति श्रंशायुर्भविति । इति प्राचीना श्राचार्यप्रवरा श्राहुः ॥ २९-३३ ॥

सुधाशालिनीकर्ता, पूर्वकथित आयुर्श्योंमें कौनसी आयु लेनी चाहिये इसका निर्णय करते हैं। जन्मसमयमें लग्नेश, सूर्य और चन्द्रमा इन तीनोंमें यदि लग्नेश सबसे बली हो और ग्रमप्रहसे दृष्ट हो तो अंशायु लेनी चाहिये। यदि सूर्य बली हो तो पिण्डायु, चन्द्रमाके बली होनेपर निसर्गायु लेनी चाहिये। यदि दो प्रहोंकी तुस्यता हो तो दोनोंकी आयुका योगाई याने सूर्य और लग्नेशके तुस्य बल होनेपर अंशायु तथा पिण्डायुका योगाई। सूर्य, चन्द्रमाके तुस्य होनेपर पिण्डायु तथा निसर्गायुका योगाई। लग्नेश और चन्द्रमाके तुस्य वल्में अंशायु-निसर्गायुका योगाई लेना चाहिये। यदि तीनों तुस्यवल हों तो तीनों आयुर्श्योंके योगका नृतीयांश प्रहण करना चाहिये॥ २८॥

सूर्य उचमें हो, अन्य ग्रह बळयुक्त हों, बेन्द्र ( ११४१७) १० ) या कोण ( ५१९ ) में हों या सभी ग्रह उत्तमभावमें हों, या बळयुक्त, शशयोग और हंसयोग हो, तथा दीर्घायु योगोंके अनेक भेदोंमें, चन्द्रयोगों (सुनका, अनक्षा, दुरधुरा ) में, तथा चौथे चन्द्रयोग (केमदुम ) में, चन्द्रमाके बळी होनेपर, महापुरुषयोगोंमें, प्रत्येक राजयोगोंमें पराशर ने

पिण्डायु छेनेको कहा है ॥ २९-६१ ॥

गुरु छानमें हो, सूर्य १० वें भावमें हो, चन्द्रमा ४ थे, या ७ वेंमें वळी हो, श्रुमप्रह केन्द्र ( ११४१७।१० ) त्रिकोण ( ५१९ ) उपचय ( ११६१११११० ) में हों, पापग्रह आपोक्छिम

( ३।६।९।१२ ) में हों तो पिण्डायु लेनी चाहिये ॥ ३२ ॥

और भी प्रकारान्तर देखिये—जन्मसमय यदि सूर्य बळी हो तो पिण्डायु, चन्द्रमा बळी हो तो निसर्गायु, बुध बळी हो तो रिमजायु, मङ्गळ बळी हो तो अष्टकवर्गायु, गुक्र बळी हो तो अष्टकवर्गायु, गुक्र बळी हो तो अंशायु छेनी चाहिये। यहां आठों में सबसे बळी प्रहकी आयु प्रहण करनी चाहिये। बळकी समतामें उनके योगमें उतनेसे भाग देकर आयु छेनी चाहिये। ऐसा आचारोंने कहा है॥ ३३॥

श्रथायुषः स्पष्टीकरणम् । श्रायुरव्दादिकं सर्वं निश्चलेन गुणीकृतम् । मातङ्गेन हृतं लब्धं सौरमानायुरुच्यते ॥ ३४॥

इदानी पूर्वानीतस्य क्षेत्रात्मकस्यायुषः सौरमानेन वर्षादिकरणमुच्यते । पूर्वमानीतमायुः खेत्रात्मकं राश्यादिवशादानीतत्वात् । श्रपेक्षितं तु सौरकालात्मकम् । वर्षायनर्तुयुगपूर्वक-मत्र सौरादित्युक्तत्वात् । श्रतोऽव्दादिकं सर्वमायुः निश्चलेन गुणीकृतम् । श्रत्र 'क ट प य वर्गभवैरिह, इति पूर्वोक्तसंख्यावोधकसङ्कृतेन निश्चल = ३६०, तेन गुणितं कृत्वा, मातङ्गेन = (३६५) हतं = भक्तं च कुर्यात् तदा लव्धं सौरमानेन वर्षाद्यमायुर्भवेदित्युच्यते विद्भः । श्रत्र हतं = भक्तं च कुर्यात् तदा लव्धं सौरमानेन वर्षाद्यमायुर्भवेदित्युच्यते विद्भः । श्रत्र हादशराश्यात्मके (सौरे) एकस्मिन्वचे ३६० भवन्ति । तथैकस्मिन्सौरवर्षे ३६५ दिनानि सावयनानि भवन्ति । श्रर्थात् ३६० श्रंशाः सूर्येण ३६५ दिनेर्भुज्यन्ते । तेनायुर्वर्ष-सङ्ख्याः ३६० गुणिताः, ३६५ भक्ताश्च सौरवर्षाणि भवन्तीत्युपपन्नं यथोक्तम् । परचैतन्त्यूलं, प्रत्यवदं १५१३०।२२।३० घट्यादेस्त्यागात् ॥ ३४ ॥

आयुके वर्षादिको ३६० से गुणाकर उसमें ३६५ से भाग देनेसे जो छिष्य मिले वह

सौरमान आयु होती है ॥ ३४ ॥

श्रायुषोऽधिकारिणः । ये धर्ममार्गनिरता द्विजदेवसक्ता ये पथ्यभोजनरता विजितेन्द्रियाश्च । येमानवाद्धृतिसत्कुलशीलसीमास्तेषामिदं कथितमायुक्दारघीमः ॥३४॥

ये पापलुक्याश्चोराश्च देवब्राह्मणनिन्द्काः ।
सर्वाशिनश्च ये तेषामकालमरणं नृणाम् ॥ ३६ ॥
धर्मे विकल्पबुद्धीनां दुःशीलानां च विद्विषाम् ।
ब्राह्मणानां च देवानां परद्रव्यापद्दारिणाम् ॥ ३७ ॥
भयङ्कराणां सर्वेषां मूर्खाणां पिशुनस्य च ।
स्वधर्माचारहीनानां पापकर्मोपजीविनाम् ॥ ३८ ॥
शास्त्रेष्वनियतानां च मूढानामपमृत्यवः ।
अन्येपामुत्तमायः स्यादिति शास्त्रविदो विदः ॥ ३६ ॥

इदानीमुदाहतस्यायुषः केऽधिकारिणः के चानधिकारिण इत्युच्यते पश्वभिः रलोकः। रलोकाश्व सरलार्थाः। धर्मात्मनां सदाचारवतां चानीतमायुः सम्भवति। पापिनां कुकर्म-निरतानां च गणितसाधितमप्यायुर्ने सम्भवति। पापिनाः सत्यप्यायुर्दाये ( अकाले ) म्नि-यन्ते। नतु 'नाकाले म्रियते कश्चिदिति' श्रूयतेतरां तर्हि षापिनः कथमकाले म्रियन्ते ! इत्युच्यते। इह यदायुः साधितं तत्परिभाषापरमर्थात् प्रशस्तेन्द्रियपुक्षस्य यः श्वाखोच्छ्वा-सान्तर्वृतीं कालः स प्राणोऽप्रवर्धं कथ्यते। ते बर्ध्याः प्राणेरेकं पलम् । पलषष्ट्या घटिकका। षष्टिपटीनां दिनमेकम् । त्रिशाहिनैरेको मासः। द्वादशिक्षमंसिरेकं वर्षम् । एवं वयावतं वर्षायं जीवतं जितेन्द्रिया जीवन्ति । जितेन्द्रियाणां धर्मात्मनां च तदनुक्तश्वासोच्छ्यासानां निर्मतत्वात् । पापिनां दुष्कर्मनिरतानां च शरीरास्वस्थवशात् तत्प्रतिकृत् ( प्रमाणा-दिषकमात्रायाम् ) श्वासोच्छ्वासाः ( प्राणाः ) निस्सरन्ति । तदनुसारेण तस्य कालोऽपि परिणमति । तेनैय कारयोन शताव्दमायुरिप केनचित् ३० वर्षः, केनचित् ४० वर्षः स्वप्रमणानुसारेण याप्यत इति । श्रत एवोक्तं यथा श्रूयते——

'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा गृत्युमपाष्नत' इति । तथा चिरजीवित्वमिच्छता प्रयतितव्यमपि । केशवेनाप्युक्तम्— स्याद्धमिग्रमुशीलपव्यमुभुजां न स्यादिदं पापिनामिति ॥ ३५-३९ ॥

जो धर्म कर्म में निरत हैं, द्विज-देवभक्त हैं, पश्यसे ओजन करते हैं और जितेन्द्रिय हैं, मान, वाद, धेर्य युक्त सत् कुछ सीमामें निरत हैं उनकी यह कथित आयु है ऐला उदार हुद्धिके विद्वानोंने कहा है ॥ ३५॥

जो पापी, छोभी, चोर, देव-ब्राह्मणका निन्दक, मध-मांसादि सब खानेवाले हैं उन

मनुष्यकी अकालमृत्यु होती है ॥ ३६ ॥

जिनकी धर्ममें विकल्प बुद्धि है, जो दुःशील और वैर करनेवाले हैं, बाह्यण-देवता और दूसरेका द्रव्य हरनेवाले हैं, सवको भय देनेवाले हैं, बुगलखोरोंकी, अपने धर्म आचार से हीनकी, पापकर्मसे जीविका करनेवालेकी, शास्त्रोंको न माननेवाले सूर्खोंकी अपसृत्यु होती है ॥ ३७-३९ ॥

श्रथ नानाजातीयमायुः ।

गृधोद्धकशुकध्याङ्क्तसर्पाणां च सहस्रकम् । रयेनवानरभल्लूकमराङ्कानां रातत्रयम् ॥ ४० ॥ पद्धारादुक्तररातं राक्तसानां प्रकीर्तितम् । नराणां कुझराणां च विंशोक्तररातं विदुः ॥ ४१ ॥ द्वात्रिरादायुरश्वानां पश्चविंशत् खरोष्ट्रयोः । वृषमाहिषयोश्चेव चर्तावशतिवत्सराः ॥ ४२ ॥ विंशत्यायुर्भयूराणां छागादीनां च षोडश । इंसस्य पञ्चनवकं द्वादशाब्दाः पिकाः शुकाः ॥ ४३ ॥ तद्वत्पारावतानां च कुक्कुटस्याष्टवत्सराः । वुद्बुदानामण्डजानां सप्तसङ्ख्याः समाः स्मृताः ॥ ४४ ॥

सरलार्थाः श्लोकाः । वियोनिजन्मनां जन्मकालं विद्वाय तस्मान्मनुष्यायुर्वदायुः समा नीय मनुष्यपरमायुषोऽनुपातेन तत्तरपरमायुष्यायुरानेयम् । यथा मनुष्यपरमायुषि ( १२० व०।४दि० ), एतदायुस्तदा वियोनिपरमायुषि किमिति तत्तद्वियोनेरायुर्भविति ॥ ४०-४४ ॥

गिद्ध-उन्न-शुक-काक और सपों की हजार वर्षकी आयु है। बटेर-बानर-आलु-मेघा की तीन सी वर्षकी आयु है। राचसोंकी १५० वर्षकी बायु है। मनुष्योंकी और हाथिबों की १२० वर्षकी आयु है। मनुष्योंकी और हाथिबों की १२० वर्षकी आयु है। घोदेकी आयु ३२ वर्षकी है। गदहा-ऊंटकी आयु २५ वर्षकी है। वेठ मेंसेकी आयु २५ वर्षकी है। मोरकी २० वर्षकी आयु है। बकरा-मेंदा आदिकी १६ वर्षकी आयु है। इंसकी आयु १४ वर्षकी है। कोकिछ-गुककी १२ वर्षकी आयु है। और कव्तरकी भी आयु १२ वर्षकी है। मुरगेकी आयु ८ वर्षकी है। बुछबुछोंकी ७ वर्ष की आयु कही है॥ ४०-४४॥

श्ररिष्टदशा ।

त्रिमण्डलेष्वथैकस्मिन् पापस्तिष्ठति दुर्बलः ।

न सौम्यप्रहसंयुक्तस्तह्शान्ते मृति वदेत् ॥ ४४ ॥

राशिसिन्धिस्थखेटानां दशा रोगप्रदा भवेत् ।

त्रिंशद्भागमनुकान्तदशायां मरणं नृणाम् ॥ ४६ ॥

षष्ठाष्टमस्थो रिपुदृष्टमूर्त्तिः पापप्रहः पापगृहोपगश्चेत् ।
स्वान्तर्दशायां मरणं नराणां वदन्ति युद्धे विजितस्य दाये ॥ ४७ ॥

पञ्चम्यारदशा मृत्युं द्वात्षष्ठी गुरोर्दशा ।

शनेश्चतुर्थी मृत्युः स्यादशा राहोस्तु पञ्चमी ॥ ४८ ॥

नीचारातिविमृद्धस्य विपत्प्रत्यरिनेधनाः ।

दशा द्युर्मृति तस्य पापयुक्ता विशेषतः ॥ ४६ ॥

तत्तद्भावार्थकामेशद्शास्त्रनर्दशासु च ।

तत्तद्भाविनाशः स्यात् तयुक्तेन्तिकारकैः ॥ ४० ॥

श्रष्टमस्य त्रिमागांशपितस्थितगृहं शनौ ।

तदीशनवभागर्त्तं गते वा मरणं भवेत् ॥ ४१ ॥

श्रयाधुना स्थितिवशेनारिष्टद्शोच्यते—त्रिमण्डलेष्वथेत्यादि । त्रिमण्डलेषु = लमपश्च-मनवमेषु यद्येकस्मिचंपि (लग्ने वा पद्यमे वा नवमे ) दुर्वलः पापप्रहस्तिष्टति तथा स पापप्रहः सौम्यप्रहेण = शुभप्रहेण केनचित् संयुक्तो न भवेत् तदा तस्य पापप्रहस्य दशान्ते तस्य जातकस्य मृति = मरणं वदेत् । श्रत्र त्रिमण्डले चतुराधैर्प्रहैः क्रमाद्दीर्घमण्याल्पजी-वित्वमुक्तं जातकादेशे—

" लप्तपञ्चमभाग्यादिभावेष्वेकत्र संस्थितैः । चतुरार्यप्रहिर्जाता दीर्घमध्यास्पजीविनः" इति ॥ राशिसन्धिगतप्रहाणां दशासु जातको रोगी भवति । तथा यो प्रहो रायोक्रिशत्तमं

भागमनुकान्तो भवति तस्य दशायां मृणां मरणं भवति । पापग्रहोपगः = पापप्रहराशिगतः किथारपापप्रहथेत् लप्नात् पष्टेऽष्टमे वा स्थितो भवेत्तयाभृतस्य रिपुरप्टमूर्तिः = स्वरात्रुणा

निरीक्षितो भवेत्तदाऽसौ पापप्रहो युद्धे = प्रह्युद्धे विजितस्य = पराजितस्य प्रहस्य दाये = प्रहा-दशायां स्वान्तर्दशां प्राप्य तस्यां नराणां मरणं करोतीति विज्ञा वदन्ति । इद्युक्तं अव-ति । प्रत्येकस्य प्रहस्य दशायां सर्वेषामन्तर्दशा भवन्ति । तत्काले कथितलक्षणलक्षितः पापप्रहः युद्धे विजितस्य प्रहस्य दशायामारमीयावान्तर्दशायां पुरुषस्य मरणं करोतीति ।

श्रारस्य = भीमस्य पश्रमी दशाऽर्थायह्शायां जन्म भवेत्ततः पश्रमी दशा यदि मङ्गतस्य स्यात्तदा जातस्य भीमदशायां मृत्युं दयात = मरणं क्रुयीदित्यर्थः । एवं गुरोः पष्टी,
शानेश्रतुर्थी, राहोः पश्रमी दशा मृत्युप्रदा भवति । तथा नीचारातिविमृदस्य क्रमेण विपस्प्रत्यित्वेधना दशा मृत्युं द्युः । नीचगतस्य प्रहस्य विपत्तृतीया दशा, श्ररातिः = शत्रुः
स्तद्गृहं गतस्य प्रत्यिरः = पश्रमी दशा, विमृद्ोऽस्तङ्गतस्तस्य नैधनाऽष्टमी दशा मृत्युकारणं
भवति । तह्शायां म्रियत इत्यर्थः । ता एव दशा यदि पापयुक्ता श्रर्थात्पावप्रहसम्बधिन्यो
भवेयुस्तदा विशेषतो निश्रयेन मरणं कुर्वन्तीति ।

यस्य यस्य भावस्य विचारोऽपेक्षितस्तत्तद्भावानामर्थेशो द्वितीयेशः, कामेशः = सप्तमेशः, यो भवति तद्दशासु तथा तद्दर्वदृशासु च तत्तद्भावस्य विचाराः स्यात् । यथा तृतीयस्य विचारोपिस्थिते चतुर्थेशनवमेशयोईशायामन्तर्दशायां च तृतीयभावस्य विचाशो वाच्यः। एवमेत्र सर्वत्र विचारणीयम् । अत्र न केवलं द्वितीयेशसप्तमेशद्शाऽन्तद्शासु भरणं वाच्यम-पितु तेन द्वितीयेशेन सप्तमेशेन वा युक्ता ईक्षिता वा तत्तद्भावकारका ब्रहा यदि भवेयुरिति । कारका ब्रहा पूर्वमेवोक्ताः (द्वितीयाथ्याये ५१ श्लोके )।

श्रष्टमस्य = जन्मलमाद्ष्टमभावस्य त्रिभागांशपितः = द्रेष्काणेशः । एतदुक्तं भवति । जन्मकाले लमे यो द्रेष्काणस्तेनैव द्रेष्काणेनाष्टमभावेऽपि भवितव्यम् । यदि लग्ने अथमो द्रेष्काणस्तदाऽष्टमेऽपि प्रयम एव द्रेष्काणो महीतव्यः । द्वितीये द्वितीयस्तृतीये तृतीय इति । 'उद्याद् द्वाविंशतितमं द्रेष्काणं कारणं मृत्योरिति' वद्यमाणवचनात् । तद्द्रेष्काणपतिर्यन्तिम् गृहे तिष्रति तद्गृहं शनौ प्राप्ते सति (गोचरेण), श्रथवा तद्द्रेष्काणस्य यः स्वामी स यहिमजवांशे स्थितो भवेत्त्ववांशाशास्त्रमुप्तते शनौ (गोचरेण) जातस्य मरणं भवेत् । श्रम्न श्राः ।

तीन मण्डलमें से एकमें भी यदि दुर्बल पावब्रह हो और शुभव्रहसे युक्त न हो तो

उसकी दशाके अन्त्यमें मृत्युको कहे ॥ ४५ ॥

राशियोंकी सन्धिमें स्थित ग्रहोंकी दशा रोग देनेवाली होती है। ३० वें अंशको अति-क्रमण करनेवाले ग्रहोंकी दशामें मनुष्योंका गरण होता है॥ ४६॥

पष्ट, अष्टम भवनमें स्थित शत्रु-दष्ट-मूर्ति पापग्रह पापग्रहकी राशिमें प्राप्त हों तो अपनी

भन्तर्दशामें युद्धमें विजितग्रहकी दशामें मनुप्योंके मरणको करते हैं ॥ ४७ ॥

जिस ग्रहकी दशामें जन्म हो उससे मङ्गळकी दशा यदि ५ वीं हो, गुरु की दशा ६ ठीं हो, और शनि की दशा ४ थी हो एवं राहुकी दशा ५ वीं हो तो ये दशायें मृतु देनेवाळी होती हैं। जो ग्रह अपने नीचमें हो उसकी ३ री दशा, जो शञ्ज गृहमें हो उसकी ५ वीं दशा, जो सूर्यके साथ अस्त हो उसकी ८ वीं दशा मृत्यु देती है। यदि वे दशा पापग्रह सम्बन्धी हों तो निश्चय ही मरण होता है।

विचारणीय भावसे २ रे और ७ वें भावके स्वामीकी दशा तथा अन्तर्दशामें उस २ भाव की हानि कहनी चाहिये। यदि उस भावके द्वितीयेश या सप्तमेशसे उस भावका कारक ग्रह

युक्त या दृष्ट हो।

जन्मकालिक अष्टम भावमं जो देप्काण हो उसका स्वामी जिस राशिमें स्थित हो उस राशिमें चार वश शनिके जानेपर अथवा वह देप्काणेश जिसके नवांशमें हो उस नवांश राशिमें शनिके जानेपर मरण कहना चाहिये॥ ४८-४९॥ अथ खिद्रप्रहाः।

रन्ध्रेयरो रन्ध्रयुक्तो रन्ध्रद्रष्टा खरेखरः। रन्ध्राधिपयुत्रश्चैव चतुःषष्ट्रचंशनायकः॥ १२॥ रन्ध्रेश्वरातिशत्रुश्च सप्त च्छिद्रप्रहाः स्मृताः। तेषां मध्ये बली यस्तु तस्य दाये मृतिं वदेत्॥ १३॥ तत्तद्भावाद्वययस्थस्य तद्भावाधीश्वरस्य वा। वीर्योपेतस्य खेटस्य पाके मृत्युर्न संशयः॥ १४॥।

श्रयाधुना मारकप्रहा उच्यन्ते । रन्ध्रेश्वरो लघादष्टमभावपतिः (१), रन्ध्रयुक्तेऽष्टसमावस्थितो प्रहः (२), रन्ध्रद्रष्टा = श्राष्टमभावे यस्य सर्वाधिका दृष्टिर्भवेत् (३), खरेश्वरो
जन्मलग्ने यो द्रेक्काणस्तरमाद्द्वाविशो द्रेष्काणः खरस्तस्येशः (४), रन्ध्राधिपयुतश्चेवाप्टमेशेन सहितो प्रहो वाऽष्टमेशाधिष्टितराशीशः (५), चतुःषष्ट्यंशनायकः = जन्मकाले
चन्द्रो यस्मिन्नवांशो भवति तस्माचतुःषष्टितम—(६४) नवांशेशोऽर्घाद्याविन्मते नवांशे
यस्मिन् राशौ चन्द्रो भवेताविन्मतो नवांशस्तरमादष्टमभावस्य चतुःषष्टितमो भवति
तत्पतिः (६), रन्ध्रेश्वरातिशत्रश्चश्च = श्रष्टमेश्वरस्यातिशत्रुर्यो प्रहो भवेत्तोऽपीरदेते (७) सप्त
छिद्रप्रहा उच्यन्ते । तेषां सप्तप्रहाणां मध्ये यो प्रहो बलीयान् भवति तस्य दाये = दशायां
गरस्य प्रति = मरणं वदेत् । एवं प्रत्येकस्य भावस्य विचारः कर्त्तन्यः । पक्षान्तरमुपदिशति—
वा तत्तद्भावात् = यस्य यस्य भावस्य विचारः कियते तत्तद्भावात् व्यये = द्वादशे स्थितस्य
प्रहस्य, तद्भावाधीश्वरस्य = तद्भावव्ययाधीश्वरस्य चानयोः मध्ये वीर्योपेतस्य = वलीयतः
खेटस्य पाके=दशायां तद्भावस्य प्रत्युर्भवतीत्यत्र संशयो नेति । श्रय तत्तद्भावादित्यत्र श्लोके
पाठान्तरं फलदीपिकायाम्—

'तत्तद्भावाद् व्ययस्थस्य तद्भावव्ययपस्य च ।

वोर्यहोनस्य खेटस्य पाके मृत्यमवाप्त्यात" इति ॥ ५२-५४ ॥

अष्टमेश १, अष्टममें स्थित २, अष्टमको देखनेवाला ३, खरेखर ४, अष्टमेशसे युत प्रह ५, चतुःविष्ट अंशका स्वामी ६, रन्ध्रेश्वरका अतिशत्रु ७ ये सात ब्रिट्रमह हैं। इन सकतों में जो वली हो उसकी दशामें मृत्युको कहे। उस उस भावका व्यवस्थ वा उस उसमावके व्यवेश इन दोनोंमें वलवान् महकी दशामें मृत्यु होती है इसमें सन्देह नहीं है॥ ५२-५४॥

अथ द्रक्काणस्वरूपम्।

कुलीरमीनालिगता हगाणाः मध्यावसानप्रथमा भुजङ्गाः । श्रालिद्वितीयो मृगलेयपूर्वः क्रमेण पाशो निगडो विहङ्गः ॥ ४४ ॥ विलग्नजन्मद्रेकाणाद्यस्तु द्वाविंशतिः खरः । सुधाकरोपगांशर्त्वात् चतुःषष्टश्वंशको भवेत् ॥ ४६ ॥

श्रवाधुना द्रेष्काणानां स्वरूपाण्युच्यन्ते-कुलीरेत्यादिना । कुलीरमीनालिगता मध्याव-सानप्रथमा हगाणा भुजन्ना उच्यन्ते । कुलीरस्य (कर्कस्य ) मध्यो द्वितीयो द्रेष्काणः, मीन-स्यावसानोऽन्तिमो द्रेष्काणः, श्रालेष्ट्रश्चिकस्य प्रथमो द्रेष्काणखेति त्रयो द्रेष्काणा भुजन्नाः सर्पाख्या भवन्ति । श्रालिद्वितीयो मृगलेपपूर्वः क्रमेण पाशः, विहन्नः ज्ञेषः । यथा वृश्चिकस्य द्वितीयः पाशसंज्ञः । मकरस्य प्रथमो निगवाख्यः । सिंहस्य प्रथमो विहन्नः = पक्षी द्रेष्काण उक्तः । श्रातोऽपि विशेषा वृह्वजातके द्रेष्काणाध्याये द्रष्टव्याः । प्रयोजनं पूर्वमुक्तं 'खगे हगाले' तथा 'लम्नत्रिभागेऽण्डजसर्पकोलाः' इत्यादौ । श्रान्यच, पर्पनाशिकायाम्— "श्रंशकाण्ह्ययते द्रव्यं द्रेष्काणैस्तस्कराः स्मृताः । राशिभ्यः कालदिग्देशा वयो जातिश्च लग्नपात्' इति ।

श्रंथ खरः परिभाष्यते । जन्मकाले लग्ने यो द्रेष्काणस्तस्मात् द्वाविशतिष्वकृष्यको द्रिष्काणः खरसंद्रक उच्यते । यदि लग्ने प्रथमो द्रेष्काणः स्यात्तदा लग्नादष्टमभावस्य प्रयमद्रेष्काणः खरः । एवं लग्ने द्वितीयो द्रेष्काणस्तदाऽष्टमस्य द्वितीयो द्रेष्काणः खरः इति । स खरो जन्मकाले युधाकरथन्द्रो यस्मित्रवांशे स्थितो भवेत्तस्माचतुः वष्टवंशकः (६४) भवेत् । चन्द्रो यस्य भावस्य यस्मित्रवांशे भवेत्तस्मादष्टमभावस्य तावन्मितो नवांशः खरः । प्रतिराशि नव नवांशाख्यो द्रेष्काणाधिति ७ × ९=६३ नवांशाः । तथा ७ × ३=२९ द्रेष्काणाः । वर्तमानधैक इति योगे तथात्वमुपपयते । खरस्य प्रयोजनमुक्तं 'खरेश्वरो मारकप्रहः' । तथैव पृहण्जातकेऽपि—

द्वाविशः कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य स्रिभः।

तस्याधिपतिर्भपोऽपिवा निर्याणं स्वगुणैः प्रयच्छति ॥ इति ॥ ५५—५६ ॥ अब देष्काणोंके स्वरूप कहते हैं। कर्कराधिका २ रा, सीनका ३ रा, बुक्किका १ छा, होष्काण अजङ्ग (सर्प) कहलाता है। बुक्किका २ रा पास, मकर का १ छा, निराद सौर सिंहका १ छा, विहङ्ग कहलाता है।

छप्तके जिस देष्काणमें जन्म हो उससे २२ वां देष्काण याने ८ वें भावका छप्न नुस्य देष्काण 'खर' कहलाता है। वह 'सर' चन्द्रमा जिस चर्चाशपर हो उससे ६४ वां नवांश

की होता है। (ख़॰ ज्ञा॰ कार)॥ ५५-५६॥

श्रथ जीचदेहसृत्युसंग्रः। लग्नं पञ्चहतं च मान्दिसहितं प्राणसुटं प्राणिनाम् चन्द्रस्य स्फुटमष्टकेन गुणितं देहं समान्दिस्फुटम्। सप्तच्नं गुलिकसुटं सह दिवानाथेन मृत्युभवेत् तस्माजीवकलेवरेक्यविपुले जातिश्चरं जीवति॥ ४७॥

लग्नं तात्कालिकं पविभिर्दृतं=गुणितं का यँ, ततो मान्दिसहितं = गुलिकेन युक्तश्च कार्यं तदा तत् प्राणिनां प्राणस्कुटं = जीवाह्यं भवति । श्रथ चन्द्रस्य स्कुटं राश्यादिकं श्रष्टकेना-ष्टसंख्यया गुणितं, समान्दिस्कुटं = गुलिकस्पष्टराश्यादिना सहितच कार्यं तत् देहं=देहसंककं भवति । श्रथ च गुलिकस्फुटं = गुलिकस्य राश्यादि सप्तध्नं=सप्तगुणितं कृत्वा दिवानाधेन=स्पष्टस्यंण सह युक्तं कार्यं तदा तन्मृत्युसंक्षकं भवति । तस्मान्मृत्युसंक्षकात् जीवकलेवरैक्य-विपुले = जीवदेहयोर्योगेऽधिके (मृत्यु < जीव + देह ) जातिक्षरं जीवति=दीर्घायुर्भवति । श्रथं चित्रलेव मृत्युमानात् जीवदेहवोगे न्यूनेऽल्पायुः (मृत्यु > जीव + देह ) इति ॥ ५० ॥

लानको ५ से गुणाकर उसमें स्पष्ट गुलिक जोड़नेसे प्राणियोंका स्पष्ट 'प्राण' (जीव) होता है। स्पष्ट चन्द्रमाको ८ से गुणाकर उसमें गुलिक जोड़नेसे 'देह' स्पष्ट होता है। स्पष्ट गुलिकको ७ से गुणा कर स्पष्ट सूर्य जोड़ने से 'मृत्यु' स्पष्ट होता है। इन प्राण, देह, और मृत्युओंका प्रयोजन कहते हैं—उससे बाने मृत्युसे जीव और देहका योग यदि अधिक (मृत्यु<जीव+देह) हो तो प्राणी चिरजीवी (दीर्घायु) होता है। यदि मृत्युसे जीव और देहका योग कम (मृत्यु > जीव+देह) हो तो अल्पायु कहनी चाहिये। (सु.शा.कार)। प्रथा निर्याणसमयाः।

जीवमृत्युतनुयोगराशिंगे गोचरेण रविजे धनत्तयः। तन्त्रिकोणगृहगेऽथवा नृणां तन्नवांशकयुते मृतिं वदेत्॥ ४८॥ भावत्रिकोणगे मन्दे भावनाशं वदेद्वुधः । भावाधिपतिकोणे वा गुरौ प्राप्ते मृतिभवेत् ॥ ४६ ॥

पूर्वानीतानां जीव-मृत्यु-देहानां योगराशौ गते गोचरेण=चारवशात् रिवजे = शनैश्वरे धनक्षयो धनस्य नाशो वाच्यः । श्रय तत्त्रिकोणगृहगे=तस्माज्जीवमृत्युतनुयोगराशोश्विकोण-(५।९) राशौ गतवित रिवजे, श्रयवा तिस्मिन्योगे यस्य राशेर्नवांशो भवेत्तद्राशियुते रिव-जे (चारवशादागते शनौ) मृणां = जिनमतां मृतिं = मरणं वदेत् ॥ ५८ ॥

भावाद त्रिकोखें ( १।९ ) गतवित मन्दे तस्य भावस्य नाशं बुधो वदेत् । धनभावस्य विचारे षष्ठे वा दशमे भावे गते शनैश्वरे धनस्य नाशं त्रूयादेवं सर्वत्र । तथा भावाधिपतिर्यत्र तिष्ठति तस्मास्कोखें (६।५) प्राप्ते गुरौ तद्भावस्य मृतिर्भवेत् । तत्र लग्नेशात् कोखें गते गरौ जातस्य मरणं, धनेशाद्धनस्य कुटुम्बस्य च हानिः, सहजेशात् आतुर्भरणमेवं प्रत्येकस्य विचारः कर्तव्यः ॥ ५९ ॥

पूर्वोक्त जीव, मृत्यु और देहका योग करनेपर जो राशि हो उस राशिमें जब गोचरसे शनि पहुंचे तब धनका नाश कहना चाहिये। अथवा उस योग राशिसे ५१९। भावमें वा उस योगराशिमें जिसका नवांश हो उस राशिपर जानेसे (शनिके) मनुष्योंका मरण करता है॥ ५८॥

भावसे त्रिकोणमें शनि हो तो भावका नाश होना पण्डितोंने कहा है, वा भावाधिपके कोणमें गुरुके पहुचनेपर मृत्यु होवे ॥ ५९ ॥

लग्नाक्कमान्दिस्फुटयोगराशेरधीश्वरो यद्भवनोपगस्त ।
तद्राशिसंस्थे पुरुहूतवन्द्रो तत्कोणगे वा मृतिमेति जातः ॥ ६० ॥
स्कुटे विलग्ननाथस्य विशोध्य यमकण्टकम् ।
तद्राशिनवभागस्थे जीवे मृत्युनं संशयः ॥ ६१ ॥
मान्दिस्कुटे भानुसुतं विशोध्य राश्यंशकोणे रविजे मृतिः स्यात् ।
धूमादिपञ्चप्रह्योगराशिद्रेक्काणयातेऽर्कसुते च मृत्युः ॥ ६२ ॥

जन्मकाले स्पष्टलग्नं, स्पष्टसूर्यः, स्पष्टमान्दिरिति त्रयाणां योगतुल्यराशेर्योऽधीश्वरः = पतिः स यद्भवनं ( राशिं ) उपगतस्तिस्मन् राशौ चारवशात् संस्थे पुरुद्दृतवन्ये = गुरौ, वा तस्मायोगराशिपतेखिकोणगे गुरौ जाते जातो मृतिमेति ॥ ६० ॥

वित्रमनाथस्य=जन्मलग्नेशस्य स्फुटे = स्पष्टराश्यादिमानतो यमकण्टकं विशोध्य शेषं यत् तदाशौ यस्य नवांशो भवेत्तस्मिश्वारादागते जीवे = गुरौ जातस्य मृत्युर्भवति । तत्र न संशयः कश्चिदिति ।

श्रत्र प्रसङ्गाद्यमकण्डकज्ञानमुच्यते---

दिवसानष्टधा कृत्वा वारेशाद्गणयेत्कमात् । श्रष्टमांशो निरीशः स्याच्छन्यंशो गुलिकः स्मृतः ॥ रात्रिरप्यष्टधा भक्ता वारेशात्पञ्चमादितः । गणयेदष्टमः खण्डो निष्पत्तिः परिकीर्तितः ॥ शन्यंशे गुलिकः श्रोको गुर्वशे यमकण्टकः । भौमांशे मृत्युरादिष्टो रव्यंशे कालसंज्ञकः ॥ सौम्यांशेऽर्धप्रहरकः स्पष्टकर्मप्रदेशकः ॥

इत्यनेन यथा गुलिकेष्टज्ञानं कृत्वा गुलिकसाधनं लग्नवत् क्रियते तथैन प्रतिदिनं यम-कण्टकेष्टज्ञानं कृत्वा ततो लग्नवद्यमकण्टकसाधनं कर्त्तव्यम् ॥ ६१ ॥

#### यमकरटकगुणकघ्रवाद्याः।

| Ī | ₹. | 휙. | 태. | ਭੂ. | y. | शु. | श. | प्रहाः   |
|---|----|----|----|-----|----|-----|----|----------|
| 1 | 4  | 8  | ą  | 2   | 9  | v   | Ę  | दिवा     |
|   | 9  | v  | ę  | 4   | R  | B   | 2  | राष्ट्री |

मान्दिस्फुटे (स्फुटगुलिकात् ) भाजुषुतं=शनि विशोध्योनं कृत्वा शेषमितराशौ यस्यां-शको भवेत्तस्मात्कोर्णे (९१५) चारवशादागते रविजे=शनौ सृतिः स्यात् । श्रय च धूमा-दयो ये पद्य उपप्रहास्तेषां योगप्रमिते राशौ यस्य देष्काणो भवेत्तत्र यातेऽर्कपुते = शनौ मृत्यः स्यात् । तावत्प्रसन्नात् धूमादीनां साधनप्रकारः—

चलारो रारायो भानौ युक्तभागाखयोदश । धूमो नाम महादोषः सर्वकर्मविनाशकः ॥ धूमो मण्डलतः शुद्धो न्यतीपातोऽत्र दोषदः । सषड्मेऽत्र न्यतीपाते परिवेषस्तु दोषकृत् ॥ परिवेपरच्युतश्रकादिन्द्रचापश्च दोषकृत् । श्रत्यष्टयंशयुते चापे केतुखेटः परोः विषम् ॥ एकराशियुते केतौ सूर्यः स्यात्पूर्ववत्समः । श्रप्रकाशमहाधेते दोषाः पाषप्रहाः स्मृताः ॥इति॥

लग्न, सूर्य, गुण्कि श्वष्टके योग राश्चिका स्वामी जिस गृहमें प्राप्त हो उस राश्चिमें बृह-स्वति के जानेपर या उससे कोण (९१५) में जानेपर मनुष्य मृत्युपाता है ॥ ६० ॥

स्पष्ट लग्नेशमें यमकण्टकको घटाकर शेष जो राश्चि हो उसके नवांशराशिमें गोचरीय गुरुके जानेपर मृत्यु होती है इसमें सन्देह नहीं। यमकण्टके लानेका प्रकार संस्कृत टीका में देखिये॥ ६१॥

स्पष्ट गुलिकमें स्पष्ट शनिको घटाकर जो शेष हो उस राशिके नवांशवाले राशिसे ९।९ राशिमें गोचरीय शनिके जानेपर मृत्यु होती है । भूम वगैरह पांच उपमहाँके योग करनेसे जो राशि हो उसमें जिसका देष्काण हो उस राशिमें शनिके जानेपर भी मृत्यु कहनी चाहिये ॥ ६२ ॥

मान्दिस्फुटोदितनवांशगतेऽमरेज्ये तद्द्रादशांशसिंहते दिननाथसूनी । द्रेष्काणकोणभवने दिनपे च मृत्युर्लग्नेन्दुमान्दियुत्तभेंऽशगतोद्ये स्थात् ॥ ६३ ॥

मान्दिरफुटोदितनवांशगते=स्पष्टगुलिके यस्य राशेर्नवांश उदितो अवेत्तस्मिन् गतेऽम-रेज्ये = गुरी, तथा तस्मिन्स्पष्टगुलिके यस्य द्वादशांशो अवेत्तस्मिन्सिहते = प्राप्ते दिननाथ-स्नौ = शनौ मृत्युः स्यात् । तत्र मृत्युमास उच्यते । तस्मिन्नेव सान्दिरफुटे यस्य द्रेष्काणो भवेत्तस्मात्कोण-(५।९) भवने दिनपे = न्यें गते मृत्युः । श्रंशमुपदिशति । लग्नं, इन्दु-थन्द्रः मान्दिगुलिक इति त्रयाणां योगतुलो भे = राशौ यावानंशस्तद्गतस्य दिनपस्योदये मृत्युर्वाच्यः ॥ ६३ ॥

गुलिकस्पष्टके उदित नवांक्षमें गुरुके प्राप्त होनेपर, उसके हाद्वांक्षमें क्षनि होनेपर, इष्काण कोण भवनमें सूर्य प्राप्त होनेपर, लग्न-चन्द्र-गुलिकयुत राक्षि अंशगत सूर्यमें मृत्यु होवे ॥ ६३ ॥

विलग्नमान्दिस्फुटयोगभांशं निर्याणमांसं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः । निर्याण्चन्द्रो गुलिकेन्दुयोगो लग्नं विलग्नार्क्कसुतेन्दुयोगम् ॥ ६४ ॥ श्रव्र निर्याणस्य मासः चन्द्रो लग्नवोक्तम् । श्लोकः सरलार्थः ॥ ६४ ॥

स्पष्ट लग्न और गुलिकका योग करनेसे जो राशि हो उसमें जिस राशिका नवांश हो उस राशिकी सङ्ख्याके बरावर मृत्युका मास जानना चाहिये। जैसे योग राशिमें मेचके नवांश होनेसे १ मास, बृष होनेसे २ रा, एवं सिंहसे ५ वां इत्यादि। इसी तरह गुळिक और चन्द्रमाके योगसे निर्याणका चन्द्रमा याने योग—पुरुष राशिमें जब चन्द्रमार हे तो मरण हो। एवं छन्न, गुळिक और चन्द्रमाके योगवाले राशिका छन्न निर्याणका छन्न जानना चाहिये। ( सु. शा. कार )॥ ६४॥

> गुजिकं रिवसूनुं च गुणित्वा नवसङ्ख्या । उभयोरेक्यराश्यंशगृह्गे रिवजे मृतिः ॥ ६४ ॥ पष्टावसानरन्ध्रे शस्कृटैक्यभवनं गते । तिषकोणोपगे वाऽपि मन्दे मृत्यभयं नणामः॥ ६६ ॥

स्फ्रुटार्थी रलोकी ॥ ६४-६६॥

गुळिक और शनिको नवसे गुणा करके दोनोंके योगके राश्यंश गृहमें शनिके प्राप्त होने-पर मृत्यु होवे ॥ ६५ ॥

पष्टेंब, द्वादशेश और अष्टमेशके स्पष्ट राश्यादिका योग करनेसे जो राशि हो उस राशिमें अथवा उससे ९१५ राशिमें गोचरीय शनिके जानेपर मनुष्योंको मृत्युभय होता है ॥ ६६ ॥

> जीवे नन्दहते विरिक्षिगुणितं सन्दं च मान्दिस्फुटम् संयोज्यं पुनरङ्कृद्विमिनजं मन्दात्मजं योजयेत्॥ तहेवेशपुरोहितस्फुटचयप्राप्तं नवांशं गते जीवे गोचरगे यदा यदि नृणां निर्याणकालो भवेत्॥ ६०॥

नन्दहते = नवगुणिते जोवे = ष्ट्रहस्पती विरिष्णगुणितं = नवगुणितं मन्दं=शिनं मान्दि-स्फुटं = स्पष्टगुलिकं च संयोज्यं=युक्तं कर्त्तन्यम् । तिस्मन् योगे पुनरिष श्रष्ठदृद्धि = नवगुणं इनकं = शिनं मन्दारमणं = गुलिकं च योजयेत् । तदेतयोगजातं देवेशपुरोहितस्य = गुरोः स्कुटं = स्पष्टराश्यादौ चयं = वृद्धिमर्थायुक्तं कृतं सदारप्राप्तं राश्यादि तद्राशिनवांशं गते = चारवशादागते गोचरगे जीवे नृणां निर्याणकालः = मरणकालो भवेत् । श्रत्रोक्तेनेदं फलि-तम् । तास्कालिके स्पष्टगुरौ दशगुणिते, शिनं मान्दि चाष्टादशगुणितं संयोज्य यो राशिर्ल-भयते तक्षवांशे चारवशादाणते जीवे मृत्युर्वाच्य इति । एतेन निर्याणवर्षे यातं गुरोश्वारेण वर्षद्वानात् ॥ ६७ ॥

स्पष्ट गुक्को ९ से गुणा करके उसमें ९ गुणित शनि और गुलिक जोड़े, फिर उसमें शनि जीर गुलिक ९ गुणित जोड़कर उस समस्त योगको स्पष्ट गुरुमें जोड़े । उस योग राशिके नवांश राशिमें गोचरीय गुरुके जानेपर निर्याण काल समझना चाहिये। (स् शा.कार) ॥६७॥ आनुस्फुटे नवहते रविजं च मान्दिं हत्वा महैस्तदिनराशिगर्गेषु योज्यम् । मान्दिं गुनुश्च नवकेन हतं च गुरुज्यात् तद्वाशिकांशगतपूषणि मृत्युकालः ॥६॥।

इदानोमन्योऽपि सृत्युकाल उच्यते । भातुरकुटे = स्पष्टस्ये नवहते = नविभर्गुणिते, रिवर्ज-शानि, मान्दि=गुलिकं च प्रहैर्नवसङ्गधाभिईत्वा=सङ्गय तद्गुणनफलिमनराशिगणेषु= स्पष्टस्ये योजयम् । तिस्मन् योगे पुनर्नवक्षेत्र = नविभर्दतं = गुणितं मान्दि युञ्ज्याद्योजयेत् । एवं योगेन यज्ञातं राश्यादि तद्राशिनवांशे चारकमादागते पूषणि = मूर्ये मृत्युकालो वाच्यः । पूर्वश्लोकेभ्यो (६५-६७) निर्याणवर्षे विज्ञाय तिस्मन् वर्षे प्रकृत (६८) श्लोकान्मासङ्गानं भविष्यति । सर्यस्य चारेण राश्यात्मकेन माससम्भवात् ॥ ६८ ॥

नवसे गुणे हुये स्पष्ट सूर्यमें शनि और गुलिक को १ से गुणाकर जोड़े, फिर उसमें ९ गुणित गुलिक को जोड़ दे, उस योगकी राशिमें जिसका नवांश हो उस राशिमें जब सूर्य गोचरमें जाय तो मृखुकाल जानना चाहिये। इससे निर्याणका मास ज्ञात होता है। वर्ष का ज्ञान पूर्व श्लोक (६५-६७) से करना चाहिये। (सु. शा. कार.)॥ ६८॥ सुतेशसंयुक्तनभश्चराणां दशाब्दसङ्ख्या दिननायकाप्ताः । तच्छेषिते मासि मृतिं नराणां वदन्ति लग्नेशयुत्तमहैर्वा ॥ ६६ ॥

जन्मकाले सुतेशेन = पद्यमभावेशेन संयुक्तानां नभश्रराणां दशाब्दसङ्घ्या दिननायकेन (द्वादशसङ्घ्या) त्राप्ताः = भक्ताः कार्योस्तच्छेषिते=शेषतुल्ये मासि नराणां मृति वदन्ति । स्रया लमेशेन युतैर्भहैरेवं मृत्युमासो शेयः । लग्नेशेन संयुक्ता ये प्रदास्तेषां दशावर्षाण्ये-कत्रीकृत्य द्वादशभिर्भक्तशेषतुल्ये मासि मृत्युर्वाच्यः । यदि लग्नेशेन पद्यमेशेन वा न वेचित खेटाः संयुक्ताः स्युस्तदा केवलं लग्नेशदशातः पद्यमेशदशातो वा मासानयनमुक्त-वत्कार्यमिति ॥ ६९ ॥

पुत्रेशसे युत प्रहोंकी द्शाकी वर्ष संस्थामें १२ से भाग देकर शेषित मासमें मनुष्यों की सृखु आचार्य लोग कहते हैं वा लग्नेश युत प्रहसे इसी तरह मनुष्योंकी सृखु कहते हैं ॥६९॥ चन्द्रस्फुटे नवकसङ्कुणिते तु मान्द्रि मन्द्रं च नन्द्हतिमन्दुनियोजनीयम्। कृत्वा पुनर्नवहतार्किसुतं समेतं यत्तत्रवांशकशशी मरणप्रदः स्यात्॥ ७०॥

श्लोकेनानेन निर्याणकालिकं चन्द्रानयनं कृतम् । व्याख्या ६७।६८ श्लोकवज्ज्ञेया । गणितच (१०× थं.) + (१८ × शं.) + (९ × शं.) । लब्धराशौ यजवांशकस्तद्रते चन्द्रे मरणमिति ॥ ७० ॥

स्पष्ट चन्द्रमाको ९ से गुणा करके शनि और गुलिकको ९ से गुणाकर एकत्र जोड़कर पुनः ९ से गुणित गुलिकको युक्तकर जो हो उस नवांशका चन्द्रमा ऋग्युको वेनेवाला होता है॥७०॥

जातोऽह्मि चेदर्कशनिस्फुटैक्यतारादिनिर्याणदशा प्रकल्प्या । तारेशराहुस्फुटयोगतारापूर्वा दशाऽनिष्टकरा रजन्याम् ॥ ७१ ॥

इनानीं निर्याणदशाहानमुच्यते-जात इति । चेद्यदि छिंह जातः = दिने जन्म अवेत् तदा श्रक्शिनस्फुटैक्यतारा = स्पष्टसूर्यशनेधरथोयोंगे छते या तारा ( यक्षक्रम् ) लभ्यते तदादिनिर्याणदशा प्रकल्या । तस्यां तारायां यस्य प्रद्वस्य दशा भवति तदादिश्रद्वशा निर्याणदशा नाम्नी भवति । रजन्यां = रात्रौ जन्म चेत्तदा तारेशराहुस्फुटयोगतारा = चन्द्र-राह्नोयोंगे छते या तारा तत्पूर्व दशाऽनिष्टकरा = निर्याणस्य दशा भवति । तत्र स्पष्टश्रद्व-शालक्षत्रानयनम् । स्पष्टप्रद्वं कलोक्रत्याष्टशतेर्भागमपहृत्य लब्धिमतं गतनक्षत्रं, शेपादकुपातेन वर्त्तमाननक्षत्रस्य भुक्तमानिमति ( १० × शे. ) = वर्तमाननक्षत्रभुक्तमानम् )। तिस्यन्वर्तमानन-

क्षत्रे यस्य प्रहस्य दशा भवति तदादिनिर्याणदशेति । तत्र नक्षत्रपरत्वेन प्रहाणां दशाहा-नार्थं चक्रमवलोक्यम् ॥

| स्.                    | चं. | मं. | ₹1.   | 펼.  | श.                      | बु.   | के. | शु.                     | प्रहाः  |
|------------------------|-----|-----|-------|-----|-------------------------|-------|-----|-------------------------|---------|
| Ę                      | 90  | v   | 9=    | 98  | 98                      | 90    | v   | २०                      | वर्षाणि |
| कृ.<br>उ. फ.<br>उ. धा. | ₹.  | चि. | स्वा. | वि. | पु.<br>श्रनु.<br>उ. भा. | ज्ये. | मृ. | पू. फ.<br>पू. बा.<br>अ. | 1 (2    |

एतद्शायाः स्पष्टीकरणं १८ ध्यथ्या । दशाप्रकः से द्रष्टव्यम् ॥ ७१ ॥

यदि दिनमें जन्म हो तो स्पष्ट सूर्य और शनिके योगसे जो नचत्र हो वही निर्याणकी प्रथम दशा होती है, अर्थात् उस नचमें जिस प्रहकी दशाहो तदादि निर्याणकी दशा जानना चाहिये। रात्रिके जन्ममें चन्त्रमा और राहुके योगसे जो नक्त्र मिल्ले उसकी दशा निर्याणकी प्रथम दशा जाने। स्पष्ट प्रह परसे नक्त्रका ज्ञान तथा दशा ज्ञान सं० टी० में देखें॥ ७१॥ अथ निर्याणहेतः।

> उदयाद्द्वाविंशतिकं देकाणं कारणं मृत्योः । तस्याधिपस्य निर्याणं सूचयेद्विधिवत्तमः ॥ ७२ ॥

श्रयाधुना निर्याणहेतुरर्थादस्य जातस्य किकिमित्तकं मरणं भवेदिति व्याख्यायते - उद-यादिति । उदयाज्ञन्मलप्तात् द्वाविंशतिकं (२२) द्रेकाणं, लप्ते यस्मिन् द्रेष्काणे जन्म भवेत् तदेव द्रेष्काणं लप्तादष्टमभावस्य द्वाविंशतिकं द्रेक्काणं भवति (५६ श्लोकं द्रष्टव्यम्) तन्मृत्योः कारणं भवति तस्य द्वाविंशतितमद्रेक्काणस्य योऽधिषः = स्वामी तस्य विधिवत् = तस्य प्रदृस्योक्तदोषैः (२ श्रथ्याये ७५—=१ श्लोकोक्तेः) निर्याणं = मरणं सूचयेत् । तथोकं वराहेण—

''द्राविंशः कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य स्रिभः । तस्याधिपतिर्भपोऽपि वा निर्याणं स्वग्रणैः प्रथच्छति ॥'' इति ॥ ७२ ॥ छप्नसे २२ वां द्रेष्काण मृत्युका कारण है । उसका स्वामी अपने विधिसे निर्याण स्वितः करता है ॥ ७२॥

श्रेया जन्मनि यश्रवांशकगतो मान्दिस्तदीयास्तके राशौ तिष्ठति चेत् शुभस्तु बलवान् सौख्येन नूनं मृतिः। भूपुत्रे समरेण सूर्यतनये चोरादिभिद्दांनवैः सर्पार्येश्व तथा रवौ नूपभयात्वीणोद्धपे तोयजात्॥ ७३॥

जन्मनि = जन्मकाले मान्दिर्गुलिको यस्य राशेर्मवांशके गतो भवेत्तस्माद्स्तके = सप्तमे राशौ चेयदि शुभव्रहो बलवान् = बलीभूतस्तिष्ठति तदा मरणकाले नूनं = निश्चितमेव तस्य सौढ्येन = सुखपूर्वकं, मृतिर्भरणं भवति । तथा तत्र मान्दिस्थितनवांशराशितः सप्तमे भूपुत्रे= मग्नले गतवित जातस्य समरेण = युद्धादिना मरणं स्यात् । स्थ्रतनये = शनैश्चरे तत्र सित चोरादिभिर्धनजुद्धकेर्दानवैर्भूतप्रेतिपशाचादिभिः, सर्पायैः = पन्नगादिदंशनैश्च मरणं स्यात् । तथा रवौ = स्यें तत्र गते मृत्यभयात् = राजशासनकत्त्र्षं मरणं ( फांसी ) स्यात् । क्षीणो- द्विये = क्षीणे चन्द्रे सित तोयजात् = जले निमज्जितो म्रियात् इति। उक्तमि—

"मान्यारूबनवांशकामग्रहगाः सौम्याः सुमृत्युप्रदाः, पापास्तत्र गतास्तु दुर्मृतिकरास्तेष्वर्क उर्वापतेः । भीग्रेन्दुः सत्तिले युधि क्षितिस्रते सूर्योत्मजो वश्चनात् , राहुः पन्नगर्दशनान्मरणदो यद्वा विषस्पर्शनात् ॥" इति ॥ ७३ ॥

जन्म-समय जिस नवांशमें गुलिक हो उसके सातवें राशिमें यदि बलवान् शुभगह हो तो निश्रय सुससे मृत्यु होवे । वहां मङ्गल हो तो समरमें मृत्यु हो, शनि हो तो चोरों से, दानवसे, सर्पसे मृत्यु होवे, सूर्यं हो तो राजदंडसे, चीण चन्द्रमा हो तो जलसे मृत्यु होवे ७३

रन्ध्रं येन निरीत्तितं बलवता तद्धातुकोपान्यृतिः सूर्याद्गिजलायुधन्वरकपश्चनृटकृतैश्चामयैः । लग्नादृष्टमधामपे ततुगते कालस्य यहेहजैः छिद्वांशे च चरस्थिरोभयगते देशान्तरे स्वे पथि ॥ ७४॥

जन्मकाले रन्ध्रं = लमादष्टमो भावो येन बलवता प्रहेण निरीक्षितं भवति तद्वातुकोपात् तस्य प्रहस्य यो धातुस्तदोषान्यतिर्वाच्या। तत्र सूर्येणाग्निकोपात् । चन्द्रेण खले मज्जनात् भौमेनायुधाच्छ्रखादितः । बुधेन ज्वरकोपात् । गुरुणा कफात् । शुक्रेण क्षुधो बुभुक्षाको-पात् । शनैश्वरेण तृषः कोपात् कृतैर्जातरामये रोगैर्धरणं वाच्यम् । बहुभिर्विलिभिरवलोकितेऽ-ष्टमे बहुभिर्दिविभरणम् । श्रय लग्नादष्टमधामपे = श्रष्टमेरो तनुगते = लग्ने गतवित, काल-स्य यहेहजैः = लग्नराशिः कालपुकृषस्य यस्मिषक्षे भवित तज्जैः रोगैरप्टमेराकर्तृकैर्मरणं वाच्यम् । छिद्रांशे च चरस्थिरोभयगते = तत्राष्टमभावे चरराशि-(११४।७।१०) नवांशे सित देशान्तरे, स्थिरराशि-(२।४।६।११) नवांशे स्वे = स्वकीयदेशे, द्विस्वभावे—राशिन-वांशे पथि = स्वदेशादन्यत्र मार्गे मरणं वाच्यम् ॥ ७४ ॥

अष्टम स्थानको जो वळवान् ग्रह देखता हो उसके धातु के कोपसे खुखु होती है। सूर्व देखता हो तो अग्निसे, चन्द्रमा देखता हो तो जळ से, मङ्गळ देखता हो तो आयुधसे, बुध देखता हो तो उत्तरसे, चृहस्पति देखता हो तो कफसे, ग्रुक देखता हो तो खुधासे, शिन देखता हो तो व्यासे रोगोत्पच होकर खुखु होती है। छग्नसे अष्टम स्थानका स्वामी ठग्नमें हो तो वह ळग्नराशि जिस अङ्गमें (काळपुरुषके) हो उस अङ्गमें उत्पच रोगसे मरण हो। अष्टम मावका नवांश चरराशिमें हो तो विदेशमें, स्थिर राशिमें गृहमें, द्विस्वमाव राशिमें हो तो रास्तेमें मृत्यु होवे॥ ७४॥

शून्यागारे रन्ध्रराशौ बलिष्ठैरादित्याचैर्वीक्तिते खेचरेन्द्रैः।

नो चेत् छिद्रस्थानयातैश्च नो चेत् तद्देष्काणस्वासिना सृत्युमेति ॥ ७५ ॥
रम्प्रराशौ = श्रष्टमे भावे बिलिप्टैर्बलयुक्तरादिरयाधैः=सूर्यादिकाः खेवरेन्द्रैमेहैखेनो बीक्षिते
तथा नो चेच्छिद्रस्थानयातैथार्थात् बिलिभः सूर्याधैरप्टमं स्थानं न युक्तं नावलोकितस्य भवेतदा ग्रत्यागारे=लोकरहिते गृहे तद्देष्काणस्वामिना = तस्याष्ट्रमभातस्य यो देष्काणस्तरपतिना ( २२ देष्काणेशोनेत्यर्थः ) मृत्युं = मरणमेति । तद्देष्णाणपतेयों धातुरातकोपान्मृत्युं
प्राप्नोतीति भावः ॥ ७५ ॥

यदि वली सूर्य भादि प्रहोंसे ८ वां भाव दृष्ट वा युत्त न हो तो शुन वरमें सृत्यु होने । यहां ८ वें भावमें जो द्रेष्काण हो उसके पतिकी चातु रोगसे मृत्यु कहनी चाहिये ॥ ७५ ॥

रन्यादिखंटनिजधातुभवामयेन जातस्तदीयखलिकंकरपीडया वा । रन्धे शुभग्रहयुते तु विलापहेतुं सौख्येन मृत्युभुपयाति शुभोपयाते ॥ ७६ ॥

रन्ध्रे=श्रष्टमे भावे स्यादिप्रहाणां स्थितौ तत्तद्घहस्य निजः=श्रात्भीयो यो धातुस्तद्ध-वामयेन तदुत्पन्नरोगेण, वा तदीयखलिकद्धरपीवया तत्तद्घहस्य खलाः = प्रतिकृताः ये कि-ह्यराः=उपप्रहाः कालादयस्तदुत्पादितपीवया जातो सृत्युमुपयाति=ध्रियते । तत्राशुभ्रम्बर्-( र. मं. श. के. रा. ) युते रन्ध्रेऽतिविलापहेतुमतियातनापूर्वकं मरणं वाच्यम् । शुभोपयाते= रन्ध्रे शुभ्रमह-(बु. बृ. शु. बं.) संयुक्ते सौख्येनावस्त्रेशेन जातो मृत्युमुपयातीति ॥ ५६ ॥

सूर्यादि ग्रहके अपनी घातुके रोगसे और उनके उपग्रहकी पीड़ासे जातककी सृत्यु हो । अष्टम में पापग्रह युक्त हो तो कष्टसे मरण हो और शुम्रयुक्त हो तो सुखसे सृत्यु होती है ॥७६॥

तुलायां रुधिरे प्राप्ते वृपभस्थे दिवाकरे ।
चन्द्रे मन्दगृहं प्राप्ते विरमध्ये सरणं भवेत् ॥ ७७ ॥
बिलना शनिना दृष्टे त्तीर्योन्दौ निधनाश्रिते ।
गुदात्तिरुक्पीडया वा मृत्युः शस्त्रकृतो भवेत् ॥ ७८ ॥
लग्नाच्छद्रत्रिकोणस्थैरकीरार्किनिशाकरैः ।
मृत्युः स्याच्छैलपातेन वज्रकुड्यादिभिश्च वा ॥ ७६ ॥
भीमाकृणौ यदि परस्परराशियुक्तो केन्द्रस्थितौ निधननायकखेचरेन्द्रात् ।

जातोऽत्रसानसमये ज्ञितिपालकोपात् भूलादिकायुधवरैनिधनं समेति ॥ ५०॥

विधरे=मञ्जले तुलायां=तुलाराशी याते, दिवाकरे=स्य वृषराशिगते, वन्द्रे मन्द्रगृहं = मकरकुम्मयोरन्यतरं प्राप्ते जातस्य विष्मष्ये=पुरीषमये स्थाने मरणं भवेत् ॥ ७७ ॥

निधानिश्रितेऽष्टमभावमुपायते क्षीयोन्दी बलिना रानिना दृष्टे जातस्य गुदा = गुह्ममार्ग-मक्षिणी = नेत्रे तयोः रुजा = रोगेणोद्भृतया पीडया, वा शस्त्रकृतः = शस्त्राधाधातजनितो मृत्यभवेत ॥ ७८॥

अकीरार्फिनिशाकरैः=सूर्यभौमशनिचन्द्रैः, लग्नाचिछद्रत्रिकोणस्यैः=जन्मलग्नाद्ष्टमनव-मपण्डमभावगतैर्जातस्य शैलपातेन = पर्वतात्पतनेन, वा वज्रकुट्यादिभिश्च = वज्र इन्द्रायुधः (विजली) तस्मात् , कुट्यो भित्तिः (दिवाल) तदादिभिर्मृत्युः स्यात् । अर्थान्मरणसमये तस्योपरि वज्रः कुट्यो वा पतिति ॥ ७९ ॥

भौमारुणी = मञ्चलसूर्यी यदि परस्परराशियुक्ती, (भौमः सिंहे, सूर्यो मेषे वा दृक्षिके भवेत्) तथा निधननायकखेचरेन्द्रात् = अष्टमभावेशप्रहात् केन्द्र-(१।४।७।९०) स्थिती भवेतां तदा जातो नरोऽवसानसमये=मरणावसरे कितिपालकोपात्=नृपस्य वैमुख्यात् शूला-दिकायुधवरैः = कुन्तादिभिनिधनं = मरणं समेति । अस्मिन् योगे जातं नरं नृपो मार्यित शूलादिनेति भावः ॥ ८०॥

तुळाजें अंगळ, बुवर्ने सूर्वे और शनिके गृहमें चन्द्रमा हो तो विद्वामें मृत्यु हो ॥ ७७ ॥ श्रीण चन्द्रमा अष्टमस्य हो उसे वळवान् शनि देखता हो तो गुदारोगसे, नेन्नरोगकी पीडा से वा शखसे सृत्यु हो ॥ ७८ ॥

छानसे अष्टम या त्रिकोणस्य सूर्यं, शनि, चन्द्र और मंगळ हों तो शूळसे, बच्चसे, या

दिवाकसे मृत्यु जाने ॥ ७९ ॥

यदि मङ्गल और सूर्य परस्पर राशिमें हों, अष्टमेशसे केन्द्रमें स्थित हों तो अवसान समय प्राप्त होनेपर राजाके कोपसे शुलादि श्रेष्ठ आयुषसे जातक मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ८० ॥

> चन्द्रे तनौ दिनकरे विवलेऽष्टमस्थे लग्नाद्व्यये सुरगुरी सुखगे च पापे। जातस्य तस्य शयनाच्च्युतहेतुमृत्युः शक्षेण वा निशि निषादकृतेन वा स्यात्॥ ८१॥ लग्नेशे निधनांशस्थे मूढ्रे षष्ठगतेऽथवा। सुद्वाधया च मर्णं वन्धुहीने महीतले॥ ८२॥

आयुर्विलग्नाधिपती बलेन हीनी धरासूनुर्ऋ ग्रेशयुक्तः ।
युद्धे स्वृति तस्य वदन्ति तन्द्वाः शक्षेण जातस्य स्वृति विशेषात् ॥ ६३ ॥
लग्नेश्वरे वाहननाथयुक्ते वागीश्वरेणापि युते त्वजीर्णात् ।
द्वारेश्वरे वाहनवित्तराशिनाथान्त्रिते वा मरणं त्वजीर्णात् ॥ ५४ ॥
अक्त्यंशपो आनुसुतेन युक्तो दुःस्थानगो वा विषभक्तग्रेन ।
सहाहिना वा शिखिना च तस्य मृत्युभवेद्रज्जुनिब्न्धनेन ॥ ५४ ॥
पिशाचपीडाऽग्निजले विपत्स्याद्वौमाहिमन्दान्यतमेन युक्ते ।
द्वीग्रो शशाङ्के निधनस्थिते च दुःस्थे त्वपस्मारभयान्मृतिः स्यात् ॥ ५६ ॥

चन्द्रे (क्षीग्रे पूर्णे वा ) तनौ = लग्नगते, दिनकरे = सूर्ये निर्वले विवले (नीचादिगते) सत्यष्टमस्थे, सुरगुरौ = बृहस्पतौ लग्नाद्व्यये (१२) गते, पापे = भौमशनिप्रह्योरन्यतरे सुखगे = लग्नाचतुर्थभावगते यस्य जन्म भवति, तस्य जातस्य शयनात्=स्वट्वादितश्च्युत-हेतुमृत्युः = पतनिमित्तकं मरणं वा शस्त्रेण मरणं वा निशि = रात्रौ निषादकृतेन=निषा- द्धाण्डालः 'निषादश्वपचावन्तेषासिचाण्डालपुक्कसाः' इत्यमरोक्तेः, तस्कृतेन मृत्युः स्यादिति ॥ ८१ ॥

लग्नेशे = जन्मलमपतौ निधनांशस्ये = जन्मलमस्यितनवांशाचतुःविद्यसनवांशगते। लग्ने यत्सङ्ख्ये नवांशे जन्म, तत्सङ्ख्य एव नवांशेऽष्टमभावस्येत्यर्थः। वा नग्नेशे मूडे = सूर्येण सहास्तक्षते वा लग्नात्षग्रगते जातस्य वन्धुहीने = श्रात्मीयजनविहीने नहीतले श्चद्राध्या = ब्रुभुक्षोद्रभूतपीडया मरणं जायत इति ॥ ८२ ॥

श्रायुर्विलग्नाधिपती = श्रष्टमेशलग्नेशौ बलेन हीनौ = निर्वलौ चेद्भवेतां, धरास्नुभौमः ऋगेरोन = षाठेरोन युक्तक्ष भवेत्तदा तस्य जातस्य युद्धे = सङ्प्रामे शस्त्रेण मृति = मरण तज्ज्ञा विद्वांसी विशेषानिश्चयेन वदन्ति ॥ ८३ ॥

लग्नेश्वरे = लग्नपती वाहननाथेन = चतुर्थेशेन युक्ते वागीश्वरेणापि = द्वितीयभावेशेन च युते जातस्याजीणीदिधक्युक्तस्यापिराकात् मरणं भवेत् वा दारेखरे=सप्तमेशे वाहनवित्तनाः थाभ्यां-चतुर्थेशद्वितीग्रेशाभ्यामन्विते = सिंहते तु ख्रजीर्णान्मरणं भवेदिति ॥ ८४ ॥

भुक्त्यंशपः = दशमभावस्य नवांशेशो भानुसतेन = शनिना युक्तो वा दःस्थानगो (परे वाऽष्टमे वा द्वादरो ) भवेत्तदा जातस्य विषमक्षग्रीन = विषं गरलं तस्य भक्षग्रीन मरणं वाच्यम् । त्राय स भुक्त्यंशपोऽहिना = राहुणा वा शिखिना केतुना = सह युक्तो भवेतदा तस्य जातस्य रज्जुनिवन्धनेन = रज्जवा गुग्रोन ( रस्सी ) निवन्धनेन मृत्युर्भवेदिति । श्रत्र पाठमेदः सर्वार्थचिन्तामणी-

"भुक्त्यन्नपौ भानुमुतेन युक्ती दुःस्थानगौ वा विषमक्षयोन ।

राहुध्वजाभ्यां सहितौ च दुःस्थाबुद्धन्धनात्तस्य सृति वदन्ति ॥" इति ॥ ४५ ॥ शीरों राशाहे=श्रीणवले चन्द्रे, भौमाहिमन्दानामन्यतमेन युक्ते निधनस्थिते च पिशा-चपीडाग्निजले विपन्मरणं स्यात् । श्रष्टमस्थे क्षीणचन्द्रे भौमेन युक्ते पिशाचपीज्या, श्रहिना = राहुणा युक्तेऽरनी, मन्देन = शनिना युक्ते जले मरणं वाच्यम् । तथा क्षीरो शशाहे तयाभूते दुःस्ये (६।८।१२) तदा तु अपस्मारभयात्, अपस्मारो सृगीरोगः Apilepsy तस्य भयान्मृत्युः स्यादिति ॥ ८६ ॥

चन्द्रमा लग्नमें हो, सूर्य निर्वल अष्टगमें हो, लग्नसे १२ वें बृहस्पति हो, सुखर्मे पापब्रह

हो तो उस जातककी मृत्यु चारपाई वगैरहसे गिरनेपर होवे ॥ ८१ ॥

यदि लग्नेश मृत्यु अंश ( ६४ वें नवांश ) में हो अथवा सूर्यके साथ अस्त हो या ६ ठे आवमें हो तो भूखसे पीड़ित होकर अपने वन्युओंसे रहित जगहमें (अकेला) सुखु पाता है ॥ ८२ ॥

अप्रम और लग्नके स्वामी बलसे हीन हों मङ्गल पष्टेशके साथ हो तो उस जातक की

मृत्यु युद्धमें हो । विशेषतः शखसे मरण हो ॥ ८३ ॥

लप्नका स्वामी चतुर्थंशसे युक्त हो और गुरुसे युक्त हो तो अजीर्ण मृत्यु हो । सप्तमेश

चतुर्थेश या द्वितीयेशके साथ हो तो अजीर्णसे मरण होता है ॥ ८४ ॥

१० वं भावका नवांशपित शनिसे युक्त हो, दुःस्थानमें प्राप्त हो तो विष खाकर सरे। राहुसे वा केतुसे युक्त हो तो गलेमें रस्सी बांच कर ( फांसी लगा कर ) मरे। संगल-राहु-शनिसे युत हो तो विशाच पीडासे, आगसे या अगाध जलमें मरण हो। चीण चन्द्रमा अप्रम स्थानमें स्थित हो तो अपस्मार ( मृगोरोग ) भयसे मृत्यु हो ॥ ८५-८६ ॥

रन्ध्रस्थानगते सूर्ये भौने वा बलवजिते । वित्ते पापब्रहेर्युक्ते पित्तरोगान्मृतिं वदेत् ॥ ५७ ॥ जलराशिगते चन्द्रे चाष्ट्रमस्थेऽथवा गरी।

पापप्रदेण संदृष्टे ज्ञयरोगान्मृतिं वदेत् ॥ दद ॥ अष्टमस्थानगे शुक्ते पापप्रहिनिरीज्ञिते । वातरोगात्ज्ञयाद्वाऽपि प्रमेहाद्वा मृतिं वदेत् ॥ द६ ॥ सूर्यस्थानगते सौम्ये पापप्रहिनिरीज्ञिते । विद्याज् ज्वररोगेण वा वदेत् ॥ ६० ॥ मृत्युस्थानगते राहौ पापप्रहिनिरीज्ञिते । पिटकायुष्णरोगाद्वा सर्पदोषान्मृतिभवेत् ॥ ६१ ॥ पराभवगते राहौ पापप्रहिनिरीज्ञिते । मसूरिकादिरोगाद्वा पित्तभंशान्मृतिं वदेत् ॥ ६२ ॥ मसूरिकादिरोगाद्वा पित्तभंशान्मृतिं वदेत् ॥ ६२ ॥

सरलार्थाः श्लोकाः ॥ ८७-६२ ॥

अप्टमस्थानमें निर्वे सूर्य हो वा निर्वेष्ठ मंगळ हो, धनमावमें पापब्रह हों तो वित्तरोग से मृत्यु कहे ॥ ८७ ॥

चन्द्रमा या गुरु जळचर राशिमें होकर अष्टममें हो बसे पापब्रह देखते हों तो चय रोग से मृखु कहे ॥ ८८ ॥

अप्टमस्थानमें शुक्र हो उसे पापब्रह देखते हों तो वातरोगसे वा चयरोगसे वा प्रमेहसे सृत्यु कहे ॥ ८९ ॥

सूर्यंके स्थानमें बुध हो उसे पापप्रह देखते हों तो त्रिदोपसे वा उवररोगसे मृत्युक्हे॥९०॥ चृत्युस्थानमें राहु हो उसे पापप्रह देखता हो तो पिटकसे वा गर्मरोगसे वा सर्पसे मृत्यु होवे॥ ९१॥

राहु ८ वेंमें प्राप्त हो पापप्रह उसको देखता हो तो मस्रिकादि रोगसे वा पित्तरोग से मृत्यु कहे ॥ ९२ ॥

11 00 11

11 66 h

| व श. | <b>१२</b><br>स•       | 11/10   | शः        | <b>४ ल.</b>          | ×         |
|------|-----------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|
| ğ    | पित्तरीगा-<br>न्मरणम् | 9       | ८ स्. मं. | क्षयरोगा-<br>न्मरणम् | 2         |
| X X  | Ę                     | के.स. ७ | 3/90      | 11                   | १२ जु.चं. |
|      | 11 68 11              |         | A Maria   | 119011               |           |
|      | 11 52 11              |         |           | 11.2011              |           |
| श.   | ल.                    |         | मं.       | ल-                   |           |
| -    |                       |         | भं.       |                      | रा        |

11 39 11

11 92 "



| 毒.     | ল-                           |     |
|--------|------------------------------|-----|
|        | वसन्ताद्धाः<br>पित्तश्रंशात् |     |
| मं रा. |                              | SI. |

#### अथ हस्ताविषिच्छेवयोगाः।

धर्मे शनी चाथ गुरी तृतीये करिच्छदः त्याब्रिधने व्यये वा । कर्मत्थितारचेदादि राहुमन्दसीन्याः करच्छेद्युतोऽत्र जातः ॥ ६३ ॥

धर्में = लग्नांश्वनमें भावे रानी, ध्रय च गुरी तृतीये भावे विष्यमाने, वा ती रानिगुरू क्रमेण निधनेऽष्टमें, व्यये = द्वादरी भवेतां तदा बातः करच्छिदो भवित । तस्य बातस्य करच्छेदो बायते । ध्रय चेयदि राहुमन्दसीम्याः = राहुरानिषुधाः कर्मस्थिताः = दशम-आवगता भवेयुस्तदाऽत्रास्मिन्योगे बातः करच्छेदयुतो भवित । ध्रसौ बातो इस्तरहिती भवेदित्थर्थः । ध्रत्र सर्वार्थविन्तामणिकारः—

धर्में शनी वा सगुरी तृतीये करच्छिदोऽर्के निधने व्यये वा।

विधी कलने निधनान्वित वा कुनेन युक्ते यदि वा सजीवे। इत्याह ॥ ९३ ॥ यदि ९ वें भावमें सनि और ३ रेमें गुरु हो तो जातकके हाथ कट जाव। अथवा ८ वें सनि और १२ वें गुरु हो तो भी यही फळ कहे। यदि राहु सनि और बुध १० वें आवमें हों तो जातक हाथसे रहित हो। ( खु, शा, कार )॥ ९३॥

शुक्रेण दृष्टे यदि रन्ध्रनाथे सूर्वे शनौ वा फणिनाथयुक्ते । क्रूरादिपष्टचंशसमन्त्रिते वा विच्छेदनं तिच्छ्ररसो वदन्ति ॥ ६४ ॥ सन्दे विलग्ने सदने सराहौ कन्यान्त्रिते भागवनन्दने च । स्त्रीयो शशाङ्के सदराशियुक्ते विच्छ्रिज्ञहस्त्रश्च पदेन सार्द्धम् ॥६४॥

रन्ध्रनायेऽष्टमभावेशे शुक्रेण दष्टे, सूर्ये वा शनी फणिनायेन=राहुणा युक्ते, वा क्रूराहि-षष्ट्रथेशेन = पापादिषष्ट्रयंशेन समन्विते ( ऋशुभषष्ट्यंशगत इत्यर्थः ) यदि जन्म भवति तदा तस्य जातस्य शिरसो विच्छेदनं भवति । श्रस्मिन्योगे जातो नरः शिरश्छेदेन ब्रियत इति भावः । श्रत्र पाठमेदः—

'शुक्रेज्यदृष्टे दिवसाधिनाथे सारे शनौ वा फिणनाथयुक्ते' इति सर्वार्थिवन्तामणौ ॥९४॥ मन्दे = शनौ विलग्ने = जन्मलग्ने, मदने = सप्तमभावे सराहौ = राहुयुक्ते, भागव-नन्दने = शुक्रे कन्यान्विते = कन्याराशिगते, क्षीखे शशाहि = कृष्णचन्द्रे च मदराशियुक्ते= सप्तमभावगते जातः पदेन = चरखेन सार्द्ध विच्छित्रहस्तो भवति । उक्तयोगे जातो नरो हि करचरणरहितो भवेदित्यर्थः । श्रत्र सर्वार्थविनन्तामणौ पाठान्तरम्—

मन्दे विलमे मदने सराही क्योन्विते भार्यवनन्दने च । कृष्णी शशाह्रे मदराशियुक्ते विच्छिन्नहस्तः स भवेत्पदेन ॥ इति ॥ ६५ ॥ यदि अष्टमेश शुक्रसे देखा जाता हो, सूर्य वा शनि राहुसे युक्त हो वा क्रूरादिषष्ठधंश युक्त हो तो उसका शिर विच्छेद (शिर कटा ) कहे ॥ १४ ॥

शनि लप्नमें, राहु सप्तममें, शुक्र कन्यामें, और बीण-चन्द्रमा सम्ममें हो तो जातकके

हाथ और पैर दोनों ही कट जाते हैं ॥ ९५ ॥

भूसूनुलग्ने यदि वा तदंशे सूर्यान्विते कृष्णिनशाकरे तु । फणीशचन्द्रात्मजसंयुतेऽर्कराशौ यदा तद्धुं दरप्रभेदम् ॥ ६६ ॥ मन्दोदये सौम्यदृशा विद्दीने सर्पार्कयुक्ते यदि कृष्णचन्द्रे । नाभिप्रवेशोदरभेदमादुः शस्त्रेण जातस्य पराशराद्याः॥ ६७ ॥

भूसुनोर्भाः लस्य लग्ने=मेषवृधिकयोरन्यतरे राशौ लग्ने वा तदंशे=मेषस्य वृधिकस्य वा नवांशे लग्नेते, तत्र स्यान्विते स्य गतवित, कृष्णपक्षस्य निशाकरे=चन्द्रे तु फणोशचन्द्रा-रमजाभ्यां राहुबुधाभ्यां संयुतेऽकराशौ = सिंहे विद्यमाने । एतदुक्तं भवित । स्यां लग्ने भौगगृहे वा भौमनवांशे भवेत , सीणचन्द्रराहुबुधाः सिंहे भवेयुः । श्रास्मिन्योगे यदा जन्म भवेतायु दरप्रमे स्मर्थात्तस्य जातस्य कुक्षिमेदेन मरणं भवेदिति । श्रत्रोत्तराद्धं मेदः—

'फणीशचन्द्रात्मजसंयुतेऽर्फरस्याभिभृते सुद्रस्य मेदः' । सर्वार्यचिन्तामणौ ॥ ६६ ॥ भन्दे उदयो मन्दोदयस्तिस्मंक्षरनगते शनावित्यर्थः सौम्यदशा विद्दीने = शुभमद्दृष्टिरिते सर्पार्काभ्यां = राहुस्याभ्यां युक्ते कृष्णचन्द्रे = क्षीणचन्द्रे ( सूर्ययुक्तश्चन्द्रोऽमायामेव भवति, तेन कृष्णचन्द्र इति विशेषणं न्यर्थमिवाभाति ) यदि जन्म स्यात्तदा जातस्य नाभि-प्रदेशे उदरस्य भेदं शस्त्रेण पराशराया महर्षय श्राहुः ॥ ९७ ॥

यदि सङ्गळकी राशि या सङ्गळका नवांश सहित लग्नमें सूर्य हो और ऋष्णपणका चन्द्रमा सूर्यकी राशिमें राहु-शुधसे युक्त हो तो जातकका पेट विदीर्ण होवे ॥ ९६ ॥

यदि लग्नवर्ती शनि शुभग्रहोंकी दृष्टिसे विश्वत हो और कृष्णपत्तका चन्द्रमा राष्ट्र और सुर्येसे युत हो तो उस जातककी नाभिके नीचे (पेरू) शस्त्रसे भेदित हो ऐसा पराश्वर असृति मृनियोंने कहा है। (सु. शा. कार)॥ ९७॥

## श्रथ दुर्मरणयोगाः।

षश्चाष्टमञ्यये चन्द्रे लग्ननाथेन वीत्तिते । सन्दर्मान्यगुसंधुक्ते तस्य दुर्मरणं वदेत् ॥ ६८ ॥

चन्द्रे चष्टाष्टमन्ययाना—( ६।८।१२) सन्यतमे वते लग्ननाथेन = जन्मलप्रपतिना वीक्षिते, यन्दमान्यग्रीभेः = शनिगुलिकरा-हुभिः संयुक्ते च यस्य जन्म भवति तस्य दुर्भरणमणमृत्युर्भवतीति वदेत् ॥ ९८ ॥

यदि चन्द्रमा शनि, गुळिक, राहुसे युक्त होकर ६ ठे, या म में, या १२ में मानमें हो और कानेशसे देखा जाता हो तो उस जातककी अवसृत्यु होती है ॥ ९८ ॥

| 99 | 5         | च.स. |
|----|-----------|------|
| 92 | दुर्मरणम् | Ę    |
| 7  | ą         | ४ इ. |

मेशूरणस्थे यदि चित्रभानौ भौमे चतुर्थे न च सौम्युयुक्ते । सौम्ये विलग्नोपगते तु मृत्युं गोश्टक्कतः शूलनिपाततो वा ॥ ६६ ॥ चित्रभानौ = स्यें मेशूरणस्थे = लग्नाद्दशमभावगते, भौमे चतुर्थे, न च सौम्येः=श्रभ-श्रहेः यक्ते (शुभग्रहयोगरहित इत्यर्थः ), सौम्ये = बुचे तु विलग्नोपगते = जन्मलग्नम्ये यदि जन्म स्यात्तदा जातस्य गोश्यत्रतो वा ग्रात्तनिपाततो मृत्युमुपदिशेत् । श्रह्मिन्योगे जातं नरं गौः श्वतेण व्यापादयेत् वा कथित् ग्रात्तेन येदयेदिति भावः ॥ ९९ ॥

बदि सूर्य दशमें स्थानमें हो, मङ्गल चौथेमें हो, ग्रुभग्रहसे युक्त न हो और बुध लग्नमें हो तो जातककी मृत्यु गाय-वैलकी सींघसे या शुलके निपातनसे हो ॥ ६९ ॥

> दशमयुखसमेतैः पापदृष्टेश्च सीम्यै-रुद्यनिधनयातैः शूलपातान्यृतिः स्यात् । शशिनि तनुगृहस्थे बन्धुगे भानुपुत्रे कलहजनितदोषैरम्बरस्थे च भीमे ॥ १००॥

सौम्यः = शुभग्रहेर्दशम्युखसभेतैष्दयनिधनयातैः पापद्दष्टेश्च । इदमुक्तं भवति । शुभ-भ्रहा लग्नादशमचतुर्थप्रथमाष्टमभावगतःः पापप्रहेर्दशस्य भवेयुस्तदा जातस्य शूलपातात्कु-न्तादिसेदेन मृतिर्मरणं स्यात् । श्रय शशिनि = चन्द्रे तनुगृहस्ये = लग्नगते, भानुपुत्रे=शनौ बन्धुगे=चतुर्थभावस्ये, भौमे=मङ्गलेऽम्यरस्ये=दशमभावगते कलहजनितदोवैविवादोत्पन्नदो-वैर्मरणं स्यादिति ॥ १०० ॥

द्शम, चतुर्थ, लग्न, और अष्टममें ग्रुअग्रह हों और वे पापग्रह से दृष्ट हों तो ग्रूलपात से सृत्यु हो। चन्द्रमा लग्न में हो, शनि चतुर्थ में हो और दशवें में मंगल हो तो कल्ह से सृत्यु हो॥ १००॥

लग्नं गते दिनकरे तक्षणीगतेन्दौ पापेज्ञिते कलहतीयभयान्मृतिः स्यात् । लग्ने दिनेशशिशानौ द्विशरीरकेऽन्ये पापेज्ञिता यदि बहुदकमृङ्किदंष्टात् ॥ १०१ ॥

दिनकरे = सूर्ये लग्नं गते, इन्दौ = चन्द्रे तहणीगते=जायामुपगते, पापेक्षिते=पापमहा-वलोकिते च कलहतोयभयात्=कलहभयात् तोयभयादा सृतिः स्यात् । श्रथं लग्ने=जन्मलग्ने दिनेशशशिनौ = सूर्याचन्द्रमसौ भवेतामन्ये प्रहा भौमादयो द्विशरीरके (३१६१६१९२) स्थिताः, पापेक्षिताः=यथासम्भवं पापप्रहेणावलोकिताध यदि भवेयुस्तदा बहृदकश्यक्रियंष्ट्रात्= वहृदवेऽगाधजले प्रवृडाच्छक्षिणां दंष्ट्राद्वा मरणं स्यादिति ॥ १०१॥

सूर्य लग्नमें, और चन्द्रमा सक्षममें हों दोनोंको पापमह देखते हों तो कल्हसे या जल में ह्वाने से जातक की मृत्यु हो। सूर्य और चन्द्रमा लग्न में हों, और सभी यह जहां कहीं हिस्सभाव राशियों में हों पापमहों से दृष्ट हों तो अगम जल में तथा सींगवाले जानवरों के काटने से सृत्यु होती है। १०९॥

तुहिनकिरणलग्रात् पापखेटोपयाते नवमतनयराशौ पापखेटेज्ञिते वा ॥ भुजगनिगडपाशे रन्ध्रजन्मत्रिभागे जननसमयलग्रान्धृत्युमुद्बन्धनेन ॥ १०२ ॥

तुहिनिकरणलग्नाचन्द्राधिष्टितभावाचवमतनयराशौ (९१५ भावे ) पापखेटोपयाते = पापप्रहे गतवति, तिस्मन्पापखेटे स्थिते पापप्रहावलोकिते च, वा पक्षान्तरेण-जननसमय-लग्नात् = जन्मसमये यल्लग्नं तस्मात्, रम्ध्रजन्मत्रिभागे = त्रष्टमे भावे जन्मतुल्यद्रेष्काणे (जन्मलग्ने यदि प्रथमद्रेष्काणं तदाऽष्टमेऽपि प्रथमद्रेष्काणमिति ) भुजगनिगडपाशे = पूर्वो-कानां (५५ श्लोको द्रष्टव्यः ) सर्पनिगडपाशसञ्ज्ञकद्रेष्काणानामन्यतमे सति जातस्योद्ध-म्धनेन (कारागारादिना ) मृत्युः स्यादिति ॥ १०२ ॥

जन्मकालमें चन्द्राश्चित राशिसे ५ वें और ९ वें स्थानमें पापग्रह हो या पापग्रहकी हिए हो, तथा जन्मलग्तसे ८ वें भावका (लग्नसे २२ वां ) देष्काण यदि सपं, निगढ़ या पाश संज्ञक (५५ श्लो० देखिये) हो तो जातककी मृत्यु बन्धन (जेल वगैरह) से होती है। (सु० शा० कार)॥ १०२॥

मीनोद्ये शशिरवी यदि पापयुक्ती पापेऽष्टमे च मरणं रमणीकृतं स्यात् ॥ भौमे सुखे दिनकरे यदि वा मदस्ये मन्देऽष्टमे शशिनि चान्नविशेषजन्यम्॥१०३॥

शशिरवी = चन्द्रस्यौं यदि भीनोदये=मीनलग्ने पापयुक्ती=भीमशन्योरन्यतरेण सहिती भवेतां, तथा पापे = मङ्गले वा शनौ लग्नादष्टमे च विद्यमाने ( अत्र पापेक्षिते इत्यपि पाठा-त्तरम्। तदा लग्ने पापप्रहेण केनचिद्वलोकिते इति ज्याख्येयम् ) जातस्य रमणीकृतं=स्नीज-वितं मरणं स्यात्। उक्तयोगे जातस्य स्नीविद्वेषान्मरणं जायत इति भावः। अय भौमेऽङ्गा-रके सुखे = चतुर्यभावे यदि वा दिनकरे = सूर्ये मदस्ये = सप्तमभावगते, मन्दे = शनौ, शशिनि = चन्द्रे चाष्टमे गतवित जातस्याजविशेषजन्यं = कस्यचिद्रकविशेषस्य ( कोद्रवादेः ) भक्षणान्मरणं वाच्यमिति ॥ १०३॥

मीन राशि छप्न हो, उसमें पापप्रहके साथ सूर्य और चन्द्रमा हों और ८ वें भावमें पापप्रह हो तो खीके द्वारा मरण होता है। यदि मंगळ सुख भावमें हो, सूर्य सहममें हो, श्वनि और चन्द्र अष्टममें हों तो किसी अबसे मृत्यु हो॥ १०६॥

मन्दे धने सुखगते शशिनि ज्ञमाजे मानिस्थिते व्रणकृतेन मृतिं समेति ॥ बन्धुस्थितेऽवनिसुते धनगे शशाङ्के भानौ नभस्थलगते तु गजाश्वयानात् ॥१०४॥

सरलार्थः ॥ १०४ ॥

| श.  | ल.             |     |
|-----|----------------|-----|
| ચં. | त्रणान्मृत्युः | मं. |
|     |                | /   |



शनि धन आवर्से हो, चन्द्रमा सुख भावमें हो, और मंगळ दश्रममें हो तो वण (बाव) से मृत्यु होती है।

मंगल चौथेमें हो, चन्द्रमा हितीयमें हो, और सूर्य दशममें हो तो हाथी चोड़ा आदि सवारीसे मृत्यु होती है ॥ १०४ ॥

रन्ध्रे शनौ वियति हीनवले शशाङ्के भानौ सुखे निश्वतकाष्ट्रहतेन मृत्युः ॥ पापान्तरे जननलग्नपतौ सकेतौ लग्नाष्टमे खलयुते सति मानुकोपात् ॥ १०५ ॥

शनौ रन्ध्रे = जन्मलमाद्दष्टमे भावे, हीनवले (नीचगते शत्रुग्रहगते वा) शशाह = चन्द्रे वियति = दशमे भावे, भानौ = स्याँ सुखे=चतुर्ये भावे विद्यमाने सित जातस्य निश्वत-काष्ट्रहतेन = निर्धारितकाष्ट्रपतनाधातेन मृत्युर्भवति । जननलमपतौ=जन्मलमस्वामिनि, सर्के-तौ=केतुना सिहते । श्रत्र सकेन्द्रे इति पाठान्तरे, केन्द्रेण (१।४।७।१०, भावानामन्यतमेन) सिहत इति व्याह्येयम् । पाठान्तरे = पापमह्योरन्तरेऽर्थाल्लग्नेशादेकः पापो द्वितीयेऽन्यो द्वादशे च विद्यमानो भवेत्तथा लग्नाष्टमे = लमाद्र्ष्टमे भावे खलेन = केनचित्पापमहेण युते सित मातृकोपात् = स्वमातुर्वेमुख्यान्मृत्युर्भवति । श्रत्र योगे जातस्य माता दुष्टा भवत्यतस्त-कोपान्मरणमिति ॥ १०५॥

सनि सप्टममें हो, वलरहित चन्द्रमा दसममें हो सीर खुर्व जुसमाव ( ७ ) में हो तो काहोंकी देरमें दव कर मृत्यु होती है।

छन्नेस पापप्रहोंके सध्यमें हो केतुसे युत हो और छन्नसे अष्टम स्थान पापप्रहसे युक्त हो तो माताके कोपसे मृत्यु होती है ॥ १०५ ॥

काष्टाघातान्मृत्युः।



मातृकोपान्मृत्युः।



सुस्तास्पदस्थैरशुभैर्महेन्द्रैक्षिकोणगैर्वाऽथ विलग्नराशौ ॥ रन्भेश्वरे भूतनयेन सार्द्धं उद्बन्धनात्तस्य मृतिं वदन्ति ॥ १०६ ॥

अशुभैप्रहेन्द्रैः=पापप्रहेः सुखास्पदस्यैक्ष-तुर्यदशमभावगतैरयवा त्रिकोणगैर्नवसपद्यम-भावगैः, रन्ध्रेश्वरे = प्रष्टमभावेशे भूतनयेन सार्वे = भौमेन सह विलग्नराशी=बन्मलग्ने गते खित जातस्योद्धन्धनात्काराग्रहादौ बन्ध-नेन भरणं वाच्यम् ॥ इति ॥ १०६ ॥



बहुम प्रह जनसे ४ और १० वें भावमें हों, अथवा ५।९ भावमें हों और अहमेश मंगळसे युक्त होकर ठममें हो तो उसकी सृत्यु बन्धनसे कहते हैं ॥ १०६ ॥

> लग्ने रवी सुते मन्दे रन्ध्रस्थे तृडुनायके ॥ धर्म गते धरासूनी बृज्ञाशनिभयान्मृतिः ॥ १०७ ॥

सरलार्थः । श्रिह्मिन्योगे जातस्योपरि यक्षिनिपातेन वज्रनिपातेन वा मरणं वाच्यम् । एवमेव होरासारे—

बर्कोद्येऽर्कपुत्रे सुतगे, रन्ध्रे विधी, कुने भाउये । यक्षाशनिकुट्यपाते— येगि जातस्य निर्देशेन्मरणम्॥ इति ॥



सूर्यं छानमें हो, शनि पञ्चममें हो, चन्द्रमा अष्टममें हो और मङ्गळ नवममें हो तो सूच-से या वज्रसे सृत्यु होवे ॥ २०७ ॥

पापेष्याज्ञाबन्धुराशिस्थितेषु चीर्षे तारानायके शत्रुराशो ।। लग्नाच्छिद्रस्थानराशि गते वा यात्राकाले शत्रुदोषान्यृतिः स्यात् ।। १०८ ।। पापेष्ठ = स्वर्यभीमशनिष्ठ, श्राह्मबन्धु-राशिस्थितेष्ठ = लग्नाह्शमबद्ध्यभावगतेष्ठ, क्षीयो = ष्ट्रच्यो तारानायके=चन्द्रे शत्रुराशौ= लग्नात्षष्ठे भावे स्थिते, वा लग्नात् छिद्र-स्थानराशिं गतेऽष्टमभावे यो राशिस्तद्रते (श्रष्टमभावगत इत्यर्थः) जातस्य यात्राकाले शत्रुदोषाद्वैरिविद्वेषान्मृतिः स्थात् ॥ १०८॥



पापमह दशम और चतुर्थ स्थानमें स्थित हों, चीण-चन्द्रमा छठे आवमें हो वा ८ वें आवमें हो तो यात्रा समयमें शत्रुके दोषसे मृत्यु होती है ॥ १०८ ॥

लप्रान्त्यगौ भातुघराकुमारौ दिनेशचन्द्रेन्दुमुता मदस्थाः ॥ सुरालयोद्यानवनप्रदेशे प्रवासभूमौ म्नियते तु जातः ॥ १०६॥

भातुषराकुमारी=शनिमोमो लग्नान्त्यगी=शनिर्लग्ने, भौमोऽन्त्ये=द्वादशे, तथा दिनेश्व-बन्देन्दुसुताः=स्यँवन्द्रसुधाः, मदस्याः=सप्तमभागवता भवेयुस्तदा जातस्तु सुरालये= देवमन्दिरे उद्याने = श्वारामे, वनप्रदेशेऽरण्ये, प्रवासभूमौ = स्वनिवासभूमौ वा म्नियते। अत्र होरासारे—

व्यर्ककुत्री व्ययसंस्थी, राहुः शशी सप्तमे, गुरुः केन्द्रे ।

जातस्य मृति विन्यात्प्रवासभूमौ सुरालयोद्याने । इति ॥ १०६ ॥ सूर्यं और मङ्गळ क्या और द्वादशमें हों और सप्तम स्थानमें सूर्यं, चन्द्र और बुध हों सो जातक देवगृहमें, या बागमें, या जङ्गळमें मरता है।॥ १०९ ॥

लग्राष्टमे पापयुतेऽष्टमेशे रिःफोपयाते यदि केन्द्रगे वा ॥ लग्नेश्वरे हीनबलेन युक्ते दुर्मार्गदोषात्प्रवदन्ति मृत्युम् ॥११०॥

लभाष्टमे = लमादष्टमे भावे पापप्रदेण युते, श्रष्टमेशे रिःफोपयाते = हादराभावगते श्रयवा स्टिमेशे रिःफोपयाते = हादराभावगते श्रयवा स्टिमेशे हीनवलेन = हुवैलेन केन विद्प्रदेण युक्ते केन्द्र — (१।४।७।१०) गते यदि सन्म भवेलदा सातस्य हुर्मार्गदोषात् मृत्युर्मवेत् । उक्तसक्षये योगे सातो नरः कुपये गच्छन्मः स्युर्मवेति भावः ॥ ११०॥



यदि ज्यनसे बहस आद पापब्रहसे युक्त हो, शहमेक्ष बारहर्वे हो, वा केन्द्रमें होकर ज्यनेक्ष हीनवळी ब्रहसे युक्त हो तो खराब रास्ताके दोषसे मृत्यु होना आचार्योंने कहा है ॥

भौमार्कजचेंत्रगते शशाङ्के पापेत्तिते पापखगान्तरस्थे ॥ कन्यागृहे वा हिब्कोपयाते मृतिं वदेवग्निजशस्त्रपातैः ॥ १११ ॥

शराखि=वन्द्रे भौमार्फबन्नेत्रगते=मङ्गलशनैखरयोः चैत्राणा-(१।८।१०।११) मन्यतमे याते, पापेक्षिते = केनिवत्पापप्रहेणावलोकिते, तथा पापखगयोरन्तरे मध्ये स्थिते, श्रथवा शराखि कन्यागृहे हिबुके = चतुर्थमावे चोपगते जातस्यामित्रशस्त्रपातैः = श्रमिदाहेन शस्त्रा- दिपातेन वा मृति = मरणं घदेरप्राझः इति ॥ होरासारे—

भीमार्कजभवनेऽब्जे पापद्वयमध्यगे न सौम्ययुते।

कन्यायां हिमगी वा ज्वरामिसम्पातशस्त्रदोषेशी ॥ इति ॥ १११ ॥

विष चन्द्रमा मङ्गळके या शनिके गृहमें हो उसे पापग्रह देखता हो वा पापग्रहके बीचमें कन्याराशिमें हो, वा चतुर्ध मावमें हो तो अग्निसे या शस्त्रके प्रहारसे मृत्यु कहे ॥ १११ ॥ यदि विषघटिकायामष्टमे पापगुक्ते विषशिखिभवसस्त्रैर्जायते तस्य मृत्युः ॥ बहुदिविचरगुक्ते लग्नपे साष्ट्रमेशे बहुजनमृतिकाले मृत्युमेति प्रजातः ॥११२॥ यदि चेत् विषविकायां, प्रतिनक्षत्रं केचिचलारो दण्डा विषघटिका उच्यन्ते । तथा हि मुहूर्तमार्तण्डे—

तस्यां विषघटिकायां तथाऽष्टमे आवे पापप्रहयुक्ते यस्य जन्म भवति तस्य विषशि-विभवशक्षेः = विषं गरलम्, शिखी श्रमलम्, भवः शिवस्तस्य शस्तं शूलं तैर्गरलानलशूलै-र्घरणं जायते । साष्टमेशे = श्रष्टमभावेशेन सहिते लभपे = लग्नेशे बहुभिर्दिविचरैर्प्यहेयुक्ते प्रवातो नरः बहुजनमृतिकाले = बहुवो जना भ्रियन्ते यस्मिन्काले (महामारीप्रभृतिरोगपद्रवे) तस्मिन्काले मृत्युमेति = भ्रियते ॥ १९२ ॥

यदि विषयटोमें जन्म हो और लमसे अष्टम स्थान पापबहसे शुक्त हो तो जहरीले या

अधिवाले शखसे उस जातककी मृत्यु होती है।

उम्रेश अप्टमेशके साथ और भी बहुत महींसे युक्त हो तो जिस समय बहुत छोगींकी मृत्यु होती हो (हैजा, प्लेगके समय ) उस समय उसकी मृत्यु हो ॥ ११२ ॥

लग्नेशस्थनवांशस्य राशिकोपोद्भवामयैः ॥ मृत्युं तस्य वदन्त्येके होरिका मुनिपुक्कवाः ॥ ११३ ॥

लग्नेशः=जन्मलप्रपतिस्तिष्टति यस्य नवांशे तस्य राशेः कोपोद्भवामयैः ( तस्य नवांश-राशेर्यो धातुस्तद्धातुविकाररोगैरित्यर्थः ) तस्य जातस्य मृत्युमेके हौरिकाः=होराशास्त्रविद्दे सुनिपुक्तवाः = महर्षयो वदन्ति ॥ ११३ ॥

छरनेश जिसराशि सम्बन्धी नवांशमें स्थित हो उस राशिके कोपसे उत्पच रोगसे उस जातककी मृत्यु हो ऐसा होरा ( ज्योतिः शास्त्रके ) ज्ञाता श्रेष्ठ सुनि छोग कहते हैं ॥११३॥

होरेशेंऽशगते तु तुम्बुरगृहे तापञ्याग्न्युद्भवै-ह्न्ते श्वासविकारशूलजिनतैर्युग्मे शिरःशूलजैः ॥ वातोन्मादभवैः कुलीरभवने सिंहे विषस्फोटकैः कन्यायां जठराग्निगुद्धजिनतैर्जातस्य सृत्युं वदेत् ॥ ११४ ॥ जूकेशोकचतुष्पद्चरभवैः कीटेऽस्मशस्त्रादिमि-ख्रापे तीव्रमरुद्भवैद्यगमुखे व्याघादिशूलामयैः ॥ कुन्भे व्याघवधूकृतैरिनिमिषे तोयातिसायैद्यतिम् रंप्रस्यांशगता प्रचारधरणी जातस्य मृत्युप्रदा ॥ ११४ ॥

इदानी मेवादिहादशराश्यंशगते लग्नेशे जातस्य निर्याणकारणान्युच्यन्ते । होरेशे=जन्म-लग्नेशे तुम्बुरयहे = मेवराशावंशगते=नवांशस्यिते तु जातस्य तावज्वराग्न्युसूनैः रोगैर्भरणं स्यात् । ऊच्चे=वृषनवांशे स्वासविकारश्रूलजनितैः रोगैः, युग्मे=मिथुने शिरःश्रूलजेः=शिरोवेद्नाभिः, कुलीरभवने = कर्कराशौ वातोनमादभवैः, सिंहे विषस्कोटकैः, कन्यायां जठरागिनगुस्मजनितैः, ज्के = तुलायां शोकचतुष्पद्ज्वरभवैः, कांटे = वृक्षिके श्ररमशस्त्रादिभिः, चापे=
धनुषि तीत्रमरुद्भवैरितवातरोगैः, मृगसुखे = मकरे व्याप्रादिश्रूलामयैः, कुम्से व्याप्रवधूकृतैः=
व्याप्रकृतैः वधूकृतेश्व, श्रनिमिषे = भीने तोयातिसारैः जातस्य मृत्युं वदेत् । इद्मप्यवधियम् ।
यस्य राशेर्यो प्रचारघरणी (श्र. १. श्लो. १०-१२) तस्यां मरणिमिति । तथा च रम्प्रस्याष्टमभावस्यांशगता=नवांरागता या प्रचारघरणी=सद्धरणभूमिः (लग्नगतनवांशाच्चतुः
पष्टितमो नवांशो यत्र सद्धरति ) सा भूमिः जातस्य मृत्युप्रदा भवति । श्रत्र होरासारे—

लग्नाद्ष्टमराशेः स्वभावदोषोद्भवं विजानीयात् ।

निधनेशस्य नवांशस्यितराशिनिमत्तदोषजनितं वा ॥ इति ११४-११५ ॥ छानेश यदि सेष-राशिके नवांशमें हो तो तापज्वर या अग्निसयसे सृत्यु हो । वृष्के ववांशमें हो तो श्वास विकार और शूक्से मृत्यु हो । मिधुनमें शिरकी पीडासे मृत्यु हो । कर्कराशिमें हो तो वात और उन्मादसे, सिंहमें विस्फोटकसे, कन्यामें जठराग्विसे तथा गुद्धारोगसे, जातककी मृत्यु कहे । तुकामें शोकसे चतुष्पदसे और ज्वरसे, वृश्चिकमें पत्थळ और शाखादिसे, धनुमें कत्यन्त वायुसे, सकरमें क्याप्रादिसे, शूळ-रोगसे, कुम्भमें क्याप्रसे और खीसे, मीनमें उवरसे और अतिसारसे मृत्यु होती है, अष्टम भावका नवांश (जन्म-फाळके नवांशसे ६४ वां नवांश, श्लो० ५६ देखिये ) जिस राशिका हो उस राशि की जो भूमि है (१ अ० १०-१२ रळो.) उसी भूमिमें जातककी मृत्यु कहनी चाहिये ॥११४-११९॥

## श्रथ निर्याणदिग्ज्ञानम्।

निशि बलयुतराशौ लग्नयातेऽहिकाले यदि दिनबलयुक्ते जन्मलग्ने रजन्याम् ॥ उद्यगनवभागे स्वामियोगेचितानाम् दिशि मृतिमुपयाति स्थानवीर्याधिकस्य ॥ ११६ ॥

इदानी निर्याणदिरहानमुच्यते । श्रष्टिकाले = दिने जन्मकाले, निश बल्युतराशौ = रात्रिबलिन राशौ ( वृषनृयुक्किचापाजनकाणामन्यतमे ) लग्नयाते = लग्ने गते, रजन्यां= रात्रौ जन्मकाले दिनवलयुक्ते राशौ ( सिंहकन्यातुलावृध्यिकमिथुनकुम्मानामन्यतमे ) जन्म-लग्ने सित, उदये = लग्ने गतस्य नवभागस्य = नवांशस्य स्वामी प्रह्रो यैयोंगः कृतो यैरी-क्षितक्ष तेषां मध्ये स्थानवीर्योधिकस्य = यस्य स्थानवर्लं सर्वतोधिकं तस्य प्रहस्य दिशि जातो नरो सृति = मरणमुपयाति ॥ १९६ ॥

दिनके जन्ममें रात्रिवली राशि या राश्चिके जन्ममें दिनवली राशि लग्न हो तो लग्नगत नवांशपित, उसमें स्थितब्रह, और उसको देखनेवाले ब्रहोंमें जिसका स्थानवल अधिक हो उसकी दिशामें जातक खुखु पाता है। ( सु॰ शा॰ कारः )॥ ११६॥

श्रथ मोहकातः शवपरिणामश्च ।
होराशेषनवांशमानघटिका मोहः स्वभांशेचिते
पापस्तद्विगुणीकृतिस्तिगुणितः सौम्यैरवस्थात्मकः ॥
कूरापश्चरसौम्यमिश्रतनुगैर्द्वाविंशतित्र्यंशकैवर्शिं याति शरीरमग्निजलसंमिश्रश्वसुख्यैः क्रमात् ॥ ११७॥

इदानीं मरणावसरे व्यामोहकाल उच्यते-होरेति । होरायाः=लग्नस्य शेषाः=अनुदिता ये नवांशास्तेषां मानादनुपातेन ( यद्यष्टाधिकशतेन नवांशेन षष्टिषटिका लभ्यन्ते तदा लग्ना- चुदितनवांशेन किमिति ?) या घटिकास्तावन्मितो मोहो मरणकाले मोहाख्यः कालः स्यात् । तिस्मन्स्वभाशोक्षिते = स्वनवांशपितनाऽवलोकिते तावन्मित एव । पापैरवलोकते द्विगुणीकृतः कालः, सौम्यैरवलोकिते लग्ने त्रिगुणितोऽवस्थात्मकः कालः स्यात ।

श्रय क्रूरैः = पापैः, श्रपश्चरैर्जलचरैः, सौम्यैः=शुभैः, मिश्रतनुगैः=पापशुभसंयुक्तैः लमा-द्द्राविशतिःयंशकेद्रीविशद्रेष्काणैः कमात् श्राम्जलसंमिश्रश्वमुख्यैः शरीरं नाशं याति । श्रावेदमुकं भवति । पापद्रष्काणे (द्वाविंशतिमे ) सति मरणान्तरं शरीरमिनना दह्यते । अत्तद्रेष्काणे शरीरं जले क्षिप्यते । सौम्यद्रेष्काणे संमिश्रम्भवति शुप्यत इति । मिश्रद्रेष्काणे श्रमुख्यैः = क्रवकुरश्रमालादिभिभेद्यते शरीरमिति । एवसुक्तमि

"मोहस्तु मृत्युसमयेऽतुदितांशतुल्यः स्वेशेक्षिते द्विगुणितिस्त्रगुणः शुभैश्च । तथा—दहनजलविभिश्चेर्भश्यसंक्लेदशोषैः निधनभवनसंस्थैर्व्यालवर्गैविडस्वः ।

इति शत्रपरिणामिश्वन्तनीयो यथोक्तः" इति वराहमिहिरेण।

श्रत्र क्र्रजलसौम्यमिश्रद्रेष्काणा वत्त्वमाणा नवमाध्याये (११२-११५ रुलोकेषु) द्रष्ट्रच्याः ॥११७॥

लग्नके शेष (भोग्य) नवांश परसे अनुपातसे जितनी घड़ी (दण्ड) समय मिले सो यदि नवांशपितकी दृष्टि उसपर हो तो उतना काल मोह कहना चाहिये। यदि उस पर (लग्ननवांशपर) पापोंकी दृष्टि हो तो गणितागत कालको दूना और शुभ महीं की दृष्टि में त्रिगुण करके मोहकाल कहना चाहिये। अर्थात् मरने के समय उतनी देर तक मोहमस्त रहता है।

अब मरनेके बाद शब-परिणाम कहते हैं। यदि जन्मलक्ष्तसे २२ वां द्रेष्काण (८ वें भावका द्रेष्काण) कूर हो तो शब अग्नि में जलाया जाय। जल्बर हो तो जल में प्रवाह किया जाय। सीम्य हो तो मिट्टीमें गाड़ा जाय। मिश्र हो तो कुत्ता सियार वगैरह खाजा वें। (स० शा० कारः)॥ ११७॥

श्रथ मरणानन्तरं गतिज्ञानम्।

देवमर्त्यपितृनारकालयप्राणिनो गुरुरिनत्तमासुतौ ॥ कुर्युरिन्दुभृगुजौ वधार्कजो मृत्युकालभवलग्नगा यदि ॥ ११८ ॥

इदानीं मरणान्ते गतिज्ञानमुच्यते-देवमर्येति । गुइ=घृहस्पतिः, इनक्षमामुतौ=सूर्यभौ-मौ, इन्दुभगुजौ=चन्द्रशकौ, बुधार्कजौ=बुधशनी चैते यदि मृत्युकालभवलग्नगाः=मरणकाले भवमुत्पन्नं यल्लग्नं तिस्मन् गृता ( मरणलग्नगता इत्यर्थः ) भवेयुस्तदा कमात् देवसर्थ-पितृनारकालयप्राणिनः कुर्युः । गुहर्मरणकाललग्नगो मृतं देवलोकं नयति । सूर्यभौगौ मरण-लग्नगौ मृतं मर्त्यतोकं नयतः । चन्द्रशुकौ पितृलोकं नयतः । बुधशनी नरकलोकं नयतः । स्वत्र स्वरूपजातके वराहेण जन्मकालिकप्रहस्थितवशेन मृतस्य गतिज्ञानमभिहितम्—

'सुरिपतृतिर्थक्नरकान् गुरुरिन्दुसिताबस्प्रवी ह्रयमौ । रिपुरन्ध्रत्यंशकपा नयन्ति चास्तारिनिधनस्याः' । इति । पर्व तत्रैव—'पष्टाष्ट्रमकण्टकगो गुरुरुच्चो भवति मीनलग्ने वा । शेषैरवलैर्जन्मनि मरग्गे वा मोक्षगतिमाहुः' ॥

इत्युक्तश्लोके मरशे वेति वाक्यावलोकनात् मरणकाललग्नाद्पि गतिक्<mark>षानं वराहस्याप्य-</mark> भिमतमिति ॥ ११८ ॥

मरनेके बाद गतिका विचार करते हैं-मरणकालके लग्नमं बृहस्पित हो तो देवलोक (स्वर्ग) जाता है। सूर्य और मङ्गल हों तो मृत्युलोकमें जाता है। चन्द्रमा और शुक्र हों तो पितृलोक जाता है। एवं बुध और शनिके होनेसे नरक में जाता है। (सु० शा० कार) ॥११८॥ भूश्रकं स्यात् तुम्बुराद्यं चतुष्कं सिंहागाराद्यं भुवश्रकमाहुः ॥ चापादिस्थं तत्सुवश्रकजन्यं जीवो मृत्युच्तेत्रलोकं समेति॥ ११६॥

इदानीं लग्नपरत्वेन गतिज्ञानमुच्यते—भूश्रक्रमिति । तुम्शुरायं = मेषायं चतुष्कं मेषवृष-मिशुनकर्केति लग्नचतुष्टयं भूश्रकाख्यम् । सिंहागारायं = सिंहकन्यातुलावृश्चिकेति चतुष्कं भुवश्यकाख्यम् । चापादिस्यं = धनुर्मकरकुम्भमीनेति चतुष्कं सुवश्यकाख्यं विद्वांस श्राहुः । चक्रप्रयोजनमुच्यते । जीवो मृत्युच्चेत्रलोकं समेति । यस्मिष्टलग्ने स्रियते तल्लग्नं यच्चकगतं भवति तल्लोकं मरणानन्तरं जीवः समेति=यातीति । मेषादिचतुष्कं लग्ने मृतो भूलोंकमुप-याति । सिंहादिचतुष्टयं भुवलोंकमेनं चापादिचतुष्टयं स्वलोंकं गच्छति ॥ १९ ॥

मेप, बृष, मिथुन और कर्क ये चार स्थान भूचक कहलाते हैं, ये मरणलग्न हों तो जीव भूळोंकको जाता है। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक भुवश्चक हैं, ये मरणलग्न हों तो जीव भुवलोंक जाता है। शेष=धनु,=मकर, कुम्म और मीन ये चार राशि स्वश्चक हैं, इन

ल्यनीमं मरनेवाला स्वलींक जाता है। ( सु॰ शा॰ कार )॥ ११९॥

रि:फाधीशे पापषष्टश्रंशयाते पापैर्देष्टे नारकं लोकमेति ॥ राहो रि:फे मान्दिरन्ध्रेशयुक्ते शत्रुस्थानस्वामिद्दष्टे तथा स्यात् ॥ १२० ॥

श्रन्ययोगान्तरमुच्यते । रिःफाधीशे = जन्मलग्नान्मरणलग्नाद्वा व्ययभावपतौ पापष-छ्यंशामुपगते पापग्रहैर्रष्टे च नारकं लोकं समेति । राहौ रिःफे = द्वादशे, मान्दिरन्ध्रेशाभ्यां युक्ते, तथा शत्रुस्थानस्य षष्टभावस्य स्वामिना (षष्टेशेन) रष्टे तथा स्यादर्थात्ररकं गच्छ-तीति ॥ १२० ॥

बारह वें भावका स्वामी पापषष्टवंशमें हो उसे पापमह देखते हों तो नरकलोक जाता है। राहु, गुल्कि बौर अष्टमेशसे युक्त होकर यदि १२ वें भावमें हो और उसे पटेश देखता हो तो भी नरकलोकमें जाता है। ( सु॰ शा॰ कार )॥ १२०॥

> उच्चस्थे शुभक्षेचरे व्ययगते पापप्रहैः शोभनैः सन्दृष्टे शुभवर्गके च विपुतं स्वर्गादिभोगं वदेत् ॥ कर्मस्थानपतौ पुरन्दरगुरौ रिःफोपयातेऽथवा सौम्यव्योमनिवासदृष्टिसहिते तस्यामरत्वं भवेत् ॥ १२१ ॥

शुभग्रहे स्वकीयोचराशिगते, व्ययगते = द्वादराभावगते, शुभवर्गके च गते, पापप्रहेः शुभग्रहेश सन्दृष्टे, सृतस्य विपुलसुरकृष्टं स्वर्गादि—भोगं वदेत् । श्रथवा कर्मस्थानपतौ = दशमभावेशे पुरन्दरस्थेन्द्रस्य गुरौ=बृहस्पतौ, रिःफोपयाते = द्वादराभावगते तथा सौम्याश्च ते व्योमनिवासिनो ग्रहाः ( शुभग्रहाः ) तेषां दृष्ट्या सहिते तस्य सृतस्यामरत्वं=देवत्वं भवेत् श्रास्मिन्योगे जातो सृतो वा देवपद्वीसुप्यातीति भावः ॥ १२१ ॥

शुभग्रह उचराशिमें होकर १२ वें भावमें हो, उसे पापग्रह और शुभग्रह देखते हों, शुभवर्गमें भी हो तो उसको सुन्दर स्वर्गादिका भोग मिले यह फल कहै। वृहस्पति दशमेश होकर बारहवें हो और शुभग्रहों की दृष्टिसे युक्त हो तो उस जातकको अमर (देव) पद प्राप्त हो॥ १२१॥

> बृहस्पतौ चापनवांशकस्थे बलान्त्रिते कर्कटलग्रयाते ॥ त्रिभिश्चतुभिः सह करटकेषु नभश्चरैत्रह्मपदं प्रयाति ॥ १२२ ॥

श्रथ ह्रहापदप्राप्तियोग उच्यते । वृहस्पतौ चापनवांशकस्ये = धनुर्नवांशगते, बला-न्विते = बल्युक्ते, कर्कटलमयाते ( श्रत्र कर्कलमं भवति, तस्मिन्गुरुश्रोपगतो भवेत् । कर्क-राशिः गुरोरुचं धनुर्नवांशकोऽपि गुरोनेंज इति तत्र गुरुर्वनीयान्भवत्येकति 'वलान्विते' पद- मुक्तम् ) त्रिभिर्वा चतुर्भिः नभक्षरैप्रद्वैः कण्टकेषु = केन्द्रेषु ( १।४।७।१० ) सह गतैः जातो सृतो वा ब्रह्मपदं = ब्रह्मलोकं प्रयाति । श्रह्मिनयोगे ब्रह्मपदवीमुपयातीति ॥ १२२ ॥

बञ्चान् बृहस्पति धनुके नवांशर्से होकर कर्ष छन्नमें प्राप्त हो और तीन या चार प्रह केन्द्रमें हों तो महापद प्राप्त करता है ॥ १२२ ॥

धुर्जिलग्ने यदि तुम्बुरांशके लग्ने गुरौ दानवपूजितेऽस्तगे ॥ कन्यागते शीतकरे बलान्विते परं पदं लोकसुपैति शास्त्रतम् ॥ १२३ ॥

श्रम मोक्षयोग उच्यते । धनुर्विलग्ने = धनुर्धराशिलग्ने, तुम्बुरांशके = मेषराशेर्नवां-शके च लग्ने, गुरौ = बृहस्पतौ विद्यमाने, दानवपूजिते = शुक्तेऽस्ते = लगात्ससममावगते, बलान्विते = बलिनि, शीतकरे = चन्द्रे कन्यागते (धनुषि लग्ने कन्याराशिर्दशमो भावो भवति, तद्गते चन्द्रे ) जातो वा मृतः परं = सर्वत उत्कृष्टं पदं, शाश्वतं = जन्ममरणादिरहितं लोकं (मोक्षपदिमिति) उपैति । एतिद्विष्णुपदिमित्युक्तम् । न तस्मात्पुनर्निवर्त्तते । तथोकं भगवता श्रीकृष्णुन ।

अञ्चक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् । यं प्राप्य न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमै मम ॥ श्रावृद्धामुननाक्षोकाः पुनरावर्त्तिनोऽर्जुन ।

मासुपेत्य तु कौन्तेय ! पुनर्जन्म न विद्यते ॥ इति गीतायाम् ॥

श्रत्र वराहोक्तो मोक्षयोगः स्पष्टपजातके-

षष्टाष्ट्रमकण्टकगो गुरुरुचो भवति मीनलग्ने वा । शेषेरवर्लर्जन्मनि मरग्रे वा मोक्षगतिमाहुः ॥ इति ॥ १२३ ॥

गुरु घनुष्यमें मेषके नवांशका हो, शुक्र सप्तम भावमें हो और बख्वान् चन्द्रमा क्रम्य राशिमें हो तो मरनेके वाद परम्पद ( मोच ) को प्राप्त हो ॥ १२३ ॥

| 99    | ९ ल. चृ. ३        | /6      |
|-------|-------------------|---------|
| र. १२ | मोक्षप्राप्तियोगः | ६ चं २६ |
| 1/2   | इ शु.             | 8       |

#### श्रच्यायोपसंहारः

निसर्गदायप्रसुखायुरब्दस्फुटिकयामृत्युदशाप्रभेदाः ।। निर्याणकालप्रभवाश्च सर्वे सङ्कीर्तिता भानुसुखप्रसादात् ॥ १२४॥ इति श्रीनवप्रदक्तपया वैद्यनाथविरिचते जातकपारिजाते श्रायुद्धियाध्यायः पञ्चमः ॥ ४॥

श्रत्र प्रसङ्गात् वृहज्जातकोक्तनिर्णयाध्यायो वितिखितस्तत्र पद्यदश रलोका श्रधोनिर्दिष्टाः—

अनेनाध्यायोपसंहारः क्रियते । सरलार्थः ॥ १२४ ॥ सृत्युर्मृत्युग्रहेक्षग्रेन वलिभिस्तदातुकोपोद्भवस्तत्संयुक्तभगात्रको बहुभवो वीर्यान्वितैर्भूट्भिः । अप्रथम्बायुषको ज्वरामयकृतस्तृट्युक्तस्वाष्टमे स्याँगिनियने चरादिषु परस्वाष्ट्रपदेशीनिति । शैलाप्राभिद्दतस्य स्यंकृत्रयोर्गृत्युः खबन्युस्ययोः कृपे मन्दशराष्ट्रभूमितनयैर्वन्यद्दतकर्मस्यितैः। कन्यायां स्वजनादिमोष्णकरयोः पापप्रहैर्दृष्ट्ययोः स्यातां ययुभयोद्येऽर्कशिक्तौ तोये तदा मिलतः मन्दे कर्कटो जलोदरकृतो यृत्युर्पृगाद्धे यृगे शक्षामिप्रभवः शशिन्यशुभयोर्ग्यये कृत्रक्षे स्थिते । कन्यायां रुधिरोत्यशोषजनितस्तद्वत्स्यते शीतगौ । सौरक्षे यदि तद्वदेव हिमगौ रज्जविभपातैः कृतः। वन्धादीनवमस्ययोरश्चभयोः सौम्यप्रहादष्ट्योद्धे क्षाणेख सपाशसर्पनिगदैशिकुद्रस्थितैर्वन्यतः । कन्यायामश्चभान्वितेऽस्तमयगे चन्द्रे सिते मेषगे स्ये लग्गगते च विद्धि मरणं स्रोहेतुकं मन्दिरे॥ श्रूलोद्भिषततुः सुखेऽवनिस्रते स्येऽपि वा स्वे यमे सप्रक्षीणहिमांश्चभिखयुगपत् पापेस्निकोणायगैः। वन्धस्ये च रवौ वियत्यवनिजे क्षीखेन्द्रसंवीक्षिते काष्टेनाभिहतः प्रयाति मरणं सुर्यारमजेनेक्षिते॥

रन्ध्रास्पदाङ्गहिबुकैर्लगुडाहताङ्गः प्रक्षीणचन्द्ररुधिरार्किदिनेशयुक्तैः । तैरेव कर्मनवमोदयपुत्रसंस्थैर्धूमामिबन्धनरारीरनिकुद्दनान्तः ॥ ६ ॥ वन्ध्वस्तकर्मसिहितैः कुजसूर्यमन्दैर्निर्याणमायुषशिखिक्षितिपालकोपैः । सौरेन्दुभूमितनयैः स्वसुखास्पद्स्थैर्ज्ञेयः क्षतकृमिकृतस्व रारीरचातः ॥ ७ ॥ खस्थेऽर्केऽवनिजे रसातलगते यानप्रपाताद्वधो यन्त्रोस्पीडनजः कुजेऽस्तमयगे सौरेन्द्रिनाभ्युद्गमै । विण्यस्थे रुधिरार्किशीतिकरणैर्क्नाजसौरक्षेगैर्यातैवागिलतेन्दुसूर्यरुधिरैन्योमास्तबन्ध्वाहुयान् ॥ ८॥

वीर्यान्वितवक्रवीक्षिते क्षीग्रेन्द्रौ निधनस्थितेऽर्क्षे ॥
गुह्योद्भवरोगपीद्भया चृत्युः स्थात् कृमिशक्रदाहुजः ॥ ६ ॥
श्रम्ते रवौ सर्काधरे निधनेऽर्कपुत्रे क्षीग्रे रसातक्रगते हिमग्रौ खगान्तः ॥
लग्नात्मबाष्ट्रमतपःस्विनमौममन्द्चनद्रैस्तु शैलशिखराशनिकुष्यपातैः ॥ १० ॥
द्वाविंशः क्षितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य स्रिमिः ।
तस्याधिपतिर्भूपोऽपि वा निर्याणं स्वगुणैः प्रयच्छति ॥ ११ ॥

होरानवांशकप्रयुक्तसमानभूमौ योगेक्षणादिभिरतः परिकल्यमेतत् ॥
मोहस्तु गृत्युसमयेऽजुदितांशतुल्यः स्वेशेक्षिते द्विगुणितिक्षगुणः शुमैद्य ॥ १२ ॥
दहनजलविभिश्रेर्भस्मसंक्लेदशोषैः निधनभवनसंस्थैन्यांजवर्गेविङम्बः ।
इति शवपरिणामधिन्तनीयो ययोक्तः पृथुविरिचतशास्त्राद् गृत्यन्कादि चिन्त्यम् ॥ १३ ॥
गुरुरुद्धपतिशुक्रौ सूर्यभौमौ यमक्षौ विश्वधितृतिर्ष्यो नारकीयांश्व कुर्युः ।
दिनकरशशिवीर्याधिष्टितात् त्र्यंशनथात् प्रवरसमनिकृष्टास्तुक्रहासादन्के ॥ १४ ॥
गितरिष रिपुरन्ध्रत्र्यंशपोऽस्तिस्यतो वा गुरुर्यरिपुकेन्द्रचिद्धद्रगः स्वोषसंस्थः ।
उदयित भवनेऽन्दे सौन्यभागे च मोक्षो भवति यदि बत्तेन प्रोज्मितास्तत्र शेषाः ॥१५॥

एषां श्लोकानां व्याख्या भद्योत्पलकृता विज्ञोक्याः । श्रत्र भूयस्त्वभयाच विज्ञिता इति ॥

पारिजाते सुधा टीका कपिलेश्वररिकता । श्रायुर्दायाह्वयेऽच्याये पश्चमे पूर्णतां गता ॥ ४ ॥

सूर्य आदि नव प्रहों की कृपासे में (वैद्यनाथ दैवज्ञ) ने निसर्गायु प्रसृति विविध आयुकी स्पष्टीकिया, और मृत्यु दशाके मेदों को इस पांचवे अध्यायमें वर्णन किया। (सु० शा० कार)॥ १२५॥

इति श्रीवैद्यनाथदैवज्ञविरचिते जातकपारिजाते आयुर्वा<mark>पाक्ये पञ्चमेऽभ्यावे</mark> 'विमला' हिन्दी टीका समाप्ता ॥ ५ ॥

## अथ जातकभङ्गाध्यायः ॥ ६ ॥

### तत्रादौ जातकभङ्गपरिभाषा।

केचिद् योगा राजयोगस्य भङ्गाः केचिद्रेका नाम दारिद्रचयोगाः ॥ केचित्रेप्याः के च केमद्रुमाख्यास्ते चत्वारो जातभङ्गाकराः स्युः॥ १॥

श्रयातो जातकभन्नाध्यायो व्याख्यायते । तत्र को नाम जातकभन्न इत्युच्यते । केचिदिति । राजयोगस्य = यस्मिन्योगे जातो राजा भवति तस्य राजयोगस्य भन्नाः = नाशा-काः केचियोगाः ( मेषे जूकनवांशक इत्यादिवच्यमाणाः ) केचिद्रेका नाम दारिययोगाः ( लग्नेशे वलवर्जिते इत्यादिवच्यमाणाः ) केचिद्रेष्या योगाः (माने रवावित्यादिवच्यमाणाः) के च केमद्रुमयोगाः ( लग्नस्थिते हिमकरे इत्यादिवच्यमाणाः ) इत्येते चत्वारो जातभन्ना-काराः स्युरिति । एषां चतुर्णो मध्ये किथदेको योगो यस्य जन्मकाले भवति तस्य जीवनं व्यर्थमिवेति भावः ॥ १ ॥

कितने राजयोगके नाशक योग, कितने रेका नामक दरिद्रयोग, कितने प्रेप्ययोग, कितने केमदुमयोग ये चार प्रकारके जातकभङ्ग (श्रुभ योग नाशक) कहे गये हैं । (सु० शा० कारः)॥ १॥

#### राजभङ्गाः।

मेपे जूकनवांशके दिनकरे पापेक्ति निर्धनः कन्याराशिगते यदा शृगुमुते कन्यांशके भिक्षकः ॥ नीचर्चे त्वतिनीचभागसहिते जातो दिवानायके राजश्रेष्टकलाश्रजोऽपि विगतश्रीपुत्रदाराशनः ॥ १॥

यस्मिन्योगे जातो राजाऽपि दुःखभागभवतीत्युच्यते । राजधेप्रकुलाप्रजोऽपि = राङ्गं श्रेष्ठकुले उत्तमकुलेऽप्रजः प्रथमजन्माऽपि, दिनकरे = सूर्यं मेषे (स्वोज्ञे) राशौ ज्ञूकनवांशके= तुलानवांशे ( मेपस्य विंशतिभागादुपरि त्रयोविंशांशे सन्यंशे ( २०°-२३°।२०') विद्यमाने तिस्मन् पापप्रहेखेक्षिते च यदि जागते तदाऽसौ जातो निर्धनो भवति । एतदुक्तं भवति राजकुले यः प्रथमः पुत्रः स राजा भवति, परन्तु तस्य जन्मकाले यदीह्ययोगो भवेतदा ( राज्ञो ज्येष्टपुत्रोऽपि ) निर्धन एव भवति । एवं स्युमुते=शुक्तं कन्याराशिगते कन्यांशके च विद्यमानेऽर्थात्कन्याया नवसे नवांशे (२६°।४०'-२०°) विद्यमाने जातो भिक्षुको याचको भवति । श्रथ च दिवानायके=सूर्यं नीचर्यं=तुलाराशौ त्वतिनीचभागसहिते=दशमंऽशे (६ रा १०°) विद्यमाने सति सः ( राजधेप्रकुलाप्रजोऽपि ) विगतश्रीपुत्रदाराशनः = श्रियः सम्पदः, पुत्रा श्रास्मजाः, दाराः = क्षियः, श्रशनं = भोजनं तैविंगतो रहितो भवति । सर्वथा दुर्भाग्यो भवतीति भावः ॥ २ ॥

यदि सूर्य मेप राशिमें नुलाके नवांशमें हो उसे पापब्रह देखते हों तो जातक निर्धन होता है। यदि शुक्र कन्या राशिमें कन्या के ही नवांशमें हो तो सिशुक होता है। यदि सूर्य नीच राशि (नुला) में अतिनीच भाग (१०) से शुत हो तो जातक श्रेष्ठ राज कुलका होनेपर भी लदमी, पुत्र, स्त्री आंर भोजनसे रहित होता है॥ २॥

> मन्दाराहिसमन्त्रितेऽमरगुरी शुक्रेन्दुपुत्रेचिते जातः शृद्रकलेवरोऽपि निखिलां विद्यामुपैति श्रियम् । तारानाथविकर्तनो गद्गतो सोरण संवीचितौ जातोऽसौ समुपैति नीचविहितोपायेन सञ्जीवनम् ॥ ३॥

श्रमरगुरौ = बृहस्पतौ मन्दाराहिसमन्विते = श्रानिभौमराहुिसर्थुक्ते शुक्रेन्दुपुत्रेक्षिते = शुक्रबुधाभ्यामवलोकिते च जातः श्रद्रकलेवरोऽिष=शृद्रजातिरिष यदि भवति तथापि निश्चिः लां विद्यां श्रियं = सम्पद्रह्योपैति = प्राप्नोति । तथोक्तं सर्वार्थविन्तामणौ—

> "व्वजाहिमन्दैः सहितेन्द्रपूज्ये शुक्रेक्षिते वा शशिस्तुहर्ष्टे । शुद्रोऽपि चेद्विप्रसत्त्वमेति विद्यां च सर्वामधिगम्य जातः" इति ॥

तारानाथविकर्त्तनौ = चन्द्रस्यॉ गद्गतौ = षष्टभावगतौ सौरेण = शनैबरेण वीक्षितौ च भवेतां तदा जातोऽसौ नीचविहितोपायेन = नीचजातीनां जीवने य उपायो विहितस्तेन (दासादिकर्मणा) सज्जीवनं = जीवनवृत्ति समुपैति । श्रर्थाद्स्मिन्योगे कुत्तीनोऽपि जातो नीचवृत्तिको भवतीति तात्पर्यम् ॥ ३ ॥

गुरु यदि शनि, मङ्गल और राहुसे युक्त हो, शुक्र और बुधसे दृष्ट हो तो जातक शूद्र कुलमें उत्पन्न होने पर भी सम्पूर्ण विद्या और लचमीको प्राप्त करता है।

लप्तसे छुठे स्थानमें चन्द्रमा और सूर्य हों उन्हे शनि देखता हो तो वह जातक नीच कर्मके द्वारा जीविका पावे ॥ ३ ॥

> केन्द्रस्थे वा विलग्ने दिनकरतनये सौम्यखेतैरहष्टे भूस्नोः कालहोरासमयजमनुजो भिक्षुको वासमूतः ॥ सौम्यादृष्टेऽर्किदृष्टे शशिनि सरुधिरे मेषगे भिक्षुकः स्या-दर्कोन्द्रक्कैं: सकेन्द्रैर्जंडतनुरधनश्चान्यभुक्ताशनः स्यात् ॥ ४ ॥

दिनकरतनये = शर्नेश्वरे केन्द्र-( ११४।७।१०) स्थे वा विलागे = लागगते, सौम्य-खेटैं!=शुभग्रहेरदष्टे=ग्रनवलोकिते तथा भूषुनोभौंमस्य कालहोरासमये जातो मनुजो ि धुको याचको, दासभूतोऽन्यस्य गृत्यश्व भवति । ग्रथ सक्षिरे=भौमसिहते शशिनि=चन्द्रे मेषराशि-गते सौम्यः = शुभैरदष्टे, श्राकिणा = शनिना दृष्टे च जातो भिक्षकः स्यात् । श्रात्र सर्वार्य-चिन्तामणौ—भेषे शशांके रिवस्तुदृष्टे भिक्षाशनो भूमिस्तेन दृष्टे ।

निःश्रीवित्तग्नस्य निशाकरस्य लुब्धो दिनेशात्मजदृष्टियोगात् ॥
शुभग्रहाणामवलोकनेन हीनाद्भवेदत्र समन्विताद्वा ।
तत्कालहोराधिपतौ धराजे केन्द्रं शनौ चैबदि वा वित्तग्ने ।
शुभग्रहाणामवलोकहीने दासस्त भिक्षाशनदेहशीलः ॥ इति ॥

श्रकीन्द्रकैं:=शनिवन्द्रसूर्यैः सक्रेन्द्रैः = क्रेन्द्र-( १।४।७।१० ) गतैः जातो नरो जड-ततुः = प्रहाहीनरारीरः, श्रधनः = निर्धनः, श्रम्यभुक्ताशनः=परोक्षिष्टभोजी च भवति । श्रत्र प्रसन्नात् कालहोराङ्गानप्रकारः---

वारादेर्घटिकाद्विष्मा स्वाक्षहच्छेपवर्जिता । सैका तष्टा नगैः कालहोरेशा दिनपात् क्रमात् ॥४॥ क्षानि केन्द्रमें वा छक्षमें हो, उसको शुभग्रह न देखते हों तथा मङ्गळकी काळहोरामें उत्पन्न हो तो मनुष्य भिक्षक तथा दास होता है। चन्द्रमा मङ्गळके साथ मेप राशिमें हो उसको शुभ ग्रह न देखता हो और शनि देखता हो तो भिच्चक होता है। केन्द्र में क्षिन, चन्द्र और सूर्य हों तो जब शरीर हो, दरिद्र हो, दूसरेका ज्या खानेवाळा हो ॥ ४॥

मन्दे केन्द्रगते विलग्नगृहगे चन्द्रेऽन्त्यभे वाक्पती जातो भिक्षुक एव शोकजलधी मग्नो विदेशं गतः ॥ धर्मस्थानपती तु रि:फगृहगे पापम्रहे केन्द्रगे जातः पापरतः पराज्ञधनभुग् विद्याविहीनो भवेत् ॥ ४॥

मन्दे=शनौ केन्द्र-( १।४।७।१० ) गते, चन्द्रे विल्यनगृहगे=जन्मल्यने गते, वाक्पतौ= गुरावन्त्यमे=द्वादशभावे गतवति जातो भिक्षकः सन्नेव शोकजलधौ=चिन्तासागरे मगनो लौनो विदेशं गतोऽन्यदेशं गतो भवति । तु पुनः-धर्मस्थानपतौ=नवमेशे रिःफगृहगे=द्वादश-भावगते, पापप्रहे केन्द्रगते च जातः पापरतः, पराजधनभुक्, विद्याविहीनश्च भवेत् ॥४॥





शनि केन्द्रमें हो, चन्द्रमा छग्नमें हो और बृहस्पति बारहवें में हो तो जातक शिष्ठक और शोकरूपी समुद्रमें निमग्न होकर विदेश चळा जाय। नववें भावका स्वामी बारहवें हो पापमह केन्द्रमें हो(तो जातक पापमें रतहो, पराया अन्न, धन भोगनेवाळा तथा सुर्वे हो।

जीवे राहुयुतेऽथवा शिखियुते पापेक्तिते नीचरून् नीचे नीचसमीक्तिते सुरगुरी विद्रोऽतिदुरूकर्मकृत् ॥ निद्री चन्द्रविलग्नपौ सह दिवानाथेन मन्देक्तितौ द्रेच्यः स्यादश्चभैः शुभवहदशा हीनैश्च मानस्थितेः ॥ ६॥

यत्र तत्र जीवे = वृहस्पतौ राहुणा युतेऽथवा शिखिना=वेग्नना थुते, पापेन-शानिभौध-सूर्याणामन्यतमेनेक्षिते = दृष्टे च जातो नीचकृदुच्चकुले जायमानोऽपि नीचकर्मकृद्भवति । युरपुरौ=वृहस्पतौनीचे=मकरराशौ गतनित नोचसमीक्षिते=नीचगतभ्रहै-(पापप्रहै-) रवलो-किते च विप्रो बाह्मणोऽपि जायमानोऽतिदुष्कर्मकृदतिगर्हितकर्मा भवति ।

श्रत्र सर्वार्थिचन्तामणिकारेण-

जीवे सकेतौ यदि वा सराही चाण्डालता पापनिरीक्षिते चेत् । नीचांशके नीचसमन्विते वा जीवे द्विजधेदपि तादशः स्यात, इत्युक्तम् ॥

दिवानाथेन सह=संयुक्ती चन्द्रविलानपी
मन्देशितौ = शनिना दृष्टी भवेतां तदा जातः
निद्री=सदा निदालुः भवेत्, तथा मानस्थितैर्दशमभागवतरगुभैः=पापश्रहैः शुभग्रहाणां
दशा = दृष्ट्या होनैः = रहितैश्च जातो नरः
प्रेथः=परभृत्यो भवति ॥ ६॥

बृहस्पित राहु, वा केतुसे युक्त हो उसे पापप्रह देखते हों तो जातक नीच कर्म करने बाला हो। बृहस्पित नीच राशिमें नीच गत प्रहसे देखा जाता हो तो जातक ब्राह्मण होने पर भी अत्यन्त बुष्कर्म करनेवाला होता है।

ण. जु. ५ स. ६ ज. सं. १० तृ. ११ तृ. ११ तृ.

भी अत्यन्त बुष्कमं करनेवाला होता है । लग्नेश बा चन्द्रमा नीच राषिमें होकर सुर्यके साथ हो उसे शनि देखता हो तो जातक

निदाल हो। बढ़ि पाप प्रह दसममें हो उन्हे ग्रुभप्रह न देखते हों तो तृत हो॥ ६॥

भाग्येशेऽन्त्यगते सहाद्रगतैः पापैन्येयेशेऽर्थगे दुर्भोजी परिबन्धनादिसहितो जातोऽन्यजायारतः ॥ सर्वेनीचसपत्रभागसहितैः कर्मेतरस्थानगै-विद्याबुद्धिकलत्रपुत्ररहितः कोषी सदा भैज्ञुत्॥ ७॥

भाग्येशे = नवमभावेशे अन्त्यगते = द्वादशभावगते, पापैः सहोदरगतैस्तृतीयभावगतैः व्ययेशेऽर्थंगे = द्वितीयभावगते जातो दुर्भोजी = गर्हिताशनो भवति, परिवन्धनादिभिः = या-तनादिभिः सहितो भवति, अन्येषां = परेषां जायासु = स्त्रीपु रतो लीनो भवति ।

श्रय सर्वें प्रहेनोचसपत्तभागसिंहतैः च्रिक्षेष्ठीचभागसिंहतैः केश्विच्छत्रभागसिंहतैश्व कर्मेंतरस्थानगैः = कर्म विहाय = दशमभावं विहायेतरेषु स्थानेषु स्थितैर्जातो नरो विद्यया, बुद्ध्या, कलत्रेण, पुत्रैश्व रहितो विहीनो भवति, कोपी = कोघनो भवति, तथा सदा भैक्षकृद् भवति ॥ ७ ॥ (१) (१)

| ४ हा.         | श. २ |
|---------------|------|
| सूषमं.<br>रा. | 1    |
| 41.<br>8      |      |
|               | 15   |
| 9             | 3 11 |
| / 6           | 10   |



नवमेश बारह वें में हो, नृतीय में पाप ग्रह हों, व्ययेश दूसरे में हो तो जातक हुओंबी. ( मांस, इस्त, पियाज आदि खानेवाळा ) बन्धनसे युक्त और दूसरे की स्त्री से विछास करनेवाळा हो। अभी ग्रह नीचराशिमें शत्रुके नवांशमें हो दशमसे भिन्न स्थानमें स्थित हों तो विद्या, बुद्धि, जी, और पुत्रसे रहित कोधी हो और भिन्ना मांगनेवाळा हो॥ ॥॥

> लग्नस्वामिनि रि:फ्रंगे तु वियति क्र्रे सचन्द्रे कुजे जातोऽसौ परदेशगः सुखधनत्यागी दरिद्रो भवेत् ॥ होराजन्मपती न शोभनयुतावस्तंगतावन्त्यगे भाग्वेशे यदि नष्टदारतनयो जातः कुलध्वंसकः ॥ ८॥

लग्नस्वामिनि = जन्मलग्नेशे रिःफमे = लप्ताद्दादशमावगते, क्रूरे = पापप्रहे शिक्स-वैयोरन्यतरे वियति=दशमभावगते तत्र सवन्द्रे कुजे (चन्द्रभौमौ तत्र संयुक्तौ भवेताम्) तदाऽसौ जातः परदेशागः, सुखधनत्यागी, दरिद्रश्च भवेत् ।

होराजन्मपती = लम्नेश-चन्द्रराशीशौ शोभनेन = शुभग्रहेण युतौ न भवेतामस्तंगतौ वा भवेतां, भाग्येशो = नवमभावेशोऽन्त्युगते = द्वादशभावगते यदि जन्म भवेत्तदा जातो नष्टदारतनयः = मृतस्त्रीपुत्रकः कुल्राष्ट्रंसकक्ष भवति । उत्तस्त्र सर्वार्थविन्तामणौ—

> "होरेश्वरे रिष्फगते तु माने क्रूरान्वित भौमयुते राशाहे । जातोऽभिशस्तः परदेशवासी भिक्षाशानी दुःखितदेहमाक्स्याद् ॥ भाग्येखरे चान्त्यगते सपापे जन्मोदयेशे रिवगे कुल्प्नः । विनष्टपुत्रार्थकलत्रभाक्स्याच्छुभैर्न युक्ती यदि वीक्षिती वां' इति ॥ ४॥



यदि लग्नेश वारहवें भावमें हो, दशवें भावमें पापप्रह हो उसमें मङ्गल चन्द्रमाके साथ हो तो वह जातक परदेशवासी हो, सुख और धनसे रहित होकर दरिद्र हो।

षदि उन्नेश और जन्मराशीश ये दोनों शुभग्रहोंसे युक्त नहीं हों अथवा अस्तक्षत हों तथा नवमेश १२वें भावमें हो तो जातक जी और पुत्रोंसे रहित होता है, तथा अपने कुकका संहार करनेवाला होता है। ( सु० शा० कार )॥ ८॥

सौन्यासौन्ययुतेषु केन्द्रभनेष्विन्दो तनुखामिना

हुष्टे मन्दनवांशके सति कुलध्वंसी विदारात्मजः ॥

कामेबोधनशुक्रयोः सुतगृहे जीवे सुखस्थे शुभे

पापे रन्ध्रगते च चन्द्रभवनाञ्जाताः कुलध्वंसिनः ॥ ६ ॥

केन्द्रभवनेषु (१।४।७।१०) सौम्यासौम्ययुतेषु, (शुभव्रहाः पापव्रहाध केन्द्रगताः भवेयुरित्यर्थः) इन्दौ=चन्द्रे यत्र तत्र ततुस्वामिना=जन्मलग्नेशेन दृष्टे मन्द्रनवांशके=शनि-(१०।११) राशिनवांशे च गते सित जातो नरः कुत्रध्वंसी = वंशनाशकः, विदारात्मजः= स्त्रीपुत्ररहितध्व भवति । उक्तं सर्वार्थचिन्तामणौ—

शुभाशुभैः केन्द्रगतैः शशाङ्कः लग्नेश्वरेणापि निरीक्षितश्चेत् । सौरांशके वा यदि संयुतश्चेज्जातः कुलध्वंसकरो विदारः ॥ इति ॥

बोधनशुक्रयोः कामे = लग्नात्ससमे भावे स्थितयोः, सुतगृहे = पद्यमे भावे जीवे=गुरौ गतवित, अशुमे=कर्सिमिश्रतपापे सुखस्थे=चतुर्थभावगत, तथा च चन्द्रभवनाच्चन्द्राधिष्टित-राशितो रन्ध्रगते पापप्रहे जाताः = ससुत्पन्ना नरः उत्तर्श्वसिनो भवन्ति ॥ ९ ॥

छानसे केन्द्र ( ११४।७।१० ) स्थानमें शुभ तथा ्शुभ प्रह हों चन्द्रमा छानेशसे देखा जाता हो और शनिके नवांशमें हो तो जातक कुछका नाश करनेवाला तथा श्वी और पुर्शे से रहित हो।

यदि ७ वें स्थानमें बुध और शुक्र में, ५ वें स्थानमें गुरु हो, ४ थेमें पापब्रह हो और चन्द्रमासे भी ८ वें में पापब्रह हो तो जन्मलेनेवाले कुळका संहार करनेवाले होते हैं। (सु० शा० कारः )॥ ९॥

चरावसाने शशिनि स्थिरादौ द्विदेहमध्ये बलवर्जिते च ॥ हीने विलग्ने यदि केचरेन्द्रैर्विनाशमेति चितिपालयोगात् ॥ १०॥

शशिनि=चन्द्रे चरराशीनां (मेष-कर्क-तुला-मकराणाम्) श्रवसानेऽन्त्ये (राश्यन्त्ये) स्थिरराशीनां (२।१।९१९) श्रादौ तथा द्विदेहानां = द्विस्वभावराशीनां (२।६।९१९) मध्ये गतवित, बलवर्जिते=निर्वेले च सित, विलग्ने=जन्मलग्ने खेचरेन्द्रैर्प्रहेहींने = रहितेऽर्धा- क्लग्ने न कोऽपि प्रहो भवेत्तदा क्षितिपालयोगो राजयोगो नाशमेति = विनश्यतीति । एवं सारावल्याम-श्रान्त्याष्ट्रपादिभागे चरराश्यादिषु शशी यदा क्षीणः ।

एकेनापि न दशे प्रहेण मन्नस्तदा नृपतेः ॥

श्रिमन्योगे राजकृतोद्भूतोऽपि न राज्यं लभत इति तात्पर्यम् ॥ १० ॥ चर राशिके अन्त्य भागमें, स्थिर राशिके आदिमें, दिस्त्रमात्र राशिके मध्यमें यछद्दीन चन्द्रमा हो, और कोई भी ग्रह छग्नमें न हो तो राजयोगका विनाश होता है ॥ १०॥

लग्नराशिनवभावनायका भानुशीतकरदेवपूजिताः ॥

शत्रुभागसहिताः स्वनीचभस्त्रामिभांशसहिताः परानुगः ॥ ११ ॥

लमं = जन्मलप्रम् । राशिजैन्मकाले चन्द्राधिष्ठितो राशिः । नवभावो जन्मलप्राज्ञवमो (धर्मः ) भाव इत्येषां नायकाः = स्वामिनः (लग्नेशराशीशनवमेशा इति ) तथा भावशी-तकरदेवपूजिताः=सूर्येन्दुगुरवः यदि शत्रुभागसिहताः = शत्रुनवांशगता वा स्वनीचभस्वामि भाशसिहताः = स्वस्वनीचराशिपतिनवांशगता भवेयुस्तदा जातो नरः परानुगोऽन्येषामनुचरो भवति ॥ ११॥

जन्मलग्न, जन्मराशि, और ९ वें भावका स्वामी, तथा सूर्य चन्द्रमा और वृहस्पति ये सब अपने शत्रु प्रहके नवांशमें हों या अपने नोच राशिपति के अंशमें हों तो दूसरेके पीछे चलनेवाला हो॥ ११ ॥

शशिनि गगनयाते कामगे दानवेज्ये नवमभवनयाते पापखेटे कुलघ्नः ॥ भृगुजशशिजचन्द्राः केन्द्रगा जन्मलग्ने तमसि विहितकर्मध्वंसको नीचतुल्यः॥१२।

शशिनि=चन्द्रे गगनयाते=दशमभावगते, दानवेज्ये=शुक्ते कामगे=सप्तमभावगते पाप-खेटे = सूर्यभौमशनीवामन्यतमे नवमभवनयाते=लग्नाज्ञवमं भावसुपगते जातो नरः कुलप्नी यंशच्छेदको भवति । ध्यथ च खगुजशिशजचन्द्राः=शुक्रबुधचन्द्राः केन्द्रगा मवेगुः, तमिस= राहौ (तमस्तु राहुः, इत्यमरः ) जन्मलग्ने गतवित जातो विहितकर्मध्वेसकः = स्वस्य विहितकर्मणो ध्वंसको भवति, नीचतुरयः = उच्चकुले समुद्भुतोऽपि स्वकर्मरहितो नीचस-दशो भवतीति ॥ १२ ॥





यदि चन्द्रमा दसर्वे भावमें हो, शुक्र सप्तममें हो और पापप्रह नवर्वे स्थान में हो तो जातक कुछका नास करनेवाला हो। शुक्र, शुध और चन्द्रमा यदि केन्द्रमें हों जन्मलग्नमें राहु हो तो विहित कर्मीका नासक और नीचके समान हो॥ १२॥

नीचे भृगो मन्दनवांशके वा दुःस्थानगे भानुसुतेचिते च ॥ कामस्थिते शीतकरे सभानी मात्रा सह प्रैष्यमुपैति नित्यम् ॥ १३ ॥ भृगो = शुक्रे नीचे=स्वनीच-(कन्या) राशो मन्दस्य नवांशके वा दुःस्थानगे=षडष्ट-

व्ययमे तथा भृते भातुमुतेन = शनिनेक्षितेऽत्रलोकिते च, वा समानौ=सूर्यसहिते शीतकरे=

चन्द्रेकामस्थिते=सप्तमभावमुपगते शनिद्धे च जातो नरो मात्रा सह = जनन्या सहितो नित्यं प्रैच्यं = दास्यमुपैति । परप्रेष्ययोगः सर्वार्थिचन्तामणी—

नीचे भूगौ मन्दनवांशके वा व्ययस्थिते, चन्दरवी कलत्रे । निरीक्षितौ मानुषुतेन चात्र जातः परप्रेष्यमुपैति निर्यम्॥१३॥ यदि शुक्त नीच राशिमें शनिके नवां-श्रमें हो, दुष्टस्थानमें हो या शनिसे देखा जाता हो अथवा चन्द्रमा और सूर्य सप्तम में हों और शनि दृष्ट हों तो वह बाळक अपनी माताके साथ निर्य दूत कर्म करने वाळा (सेवक) होता है ॥ १३॥

| 1      | १ ल.                     | 12 शुं |
|--------|--------------------------|--------|
|        | मात्रा सह<br>प्रेष्ययोगः | श.     |
| ६शु. ५ | वं. स्.                  |        |

नीचे गुरौ वासरनायके वा केन्द्रस्थिते पापयुते शिशुझः ॥ केन्द्रे सपापे शुभदृष्टिहीने रन्ध्रे गुरौ गोमृगजातिहन्ता ॥ १४ ॥

गुरौ = चृहस्पतौ, वा वासरनायके = सृथं, नीचे = स्वनीचराशौ केन्द्र-(११४१७१०) स्थिते, पापयुते = शनिना भौमेन वा युते जातः शिशुष्त्रो वालवातको भवति । श्रथ केन्द्रे (११४१७१०) सपापे = पापप्रहयुक्ते तस्मिन् शुभदष्टिहीने = शुभव्रहाणां दृष्टवा रहिते, गुरौ = बृहस्पतौ रन्ध्रेऽष्टमे च गते जातो गोमृगजातिहन्ता = श्राखेटादौ गवां मृगादीनाश्च विनाशको भवति । श्रत्र सर्वार्थविन्तामणौ—'शुभद्दष्टियुक्ते रन्ध्रे स्गौ' इति पाठान्तर-मुपलभ्यते ॥ १४ ॥

हा. इ. इ. के. १० स्. ७ में.



बृहस्पति वा सूर्यं नीच राशिमें होकर केन्द्रमें स्थित हो, पापप्रहसे युक्त हो तो बहु जातक वालघाती होता है। केन्द्रमें पापप्रह हो उसपर ग्रुभग्रहकी दृष्टि न हो, गुरु अष्टममें हो तो गौ और मृगोंके मारनेवाला हो॥ १४॥

शशाङ्कसौम्यौ दशमोपयातौ पापेचितौ पापसमन्वितौ च । नीचांशगौ सौम्यदशा विहीनौ जातस्तु नित्यं खलु पचिहन्ता ॥ १४ ॥

शशाहुसौम्यौ = चन्द्रसुधौ दशमोपयातौ = लग्नाइशमभावमुपगतौ पापेक्षितौ = केन-चित्पापप्रहेणावलोकितौ पापसमन्वितौ = केनचित्पापेन युक्तौ च भवेतामिप च नोचांशगौ = स्वनीचराशिनवांशगतौ, सौम्यदशा = शुभन्नहृदृष्ट्या विद्वानौ च यदि भवेतां तदा जातस्तु खलु = निश्चयेन नित्यमनवरतं पश्चिहन्ता = विद्वगद्यातको भवति ॥ १५ ॥



चन्द्रमा और दुष दक्षवेमें हों, पापप्रहसे देखे जाते हों और पापप्रहसे युक्त भी हों, नीचनवांशमें हों और शुभग्रहकी दृष्टिसे रहित हों तो वह जातक निश्रय पंची मारनेवाला होता है ॥ १५॥

चन्द्रात्सुते लग्नपतौ धने वा सौम्येतरेष्वष्टमराशिगेषु । मानस्थिते शीतकरे तदानीं जातस्तु जीवत्यतिहेयष्ट्रस्या ॥ १६ ॥

जन्मकाले चन्द्रात्सुते = पश्चमे, वा धने = द्वितीये भावे लग्नपतौ = लग्नेशे गते, सौम्ये-तरेषु = पापप्रहेषु चन्द्रादष्टमराशिगेषु, शीतकरे = चन्द्रे मानस्थिते = लग्नाइशमभावगते । श्रत्रेदं फलितम्—चन्द्रो दशमगतो भवेत्तस्मात्सुते वा धने श्रर्थाक्षमादिद्वतीये वैकादशे लग्नेशो गतो भवेत्तथा चन्द्रादष्टमेऽर्थाक्षमात्पश्चमे पापप्रहा भवेशुस्तदानीं बातस्तु श्रतिहेथ-श्रत्या = कुत्सितजीविकया जीवति । श्रत्र सर्वार्थचिन्तामणौ पाठः—

चन्द्रात्मुतेऽर्थे यदि लमनाथे रन्ध्रस्थितैः सौम्यखगेतरैर्वा । मानस्थिते रात्रिकरे तदानी जातस्तु जीवत्यतिहेयवृत्या ॥ १६ ॥

वदि छसेश चन्द्रमासे पद्मम स्थानमें हो, वा दूसरेमें हो, और पापप्रह सहमरा-शिमें हो, चन्द्रमा दशममें हो तो वह बातक अत्यन्त नीच जीविकासे जीवे ॥१६॥



नीचारिभांशी भृगुदेवपूज्यी तदंशके वासरनाथपुत्रे । जातः सुदुःखःसुतदारहीनः कुच्छ्रेण संजीवति भाग्यहीनः ॥ १७ ॥

स्गुदेवपूज्यौ = शुक्रगुरू नीचारिभांशौ = नीचनवांशं शत्रुराशिनवांशं वोपगतौ, वासर-नायपुत्रे = शनैश्वरे तदंशके = शुक्रस्य गुरोर्वा नवांशे विद्यमाने जातो नरः सुदुःखभाक्, सुतद्दारहीनः = पुत्रकलत्ररहितश्व भवति तथा भाग्यहीनः सन् कृष्ण्रेणातीव कष्टेन सञ्जीवति ।

सर्वार्थिवन्तामणावत्र पाठमेदः—
नीवारिभांशे यदि देवपूज्ये
तदंशके वासरनायपुत्रे ।
णातोऽतिदुःखी स्तदारहीनः
कृच्छ्रादसौ जीवतिभाग्यहोनः॥इति॥१७॥
शुक्र और गुरु नीचराशिके या शत्रुप्रहके नवांशमें हों, गुरु या शुक्रके नवांश में शनि हो तो जातक स्त्री पु त्रोंसे रहित



जीर अभागा वन कर बद्दे कप्टसे किसी तरह जीता है। ( सु॰ शा॰ कार ) ॥ १७ ॥

सर्वे पापाः केन्द्रनीचारिसंस्थाः सौम्यैर्द्धा रि:फरन्ध्रारियातः . निघन्त्येते राजयोगं प्रहेन्द्रा नीचारातिकृरपष्टयंशकाश्च ॥ १८ ॥

सर्वे पापाः=स्यंभीमशनेधरक्षीयो-दुसपापवुधाः, केन्द्रनीचारिसंस्थाः = केन्द्रे (११४१७।
१०) वा स्वनीचे, वा शत्रुराशिगता भवेयुस्तया रिःफरन्प्रारियातेः = व्ययाष्ट्रमषष्ट्रभावगतैः
सौम्यर्देष्टा भवेयुस्तदेते प्रहेन्द्रा प्रहा राजयोगं निप्नान्ति=नाशयन्ति । प्राप च नीचारातिक्तूरषष्ट्रयंशकाः = ये प्रहाः नीचराशिगताः, शत्रुराशिगताः, क्रूरपष्ट्रयंशगतावा भवन्ति ते राजयोगं
निहन्ति । ईहग्योगे राजकुलोद्भूतोऽपि न राजफलं लभत इति भावः । उक्तव सारावल्याम्-

सर्वे कूराः केन्द्रे नीचारिगता न सौम्ययुतदृष्टाः । शुभदा व्ययरिपुरन्ध्रे तदाऽपि भन्नो भवेन्त्रपतेः ॥ इति ॥ १८ ॥

सभी पापप्रह यदि केन्द्र, या नीच, या श्राष्ट्रगृहमें स्थित हों उन्हें १२, ८,६ आवगत ग्रुभप्रह देखते हों तो राजयोगका नाश कहना चाहिये। इसी तरह नीच, शृत्रुराशि और पापपष्ठवंशवाले प्रह राजयोगको नाश करते हैं। (सु० शा० कार)॥ १८॥

केन्द्रस्थिता मन्दिनशाकराकीः शुभैरदृष्टा यदि मद्यपायी । करारिपष्टचंशकनीचभागा दुष्कमेंयुक्तोऽन्यकलत्रगामी ॥ १६ ॥

यन्दिन गाकराकाः शिनचन्द्रस्याः केन्द्रस्थितास्तथा यदि शुभैः=शुभव्रहेरदृष्टा=श्चनव-लोकिताध भवेयुस्तदा जातो मद्यपायी = मद्योपभोक्ता ( सुरापः ) भवति । त एव मन्दिन-शाकराकाः कृरारिषष्ट्रवंशकनीचभागयुक्तारचेद्भवेयुस्तदा जातो दुष्कर्मयुक्तो गर्हितकर्भा, श्चन्यकलत्रगामी = परवधूलोलुपश्च भवति ॥ १९ ॥

यदि शनि, चन्द्रमा और सूर्य केन्द्रमें स्थित हों शुभग्रहसे दृष्ट न हों तो जातक शराब पीनेवाळा होवे । यदि वे तीनों ग्रह क्रूर और शत्रुके पष्टवंश तथा नीच भागमें हों तो दुष्क-श्रीसे युक्त, दूसरेकी खीका उपभोग करनेवाळा हो ॥ १९ ॥

नीचे भृगौ धर्मगते सपापे द्विजप्रहर्ता यदि पापरहे । व्यये शुभर्त्तेऽर्कसतांशकस्थे भृगौ च दासीवरनन्दनः स्यात् ॥ २०॥

नीचे=नीचराशिवर्तिनि स्गौ=शुक्ते धर्मगते=नवमभावगते सपापे=केनित्पापप्रहेण युक्ते तथाभूते यदि पापदष्टे=केनिवत्पापप्रहेण दृष्टे जातो द्विजप्रहर्ता=ब्राह्मणघातको भवति । श्रथ च स्गौ=शुक्ते व्यये=द्वादराभावसुपगते शुभक्षं=शुभराशौ वर्त्तमानेऽर्कसुतस्य=शनैधरस्यां-शक्स्ये = नवांशे च गतवित जातो नरो दासीवरनन्दनः स्यात् = प्रेध्यापुत्रो भवेत् । श्रवे-द्मुक्तं भवति-द्वादशभावो हि शुभप्रद्वराशिस्तद्गतः शनिनवांशो भवेत्तिस्मिच्छुके विजयित जातो दासीपुत्रो भवेदिति ॥ २० ॥

| ११ मं. | 90            | 1       |
|--------|---------------|---------|
| 9      | द्विजप्रहत्ती | . •     |
| 2/1    | 8             | ५ धा.श. |

| 8 | ą          | २ शु. ५ |
|---|------------|---------|
| Ę | दासीपुत्रः | 93      |
| 6 | s          | 99      |

यदि नीचराशिस्थ शुक्र पापप्रहसे युक्त होकर नवर्षेमें हो उसे पापप्रह देखता हो तो

ब्राह्मणको मारनेवाला होवे । वारहवां भाव शुभरुशि हो उसमें शुक्र शनिके नवांशमें हो तो जातक दासीपुत्र होवे ॥ २० ॥

### अथ रेकायोगाः॥

लग्नेशे बलवर्जिते परिभवस्थानाधिपेनेत्तिते सूर्योच्छित्रकरे पुरन्दरगुरौ रेकाख्ययोगो भवेत् । बन्धुस्थानपसंयुतांशकपतौ तिग्मांशुछप्तद्युतौ रिःफेशेन निरीत्तिते सति यदा योगस्तु रेकाह्मयः ॥ २१ ॥

श्रधुना रेकायोगा उच्यन्ते। लग्नेशे=त्रग्नस्वामिन बलवर्जिते=निर्वले परिमनस्थानाधिपेनाष्टमभावेशेनेक्षितेऽवलोकिते पुरन्दरग्ररी=वृहस्पतौ सूर्योच्छिक्षकरे=सूर्येण सह लुप्तकिरखे
(श्रस्तव्रते) सति रेकाल्ययोगो भवेत्। ईदग् योगो रेकानामको भवति। वन्धुस्थानपथतुर्यभावेशस्तेन संयुर्तेऽशकपतौ = नवांशस्वामिन श्रर्यात्तत्काले चतुर्येशो यस्मिन् नवांश
स्यात्तदांशे, तिग्मांगुलुप्तगुरौ-तिग्मांगुना = सूर्येण लुप्ता = नष्टा गुतिर्यस्य तस्मिन्नस्तक्तत्
इस्यर्थ, तथाभूते रिःफेशेन = द्वादशेशेन निरीक्षितेऽवलोकिते सति यदा जन्म भवति तदा
रेकाह्यो रेकानामको योगो भवति॥ २९॥

| - | 8 8  | ३ ल.       | 3/             | 18                                     | ३ ल-       | 1        |
|---|------|------------|----------------|----------------------------------------|------------|----------|
| - | ६ श. | रेकायोगः १ | १२ बु.         | Ę                                      | रेकायोगः २ | १२ श. र. |
| - | 0/0  | 5          | ११र. वृ.<br>१० | \"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\" |            | ११ हु.   |

बल्हीन लग्नेशको अष्टमेश देखता हो और बृहस्पति सूर्यके साथ अस्तक्षत हो तो रिका नामका योग होता है।

चतुर्थेशसे युक्त नवांशपित ग्रह सूर्यके साथ अस्त हो और द्वादशेशसे देखा जाता ह तो 'रेका' योग होता है ॥ २१ ॥

> पप्टस्वामिनिरीत्तिते सुखपतौ रन्धेशयुक्ते तथा भानेशे सुतगे विलग्नरमणे नीचं गते रेकभाक्। रन्ध्रारिंव्ययराशिगा यदि शुभाः केन्द्रित्रकोणोपगाः पापा लाभगृहाधिपे च विबले रेकाभिशस्तो भवेत्॥ २२॥

सुखपतौ = चतुर्थेशे यत्र तत्र षष्टस्वामिनिरीक्षिते = षष्टेशेनावलोकिते, रन्ध्रेशेनाष्टमेरीन युक्ते = सहिते तथा मानेशे=दशमभावेशे सुतगे = पद्ममभावगते, विलग्नरमणै=जन्मलग्नेशे वीचं=स्वनीचराशि गते रेकभाक्=द्यासमन्योगे जातो रेकायोगवान्मवित । श्रथ यदि शुभाः= शुभप्रहा रन्ध्रारिव्ययगाः = श्रष्टम-पष्ट-द्वादशभावगताः, पापाः=पापप्रहाः केन्द्रत्रिकोणो— (१।४।७।१०।५।६) पगा भवेयुः, लाभग्रहाधिपे=एकादशभावस्वामिनि विवले च रेकामि-शस्तो भवेदर्थादीहायोगो रेकानामतो व्याक्यायते लोकरिति ॥ २२ ॥

| A      | 2           | 9 / 92 | 2                 | . रा <b>ः</b> | चं. १२    |
|--------|-------------|--------|-------------------|---------------|-----------|
| 4      | रेका ३      | 99     | 8                 | रेका ४        | 90        |
| ६श.घु. | ८<br>र. वृ. | 90     | र.श.५<br>ग्र.बु.६ | ৩ मं. के.     | €<br>g, 6 |

चतुर्थेश अष्टमेशसे युक्त होकर पष्टेशसे देखा जाता हो तो रेका योग होता है। दशमेश ५ वें भावमें हो और लग्नेश नीचमें हो तो रेकायोग होता है। यदि ग्रुमग्रह ८, ६, १२ भावोंमें हों, पापम्रह केन्द्र और त्रिकोणमें हों और लाभेश निर्वल हो तो भी रेका योग होता है॥ २२॥

> होरेशः खलसंयुतः सित गुरू चास्तं गतौ तह्रदेद् बन्धुस्थानपतिः शुभेत्रयुत्रह्यास्तं गतो रेकदः ॥ भाग्यस्थानपतौ विकर्तनकरच्छन्ने विलग्नाधिपे नीचस्थे धनपे च नीचगृहगे रेकाभिधानो सवेत् ॥ २३ ॥

होरेशो=जन्मलग्नेशः खलेन = केनचित्पापप्रहेण संयुतो भवेत् , सितगुरू = शुक्रशृह-स्पती चास्तंगतौ = सूर्ययुतौ भवेतां तदा तद्वदेदर्थात् रेकायोगं प्र्यादिति ।

बन्धुस्थानपतिश्वतुर्थभावेशः शुवेत-रयुतः = पापप्रहसंयुक्तोऽस्तंगतश्च यदि अवेत्तंदा रेकदो अवति । ईह्ययोगोऽपि रेकाल्य इति ।

श्रय च भाग्यस्थानपतौ = नवमभा-वेशो = विकर्त्तनकरच्छन्नेऽर्थात्स्यॅण स-हास्तं गते, विलग्नाधिपे = लग्नेशो नीच-स्ये = स्वनीचराशिं गते, धनपे च =

| েগ্ৰ-প্ৰব্ৰ- | बु. ३ श. | 7  |
|--------------|----------|----|
| Ę            | रेका ४   | 92 |
| 0/4          | 4        | 99 |

द्वितीयभावेशे च नीचगृह्गे = स्वनीचराशि गते रेकाभिधानी रेकानामको योगो भवेत् ॥२३॥

| 8  | 4 3    |                     |
|----|--------|---------------------|
| Ę  | रेका ६ | 92                  |
| 0/ | 9      | 99<br>व.१०<br>मं.र० |

| N N N N N N N N N N N N N N N N N N N | nt.     | 1 /1   |  |
|---------------------------------------|---------|--------|--|
| ξ                                     | रेका ७  | १२ बु. |  |
| / <sub>c €</sub> .                    | ९ र. श. | 99     |  |

लग्नेश पापप्रहकें साथ हो शुक्र और गुरु अस्त हों तो 'रेका' योग होता है। चतुर्थभावका स्वामी पापप्रहके साथ होकर अस्त होने तो 'रेका' योग होता है। भाग्य ( नवसभाव ) पति सूर्यके साथ अस्त हो, उन्नेश नीचमें हो और द्वितीयेश भी नीचमें हो तो 'रेका' योग होता है ॥ २३ ॥

नीचस्था यदि वा दिनेशिकरणच्छन्नाखयो लग्नपे दुष्टस्थानगतेऽथवा गतबले योगस्त रेकप्रदः॥ होरावित्तनवास्पदायसुखधीकामानुजस्थाः खला-स्तस्यायुर्नेवभागरेकफलदा नीचारिपापेद्विताः॥ २४॥

केचित् त्रयो यहा यदि नीचस्याः = स्वस्वनीचराशिंगता वा दिनेशस्य=सूर्यस्य किरणै-रछनाः = नष्टयुतयः ( श्रस्तैगताः ) भवेयुः, लग्नपे = जन्मलग्नेशे दुष्टस्यानगते = षडष्टत्र्य-यभावानामन्यतमं गते, श्रयवा गतवले = निर्वले सति रेकप्रदो योगो भवति ।

होरा = लग्नम् , वित्तं = द्वितीयः, नव = नवमः, श्रास्पदं = दशमः, मुखं = चतुर्थः, धीः=पद्यमः, कामः=सप्तमः, श्रनुजस्तृतीय एतेषु रियताः खलाः=पापमदाः, नीचारिपापेक्षि-ताः=नीचराशिस्थाः, राश्रुराशिस्थाः, पापेक्षिता वा स्युस्तदा ते तस्य जातस्यायुषो नवमे भागे रैकफलदा रैकायोगफलकारका भवन्ति। श्रर्थात् ईद्दरयोगो रैकाख्य इति । श्रत्र नीचारिपापे-क्षिता इत्युक्तेरेव यदि उच्चस्विमित्रशुभेक्षिताः स्युस्तदा न रेकाफलदाः स्युरिति ॥ २४ ॥

कोई भी तीन ग्रह नीचमें हों या अस्त हों और छरनेश दुष्ट स्थानमें हो अथवा निर्वछ

हो तो 'रेका' योग होता है।

पापन्नह ११२।१११११।११।१।१।०१३ भावोंमें स्थित हों नीच या शत्रुगृहमें स्थित हों या पापन्नहसे एष्ट हों तो उस जातककी आयुके ९ वें भागमें 'रेका' योगका फल देते हैं ॥ २४ ॥ एकद्विकिनिकखलयुचरा नराणां कल्पस्विकिमगताः परतस्तथैव । आदी तु सध्यवयसि क्रमशस्तदन्त्ये रेकप्रदा रिपुखलम्रहनीच्ह्याः ॥ २४ ॥

एकः, द्विकः, त्रिकः खलयुचराः=पापप्रद्याः क्रमेण कल्पे=लग्ने, स्वे=द्वितीये, विक्रमे=
तृतीये गताः स्युर्धात् लग्ने एकः पापप्रद्यः, द्वितीये द्वौ पापौ, तृतीये त्रयः पापाः भवेयुः ।
परतस्तर्थव = तेनैव प्रकारेण परतोऽपि = चतुर्ये एकः, पश्चमे द्वौ, षष्ठे त्रयः ।सप्तमे एकः ;
श्रष्टमे द्वौ, नवमे त्रयः, एवमेव दशमे एकः, एकादशे द्वौ, द्वादशे त्रयः पापाः स्युस्तदा
नराणां=जनिमतां क्रमेणादौ वयसि=वयसः प्रयमे त्र्यशे, मध्यवयसि=द्वितीयत्र्यशे, तदन्दे=
वयसोऽन्त्ये रेकप्रदाः = रेकायोगफलप्रदा भवन्ति । इद्युक्तं भवति । यस्य जन्मकाले १,४,
०,९० भावेषु कस्मिकपि ययेकः पापप्रद्वो भवेत्तदा तस्य प्रथमे वयसि रेकाफलदो भवेत् ।
(२,४,८,९९) पणफरे एकत्र द्वौ पापौ भवेतां तस्य मध्ये वयसि तथा च आपोक्तिमे
(३।६।९।९२) एकत्र त्रयः पापाः भवेयुस्तदा तस्य चरमे वयसि रेकाफलदा भवेयुः ।
यदि ते रिपुखलप्रद्दनीचद्दष्टाः = शत्रुणा, पापप्रहेण, नीचस्येन वा दृष्टाः स्युस्तदैवार्थत एक
मित्रग्रुभप्रदो=चद्दष्टा न रेकप्रदा इति।रेकाफजमप्रतोवच्यित राह।र० श्लोकाभ्यामिति॥२४॥

१।४।७।१० आवोंमें १ पापग्रह यदि शत्रुग्रह, पापग्रह, या नीचगत ग्रहसे हष्ट होने तो प्रथम वयसमें 'रेका' फल देता है २।५।८।११ भावोंमें २ पापग्रह हों तो मध्यवयसमें, एवं ३।६।९।१२ आवोंमें ३ पापग्रह हों तो अन्त्य अवस्थामें 'रेका' योगका फल देते हैं ॥ २५॥

रेकायोगफलम्।

निर्विद्यो विधनो द्रित्सिहतो रेकोद्भवः कामुकः क्रोधो दुःखितमानसो रुचिकरः सौभाग्यहीनः पदुः ॥ भिचाशी मिलनो विवादनिरतो मात्सर्यरोपान्त्रितो देववाद्याद्याद्यकः प्रतिदिनं द्रारात्मजैर्निन्दितः ॥ २६ ॥ दुष्टात्मा कुनली कुमार्गनिरतो दौर्माग्ययोगान्यितो बन्धूनामपकारदूषणपरः स्वल्पायुरासिक्ककः ॥ मूकोऽन्धो बधिरः प्रमत्तहृदयः कामातुरो रोववान् । पक्कुर्नेत्रविकारभावसिहतो रेकोद्भवः स्यान्नरः ॥ २७॥

इदानीं श्लोकद्वयेन सरलार्थेन पूर्वोक्तानां रेकायोगानां फलान्युच्यन्ते । सर्व एव रेका-योगा दुष्फलाः पूर्वमुक्तात् 'केनियोगाः राजयोगस्य अङ्गाः केनिव्रेकाः' इतिस्मरणात् ॥२ ६-२०॥

रेकायोगमें उत्पन्न मनुष्य मूर्वं, धनरहित, दरिव्रतासे विकल, काबी, क्रोची, दुःबी, रुचिकर, सौमान्यहीन, चतुर, भिच्चक, मिलन, विवादी, चुगळखोर, रोववाळा, प्रतिदिन देवता बाह्यणके निन्दक, खी-पुत्रसे निन्दित होता है ॥ २६ ॥

दुष्ट भारमवाळा, कुनली, कुमार्गी, अथागा, चन्युवेकि अपकार भीर निन्दा करनेवाळा अवपायु, भिक्षक, गूंगा, अन्धा, विहर, मतवाळा इदयवाळा, कामातुर, रोषवाळा, छन्नचा, नेत्ररोगयुक्त रेकायोगोराच मञुष्य होता है ॥ २० ॥

### अथ दरिद्योगाः।

भाग्येश्वरादतिवलो निधनेश्वरो वा लग्नाधिपश्चिदशनाथगुरुर्वेदि स्यात् । केन्द्राद्विहिर्दनकरस्य कराभितप्तो लाभाधिपो यदि विहीनवलो दृरिद्वः ॥ २८ ॥

अधुना केचिद् द्ररिद्रयोगा उच्यन्ते । निधनेश्वरोऽष्टमेशो भाग्येश्वराज्ञवसेशाद्दिवलो वलीयान् भवेदर्थाद्दृष्टेगरानवमेशयोर्मध्ये अष्टमेशो वली भवेत्, वा लग्नाधिपो जन्मलग्ने-शिक्षदशनायगुर्ज्बृहस्पतिर्यदि केन्द्रादृहिःस्थितो दिनकरस्य=सूर्यस्य कराभितसो खुनकिरणो (अस्तन्नतः) भवेत्, तथा लाभाधिषो लाभभावेशो यदि विद्यानवलो निर्वलो भवेतदा दरिद्रो दरिद्रयोगो भवति ॥ २ = ॥

यदि अष्टमेश प्रह नवमेशके अपेचा अधिक वळी हो अथवा मृहस्पति छानेश होकर केन्द्रके बाहर सूर्यके साथ अस्त हो और छाओश निर्यंख होवे तो बातक दरित होता है ॥२८॥

> लाभारिव्ययरन्ध्रपुत्रगृह्गा जीवारसन्देन्दुजा नीचस्थानगता यदा रविकरच्छजास्तदा शिक्षुकः ॥ भाग्यस्थानगतो दिनेशतनयः सौम्येतरेरीज्ञितो लग्नस्थः शशिनन्दनो रवियुतो नीचांशगो शिक्षकः ॥ २६ ॥

यदा जीवारमन्देन्दुजाः = गुरुभौमचन्द्रबुधाः, यथासम्भवं लाखे=एकादशे, आरी=षष्टे, व्यये=द्वादशे, रन्ध्रेऽष्टमे,पुत्रे=पद्यमे गृहे=भावे गतावानीचस्थानगताः=स्वस्त्रनीचराशि गताः, वा रिवकरैः=सूर्यकिरणंश्रुजाः=नष्टत्विधो भवेगुस्तथा भृतः सौम्येतरैः=पापप्रहैः (बहुबबब-स्वात् त्र्यादिभिः पापैः ) ईक्षितोऽवलोकितो भवेत् तथा शशिनन्दनः=बुधो लग्नस्यो जन्म-लग्नतो रिवयुतो सूर्येण सहितो (आस्तप्तप्तः) नीचांशगतोऽपि भवेत्तद्दा जाती भिक्षकः स्यादिति ॥ २९ ॥

बृहस्पति, अङ्गळ, शनि और बुध नीचस्थ होकर एकाद्या, यह, हाद्या, अष्टम, पद्यम स्थानमें स्थित हों या सूर्यके किरणसे आकान्त हों तो भिद्यक होवे । आग्य ( ९ ) अवसमें शनि हो उसे पापम्रह देखते हों, उम्रमें सूर्ययुक्त बुध नीचांशमें हो तो भिक्षक होवे ॥ २९ ॥

जीवज्ञशुक्ररिवनन्दनभूमिपुत्रा रन्ध्रारिरिःफसुतकर्मगता यदि स्यात् । लग्नेश्वराद्तिवली व्ययभावनाथो नीचस्थितो रविकराभिहितो द्रिहः॥३०॥ जीवज्ञशुक्ररिवनन्दनभूमिपुत्राः = गुरुबुधशुक्रशिनभौमाः यथासम्भवं रन्ध्रारिरिःफसुत कर्मगताः = श्रष्टमषष्टद्वादशपद्यमदशमभावगता यदि भवेयुः, व्ययभावस्य नाथो व्ययेशो लग्नेश्वरादतियली, श्रयांश्लग्नेशापेश्वया द्वादरोशो बलीयान् स्यात् तथा नीवस्थितो त्रि-कराभिइतोऽस्तज्ञतोऽपि भवेतदा जातो नरो दरिहो भवतीति ॥ १० ॥

यदि अष्टम, पह, हादरा, पद्मम, और दशम स्थानमें यथासम्भव गुरु, हुए, हुए सनि और महन्त्र हों हादशेश जन्तेशसे विशेष बळी होकर नीच राशिमें हो, सूर्यके किरणसे सन्तत हो तो दरिह होता है ॥ ३० ॥

> शुक्रार्यद्विजराजभूमितनया नीचस्थिता जन्मिन ज्योमाये नवमे कलत्रतनये जातो दरिद्रो भवेत् ॥ लग्ने दानवपूजितेऽमरगुरौ पुत्रे धरानन्दने लामे रात्रिकरे तृतीयभवने नीचं गते भिक्षुकः॥ ३१॥

युकः, त्रायों गुरुः, द्विजराजश्रन्द्रमाः, भूमितनयो भौम एते जन्मनि=जन्मकाले नीव-स्थिताः=स्वस्वनीवराशिंगताः, तथा यथासम्भवं भ्योमे = दशमे, आये = एकादशै, नवमे, कलत्रे = सप्तमे, तनये = पश्चमे स्थिताश्च भवेयुस्तदा जातो नरो दिरहो निर्धनो भवेत् । अय च दानवप्जिते=शुक्ते लग्ने, त्रमरगुरौ=बृहस्पतौ पुत्रे=पश्चमे, धरानन्दने=भौमे लामे= एकादरो, रात्रिकरे = चन्द्रे तृतीयभवने गते, नीवक्रते = स्वस्वनीवराशौ विद्यमाने जातो भिक्षको भिक्षाद्यत्तिको भवेत् । एतदुक्तं भवति । उक्ताः सर्वे प्रद्वा उक्तेषु भावेषु स्वस्वनीव-राशिगता अवेयुस्तदा भिक्षको भवति जातक इति ॥ ३९॥

| 5      | १२ ल. | ११<br>१०वृ. |
|--------|-------|-------------|
| ą      | दरिदः | <b>S</b> .  |
| ४ इतं. | शु. ६ | ८ वं.       |

| ८ चं.  | ६ ल. शु | Y ii.                    |
|--------|---------|--------------------------|
| 3      | भिश्चकः | erene ind<br>deput forsi |
| १० वृ. | 12      | 9                        |

जन्म समवमें शुक्र, बृहस्पति, चन्द्रमा और मङ्गळ ये नीच राशिमें स्थित होकर छान, वसम, नवम, ससम और पश्चम भावमें स्थित हों तो जातक दरिद्व हो।

शुक्र उसमें बृहरपति पञ्चममें, मङ्गळ एकाद्वा में, चन्द्रमा वृतीय भावमें होकर नीच राक्षिमें हो तो जातक भिन्नक हो ॥ ३१ ॥

त्वाने चरे चरनवांशागतेऽसितेन दृष्टे च नीचगुरुण यदि भिक्षुकः स्यात् । जातो विनाऽसरपुरोहितलग्नराशिं जीवे रिपुःययगते तु भवेइरिद्रः ॥ ३२ ॥

लाने=जन्मलाने चरे=चरराशी (से॰ क॰ तु॰ स॰ ) चरनवांशगते=चरराशिनवांशे च गते तस्मिजसितेन=शनिना, नीचगुरुणा=सकरस्येन गुरुणा च दृष्टे सदि जन्म स्यातदा जातो भिश्चका स्यात्।

अय अमरपुरोहितलमराशि = गुरोलंग्नराशि ( धनुर्मानी ) विहास रिपुन्यस्पते = पन्ने द्वादशे वा वते जीवे = गुरौ जातस्तु दरिदो भवेत् । अर्थादेव धनुः, मीनं वोपगते जीवे

रिपुन्चयगतेऽपि दरिद्रो न भवेदिति ॥ ३२ ॥

बित् बरराशि और परनवांशमें डम्न हो उसे शनि और नीचगत गुढ़ देखते हों तो आतक भिष्ठक होने। यदि बृहस्पति अपनी राशि न हो किन्तु कुठे वा १२ में भावमें हो तो बातक वरित्र होने। यहां इतना विशेष जानना चाहिने कि यदि गुढ़ स्वगृहीका हो तो बोपाबह नहीं होता। ( खु० शा० कार )॥ ३२॥ जातः स्थिरे लग्नगते तु पापाः केन्द्रत्रिकोणोपगताश्च सर्वे ।
केन्द्राद्रहिःस्थानगतास्तु सौम्या भिज्ञाशानः स्यात्परपोषितश्च ॥ ३३ ॥
स्थिरे राशौ (२।५।८।११) लग्नगते तु सर्वे पापाः = पापप्रहाः केन्द्रित्रिकोणोपगताः (१।४।५।१०।५।९ भावगताः ) भवेयुस्तथा सौम्याः = सर्वे शुभप्रहाः केन्द्राद्विहःस्थानगताः पणफरापोक्तिलमगता भवेयुः तदा जातस्तु भिक्षाशानो याद्यादृत्याजीविको भवेत्परपोषिनतोऽन्यपालितथ भवेत् ॥ ३३ ॥

यदि स्थिर लग्नमें जन्म हो, समस्त पापग्रह केन्द्रशिकोणमें हों केन्द्रके बाहर श्रुमग्रह हों तो वह जातक भिचा मांगकर भोजन करे और दूखरेसे पाला जाय ॥ ३३ ॥

चरे विलग्ने निशि सौम्यखेटाह्यिकोणकेन्द्रोपगता नवीर्याः।

खलप्रहाः केन्द्रबहिःस्थिताश्चेद् भिन्नाशनं नित्यमुपैति जातः ॥ ३४ ॥
निशि=रात्रिसमये वरे विलग्ने=चरराशौ लग्ने,सौम्यखेटाः=शुभप्रहाः नवीर्या=निर्वलाः
सन्तिश्वकोणकेन्द्रोपगताः ( ४।९।९।४।७।९० भावगताः ) भवेयुः, खलप्रहाः=पापाः केन्द्रबहिःस्थिताः=पणफरे त्रापोक्ष्तिमे वा गताः स्युश्चेत्तदा जातो नित्यं=सर्वदा भिक्षाशनं उपति । ईद्ययोगे जातो नरः सदैव भैन्यमन्नमश्रातीति ॥ ३४ ॥

रातमें चरराशिका लग्न हो, शुभग्रह निर्वल होकर त्रिकोण या केन्द्रमें हों और पाप्रह केन्द्रमें न हों तो जातक प्रतिदिन भिचा मांगकर गुजर करे ॥ ३४ ॥

पापा नीचस्थानगाः पापकर्मा, सौम्या नीचस्थानगा गृहपापः । जीवे नीचस्थानगे कर्मराशो, नीचे भौमे नन्दनस्थे तथैव ॥ ३४ ॥

यदि जनमकाले पापाः पापप्रहाः = रिवभीमशिनशीणचन्द्राः नीचस्थानगा भवेषुस्तदा जातः पापकर्मा भवित । चेरसीम्याः = शुभग्रहा नीचस्थानगा भवेषुस्तदा जातो गूढपापो रहस्ये पापकृद्भवति । जीवे = गुरौ नीचस्थानगे कर्मराशौ = दशमभावगते ( मेयनग्ने सङ्घ-टतेऽयं योगः ), एवं नीचे भौमे = स्वनीच—(कर्क) राशिगते भौमे नन्दनस्थे = पश्चमभावगते ( मीनलग्ने योगोऽयं सङ्गच्छेत ) तथैव फलमर्थात्पापकर्मा भवित जातक इति ॥ ३५ ॥

यदि सभी पापप्रह नीचमें हों तो जातक पापी होने। यदि शुभव्रह नीचमें हों तो गृह पापी ( हिपकर पाप करनेवाला ) हो। यदि गुरु नीच-( मकर ) का हो कर ३० वें भावमें हो तो, अथवा मङ्गल नीच ( कर्क ) का होकर ५ वें भावमें हो तो जातक पापी होने ॥ ३४ ॥

नीचांशगरतुङ्गगृहोपयाता जातस्य नीचं फलमाशु द्शुः । नीचङ्गतास्तुङ्गनवांशकस्थाः सोम्यं फलं व्योमचराः प्रकुर्युः ॥ ३६ ॥

तुङ्गगृहोपयाताः=स्वस्वोच्चराशिगता व्योमचराः=प्रहाः (शुभाः पापाश्व) नीचांशगाः= स्वस्वनीचराशिनवांशगताश्च भवेयुरर्थादुच्चराशौ नीचनवांशका भवेयुस्तदा ते प्रहा जात-स्याशु = शीप्रमेग नीचं फत्तमशुभं फलं द्युः। श्रथ ते प्रहा नीचं गताः = स्वस्वनीचराशिग-तास्तुङ्गनवांशकस्याः, श्रथीशीचराशायुच्चराशेर्नवांशकमुपगता भवेयुस्तदा ते जातस्य सौम्यं = शुभं फनं प्रकुर्युरिति । तथोक्तमिष सर्वार्थिचन्तामणी-—

> नीचिरियता जन्मिन ये प्रहेन्द्राः स्वोच्चांशगा राजसमानभाग्याः । उच्चिर्यताश्चेदपि नीचभागा प्रहा न कुर्वन्ति तथैव भाग्यम् ॥ इति ॥

अत्र प्रसङ्गाद्नयेऽपि द्रिंद्रयोगा विलिख्यन्ते— सकूरो धनपधेव धनमं सौम्यसंयुतम् । धनस्त्रामी चास्तगतो मानतो द्रश्यवर्जितः ॥ धनाधिपो यदा षष्टे मृत्युभेऽप्यथवा व्यये । सकूरं धनमं चैत्र निर्धनः खलु मानवः ॥ लमाधीशो व्ययस्थो वै सक्रो वा विशेषतः । निर्वलोऽस्तं गताः सौम्यानिर्द्रव्यो बायते नरः ॥ लमस्वामी होनवीर्यो द्रव्यनायोऽस्तगो यदा । केन्द्रगाः सबलाः क्रा दिर्द्रो मानवो भवेत्॥ सक्रूरं धनमं चैव क्रूरेणैव निरीक्षितम् । धनपो रविसंयुक्तो दिर्द्रोषहतो भवेत् ॥ धनमं क्रूरसंयुक्तं क्रूरहष्टं तथा पुनः । धनस्वामी तृतीये वै दिर्द्रो नाम जायते ॥ पापाश्चतुर्षुं केन्द्रेषु तथा पापो धने स्थितः । दिर्द्रयोगं जानीयात् स्ववंशस्य क्षयं करः ॥ \*रिष्णा सहितो मन्दः शुक्रेण च युतो भवेत् । तदा दिद्रयोगोऽयं सद्रव्यमपि शोषयेत्॥ २ ६॥

उच राशिस्य ग्रह नीच नवांशमें हों तो जातकको शीम्र नीच फल देते हैं। नीच राशिमें

होकर उख नवांशस्य हों तो श्रम फल देते हैं॥ ३६॥

श्रथ दरिद्रयोगफलम्।

निर्भाग्यो विकलेन्द्रियो विषमधीदारात्मजैनिन्दितो
भिज्ञाशी विषमस्थितो विषमवाक् शिश्रोदरे तत्परः ॥
अन्यायार्जनतत्परस्वनुदिनं मात्सर्यवाक् कषटकी
नित्यं स्यात्परदारसक्तद्वदयो नीचोऽन्धमूको जलः ॥ ३०॥
दरिद्रयोगे कलहप्रियः स्यात् कुष्ठी परेषां द्वितद्वत् कृतन्नः ।
वाचालको भूसुरभक्तिद्दीनः कुदारयुक्तः कुनस्ती च जातः ॥ ३८॥
इदानीं श्लोकद्वयेन पूर्नोक्तानां दरिद्रयोगानां समासेन फलं प्रोच्यते । तत्र रलोकौ
स्पष्टार्थाविति ॥ ३०-३८॥

दरिद्रयोगमें उत्पन्न मनुष्य भाग्यहीन, विकलेन्द्रिय, विषमवुद्धि, खीपुत्रसे निन्दित, शिवाशी, विषमदिवित, विषम वचन, पेट भरने और लग्पट कार्यमें लीन, निस्य अन्यायका सञ्चय करनेवाला, उम्र वचन बोलने वाला, कटंक, परखीमें निस्य भासक्त हृदय, नीच, अन्या, गूंगा, जह, कलहप्रिय, कुष्टी, दूसरेके हितका नाशक, कृतम्न, वाचाल, माह्मणके अक्तिरे रहित, दुएकी युत, तथा कुनखी होता है ॥ ३७-३८ ॥

### श्रथ प्रेप्ययोगाः।

माने रवी मन्मथरो निशीशे गेहे शनी सोदरो घराजे।
लग्ने चरे देवगुरी धनस्थे जातो निशायां परकार्यकुत्स्यात् ॥ ३६ ॥
धर्मे भृगी कामगते मृगाङ्के वाचस्पतौ वित्तविलम्भे वा ।
रन्ध्रस्थिते भूतनये च कीर्त्या लग्ने स्थिरे प्रेष्यभवा भवन्ति ॥ ४० ॥
प्रेप्यक्षरोद्यपतौ निशि सन्धियाते केन्द्रस्थिते यदि खलद्युच तु जातः ।
मन्देन्द्रजीवभृगुजा दिवि केन्द्रकोणे सन्धिस्थताः स्थिरविलम्भुते तथा स्यात् ॥
ेरावतांशेन्द्रगुरौ ससन्धौ शीतद्युतौ चोत्तमवर्गयुक्ते ।
केन्द्राद् बहिःस्थे निशि कृष्णपत्ते शुक्ते विलग्ने परकर्मजीवी ॥ ४२ ॥

प्रेप्यो भवेदरिसुखास्पद्सिन्धयाता भूपुत्रदेवगुरुवासरनायकाश्चेत् । पापांशके शांशांन शोभनराशियुक्ते जीवे विलग्नपयुतेपरकार्यकृत्स्यात ॥ ४३ ॥ मृगाननस्थे पुरुहूतवन्द्ये सपत्रभावाष्ट्रमरिःफराशौ । रसातलस्थे हिमगौ विलग्नाज्ञातः परप्रेष्यमुपैति नित्यम् ॥ ४४ ॥ श्रधुना केचित् प्रेष्ययोगा उच्यन्ते । येषु योगेषु बातो नरः प्रेष्यत्वं (दासत्वम् )

श्रव्य भग्नः—सिंहे मेथे यदा भातुः सितमन्द्युतो भवेत् ।
 गुरुषीम्यसमालोकी सधनो भवति ध्रुवम् ॥

प्राप्नोति ते प्रेच्योगाः । रवौ=सूर्ये माने=दशमे भावे, निशिशे=चन्द्रे मन्मयगे=सप्तमभाव-गते, शनौ गेहे=चतुर्ये, धराजे=मज्ञले सोदरगे=तृतीयभावसुषगते, जग्ने चरे=चरराशौ (१।४।७।१० राशौ) देवगुरौ=बृहस्पतौ च धनस्थे निशायां=रात्रौ बन्मिन जातो नरः परकार्यकृत्=ग्रम्यस्य कार्यकर्ता सृत्यो भवति ॥ ३९ ॥

भृगौ=शुक्ते धर्मे=नवमभावे, मृगाहु=चन्द्रे कामगते=सप्तमभावगते, वाचस्पतौ=हृह-स्पतौ वित्तवित्तप्रपे=द्वितीयेशे लग्नेशे- वा ( लग्नेशो वा धनेशो गुरुर्भवेदिस्यर्थः ) भृतनये= मङ्गले रन्ध्रस्थितेऽष्टमभावगते च स्थिरे स्थिरराशौ लग्ने जाताः कीर्त्या प्रेष्यभवा अवन्ति, श्रास्मिन्प्रेष्ययोगे समुद्भूता नराः कीर्त्या=यशसाऽन्विता भवन्तीत्यर्थः।

अथात्र 'स्थिरे लग्ने वाचस्पती वित्तविलग्नपे वे'स्यत्र यदि वृधिकः कुम्भो वा लग्ने स्यात्तदा गुर्वित्तेशो भवितुमर्हति, परख स्थिरे लग्ने गुर्विलग्नपतिर्ने जातु भवितुमर्ही गुरोः राशिद्वयस्येव (९।१२) द्वन्द्वत्वात्, इति विवेचनीयं विक्षेरिति ॥ ४० ॥

निशि=रात्रौ जन्मनि चरोद्यपतौ=वरराशिलग्नेशे सन्धियाते=ऋक्षसन्धि कटकालिमी-नमान्तमुपयाते। एतदुक्तं भवति। रात्रौ चरराशिलग्नं स्यात्तदीशबर्धसन्धिगतो भवेत्। खलयुचरे पापप्रहे केन्द्रस्थित जातस्तु प्रेष्यो भवेत्। अय दिवि = दिने जन्मनि मन्देन्दु-जीवभ्रगुजाः=शनिचन्द्रगुरुशुकाः केन्द्रकोणे गताः (१।४।७।१०।५।९ भावगताः) सन्धि-स्यिताध भवेयुस्तया स्थिरविलमयुते = लमं स्थिरराशिः (२।५।८।९१) भवेत्तदा जात-स्तथा स्याद्यात्प्रेष्यः स्यादिति॥ ४९॥

ऐरावतांशेन्द्रगुरौ=ग्रुहस्पतिरेरावतांशे=स्वकीये नवाधिकारे (१ ग्र० ४५-४८ श्लो०) ससन्धौ = सन्धिगतश्च भवेत् , शीत्युतौ = चन्द्रे चोत्तमवर्णयुक्ते = स्वकीयेऽधिकारत्रितये (१ ग्र० श्लो ४५ द्रष्टव्यः ) विद्यमाने केन्द्राद्वहिःस्थे केन्द्रतोऽन्यत्रस्थे निशा = रात्रौ कृष्णपद्ये तथा शुक्रे विलन्ने तत्कालीनलनगते यस्य जन्म भवति स जातः प्रकर्मजीवी = परस्य कर्मद्वारा जीवति । ज्ञन्यस्य सत्यो (प्रेष्यः ) भवतीत्यर्थः ॥ ४२ ॥

चेयदि भृपुत्रदेवगुरुवासरनायकाः = मञ्जनगृहस्पतिसूर्याः धरिसुखास्पदसन्धियाताः = ध्यम्वनुर्यदशमभावानां सन्धौ प्राप्ताः स्युर्वाद्वीमः षष्ठभावसन्धौ, गुरुधतुर्वभावसन्धौ, सूर्यो दशमभावसन्धौ स्थितो सवेत् । शशिनि=चन्द्रे शोभनराशियुक्ते शुभराशौ, पापांशके=पापन्नवांशे गतवित, जीवे=गुरौ विकाग्नपेन=लग्नेशेन युतै=सिहते यत्र तत्र गते जातः परकार्यन्कृत = प्रेष्यः स्यादिति ॥ ४३ ॥

पुरुद्धृतवन्ये=यृहस्पतौ सृगाननस्ये = सक्तरस्ये (स्वनीचस्ये) तथा सति सपलभावाष्ट्र-सरिःफराशौ = षडप्टन्यसभावे गतवित । एतदुक्तं भवित । षष्टेऽप्टमे द्वादशे वा भावे सक-रराशिस्तद्गतो गुरुर्भवेदिति । तथा हिमगौ = चन्द्रे विलग्गान्नमलग्नात् रसातलस्ये=चतु-र्थभावगते जातो नरो नित्यमनवर्तं परप्रेष्यं = दास्यमुपति = प्राप्नोतीति ॥ ४४ ॥

यदि सूर्य १० वें, जन्ममा ७ वें शनि ४ थे, महन्त ३ रे बृहस्पति २ रे आवर्में हीं और इस चरराशि (१।४।७।१०) का हो तथा यदि रातमें जन्म हो तो वह जातक दूसरेका नीकर होवे याने इसे प्रेप्य योग कहते हैं ॥ ३९ ॥

यदि शुक्र ९ वं, चन्द्रमा ७ वं, और मङ्गळ ८ वं हो बहुह्पति छन्नेश, या धनेश हो और छप्न स्थिर राशि-( २।५।८।११ ) का हो तो यह प्रेप्य योग कहळाता है, इसमें उत्पन्न होने वाळा यशस्वी नौकर होता है ॥ ४० ॥

यदि रातमं जन्म हो वहां चर छम्न हो, तथा छन्नेश सन्धिमं गत हो और पापमह केन्द्रगत हों तो जातक प्रेष्य (दूसरे का नौकर ) होवे । यदि दिनमें जन्म हो वहां शनि, चन्त्रमा, गुरु और शुक्र केन्द्र या त्रिकोणस्य होकर सन्धिगत होवें तथा छन्न स्थिर राशिका हो तो जातक प्रेष्य होता है ॥ ४१ ॥

सन्धिस्य बृहस्पति पेरावत अंशमें हो, चन्द्रमा उत्तम वर्गमें होकर केन्द्रके बाहर हो,

कृष्णपत्तकी रात्रिमें जन्म हो, गुक्र छानमें हो तो दूसरेका कार्य करके जीवे ॥ ४२ ॥

मङ्गल, बृहस्पति और सूर्य षष्ठ, चतुर्य और दशमभावकी सन्धिमें स्थित हों, चन्द्रमा पापांशकमें हो, श्रुम राशिमें बृहस्पति लग्नेशसे युक्त हो तो दूसरेका कार्य करनेवाला होवे। बृहस्पति मक्तमें होकर शश्रुभाव, अष्टम या द्वादशमें हो, चन्द्रमा लग्नसे चतुर्थमें हो तो वह जातक नित्य दूसरेका कार्य करनेवाला होवे। (सु० शा० कार) ॥ ४४॥

## अथ प्रेप्ययोगफलम्।

पापात्मा कलहप्रियः कठिनवाग् भूदेवतादूषको विद्याभाग्यविद्दीनदुष्टरसिको मात्सर्यकोपान्वितः । मिध्यावादविनोदवञ्चनरतः शिश्नोदरे तत्परः कारुख्यास्थिरमानभङ्गिचतुरो योगे परप्रेष्यके ॥ ४४ ॥

इदानी पूर्वीकानां प्रेष्ययोगानां सामान्येन फलमनेन रलोकेन सरलार्थकेनोच्यते। पापात्मेति॥ ४५॥

प्रेप्ययोगमें उत्पन्न सतुष्य पापात्मा, कल्हप्रिय, कटुभाषी, ब्राह्मणनिन्दक, विद्यान्भाग्य-हीन, हुट, रसिक, ढाह्-क्रोधसे युक्त, मिय्यावादी, ठगैतीमें लीन, पेट भरने और रंडीवाजी करनेमें सत्पर, कारुणीक, चल चित्त और अपमान सहनेमें चतुर होता है॥ ४५॥

# श्रथ श्रङ्गहीनयोगाः।

मेषे वृषे चापधरे विलग्ने विकारदन्तो यदि पापदृष्टे । मन्दे सदस्थेऽहियुते कुजे वा बलैर्विहीनेऽङ्गविहीनवान् स्यात् ॥ ४६ ॥

भेषे, वा द्वषे, वा चापधरे=धनुषि विलग्ने = जन्मलग्ने, तस्मिन् यदि पापदष्टे = पाप-श्रहेण केनिवद्वलोकिते जातो विकारदन्तो विकृतदशनो भवेत । श्रथ मन्दे=शनौ, वा श्रहियुते = राहुसहिते कुजे (कुजराह्न) मदस्थे = सप्तमभावगते वर्लीविंहोने = निर्वेते च जातोऽक्षविद्वीनवान् स्यात् । एतथोगे जातस्य कश्चिदक्षो होनः स्यादित्यर्थः ॥ ४६ ॥

भेष, हुष वा घतु छःनमें जन्म हो उसे पापप्रह देखता हो तो जातकके दांतमें विकार हो। प्रति सत्तममें हो या मङ्गल राहुके साथ निर्वल होकर ९ वें में हो तो अङ्गहीन होवे॥४६॥

लग्नाइशमगरचन्द्रः सप्तमस्थो धरासुतः । द्वितीयस्थानगो भानुरङ्गद्दीनो भवेन्नरः ॥ ४० ॥

चन्द्रमा लग्नसे द्वावेंमें हो, मङ्गळ सप्तममें हो, सूर्य दूसरे भावमें हो तो मनुष्य अङ्ग हीन होवे॥ ४०॥

उ. ४६ रहारे. (१)

उ. ४७ रहो. (२)





त्रिकोणगे ज्ञे विवलैस्ततोऽपरैर्मुखाङ्घिहस्तैर्द्विगुणैस्तदा अवेत् । अवागावीन्दावशुभैर्भसन्धिगैः शुभैक्ति चेत् कुक्ते गिरं चिरात् ॥ ४८ ॥

इदानीं द्विगुणाप्तयोगो मूकयोगघ्योचयते । हे = बुधे त्रिकोणगे = जनमलप्तालवमे पद्यमे वा स्थिते, ततोऽपरेर्चुधादितरेः सर्वेप्रदेहेंविंबलैर्यत्र कुत्रापि निर्वर्लेकांतो मुखाक्प्रहस्तैद्विगुणे-धुतो भवेत् । उक्तयोगे यस्य जन्म भवेदसौ द्विमुखब्दतुर्भुजब्दतुष्पाण भवेदित्यर्थः । इन्दौ= चन्द्रे गवि = वृषे गतवित, श्रामुभैः = पापप्रहेर्भसन्धिगः = कटकालिमीनानामन्त्रयगतैर्जा-तोऽवाक् = मूको भवित । चेयग्रस्मन्योगे चन्द्रः ग्रुमेक्षितः = शुभद्रहेरवलोकितो भवेत्तदा जातस्य चिराद्धिककालेन गिरं = वाचं कुरुते । श्रायदिव चन्द्रे पापेक्षिते मूक एव भवेत । मिश्रप्रहेक्षिते वलवतो प्रहणमिति । उक्तज्ञ गर्गेण—

कुलीरालिभवान्तस्यैः पापैश्चन्द्रे त्रवोपगैः । मूकः पापेक्षितैः सौम्यैश्विरेण लभते गिरम् ॥ मिश्रप्रदेर्यथावीर्थं फलं वोध्यं मनोषिणा ॥ इति ॥ ४८ ॥

यदि बुघ छप्रसे त्रिकोण ( ११९ ) में हो और सब प्रह जहां कहीं निर्वेछ हों तो जातक के मुख, पर, हाथ दोगुने होते हैं, याने दो मुख, ४ पैर और ४ हाथ होते हैं। यदि खन्द्रमा दृष राशिमें हो और पापप्रह सब ऋच सन्धिमें हों तो जातक गूंगा होवे। यदि इस योगमें बन्द्रमा ग्रुभमहूसे देखा जाता हो तो बहुत दिनोंपर वह जातक बोछता है॥ ४८॥

सौम्यर्जाशे रिवजकिथरी चेत् सदन्तोऽत्र जातः कुट्जः स्वर्जे शिशानि ततुगे मन्द्रमाहेयदृष्टे ॥ पङ्गुमीने यमशशिकुजैवीचिते लग्नसंस्थे सन्धौ पापे शशिनि च जडः स्यान चेत्सौन्यदृष्टिः ॥ ४६ ॥

इदानीं सदन्तकुटजपहुजडजन्मयोगा उच्यन्ते । रिवजकियरै =शिनसीमी चेयदि सीम्यक्षीशे = यत्र तत्र वुधस्य राशौ ( सिश्चने कन्यायां वा ) वा वुधस्य नवांने ( सिश्चनस्य
कन्याया वा नवांशे ) स्थितो भवेतां तदाऽत्र योगे जातः सदन्तो भवित, दन्तसिहित एव
प्रादुर्भवतीति । कुटज इति । शशिनि = चन्द्रे स्वक्षें=सर्कराशिस्थ तनसित तन्नगे=लमगते
सन्दमाहेयदृष्टं=शिनभौमाभ्यामवलोकिते च जातः कुटजः (कृवर Dworf) भवित । प्रकुः
रिति । गीने = मीनराशौ लमसंस्थे मीनराशिर्लग्नं भवेदिस्यर्थः, तिस्मन् यमशिराकुजैः =
शिनवन्द्रमङ्गलेवीकिते=दृष्टे जातः पृष्टः=पद्विकलो ( लङ्गरा Cripple ) भवित । पापे=
शिनभौमस्याणामन्यतमे, शशिनि = चन्द्रे च सन्धात्रक्षसन्धौ (कर्कालिमीनानस्ये) विद्यमाने
जातो जडः = श्रोत्रेन्द्रियहीनो विधर इति यावत् ( Dull ) भवित । चेययस्मन्योगचतुष्टये सौम्यदृष्टिः = शुभग्रहाणां दृष्टिन स्यातदैवोक्तं फलं पूर्ण परिणमित । शुभदृष्टिसत्वे
पूर्वोक्तं योगचतुष्ट्यं न्यर्थमेवेस्युक्तमि सारावस्याम्—
"" व्यर्था भवन्ति योगाः सौम्यमहवीकिताः सर्वे" इति ॥ ४९ ॥

श्चित और मङ्गळ किसी भी राशिमें ग्रुषके नवांशमें ( ३ के या ६ के नवांशमें ) हों तो यालक दांतके सहित जन्म लेवे । चन्द्रमा अपनी राशि ( ४ ) का होकर छन्में हो उसपर श्चित और मङ्गळकी दृष्टि हो तो जातक दुवदा होवे । यदि मौनराशि जन्मळन्न हो उसपर श्चित, चन्द्रमा और मङ्गळकी दृष्टि होवे तो जातक छङ्गदा होवे । यदि चन्द्रमा और पापमह ऋचुसन्धिमें हो तथा उसपर शुभग्रहकी दृष्टि नहीं हो तो जातक जद ( विधर ) होवे ॥४९॥

सीरशशाङ्कदिवाकरहृष्टे वामनको मकरान्त्यविलग्ने । धीनवसीद्यगैश्च हुगाणैः पापयुतैरभुजाङ्विशिराः स्थात् ॥ ४० ॥ लग्नद्रेकाणगो भौमः सौरस्येन्दुवीज्ञ्ञितः । कुर्याद्विशिरसन्तद्वत् पञ्चमे बाहुवर्जितम् ॥ ४१ ॥

10

इदानीं वामनहीनात्रयोगी कथ्येते । मकरान्त्यविताने = मकराशेरन्त्यो नवांशको तमें भवेत् तिस्मन् सौरशशाइदिवाकरदृष्टे = शनिचन्द्रस्थेंरवलोकिते जातो वामनको लघुकामो भवित । धीनवमेति । धीः पश्चमः, नवमः, उदयो लानं एतत्त्रयगतैर्हेंष्काणैः पापयुतैः, सौरशशाइदिवाकरदृष्टैर्जातोऽभुजाङ्घिशिराः स्यात् । अत्र पश्चमे भावे यो द्रेष्काणस्तिस्मन्पापेनात्रारकेण युते सूर्यचन्द्रशनिभिदृष्टे जातोऽभुजो भुजहोनो भवेत् । नवमे भावे यो द्रेष्काणस्तिस्मन्त्रारकेण युते सूर्यचन्द्रशनिदृष्टे जातोऽङ्घिद्दीनो विपदो भवेत् । लग्ने यो द्रेष्काणस्तिस्मन्त्रीमे गतवित सौरशशाइदिवाकरदृष्टे जातोऽशिराः शिरोरिहतो भवेदिति । तथोकं भगवता गागिणा—

"तप्रद्रेष्काणगो भौमः सौरसूर्येन्दुनीक्षितः । कुर्योद् विशिरस तद्वत्पवमे बाहुवर्जितम् । विपदं नवमस्थाने यदि सौम्येर्न वीक्षितः" इति ।

श्रत्रापि शुभदिष्टसत्त्वे उक्तयोगानां भक्त एव भवति 'यदि सौम्येर्न वीक्षितः' इति गार्वि-वचनाद्वोध्यम् । श्रत्र ५१ श्लोकस्तु ५० श्लोकोक्तधीनवमोदयगैश्च हगाणैरित्यस्य स्पष्टीकः रणमेवेत्यलं विस्तरेण ॥ ५०-५१ ॥

मकरके अन्त्यका (९।२७ -२०°) छम्न हो उसे शनि, चन्द्र और सूर्य देखते हों तो वामन हो। पद्मम, नवम और लग्नका देष्काण पापमहसे युक्त हो तो जातक कमसे विना हाथ, पर, शिरका होवे॥ ५०॥

लक्षके द्रेष्काणमें मङ्गल हो शनि, सूर्य और चन्द्रमा उसे देखते हों तो विना शिरवाला हो और यही योग पश्चममें हो तो हस्तहीन हो। ( सु शा. कार )॥ ५१॥

> रविशाशियुते सिंहे लग्ने कुजार्किनिरीक्ति नयनरहितः सौम्यासौम्यैः सबुद्बुदलोचनः ॥ व्ययगृहगतश्चन्द्रो वामं हिनस्त्यपरं रवि— ने शभगदिता योगा याप्या भवन्ति शभेक्तिताः ॥ ४२ ॥

इदानी विकालनयनयोगा उच्यन्ते । सिंहे लग्ने रिवशशियुते=सूर्याचन्द्रमसौ अन्यत्रग्वातिस्हराशो भवेतां तिस्मन्, कुजार्किनिरीक्षिते=भौमशिनम्यामवलोकिते जातो सयनरिहताअयो भवित । तिस्मन्नेव योगे सौम्यासौम्यैः = ग्रुभमहैः पापम्रहैख निरीक्षिते जातः
सुदुदुदुद्वलोचनः=पुष्पिताक्षः ( Blear eyed ) भवित=अत्रेद्रमवधेयम् । यदि सिहलम्रे
केवलं सूर्यः कुजार्किनिरीक्षितो भवेत्तदा दक्षिणादिकाणः, मिश्रमहिनिर्शक्षितस्तदा दक्षिणबुद्धदाक्षो भवित । केवलं चन्द्रः सिहलग्ने कुजार्किनिरीक्षितो वामाक्षिकाणः, सौम्यासौम्यैनिरीक्षितो वाम-बुद्धदाक्षो भवित । व्ययग्रहेति । चन्द्रो लमाद् व्ययग्रहःतो द्वादरामावगतखेद् वामं नेत्रं हिनस्ति । तदानीं जातो वामाक्षिकाणो भवित : रिवर्व्यग्रहगतोऽपरं =
दक्षिणं नयनं हिनस्ति । व शुभगदितित । पूर्वोक्ताः सर्वे योगा न शुभगदिताः = अशुभफलदास्ते चेट्छुभेक्षिताः=शुभग्रद्दद्या भवेयुस्तदा याप्या भवन्ति । पूर्णं फलं न दत्ति किन्तु
किविदेव फलं प्रयच्छन्तिसर्याः । तथैवाह सारावल्याम्—

स्यातां यद्याधाने रिवशशिनौ सिंहराशिनौ लग्ने । दृष्टौ कुजसौरिभ्यां जात्यन्धः सम्भवति तत्र ॥ आग्नेयसौम्यदृष्टौ रिवशशिनौ बुद्बुदेक्षणं कुरुतः । नयनविनाशोऽपि यथा तथाऽधुना सम्प्रवृद्ध्यामि ॥ व्ययभवनगतव्यन्द्रो धामं बक्षविनाशयति हीनः । सूर्यस्तर्थेव चान्यदृष्ठुभदृष्टौ याज्यतां नयतः ॥ इति ॥ Notes-पूर्वीका एते रलोका बृहक्षातके सारात्रस्यां चाधानकालिकविकाराहाँ, परश्च तत्रव 'कन्मन्याधाने प्रशनकाले वे'त्यिप दर्शनाज्यनमकालेऽपि विचारणीया इति ॥ ५२ ॥

सिंह छममें सूर्य और चन्द्र हों उन्हें मङ्गछ और शनि देखते हों तो वह बाछक नेश्न-रहित हो। यदि ग्रुभग्रह पापग्रह दोनों देखते हों तो बुद्बुद नेन्न हो। व्ययमें चन्द्रमा हो तो वाम नेन्नकी हानि करें और सूर्य हो तो दिखण नेन्नकी हानि करे। अश्रुभ ग्रहोंके देखने से ये थोग होते हैं। यहां श्रुभ ग्रहके देखनेसे उससे न्यून फळ होता है॥ ५२॥

शुरः स्तब्धो मध्यदृष्टिर्विलग्ने मेपे स्त्रोच्चे रोगदृक् सिंहगेऽर्के । रात्रावन्धस्तौलिगे निर्द्धनी स्यात् कर्किएयर्के लग्नगे बुदुबुदाचः ॥ ४३ ॥

इदानीं रवेः स्थितवशेन नेत्रविकारयोगा उच्यन्ते । अर्के-स्ये विलग्नेजन्मकाले गते सित जातः श्र्रः=सङ्ग्रामी, स्तब्धिश्वरकार्यकृत्, मध्यद्दष्टिस्तर्यकृत्यनथ्य भवेत् । एतिकृतः सामान्येन लग्नगतस्र्यंफलम् । मेष-सिंह-तुला-कर्कलग्नगतेऽकं फले वैलक्षण्यं तदुच्यते । मेषे स्वोच्चे लग्ने गतेऽकं रोगदक्=नेत्ररोगी भवित । सिंहगेऽकं=सिंहराशिगतलग्ने विलसित स्यें जातो रात्रावन्धो निशान्धो भवित । तौलिगे=तुलालग्ने (नीचे ) गतेऽकं जातो निर्धनी=द्रिहो भवित । अर्के=स्यें कर्किणि लग्ने=कर्फराशिलग्ने गतवित जातो बुद्बुस्वाक्षः = प्राप्तिक्षो भवित । उक्तमि बृहज्जातके—

"श्रास्तव्यो विकलनयनो निर्घृणोऽकें ततुस्ये, मेथे सस्वित्तिमरनयनः, सिंहसंस्थे निशान्धः नीचेऽन्योऽस्वः, राशिग्रहगते बुद्बुदाक्षःपतन्ने, भूरिद्रव्यो नृपहृतथनो वक्त्ररोगी द्वितीये इति"॥

यदि सूर्यं जन्मल्यनमें हो तो जातक शूर (संग्रामिय), स्तब्ध (विरकार्यं कर्ता) जीर मध्यनेत्र होवे। सूर्यं यदि सेप लग्नका हो तो नेत्रमें रोग हो। सिंह लग्नमें सूर्यं होनेसे राज्यन्ध हो। तुला लग्नस्थ सूर्यं हो तो वरिद्र हो। कर्कं लग्नमें सूर्यं हो तो बहुत हो। कार्कं लग्नमें सूर्यं हो तो बहुत हो। आंखें हों॥ पद।।

व्यये रवीन्दू युगपत् पृथक्र्यो नेत्रे हरेतामपसव्यसव्ये । पटिस्रद्वगाश्चाचि हरन्ति पापाः सव्यं रिपी विचिणसप्टमस्थाः ॥ ४८ ॥

रवीन्द्र=स्यांचन्द्रमसौ युगपत्सिम्मिलितौ व्यये = लग्नाद् द्वादशगतौ भवेतां तदा जा-तस्य नेत्रे=द्वे चक्षुपी हरेतां=विनाशयेताम् । तावेव स्यांन्द् व्यये पृथक्स्थौ भवेतां तदा खव्यापसव्ये नेत्रे हरेतामर्थात् स्यां हि केवलं व्यये तदा दक्षिणं नेत्रं, चन्द्रः केवलं व्यये स्थितो वामं नेत्रं नाशयतीति । पट्छिद्रगा इति । पापाः=पापप्रद्वाः षट्छिद्रगाः पण्डसा-वगताक्षाक्षि=नेत्रं हरन्ति = नाशयन्ति । तत्र रिपौ = पष्टे स्थिताः पापाः सन्यं = वासनेत्रं हरन्ति, श्रष्टमस्थाः पापा दक्षिणं नेत्रं हरन्ति । तथोक्तमपि सर्वार्थनिन्तामणौ—

दिनेशचन्द्रौ व्ययगौ तदानीमन्धो भवेत्सौम्यदशा विहीनौ । युक्ते तयोरन्यतरेण रिप्फे काणो भवेत्सौम्यदशा विहीने ॥

उक्तयोगे गुभग्रह्दष्टिसत्त्वे न तथोगफलिमिति सर्वार्थिचिन्तामण्युक्तवचनाद्वोध्यमिति ॥ यदि सूर्य और चन्द्रमा दोनों १२ वें भावमें हों तो दोनों आंखोंसे अन्धा हो। यदि केवळ सूर्य १२ वें हो तो दाहिनी आँख और केवळ चन्द्रमा १२ वें हो तो बांबी आंख अन्धी हो। या पापग्रह ( मं० घा० रा० के० सू०) छठे, आठवें भावोंमें हों तो आंखें अन्धी होती हैं। यहां भी छठेमें पापग्रह बांबी आंख और आठवेंमें दाहिनी आंखको नष्ट करते हैं ॥५॥।

विकर्तनो लग्नगतोऽस्तगो वा दिनेशपुत्राभियुतेचितरचेत्। तस्येचणं दिचणमाग्रु हन्यादिहचमासुनुयुतस्तु वासम् ॥ १४ ॥

विकर्तनः = सूर्यो लग्नगतो वा अस्तगतः = सप्तमभावगतो दिनेशपुत्रेण=शनिनाऽभियु-तैक्षितः = सहितोऽवलोक्षितो वा चेद्भवेत्तदा तस्य जातस्य दक्षिणमीक्षणं = नश्चराशु =शीप्रमेव हुन्याज्ञारायेत् । स एव लमगतो वा सप्तमस्यो रविरहिक्षमास्तुभ्यां = राहुमीमाभ्यां चेयुतो

भवेतदा त वामं चक्षईन्यादिति ॥ ५५ ॥

यदि सूर्य लग्न या ७ वें भावमें हो उसे शनि देखता हो या शनि सूर्यके साथ हो तो जातककी दाहिनी आंख नष्ट करता है। यदि छप्तरथ या ७ मस्थ सूर्य राह और मङ्गछसे बुक हो तो बांयीं आंख नष्ट करता है। ( सु॰ शा॰ कार )॥ ५५॥

दिनेशचन्दौ चिंद रिष्फ्यातौ सपत्ररन्थ्रव्ययगास्त्रसौन्याः। हन्यादरिस्थो नयनं हि वामं रन्ध्रस्थितो दक्षिणभागनेत्रम् ॥ ४६॥

दिनेशचन्द्राविति । सर्यचन्द्रमसौ यदि जन्मल्यनात् रिष्फयातौ=द्वादशमावगतौ भवेतां तथैव चासौम्याः=पापप्रहाः सपरनर-घ्रव्ययगाः=षडष्टव्ययभावगतास्त भवेयः ( तुराब्दोऽत्र पञ्चान्तरवाची ) तदा जातस्य नेत्रद्वयं विनश्यति । इन्यादिति । ऋरिस्यः षप्रस्थो हि पापप्रहो वामं नेत्रं हन्यात् । तथा रन्प्रस्थितोऽष्टमसावगतः पापो दक्षिणभागनेत्रं इत्यादीति । श्लोकोऽयं ५४ श्लोकतल्यार्थ एवेति ॥ ५६ ॥

वा यदि सूर्व और चन्द्र वारहवें हों, पह, अष्टम और हादशभावमें पाप हों तो पह-स्थानीय ग्रह वाम नेत्रका नाश करे और अष्टमस्य ग्रह दक्षिण नेत्रका नाश करे ॥ ५६ ॥

कुजे धनेरो निधने रवीन्द्रोः शत्रुव्ययस्थानगतेऽर्कजेऽन्धः। रन्ध्रावसानारिगते शशाङ्के शनौ सभौमे यदि नष्टनेत्रः ॥ ४७ ॥ कुज इति । घनेशे=द्वितीयभावपती कुजे रवीन्द्रोः = सूर्याचन्द्रमसोरेकस्ययोः सकाशा-

षिधनेऽष्टमे गते. धर्कजे = शनैधरे शत्रव्य-यस्थानगे=रवीन्द्रोः षष्ट्रं वा द्वादशे गते जातो-Sन्धी भवति । रन्धेति । शशाक्षे=चन्द्रे रन्धा-वसानारियते=लमात् वडप्टव्ययभावगते. शनौ सभीभे=कुबयते च यदि जन्म भवेत्तदा जातो

नष्टनेत्रो गलिसनेत्रो (Sightless) अवति ।



विव अंगल द्वितीयेश होकर सूर्य और चन्द्रमाले ८ वें आवमें हो और शनि ६ ठे वा १२ वें भावमें हो तो जातक अन्धा हो। यदि चन्द्रमा ८, १२, ६ भावमें हो और शवि मक्क के साथ हो तो ( नष्ट नेच ) हो। ( सुक माठ कार )॥ १७॥

पष्टे चन्द्रेऽष्टमे भानौ लग्नावस्थगतेऽक्केजे ।

वित्तस्थानगते भौमे शक्रोऽज्यन्धो भवेद् ध्रवम् ॥ ४८॥ पप्र इति । चन्द्रे लग्नात्पष्टे, भानौ = सूर्ये लग्नाद्ध्मे, ग्रर्क्ते = शनौ लगादन्त्यगते.

भौगे विस्तर्यानगते=द्वितीयसावगते चात्र योगे जाती नरः शकोऽपि=महेन्द्रसमोऽप्य-न्धो प्रवं=निवयेन सवेदिति। तथा च बृह-ज्ञातके---

निधनारिधनध्ययस्थिता रविचन्दार्यमा यथा तथा बलवद्महदोबक्तारणै-र्मनवानां जनयन्त्यनेत्रताम् ॥ ५८ ॥



चन्द्रमा छठे हो, सूर्य आठवें हो, छानसे १२ वें शनि हो और दूसरे मङ्गळ हो तो इस योगमें इन्द्र भी निश्चय अन्धा हो ॥ ५८ ॥

लग्नेरवरेण सहिते यदि वित्तनाथे दुःस्थेऽितनाशनमथास्फुजिदिन्दुयुक्ते । नेत्रेरवरे तनुगते यदि नैशिकोऽन्धः स्त्रोचे शुभग्रह्युते न तथा वदन्ति ॥४६॥

लग्नेश्वरेखेति । यदि वित्तनाथे=द्वितीयभावेशे लग्नेश्वरेण =लग्नपतिना सहिते दुःस्ये= षडप्रव्ययगे जन्म भवेत्तदा जातस्याक्षिनाशानं=नेत्रविनाशं त्र्यात् । अथिति । अयानन्तरं-नेत्रेश्वरे=द्वितीयभावेशे आस्फुजिदिन्दुयुक्ते=शुक्रचन्द्रसहिते तनुगते=लग्नगते यदि जायते तदा नैशिकोऽन्धो राज्यन्धो (Night blind) भवति । तस्मिन्नेत्रेश्वरे स्वोच्चे स्वकीयोखराशिगते शुभग्रह्युते च तथाऽन्धत्वं न वदन्ति विज्ञा इति ॥ ५९ ॥

यदि हितीयभावेश लानेशसे युक्त होकर ६, ८, १२ में हो तो आंखें अन्धी हो। यदि हितीयश शुक्र और चन्द्रमाके लाथ होकर लग्नमें हो तो जातक राज्यन्य हो। यदि वह हितीयश उचात ग्रह और शुभग्रहसे दृष्ट हो तो वैसा न हो याने आंखें अच्छी हों। (सुधा-शालिनीकार)॥ ४९॥

श्रथ रोगयोगाः।

राही विलग्ने सकुजेऽर्कपुत्रे साही बृहद्वीजिमिबाहुरार्याः । लग्नेश्वरे मृत्युगतें सराही रन्ध्रे समान्दी च तथैव वाच्यम् ॥ ६० ॥ लग्ने सराही गुलिके त्रिकोगो रन्ध्रे कुजे मन्द्युते तथैव । लग्नेश्वराकान्ततदंशनाथे राह्वारमान्याद्युते तथैव ॥ ६१ ॥

श्रवाधुना केचिद् रोगयोगा उच्यन्ते । राहाविति । सकुजे=मङ्गलयुक्ते राहौ विलग्ने गंतवित, वा साहौ=राहुणा सिंहते श्रकपुत्रे=शनौ विलग्ने सिंत जातं बृहद्दीजिमव=दीर्घष्ट-षणमार्या विद्वांस श्राहुः । लग्नेश्वर इति । सराहौ=राहुसिंहते लग्नेश्वरे सृत्युगतेऽष्टमनाव-गतेऽथवा समान्दौ = गुलिकयुक्ते लग्नेश्वरे रन्ध्रेऽष्टमभावगते, ( च शब्दोऽत्र पक्षान्तर-योतकः ) तथैव वाच्यमर्थाञ्जातं वृहद्वीजं वाच्यमिति ॥ ६०॥

लम इति । लग्ने=जन्मलग्ने सराहौ=राहुणा युक्ते (राहुर्लग्नगतो भवेदित्यर्थः)
गुलिके त्रिकोणि=लग्नात्पद्यमे वा नवमे गते, मन्दयुते=शनिसहिते कुजे रन्धेऽष्टमभावगते
तथैवार्थाद्वृहद्वीजं वाच्यम् । लग्नेश्वरेति । लग्नेश्वराकान्ततदंशनाथे=लग्नेश्वरेणाकान्त-स्तदंशो नवांशस्तस्य नाथे = पतौ (लग्नेशो यहिमज्ञवांशे भवेत्तत्पताविति ) राह्यासान्द्यादियुते = राहुभौमगुलिकादिना सहिते (नेनचित्पापेन युत इत्यर्थः) तथैव = प्वाक्तिमेव
फर्तं (वृहद्वीजमिति ) क्षेयम् ॥ ६१ ॥

मङ्गल या शनिके साथ राहु यदि लानमें हो तो जातक बृहद्दीज (बदा अण्डकोषवाला) होता है। यदि लानेश राहुके साथ या गुलिकके साथ ८ वें आवमें हो तो जातक बृह-बुबीज होता है॥ ६०॥

छन्न राहुके सहित हो, गुलिक त्रिकोणमें हो, महल अप्टममें क्विसे युक्त हो तो बृह-ब्बीज होने। लग्नसे आकान्त नवांशका पति राहु या सहल या गुलिकसे युक्त हो तो बृहद्वीज हो॥ ६१॥

लग्ने रवौ भूमिसुतेन दृष्टे गुल्मज्ञयश्वासनिपीडितः स्यात्। भौमे विलग्ने शनिसूर्यदृष्टे वसूरिरोगाभिहतो मनुष्यः ॥ ६२॥

इदानीं गुलमक्षयश्वासवस्रिरोगयोगा उच्यन्ते-लम इति । रवौ=स्यें लग्ने=जन्मका-लीन लग्ने गते तस्मिन् भूमिमुतेनाङ्गाकरेण दृष्टे सित जातो गुल्मक्षयश्वासनिपीडितः स्यात्= गुल्म उदरे रक्तप्रन्थिः, क्षयो यद्मा, स्वासः कासश्वासः इत्येतैः (Colic, Consumption and asthma) रोगैः व्यथितो भवति । भौम इति । भौमे=मङ्गले विलग्ने तस्मित्र शनिसूर्यदृष्टे=शनिना सूर्येण चावलोकिते जातो मनुष्यो वस्रिरोगेण=वसन्तरोगेण ( Smallpox ) अभिहतः पीडितो भवेदिति ॥ ६२ ॥

सूर्य छन्नमें हो उसे मंगल देखता हो तो गुरुम, चय और बास रोगसे पीढित हो। मंगल छन्नमें हो उसे शनि और सूर्य देखते हों तो शीतला रोगसे मनुष्य हत हो॥ ६२॥ पापेन्तिते रविस्तते धनराशियुक्ते पापान्यिते शुनकभीतिमपैति मर्त्यः।

तद्वावनाथसहिते दिननाथपुत्रे दृष्टेऽथ वा शुनकभीतिमुपैति जातः ॥ ६३ ॥

इदानीं कुक्कुरकर् करोग उच्यते । पापेक्षित इति । पापप्रहेण=रिवणा भौमेन वेक्षिते= हृष्टे, रिविद्यते=शनैश्वरे पापेन=भौमेन सूर्येण वाऽन्विते=युक्ते तथाभूते धनराशियुक्ते=द्विती॰ यभावगते जातो मर्त्यो नरः शुनकेन = कुक्कुरेण भीति = भयमुपैति = प्राप्नोति । कुक्कुरेण देश्यत इत्यर्थः । तदिति । दिननाथपुत्रे = शनैश्वरे तद्भावनाथेन=द्वितीयभावपतिना सहितेऽ-यवा दृष्टे जातो नरः शुनकभौतिमुपैति ॥ ६३ ॥

द्वितीय भावमें शनि पापग्रहसे दृष्ट वा युत हो तो मनुष्यको कुत्तेका भय प्राप्त हो। यदि शनि २ रे भावके स्वामीसे युक्त हो वा दृष्ट हो तो मनुष्यको कुत्तेका भय होता है॥६३॥

वीर्यान्विते राहुसमेतराशिनाथान्विते राहुयुते विलग्ने । सर्पाद् भयं विकमराशिनाथे बुचेन युक्ते गलरोगमेति ॥ ६४ ॥

इदानीं सर्पाद्भययोगो गलरोगयोगश्चोच्यते । वीर्यान्तित इति । वीर्यान्तित = सबक्षे तृतीयभावेशे राहुसमेतराशिनाथान्तिते = राहुणा समेतो यो राशिस्तजाथेन सिहते, विलग्ने राहुथुते वा सर्पाद्भयमेति जातक इति । अथ-विकमराशिनाथे = तृतीयभावेशे बुधेन युक्ते जातो गलरोगं=कण्ठरोगं प्राप्नोति । अथमेव श्लोको द्वादशाध्याये ४२ तमे श्लोके 'वीर्यान्तित' इत्यत्र 'शौर्याधिपे' इति पाठान्तरं कृत्वा वद्यते । अन्यस्त्व समानमेव ॥ ६४ ॥

सहजेश राहुसे युत राशिके स्वामीसे युत हो, वा राहुळग्नमें प्राप्त हो तो सपंसे सब होवे। वृतीयका पति बुधसे युक्त हो तो गरू रोग होवे॥ ६४॥

| 2        | १ रा-  | 13/ | 8 |          | 12  |
|----------|--------|-----|---|----------|-----|
| 8        | सर्पभय | 90  | ¥ | गलरोगः   | 11  |
| ५ इ. मं. | ७ हे.  | 100 | 6 | ८ ई. बु. | 100 |

नीचे तृतीयेऽरिगृहे विसृढे पापेत्तिते तृत्तरोगवान् स्यात् । विषप्रयोगादिषभत्तणाद्वा तेषामभावेऽर्थविनाशनार्थः ॥ ६४ ॥

तृतीये=तृतीयभावे नीचे=नीचवर्तिनि, श्रारेग्रहे=शत्रुराशिके विमूढे=श्रस्तक्षते वा प्रहे पापेक्षिते = पापप्रहर्ष्टे । एतदुक्तं भवति । लग्नात् तृतीयभावे यो प्रहः स नीचवर्ती, शत्रुराशिकः, श्रस्तो वा भवेत्तिसम्बशुभप्रहेण रष्टे, तद्गलरोगवान् = तिस्मन्योगे जाती नरः कण्ठरोगी भवति । तत्र गलरोगे हेतुरुच्यते । विषप्रयोगाद्विषभक्षणाद्वा । विषस्य प्रयोगाध्यद्वाराद्वा विषस्य भक्षणाद्वगलरोगी भवेत् , यथा नीलकण्ठः । तेषामुक्तप्रयोगानामभावे

श्चर्यविनाशनार्थः = सिवतानामर्थानां=धनानां विनाशनार्थोऽपव्ययकारको भवति ॥ ६५ ॥ ६ रे भावमें नीचस्य ग्रह, शत्रुराशिस्य या अस्तग्रह यदि पापग्रहमे देखा जाता हो तो बह विचके प्रयोगसे, विचके खानेसे गळरोगवान् हो। इनके अभावमें धनका नाश होता है ॥

पापे तृतीये गलरोगमत्र वदन्ति मान्यादियुते विशेषात् । भौमान्विते प्रेतपुरीशासूनौ तृतीयराशौ यदि कर्णरोगम् ॥ ६६ ॥

इदानीं गलरोगयोगान्तरं कर्णरोगयोगां हिना प्रति । तृतीये भावे पापे=रिक्षीम-शनीनामन्यतमे विलसित, श्राप्त योगे जातस्य गलरोगं विज्ञा वदन्ति । तिस्मन् सपापे तृतीये मान्यादियुते=गुलिकायप्रकाशग्रहयुते विशेषान्निययेन गलरोगं वृयात् । श्राय तृतीय-राशौ = सहजभावे भौमान्विते = समजले प्रेतपुरीशस्नौ=प्रेतानां पुरीशो यमलोकेशो यमः शनिस्तत्स्तुर्मान्दिगुलिकस्तिस्मन्, श्रायांत् तृतीयभावे मजलगुलिकौ यदि भवेतां तदा जातस्य कर्णरोगं वृयात् । श्रायं श्लोको द्वादशाध्याये ४३ तमे श्लोके वन्त्यते । तत्रोत्तरार्द्धे "भौमान्विते भातुपुते बलाढ्ये तृतीयराशौ यदि कण्डरोगम्" इति पाठान्तरमुपन्यस्तमिति । तत्र तृतीयभावे भौमशनी भवेतां तदा कण्डरोगं (खुजली) इति व्याख्यानम् ॥ ६६ ॥

पापप्रह तीसरे हो तो गळरोग होता है। वह गुळिक आदिसे भी युक्त हो तो निश्चय गळरोग होता है। तीसरे आवमें मङ्गळसे युत गुळिक हो तो कर्णरोग होता है॥ ६६॥

> पापेक्तिते सोदरभे सपापे कर्णोद्धवं रोगमुपैति जातः। क्रूरादिषष्ट्रधंशयुते तदीशे कर्णस्य रोगं कथयन्ति तज्जाः ॥ ६७॥

इदानीं कर्णरोगयोगाञ्चच्येते । पापेक्षित इति । सोदरसे = तृतीयभाने सपापे=पापप्रहु-युक्ते पापेक्षिते=पापप्रहेण दृष्टे, श्रयोत् तृतीये भाने कश्चित् पापः केनिस्तपोन दृष्टस्तिष्टेलदा जातः कर्णोद्भवं रोगमुपैति=कर्णरोगं प्राप्नोति । क्रूरादिषव्यंशयुत इति । तदीरो=तृतीय-भाषपतौ क्रूरायशुभषव्यंशे विद्यमाने जातः कर्णस्य रोगं प्राप्नुयादिति तज्ज्ञा उथोतिर्विदः कथयन्ति ॥ ६० ॥

वृतीय भाव पापग्रहसे युत्र और पापदए हो तो जातकको कर्ण-रोग हो। यदि ६ रे भावका स्वामी कृरादि पष्टवंशसे युत्त हो तो कर्ण-रोग हो ऐसा पंडितींने कहा है॥ ६७॥

पैत्तोल्बणं याति रवौ रिपुस्थे पापेक्तिते पापसमन्विते च ।
आनौ सरन्त्रे विषले घराजे पापे धनस्थे तु तथैव वाच्यम् ॥ ६८ ॥
श्रधुना पितरोग उच्यते-पैतोल्बणमिति । रबौ=स्यें रिपुस्थे=षष्टभावस्थे पापेक्षिते =
केनिवरपापेन दृष्टे, पापेन केनिवरसमन्विते च बातः पैत्तोल्बणं=पित्तवणं याति=प्राप्नोति ।
भानाविति । भानौ=स्यें सरन्ध्रेऽष्टमभावगते, घराजे = भौमे यत्र तत्र विबले = निर्वेले,
पापे=शनौ ( सूर्यभौमयोहकत्वात् ) धनस्थे=द्वितीयगते तु तथैवार्थात् पैत्तोल्बणं याति बात
इति वाच्यम् । तथोक्तं सर्वार्थिचन्तामणौ—

रोगस्थानगते सूर्ये तद्भावे पापसंयुते । पापदृष्टियुते नाभौ पैत्तिकाद्व्रणमादिशेत् ॥इति॥६८॥ सूर्य षष्ठ स्थानमें पापदृष्ट, पापयुत हो तो पित्तका विकार जाने । निर्वे सूर्य अष्टम

स्थानमं, मङ्गल निर्बंछ, और पापप्रह द्वितीय भावमं हो तो भी वही फल कहे ॥ ६८॥ श्लेष्मामयं बुधयुतेऽविनजे रिपुरथे क्रूरांशके यदि सितेन्दुसमीिक्ते च । पापेक्तिरेविनसुते निधनोपयाते केती धनाष्ट्रमगते व्रणरोगमेति ॥ ६६ ॥

इदानीं श्लेष्मरोगयोगं वणयोगद्याह । श्लेष्मामयिमिति । बुधयुतेऽविनेजे (बुधमौमौ) रिपुस्थे=षप्रभावगते, कूरांशके=पापनवांशे विलसति, सितेन्दुभ्यां=शुक्रचन्द्राभ्यां यत्र तत्र-गाभ्यां समीक्षिते=दष्टे च जातः श्लेष्मामयं=क्षयरोगं प्राप्नोति । तथा च सर्वार्थविन्तामणौ—

वष्ठे कुजे बुधयुते मृगुचन्द्रनिरीक्षिते । क्रांशकसमायुक्ते स्यरोगं बदन्ति हि ॥ पाप इति । त्रवनिस्तते=भौमे निधनोपयातेऽष्टमभावगते पापेनं (सूर्येण शनिना ना ) ईक्षिते = हष्टे, वा केती धनाष्ट्रमगते = द्वितीयेऽष्टमे वा स्थिते जाती वर्णरोगमेति ॥ ६९ ॥ बुधसे युक्त मङ्गळ पष्ट स्थानमें क्रांशकमें हो, उसे ग्रुक और चन्द्रमा देखते हों तो रहेमा रोग होता है। मङ्गल अष्ट्रम मावमें पापप्रहसे देखा जाता हो, केतु धन या अष्टममें हो तो वण (धाव ) रोग होता है॥ ६९॥ पष्ठेश्वरे पापयुते विलग्ने रन्प्रस्थिते वा व्रणयुक्शरीरः।

कर्मस्थिते तादृशाखेचरेन्द्रे त्रणाङ्कितः स्याच्छ्रमद्दग्विहीने ॥ ७० ॥

इदानीं त्रणयोगान्तरमाह षष्टेश्वर इति । पापयुते=केनचित् पापप्रहेण सहिते षष्टेश्वरे= वष्टभावपतौ विलग्ने जन्मकालीनलग्ने=वारन्प्रस्थितेऽष्टमभावगते जातो वणयुक्रारीरःस्यात् । वर्णेन ( घाव ) सहितं शरीरं जातस्य भवति । कर्मस्थित इति । तादशखेचरेन्द्रेऽर्यारपाप-युते पष्टेश्वरे कर्मस्थिते=दशमभावगते तस्मिन् शुभद्दिवहीने शुभग्रहदृष्टिरहिते जातो वणा-हितो मर्गेनाहित्रिक्षिति भवति । उक्तयोगद्वयेऽपि शुभग्रहृदृष्टे उक्तफलाभावो वाच्यः ॥७०॥

पहेरवर छन्नमें पापप्रहसे युक्त हो वा अष्टममें हो तो शरीरमें वण होवे। उसी प्रकारके पारवृत प्रष्टेश ग्रह दशममें हो भीर शुभग्रह न देखते हों तो जातकका शरीर मणयुक्त हो ॥

लग्नेशभूपुत्रशशाङ्कपुत्राः सह स्थिताः सौम्यतरान्यभावाः । अपानरोगं त्वथवाऽपवित्रं पश्यन्ति षष्ठं मुनयो वदन्ति ॥ ७१ ॥

इदानीमपानरोगमाह-लग्नेश इति । लग्नेशभूपत्रशशाद्वपुत्राः=जन्मलग्नपतिभौम-गुधाः सहैकत्र स्थिताः सौम्यतरान्यभावाः≔सौम्यतराः केन्द्रकोणास्तेम्योऽन्ये इतरे ये **मावा**-स्तद्गता भवेता । अत्र सर्वार्थिचन्तामणी 'सोम्यतरान्यमावाः' इत्यस्य स्थाने 'सोख्यपहे व्यये वा' इति पाठान्तरम् । तथा सति लग्नेशभौमबुधा एकत्र सङ्गताः सौक्र्यप्रहे=बत्येः व्यये=द्वाइशे वा गता अवेयरिति व्याख्यानम् । श्रह्मिन्योगे वातो नरोऽपानरोगं=गुदारोगं (बवासीर ) प्राप्नोति । तु श्रयवा पक्षान्तरेण-ते त्रग्नेशभूपत्रवृथाः श्रपवित्रं=पापाकान्ते षष्टं भावं परयन्ति चेतदा श्रापानरोगमेति जात इति मुनयो महर्षयो बदन्ति ॥ ७१ ॥

छानेश, महाछ और बुध एकत्र होकर अशुभ भावमें हों, या वे पापयुत ६ ठे भावको देखते हों तो अधोवायु हो ऐसा मुनि छोग कहते हैं॥ ७१॥

लग्नेशपष्टाधिपती दिनेशयुक्ती व्वरं चन्द्रसमन्विती चेत्। जलप्रमादं चितिस्तुयुक्तौ युद्धेन वा स्फोटकराशिभिर्वा ॥ ७२ ॥ पित्तात्त्रमादं यदि सीम्ययुक्ती निर्व्याधिकः सुरसमन्विती चेत्। शुक्रेण भार्याविपदं वदन्ति सन्देन नीचानिलरोगमाहुः॥ ७३॥ सराहुकेत् यदि सर्पपीडां चोरादिभिर्मीतिसुपैति जातः। केन्द्रत्रिकोगो यदि साहिकेत् वदन्ति तब्ज्ञा निगलं तदानीम् ॥ ७४ ॥

इदानी जनररोगं जलप्रमादं स्फोटकरोगखाह-लग्नेश इति । लग्नेशषष्टाधिपती यत्र तत्र यदि दिनेशेन = सूर्येण युक्ती अवेतां तदा ज्वरं=ज्वररोगं ब्रुयात् । तौ लग्नेशष्ठेशी चेत् चन्द्रेण समन्वितौ भवेतां तदा जले प्रमादं=श्रकस्माज्जले प्रमुखनं स्यात् । तावेव लग्नेराष्टेशी शितिस्तुना = भौमेन युक्ती भनेतां तदा युद्धेन=सङ्ग्रामेण वा स्फोटकराशि-भिरुष्णधातप्रकोपात् ( गन्धक वारुदादि ) जातं रोगं व्यात् जातकस्येति ॥ ७२ ॥

इदानीं पित्तप्रमादं निर्व्याधि भार्याविपदमनिलरोगचाह-पित्तादिति । तावेव लग्नेश षण्रधिपती सौम्येन=बुधेन युक्ती भवेतां तदा पित्तात्प्रमादं=पित्तीन्मादं ब्र्यात् । तावेव चेस्स्-रिसमन्वितौ = गुरुयुक्ती भवेतां तदा जातो निर्व्याधिको रोगरहितो भवति । तौ लग्नेशब- ष्ठेशौ शुक्रेण समन्त्रितौ अवेतां तदा बातस्य आर्याविपदं=स्नीमरणं विद्वा बदन्ति । सन्देन= शनिना युक्तौ लग्नेशषष्ठेशौ तदा जातस्य नीचानिलरोगं = नीचानिलमपानवायुः तज्जात-रोगं = गुदारोगमाचार्या श्राहुस्चुरिति ॥ ७३ ॥

श्रय सर्पपीडाचौरभीतिनिगलयोगानाह—सराहुकेत्वित । तावेव लग्नेशपध्येशौ यदि सराहुकेत्=राहुणा केतुना वा सिहतौ भवेतां तदा जातस्य सर्पपीडां कुरुतोऽर्थाद्स्मिन्योगे जातः सर्पण दंश्यते, तथा चौरादिभिस्तस्करादिभिर्भीतिं = भयमुपैति=प्राप्नोति । श्रय तौ यदि केन्द्रत्रिकोणे साहिकेत् भवेतामर्थात् श्रहिना=राहुणा, केतुना वा सहितौ केन्द्रे वा त्रिकोणे भवेतां तदानीं जातं नरं निगलं=गलामययकं तज्ज्ञा विद्वांसो वदन्ति ॥ ७४ ॥

लग्नेश और पष्टेश स्वंसे युक्त हों तो उनर हो। चन्द्रमासे युक्त यदि हों तो जलमें दूवने का भय हो। मङ्गलसे युक्त हों तो युद्धसे वा स्फोटक समूह (गैश वगैरह) से भय हो ॥७२॥ यदि वुषसे युक्त हो तो पिक्तके प्रमादसे भय हो। गुक्से युक्त हो तो व्याधिसे रहित हो। शुक्तसे युक्त हो तो खीका मरण हो। शनिसे युक्त हो तो अधोवायुका रोग युनि लोग कहे हैं॥ ७३॥

राहु या केतुसे युक्त हों तो सर्प की पीवा हो और जातककी चौरादिका अथ प्राप्त हो। केन्द्र त्रिकीणमें राहु, या केतुसे युक्त हो तो निगळ रोग पण्डित छोग कहते हैं॥ ७४॥

इदानीं लिइच्छेदनयोगो लिइरोगयोगधोच्येते—

षष्ठेश्वरश्चन्द्रसुतेन युक्तः सागुविलग्ने स्वयमत्र शिश्नम् । छिनस्यसौ सौम्यदृशा विहीनः सभूमिपुत्रो यदि लिङ्गरोगी ॥ ७४ ॥

षष्टेश्वर इति । षष्टेश्वरः=षष्टभावाधिपतिश्वन्द्रयुतेन=युधेन युक्तः सागू राहुयुक्तोऽषि यदि विलग्ने=जन्मलग्ने स्थितो भनेत्तदाऽत्र जातो नरः स्वयमेव शियनं = लिन्नं ज्ञिनित्तः=कर्त्तयित । त्रसौ=षष्टेश्वरः सौम्यदशा निर्दानः=ग्रुभदष्टिरहितो भनेत्तया सभूमिपुत्री मज्ञत्वेन युक्तश्च भनेत्तदा जातो लिङ्गरोगी=मूत्रकृच्छ्यदि-(स्जाक )रोगयुतो भनेदिति ॥७५॥

षष्ठ भावका स्वामी बुध और राहुसे युक्त होकर छन्नमें हो तो वह जातक अपने खिङ्ग को स्वयं कटादे । यदिमङ्गलसे युक्त हो, उसे ग्रुभग्रह न देखते ही तो जातक लिङ्गरोगी हो ॥

इदानीं स्त्रीक्लीवयोगं वन्धनयोगधाह—

कामेश्वरः शुक्रयुतो रिपुस्थः कलत्रषरहत्वसुदीरयन्ति । षष्ठेशलग्नाधिपती समन्दी केन्द्रत्रिकोर्णे यदि बन्धनं स्यात् ॥ ७६ ॥

कामेश्वर इति । कामेश्वरः=सप्तमभावेशः शुक्रयुतो रिपुस्थः = षष्टभावगतो भवेत्तदा जातस्य कलत्रपण्डत्वं=िक्षयाः क्लीवत्वं उदीरयन्त्यार्थाः । अत्र योगे जातस्य की क्लीवत्व-माप्नुयादित्यर्थः । यदि षष्टेशलग्नाधिपती = षष्टेशलग्नेशौ समन्दौ = मन्दैन शशिना युक्तौ केन्द्रे (१४१७१०) त्रिकोग्रे (५१६) वा भवेतां तदा जातस्य वन्धनं = कारागारादौ यातनं भवेदिति ॥ ७६ ॥

ससमेश शुक्रसे युक्त पष्ट स्थानोंमें हो तो उसकी खी बपुंसकी हो । पहेश और लम्नेश सनिसे युक्त होकर केन्द्रमें या कोणमें हो तो बांधा जाय ॥ ७६ ॥

इदानीमभिचारकृतरोगयोगमाह-

चरे विलग्ने रिपुनाथदृष्टेकुजे च लाभे स्थिरगे च धर्मे । द्वन्द्वेऽस्तराशौ प्रवदेश्वराणां रोगं रिपूणां कृतमाश्चिचारम् ॥ ७७ ॥

चर इति । चर्र=मेष-कर्क-तुला-मकराणामन्यतमे विलग्ने = जन्मलग्ने तस्मिन् रिपुना-षद्धे = षष्ट्रेग्रीन दृष्टे च, कुञे = मङ्गले लामे = एकादशभाने, धर्मे=नवसभाने स्थिरगे=स्थिर-राशि ( २।४।६।९१ ) गते च, अस्तराशौ=सप्तमे भाने द्वन्द्वे=द्विस्नमावराशि (३।६।९।९२) गते च ( च शब्दोऽत्र पक्षान्तरार्थे ) नराणां = तदानीं जातानां रिपूणां=द्विवदां कृतं सम्पा-दितमामिचारं=कृत्या प्रयुक्तं रोगं ( मन्त्रादिप्रयोगोत्पादितं ) प्रवदेदिति ॥ ७७ ॥

चर राशिका लग्न हो पष्टेश उसको देखता हो, या मझ्ल लाममें हो, या धर्ममें स्थिर राशि हो, सप्तम द्विस्वमाव हो तो शत्रुओंके किये हुए अभिवार (प्रयोग) से रोग हो ॥००॥

इदानी वैकल्यं शरीरशोषणबाह— जीवे समन्दे दशमेऽर्घचन्द्रे वैकल्यमङ्गे ज्ञितिजे कल्ले ।

दिनेशचन्द्रौ रविराशियुक्तौ चन्द्रक्षेगौ वा यदि शोषणं स्यात् ॥ ७८ ॥

जीव इति । जीवे=गुरौ यत्र तत्र समन्दे = शनियुक्ते, श्वर्धवन्द्रे = सूर्यांदुमयत्र त्रिरा-शिमितान्तरे विद्यमानश्वन्द्रोऽधों भवति तथा सार्वसप्तम्यां तिथौ भवतौति बोध्यम् । विभिन्नधंवन्द्रे दशये भावे गतवति, क्षितिजे=भौमे कलत्रे = सप्तमभावगते जातस्याष्ट्रे शरीरे वैकल्यं = दौर्वल्यं वाध्यम् । दिनेशचन्द्राविति । सूर्याचन्द्रमसौ रिवराशियुक्तौ=रवेः राशिः=सिंहस्तद्गतौ वा चन्द्रक्षगौ=कर्कराशिगतौ यदि भवेतां तदा शोषणं जातस्य शरीरे शोषणम् श्रस्थिमात्रमेवावशेषं त्रुयादिति ॥ ७८ ॥

| 2     | १ स्. १०° | 17/        |
|-------|-----------|------------|
| 8     | वैकल्यम्  | १० चं. १०° |
| ¥ / E | ७ मं.     | बृ.श.८     |

| 1     | /     |
|-------|-------|
| शोवणं |       |
|       |       |
|       | शोषणं |

बृहस्पति सनिके लाथ हो, अर्थचन्द्र दशममें हो सप्तममें मंगळ हो तो जातक विकळ हो। सूर्य और चन्द्रमा सूर्यकी राशि (सिंह) में हों वा चन्द्रराशि (कई) में हों तो सोपग (सूला) रोग हो॥ ७८॥

इदानीमनेन श्लोकेनोन्मादयोगमाह-

लग्ने रवी भूभिसुते कलत्रे सून्माद्भाक् तत्र नरो हि जातः। जन्माद्युद्धिं समुपैति लग्ने शनौ कलत्रे सकुजे त्रिकोणे ॥ ७६ ॥

लग्न इति । सरलार्थः ॥ ७९ ॥





क्ष्ममें सूर्य हो, सहसमें मंगल हो तो मनुष्य उन्माद भागी (पागक) होने। स्ननमें हावि, सहस, या त्रिकोणमें मंगल हो तो मनुष्यकी उन्माद हुदि होती है ॥ ७९ ॥

इदानीमुन्मादबुद्धियोगमाह—

लग्नत्रिकोगो दिननाथचन्द्रौ शौर्ये गुरी केन्द्रसमन्त्रिते वा। सोन्मादबुद्धिः स भवेत्तदानीं शरासनादौ यदि जन्मलग्ने ॥ ८०॥

लग्निकोण इति । यदि शरासनादौ=धनुराश्यादौ जन्मलग्ने लग्निकोरी (१।४।६) दिननाथचन्द्रौ = सूर्याचन्द्रमसौ, गुरौ = बृहस्पतौ शौय = तृतीये वा केन्द्रे (१।४।७।१०

भावे ) समन्विते तदानीं=तिस्मन्काले यस्य जन्म भवेत्स उन्माद्युद्धिर्भवति । तत्काल-जातोऽग्रहीत्युद्धिर्भवतीत्यर्थः ।

श्रत्र चतुर्थचरणे 'शरासनादौ यदि जन्मलग्ने' इत्यस्य स्थाने 'शन्यारवारे यदि जन्मकाले' इति पाठान्तरं सर्वार्थ-चिन्तामणिकर्त्रा पठितम् । एवं जात-कादेशे—



नवमोदयात्मजस्थौ रविचनद्रौ श्रातृकेन्द्रगे जीवे । युक्ते शानिकुजनारे जातः सोनमाद इव चपलः स्यात् ॥

इति दश्यते । त्रातस्तत्र 'शन्यारवारे यदि जन्मकाले' इति पाठे जन्मकाले यदि शनिर्वा भौमो भवेदिति व्याख्यानमन्यत्सर्वं समानमेव ॥ ८०॥

ज्यन या त्रिकोणमें सूर्व और चन्द्रमा हों, गुरु ६ रे, बा केन्द्रमें हो और यदि धनुके धादिमें ज्यन हो तो जातककी उनमाद बुद्धि होती है ॥ ८० ॥

इदानीं बुद्धिश्रम-जब-मयपायीयोगानाह-

केन्द्रस्थिती सौम्यनिशाकरी वा सौम्यांशहीनी भ्रमसंयुतः स्यात् । केन्द्रस्थिता मन्दनिशाकराका जडो भवेदत्र सथूपभोका ॥ ५१ ॥

केन्द्रस्थित।विति । सौम्यनिशाकरौ=बुधवन्द्रौ केन्द्रस्थितौ, सौम्यांशहीनौ=शुभग्रहांश-रहितौ वा भवेतामर्थारपापनवांशगतौ भवेतां तदा जातो नरो अमसंयुतः Aberration of the mind स्यात् । मन्दिनशाकराकाः =शिनचन्द्रसूर्याः केन्द्रस्थिता भवेयुस्तदाऽत्र योगे जातो जहो मित्ररहितो भवेत्तया मधूपभोक्ता = सुरापो भवेदिति ॥ ६९ ॥

बुध और चन्द्रमा केन्द्रमें हों वा सीर्वांश ( शुधनवांश ) से हीन हों तो वह मनुष्य अमसे युक्त हो । शनि, चन्द्र और सूर्य केन्द्रमें स्थित हों तो जातक शराब पीने वाला और

जद हो ॥ ८१ ॥

इदानीं गुह्यरोग-कण्ठरोगयोगावाह-

कुलीरकुम्भालिनवांशयुक्ते चन्द्रे समन्दे यदि गुह्यरोगी । चन्द्रे सुखे तद्भवनांशयुक्ते पापान्विते स्याद्यदि कएठरोगी ॥ ५२ ॥

कुत्तीरेति । समन्दे चन्द्रे=शनियुक्तचन्द्रं कुत्तीरकुम्भातिनवांशयुक्ते=कर्ककुम्भदृश्चिका-नामन्यतमराशेर्नवांशे गतवति यदि जन्म भवेतदा जातो गृह्यरोगी = रहस्याङ्गदेशे रोगवान् भवति । चन्द्रं इति । चन्द्रं मुखे = चतुर्थभावे तद्भवनांशेन = चतुर्थभावराशिनवांशेन युक्ते= सहिते तथा पापान्विते = पापप्रहसहिते यदि जन्म स्यात्तदा जातः कण्ठरोगी = गले रोग-वान् भवति ॥ = २ ॥

यदि चन्द्रमा शनिके साथ कर्क, कुम्भ, वृश्चिकके नवांश्वमें स्थित हो तो गुह्यरोगी होता है। चन्द्रमा सुख में हो या सुख भाव के अंश में हो यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो कण्ड

रोगी हो ॥ =२ ॥

### रलोकेनानेनोन्मादभाक्कलहत्रिययोगमाह—

चन्द्रे सपापे फणिनाथयुक्ते रिःफे सुते रन्ध्रगतेऽथवाऽपि । उन्माद्भाक् तत्र सरोषयुक्तो जातस्तु नित्यं कलहृप्रियः स्यात् ॥ ८३ ॥



चन्द्र इति । सरलार्थः ॥ ८३ ॥ चन्द्रमा पापप्रहके साथ राहुसे युक्त होकर ६२ वें, वा ५ वें, वा ८ वें हो तो वह उन्मादी, कोधी और नित्य कलहप्रियः होवे ॥ ८३ ॥

### इदानीं दन्ताक्षिरोगमाह-

चन्द्रे व्यये वा यदि वाऽसुरेशे मन्दे त्रिकोगे मदरन्ध्रगेऽर्के । दन्तान्तिरोगी च भवेत्तदानीं नीचारिपापांशगतास्तयैव ॥ मध ॥.

चन्द्र इति । चन्द्रे वा असुरेशे = राहौ व्यये = लग्नाद् हादशभावगते, मन्दे = शनौ त्रिकोसे (४।९) गते अर्के=स्ये मदे=सप्तमे रन्ध्रेऽष्टमे वा भावे गते स जातो दन्ताक्षरोगी = दन्तरोगी नेत्ररोगी च भवेत् । तदानीमिति । तदानी = जन्मकाले ते = उक्ताः (चन्द्र-राहुशनिस्र्याः) प्रहा नीचारिपापांशगताः = यत्र कृत्र नीचे वा शत्रुमे वा पापनवांशे गताः स्युस्तदा तथैव (दन्ताक्षरोगी) भवेत् ॥ ८४॥



यदि चन्द्रमा वा राहु व्ययमें हो, शनि त्रिकोणमें हो, सूर्य सातवें या आठ वें हो तो दांत और नेत्रका रोगी होवे। वे प्रह नीच, शत्रुराशिस्थ, पापांशकमें हों तो भी वहीं फळ कहे॥ ८४॥

### इदानीमन्धयोगमाह-

सुतास्नुगौ पापलगौ विशेषाच्चेद्ष्टरिःफारिगतेऽन्धता स्यात् । ग्रासवहाणासवलोकहीने चान्धो सवत्येव शुसैर्न दोषः ॥ ५४ ॥

सुताम्बुगाविति । पापखगौ = द्वौ पापौ सुताम्बुगौ = सुते पश्चमे अम्बुनि चतुर्थे वा गतौ भवेतां, चेच्चन्द्रे (चन्द्र इति पूर्वस्मादनुवर्त्तते ) अष्टमे, रिःफे = द्वादशे, अरौ = पष्टे भावे वा गते विशेषादितशयेन (निश्चयेन) अन्धता स्यात् । उक्तयोगे शुभग्रहाणामवलोक-हीने=हिएरिहेते चान्धो भवत्येव जातकः ( एवेति निश्चयार्थे ) । अर्थादेव शुभैः = शुभग्रहै-रवलोकिते तिस्मन्योगे चन्द्रमसि दोषो न अर्थांच्छुभटिसत्वेऽन्धो न भवेदित्यर्थः-॥८५॥

यदि पांचवें और चौथे आवमें पापब्रह हों और चन्द्रमा चिह्न ८ वें या १२ वें में हो तो निक्षव अन्धा होवे। इन योगोंमें ग्रुमब्रहोंकी दृष्टि न होनेसे अन्धा होता ही है। किन्तु विद्या ग्रुमब्रहोंकी दृष्टि और योग हो तो दोष नहीं होता याने अन्धा नहीं होता। (पु० जा० कार)॥ ८५॥

इदानीं कुष्टयोगमाह—

हित्वा लग्नपतिं विलग्नसिंहतेष्यन्येषु कुछं वदेत्। नीलं भानुस्रते तु चरडिकरेेेेे रक्तं सितं भूमिजे ॥ मन्देन चितिजेन वा यदि युते कर्क्यन्त्यनकांशके । चन्द्रे शोभनयोगदृष्टिरहिते कुछं वदेद् देहिनाम् ॥ ६६ ॥

हित्वति । लग्नपतिं=लग्नेशप्रहं हित्वा=वंजियत्वा अन्येषु प्रहेषु विलग्नसहितेषु=जन्मकालीनलग्ने स्थितेषु जातस्य कुष्टं वदेत् । लग्नेशो लग्नगतो यदि स्थालदा कुष्टं नेति
हित्वा लग्नपतिमित्यनेनावगम्यः । अन्येषु कुष्टं वदेदित्यत्र कुष्टविवरणमुच्यते । नोलं भातुसुते = शनौ लग्नगते, नोलं नीलकुष्टं, चण्डिकरणे = सूर्यं लग्नगते तु रक्तं-लोहितवर्णं कुष्टं,
भूमिजे = मङ्गले लग्नगते सितं = श्वेतकुष्टं, बदेत् । चन्द्रे, कर्क्यन्त्यनकांशके = कर्क्त-मीनमकरराशीनामन्यतमस्य नवांशे विलसित यत्र तत्र मन्देन = शनिना, क्षितिजेन = भौमेन
वा युते तथाभूते शोभनयोगदिष्टरिहते = शुभन्नहाणां योगन दृष्ट्या च रहिते यदि जन्म स्थालदा देहिनां = जनिमतां कुष्टं = चर्मरोगिवशेषं (कोड—चरकादि) वदेत् ॥ ४६॥

ल्यनपतिको छोद कर अन्य पाप प्रह् लग्न में हो तो जातकके शरीरमें कुछ होना कहे। यदि शनि हो तो नीलकुछ, सूर्य हो तो रक्तकुछ, संगल हो तो रवेत कुछ कहे। शनि से वा संगलसे युक्त चन्द्रमा कर्क, मीन, या सकरके नवांशमें हो उसमें छुअप्रहका योग या दि न हो तो मनप्योंको कुछ कहे॥ ८६॥

इदानीं गुह्यरोगे योगान्तराबाह-

पापान्त्रिते शशिनि रन्ध्रपलग्नराशी संपैत्तिते निधनपे यदि गुह्यरोगी । रन्ध्रे चतुस्त्रितयपापयुते तथैव सीम्यप्रदेण सहिते यदि रोगहीनः ॥ ८० ॥

पापान्वित इति । शशिनि = चन्द्रे पापान्विते=देनिवत् पापप्रहेण युक्ते, रन्ध्रपल्यगरान्शौ = रन्ध्रपोऽष्टमेशस्तस्य यो लग्नराशिरात्मस्थानं तिस्मन् गतवति । स्रथ निधनपेऽष्टमन्भावेशे सर्पेण = राहुणेक्षिते=दष्टे यदि जन्म स्थात्तदा जातो गुलारोग = रहस्याहे रोगयुग्धन्वेत् । रन्ध्र इति । स्रष्टमे भावे चतुक्षितयपापयुते = पापचतुष्टयेन पापत्रितयेन वा युते तथैवार्थात् गुलारोगी भवेत् । उक्तयोगे यदि सौम्यप्रहेण=शुभग्रहेण सहिते सित रोगहीनः = स्वास्थ्यवान्भवेदिति ॥ ८७ ॥

पापप्रहयुक्त चन्द्रमा अष्टमेशकी राशिमें हो अष्टमेश को राहु देखता हो तो गुक्करोगी (ववासीर रोगवाळा) होय। अष्टम अवन चार या तीन पापप्रहोंसे युक्त हो तो भी यही फळ होता है। यहां शुभप्रहके योग होनेसे रोग.नहीं होता है॥ ८७॥

इदानीं मूत्रकृच्छूशोणितरोगयोगौ कथ्येते-

जलचरगृहगेन्दी तत्पती षष्ठयाते जलगृहगतखेटैरीजिते मूत्रकृच्छ्रम् ।
परिभवरिपुयाते शीतगी भौमदृष्टे रिवसुतयुतलग्ने शोणितं रोगमेति ॥द्दा।
जलचरेति । जलचरराशिगत इन्दी = चन्द्रे, तत्पती = जलचरराशीशे षष्टयाते =
षष्टभावसुपगते तिस्मन् जलगृहगतैः ( मकरापरार्धकर्कमीनराशिगतैः ) खेटैप्रदेशिक्षते =
दृष्टे जातो मूत्रकृच्छ्रं रोगमाप्नोति । परिभवेति । शीतगौ = चन्द्रे परिभवेऽष्टमे रिपौ = षष्टे
वा भावे गतवित तिस्मन् भौमदृष्ट=मङ्गलेनावलोकिते, रिवसुतयुतलग्ने = शनिसिहते लग्ने
सित जातः शोणितं रोगं = रक्तजातामयमेति = प्राप्नोतीति । सर्वार्यविन्तामणौ—

"जलराशिगते चन्द्रे षष्ठे तन्द्रवनाधिपे । जलर्क्षस्थविदा दृष्टे मूत्रकृष्ट्रांदिकं भवेत्" इति ॥ ८८ ॥ बन्द्रमा चलचर राशिमें हो, उस स्थानका स्वामी पष्ट स्थानमें हो उसे जलचरराशि-गत ग्रह देखते हों तो मूत्रकृष्णू ( स्जाक ) रोग होवे। चन्द्रमा अष्टमभाव या शत्रुभावमें हो उसे मंगल देखता हो और लग्नमें शनि हो तो रक्तरोग होवे॥ ८८॥

> इदानीं गुल्मरोगं दाहरोगचाह— चीरों मन्दगृहोदये हिमकरे पापमहैरन्विते रन्ध्रारातिगतेऽथवा पवनकृद् गुल्मादिरोगं वदेत् । चन्द्रे पापवियचरान्तरंगते मन्दे मदस्थानगे जातो विद्रधिजन्मशोषजनितैः सन्तप्तदेहो भवेत् ॥ ८६ ॥

क्षीयो इति । क्षीयो = क्षियच्यौ हिमकरे=चन्द्रे पापप्रहैरन्वित=सहिते मन्द्गृहोदये= मकरोदये वा कुम्मोदयेऽथवा रन्ध्रारातिगतेऽष्टमे षष्ठे वा भावे गतवित पवनकृत्=वायुजनितं गुल्मादिरोगं बदेत् । चन्द्र इति । चन्द्रें पापवियच्चरयोरन्तरे = मध्ये गते (चन्द्रादेको द्वितीयेऽपरो द्वादशे पापो भवेत् ) मन्दे=शनौ मदस्थानगे=सप्तमभावमुपगते जातो नरो विद्रधिजन्मशोपजनितैः=विद्रधिकदर्ज्याधिमेदः 'व्याधिमेदाः विद्रधिः स्त्री' इत्यमरः । जन्म-शोषो व्याधिमेदस्तैर्जनितैरामयैः जातः सन्तप्तदेहो भवेदिति ॥ ८९ ॥

शनिके गृहमें चीण चन्द्रमा पापप्रहोंसे युक्त हो, वा अष्टम या पष्ट स्थानमें हो तो बाबुकुपित गुक्सरोग कहे। चन्द्रमा पापप्रहके मध्यमें हो, शनि ससम हो तो जातक जन्मसे ही सूजा रोगसे सन्तस देह हो॥ ८९॥

> श्लोकेनानेनोदररोगमेदा उच्यन्ते— अजीर्णगुल्मामयशूलमेति कुजे विलग्ने विबलेऽरिनाथे। • लग्ने सपापे फणिनायके वा मन्देऽष्टमे कुच्चिकगर्हितः स्यात ॥ ६०॥

अजीर्णेति । सरलार्थः ॥ ९० ॥

मंगळ ळझमें हो और पहेश निर्बंळ हो तो अजीर्ण और गुरम रोगसे पीड़ा होती है। ळझ पापप्रहसे शुक्त हो, वा राहुसे शुक्त हो, श्रानि अप्टममें हो तो कुच्चि (पेटके) रोगसे पीड़ित हो॥ ९०॥

| 2   | १ मं.      | 1२ हु.<br>11 |
|-----|------------|--------------|
| ¥   | कुक्षिरोगः | 10           |
| Y ( | u, u       | ८ श.         |

#### इदानीं हृदयशूनरोगयोगं शूनयोगञ्चाह-

हृच्छूलरोगसुपयाति सुखे फणीशे पापेत्तिते गतबले यदि लग्ननाथे। शूलामयं तनुपती रिपुनीचराशी भीमे सुखे रिवसुते यदि पापदृष्टे ।।६१।। हदिति । सरलार्थः ॥ ९१ ॥

यदि राहु सुख (४) में हो और छाननाथ पाष्ट्रष्ट और वल्हीन हो तो हृदय-शूल रोग होता है। जनेश शत्रुगृहमें, वा नीच राशिमें हो और मंगल चौथे हो, शनि बदि पाषप्रहसे देखा जाता हो तो शुल्रोग होता है॥ ९१॥

| *    | 2       | /      | 2     | 1         | 7. |
|------|---------|--------|-------|-----------|----|
| ५ सः | हच्छूलं | मं. श. | ४ मं• | श्र्लामयं |    |
| ६शु. |         |        | ६ श.  | U         |    |

इदानीमपरिपाकरोगं पाण्डरोगं नाह— जातो अक्तिविरोधरोगनिहतो रन्धेश्वरे दुर्वले लग्ने पापनिरीचिते परिभवस्थाने समन्देचिते । वान्तिश्रान्तिजपाण्डुमेति सकुजे चन्द्रे रिपुस्थानगे जातः शूलविसपमिति दिनकुषन्द्रारयुक्ते यदा ॥ ६२ ॥

जात इति । रन्ध्रेश्वरेऽष्टमभावेशे दुर्वले = बलरहिते लग्गे = जन्मकालीनलग्ने पाप-ग्रहेण निरीक्षिते = दृष्टे, परिअवस्थानेऽष्टमे भावे समन्देक्षिते = शनिदृष्टिसिक्षिते जातो नरी भुक्तिविरोधरोगेणाशनावरोधामयेन (भोजने णलावरोधिन) निहतो भवेन्मियत इति । तथा प्रश्नमार्गे—-

> 'पापप्रहेक्षितं लग्नं रन्धं रविजनीक्षितम् । रन्ध्रेशो विवलो योग एव भुक्तिविरोधकृत्' ॥ इति ।

वान्तिम्रान्तिजेति । सकुजे = भौमयुक्ते चन्द्रे रिपुस्थानगे=षप्रभाववते वान्तिम्रान्तिज्ञान्तिज्ञान्तिज्ञान्तिज्ञान्तिज्ञान्तिज्ञान्तिज्ञान्तिज्ञान्तिज्ञान्तिज्ञान्तिज्ञान्तिज्ञान्तिज्ञान्ति । दिनकृच्चन्द्रारयुक्ते=षष्ठे भावे सूर्यचन्द्रसौमैः सिंहते च जातो नरः प्रज्ञविसर्पमेति = प्रज्ञमेदाद्विसर्पं प्रसरं ( मणप्रसारम् ) 'प्रसरस्तु विसर्पणम्' इत्यमरोक्तेः । एति=प्राप्नोतीति ॥ ६२ ॥

अष्टमेश निर्यं हो, उसमें पापमहों की रिष्ट हो, ८ वें भावमें शनिका योग या रिष्ट हो तो जातक अक्तिविरोध ( गर्डमें भोजनके दकनेके ) रोगसे निहत हो ( मरे ) । यदि चन्द्रमा मङ्गठके साथ शत्रुभावमें हो तो वायुके विकारसे पाण्डुरोग हो । यदि सूर्य, चन्द्रमा और मङ्गठ शत्रुभाव (६) में हों तो जातकको शूछरोग होवे । ( सुधाशाठिनीकारः ) ॥ ९२ ॥

### इदानीमभिचारजातं रोगमाह--

आरेज्ञिते यदि विलमगृहेऽरिनाथे मानेऽथंवाऽस्ततनुगे कृतमाभिचारम्। लम्राधिपेन सहितेऽवनिजे विलग्ने केन्द्रेऽथवा रिपुपतौ तनुगे तथा स्यात्॥६३॥

श्रारेक्षित इति । यदि श्रारेणाक्षारकेग्रोक्षिते=दृष्टे विलयग्रहे=जन्मलग्ने, श्रारेनाथे = विष्ठेग्रो माने=द्शमे भावे, श्रथनाऽस्ततनुगे=सप्तमे लग्ने तिष्ठति सति श्राभिचारं=श्रभिचारं-सम्बन्धं (कृत्वोत्पादितं ) कृतं रोगं विजानीयात् । श्रथ लग्नाधिपेन=लग्नेग्रेन सहितेऽ-विनजे = भौमे विलग्ने=जन्मलग्ने गते रिपुपतौ=षष्ठेग्रो केन्द्रे (७।४।१०) श्रथवा तनुगे= लग्ने स्थित सति तथा स्थादर्थादाभिचारं कृतं वाच्यम् ॥ ९३॥

यदि उप्तको संगठ देखता हो, पहेश १०, या ७ भावमें हो तो अभिचारसे (जादू वगैरहसे) रोग होवे। संगठ उन्नेशसे युक्त उप्तमें हो पष्ठेश केन्द्रमें वा उप्तमें हो तो अभिचारसे कृष्ट होवे॥ ९३॥ इदानी देवदर्शनाद् भूतप्रेतिपशानदर्शनाच जातं रोगमाइ— जातो निर्जरदर्शनेन जनितं रोगं मुखस्थानगे माने लग्नगतेऽथवाऽमरगुरी केन्द्रे समन्दात्मजे। मन्देऽस्ते चरलग्नगे यदि शुभे पापेचिते शीतगी भूतप्रेतिपशाचदर्शनवशाद् रोगं समेति ध्रुवम्।। ६४॥

जात इति । श्रमरगुरौ = वृहस्पतौ सुखस्थानगे = चतुर्धमावगते, माने = दराममावे, लग्नगते=जन्मलग्ने स्थिते वा, केन्द्रे (१।४।७।१० भावानामन्यतमे ) समन्दात्मजे=गुलि क्युक्ते च जातो नरो निर्जरदर्शनन=देवदर्शने=देवदर्शनादेव जनतसुर्वण=रोगमेति । मन्द्र्इति । मन्दे=शनैक्षरेऽस्ते=सप्तमे गते, श्रुसे=श्रुभप्रहे यदि चरलप्रगे=लग्नगतवररासौ, श्रीतगौ = चन्द्रे यत्र तत्रस्ये पापेक्षिते जातो भूतप्रेतिपशाचानां दर्शनवशाद् ध्रुवं = निक्षयेन रोगं = व्याधि समेति = प्राग्नोतीति ॥ ९४ ॥

यदि बृहस्पति चौथे, या दशवें, या छानमें हो 'और गुष्ठिक केन्द्रमें हो तो जातकको देवताके देखनेसे रोग उत्पन्न होवे । यदिं शनि ७ वें, ग्रुमग्रह चर छानमें हो और चन्द्रमा जहां कहीं पापप्रहसे दृष्ट होवे तो जातक को भूत-प्रेत-पिशाचके देखनेसे रोग होता है।

(बु॰ शा॰ कार ) ॥ ९४॥

इदानीं केषांचिद्रोगयोगानां विवरणमाह— चन्द्रे पापनिरीक्तिते रिपुगते पापान्यिते वातजम् जातः शोणितपिक्तमेति वसुधापुत्रे तथाऽस्ते सति ।

जातः शाणितापत्तमात वसुधापुत्र तथाऽस्त सात । सौम्ये वातकफामयं भृगुसुते मूलातिसारं तथा सन्दे गुल्ममुपैति राहशिखिनोः पैशाचरोगं वदेत् ॥ ६४ ॥

चन्द्र इति । बन्द्रे पापेन केनशिक्षरीक्षिते=दृष्टे, केनचित् पापेनान्निते=युक्ते, रिपुगते च जातो वातजं=वायुरोगं प्राप्नोति । वसुधापुत्रे=भौमेऽस्ते=सप्तमभावे तथा सति (पाप-निरीक्षिते पापान्निते च ) शोणितपित्तरोगमेति । सौम्ये=बुधेऽस्ते पापनिरीक्षिते पापान्निते च वातककामयं=वायुक्कफजातं रोगं प्राप्नोति । भृगुसुते=शुक्ते तथोक्तवत् स्थिते मूलातिसारं (Dysentery) मन्दे=शनैश्चरे तथा सति गुलगं (Colic) रोगमुपैति । एवं राहु-शिक्षितेः=राहुने त्वोस्तथा स्थितयोः पैशाचरोगं जातकस्य वदेदिति ॥ ९५॥

चन्द्रमा पष्टस्थानमें पापप्रहारे देखा जाता हो वा युक्त हो तो वातरोग होता है। मंगळ सातवेंमें हो तो रक्तपित्त रोग होवे। बुध सप्तममें हो तो वातकफका रोग होवे। ग्रुक ध्वेंमें हो तो मूळातिसार रोग हो। शनि ७ वेंमें हो तो गुल्म रोग हो। राहु या केंद्र हो तो

पिशाच रोग कहे ॥ ९५ ॥

इदानीं कासश्वासक्षयरोगं पीनसरोगण्याह— कासश्वासच्चयजनिक्जं भानुभौमाहिदृष्टे पष्टे सौरे गुलिकसिहते सौन्यदृग्योगहीने । रि:फे पापे शशिनि रिपुगे भानुने रन्ध्रयाते पापांशस्थे तनुगृहपतौ पीनसं रोगमेति ॥ ६६ ॥

कासेति । सौरे = शनैधरे गुलिकेन सहिते घष्टे = षष्टमावन्नते तस्मिन् भातुभौमाहि-भिः=सूर्यमङ्गलराहुभिर्देष्टे सौम्यदग्योगहीने = शुभम्रहदृष्टियोगरहिते जातः कासभास-स्य-जनिक्जं=कासश्वासेन क्षयेन च जनितं रोगं (Cough asthma and Consumption) प्राप्नोति । तस्मिन्नेन योगे शुभदग्योगे सति न रोगमेति । रिःक इति । पापे = सूर्ये भौमे वा रिःफे:=द्वादशभावसुपगते शशिनि=चन्द्रे=ारेपुगे षष्टगते, भारुजे=शनौ रन्ध्र-यातेऽष्टमभावगते, तनुगृहपतौ = लग्नेशे पापांशस्ये = पापप्रहनवांशगते च जातो नरः पीनसं रोगमेति । तथा सर्वार्थविन्तामणौ—

चन्द्रे षष्टे, शनी रन्ध्रे, व्यये पापे, विल्प्नपे । पापांशकसमायुक्ते, पीनसं रोगमादिशेत् ॥ षष्ट शनी सगुलिके रव्यारफणिवीक्षिते । शुभैर्नेदष्टे युक्ते वा श्वासकासक्षयादियुक् । इति॥९६॥

यदि शनि गुलिकके साथ ६ ठे आवमें सूर्य, मङ्गल और राहुसे देखा जाता हो तथा शुभग्रहके योग और दृष्टिसे रहित हो तो जातकको कासवास, चय सम्बन्धी रोग होवे। बारहवें भावमें पापग्रह हो, चन्द्रमा ६ ठे और शनि ८ वें में हो लग्नेश पापग्रहके नवांशमें कहीं भी हो तो जातकको पीनस रोग होता है। ( सु० शा० कार )॥ ९६॥

# इदानीं जलोदररोगदीर्घरोगरोगछाह—

मन्दे कुलीरभवनोपगते मृगस्थे चन्द्रे जलोदरहजं समुपैति जातः। सारे शनौ रिपुगते रविराहुदृष्टे लग्नाधिपे च विवले सति दीर्घरोगी॥ ६७॥

मन्द इति । मन्दे = शर्नेश्चरे कुलीरभवनीपगते=यत्र तत्र कर्कराशिस्ये, चन्द्रे सृगस्ये= मकरराशिगते जातो जलोदरहजं ससुपैति । सार इति । सारे = भौमसहिते शनौ रिपुगते= पष्टभावगते तस्मिन् रिवराहुभ्यां दृष्टे, लमाधिपे=जन्मलग्नेशे विवले=निर्वले च सति जातो दीर्घरोगी=चिरं रोगशुग् भवतीति । तथा सर्वार्थिचन्तामणौ—

शान्यारसिंहते षष्टे रिवराहुनिरीक्षिते । लग्नेश्वरे हीनवले दीर्घरोगी भवेषरः ॥ इति ॥६०॥ शनि कर्कका हो, चन्द्रमा सकरका हो तो जातको जलोवर रोग हो । पहस्थानमें संगळ-

से युक्त शनिको सूर्य और राहु देखते हों छन्नेश निर्वछ हो तो दीवरीनी होवे ॥ ९७ ॥

| STATE OF THE PARTY | 2    | 9       |        | A               | 8         | 9 स. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|-----------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४ श. | जलोदरम् | १० चं. | ५ र.            | दीर्घरोगः | 77   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /    |         |        | ६ शु.<br>मं. श. | =         | 30   |

#### इदानीं जातस्य हस्वयोगमाह—

हस्यः कुजे निजगृहे सुखविक्रमस्थे चन्द्रात्मजे रविसुते यदि लग्नगे स्थात्। स्वर्चे कुजे सुखसहोदरगेन्दुस्नौ होराधिपे शनियुते तु तथा वदन्ति ॥ ६८॥

हस्य इति । कुजे = भीमे निजग्रहे=भेषे गृश्चिके वा गते, चन्द्रात्मजे = बुधे छुखे (४) वा निकमे (३) स्थिते, रविद्युते = शनैश्चरे यदि लग्नगे तदा जातो हस्यो लघु-कायः स्यात् । स्वक्षें इति । कुजे स्वक्षें (१। मते) इन्दुस्नौ=बुधे छुखसहोदरगे (४।३ भावगते) होराधिये=लग्नेशे शनि-



युते तु तथा इस्यः स्यादिति वदन्ति विज्ञाः ॥ ९८॥

यदि मङ्गळ अपने राशि (१।८) का हो, खुघ ४ थे, या ३ रे भावमें हो और स्नि छन्नमें हो तो जातक इस्व (ख़ोटे कदवाळा) हो । यदि मङ्गळ स्वगृहमें, खुघ ३ रे, या ४ थे में हो और छन्नेश चिद्दिशनिके साथ कहीं हो तो भी जातक इस्व होने।(सु० सा० कार)॥९८॥

### अथ होरायाम्

इदानी विकलनयनदारजन्मयोगमाह होरायां वराहः— लप्नाद्व ययारिगतयोः शाशितिग्मरश्म्योः पत्न्या सहैकनयनस्य वदन्ति जन्म ॥ चुनस्थयोर्नवमपञ्चमसंस्थयोर्वा शुकार्कयोर्विकलदारसुशन्ति जातम् ॥ ६६॥

लमादिति । शशितिगमरसम्योधन्द्रसूर्ययोः लमाज्ञन्मत्त्रमाद् व्ययारिगतयोरर्थात् लग्नाद् द्वादशे षष्ठे च ययासम्भवं चन्द्रः सूर्यक्षेकेको भवेत् तदा परन्या=िष्ठया सहैकन्यनस्यैकाक्षस्य जन्म भवति । आस्मन्योगे समुद्भूतः सपत्नीकः काणत्वमाप्त्रयात् । पुमान्स्ययेकाशस्य जन्म भवति । आस्मन्योगे समुद्भूतः सपत्नीकः काणत्वमाप्त्रयात् । पुमान्स्यये काणः तस्य स्त्री च काणीति । यूनस्थयोरिति । शुक्राक्ययोः=शुक्रसूर्ययोः लमाद् यूनस्थयोः=सप्तमगतयोः, वा नवमस्थयोः, वा पद्यमस्थयोद्वयोरेव जातं विकल्लदारं = विकला हीनाहा दाराः स्त्री यस्य तं विकलदारमुशन्ति =वदन्ति विद्वाः । अस्मिन्योगे जातस्य स्त्री हीनाही भवतीति । तथा सारावस्थाम्—

लमाद् व्ययरिपुगतयोः शशाङ्कभान्वोर्वदन्ति पुरुषस्य । प्रभवं समस्तमुनयः इमेण परन्या सहैकनयनस्य ॥ यूने कुजभार्गवयोर्जातः पुरुषो भवेद्विकलदारः । धीधर्मस्थितयोर्वा परिकल्प्यं पण्डितैरेवम् ॥ इति ॥ ९९ ॥

छप्तले बारहवें या छुठे स्थानमें चन्द्रमा और सूर्य हों तो जातक और उसकी खीको भी एक र हो आंख होती है। छुक्त और सूर्यके सहमस्य होनेसे वा नवम-पद्मम स्थित होनेसे की विकलक्षी हो ऐसा फळ आचार्यों ने कहा है। (सु॰ बा॰ कार)॥ ९९॥

|           | ল•               | ₹. |
|-----------|------------------|----|
|           | एकाक्षः<br>सदारः |    |
| र्चं. रं. |                  |    |

|        | ল•       |      |
|--------|----------|------|
|        | विकलदारः |      |
| र. शु. | र. ग्रु. | 2 Bi |

# इदानीं कर्णरोगं दन्तरोगयोगघाह-

नवमायतृतीयधीयुता न च सौम्यैरशुभा निरीत्तिताः । नियमाच्छ्रवणोपघातदा रदवैकृत्यकरात्र्य सप्तमे ॥ १००॥

नवमेति । अगुभाः=पापप्रहा नवमायतृतीयधीयुताः=यद्यासम्भवं नवभतृतीयैकादशपद्य-मभावेषु संस्थितास्ते च सौम्येः=शुभप्रहेः निरीक्षिताः=हष्टा न भवेयुस्तदा नियमात्=निद्य-येन जातस्य श्रवणोपधातदाः=कर्णेन्द्रियनाशका भवन्ति । त एव पापा लमात् सममे भावे स्थिताः शुभप्रहेरदृष्टाश्च भवेयुस्तदा जातस्य रदवेकृत्यकराः=दन्तानां वैष्ठप्यकराः भवन्ति । उक्तव सारावल्याम्— धर्मायसहज्ञञ्जतगाः पापाः सौम्यैर्न वीक्षिता जन्तोः । श्रवणिनारां कुर्युः सप्तमसंस्थाय दन्तानाम् ॥ इति ॥ १०० ॥

नवम, एकादश, नृतीय, पंचम स्थानमें पापप्रह हों उन्हें ग्रुमप्रह न देखते हों तो जातक अवश्य ही वहिरा होता है। वदि सतममें पापप्रह हों उन्हें ग्रुमप्रह न देखते हों तो इतमें विकार हो॥ १००॥

इदानी जातस्य सुखयोगमाह—

वर्गोत्तमादिशुभवर्गयुतेऽमरेक्ये लग्ने रसातलगते यदि वा बलाढको । वित्तायवृद्धिगृहगेषु वियवरेषु लग्नाधिये बलयुते सुखमेति जातः ॥ १०१ ॥

वर्गोत्तमेति । श्रमरेज्ये=गुरौ वर्गोत्तमादिशुभवर्गयुते=वर्गोत्तमाः 'चरगृहादिषु पूर्व-मध्यपर्यन्ततः शुभफला नवभागसञ्ज्ञाः' इत्युक्ताः, श्रादिशन्देन मृतनिकोणोश्चस्ववर्गा प्राह्माः ते च शुभवर्गाथ तेषु सहिते, लग्ने = जन्मलग्ने, रसातले=चतुर्थभावे वा गते, यदि वा बलाढ्ये=वलयुक्ते गुरौ सति, श्रन्येषु वियचरेषु=प्रहेषु वित्तायवृद्धिगृह्योषु=द्वितौरीका-दशचतुर्थभावेषु गतेषु, लग्नाथिपे=जन्मलग्नेशे, वलयुते=सवले च जातः सुखमेति ॥१०१॥

बहि बहरपति वर्गोत्तम आदि छभ वर्गमें होकर लक्षमें, या ४ थेमें हो, वा बळवान् हो बीर मह सब हितीय, एकादच, चतुर्थ गृहमें प्राप्त हों और लक्षाधिप बळवान् हो तो बातकको अनेक प्रकारका छुखं हो ॥ २०१ ॥

ये जातभङ्गा नृपयोगभङ्गाः प्रेष्या दरिद्राङ्गविहीनरेकाः । ये रोगभेदाः परिकीर्तितास्ते सूर्यादिसर्वद्युचरप्रसादात् ॥ १०२ ॥ श्लोकेनानेन सरलार्यकेनाध्यायसपसंहरति ॥ १०२ ॥

पारिजाते सुधा टीका कपिलेश्वररिक्षता । षष्टे जातकअङ्गेऽस्मिणध्याये पूर्णतां गता ॥ ६ ॥ इस छुठे अध्यायमें जिसने जातकअङ्गयोग, राजभङ्ग योग, प्रेष्ययोग, इ रिज्ञयोग, द्वीनाङ्गयोग, रेकायोग और रोगोंके अनेकभेद कहे गये हैं वे सब भी सूर्य आदि नवब्रहोंकी हुपाले ही कहे गये हैं । ( खु० शा० कार ) ॥ १०२ ॥

इति श्रीवैद्यनाथदैवज्ञविरचिते जातकपारिजाते जातकभङ्गास्ये पद्याध्याये 'विमर्छा' हिन्दी टीका समाक्षा ॥ ६ ॥

## अथ राजयोगाध्यायः ॥ ७ ॥

इदानीं राजयोगाध्यायो व्याख्यायते । तत्र येषु योगेषु समुद्भूता नरा राजानो भवन्ति ते योगाः समुज्यन्ते—

> कन्यामीनतृयुग्मगोहरिधतुः कुम्भस्थितैः खेचरैः सेनामत्तमतङ्गवाजिविपुलो राजा यशस्वी भवेत् ॥ तौलिच्छागवृषावसानगृहगैर्जातोऽखिलच्मापति— गींचापान्त्यभकेन्द्रगैः पृथुयशाः पृथ्वीश्वरो जायते ॥ १ ॥

कन्यामोनेत्यादि । कन्यामीनी प्रसिद्धी, नृयुगमं = मिथुनं, गौ = दृषः, हरिः = सिंहः, घनुःकुम्मौ प्रसिद्धौ एतेषु सप्तप्त राशिष्ठ हिथतैः खेचरेप्रहेरथात्सर्व एव प्रहा यथा सम्भवमुक्तेषु सप्तराशिष्ठ हिथता भवेयुस्तदा जातो नरो हि सेनाभिः, मक्तमतङ्गजैर्दन्तावकैः, वाजिभिस्तुरङ्गिध सङ्कलोऽतो विपुलो विशालो ( महान् ), यशस्वी कीर्तिमान् ( ख्यातः ) राषा भवेत् । तौलिच्छागदृषावसानगृहगैस्तुलामेषदृषमीनराशिगतैनिखलैप्रहेर्जातो नरोऽखि-

लच्मीपतिः = समस्ताया भुनोऽधिपतिर्भवेत् । अय गोचापान्त्यमकेन्द्रगैः=गौः इवः, चार्ष धतुः, अन्त्यो मीन एतेषु मेषु राशिषु तया केन्द्र—(१।४।७१०) गतिथ सकलेप्रेहेर्बा-यमानो नरः प्रथ्रयशाः = अतीन यशस्त्री प्रष्वीश्वरो राजा जायते सनति ॥१॥

कत्या, मीन, मिथुन, बूप, सिंह, घतु और कुम्मराशिमें सब मह स्थित हों तो वह मतुष्य सेना, मतवाके हाथी, घोड़ेके समृद्दसे युक्त यशस्वी राजा होवे। तुष्ठा, मेष, इप, मीन, राशिमें सभी मह जिसके जन्म समयमें हों वह सम्पूर्ण मूमण्डळका स्वामी हो। जिसके जन्म समयमें बूप, घतु, मीन राशिमें सब मह स्थित हों, और केन्द्रमें हों वह राजा होता है॥ १॥

> कन्यामेषतुलामृगेन्द्रघटगैर्जातो महीपालको दुश्चिक्यप्रतिभारसातलगतैर्बह्वर्यदेशाघिपः ॥ खेटा विक्रमबन्धुपुत्रगृहगा द्वौ वित्तधर्मस्थितौ शेषौ लग्नकलत्रराशिसहितौ राजा भवेद्धार्मिकः ॥ २॥

कन्यामेषतुलामृगेन्द्रघटगैनिस्तित्तप्रहैर्जातो महीपालको तृपो भवति । दुखिक्यं=तृतीयं, प्रतिभा=पद्यमं, रसातलं = चतुर्यं, तेषु गतैर्प्रहे बहुर्यदेशाधिपः=बहुनामर्थानां देशानाधाधिपो भवति । श्रय खेटाः = त्रयो प्रहा विकमबन्धुपुत्रगृहगास्तृतीयचतुर्यपद्यमभावगता भवेतुः । श्रय च ह्ये प्रहो वित्तधर्मस्यतौ=हितीयनवमभावगतौ भवेतां । श्रेषौ=ह्ये लग्नकलत्रराशिस-हितौ=लग्नसस्यभावगतौ भवेतां तदा जातो भार्मिको राजा भवेत् । अत्रेद्मवषयम् । सर्वं एव (७) प्रहा ययासम्भवं प्रयम-हितीय-तृतीय-चतुर्य-पद्यम-सप्तम-नवमभाव-ध्वेक्षकराः स्थिता भवेगुस्तदा धर्मशीलो राजा भवेदिति । तथा च भावकुतृहृद्धे—

ध्कैकेन खगेन जन्मसमये सैकानली कीर्तिता मुक्तालीन समस्तभूपमुकुटालङ्कारचूडामणिः । तज्यातोरिपुणुजभजनकरो गन्धर्वदिन्याजनाशुन्दानन्दपरो गुणवजधरो विद्याकरो मानवः ॥ इति ।

जिसके जन्म समयमें सभी ग्रह कन्या, मेप, तुला, सिंह और कुम्ममें स्थित हों वह राजा हो। जिसके जन्म समय २१५१४ भावों में सब ग्रह हों वह बहुत धन और देशका मा-िक हो। जिस मजुष्यके जन्म समय २ ग्रह २१९१५ भावों में हों २ ग्रह २१९ में हों खेच दो ग्रह कान और ससममें हों (११२१३१४१५१०९ में सब ग्रह हों) वह धार्मिक राजा होवे॥ २॥

तारेशहोरासहिता नभोगा जातो यशस्वी मनुजाधिपः स्यात् । सौन्यास्तपोत्ताभगृहोपयाताः पापा रिपुन्योमगता नरेशः ॥ ३ ॥

नभोगाः=सर्वे प्रहास्तारेशहोराखिहताश्चन्द्रस्य होरायां गता भवेयुः । 'होरा राश्यदें-मोजे दिनकरशशिनोंरिन्दुमार्नण्डहोरे युग्मे राशों' इत्युक्तरवात १,३,५,७,९,११ राशीना-मुत्तराखेँ २,४,६,५,९०,१०,१२ राशीनामाधर्षे चन्द्रस्य होरा भवन्ति तासु यथासम्मवं सर्वे प्रहा भवेयु (समराशीनामाधर्षे विषमराशीनामपराखें चेत्यर्थः ) तदा जातो नरो यशस्त्र= कीर्तिमान् मञ्जाधिपो राजा स्यात् । सौम्या इति । सौम्याः = बुधपुरुशुक्रशुक्लचन्द्राः तपोलाभग्रहोपयाताः=नवमैकादशभावगताः, पापाः=क्षीग्रेन्द्रक्महीस्रुताकतनयाः रिपुज्योम-गताः = षष्टदशमभावगता भवेयुस्तदा जातो नरेशो राजा भवेत् ॥ ३ ॥

सभी बहु चन्द्रमाकी होरामें होवें ऐसे समय जिस मनुष्यका जन्म हो वह यहस्वी राजा होता है। ग्रुमबह नववें और ११ वें भावमें हों पाप ब्रह छुठे और दशवें हों तो जातक राजा होता है॥ ६॥ लग्नास्पदानङ्गगृहोपयाता बलान्विताः शोभनखेचरेन्द्राः। कुजार्कपुत्रौ नवमायसंस्थौ नृपो भवेत्सर्वगुणाभिरामः ॥ ४॥

वितनः शुभम्रहाः लग्न-द्राम-सप्तमभा-वगताः, भौमो नवमे, शनिरेकादशे स्थितो भवे-त्तदा जातः सर्वगुणसम्पन्नो राजा अवेत् ॥४॥

शिसके जन्म समयमें बळवान् ग्रुभ ग्रह छम्न दश्तम और सप्तम थावमें प्राप्त हों, मङ्गळ और शनि नववें और ग्यारहवें हों तो वह सर्व-गुणींसे सुशोभित राजा होवे ॥ ४॥



वर्गोत्तमांशोपगते विलग्ने चन्द्रेऽथवा चन्द्रविमुक्तखेटैः । सुखास्पदानङ्गगृहोपयातैर्विलोकितैर्मानवनायकः स्यात् ॥ ४ ॥

वर्गोत्तमेति । विलग्ने=जन्मलग्ने वर्गोत्तमांशोपगते=स्वकीयवर्गोत्तमनवांशे गतेऽथवा चन्द्रे वर्गोत्तमांशोपगते तस्मिन् सुखास्पदानप्तरहोपयातैश्चतुर्यदशमसामस्यैश्चन्द्रविमु-क्षस्वेटैश्चन्द्रं विहायापर्दश्रहैर्विलोकिते = एष्टे जातो मानवनायको राजा स्यात् । तथा च मृहज्जातके---

वर्गोत्तमगते लग्ने चन्द्र वा चन्द्रवर्जितैः । चतुरावैर्प्यदेष्टे नृषा द्वाविशतिः स्पृताः ॥ इति ॥ स्रत्र लग्ने चन्द्रः पश्येववा पश्येत्परस स द्रष्ट्रत्वेन व वण्यत इति चन्द्रविमुक्तस्वेटैरि-

त्युक्तं, चन्द्रः पश्यतु कार्मं स द्रष्टृत्वेन न गण्यते' इति प्राचापत्यवचनात् ॥ ५ ॥

जिसके जन्म समयमें छन्न वा चन्द्रमा वर्गोत्तमांवर्मे हो उसे चन्द्रमा को छोड़ कर चतुर्थ, दशम, सप्तम, स्थानमें प्राप्त सब प्रह देखते हों तो वह राजा होता है ॥ ५ ॥

अधिन्यामुद्यस्थिते भूगुसुते सर्वप्रहैरीचिते जातो राजकुलाप्रजो रिपुकुल्प्यंसी बहुस्रीरतः ॥ हित्या नीचनवांसामन्बरचरैरूयाचैः स्वभागान्वितै-रेको लग्नगतो थदि चितिपतिः पद्धादिकैर्विचवान् ॥ ६ ॥

श्रश्विन्यामिति । मृगुपुते=गुप्ते श्रश्विन्यामुद्येऽश्विनीनक्षत्रे वन्मलग्ने स्थिते सित सर्वप्रदेः = षड्भिः ( र. चं. मं. चु. चृ. श. ) ईक्षिते = दृष्टे जातो राजकुलाप्रजः=महाराजः. रिपुकुलानां = द्विषतां श्वंसी = विनाशको बहुद्वीरतक्ष भवति । तथा जातकादेशे— श्रश्विन्यां लगगः श्रकः सर्वप्रहनिरीक्षितः । करोति प्रथिवीपालं निर्वितारातिमण्डलम् ॥इति॥

हित्वेति । नीचनवांशकं=यत्र कुत्रापि नीचराशिनवांशकं परित्यज्य त्र्यावैक्षिप्रश्विति-भिरम्बरचरैः = प्रहैः स्वभागान्वितरात्मीयनवांशे समवस्थितैस्तेषां कथिदेको प्रहो लगगतो भवेत्तदा जातः क्षितिपती राजा भवति । पद्यादिकैर्प्रहैः स्वभागान्वितैर्वित्तवान्=पद्य षद् सप्त चा प्रहाः स्वनवांशगाः स्युस्तदा जातो वित्तवान् नृपो भवेत् । तथा हि—

नीचांशकान् परित्यज्य त्र्यादिचेत्रोषसंस्थिताः । तेषामेको विलग्नस्थः कुर्वन्ति पृथिनीपतिम् । पद्मादिभिस्तया भूतेर्प्रहेरन्योऽपि नान्यथा । द्वाभ्यां चतुर्भिरेते स्युरुभये धनिनः परम् ॥इति॥

जिस मनुष्यके जन्म समय श्रुक्त अश्विनी नचत्रमें होकर छप्तमें स्थित हो उसे सभी अह देखते हों तो वह राजा-कुछमें अप्रज, पान्न-कुछका संहारक, बहुत जियोंसे विछास करने बाह्य होता है।

नीच नवांतको क्रोड़कर तीन आदि ग्रह स्वभावमें स्थित हों उसमें एक भी छानमें यदि हो तो राजा हो। पांच आदि ग्रह स्वभावमें हों तो विचवान् राजा हो॥ ६॥ शुक्रेऽरिनीचमपहाय कुटुम्बसंस्थे लग्नेखरे बलयुते पृथिवीपतिः स्यात्। चन्द्रेऽतिमित्रनिजमागगते निशायां शुक्रेज्ञिते नृपतिरन्यविलोकहीने ॥॥॥ शुक्र इति । श्ररिनीचं=शत्रुराशि नीचराशिषापहाय=स्यक्ता कुटुम्बसंस्थे = द्वितीय-

भावगते शुक्के ( द्वितीयो भावः शुक्कस्य नीचं राजुग्रहं वा न भवेत्तत्र शुक्कः स्थितः स्थादिः ति ) लग्नेखरे तत्र बलयुक्ते सित जातः पृथि-वीपती राजा भवेत् । तथा जातकादेशे— शजुनीवग्रहं त्यत्त्वा कुटुम्बस्थः सभागेवः । लग्नेखरो बली यत्र स नरः पृथिवीपतिः । इति॥

चन्द्र इति । श्रतिभित्रस्य=तत्काले नैस-र्गिके च भित्रस्य वा निजस्यात्मनोभागगते निशायां=रात्रौ च चन्द्रे शुक्रेक्षिते, श्रन्यवि-लोकहीनेऽन्येषां दृष्टिरहिते जातो नृपतिः = राजा भवति ।

तथा सारावस्याम्— श्रिधिमित्रांशगबन्द्रो दष्टो दानवमन्त्रिणा । श्रिनशं कुरते लच्नीस्वामिनं भूपति नरम् ॥





जिस मजुष्यके जन्म समय ग्रुक अपने शत्रु राशि ( श) ) नीचरासि (६) के अतिरिक्त राशिमें श्यित होकर द्वितीय स्थानमें हो और छानेश बछी हो तो वह मजुष्य भूमिपति ( राजा ) होवे । रात्रिमें चन्त्रमा अपने अतिमित्रके या अपने भाग ( नवांश ) में प्राप्त हो उसे ग्रुक देखता हो अन्य कोई भी ग्रह न देखता हो तो राजा होता है ॥ ७ ॥

> मीने मीननवांशके भृगुमुते लग्नस्थिते भूपतिः स्वोचे लग्नगृहाधिपे बलयुते राजा शशाक्केचिते। लग्नस्वामिनि तुङ्गमन्दिरगते नीचारिभागं विना केन्द्रस्थानगते नभोगवियुते जातो महीपालकः॥ पा

मीन इति । मीने मीननवांशके च लमस्यिते मृगुसुते=शुक्के सित । एतदुक्तं भवति । जन्मकाले मीनराशिर्लग्नं तिस्मन्मीनराशेर्नवांशो भवेदर्यान्मीनराशेर्नवमे नवांशे लग्नं तत्र शुक्को भवेत्तदा जातो भूपतिर्श्रणे भवति । तथा हि जातकादेशे—

'भीने भीनांशके लग्ने शुके जातो नृपो भनेत' इति।

स्वोच्च इति । लप्नग्रहाधिपे=त्रानेशे स्वोच्चे=स्वकीयोच्चराशौ बलयुते=सबले च शशाङ्गेन=चन्द्रेग्रेकिते=दष्टे जातो राजा स्यात् । लग्नस्वामिनि=जन्मलप्नतौ नीचारिमागं विना=नीचराशिनवांशं शत्रुराशिनवांशं चापहाय, तुन्नमन्दिरगते=स्वोच्चराशिस्थेऽर्थांस्त्र-ग्रेनेशो निजोच्चराशौ नीचस्य शत्रोवां नवांशे न भवेदिति, केन्द्रस्थानगते राशौ नभोगवि-युते=प्रहैः रहिते सति जातो महीपालको राजा भवेत् ॥ ८॥

जिसके जन्म समयमें उप्रमें मीनराशिमें मीन हीके नवांसमें ग्रुफ स्थित हो वह राजा होता है। उन्नेश अपने उच्च राशिमें स्थित बङवान् हो उसे चन्द्रमा देखता हो तो राजा होता है। जिसके जन्मसमय उन्नेश अपने उच्च राशिका हो वपने नीच और सञ्जे ववांतका न हो और केन्द्रमें कोई भी शह न हों तो वह महीपाछ ( राजा ) होता है ॥ ८ ॥
भाग्यस्थे निजतुङ्गमित्रभवने सम्पूर्णगात्रे विघी
लग्नादास्पद्वित्तराशिगतयोः शन्यारयोश्चे पतिः ।
चन्द्रे पूर्णकलान्विते गलयुते लग्नं विना केन्द्रगे
हण्टे दानवमन्त्रिणा च गुरुणा राजा महीदानकृत् ॥ ६ ॥

भाग्यस्थे इति । सम्पूर्णगात्रे=पूर्णिक्षम् विधी=चन्द्रे निजतुन्निमत्रमवने=स्वोच्चे (वृषे)
मित्रराशौ वा स्थिते, भाग्यस्थे=नवमभावे विलसित, लग्नाज्जन्मकालीनलमाद्दशमित्रित्यः
भावगतयोः शन्यारयोः=शनिमौमयोः जातो भूपितर्नृषो भवेत् । चन्द्र इति । पूर्णकलान्विते
बलयुते च चन्द्रे लग्नं विना केन्द्रगेऽर्थात्सप्तमचतुर्थदशमभावानामन्यतमस्ये तस्मिन्
दानवमन्त्रिणा=शुक्रेण, गुक्रणा = जीवेन च दृष्टे महीदानकृत्=भूमिदानकर्ता राजा भवेतः।
तथा च सारावल्याम्—

लग्नं विहाय केन्द्रे सकलकलाप्रितो निशानायः। विद्धाति महीपालं विक्रमधनवाहनोपेतम् ॥ इति । जातकादेशे च—लग्नं विहाय केन्द्रे सकलकलाप्रितो निशानायः। भार्गवदेवगुरुभ्यां दृष्टो राजा भवेजियतम् ॥ ९ ॥

जिस मनुष्यके धन्मसमयमें पूर्ण चन्द्रमा अपने उच या सिन्नके राशिका होकर आध्य स्थानमें हो छग्नसे दशम-द्वितीय स्थानमें शनि और मङ्ग्छ हों तो वह राजा होता है। पूर्ण चन्द्रमा वछवान् होकर छग्नको छोड़ अन्य केन्द्र (४१०११०) में हो, छुकसे और बृहस्पतिसे देखा जाता हो ऐसे योगमें जायमान मनुष्य भूमि दान करनेवाला राजा होता है। ९॥

| ं श.<br>र. = | Ę   | 1/8   |
|--------------|-----|-------|
| 9            | (9) | ३ मं. |
| 10/11        | 92  | २ चं. |

| 2     | 9   | 93 2.  |
|-------|-----|--------|
| ચં. ૪ | (२) | स्. १० |
| Y E   | v   | \$ A.  |

एकस्मिन्परमोचगेऽतिसुहृदा दृष्टे यदि दमापति-स्तत्तुल्यो भृगुनन्दने बत्तयुते लाभेऽथवा रिःफगे। द्वित्रिव्योमचरेषु तुङ्गगृहगेष्यिन्दौ कुलीरे स्थिते लग्ने पूर्णबलान्यिते नरपतिः सर्वत्र पूज्यो भवेत्॥ १०॥

एकिस्मिनिति । परमोचिगे=स्वकीयपिठितपरमोच्चभागे गतवत्येकिस्मन्किसम्बपि प्रहेऽ-तिसुहृदाऽतिमिन्नप्रहेण दृष्टे यदि जन्म भवेत्तदा जातः चमापितर्नृपो भवेत् । तथा हि सारावरुयाम्—एक एव खगः स्वोच्चे गर्वोत्तमगतो यदि ।

बलवान मित्रसन्दृष्टः करोति पृथिवीपतिम् ॥

तत्तुल्य इति । बलयुते भुगुनन्दने=सबले शुक्ते लामेऽथवा रिःफगे = लग्नादेकादशे द्वादशे वा गते जातस्तत्तुल्यो नृपसमो धन-वान्भवतीत्यर्थः । द्वित्रीति । द्वित्रिक्योमचरेषु तुक्तग्रहगेषु = द्वौ वा त्रयो महा निजोच्च-राशिगता भवेयुरिति । इन्दौ=चन्द्रे कुलीरे= कर्कटे (स्वराशौ) स्थिते, लग्ने=जन्मलग्ने पूर्णवलान्विते स्वामिगुरुद्वविक्षितयुते च जातः



सर्वत्र पूज्यः = सर्वजनमान्यो नर्पती राजा भवति ॥ १० ॥

जिसके जन्मसमयमें एक भी ग्रह परमोच राशिमें स्थित हो उसको यदि उसका श्रति-मित्र ग्रह देखता हो तो भूमिपति (राजा) होता है। वलवान् शुक्र यदि ग्यारहवें वा बारहवें हो तो भी पूर्ववत् फल जाने। दो या तीन ग्रह उचमें हों, चन्द्रमा कर्कराशिमें हो शीर लग्न पूर्णवली हो तो सर्वत्र पूज्य राजा होवे॥ १०॥

सर्वे चोपचयस्थिताः शुभखगाः पापा विलग्नस्थिता मानस्था यदि वा जितारिनिचयः करो महीपालकः । भानौ सप्तमगे निशाकरयुते तुङ्गादिवर्गस्थिते । सौन्यासीम्यनिरीचितेऽतिचपलो राजाऽथवा तत्समः ॥ ११॥

सर्व इति । सर्वे च शुभखगाः=बुधगुरु-शुक्रशुक्लचन्द्रा उपचयस्थितास्त्रिवडेकादश-दशमेषु भावेषु स्थिताः, सर्वे पापाः=रिवभीम-शिकृष्णचन्द्रा विलग्ने = जन्मलग्ने स्थिता वा माने = दशमे भावे गता यदि भवेषुस्तदा जातो जितारिनिचयः=शत्रुकुतोन्मूलको मही-पात्तको राजा, कूरः=कलुषमितिष्य भवति ।



उक्तेऽस्मिन्योगे जातो नरः पराक्रमी पापमतिथ राजा भवतीत्यर्थः ।

भानाविति । भानौ=सूर्थे निशाकरेण चन्द्रेण युते सप्तमगे, तुज्ञादिवर्गस्थिते स्वोच-त्रिकोणग्रहादिनिजाधिकारगते तस्मिन्सौम्या-सौम्याः=शुभैरशुभैश्च निरीक्षिते=स्टे जातश्च-पत्तश्चपलमतीराजा तत्तुल्यो वा भवतीति॥११॥

जिसके जन्म समयमें सभी शुभग्रह उपचय (३।६।१०।११) में हों पापग्रह



लप्तमें हों वा दशममें हों तो वह सम्पूर्ण शत्रुसमूह को जीतनेवाला कृर स्वभावका राजा होता है। उन्नादि वर्गमें स्थित सूर्य चन्द्रमासे युत सप्तम भावमें हो, श्रुभाशुभ प्रहोंसे देखा जाता हो तो अति चंचल राजा हो, वा राजाके समान हो ॥ ११ ॥ चापाजसिंहभवनोद्यगे धराजे मित्रेन्तिते निजबलार्जितराज्यकर्ता । दुश्चिक्यधर्मसुतगा रिवचन्द्रजीवा वीर्यान्विता यदि कुवेरसमो नृपाल: ॥ १२ ॥ चापेति । चापाजसिंहभवनोद्यगे = धनुमेंपसिंहराशीनामन्यतमे लग्ने धराजे=भीने

हियते तिहमन् मित्रप्रहेग्रेशिते = दृष्टे जातो निजवत्तार्जितराज्यकत्तां =स्वपराक्रमेणोपार्जितस्य राज्यस्य भोक्ता भवेत् । श्रहिमन् योगे जातो राजकृतादन्योऽपि स्वपराक्रमेण राज्यसुपार्ज-यति । तथा फत्तदीपिकायाम्—

भौमखेदजहरिचापलमसंस्थः पृथ्वीशं कलयति मित्रखेटरष्टः । इति । दुक्षिक्येति । वीर्यान्विताः=बलशाक्षिनो रिवचन्दजीवाः=स्यंचन्द्रगुरवः लमाद्या भौमाद् दुखिक्यधर्मसुतगा यथाक्रमं तृतीय-नवय-पद्मभभावगता यदि भवेयुस्तदा जातः कुवेर-समो नृपालोऽक्षयकोषवान् राजा भवेत् स्तया चोक्तं सारावल्याम्—

जीवनिशाकरसूर्वाः पद्ममनवमतृतीयगा वकात् । यदि भवति तदा राजा कुवेरतुल्यो धनैर्वाऽसी ॥ १२ ॥

धनु, मेप या सिंह राशिके छम्रमें मङ्गळ स्थित हो अपने मिन्नसे देखा जाता हो उस समय जिस मनुष्यका जन्म हो वह अपने बळसे उरपस किये हुए राज्यको भोगनेवाला होता है। गृतीय, नवम और पद्मम भावमें यदि बळवान् सूर्य, चन्द्रमा और गुरु हों तो कुवेरके सहन राजा होवे। ( सु. जा. कार )॥ १२॥





नीचङ्गतो जन्मनि यो ग्रहः स्यात्तद्राशिनाथोऽपि तदुषनाथः। स चन्द्रलग्नाद्यदि केन्द्रवर्ती राजा भवेद्धार्मिकचकवर्ती॥ १३॥

नीचिमिति । जन्मिन=नरस्य जन्मकाले यो प्रहो नीचमारमीयनीचराशिंगतो भवित तद्राशिनायस्तस्य नीचराशेरिषपः=स्वामी, तथा तदुचनायस्तस्य नीचरधग्रहस्य यदुचं तद्राशिपितरिप द्राष्ट्रचनीचपती वैकः किष्णवन्द्राधग्रनाद्वा यदि केन्द्रवर्त्तां=केन्द्रस्थान-(१।४।७।१०) गतो भवित तदा जातो धार्मिकथकवर्त्तां च (पुण्यात्मा सार्वभौमथ ) राजा भवेदिति ।

फलदोपिकायामपि—नीचे तिष्टति

यस्तदाश्रितग्रहाधीशो विलमाचदा चन्द्राह्या

यदि नीचगस्य विह्रगस्योचर्सनायोऽपवा ।

केन्द्रेतिष्टति चेत् प्रपूर्णविभवः स्याज्ञकवर्ती नृपो

धर्मिष्टोऽन्यमहीशवन्दितपदस्तेजोयशोभाग्यवान्

जिसके जन्मके समय जो ग्रह नीच राशि में प्राप्त हो उस नीच राशिका स्वामी या उस ग्रह के उचस्थानका स्वामी छन्न से वा



चन्त्रमासे केन्द्रमें स्थित हो तो वह धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा होता है। (सु. जा कार)॥ नीचस्थितप्रहनवांशपतौ त्रिकोणे केन्द्रेऽथवा चरगृहे यदि जन्मलग्ने।

तझावपे चरगृहांशसमन्विते वा जातो महीपतिरतिप्रबलोऽथवा स्यात् ॥ १४॥

नीचेति । जन्मकाले मीचस्थितो प्रहो यस्मिणवांशे भवेत् तलवांशराशिपतौ प्रहे त्रिकोणे (४।९) अथवा केन्द्रे (१।४।७।१०) गतवति, यदि चरगृहे=मेषकर्कतुला-मकराणामन्यतमे राशौ, जन्मलग्ने, तद्भावपे=लभराशीशे, चरगृहांशसमन्विते = चररा-शिनवांशे गते, वा (वा पक्षान्तरे वोध्यः) जातो नरो महीपती राजा, अथवाऽतिप्रवलो बहुधनवान्युरुषो भवेदिति । तथा सर्वार्थविन्तामणौ—

नीचित्थितांशनाथस्तु खेटः केन्द्रिक्रोणगः। चरलग्ने तदीशे तु चरांशादौ नृषो भवेत् ॥ इति। जिसके जन्मकालमें नीच राशिगत प्रहका नवांश स्वामी विक्रोणमें हो अथवा केन्द्रमें हो, चर राशिका जन्म-लग्न हो वा लग्नेश चरगृहके नवांशमें हो तो वह मनुष्य राजा हो वा अखन्त प्रभावशाली हो ॥ १४ ॥

> मानस्थानपतौ पराभवगते पारावतांशेऽथवा स्वोचस्वर्ष्तसृहत्रवांशकगते राजाधिराजो भवेत् ॥ लग्ने नीचगृहे पुरन्दरगुरौ रन्ध्रे सपापप्रहे तद्राश्यंशसमन्विते यदि तदा राजाधिराजो भवेत् ॥ १४ ॥

मानेति । मानस्थानपतौ = दशमभावेशे, पराभवगते = अष्टमभावमुपस्थिते, पारावतांशे = स्वकोयघडधिकारेषु गते अथवा स्वोच-स्वर्ध-छुहुष्ववांशकगते=स्वकीयोच=स्वकीयराशि-स्विमत्रशशीनामन्यतमस्य नवांशके प्राप्ते, जातो राजाधिराजो राज्ञामिए राजा
(King of Kings) भवेत् । लग्न इति । पुरन्दरगुरौ=छृहस्पतौ, नीचग्रहे=मकरराशौ
स्थिते लग्ने गतवित, अर्थान्मकरराशिजन्मलग्नगतो गुरुः स्थादिति । रन्ध्रे = अष्टमे भावे
(सिंहराशौ) सपापप्रहेण = केनचित्पापप्रहेण सिंहते, तद्राश्यंशसमन्विते=तस्याष्टमभावस्य
नवांशौ (लग्नगतनवांशाच्चतुःपष्टितमे नवांशो) गतवित पापप्रहे च यदि कस्यविज्जन्म
स्थात्तदाऽसौ राजाधिराजो (King of Kings) भवेत् । अत्रोदाहरखौ—प्रथमे योगे
पश्मेशः शनिरष्टमे भावे तुला-(स्वोच-) राशिनवांशगतो योगकारकः । द्वितीय योगे
मकरलग्ने तुतीयनवांशे गुरुः, अष्टमे भावे तृतीयनवांशगतः सूर्यश्च योगं कुरुतः ॥ १५ ॥





दशमभावका स्वामी ८ वें भावमें प्राप्त हो, पारावतांशमें हो वा उच्च, स्वराशि, मित्र-राशिके नवांशका हो उस समय जो मनुष्य उत्पन्न हो वह राजाओंका राजा (चक्कवर्ती) होवे। लग्नमें नीच गृहका (मकरका) गुरु हो, अष्टम भाव पापप्रहसे युत हो और उस

(८ भाव) के नवांशसे यदि युक्त हो तो वह राजाधराज हो ॥ १४ ॥ जीवस्य व्ययमे शानी सहजपे लाभेऽथवा भारकरे रि:फे लग्नपती तु निर्जरगुरावुर्वीशराजो भवेत् ॥ आग्येशस्थनवांशपे तनयमे बन्धुस्थिते वा नृपो हृष्टे वा शशिजे सरेन्द्रगुरुण युक्ते स राजप्रियः ॥ १६ ॥ जीवस्येति । जीवस्य = गुरोः, व्ययगे = हादशे भावे स्थिते, सहजपे = तृतीयभावपतौ रानौ लामे = एकादशगते, ज्ञथवा भास्करे=सूर्ये लाभगते । श्रत्र जीवस्य व्यये स्थितिरका तत्र कथं भूतस्य जीवस्येति ! उच्यते । रिःफे लग्नपतौ तु निर्जरगुरौ । लग्नपतौ=लग्नेशे, निर्जरगुरौ = बृहस्पतौ तु, रिष्फे = हादशगते, जातो नरः, उर्वशिराजः=राजराजो (King of Kings) भवेत् । तथा च सर्वायिनन्तामणौ—

गुरी व्यये रवी लामे शनी वा विक्रमाधिये । गुरी व्यथे विलग्नेशे राजराजो भवेषरः ॥ ध्वत्र लग्नपती गुरी सहजेशः शनिस्तदेव भवितुमही यदा लग्नं धन्राशिः स्यादिति विन्त्यम् । भाग्येशेति । भाग्येशः = नवमभावेशः, यत्र नवांशे तिष्ठति तद्राशिपती, तन्यो = लग्नात्पधमभावगे, वा वन्धुस्थिते = चतुर्थभावगते, जातो नृपो भवति । तत्र च सुरेन्द्रगुरुणा = मृहस्पतिना, दृष्टे वा गुक्ते, शशिषे = गुष्टे स जातो राजप्रियो ( Kings favorite ) भवति । तथा च—

भाग्याधिपसमायुक्तनवांशाधिपतौ सुखे। पुत्रस्थानं गते वाऽपि न्रपश्रेष्टो भवेषारः॥ (१) इति सर्वार्थीव०॥१६॥



|          |   | /      |
|----------|---|--------|
| ४ वृ. ३° | ર | १० बु. |
| ₹.       |   | 0      |

जिल मनुष्यके जन्म समयमें बृहस्पति बारहवें हो, शनि तीलरे भावका मालिक होकर ग्यारहवें हो, या सूर्व ११ वें हो और वृहस्पति लग्नेश होकर १२ वें हो तो वह भूमिपाल (राजा) होता है। नवमेश जहां स्थित हो उसका नवांशेश पांचवें या चीथे हो तो वह राजा होता है। बुधको बृहस्पति देखता हो वा दोनों युक्त हों तो वह राजाका विय हो ॥१६॥

> भाग्येशेन निरीत्तिते शशिसुते केन्द्रस्थिते भूभुजाप् तुल्यत्वं समुपैति जातमनुजो लग्नस्थिते वाक्पतौ ॥ केन्द्रे वा यदि कोणगे रविसुते मूलित्रकोणोखगे लाभेशेन निरीत्तिते बलयुते भूपालतुल्यो भवेत् ॥ १७॥

आग्येशेनेति । केन्द्रस्थिते=लग्नचतुर्थ-सप्तमदशमानामन्यतमे भावे स्थिते, शशिखु-ते=धुषे, भाग्येशेन = नवमेशेन यत्र तत्रगेन, निरीक्षिते=हष्टे, वाक्यतौ=गुरौ, लग्नस्थिते = जन्मलग्नसुपगते सति, जातमनुजो = जाय-मानो नरः, भूभुजां = राह्मम् , तुर्थत्वं = साहश्यं समुपैति । श्रास्मन् योगे जातो राज तुरुयो भवतीति ।

| 2     | १२ ह.               | 11/10 |
|-------|---------------------|-------|
| ३ मं. | <b>नृ</b> पतुत्त्यः | ९ बु. |
| × 4   | 4.                  | 0     |

केन्द्र इति । रविद्यते = शनैखरे, केन्द्रे=( १।४।७।९० ), वा कोण-( ४।९ ) गे सति

मूलित्रकोणोच्चगे=मूलित्रको**णे कुम्मे**, वा स्वोच्चे ( तुलायाम् ) गतवित, लामेशेन=एकाद॰ शेशेन, निरीक्षते=हष्टे, बलयते च जातो भूपालतस्यो तृपसमी भवेत् ॥ १७ ॥

जिसके जन्म-समय छानमें गुरु हो, केन्द्रमें बुध स्थित हो, उसको नवमेश देखता हो तो वह मनुष्य राजाओंके समान धनी होता है। यदि शनि केन्द्र या कोणमें मूछत्रिकोण या उपवका हो, बछी हो, उसको छामेश देखता हो तो वह राजाके सदश धनाव्य होता है।

लंग्ने शीतकरे गुरौ सुलँगते कें मस्थिते भागवे तुक्तस्वर्जगते दिवाकरसुते राजाऽथवा तत्समः। त्र्यं न्त्योपा न्त्यविलंग्नवित्तंसहजैन्यापे रगेद्देषु वा सौम्यन्योमचरेषु भूपतिसमो राजाधिराजप्रियः॥ १८॥ लम इति । स्पद्यर्थः रहोकः ॥

#### उक्तयोगद्वये सर्वार्थिचन्तामणिकारः-

- (१) त्राने चन्द्रे गुरौ सौक्ष्ये कर्मस्ये मृगुनन्दने । स्वोच्चस्वर्क्षस्यिते मन्दे नृपतुरुयो भवेत्ररः ॥
- (२) दशमैकादशे रिःफलग्नवित्तसहोत्यमे ।

प्रहास्तिहित चेत्सौम्या तृपतुल्यो भवेत्ररः ॥ इति ॥ १८ ॥ जिस मनुष्यके जन्म समयमें छम्नमें चन्द्रमा हो, बृहस्पति सुख (४) में हो, दशवें ग्रक्क हो, शिन अपनी उच्चराशिमें (७) वा अपने गृह (१०।११) में हो तो वह राजा हो, वा राजाके समान हो। १२, ११, १, २, ३, १०, मावोंमें यदि ग्रुम प्रह हों तो राजाधिराजका भिय, वा राजाके समान होवे। (स० शा० कार) ॥ १८ ॥

|     | चं. १ |     |
|-----|-------|-----|
| बृ. | 1     | शु. |
|     | য়. ৩ |     |

| -ir | त्त. वृ. | g. |
|-----|----------|----|
|     | u        | ₫. |
| /   | and the  |    |

मन्दे चोत्तमवर्गके बलयुते नीचांशवर्ष्ये गुरौ भानौ शोभनदृष्टिभागसिंहते राजप्रियस्तरसमः। राहौ कर्मणि लाभगे रविसुते भाग्याधिपेनेत्तिते लग्नेशे यदि नीचखेटरहिते पृथ्वीशतुल्यो भवेत्॥ १६॥

यन्द इति । बल्युते=स्ववर्गाद्दिगते मन्दे = शनैखरे यत्र तत्र उत्तमवर्गगे = स्वकीया-धिकारत्रये ( उत्तमं तु त्रिवर्गेक्यमित्युक्तेः ) च गतवित, गुरौ = बृहस्पतौ, नीचांशवज्यें= यत्र कुत्रापि भावे नीचराशेः ( मकास्य ) नवांशरिहते स्थिते, भानौ = सूर्ये, शोभनदृष्टिमा-गसिहते = शुभग्रहृदृष्ट्या शुभग्रहृनवांशेन च सहिते सित जातो राजिश्रयो वा तत्समः = राजतुल्यो भवेत् । राहाविति । राहौ, कर्मण = दशमे भावे, रिवस्ते = शनौ, लाभगे = एकादशभावे, तस्मिन्, भाग्याधिपेन = नवमेशेन, ईक्षिते = दष्टे, लग्नेशे = जन्मलन्नपतौ, नीवलेटरहिते = नीचगतप्रहेण वियुते यदि जन्म स्यात्तदा जातः पृथ्वीशतुल्यः = भूपसमी भवेदिति । श्रत्र द्वितीययोगे सर्वार्थीचन्तामणी सादश्यं यथा—

माने राहौ भवे मन्दे भाग्यनायेन वीक्षिते । लग्नेशे नीचखेटेनायुते नृपसमी भवेत् ॥ इति ॥ १९ ॥

जिसके जन्म समयमें शनि वलवान् होकर उत्तम वर्गमें हो और गुरु नीच नवांशमें न हो, सूर्य शुभप्रहसे दृष्ट हो वा शुभप्रहके नवांशमें हो तो वह अनुष्य राजाका प्रिय तथा राजाके सदश होवे। राहु कमें भावमें हो, शनि लाभमें हो, भाग्येश उसकोदे खता हो और लग्नेश नीचस्थ प्रहसे युत न हो तो राजाके तुश्य होवे। ( यु० शा० कार ) ॥ १९॥

नीचं गता द्वित्रिचतुर्प्रहेन्द्राः षष्ट्रथंशके शोभनभागयुक्ताः । स्यतुङ्गराश्यंशसमन्विता वा धरापतिर्धार्मिकचक्रवर्ती ॥ २०॥

नीयमिति । द्वित्रिचतुर्प्रहेन्द्राः=ह्यै वा त्रयो वा चत्वारो प्रहाः (न पञ्चाद्रयः, सीमि-तत्वात् ) नोवन्नताः = स्वस्वनीचराशिगताः सन्तः पष्ट्रप्राके शोभनभागयुक्ताः = शुभव-प्रयंशगता भवेयुः, वा स्वतुन्नराश्यंशसमन्वि-ताः=निजोचराशिनवांशगता भवेयुः । इद-मुक्तंभवति । ह्यौ, त्रयो वा चत्वारो प्रहा यत्र



तत्र भावे नीचराशिषु भूत्वा यदि स्वकीयोच्चराशीनां नवांशेषु वा शुभवप्रवंशेषु गता भवेयुः, तदा जातो नरो धार्मिकचकवत्तां = पुण्यातमा, सार्वभौमध धरापतिर्नृषो भवतीति । तथा च सर्वार्थिचन्तामणौ—

त्रयो वा ह्रौ खगौ वाऽपि चस्वारो नीचसंयुताः । गुभपपृर्थशसंयुक्ताः स्वोच्चांशे वा घरापतिः ॥ २० ॥

जिसके जन्म समय दो, तीन या चार ब्रह नीचमें हां और छुभ-पहबंक्षमें हों वा अपनी उच्चराशिके नवांशमें हों तो धार्मिक चक्रवर्ती भूमिपाछ ( राजा ) हो ॥ २० ॥

लग्गत्कर्मशुभाधिपौ शुभगृहाद्वःचापारधर्मेश्वरौ मानादास्पदभाग्यपौ च सहितावन्योन्यराशिस्थितौ । स्रन्योन्येचणकेन्द्रगौ धनपतेः सम्बन्धिनौ चेद्धनी जातो यानपकायपेचितयतौ बद्धर्थयानाधिपः ॥ २१ ॥

लमादिति । १. लमाक्रमकालीनलमात्, कर्मग्रुमाधिपौ=दशमनवमभावपती (नव-मेशदशमेशौ), २. शुभग्रहात् = नवमभावात्, व्यापारधर्मेश्वरौ=दशमेशनवमेशौ, लमा-रपवमेशपग्रेशौ, इस्यर्थः । ३. मानात् = दशमभावात् = आस्पदभाग्यपौ=दशमेशनवमेशौ, लमात्वष्टेशसममेशौ, इस्यर्थः । च शब्दो विकल्पार्थे । उक्तौ तौ, यहितौ = यत्र तत्रैकत्र संयुक्तौ, वा अन्यान्यराशिस्थितौ = नवमेशो दशमे, दशमेशो नवमे च स्थितौ भवेताम्, वा अन्यान्येशणकेन्द्रगौ = परस्परं दृष्टियुतौ परस्परं केन्द्रगतौ च भवेतां, तथा भूतौ धनपतः= द्वितीयभावेशस्य सम्बन्धिनौ चेद्भवेतां, तथा यानपकायपेक्षितयुतौ = यानपेन चतुर्थेशेन कायपेन लाग्नेशेन चेक्षितौ हष्टौ युतौ वा भवेतां तदा जातो नरो धनो = धनवान्, वहर्थया-नाधिपः = बहुधनवाहनानामधीशो भवेत् ॥

श्रत्र प्रसङ्गात् सम्बन्धः प्रदश्येते— प्रथमः स्थानसम्बन्धो दष्टिजस्तु द्वितीयकः । तृतीयस्वेकतो दृष्टिः स्थित्येकत्र चतुर्थकः ॥ श्चन्योन्यगौतथा स्वे स्वे संयुताबन्यमे स्थितौ। पूर्णेक्षितौ मियो वाऽपि चैकवर्गगतौ यदा ॥ पराशरः । श्रपि च द्वयोर्द्वयोः सम्बन्धायोगा उदाहताः पराशरेण—

१. लमितती, २. स्वदुश्चिकयो, ३. त्रितुर्यो, ४. तुर्यपदमी ।

५. द्विषारमंत्री, ६. षष्टमारी, ७. स्रीरन्ध्री, ८. सृतिभाग्यकौ ॥

९. घमकमी, १०. खलामी च, ११. रिःफलामी, १२. ततुञ्चयी।

पुष्कलाः, १. लाभयोगार्धं, २. राजमृत्यं ३. चमुपकम् ।

४. अमात्यं, ५. दावणं कर्म, ६. राजयोगं, ७. प्रियामृतिम् ॥

८. भारयन्ययं, ९. राजयोगं, १०. भूमिद्रव्यं, ११. ऋणव्ययम् ।

१२. वित्तहानिः द्वादरीते योगा वै सर्वदा स्पृताः ॥ इति २१ ॥

जिसके जन्मसमयमें लग्नसे कर्म और घर्मके ( १०।९ ) स्वामी, या धर्मसे दशमेश-नवमेश, या दशवेंसे नवमेश-दशमेश शुक्त हों और अन्योन्य राशिमें स्थित हों, वा परस्पर केन्द्रमें प्राप्त हों, वा परस्पर देखते हों, बनेशके सम्बन्धी हों तो वह धनी होता है। यहि वे चतुर्थेश और लग्नेशसे युक्त दुष्ट हों तो बहुत धन-वाहनोंका स्वामी हो॥ २१॥

षटसु महेपूचगृहस्थितेषु राजाधिराजोऽखिलभूपतिः स्यात् । उच्चं गतैः पद्धभिरिन्द्रवन्धे लग्नस्थिते सर्वजनावनीशः ॥ २२ ॥

षिति । केऽपि षड् प्रहा यत्र तत्र किल स्वस्वोचगता भवेयुस्तदा राजाधिराजोऽिब-लभूपित्यकवर्ती राजा स्यात् । चेत्पच प्रहाः स्वोचगता भवेयुः गुरुश्च लग्नेम वेत्तदा जातः सर्वजनावनीशः = सर्वमान्यो राजा भवेत् । श्रत्राधिकसङ्ख्यके पापप्रहे उचगते फले न्यूनता भवति । तथा बृह्बातके—

प्राहुर्यवनाः स्वतुन्नगैः कूरैः कूरमितर्महीपितः । कूरैस्तु न जीवशर्मणः पचे क्षिरयधिपः प्रजायते॥
अत्र पापाबेद्रबस्याः स्युस्तदा जातो राजा न किन्तु धनी स्यादिति जीवशर्ममतम् ।

तथा तह्रचनम्-

पापैश्चगतैर्जाता न भवन्ति तृपा नराः । किन्तु वित्तान्वितास्ते स्युः क्रोधिनः कत्तहप्रियाः ॥ अथात्र वराहेण तु सामान्यवचनमेवोक्तं न तत्र पापग्रुभमेदः उक्तः । तथा च—

> "त्रिप्रसृतिभिरुवस्थेर्नुपवंशभवा भवन्ति राजानः। पद्मादिभिरन्यकृतोद्भवाध तद्वत् त्रिकोणगतैः॥" इति ॥

अत्र वराहवचने त्रयो वा चत्वारो प्रहा उचगता नृपपुत्रमेव राजानं कुर्वन्ति । पन्न, षट्, सप्त चान्यकुलोत्पचमि राजानं कुर्वन्ति किमुत राजपुत्रमिति ज्ञेयम् ॥ २२ ॥

जिसके जन्मसमयमें छुः ग्रह उच्च राशिमें हों वह सब राजोंका राजाधिराज (सम्राट्) हो। यदि पांच ग्रह उच्चके हों, बृहस्पति छम्रमें हो तो समस्त जन समुदायका राजा हो॥२२॥

कुम्भोदयस्थे रविजे चतुर्भिः स्वोश्वंगतैः सर्वमहीपतिः स्यात् । मेषोदयस्थे यदि चन्द्रपुत्रे स्वोश्वं गते देवगुरौ नृपातः ॥ २३ ॥

कुम्मेति । कुम्मराशिलग्ने शनिर्भवेत्, केऽपि चत्वारो महाः स्वीचगता भवेयुस्तदा जातः सर्वमहीपतिश्रकवर्ता राजा भवेत् । अत्र 'कुटुम्बसंस्थे रिवजे' इत्यपि पाठान्तरं तदा शनौ द्वितीये गतवित, व्याख्येयम् । अय मेषलग्ने बुधे सित ग्ररौ स्वीचंगते (कर्कस्थे) च जातो नृपालः = राजा स्यात् ॥ २३ ॥

शनि कुम्म छन्नमें हो और चार ग्रह उसके हों तो समस्त पृथ्वीका राजा हो। यदि मेप छन्नमें सुध हो, बृहस्पति उस (कर्क) का हो तो राजा हो॥ २३॥

| हु. शु.<br>१२<br>१२ | ११ स | 90/5 |
|---------------------|------|------|
| २ चं.               | t    | 6    |
| ₹ ₹                 | ų    | U U  |

| 2     | १ बु. | / |
|-------|-------|---|
| ४ चृ. | U     |   |
|       |       |   |

चन्द्रे वृषोदयगते यदि षड्भिरन्यैर्द्षष्टेऽतिबाल्यवयसि ज्ञितिनायकः स्यात्। तुङ्गिरियतैकखचरे निजिमित्रयातैरन्यैः समेति नरपालसमानभोग्यम् ॥ २४॥

चन्द्र इति । वृषोदयगते = वृषराशिलग्ने (स्वोच इति यावत्), चन्द्रे विलसित, अन्यैः = स्वेतरैः (सू. मं. चु. गु. गु. श.) षष्ट्भिर्भेहेर्रष्टे जातोऽतिवाल्यवयसि (कौमार एवं) क्षितिनायकः = राजा स्यात् । तुन्नेति । तुन्नस्यतंक्षचरे = स्वोचंगत एकस्मिन् अहे. निजमित्रयातैः = स्वराशिगतैर्वा मित्रराशिस्थितैरन्यैः षष्ट्भिर्भहेः । इद्युक्तं भवति । कथिदेको प्रह उचं गतो भवेत्तस्योक्षगतस्येतरे ये षष्ट् प्रवास स्वाशिगता वा मित्रराशिगता भवेतुस्तदा जातो नर्पालस्य-राज्ञः समानसाग्यं समेति राज्यमा भवेदिस्थर्यः ॥ २४॥

जिस मनुष्यके जन्म-समयमें चृषलसमें चन्द्रमा हो उसे अन्य छः यह देखते हों तो अत्यन्त वचपनमें ही राजा होवे। एक यह उच का हो और धन्य सब यह निज या मिश्र-गृहमें प्राप्त हों तो उसका माग्य राजाके समान हो॥ २४॥

वर्गोत्तमे वा यदि पुष्करांशे सारेन्द्रदेवेन्द्रगुरी नृपालः।

कर्मस्थिते शोधनदृष्टियुक्ते सम्पूर्णगात्रे शशिनि चितीशः ॥ २४ ॥

वर्गोत्तम इति । सारेन्दुदेवेन्द्रगुरी=भीमचन्द्राभ्यां सिहते गुरी ( सं. चं. छू. ) वर्गोन्तमे=स्ववर्गोत्तमनवांशे पूर्वोक्ते, यदि वा पुष्करांशे=प्रति ।शिं वे विदेशाः पुष्करांशाः शुभदाः पिठताः ( १ घ्र० ५८ व्लो० द्रष्टच्यः ) तिहमन्पुष्करांशे गतः ति. जातो नृपालः = राजा भवति । कर्मस्थिते इति । सम्पूर्णगात्रे = पूर्णविम्ये (पूणिमायां) राशिनि चन्द्रे, कर्मस्थिते= दशमभावगते, शोभनदृष्टियुक्ते=शुभग्रहावलोकिते च जातः क्षितीशो राजा भवतीति ॥२५॥

जिस मनुष्यके जन्मसमयमें वर्गोत्तम वा पुष्करांशमें बृहस्पति मङ्गल और चन्द्रमाके साथ हो वह राजा हो। पूर्ण चन्द्रमा छभग्रहसे दष्ट युत होकर कर्ममें स्थित हो तो राजाहोवे॥२५॥ गुरुसितयुतचन्द्रे चापगे चन्द्रसूनौ यदि तनुगृहयाते भूमिजे कन्यकायाम्।

मृगसुखभवनस्थे भानुपुत्रे नृपः स्याद्तिशयगलयुक्तः सर्वभूपालपूज्यः ॥ २६ ॥

गुविति । गुरुषिताभ्यां युक्ते चन्द्रे ( वृ. शु. चं. ) चापगे = धनूराशिगे, चन्द्र- स्नौ = बुधे, यदि तनुगृह्याते=लमसुपगते, भूमिजे=मङ्गले कन्यकायां=कन्याराशिं गते, भानुपुत्रे=शनैधरे, सृगसुखभवनस्थे = सृगो मकर एव सुखभवनं चतुर्थो भावस्तिस्मन् स्थिते (मकरगतचनुर्यभावसुपगत इत्यर्थः)।

| वृ.९शु.चं. | ७ बु. | ६ मं. |
|------------|-------|-------|
| १० श.      |       | 8     |
| 11/12      | 9     | 2     |

श्रत्रेदमुकं भवति । चतुर्यो भावो मकरराशिस्तत्र शिनभैवेत्तदा धनूराशिस्तृतीयो भावस्तत्र गुक्शुक्रचन्द्रा भवेयुः, तदानी लग्नं तुलाराशिस्तत्र तुषो भवेत्तया कन्या द्वादशो भावस्तत्र कृष इति । तदानी जातोऽतिशयक्तयुक्तः = महावलशाली, वर्वभूणुलपूज्योऽखिलनृपति-वन्यो नृपः = राजाधिराजो भवेदिति ॥ २६ ॥

जिसके जन्मसमयमें गुरु और ग्रुकसे युक्त चन्द्रमा घतुमें हो, बुध छन्नमें हो, मंगळ कन्यामें हो, मकरका शनि खुख (४) में हो तो वह अत्यन्त बछसे युक्त सब राजाओंका पूर्य राजा होवे॥ २६॥

कन्यावसानयुगचापसृगाननस्थैः सौम्येन्दुभौमगुरुभानुसुतैर्नृपालः।

मीनोदये शशिनि पूर्णतनी बलाढ्ये स्वोच्चे कुजे रविसुते घटने नरेश: ॥२७॥

कन्येति । कन्यावसानयुगचापमृगाननस्यैः=कन्या-मीन-मिथुन्-धनुर्धर्-मकरराशि-गतैः, सौम्येन्दुभौमगुरुभानुष्ठतैः=बुध-चन्द्र-मङ्गल-वृहस्पति-शनेखरैः । एतदुक्तं भनति । बुधः कन्यायां, चन्द्रो मीने, मङ्गलो मिथुने, गुरुर्धनुषि, शनिर्मकरे स्थितो भवेत्तदा जातो तृपालो राजा भवति । श्रत्र केवलं राशिनिर्देश एव कृतो न भावनिर्देशः । किन्तु वृह्ब्बातके वराहेण तेष्वेव राशिषु तैषामेव प्रहाणां भावपरस्वेन स्थितिरुक्ता । तथथा—

नृगे मन्दे लग्ने सहबारिपुधर्मन्ययगतैः शशाहादीः ख्यातः पृथुगुणयशाःपुन्नसपतिः।

इति ॥ एवं सारावल्याम्—

सृगे मन्दे लग्ने कुमुद्वनबन्धुव्य तिमिगः
तथा कन्यां त्यक्ता वुधभवनसंस्थः कुतनयः।

स्थितो नार्यो सौम्यो धनुषि सुरमन्त्री यदि भवेत्
तदा जातो भूषः सुरपतिसमः प्राप्तमहिमा। इति॥

| वं. १२ | १० श.           | १ वृ. |
|--------|-----------------|-------|
| 1      | <b>नृ</b> पयोगः | v     |
| १ मं.  | *               | # F.  |

तथारवे लग्ने मकरगतः शनिः । कन्यागतो नवमे बुधः । मीने तृतीये चन्द्रः । मिथुने वष्ठे भीमः । धशुषि द्वादशे गुरुष भवेदिति ।

सीनोदय इति । पूर्णतनी = सकलकले, बलाक्ये = सबले च, शशिनि = चन्द्रे, मीनोदयें = मीनराशिगतलग्ने विलसति, कुजे = मजले, स्वोच्चे = मकरराशौ, (लाभगते) रविद्यते = शनो, घटगे = कुम्भराशिगते ( व्ययगते ) जातो नरेशो भवति । तथा सारावस्याम्—



उदयति मीने शशिनि नरेन्द्रः सकलकलात्यः, क्षितिस्रत उच्चे । भूगेपतिसंस्ये दशशतरस्मी षटे धरगे स्याहिनकरपत्रे ॥ इति ॥ २७ ॥

जिसके जन्मसमय बुध, चन्द्रमा, मंगळ और शिव यदि कन्या, मीन, कर्क, घनु और मकरमें क्रमशः स्थित हों तो वह राजा हो। यदि मीन कान हो उसमें पूर्ण बकी बन्द्रमा हो मंगळ उच्च ( मकर ) में हो शिन कुम्ममें हो तो राजा होता है ॥ २७ ॥ मृगोदयस्थे यदि भूकुमारे कुलीरगे चन्द्रमसि ज्ञितीशः।
- धराजपूषामरवन्द्यमाना मृगाजकुम्भोपगता नरेशः॥ २८॥

मृगेति । यदि भूकुमारे = मङ्गले, मृगोदयस्थे = मकरराशिलग्ने गतवित, चन्द्रमिस्, कुलीरगे=कर्कराशिगते (सप्तमभाव इति ) तदा जातः क्षितीशो राजा, भवित । धराजेति । धराजेति । धराजपूषामरवन्यमानाः = भौमस्र्यगुरवः, मृगाजकुम्भोपगताः = मकरमेषकुम्भगताः श्रयायत्र तत्र भौमो मकरे, स्यों, मेवे, गुरुः कुम्भे स्थितो भवेतदा जातो नरेशः = राजा भविति ॥ २ ॥

जिस मनुष्यके जन्म-कालमें संगल सकर लग्नमें हो, कर्जका चन्द्रमा हो तो वह राजा होता है। यदि मंगल, सूर्य और बृहस्पति सकर, सेप, जुन्समें क्रमशः स्थित हों तो राजा होता है॥ २८॥

लग्नाधिपेतरयुते यदि पूर्णचन्द्रे शुक्रहादेवगुरुदृष्टियुते तु राजा।

वर्गोत्तमांशसिंहता गुरुशुक्रभौमाः पापा न केन्द्रभवनोषगता नरेशः ॥ २६ ॥

लग्नेति । यदि पूर्णवन्द्रे=सकलकलान्विते चन्द्रे, लग्नाधिपेतरयुते=लग्नपितं विद्वायान्येन केनिवद् प्रहेण युते, तथाभूते शुक्रव्रदेवगुरुदृष्टियुते = शुक्रयुधगुरूणामन्यतमेन सर्वेवि निरीक्षिते तु जातो राजा भवति । श्रयं च गुरुशुक्रभौमाः वर्गोत्तमांशसिद्द्ताः = स्वस्ववर्गीन् त्तमनवांशगताः स्युः, पापाः (सूर्यशनिक्षीणचन्द्राः) केन्द्रभवनोपगताः (१।४।७।९० भावगताः) न भवेयुस्तदा जायमानो नरो नरेशः = राजा भवेदिति ॥ २९॥

जिसके जन्मसमय चन्द्रमा छग्नाधिपके अतिरिक्त श्रहसे युक्त और शुक्र-बुध-बृहर स्पतिसे दृष्ट हो तो वह राजा हो यदि गुरु, शुक्र और संगळ वर्गोक्तमांत्रमें हों और पापग्रह केन्द्रमें न हों तो राजा होता है ॥ २९ ॥

शीर्षीदयेषु निखिलचुचरेषु चन्द्रे सौम्यबहेत्त्रणयुते कटके महीपः। लग्नाधिपे नवमगे दशमस्थिते वा लग्ने सुधाकरयुते पृथिवीपतिः स्यात् ॥३०॥

शोपेंति । निखिलयुवरेषु = सकलप्रहेषु चन्द्रवर्जितेषु, शोपोंद्येषु = सिंहकन्यातुना-वृश्चिकमिथुनकुम्मेषु राशिषु गतेषु, चन्द्रे सौम्यप्रहेश्वणयुते=शुभप्रहदृष्टिसहिते, कटके=कर्क-राशिलग्ने विलसति जातो महीपः=राजा भवति । तथा हि सारावस्याम्—

> शीर्षोदयश्रंषु गताः समस्ता नीचारिवर्गे स्वर्येहे शशाद्धः । सौम्येक्षितोऽन्यूनकलो विलग्ने दद्यान्मही रत्नगजाश्वपूर्णाम् ॥ इति ।

लग्नाधिप इति । लग्नाधिपे=लग्नेशे, नवमगे वा दशमित्यते, लग्ने च सुधाकरेण खन्द्रेण युते ( चन्द्रे लग्नगत इत्यर्थः ) जातः पृथिवीपतिः = राजा स्यादिति ॥ ३० ॥

जिसके जन्मसमय शीर्पोदयराशि ( मि॰ सिं॰ क॰ तु॰ वृ॰ कु॰ ) में सभी प्रह हों और चन्द्रमा ग्रुभ प्रहसे दृष्ट वा ग्रुत होकर कर्कसें हो तो वह राजा होता है। लग्नेश नवस वा दशम हो और लग्नेमें चन्द्रमा हो तो राजा होता है॥ ३०॥

> चापाई गतवान् सहस्रकिरणस्तत्रैय ताराधिपो लग्ने भानुसुतेऽतिवीर्यसहिते स्वोच्चे च भूनन्दनः। यद्येयं भवति चितेरिधपितः सन्त्यव्य शौर्यं भयाद् दूरादेव नमन्ति तस्य रिपवो दृग्धाः प्रतापाग्निना ॥ ३१।

वापार्द्धमिति। सहस्रक्तरणः=स्र्यः, वापा-द्रॅ=धनुषः प्राग्दलं गतन्नान् भवेत् , तन्नैव = वापार्द्ध एव (रविणा सह्) ताराधिपः=चन्द्रो भवेत्, अतिनीर्यसहिते = स्वस्थानं गतवित्, भानुस्रते=शनौ लग्ने=मकरराशिलग्ने प्राप्ते, भूनन्दनः=मङ्गलः,स्वोच्चे=मकरराशौ (शनि-ना सह लग्नगत इत्यर्थः ) यद्येवं स्यात् तदा



जातः क्षितेः=भुवः, अधिपतिः=स्वामी (राजा) भवति । तस्य रिपवः = शत्रवः, स्वीर्थं शौर्यं=वर्तं, सन्त्यज्य, भयात्=साध्वसात् , दूरादेव नमन्ति=प्रणमन्ति तमिति । यतस्ते रिपवस्तस्योक्तयोगसमुद्भूतस्य प्रतापाविनना = पराक्रमरूपानलेन दग्धा निस्तेजस्का भव-न्ति । उक्तयोगे जातस्य बलीयांसोऽपि शत्रवो वश्यमेवोपगच्छ्रन्तीति भावः । तथा च माण्डव्यः—

> स्रादित्यस्य निशाकरस्य भवतो वागीशराशौ यदा सार्द्धं भास्करिणा स्ववीर्यसहितः प्राप्तो सृगे मङ्गलः । प्राप्नोति प्रभवं तदा स सुकृती च्मापालचूडामणिः त्रस्यन्ति प्रतिपन्थिनो रणमुखे यस्मात् कृतान्तादिव ॥

एवं वराहोऽपि-

'कुजे तुक्रेऽकेन्द्रोर्धनुषि यमलग्ने च कुपतिः' इति ॥ ३१ ॥

धनुराशिके वार्थे (१५°) पर सूर्य हो, वहां ही चन्द्रमा भी हो और मकर छप्नमें अति बळवान शनि हो तथा मंगळ उच्च (मकर ) का चिद्र हो तो उसके प्रतापागिके मयसे बळकर शत्रु पराक्रम त्यागकर भयसे दूरसे ही नमस्कार करते हैं। (सु- शा- कार) ॥३१॥

उपचयगृहसंस्थो जन्मपो यस्य चन्द्रात् शुभगृहनवमांशे केन्द्रयाताश्च सौन्याः । सकलबलवियुक्ता ये च पापाभिधानाः स भवति नरनाथः शक्कतुल्यो बलेन ॥ ३२ ॥

उपचयेति । यस्य नरस्य जनमपः = जनमलानेशः, चन्द्रात्, उपचयगृहसंस्यः=त्रिषडे-कादशदशमानामन्यतमगृहं गतो भवेत्, सौम्याः=शुभप्रहाः (बुधगुक्शुक्शुक्शुक्लवन्द्राः) केन्द्रयाताः=प्रथम-चतुर्थ=सप्तम-दशमभावोपगताः, शुभग्रहनवमारो = शुभग्रहराशिनवारां चोपगता भवेयुः । ये च पाषाभिधानाः=पापप्रहाः (रिवभौमशनिकृष्णवन्द्राः) ते, सकत्व-यलियुक्ताः = सकलाः स्थानादिवलाः वियुक्ताः, (श्रतिनिर्वलाः) भवेयुः स जातो नरः, यलेनात्मपराक्रमेण, शकतुल्यः = इन्द्रसमः, नरनायः = नृपो भवति ॥ ३२ ॥

जिसके जन्मकालमें चन्द्रमासे उपचय (३।६।१०।११) स्थानमें लग्नेश हो ग्रुममह ग्रुभराशिके नवांशका होकर केन्द्रमें स्थित हों और पापमह हर एक प्रकारसे वल रहित हों तो वह मनुष्य बलसे इन्द्रके समान राजा होता है। (सु. शा. कार)॥ ३२॥

उच्चाभिलाषी सविता त्रिकोणे स्वर्जे शशी जन्मिन यस्य जन्तोः। स शास्ति पृथ्वीं बहुरत्नपूर्णा बहुस्पतिः कर्कटकोपगश्चेत् ॥ ३३ ॥

उच्चाभिलाषीति । यस्य जन्तोः=मनुष्यस्य, जन्मिन=जन्मकाले, उच्चाभिलाषी = स्वकीयोच्चराशिं गन्तुकामः ( मेषं गन्तुभिच्छुः, मीनान्ते विद्यमान इत्यर्थः ) सविता = सुर्थः, त्रिकोर्णे=लग्नात् पश्चमे नवमे वा भावे विद्यमानः स्यात् ( कर्के वा दृक्षिके लग्ने

'उच्चाभिलाबी सिनता त्रिकोणें' सम्भाव्यते ) तदानीं शशी=चन्द्रः, स्वक्षें=ककें स्थितो भवेत् , चेदादि बृहस्पतिः, कर्कटकोपगः=कर्कराशौ (स्वोच्चे चन्द्रयुक्तक्ष ) स्थितो भवे-त्तदा स जातः बहुरस्नपूर्णौ=विविधरस्नपूरितां पृथ्वीं शास्ति = राजा भवतीत्यर्थः ॥ ३३ ॥

जिस मनुष्यके जन्म[समय उच्चराणि (मेप) में जानेवाला सूर्य त्रिकोणमें हो, चन्द्रमा फर्कका हो भीर गुरु भी कर्कका हो तो वह बहुत रत्नेंसि परिपूर्ण मूमिका राजा होता है॥३३॥

| X G | हु. ४ चं. | 1      |
|-----|-----------|--------|
| 9   | 1         | 9      |
| 1   | 90        | 925.30 |

| 90                | ۷ | 9/4   |
|-------------------|---|-------|
| 11                | п | * X   |
| स.३० <sup>°</sup> | 2 | ४ चं. |

स्वस्य त्रिकोर्णे रविद्यन्चगोऽपि वा स्वस्तांशकस्था रविशुक्रसोमजाः । रुतीयपष्टाष्टमगा निशाकरात् कुर्वन्ति गोपालमिव चितीश्वरम् ॥ ३४ ॥

स्वस्येति । रविः=सूर्यः, स्वस्य=त्रात्मनः, त्रिकोणे = मूलत्रिकोणे ( सिंहे ) श्रवि वा उच्चगः = मेपगतो भवेत् । रविशुक्रसोमजाः=सूर्यशुक्रसुधाः, स्वस्वाशक्तस्याः=निक्रनिजनवांशगताः, सूर्यः सिंहनवांशो, श्रुको वृषस्य तुलाया वा नवांशे, खुषो मिथुनस्य कन्याया वा नवांशे स्यादिति । तथाभूतास्ते त्रयः, निशाकरात्=चन्द्रात्, तृतीयपष्टाष्टमगाः, सूर्य-धन्द्रातृतीये, शुक्रधन्द्रात्षष्टे, सुधधन्द्राद्ष्ये भवेत्तदा जातं गोपालं (गोपालकुक्तोत्पनमि ) क्षितीश्वरमिव = नृपतुत्वं कुर्वन्ति । किन्युना राजकुक्तोत्पनमिति ॥ ३४ ॥

जिसके जन्मसमय सूर्व अपने झूळ-त्रिकोणमें वा उच्च राशिमें हो, रवि हाक और हुख अपने २ नवांशका होकर चन्द्रमासे तृतीय पष्ट और अष्टममें हों तो वे गोपाळको भी राजाके समान बनाते हैं ॥ ३४ ॥

रिषशिश्विधगुक्रैर्व्योम्नि मित्रांशकस्थैर्न च रिपुभवनस्थैर्नाव्यदृश्यैर्न नीचैः। स भवति नरपुत्रो भूपतिर्थत् प्रयाणे गजमद्जलसेकैः सिच्यते यस्य रेगुः।।३४॥

रिवशशीति । रिवशशिवुधशुकैः=सूर्य-चन्द-वुध-शुकैः, व्योध्नि=दशमे भावे,

मित्रांशक्त्यैः=प्रत्येकं स्विमित्रप्रहनवांशगतैः, न च रिपुमवनस्यैः=ते चत्वारो प्रहाः शत्रु
प्रहस्यानगता न भनेयुः । चतुर्णा रिपवः शुक्रशनिचन्द्रस्यांस्तेषां ग्रहाणि २,७,१०,१०,

४,५ एतेषु ते चत्वारो प्रहा न भनेयुः । नाप्यदृश्यैः = ते रिवशशिवुधशुक्ता श्रदृश्या श्रद्रतः

प्रता न भनेयुः । श्रत्र सूर्येण सह प्रहा श्रस्तं यान्ति, परं कालांशालपान्तरेणान्तरिताः ।

श्रत एव शशिवुधशुक्ताणां सूर्येण सह कालांशाधिकं श्रन्तरं भनेदिति । रिवश्य राज्ञावस्तं
गच्छतीति दिने जन्म भनेत् । न नीचैः । ते रिवशशिवुधशुक्ता नीचं गताः ५,८,९२,६

राशिगता न भनेयुः । श्रत्रेद्मवधेयम् । दशमे भावे २।४।५।६।७।६।१०।१९।२ राशि
नवके न कश्चिद्राशिभंनेदुत मेलो मिश्चनं धन्राशिवां दशमे भनेदिति । तत्र रिवशशिवुध
शुक्ताः स्विमित्रनवांशगता भनेयुस्तदा स नरपुत्रः = मनुष्यजातः, भूपतिः = राजा भवति ।

यस्य राद्यः, प्रयाखै=श्रमणयात्रायां, गजमद्वन्नसेकैः=गजानां दिन्तनां यानि मद्वन्नानि

तेषां सेकैः सीकरैः, रेगाः=पांग्रः ( धृतिः ) सिच्यते=म्राईत्वं नीयते । श्रस्मिन्योगे जातो नरः गजाश्वसङ्कलधलतीति भावः ॥ ३५ ॥

जिसके जन्म-समय रवि, चन्द्र, बुध और शुक्र मित्रांशकमें होकर दशम स्थानमें हों, बात्रकी राशिमें न हों, अस्तक्षत न हों, न नीच राशिमें हों तो वह मतुष्य राजा होता है, उसकी यात्रामें घूछियोंको मतवाले गजराज अपने मदसे सींचते हैं ॥ ३५ ॥

न्नमासुतः स्वोच्चसुपाश्रितो बली रवीन्द्रवाचस्पतिभिर्निरीन्नितः। भवेत्ररेन्द्रो यदि कुत्सितस्तदा समस्तपृथ्वीपरिरचणच्याः ॥ ३६ ॥

क्षमाहुत इति । बली = दिगादिवीर्यसहितः, क्षमासुतः = भौगः, स्वीच्चं = मकरराशि. उपाश्रितः = प्राप्तो भवेत् । तथा भूतः, रवीन्द्रवाचस्पतिभिः=सूर्येन्द्रगुरुभिः, निरीक्षितः= दृष्टो यदि भवेत्तदा क्रुत्सितः = नीचकुलजातोऽपि, समस्तप्रथ्वीपरिरक्षणक्षमः=निखिलाया भवः शासने दक्षो नरेन्द्रः = राजा भवेदिति ॥ ३६ ॥

जिस मनुष्यके जन्म-समय मङ्गळ उच्च राशिका हो, बळी हो, उसको सुर्य, चन्द्र और बुहस्पित देखते हों तो वह यदि कुछ-हीन भी हो तो भी समस्त भूमण्डलका पालन करने में समर्थ राजा होवे ॥ ३६ ॥

बुधोद्ये सप्तमगे बृहस्पतौ चन्द्रे कुलीरे सुखराशिगेऽमले। वियद्गते भागवनन्दने बहे प्रशास्ति पृथ्वीमगदो निराक्कलः ॥ ३७॥

वधोदय इति । बुधोदये=बुधे उदयो लग्नमिति बुधोदयस्तिस्मन् (लग्नगते बुध इत्यर्थः ) बृहस्पतौ सप्तमराशिगे = लग्नात्सप्तमे भावे गते, श्रमले चन्द्रे-शुक्लचन्द्रे, क्लीरे मुखराशिगे = फर्कराशिगतचतुर्यभावगते, भार्गवनन्दमे=शुक्रे, वियद्गते=दशमे भावे गत-वति । एतद्कं भवति । 'कुलीरे सुखराशिगे' इत्यनेन वात्रयेन कर्कराशिखतुर्यो भावस्तन्न चन्द्रस्तदा लग्नं मेषराशिस्तत्र बुधः, सप्तमस्तुलाराशिः तत्र गुरुः, दशमी मकरस्तत्र शुक्री भवेत्तदा जातो नरोऽगदः=रोगरहितः, निराकुतः= सुखेन, पृथ्वीं प्रशास्ति । निरामयो निर्मः यञ्च राज्यं करोतीति भावः ॥ ३७ ॥

बुध लप्तमें, गुरु सप्तममें, पूर्ण चन्द्रमा कर्क और सुखमें, शुक्र द्शम गृहमें हों सी वहा मनुष्य निराङ्कल पृथिबीका राज्य करता है ॥ ३०॥

प्रधानबलसंयुक्तः सम्पूर्णः शशलाब्छनः । एकोऽपि कुरुते जातं नराधिपमरिन्दमम् ॥ ३८॥

प्रधानेति । सम्पूर्णः=सकलकलान्वितः, राशलाञ्छनः=चन्द्रः, प्रधानवलेन=उचवलेन स्थानवलेन वा संयुक्तः एकोऽपि तथाभूतश्चन्द्रो जातं नरम् , श्ररिन्दमं=विद्विषोनम्लकं, नरा-धिपं=तृपालं कुरते । अत्रेदमवधेयम् । इकाकी ऋषि चन्द्रः शुभभावस्य उच्चे स्व**ये वा** 

वृ. शु.

विद्यमानी राज्यं ददातीति ॥३८॥

जिसके जन्म-समय एकभी पूर्ण चन्द्रमा प्रधान बळसे युक्त हो तो बाळकको शत्रुओंका दमन करनेवाला राजा बनाता है ॥ ३८ ॥

देवसन्त्री कुंद्रम्बस्थो भागवेण समन्वतः। करोति वसुधानाथं निर्जितारातिमण्डलम् ॥ ३६॥

देवमन्त्रीति । स्पष्टार्थः ॥ ३९ ॥ जिस मनुष्यके जन्म-समय बृहस्पति शुक्तते युक्त होकर दूसरे स्थानमें स्थित हो,

ल.

चह उस बाहकको शञ्च-मण्डलको जीतनेवाला भूपति बनाता है ॥ ३९ ॥

लग्नेशे केन्द्रराशिस्थे
कर्मेशे वृद्धिराशिगे।
भाग्येशे लाभगे जातश्चिरञ्जीवी महीपतिः।। ४०॥
लग्नेशे इति। सरलार्थः॥ ४०॥
जिस मनुष्यके जन्म-समय क्रमेश केन्द्रमें हो, कर्मेश ४ थे में हो, भाग्येश क्रांभमें
हो वह दीर्घनीवी राजा होवे॥ ४०॥

रविलुप्तकरः सौम्यः स्वस्थो मूलिजिकोणगः । सर्विवद्याधिको राजा नेतरेषां खचारिणाम् ॥ ४१ ॥ रित्तुप्तकर इति । सरलार्थः ॥ ४१ ॥ जिसके जन्मकालमें ब्रुच सूर्थके साथ अस्त होकर भी यदि स्वस्थ (अपनेगृह ३ का) हो वा अपने मृलिजेकोण (६) में हो तो वह





बातक हर पुक विद्याको जाननेवाछा राजा होवे। यहां दूसरे प्रहोंकी आवश्यकता नहीं है ॥४१॥

अर्कज्ञो सुखराशिस्यो

सन्देन्दू दशमस्थितो ।

कुजोदये च सझातो

यदि राजा न संशयः ॥ ४२ ॥

श्रक्तंज्ञाविति । स्पष्टार्थः ॥ ४२ ॥

जिसके जन्म-समय सूर्यं और बुध सुखर्मे

हों, ज्ञानिऔर चन्द्रमा दश्वेमें स्थित हों और

यदि मङ्गळ छग्नमें हो वह राजा हो इसमें

सन्देह नहीं है ॥ ४२ ॥



दिवाकरोदये सिंहे शुक्रांशकविवर्जिते। कन्यागते बुधे जातो नीचोऽपि पृथिवीपतिः॥ ४३॥

दिवाकरोदये इति । सिहे-सिहराशौ, दिवाकरोदये स्थंगतलग्ने, अर्थात् सिहराशिगते जन्मलग्ने स्यों भवेत् । तिस्मन् शुकां-शक्तिवर्जिते, सिंहराशौ दितीयसप्तमौ (इषतु-लयोः) शुक्रस्य नवांशौ, ताभ्यां रिहते सिंहल्लम इत्यर्थः । बुधे, कन्यागते = कन्याराशौ (द्वितीयभाव इत्यर्थः) गतवति, जातः नीचोऽपि = नीचकुले समुद्भूतोऽपि, पृथिबीपतिः = राजा



भवति । किम्पुनः उच्चकुले जात इति ॥ ४३ ॥

Notes—सूर्यः सिंहोदये भाद्रमास एव भवितुमईतीति ज्ञेयम् ।

जिसके जन्म-समय शुक्रके नवांशसे रहित सिंहका सूर्यं छप्नमें हो, कन्यामें बुध हो तो वह नीच कुछमें उत्पन्न हो तो भी राजा होता है। भाद्रमासमें इसकी सम्भावना है। (सु. शा. कार)॥ ४३॥

> मानपुत्रोदयस्थौ वा मन्दावनिसुतौ यदि । पूर्णेन्दौ गुरुराशिस्थे जातो राजा भविष्यति ॥ ४४ ॥

मानेति । यदि, मन्दावनिष्ठतौ=शनिमङ्गलौ, मानपुत्रोदयस्थौ=माने (दशमे) पुत्रे (पश्चमे) उदये (लग्ने) वा गतौ भवेताम् । पूर्णेन्दौ=पूर्णकलान्विते चन्द्रे, गुक्राशिस्थे= धनुषि मीने वा विलस्ति जातो नरो राजा भविष्यति ॥ ४४॥

यदि शनि और मङ्गल १० वें, ५ वें, या लग्नमें होंं।और पूर्ण चन्द्रमा गुरुके (९।११) राश्चिमें हो ऐसे समयमें जो बालक उत्पन्न हो वह राजा हो। (सु. शा. कार)॥ ४४॥ बली विलग्नाधिपतिश्च केन्द्रे

भूपालयोगं कुरुते नराणाम् । तन्मित्रदृष्टे यदि नीचवंशे

जातोऽपि राजा नृपवन्दितो वा ।। बलीति । सरलार्थः ॥ ४५ ॥

छग्नेश बळी होकर केन्द्रमें हो तो मनु-ष्योंका राजयोग करता है। वह मित्रसे दृष्ट हो तो बीच वंशमें जन्म हो तो भी राजा हो, वा राजासे पुजानेवाळा हो॥ ४५॥



जन्माधिपः स्वोच्चगृहे मृगाङ्कं पश्यत्यवश्यं यदि भूमिपालः। गजादिसेनातुरगादिसङ्घैर्जितारिकोटिर्जगति प्रजातः॥ ४६॥

जन्माधिप इति । जन्माधिपः = लग्नेशः, स्वोच्चयहे विद्यमानः, मृगाईः=चन्द्रं पश्यति, ( यत्र तत्रस्थमिति ) अन्यत्स्पष्टमेवेत्यलम् । उदाहरणं ४५ श्लोके चर्कं विलोक्यम् ॥४६॥ यदि उच्चगत छग्नेश चन्द्रमाको देखता हो तो अवश्य ही वह जातक हाथी, घोषे, क्षेत्राव्यंक्षे परिपूर्णं होकर करोबों शत्रुऑको जीतनेवाला प्रसिद्ध राजा होवे ॥ ४६ ॥

> लग्नं विहाय केन्द्रस्थे चन्द्रे पूर्णकलान्विते । गुरुभार्गवसन्दष्टे जातो राजा भवेन्नरः ॥ ४७ ॥

लप्रमिति । स्पष्टमेव ॥ ४७ ॥ छन्नके अतिरिक्त केन्द्र ( ४।७।१० ) में चन्द्रमा पूर्ण बळी हो उसको बृहस्पति और शुक्र देखते हों ऐसे समयमें जायमान बाळक राजा हो ॥ ४७ ॥

> लग्नेशे केन्द्रभावस्थे नीचमृढारिमं विना । नान्यप्रहयुते राजा सार्वभौमो भविष्यति ॥ ४८ ॥

लग्नेश इति । लग्नेशे=जन्मलपतौ, नीचमूढारिभं विना = स्वनीचराशि, स्येंण संयोगं, शत्रुराशि च स्यक्ता केन्द्रभविस्थे अर्थात् केन्द्रराशिः लग्नेशस्य नीचं, सूर्यसिहतः, लग्नेशस्य शत्रुग्रहं च न भवेदिति । तथा नान्यप्रह्युते=केनाव्यन्येन प्रहेण न युक्ते, जाती सार्वभौमः = चक्रवर्ती राजा Emperor, भविष्यति ॥ ४८ ॥

जिस मनुष्य के जन्म समयमें छप्नेश नीच, अस्त, और शश्च राशिके अतिरिक्त हेन्द्रमें हो अन्यग्रहसे युत न हो तो वह सार्वभीम राजा होता है ॥ ४८ ॥

गुरुचन्द्रदिवानाथाः स्तिविकसधर्मगीः। जातो यदि महीपालः कुवेरसमवित्तवान् ॥ ४६॥ गुर्विति । सरलार्थः ॥ ४९ ॥ जिस मनुष्यके जन्म-समयमें गुरु, चन्द्र धीर सूर्य पञ्चम, नृतीय और धर्म आवर्म



चापोदयस्थे विलिन प्रभाकरे महीसते कें भंगते सशीतगौ। जपान्त्या ने वा भूगुजे व्या यश्यिते स्रोन्द्रत्त्यो नृपतिः प्रजायते ॥४०॥ चापेति । सरलार्थः ॥ ५० ॥ धन लप्तमें बलवान सूर्य हो, चन्द्रमाके साथ मङ्गल दशवें हो, व्यारहवें वा बारहवें

८ शुं ९ स्. शु. ७ ६ मं. चं. इन्द्रतुल्यः

ग्रक हो ऐसे योगमें जायमान बालक इन्द्रके लमान राजा होता है। पूल महीनेमें इस बोगकी सम्भावना है। ( खु. शा. कारः ) ॥ ५० ॥

विक्रमार्थं रिगाः पापा जन्मपः शुभवीत्तितः। राजा भवति तेजस्वी समस्तजनवन्दितः ॥ ४१ ॥ विक्रमेति । सरलार्थः । जन्मपः= लग्नेश इति ॥ ५१ ॥

जिस मनुष्यके जन्मके समय पापग्रह वृतीय, एकादश और पष्टस्य हों, लानेश

| ३ थै. | 9            | 17/11 |
|-------|--------------|-------|
| . 8.  | तेजस्वी राजा | 90    |
| 4     | ॰ शु. बु.    | ८ व.  |

ग्रुभ प्रहसे दृष्ट हो तो वह सब जनोंसे पूजनीय तेजस्वी राजा हो ॥ ५१ ॥

मृगोदयस्थे वर्लिन चमासुते शनौ तपःस्थानगतेऽथवाऽन्त्यं गे । दिवाकरे सप्तमगे सशीतगौ महीपतिश्रव्यक्तमानसो भवेत्।।४२।।

मृगोदयस्य इति । स्पष्टार्थः ॥५२॥ जिस मनुष्यके जन्म-समय वलवान सक्त सकर राशिमें हो, शनि नववें वा

| 92 | १० मं.    | ९श.  |
|----|-----------|------|
| 9- | चखलो राजा | v    |
| 3/ | र. चं. ४  | ६ श. |

१२ में हो, सूर्य चन्द्रमाके साथ ७ वें हो तो वह चक्कल चित्तवाला राजा होता है ॥ ५२ ॥

लाभे सुखे वा दशमे
समन्दश्चन्द्रमा यदि ।
जातो नृपकुले राजा
तत्समो वा धनी मवेत् ॥४३॥
लाभ इति । स्पष्टम् ॥ ५३॥
यदि शनिके सहित चन्द्रमा लाभमें,
वा सुखमें, अथवा दशवेंमें हो तो राजकुलमें उत्पन्न होने वाला राजा हो, अन्य
राजाके सहश धनी हो ॥ ५३॥



जातश्चोपचयस्थिते तनुपतौ चन्द्रे तपःस्थानगे केन्द्रस्थाः शुभवर्गगा यदि शुभा वीर्यान्विता भूपतिः । जीवेन्दू वृषभिथतौ बल्युतः कोणस्थितो लग्नपः शन्यारेज्ञणवर्जितो यदि तदा जातोऽवनीशो भवेत् ॥ ४४॥

जातश्चेति।तनुपतौ=जन्मलग्नेशे, उपचयस्थिते=३।६।१९।१० भावानाम-न्यतमगते, चन्द्रे तपःस्थानगे=नवमभाव-गते, वीर्यान्निताः = स्थानादिवलयुताः शुभाः=शुभग्रहाः, शुभवर्गगाः=शुभग्रह-वर्गगता यदि केन्द्रस्याः=(१।४।७।१० भावगताः) भवेयुस्तदा च जातो नरो

| N N         | २ हु. चं   | 1/12 |
|-------------|------------|------|
| <b>4 र.</b> | राजा<br>॥- | 11   |
| ६ शु. ९°    | मं. ८      | ٥    |

भूपतिः=राजा भवति । जोवेन्द्विति । जोवेन्द्र्=गुरुचन्द्रौ वृषभस्यितौ भवेतां, बलयुतो लप्तपः = लग्नेशः कोण-(९।५ भावे ) स्थितो भवेत, तथाभृतः शन्यारेक्षणवर्जितः = शनिभौमयोर्देष्ट्या रहितो यदि भवेत्तदा जातो नरः, श्रवनीशः = भूपतिः भवेत् । तथा चात्रोत्तरार्द्धसमानार्थकः सारावस्याम्—

सुरपतिगुक्तः सेन्दुर्लग्ने दृषे समबस्थितो यदि बलयुतो लग्नेशक्ष त्रिकोणग्रहं गतः । रविशानिकुजैर्वायोपेतेन युक्तनिरोक्षितो भवति सन्तृपः कीर्त्यायुक्तो हतास्त्रिककण्टकः ॥इति।।५४॥

जिस मनुष्यके जन्म-समय छग्नेश उपचय स्थानमें हो, चन्द्रमा नववें हो और ग्रम वर्ग में प्राप्त केन्द्रमें बळवान् छुभग्रह हों तो वह राजा होता है। जिसके जन्म-समय वह-स्पति और चन्द्रमा त्रुपमें स्थित हों और बळयुक्त छग्नेश कोणमें होकर यदि शनि और मङ्गळसे दृष्ट नहीं तो वह राजा हो॥ ५४॥

दिवाकरे मीनगृहोपयाते कुलीरलग्ने शशिनि चितीशः । अरातिनीचम्रहृदृष्टियुका भूपालयोगं न दिशन्ति सर्वे ॥ ४४ ॥

दिवाकर इति । कुलीरलग्नेः = कर्कराशिलमें, शशिनि=चन्द्रे निद्यमाने, दिवाकरे=स्यें, मीनगृहीपयाते = मीनराशी (.नवमे भाव इति कर्कलग्नत्वात् ) जातः क्षितीशः = राजा भवति । चेत्रशुक्ले सम्भाव्यतेऽयं योगः । अरातीति । सर्वे = पूर्वोक्ता योगः अरातिनीच-अहदृष्टियुक्ताः=अरातयः शंत्रुप्रहाः, नीचप्रहा नीचराशिगतास्तेषां दृष्ट्या युक्ताश्चेद्भवेयुस्तदा ते भूपालयोगं=राजयोगं ( राज्ये ) न दिशन्ति न प्रयंच्छन्ति । अर्थात्तदानीमुक्तानां राजन्योगानां भन्नो भवति ॥ ५५॥

सूर्य मीन राशिका हो, कर्क छग्नमं चन्द्रमा हो ऐसे योगमं जायमान नर राजा होता है। उपर्युक्त जितने राजयोग कारक ग्रह हैं वे अपने शत्रु और नीचगत ग्रहसे देखे जावें तो राजयोग नहीं करते। (सु० शा० कार)॥ ५५॥

जनयति नृपमेकोऽप्युचगो मित्रदृष्टः प्रचुरगुणसमेतं मित्रयोगाच सिद्धम् । विवसुविसुखमूढव्याधितो बन्धुतप्तो वधदुरितसमेतः शत्रुनिम्नक्तेगेषु ॥ ४६॥।

जनयतीति । एकः श्रिप उच्चगः = स्वकीयोचराशिस्यो ब्रह्मे मित्रदृष्टः = मित्रप्रहृणा-वलीकितथ यदि भवेत्तदा एकोऽप्यसौ ब्रह्मे जातं प्रचुरगुणसमेतं नृपं = भूवितं जनयित करोति । मित्रयोगाच = उच्चस्थ एकोऽपि ब्रह्मे मित्रप्रहृण युक्तो भवेत्तदा सिद्धं = सिद्धियुक्तं नृपं जनयित । विवयु-इति । उक्तयोगकारकेषु ब्रह्मेषु, शत्रुनिम्नर्क्षगेषु = शत्रुराशिगतेषु, नीवराशिगतेषु च जातो विवयुः = धनदीनः 'वयु तोये धने मणी' इति मेदिनी । वियुक्तः= सुक्तदीनः ( दुःखी ), मूद्दी मूर्कः, व्याधितः = क्रग्णः, वन्धुतप्तः = कुटुम्बैः पीडितः, वध-सुरितसमेतः = वधपाय्युक्तश्च भवति ॥ ५६ ॥

प्क भी बह मित्रसे दृष्ट उच राशिमें स्थित हो और अपने मित्र बहसे युच्ह हो तो प्रचुर गुण संपन्न राजाको उत्पन्न करता है। जान्न स्थान, नीच स्थानमें प्राप्त बहु धन-सुच्ह रहित, व्याधिमान्, वंधुओंसे संतस, वधादि पापयुत हुखरिज्ञोंको उत्पन्न करते हैं॥ ५६॥

धनुर्मीनतुलामेषसृगकुम्भोद्ये शनी । चार्वक्गो नृपतिविद्वान् पुरमामामणीर्भवेत् ॥ ४७ ॥ धनुरिति । स्पष्टार्थः । अत्र क्रम्भे वैमस्यं. तथाहि—

कुम्भद्वादशभागो लग्नगतो न प्रशस्यते यवनैः । यथेवं सर्वेषां लग्नगतानामनिष्ठफलता स्यात् ॥ घटयोगाद्राशीनां न मतं तत्सर्वशास्त्रकाराणाम् । तस्मात् कुम्भविलग्नं जन्मन्यशुभं न तद्भागः ॥ इति ॥ ५७ ॥

धनु, सीन, तुला, सेष, सकर या कुम्म लग्नमें शनि हो तो जातक सुन्दर शरीरवाला राजा, विद्वान् और पुर ग्राममें मुखिया होता है ॥ ५७ ॥

इदानीमनेन रलोकेन प्रहशुभाशुभफलदानविवरणमाह— स्वोचत्रिकोणस्वसुहृच्छत्रुनीचगृहार्कगैः । शुभं सम्पूर्णपादोनदलपादाल्पनिष्फलम् ॥ ४८ ॥

स्वोचिति । स्वोचगतो ग्रहः शुभं फलं सम्पूर्णं ददाति । स्वमुलित्रकोणगतः पादोनं = है फलं, स्वग्रहस्थो दलं = ई फलं, मित्रराशिगतः पादमितं है फलं, शत्रुग्रहगतः पादालपं है > फलं, नीचगतः वा ग्रक्तमः (स्यंण सहास्तन्नतः) निष्कत्तमर्थात्व कि बिदिषि शुभफलं ददाति । अत्र शुभमिति ग्रहणादशुभफले व्युत्कमो शेयः । उच्चगतोऽशुभं फलं न किमिप, त्रिकोणस्थः पादाल्पं, एवं क्रमेण नीचास्तगतः पूर्णमशुभं फलं ददातिति वाच्यम् ॥ ४८ ॥

सूर्यादि ग्रह उच राशिमें हों तो पूर्ण शुभफल देते हैं। मूलविकोणमें तीन चरण, स्वरा-शिमें आधा, मिश्रगृह में है, शञ्चगृहमें पादाल्प, नीचमें और अस्तङ्गत ग्रह निष्फल होते हैं॥

श्रथ पञ्च महापुरुषयोगाः।

मूलित्रकोणिनजतुङ्गगृहोपयाता भौमज्ञजीवसितभानुसुता बिलिष्टाः । केन्द्रस्थिता यदि तदा रुचभद्रहंसमालव्यचारुशशयोगकरा भवन्ति ॥ ४६ ॥

मूलेति । यलिष्टाः = बलयुक्ताः, भौम-श्व-जीव-सित-भानुसुताः, स्वमूलित्रकोणं, निज-तुक्षं ( उच्चं ) स्वग्रहं वोषयाताः सन्तो यदि केन्द्रस्थिता भवेयुस्तदा क्रमेण रुच-भद्र-हंस- मालम्य—वारुशशेतियोगकरा भवन्ति । अर्थाद् बलवान् भौमो मूलत्रिकोणोच्चयहं गतः केन्द्रवर्त्ती स्यातदा रुवको योगः स्यात् । तथाभृतेन बुधेन भद्रयोगः । एवं गुरुणा हंध-योगः । शुक्रेण मालव्ययोगः । शनिना चारुशशयोगो वाच्य इति । तथा च जातकाभर्यो— "स्वगेहतन्नाश्रयकेन्द्रसंस्यैरुच्चोपगैर्वाऽवनिसञ्जास्योः ।

क्रमेण योगा रुचकाख्य-भद्र-हंसाख्य-मालभ्य=शशाभिघानाः ॥ इति ॥५९॥ यदि बळवान् मंगळ मूळत्रिकोण, स्वगृह, उचगृहमें प्राप्त होकर केन्द्रमें स्थित हो तो "रुचक" योग होता है। बुघ हो तो "मद्र" योग होता है। बृहस्पति हो तो "हंस" योग होता है। बुक हो तो "मालब्य" योग होता है और शनि हो तो "शश" योग होताहै ॥५९॥

अथ रुचक-योगफलम्।

जातः श्रीरुचके बलान्वितवपुः श्रीकीतिशीलान्वितः शास्त्री मन्त्रजपाभिचारकुशलो राजाऽथवा तत्समः। लावरयारुणकान्तिकोमलतनुस्त्यागी जितारिर्धनी सप्तत्यं व्दमितायुषा सह सुस्त्री सेनातुरङ्गाधिपः॥ ६०॥

श्लोकेनानेन ६चकयोगे जातानां फल-मुच्यते—जात इति । सरलार्थः ॥ ६० ॥

व्यक योगमें उत्पन्न होने वाला मनुष्य यलयुक्त प्रारेग्वाला, कीर्ति भीर शीलसे युक्त, मास्त्री, मंत्रके जप भीर अभिचारमें कुशल, राजा, वा उसके सदश धनी, सीन्द्रयंयुक्त लाल कान्ति, कोमल शरीर, त्यागी, शत्रु-जिल्, धनी भीर ७० वर्षकी लायु तक सुस्ती, सेना भीर घोड़ोंसे युक्त होता है ॥ ६० ॥



धर्मेशलाभेशधनेश्वराणामेकोऽपि शीतचूतिकेन्द्रवर्ती । स्वयं च लाभाधिपतिगुरुश्चेदखण्डसाम्राज्यपतित्वमेति ॥ ६१ ॥

धर्मेशेति । धर्मेश-लामेश-धनेश्वराणां=
नवभेशैकादशेशद्वितीयेशप्रहाणां मध्ये एकः
श्राप्त कथित , शीतयुतेथन्द्रात केन्द्रवर्त्ता
(चन्द्रतः १।४।७।१० भवने) भवेत , ग्रुकः=
मृहस्पतिथेयदि लामाधिपतिः=एकादशभावेशो भयेत्तदा जातः स्वयं स्वपराक्रमेणाखण्डसाम्राज्यपतित्वमेति=चक्रवर्त्तिलं प्राप्नोति॥

| 1 15  | ल. चं. ११                 | 10/ |
|-------|---------------------------|-----|
| २ बृ. | श्रखण्ड-<br>साम्राज्यपतिः | ٤   |
| * X   | ¥                         | -   |

नश्मेन्ना, लाभेन्ना, धनेन्ना, उनमें एक भी चन्द्रमासे केन्द्रमें हो और लाभाधिपति खास बुहस्पति हो तो जातकको अखंड राज्यका पति बनावे ॥ ६१ ॥

श्रथ भद्रयोगफलम्।

शार्दूलप्रतिमाननो गजगतिः पीनोरुवत्तस्थलो लम्बापीनसुवृत्तबाहुयुगलस्तत्तुल्यमानोच्छ्रयः। मानी बन्धुजनोपकारनिपुणः श्रीभद्रयोगोद्भवो राजाऽशीतिमितायुरेति विपुलप्रज्ञायशोवित्तवान्।। ६२।। इदानीं भद्रयोगे जातस्य फलमाह— शार्बुलेति । स्पष्टम् ॥ ६२ ॥

सद्ध योगमं जायमान सनुष्य शेरके समान सुन, मतवाले द्वायीके सदश गति, मोटे नंघा, छाती, लम्बा-मोटा और गोला द्वानों वाहु उसीके समान जंवा, मानी, वन्यु-जनोंके उपकारमें निपुण, विशेष द्वादिवाला, तथा यश-धन-वाला और ८० वर्षकी आयु प्राप्त करनेवाला राजा होता है ॥ ६२॥

| N 8  | ३ ल-           |  |
|------|----------------|--|
| € ₫. | ॥.<br>भद्रयोगः |  |
| /    |                |  |

### अथ इंसयोगफलम्।

रक्तास्योन्नतनासिकः सुचरणो हंसस्यरः रलेष्मको गौराङ्गः सुकुमारदारसहितः कन्द्रपतुल्यः सुखी। शास्त्रज्ञानपरायणोऽतिनिपुणः श्रीहंसयोगे गुणी

जातोऽशीतिकमायुरेति सयुगं ५४ साधुक्रियाचारवान् ॥ ६३ ॥

इदानीं हंसयोगफलमाह-रक्तास्येति

सरलार्थः ॥ ६३ ॥

हंस योगमें उत्पन्न होनेवाला सनुष्य लाल मुल, ऊंची नासिका, सुन्दर चरण, हंस स्वर, कफ प्रकृति, गौरांग, सुकुमार खीयुत, कामदेवके तुस्य सुन्दर, सुबी, बास्त्रानमें परायण, अत्यन्त निपुण, गुणी, अच्छी क्रियाका शाचारवाला और ८४ वर्षकी आयुवाला होता है ॥ ६६ ॥



अथ मालव्ययोगफलम्।

खीचेष्टो त्तिताङ्गसन्धिनयनः सौन्दर्यशाली गुणी तेजस्वी सुतदारवाहनधनी शास्त्रार्थवित्परिडतः। उत्साहप्रभुशक्तिमन्त्रचतुरस्त्यागी परस्त्रीरतः सप्तत्यव्दसुपैति सप्तसहितं (७७) मालव्ययोगोद्भवः॥ ६४॥

इदानीं मालव्ययोगफलमाह-स्रीति।

स्पष्टम् ॥ ६४ ॥

साल्क्य योगमें जायमान प्राणी ची-की तरह स्वभाववाला, सुन्दर शारीरकी सन्धि और नेत्रवाला, सुन्दर, गुणी, तेजस्वी, पुत्र—ची-वाहन-वाला, धनी, शास्त्रार्थेज्ञ पंडित, उत्साही, प्रभुशक्ति-वान्, मन्त्रज्ञ, चतुर, त्यागी, परस्रीरत और ७७ वर्षकी आयुवाला होता है ॥६४॥



अथ शशयोगफलम्।

भूपो वा सचिवो वनाचलरतः सेनापतिः कर्षी-र्धातीर्वादविनोदवञ्चनपरो दाता सरोपेचणः ॥ तेजस्वी निजमान्यक्तिनरतः शरोऽधिताङ्गः ससी जातः सप्त तिरायरेति शशके जारकियाशीलवान् ॥ ६४ ॥

इदानीं शरायोषफलमाइ-भूपो वेति। स्पष्टार्यकम् ॥ ६५ ॥

शशक योगर्मे उत्पन्न होनेवाला प्रकर राजा वा राजमंत्री हो, वन और पर्वत में रत, सेनानायक, ऋरब्रदि, घातुके बादमें विनोदी, ठगहारीमें निरत, दानी, रोषा-न्वित दक्षि-वाला, तेवस्वी, वपनी मात-मक्तिमें निरत, पराक्रमी, श्यामाङ्ग, सुखी, बारकिया (बिनारी) में तत्पर होता है जीर ७० वर्ष जाय पाता है ॥ ६५ ॥



गर्गहोरायाम्।

रलोकेनानेनोक्तानां वद्ययमाणानाच योगानां फलशासिकालमाह-यस्य योगस्य यः कर्ता बलवान् जितहस्यतः। अधियोगादियोगेषु स्वदशायां फलप्रदः ॥ ६६ ॥

यस्येति । बलवान् = स्वस्थानादिबलवुक्तों, वा जितहरयुतः=जितेब प्रहेण दृष्टो युतवा-र्थात् क्षीणवत्तो भवेत् । श्रत्र जितलक्षणम्— "दक्षिणदिक्स्यः पुरुषो वेपयुरप्राप्य समिवृतोऽगुः ।

श्राधिक्दो विकतो निष्प्रमो विवर्णघ यः स जितः" इति ॥ एताइसो यो प्रहो यस्य योगस्य कत्तां = कारको भवति, तया चावियोगादियोगेष

वच्यमाणवन्द्र लग्नाधियोगेषु ( अस्यैवाध्यायस्य ११३-११५ रत्नोका द्रष्टन्याः ) यो प्रहः कर्ता भवति च स्वदशायां फलप्रदो भवति । बलवतो प्रहस्य दशायां तद्धिष्ठितयोगस्य । प्राप्तिरेवं जितहर्युतस्य नीचारियहरगतस्य च दशायां तद्धिष्ठितमावस्य ( यद्भावस्यासौ कार-कस्तस्येति ) हानिय अवतीति वाच्यम् ॥ ६६ ॥

किसी भी योगका जो प्रह कारक होवे वह यदि वळी और वळी प्रहसे दृष्ट या युत हो तो वह ग्रह अपनी द्वामें उस उस विशिष्ट योगका फल देता है। पूर्व वह कारक ग्रह यदि निर्वंछ हो, नीचर्ने या सत्रगृह में आह और निर्वंछ प्रहसे दृष्ट हो तो वह अपनी दृशामें अपने भाव और योगको नष्ट करता है। (स॰ शा॰ कार) ॥ ६६ ॥

अर्थ आस्करादियोगाः।

भानोर्र्थगते बुधे शशिसुताल्लं भिस्थितश्चन्द्रमा-अन्द्रात्कोणगतः पुरन्दरगृक्यीगस्तदा भास्करः ॥ शूरो सास्करयोगजः प्रमुखमः शास्त्रार्थविद्रपवान् गान्धर्वेश्रुतिवित्तवान् गणितविद्धीरः समर्थो भवेत्॥ ६७॥

इदावीं सास्करादीन् कांश्रियोगान् विव-धरादौ सफ्लं भास्करयोगमाह—भानोरिति। श्लोकः सरलार्थं एवेति । स्पष्टार्थं नकं ब्रष्टव्यम् ॥ ६७ ॥

Notes-अत्रेदं फलितं-सूर्याद् द्वितीये बुधो द्वादशे चन्द्रखतुर्थेऽष्टमे वा गुरुर्भवेत्तदा शास्करयोगः स्यादिति ।

यदि सुर्यसे दूसरेमें बुध हो, बुधसे ग्यार-

| चं.        |            | 7. |
|------------|------------|----|
| €.         | भास्करयोगः |    |
| <b>3</b> . | 폊.         |    |

हवेंमें चन्द्रमा हो, चन्द्रमासे कोणमें बृहस्पति हो तो भास्कर योग होता है। भास्कर योग में उत्पन्न होनेवाला मनुष्य पराक्रमी, प्रभुके सहक्ष, शास्त्रार्थवित्, रूप-वान्, गान्धर्व विद्याका ज्ञाता, धनी, गणितज्ञ, धीर और समर्थ होता है॥ ६७॥

### अथ इन्द्रयोगः।

चन्द्राद्विक्रैमगः कुजोऽविनसुताद्देते शिनः सूर्यजा-द्देते देत्यगुरुः सितान्मदन्गो जीवो यदीन्द्राह्मयः । ख्यातस्तत्रभवः सशीलगुणवान् भूपोऽथवा तत्समो वाग्मी वित्तविचित्रभूषणयशोरूपप्रतापान्वितः ॥ ६८ ॥

इदानीं सफलिमन्द्रयोगमाह—चन्द्रादिति । स्पष्टार्थः श्लोकः ॥ ६ ॥

Notes—म्बनेदं फलितम्—चन्द्रात् तृतीये मन्नलशुक्ती, नवमे शनिगुरू च भवेतां तदा इन्द्रयोगो भवतीति ।

यदि चन्द्रमासे तीसरेमें मंगल हो, और मंगलसे सातवेंमें शनि हो, शनिसे सातवें ग्रुक हो और ग्रुकसे सातवें गुरु हो तो "इन्द्र" सन्ज्रक योग होता है।

इन्द्र योगमें उत्पन्न होनेवाला मनुष्य विख्यात, शीलवान्, गुणवान्, राजा वा राजा के तुल्य धनी, वाचाल, अनेक प्रकारके धन-सूषण-यश-रूप-प्रतापसे युत्त होता है ॥ ६८ ॥



#### श्रथ मरुद्योगः।

शुक्रात् कोर्णगेतो गुरुः सुरगुरोः पुत्रे शशी शीतगोः केन्द्रस्थानसमात्रितो दिनकरो योगो मरुत्संद्यकः । वाग्मी वायुभवो विशालहृद्यः श्यूलोदरः शास्त्रवित् सम्पन्नः क्रयविकयेषु कुशलो राजाऽथवा तत्समः ॥ ६६ ॥ इदानी सफ्लं मरुत्- योगमाह-शुक्रादिति । स्पष्टार्थ एव ॥ ६६ ॥

Notes—ग्रत्रेदं फिलतम्-शुकात्-नवमे वा प्रथमे चन्द्रः, १।३।४।६।७:९।१०। १२ भावान्यतमे सूर्यः, पद्ममे वा नवमे गुरु-भवितदा मरुनामको योगो भवतीति।

यदि शुक्रसे कोणमें गुरु हो, गुरुसे पांचवें चन्द्रमा हो, चन्द्रमासे केन्द्रमें सूर्य हो तो "मरुत" योग होता है।

इस मस्त ( वायु ) योगमें उत्पन्न होने बाला मनुष्य वाचाल, विशाल हृदयवाला,

स्थूल उदरवाला, शासका ज्ञाता, धन सम्पन्न, क्रय-विक्रयमें निपुण, राजा वा राजाके सरश धनी होता है ॥ ६९ ॥

स. शु. चं. सं. महबोगः १० हु. चृ. चं. चृ.

श्रथ बुधयोगः । लग्नेड्यो गुरुकेन्द्रगो हिमकरश्चन्द्रादहिर्वित्तगः सौर्यस्थानगतौ च भानुरुधिरौ योगो बुधः कीर्ततः। राजश्रीबुधयोगजोऽतुलबलप्रख्यातनामा विदुः शास्त्रज्ञानकरिक्रयासु चतुरो घीमानशत्रुभवेत् ॥ ७० ॥

इदानीं सफलं बुधयोगमाह-लग्नेच्य इति । स्पष्टम् ॥ ७० ॥

Notes-गुरुलंग्ने, चन्द्रः लग्नात् १। ४।७।१ • एतदन्यतमे, राहुः लमात् २।५। ८।११ एतदन्यतमे, सूर्यभौमौ लगात ३।६। ९।१२ एतदन्यतमे भावे सति वधनामको योगो भवतीति।

यदि छप्नमें गुरु, गुरुसे केन्द्रमें चन्द्रमा हो, चन्द्रमासे दूसरे राहु हो, पराक्रमके ३ रे स्थानमें सूर्व और मंगल हों तो बुधयोग होता है।

|   | मृ. त्त∙ | 1/12   |
|---|----------|--------|
|   | बुधयोगः  | 11     |
| / | चं.      | मं. स. |

इस बुध योगमें उत्पन्न होनेवाला मनुष्य राजश्रीसे युक्त, विशेष बली, बढ़ा नामी, शास-ज्ञाता, व्यापारमें चतुर, बुद्धिमान और शबुरहित होता है ॥ ७० ॥

श्रथ सुनका-उनका-धुरन्धुरा-केमद्रमयोगाः। लग्नस्थिते हिमकरे यदि वा मदस्थे केमद्रुमो भवति जीवदृशा विहीने। अत्यल्पविन्दुसहिता यदि खेचरेन्द्राः केमद्रयोगफलदा विवलाश्च सर्वे ॥ ७१ ॥

द्वितीये द्वादशे पार्श्वे द्वये खेचरसंयुते । शीतांशोः सनफायोगस्त्वनफानाम कीर्तितः ॥ ७२ ॥ योगो धुरन्धुराख्यः स्याद्विना सर्वत्र भास्करम्। एतद्योगत्रयाभावे केमद्रमफलं वदेत् ॥ ७३ ॥

इदानीं केमहुमयोगमाह—जप्रस्थित इति । लप्रस्थिते, यदि वा मदस्ये = सप्तमस्ये हिमकरे = चन्द्रे, जीवदशा = गुरुदृष्ट्या विहीने सति केमहुमी योगी भवति । अय च यदि सर्वे प्रहाः, श्रात्यलपविन्दुसहिताः = श्रष्टकवर्गेऽल्पशुभिचहकास्तथा विवलाः = बलहीनाथ भवेयुस्तेऽपि केमहुमयोगफलदा भवन्ति । केमहुमयोगफलं बच्चते =२ तमे रलोके ॥ ७९॥ अय सुनफाऽनफाधुरन्धुराकेमहुमयोगानाह—द्वितीयेतिश्लोकसुरमेन । शीतांशोः =

चन्द्रात् , द्वितीये स्थाने, खेचरसंयुते = सूर्येतरप्रहयुक्तं (विना सर्वत्र भास्करमित्युक्तेः) सुनफा नाम योगो भवति । चन्द्राद् द्वादशे स्थाने सूर्येतरमह्युते श्रनफा नाम योगः सुधी-भिः कीर्तितः । चन्द्राद् द्वये पार्श्वे = द्वितीये द्वादशे च भावे स्येतरखेचरसंयुते धुरन्धुराख्यः ( दुरधुरेति अन्यान्तरे ) योगो भवति । एतत्यूर्वोक्तयोगत्रयाभावे = बन्द्राद् द्वितीये द्वादशे च स्थाने शुरुये सित केमहुमयोगस्य फलं वदेदर्यात्तदानीं केमहुमो योगो भवति । तथा च लघुजातके वराहः-

रविवज्यं द्वादशगैरनफा चन्द्राद् द्वितीयगैः सुनफा ।

उभयस्थितेर्दुर्धरा केमद्रुमसञ्ज्ञकोऽतोऽन्यः । इति ॥ इदमप्यविषयम् । चन्द्राद् द्वितीये वा द्वादशे सूर्यो भवतु न वा भवतु किन्तु न स योगकारको भवति । भौमादयः पश्च ( मं. बु. वृ. शु. श. ) प्रहाः एकैकाः सम्मिलिता वा चन्द्राद् द्वितीये सुनफायोगकराः, द्वादशे श्रनफायोगकरा भवन्ति । एवं पश्चिमिप्रहैः ३१ सेदाः अनफाः सुनफाथ भवन्ति । एवमेर चन्द्राद् द्वितीयद्वादशगतैः पश्वभिष्रदेः एकाकिमः सम्मिलितैथाशीत्यधिकशत (१८०) मेदा दुरधुराः ज्ञेयाः । तेषां विवरणं वृह्वातके उत्प-लकृत्टीकायां द्रष्टव्यम् । भृवस्त्वभयाद्त्र न लिखितमिति । बृह्जातके तद्वचनम्

त्रिशत्सरूपाः ( ३१ ) सुनफानफाख्याः षष्टित्रयं ( १५० ) दौरुवरे प्रमेदाः । इच्छाविकल्पैः क्रमशोऽभिनीय नीते निवृत्तिः पुनरन्यनीतिः ॥ इति ॥ ७३ ॥ Notes—अत्रोक्तसुनफादिसेनसेदानां विवरणं अप्रे ( ८३ रखोके, साबाचकेषु )



यदि उसमें या सप्तममें चन्द्रमा हो उसे वृहस्पति न देखता हो तो 'केमदुम' बोग होता है । ब्रह यदि ।अष्टक वर्गमें अस्प बिंदुके हों और विवल हों तो केमदुम बोगके फल देनेवाले होते हैं ॥ ७३ ॥

सूर्यके व्यविश्वि प्रह चन्त्रमाके दूसरे और वारहवें स्थानोंमें हो तो "सुनका" "बनका" 'श्वरचरा' थोग होते हैं। वे तीनों योग न हों तो केमहुम थोग होता है, अर्थाद चन्द्रमासे दूसरे सूर्यके वितिश्व प्रह हों तो सुनका, वारहवें हों तो वानका, होनों बगह ( २१२१) प्रह हों तो शुरन्धरा थोग होते हैं। यदि चन्द्रमासे दूसरे, वारहवें कोई ग्रह न हो तो केमहुम ( वृदिद फलव ) थोग होता है ॥ ७२-७३॥

इदानीमन्येऽपि केमद्रुमफलदा दरिदयोगा उच्यन्ते— चन्द्रे सभानी यदि नीचष्टष्टे पापांशके याति दरिद्वयोगम् । चीयोन्द्रलग्नान्निधने निशायां पापेचिते पापयुते तथा स्थात् ॥ ७४॥

चन्द्रेति । सभानी = स्र्यंसहिते, चन्द्रे नीचगतप्रहेण दृष्टे, पापांशके = पापप्रहनवांशे विद्यमाने सित दरिद्रयोगं (केमद्रुमतुल्यं) याति = प्राप्नोति खातक इति । क्षीग्रीन्द्रित । विशायां = रात्रिसमये जन्मिन क्षीग्रीन्द्रुलमात्-क्षिक्णु-(कृष्णपक्षीय) चन्द्रगतलमात्, निघने = अष्टमे भाने, पापिक्षते = पापप्रहेण दृष्टे, पापप्रहेण युते च तथा स्याद्र्णांद् दरि॰ द्रयोगः स्यादिति ॥ ७४ ॥

चन्द्रमा सूर्वंके साथ नीच गत ग्रहसे इष्ट पापांशक में हो तो दृरिद्र योग होता है। रातके जन्ममें लग्नगत चीण चन्द्रमासे ८ वें पापग्रहकी दृष्टि हो, या पापग्रह बैठा हो तो दृरिद्रयोग होता है॥ ७४॥ विभुन्तुदादिमहपीडितेन्दौ पापेचिते चाशु दरिद्रमेति । लग्नाचतुष्केन्द्रगृहे सपापे निशाकराद्वाऽऽशु दरिद्रमेति ॥ ७४ ॥

विधुन्तुदादीति । विधुन्तुदादिभिर्महैः = राह्वादिपापप्रहैः पीढिते, इन्दौ=चन्द्रे पापेक्षिते च जात त्राग्रु = शीप्रमेव दरिद्रयोगमेति । लग्नादिति । लमात् चतुन्केन्द्र-( ११४/७१० ) यहे, वा निशाकरात् = चन्द्रात् चतुन्केन्द्रयहे = चतुर्षं केन्द्रेषु सपापे = पापप्रह्युक्ते जातो नर त्राग्रु दरिद्रमेति ॥ ७५ ॥

राहु आदि उपप्रहसे निपीड़ित चन्द्रमा पापप्रहसे देखा जाता हो तो जस्द दरिद्र बनता है। छमसे वा चन्द्रसे चारों केन्द्रोंमें पापप्रह हों तो भी जस्द दरिद्र बनावें॥ ७५॥

चन्द्रे पराजितशुभग्रहदृष्टियुक्ते राह्वादिपीडिततनौ तु दरिद्र एव । नीचारिवीच्चणयुते रिपुराशिवर्गे चन्द्रे तुलाधरगते तु तथा वदन्ति ॥७६॥

चन्द्र इति । चन्द्रे राह्वायशुभप्रहेण पीकिततनौ = दूषितिवस्वे, पराजितस्य ( युद्धे जितस्य ) शुभप्रहस्य = बुधगुरुशुकाणामन्यतमस्य दृष्ट्या युक्ते च सित जातो दिदि एव भवित । अय च तुलाधरगते = तुलराशिगते चन्द्रे, रिपुराशिवर्गे = शत्रुराशिवर्गे गतवित, नीचगेन, शत्रुगृहगतेन वा प्रहेण वीकिते युते च तथा वदन्तीति । दरिद्रयोगः स्यादित्यर्थः॥

चन्द्रमा युद्धमें प्राजित शुभग्रह से देखा जाता हो, राहु श्रादिसे पीदित हो तो जातक-दरिद्र होवे । यदि चन्द्रमा नीचगत या शत्रुग्रहसे दृष्ट युत हो, या शत्रु की राशि या वर्ग में हों, तुलामें हो तो दरिद्र होवे ॥ ७६ ॥

> केन्द्रे वा यदि कोणगे हिमकरे नीचारिवर्गस्थिते, चन्द्रादन्त्यसपत्तरन्ध्रगृहगे जीवे दरिद्रो मवेत् ॥ पापांशे रिपुवीक्तिते चरगृहे चन्द्रे चरांशेऽथवा । जातो याति दरिद्रयोगमतुलं देवेज्यहम्बर्जिते ॥ ७७ ॥

केन्द्र इति । नीचराशेर्वा शत्रुराशेर्वर्गगते हिमकरे = चन्द्रे यदि केन्द्रे वा कोणगे = लग्नात् १।४।७।१०।५।९ एतदन्यतमभावमुपगते । तस्माचन्द्रात् अन्त्यसपत्नरन्ध्रगृहे = ६।८।१२ एषामन्यतमे भावे गतवित जीवे = गुरौ दिद्रो योगो भवेत् । पापांश इति । चन्द्रे चरगृहे = मेष-कर्क-तुला-मकराणामन्यतमराशौ पापांशे = पापप्रहनवांशे विद्यमाने रिपुणा वीक्षिते, श्रयवा चरांशे विद्यमाने शत्रुणा वीक्षिते, तस्मन् देवेज्यस्य = गुरोः दृष्ट्या विजिते जातोऽतुन्तं दरिद्रयोगं याति = प्राप्नोति ॥ ७७ ॥

नीच या शञ्जके वर्गका चन्द्रमा, छग्नसे केन्द्र वा कोणमें हो और चन्द्रमासे हाद्श, पह वा अष्टम गृहमें गुरु हो तो दरिद्र होवे। पापप्रहके नवांशमें शञ्जरण, चर राशिस्य वा चरां-क्षमें चन्द्रमा हो उसे गुरु न देखता हो ऐसे योगमें उत्पन्न हो तो बहुत दरिद्र होता है॥७०॥।

> अन्योन्यदृष्टी शनिदानवेज्यो नीचारिपापप्रहवर्गयातौ । एकर्ज्ञगौ वा यदि राजवंशे जातोऽपि केमद्रुमयोगमेति ॥ ७८ ॥

अन्योन्येति । शनिदानवेज्यौ=शनिशुक्रौ, नीचराशेर्वा शत्रुराशेर्वा पापप्रइस्य वर्षे याती, अन्योन्यस्थौ (शनिना शुक्रः, शुक्रेण शनिख स्थो भवेत् ) वा तौ द्वावेवेकर्ययतौ= एकराशियतौ भवेतां तदा राजवंशे वातोऽपि=राजपुत्रोऽपि केमहुमयोगं=दरिद्रयोगभेति॥७८॥ नीचमें, या शत्रुगृहमें, या पापप्रहुके वर्गमें प्राप्त सनि और गुक्र इन दोनोंमें परस्पर इष्टि हो या दोनों एक राशिमें हों तो राजकुळमें उत्पन्न होनेपर भी दरिवताकोप्राप्त होने॥७८॥

> चन्द्रे पापयुते तु पापसवने पापांशके वा निशि व्योमेशेन निरीत्तिते गतवले केमहुयोगो भवेत् ॥ भाग्यस्थानपवीत्तिते खलयुते नीचांशकेऽब्जे तथा चन्द्रे नीचयुते निशि चयतनौ जातस्य केमहुमः॥ ७६॥

चन्द्र इति । गतबले = निर्वले, चन्द्रे पापप्रहेण युक्ते, तु (तु पक्षान्तरे ) पापप्रहस्य भवने वा पापप्रहस्य नवांशे स्थिते, निश्चि न्रात्रों, न्योभेशेन दशमेशेन=निरिक्षिते सित केम-ह्योगो भवेत् । श्रय खलेन = पापप्रहेण युते, श्रव्जे = चन्द्रे, नीचराशिनवमांशके गतबित भाग्यस्थानपेन = नवमेशेन वीक्षिते = हष्टे सित तथाऽर्थात्केमहुमो भवेत् । श्रय च क्षयतनी क्षयिष्णौ ( कृष्णपक्षीये ) चन्द्रे निशि = रात्रौ जन्मिन नीचयुते = स्थनोचराशि गते जातस्य केमहुमो योगो भवेदिति ॥ ७९ ॥

यदि चन्द्रमा पापग्रहसे युक्त हो, पापग्रहकी राशिमें हो, वा पाप-नवांशमें हो, राश्निके जन्ममें दशसेशसे देखा जाता हो, निर्वल हो तो केमद्रम योग होता है।

चन्द्रमा सङ प्रहसे युत नीचांशकमें हो, भाग्येश उसे देखता हो, वा रात्रिमें चीण चन्द्रमा नीचगत हो, उस समय उत्पन्न होनेवाडोंका केमदुम योग होता है ॥ ७९ ॥

## श्रथ केमदुमयोगापवादः।

निशाकरे केन्द्रगते श्रृगी वा जीवेक्तिते नैव द्रिद्रयोगः । शुभान्यिते वाऽशुभमध्यगेन्दी जीवेक्ति नैव द्रिद्रयोगः ॥ ८० ॥ चन्द्रेऽतिमित्रनिजतुङ्गगृहांशकस्थे जीवेक्ति यदि द्रिद्रतया विहीनः । पूर्णे तनी शुभयुते दिवि तुङ्गयाते जीवेक्ति हिमकरे न भवेद्रिः ॥ ८१ ॥

इदानीमुक्तानां केमहुमयोगानां कदा भन्नो भवतीत्याह—निशाकरे, चन्द्र इति रलोक-ह्रयेन । निशाकरे = चन्द्रे, वा स्वा = शुक्ते, केन्द्र-(१।४।७।९० भाव-) गते तिस्मन् जीवने=गुरुणा, ईक्षिते = दृष्टे सति दरिद्रयोगो नैव भवति । अथ च शुभान्विते = शुभम्रहेण सहिते, शुभमध्यगेन्दौ = शुभम्रहृद्वयस्यैकर्क्षगस्य मध्ये विद्यमाने चन्द्रे, जीवेक्षिते = गुरुणा दृष्टे दरिद्रयोगो नैव भवति । ईदगलक्षयो पूर्वोक्तलक्षणव्याप्ताविष केमहुमयोगो न भवति॥४०॥

श्रतिमित्र-निजतुत्तरहे वा तजवांशे गतवित चन्द्रे जीवेक्षिते यदि पूर्वोक्तलक्षणं स्यादिष तथापि दिरद्वतया = केमहमफलेन विदीनो भवित जातकः । पूर्णविस्वे चन्द्रमिस शुभग्रहेण संयुक्ते दिवि = दशमे भावे निजीष-( यूष ) गते जीवेक्षिते च दिखो केमहुमफलवान् न भवेज्यातक इति ॥ ८१ ॥

केमतुम योगके छन्नण होनेपर भी यदि चन्द्रमा वा ग्रुक्त केन्द्रमें हो बृहस्पतिसे देखा जाता हो तो दरिद्र (केमतुम ) योग नहीं होता है। चन्द्रमा श्रम प्रहसे शुक्त हो वा श्रमप्रहोंके मध्यमें हो उसको बृहस्पति देखता हो तो दरिद्र योग नहीं होता है॥ ४०॥

चन्द्रमा अतिमित्रके गृहमें, अपनी उचराशिमें, अपने गृह या नवांश में हो उसे गृह-स्पति देखता हो तो दरिवतासे हीन होता है अर्थात् केमद्रुमका सङ्ग होता है। पूर्व चन्द्रमा छप्तमें हो श्रम प्रवसे युत हो, या १० वें मावमें उचका हो उसे गुढ़ देखता हो तो वृतिह नहीं होता है। (सु. कार कार )॥ ८१॥

> इदानीमनेन रतोकेन पूर्वेकिषु केमहुमयोगेषु बातस्य फलमाह— योगे केमहुमे प्राप्ते यरिमन् करिंमञ्च जातके। राजयोगा विनश्यन्ति हरिं हष्ट्रा यथा द्विपाः॥ ८२॥

योग इति । जातके पूर्वोक्ते यस्मिन् कस्मिन् केमहुमे योगे प्राप्ते सित राजयोगा विनश्यन्ति । यस्य कस्यापि जन्मकाले राजयोगारचेत्तया तस्मिन् कथित् केमहुमोऽिष भवेत्तदा ते राजयोगाः केमहुमदोषाजस्यन्त्येव । तदानी दरिद्र एव भवेच राजेति भावः । अत्रोपमा—'हरि हम्द्वा यथा दिपाः' द्विपाः = हस्तिनः, हरिं = सिहै हम्द्वा यथा पलाक्नते, तथैव केमहुमं हम्द्वा राजयोगा निष्कत्ता भवन्तीति ॥ ४२ ॥

किसीके जन्म समयमें यदि केमदुम योग होवे तो उसके राजयोग भी अगर हों तो विफल हो जाते हैं। तालर्य यह है कि केमदुम योग राजयोगको भी नाझ कर देता है। जैसे सिंह हाथियोंको नाश करता है। (सु॰ शा॰ कार )॥ ८२॥

## होरायाम्।

वराहेण बृहज्ञातके यदुक्तं सुनकादि योगचतुष्ट्यं तदन्यमतपुरस्सरिमदानीमाह— हित्वाऽकं सुनकाऽनफादुरुधुरा स्वान्त्योभयस्थैर्प्रहेः शीतांशोः कथितोऽन्यथा तु बिलिभः केमद्रुमोऽन्येस्त्वसौ । केन्द्रे शीतकरेऽथवा मह्युते केमद्रुमो नेष्यते केचित् केन्द्रनशंशकेषु च वदन्त्युक्तिप्रसिद्धा न ते ॥ ५३॥

हित्वेति । शीतांशोः=चन्द्रात्, अर्क-स्यं, हित्वा, स्वान्त्योभयस्थितः=द्वितीये, द्वादशे, उभये (द्वितीये द्वादशे च ) स्थितैः, प्रहेः कुकादिभिः क्रमेण सुनफा, अनफा, दुरुषुरा इति त्रयो योगा जायन्ते । अन्यया तु चन्द्रादुभयत्र द्वितीये द्वादशे च शून्ये सित बहु-भिर्न्यराचार्यः केमद्वमो योगः कथितः । एतदुकं भवति । चन्द्राद् द्वितीये द्वादशे च स्थाने प्रहशून्ये सित केमद्वमो भवति । केमद्वमस्य भक्तमाह—केन्द्रे इति । केन्द्रे = लमात् केन्द्रे (१।४।७।१०) शितकरे = चन्द्रे, अथवा प्रहेशींमादिभिश्चते केमद्वमो योगो नेम्यते= व भवतीति । परमतमाह—केचिदिति । केचिच्छुतकीर्तिप्रमुखाः केन्द्रेषु, नवांशकेषु चैते योगा भवन्तीति वदन्ति । अर्थात् चन्द्राखतुर्ये भौमादिप्रहे सुनफा, दशमे अनका । चतुर्ये दशके च दुरुषुरा । उभयत्र शून्ये केमद्वमः । तथा श्रुतकीर्तिः—

चन्द्राश्चतुर्थैः सुनफा, दशमस्यितैः कीर्तितोऽनफा विह्नगैः । उभयस्थितैः दुरुधुरा, केमहुमसंह्रितोऽन्यया योगः ॥

एवं नवांशकेषु । अर्थाचन्द्रो यत्र तत्र यद्राशिनवांशे भवेत् तस्माद्राशेद्वितीये राशी भौमादिमहे छुनफा, द्वादशेऽनफा, उभयत्र दुरुधुरा, तयोः शून्यत्वे केमहुम इति । तथा हि जीवरामां—

यदाशिषंशे शीवांशुर्नवांशे जन्मनि स्थितः । तद्वितीयस्थितयाँगः सुनफास्यः अकीर्तितः । द्वादशैरनफा सेयो मदैद्विद्वादशस्यितः । प्रोको दुरुपुरा योगोऽन्यया केमहुमः स्पृतः ॥ परधैतन्मतं नाचार्याभ्रमसम् । अतः एनाह्— उक्तिप्रसिद्धाः न ते । येषामिद्धाममतं किन्द्रनगांशकेष्टिति' ते त्र्याचार्याः, उक्तिप्रसिद्धाः=उक्तावादेशे प्रसिद्धा मान्या न सन्तीति॥८३॥

सूर्यको छोड़कर भीमादिकमें से कोई प्रह चन्द्रमासे दूसरे हो तो सुनफा योग होता है। सूर्यके अतिरिक्त चन्द्रमासे १२ वें कोई प्रह हो तो सनफा योग होता है। चन्द्रमासे कूसरे और वारहवें सूर्यको छोड़कर कोई प्रह हों तो बुक्डरा योग होता है। यदि चन्द्रमासे २ रे और १२ वें कोई भी ग्रह न हो तो केमद्रुम योग होता है।

यदि केन्द्रमें चन्द्रमा हो वा धन्य कोई मह हो तो केमबुम योगका भंग हो जाता है। किसी का मत है कि चन्द्रमासे केन्द्र और नवांक्षमें भी वे योग होते हैं। परन्तु यह मत प्रसिद्ध नहीं है। संस्कृत टीका देखिये॥ ८६॥

अहां प्रसङ्गवश बृह्जातकोक्त-

"त्रिञ्चत् सरूपाः सुनफानफाक्याः वष्टित्रयं दीव्यरे प्रभेदाः । इच्छाविकरुपैः क्रमशोऽभिनीय नीते निवृत्तिः पुनरन्यनीतिः ।"

इस वचनका स्पष्टीकरण दिखलाता हूं—सुनफा, और अनफा योगके ३१ मेद हैं। बुरुधुरा योगके १८० भेद हैं। इच्छानिकरपसे उन विकरपंके बनानेसे निवृत्ति होती है और रीति स्थानान्तर चालानकी होती है। यथा—सुनफा और अनफा योग मङ्गल-मुध-मुहस्पति-सुक-वानि इन पाँच ब्रह्मां से होते हैं। अतः इच्छा विकरप पांच पाँच विकरप ५, हितीय १०, तृतीय १०, चतुर्थं ५, प्रश्रम १, इस प्रकारसे योग ३१ हुए।

बुख्यरा योगके २० अद एक स्थानमें एक प्रह रहनेले-

| चन्द्रसे२रे<br>स्थानमें | चन्द्रसे १२<br>वें स्थानमें | येद संख्या | चन्द्रसे २रे<br>स्थानमें | चन्द्रसे १२<br>वें स्थानमें | येद संख्या |
|-------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| मं.                     | बु.                         | 9          | g.                       | शु.                         | 99         |
| बु.                     | मं.                         | 3          | श्रु-                    | बु.                         | 98         |
| मं.                     | वृ.                         | 3          | नु-                      | श.                          | 93         |
| 폊.                      | यं.                         | 8          | ₹.                       | बु.                         | 98         |
| मं.                     | शु.                         | d          | দূ.                      | <b>y</b> .                  | 94         |
| ग्रु.                   | मं.                         | Ę          | श्र-                     | 핒.                          | 98         |
| मं.                     | श.                          | 9 .        | बृ.                      | श.                          | 90         |
| श.                      | मं.                         | 5          | श.                       | g.                          | 9=         |
| 3.                      | Ţ.                          | 8          | ग्रु-                    | य.                          | 98         |
| ų.                      | 3.                          | 90         | ₹.                       | IJ.                         | 50         |

## एक बह दूसरेमें दो बह १२ वें, दो बह दूसरे और एक बह १२ वें के ६० मेद-

| चन्द्रसे२रे | चन्द्रसे १२   | मेद | चन्द्रसे२रे | चन्द्रसे१२    | मेद | चन्द्रसेररे | चन्द्रसे१२    | मेद |
|-------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|-------------|---------------|-----|
| स्थान में   | वें स्थान में |     |             | वें स्थान में |     | स्थान में   | वें स्थान में | सं- |
| मं.         | बु. वृ.       | 7   | बु.         | वृ. श.        | 29  | शु-         | मं. श.        | 89  |
| मं. वृ.     | बु-           | 2   | बु- श-      | ₹.            | २२  | शु. श.      | मं.           | ४२  |
| बृ.         | बु. शु.       | 3   | _ बु.       | शु. श.        | २३  | शु.         | बु. वृ.       | 8.≸ |
| मं. शु.     | _बु.          | 8   | बु- श-      | शु.           | २४  | वृ. शु.     | बु.           | 88  |
| मं.         | बु- श-        | ×   | ₹.          | मं. बु.       | २४  | शु.         | बु. श.        | 84  |
| र्म. श.     | ब-            | Ę   | बु. वृ.     | मे.           | ₹   | ग्रु. श.    | बु.           | Æ   |
| मं.         | वृ. ग्रु.     | v   | बृ.         | मं. शु.       | २७  | गु.         | वृ. श.        | 80  |
| मं. शु.     | 폊.            | 6   | बृ. शु.     | मं.           | २८  | शु. श.      | 평.            | 86  |
| यं.         | वृ. श.        | 9   | चृ.         | मं. श.        | 25  | श.          | मं. घु.       | 88  |
| मं. श.      | वृ.           | 90  | वृ. श.      | मं.           | ₹•  | बु. श.      | मं.           | ×٩  |
| मं.         | शु. श.        | 99  | ₹.          | बु. शु.       | ₹9  | श.          | मं. वृ.       | 29  |
| मं. श.      | शु.           | 92  | वृ. शु.     | बु-           | ३२  | वृ. श.      | मं.           | *   |
| ₹.          | मं. वृ.       | 93  | बृ.         | बु. श.        | 33  | श-          | मं. शु.       | X   |
| मं. बु.     | वृ.           | 38  | वृ. श.      | बु.           | 38  | शु. श.      | मं.           | X,s |
| <b>g</b> .  | मं. शु.       | 94  | ₹.          | शु. श.        | 34  | श-          | बु. वृ.       | XS  |
| बु- शु-     | भं.           | 9 8 | चृ. श.      | शु.           | 36  |             | बु.           | ×   |
| 3.          | मं. श.        | 90  | शु.         | मं. बु.       | ₹ 9 | श.          | बु. शु.       | X   |
| बुःश.       | मं.           | 96  | बु. शु.     | मं.           | 36  | शु. श.      | बु.           | ¥   |
| 3.          | व. शु.        | 195 | ग्र.        | मं. चृ.       | 35  | श.          | वृ. शु.       | X.  |
| g. y.       | चृ.           | 120 | वृ. शु.     | मं.           | 80  | शु. श.      | ą.            | ₹ • |

## एक प्रह दूसरे तीन प्रह १२ वें, तीन प्रह दूसरे एक प्रह बारहवेंके ४० मेद-

| चन्द्रमासे  | चन्द्रमासे  | मे.। | चन्द्रमासे  | चन्द्रमासे  | मे. | चन्द्रमासे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | चन्द्रमासे  | मे.        |
|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| २रे         | १२ वें      | सं.  | २ रे        | १२ व        | ਚਂ. | २रे स्था-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२वें स्था. | सं:        |
| मं.         | बु. इ. शु.  | 9    | बु.         | वृ. शु. श.  | 14  | ग्रु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मं. वृ. श.  | २९         |
| बु.बृ.शु.   | मे.         | २    | वृ.शु.श.    | बु-         | 9 € |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शु.         | 30         |
| मं.         | बु- वृ- श-  | ₹    | बृ.         | मं.बु.शु.   | 90  | . शु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बु. वृ. श.  | 39         |
| बु. बृ. श.  | यं.         | 8    | मं. बु. शु. | ą.          | 96  | Charles on the Control of the Contro | श.          | ३२         |
| यं.         | बु-शु-श-    | 4    | 평.          | मं. बु. श.  | 35  | श-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मं. बु. वृ. | <b>₹</b> ₹ |
| बु.शु.श.    | मं.         | E    | मं. बु. श.  | 폊.          | २०  | मं.बु.बृ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श.          | ₹¥         |
| यं.         | श. वृ. शु.  | v    | 평.          | मं.शु. श.   | 39  | श.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मं.बु.शु.   | 34         |
| नृ.शु.स.    | यं.         | 6    | मं. शु. श.  | नृ.         | २२  | मं.बु.शु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श.          | 3 6        |
| बु.         | यं. वृ. शु. | 3    | वृ.         | बु.शु.श.    | २३  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मं. वृ. शु. | 30         |
| मं. वृ. शु. | बु.         | 30   | बु-शु-श-    | 뤽.          | २४  | मं. चृ. शु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श.          | ₹6         |
| नु-         | मं. वृ. श.  | 99   | शु.         | मं. बु. वृ. | 2 4 | श-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बु. वृ. शु. | 35         |
| मं. वृ. श.  | बु.         | 93   | सं.बु.वृ.   | शु-         |     | बु. वृ. शु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹.          | 8.         |
| बु.         | मं.शु. श.   | 18   | शु-         | मं. बु श.   | 1   | the state of the s |             |            |
| बं.शु.श.    | 3.          | 198  | मे. हु. श.  | 1           | 126 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |

#### एक ग्रह १ रे, चार ग्रह १२ वें, चार ग्रह २ रे एक ग्रह १२ वेंके सेव १०—

|                   | चन्द्रसे १२<br>वें स्थानमें |   |                   | चन्द्रमासे<br>१२ वें | मे.<br>स. | चन्द्रमासे<br>२ रे स्था- | चन्द्रमासे<br>१२वॅ स्थाः | मे.<br>सं. |
|-------------------|-----------------------------|---|-------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------|
| . मं.             | बु. वृ.<br>शु. श.           | 9 | चृ.               | मं. बु.<br>शु. श.    | 4         | श.                       | मं. बु.<br>बृ. शु.       | 5          |
| बु. वृ.<br>शु. श. | मं.                         | 2 | सं. बु.<br>शु. श. | ₹.                   | 67        | मं. बु.<br>वृ. शु.       | श.                       | 90         |
| बु.               | सं. वृ.<br>शु. श.           | N | शु.               | मं. बु.<br>वृ. श.    | 9         |                          |                          |            |
| मं. चृ.<br>शु. श. | बु.                         | 8 | मं. बु.<br>वृ. श. | ग्रु-                | 6         |                          |                          |            |

## दो प्रह दूसरे, दो प्रह बारहवेंके भेद ३० हैं-

|            | and find it and authors and to be |     |            |              |     |            |             |     |
|------------|-----------------------------------|-----|------------|--------------|-----|------------|-------------|-----|
| चन्द्र से  | चन्द्र से                         | यो. | चन्द्र से  |              | यो. | चन्द्र से  | चन्द्र से   | यो. |
| २ रे स्था. | १२वेंस्था.                        | н.  | २ रे स्था. | १२ वें स्था. | स.  | २ रे स्था. | १२वें स्था. | स.  |
| मं. बु.    | बृ. शु.                           | 9   | मं. चृ.    | शु. श.       | 99  | यं. श.     | बु. शु.     | २१  |
| • वृ. शु.  | मं. बु.                           | २   | शु. श.     | मं. यृ.      | 93  | बु. शु.    | मं. श.      | 22  |
| मं. बु.    | इ. श.                             | 3   | मं. शु.    | बु. इ.       | 93  | यं. श.     | चू. शु.     | २३  |
| वृ. श.     | मं बु                             | 8   | बु. मृ.    | मं. शु.      | 98  | बृ. शु.    | मं. श.      | २४  |
| मं. बु.    | शु. श.                            | X   | मं. शु.    | बु. श.       | 94  | बु. वृ.    | शु. श.      | २५  |
| शु. श.     | मं. बु.                           | Ę   | बु. श.     | मं. शु.      | 96  | शु. श.     | बु. वृ.     | २६  |
| मं. चृ.    | शु. वु.                           | G   | मं. बु.    | यू. श.       | 90  | बु. शु.    | चृ. श.      | 5 0 |
| ग्रु- बु-  | मं. वृ.                           | 6   | त्रु. श.   | मं. बु.      | 96  | बु. श.     | बु. गु.     | 26  |
| मं. चृ.    | बु. श.                            | 9   | बु. इ.     | यं. श.       | 99  | बृ. शु.    | बु. श.      | २९  |
| बु. श.     | मं. भृ.                           | 90  | मं. श.     | बु. चृ.      | ₹0! | बु. श.     | ब. शु.      | 30  |

## दूसरे २ ग्रह, १२ वें तीन ग्रह, दूसरे तीन ग्रह १२ वें हो ग्रहके मेह २० हैं-

| चन्द्रसे २ रे | चन्द्रसे१२        | यो. | चन्द्रसे २ रे | चन्द्रसे १२ | यो. | चन्द्रसे २ रे | चन्द्रसे २ रे | यो. |
|---------------|-------------------|-----|---------------|-------------|-----|---------------|---------------|-----|
|               | वें स्थान में     |     |               |             |     |               |               |     |
|               | <b>र</b> . शु. श. |     |               |             |     |               |               |     |
|               | मं. बु.           |     |               |             |     |               |               |     |
|               | बु. शु. श.        |     |               |             |     |               |               |     |
|               | मं. वृ.           |     |               |             |     |               |               |     |
| मं. शु.       |                   |     |               |             |     |               |               |     |
| बु. वृ. श.    |                   |     |               |             |     |               | शु. श.        | २०  |
| मं. श.        | बु. वृ. शु.       | v   | मं. वृ. शु.   | बु. श.      | 98  |               |               |     |

इस प्रकार सब भेदों का योग २०+६०+४०+१०+६०+२०=१८०, वे बुरुबुराके १८० भेद हुये। (सु० शा० कार )॥ ८३॥

अथ सुनफादियोगफलम्।

स्वयमधिगतिवत्तः पार्थिवस्तत्समो वा भवति हि सुनफायां धीधनख्यातिमांश्च । प्रभुरगदशरीरः शीलवान् ख्यातकीतिर्विपयसुखसुवेषो निर्वृतश्चानफायाम् ॥८४॥ छत्पन्नभोगसुखभाग्धनवाहनाढ्यस्त्यागान्वितो दुरुषुराप्रभवः सुभृत्यः । क्ष्मदुमे मलिनदुःखितनीचनिःखाः प्रेष्याः खलाश्च नृपतेरपि वंशजाताः ॥८॥

इदानीं रलोकद्वयेन नराहोक्तेन सुनफादियोगचतुष्टयस्य फलमाह । रलोकौ सरलायौँ । तत्र सुनफानफादुरुपुराणां फलं शुभमेन । केमहुमस्य फलमशुममिति सारार्यः ॥ ८४-८५ ॥

सुनका बोगमें उत्पन्न मनुष्य अपने हायसे कमाये हुवे घनसे राजा होता है, वा राजा के सहश धनी, विक्यात, बशवाला होता है। अनका योगमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्यकी आज्ञाका सब पालन करते हैं, और रोग रहित, शीलवान्, विक्यात कीर्ति, सब्द, स्पर्स, रूप, रस, गन्ध हन विषयोंका भोगनेवाला, सुन्दर शरीरवाला और मानसिक दुःसीसे रहित होता है॥ ८४॥

दुरुपुरा योगर्मे उत्पन्न मनुष्य विविध मोग और सुसका मागी, धन-वाहनसे युव, त्यागी, और सुन्दर ऋत्यवाला होता है। केमजुम योगर्मे उत्पन्न मनुष्य राजाके कुरुमें पैदा हुला हो तो भी मलिन, दुःखित, नीच, निर्धन, नीकर और सल होता है॥ ८५॥

अथ कुजादिकतसुनफायोगफलानि ।
जातश्च भूपितश्चरहो हिंस्रो हिम्मः सुवीरघीः ।
धनिवक्रमवान् कोपी चन्द्राद्धनगते कुजें ॥ द६ ॥
वेदशास्त्रकलागेयकुशलः सुशरीरवान् ।
मनस्त्री हितवाग् धर्मी चन्द्राद्दिन्तगते बुषे ॥ द० ॥
सर्वविद्याधिकः श्रीमान् कुट्रम्बी नृपवङ्गमः ।
राजतुल्ययशस्त्री च चन्द्राद्वित्तगते गुरौ ॥ दम ॥
विक्रमस्त्रीधनन्तेत्रकमवान् बहुवित्तवान् ।
चतुष्पदाह्या राजश्रीः सिते चन्द्रात् कुटुम्बगे ॥ द६ ॥
पुरश्रामस्थिताशेषैः पूजितो धनवान् सुधीः ।
निपुणः सर्वकार्येषु चन्द्राद्वित्तगते शनौ ॥ ६० ॥

इदानीं कुजादिप्रहजनितमुनफायोगफलान्युच्यन्ते-जातरचेत्यादिरलोकपश्चकेन । चन्द्रा-त्केषलं द्वितीये स्थाने भौमादिप्रहे एतानि पृथक् पृथक् फलानि भवन्ति । यदि द्वितीये द्वित्यादयो प्रहा भवेयुस्तदा तत्समिश्रणं फलं वाच्यम् । रलोकाः सरलायां एव ॥८६-९०॥

बन्द्रमासे धन(२)भावमें मंगळ हो ऐसे समयका उत्पन्न मनुष्य उप बुद्धिवाला, हिसा

करनेपाला, साहसी, धनी, पराक्रमी, और कोपी राजा होता है ॥ ८६ ॥

चन्द्रमासे दूसरे बुध हो तो वेदशासके कठामें-गान करनेमें चतुर, सुन्दर शरीरवाळा, अनस्वी, हित बोळनेवाळा और धर्मातमा होता है ॥ => ॥

चन्द्रमासे दूसरे गुरु हो तो विधामें प्रवीण, श्रीमान् , कुटुम्बवाला, राजाका प्रिय धौर

राजाके सरश यशस्वी होता है ॥ ८८ ॥

चन्द्रमासे दूसरे ग्रुक हो तो पराक्रमी, स्नी-धन भीर जगह-जमीनवाला, कर्मवान्, खूब धनी, चतुष्पद (बैल, गाय, घोषा, हाथी भादि) से युक्त और राजल्यमी-युत होता है ॥ =९॥

चन्द्रभासे द्वितीय शनि हो तो पुर-प्राममें रहनेवाले सब मनुष्योंसे पूजित, धनवान् , बुद्धिमान् और सब कार्योंमें निपुण होता है ॥ ९० ॥

> श्रय कुषादिश्रहकुतानफायोगफलानि । मानी रणोत्सुकः क्रोधी घृष्टश्चोरजनप्रमुः । धीरः स्वतनुलोभी स्याच्चन्द्रादन्त्यगते कुजे ॥ ६१ ॥ गान्धर्वलेख्यपदुवाक् कविर्वका सुदेहवान् । यशःस्त्री राजपूज्यः स्यात् चन्द्राद्वःचयगते बुचे ॥ ६२ ॥

राजपूज्योऽतिमेघानी गाम्भीर्यगुणसत्त्ववान् । शुचिः स्थानघनाढ्यः स्याद् चन्द्राद् द्वादशगे गुरौ ॥ ६३ ॥ युवतीजनकन्द्रपः पन्धादिघनवान् सुधीः । घनघान्याधिकखन्द्रादन्त्यस्थानगते भृगौ ॥ ६४ ॥ विस्तीर्णवाहुर्गुणवान् नेता पन्धादिवित्तवान् । गृहीतवाक्यो दुस्तीकखन्द्रादन्त्यक्कते शनौ ॥ ६४ ॥

इदानीं चन्द्राद् द्वादशे स्थाने गते भौमादित्रहे ( स्नकायोग- ) फलान्युच्यन्ते । मानीत्यादिश्लोकपद्यकेन । तत्र प्रत्येकस्य प्रदस्य प्रयक् प्रयगुक्तं फलं वाच्यम् । द्वित्र्यादि-प्रहसंयोगे तन्मित्रं फलं वाच्यम् । श्लोकाः स्पष्टार्यकाः इति ॥ ९१-१५ ॥

चन्द्रमासे १२ वें मंगल हो तो मानी, युद्धमें साहसी, कोची, घट-बोरॉका मालिक,

धीर और अपने घारीरकी रखा करनेवाळा हो ॥ ९३ ॥

चन्द्रमासे वारहवें हुछ हो तो गान्धर्व विचा (संगीत) का द्वाता, क्षेत्रक, चतुर, कवि,-चका, सन्दर देहवाना, वचस्वी जीर राजपूज्य हो ॥ ९२ ॥

चन्द्रमासे व्ययमें गुरु हों तो राजपूज्य, विशय दुक्षिमान् , गंबीर गुणवाळा, सत्त्वगुणी, पवित्र, उत्तम स्थानवाळा धीर धनाव्य होवे ॥ ९३ ॥

चन्द्रज़ासे १२ वें क्रुक हो तो जुवतियोंके साथ विकास करनेवाका, पश्च बादि घनोंसे जुक, बुहिसान् और धन-धान्यसे पूर्ण होने ॥ ९३ ॥

विसके चन्त्रमासे व्यव स्थानमें शनि हो वह वदे वाहुवाका, गुणवान् , वेता, पर्छ बादि धनवाका, वचनमाही तथा दुष्टा चीवाका होवे ॥ ९४ ॥

अध धुरन्वरायोगफलानि । असत्यवादी गुणवान् निषुणोऽतिराठो गूणी। लुब्धो बृद्धोऽसतीसकञ्चन्द्रे सीम्यारमध्यने ॥ ६६ ॥ स्वकर्मविभवो दृष्टो यशस्वी रिप्रपीडितः। खगेहशीलकुण्चन्द्रे मध्यगे कुजजीवयोः ॥ ६७ ॥ व्यायामी सुभगः क्रो हृष्टः सत्कामवित्तवान् । अयादशीलः शीतांशी मध्यमे क्रजशक्योः ॥ ६८ ॥ क्रत्सितबीरतः कोघी धनवान् पिश्चनोऽरियान् । असन्त्रप्तो निशानाथे मध्यमे कुजमन्द्योः ॥ ६६ ॥ धर्मात्मा शास्त्रविद्याग्मी सत्कविः सज्जनान्वितः । यशस्वी च निशानाथे मध्यमे बुधजीवयोः ॥ १०० ॥ नृत्यगानरतः कान्तः प्रियवाक् सुभगः सुधीः। शूरप्रकृतिकश्चन्द्रे मध्यगे बुधशुक्रयोः ॥ १०१ ॥ देशाहेशं गतः पूज्यो नातिविद्याधनान्वितः। स्ववन्युजनविद्वेषी चन्द्रे मन्द्रज्ञमध्यमे ॥ १०२ ॥ नृपतुल्यकरः श्रीमान् नीतिज्ञो विक्रमान्वितः । ख्यावोऽद्रष्टमितश्चन्द्रे मध्यगे गुरुशुक्रयोः ॥ १०३ ॥ सुखी विनयविज्ञानविद्यारूपगुणान्वितः। घनी शान्तिकरश्चन्द्रे मध्यगे शनिजीवयोः ॥ १०४॥ वृद्धाचारः कुलाह्यश्च निपुणक्षीजनप्रभुः । घनी नपप्रियञ्चन्डे सितादित्यसतान्तरे ॥ १०४ ॥

स्वोबस्विमत्रभवनोपगतेषु सर्वे प्राप्नोति जातमनुजो नियतं यदुक्तम् । स्वांशेषु वा निजसुद्धद्गृहसंयुतेषु प्राहुस्तयैव फलमस्ति पराशराद्याः ॥ १०६ ॥ चन्द्रः सराहुर्येदि वा सकेतुश्चन्द्रादिह्वी यदि रि:फयातः । नीचास्तगो वा यदि योगकर्ता जातस्य मिश्रं फलमाहरार्याः ॥ १०७ ॥

इदानीं द्वादशिभः रतोकैः दुरुष्ठरायोगफलान्युच्यन्ते । अत्रोक्ताद्विशेषप्रहयोगेऽपि तार-तम्येन फलं वाच्यम् । रतोकाश्र स्पष्टार्था एवेति ॥ ६६-१०७ ॥

जिसके जन्म-समय बुध और मंगछके मध्यमें चन्द्रमा हो वह असत्यवादी, गुणवाज् , विप्रण. भारी घठ. दयायक्त. छोभी और बढ़ा खीमें आसक होता है ॥ ९६ ॥

जिसके जन्मसमय मंगल और बृहस्पतिके मध्यमें चन्द्रमा हो वह स्वकमंसे घनी,

यशस्वी, शत्रुऑसे पीदित, और सदा अपने घरमें रहनेवाछा होता है ॥ ९७ ॥

बिसके जन्म-समय मंगल और शुक्रके मध्यमें चन्द्रमा हो वह व्यायामी, देखनेमें खन्दर, कामुक, करू-स्वभाव, हृष्ट, धनी, और भयसे शीलरहित (पागल की तरह) होता है ॥ ९७ ॥

जिसके जन्म-समय मंगल भीर शनिके मध्यमें चन्द्रमा हो वह निन्दित-स्नीरत,कोची, धनवान् , चुगुलसोर, शत्रुवाला भीर अधीर होता है ॥ ९९ ॥

जिस मनुष्यके जन्म-समय बुध और बृहस्पतिके मध्यमें चन्द्रमा हो वह धर्मास्मा, बाख जाननेवाला, वाचाल, श्रेष्ठकवि, सज्जनोंसे युक्त और यशस्वी होता है ॥ १००॥

जिस मनुष्यके जन्म-समय बुध और ग्रुक्तके मध्यमें चन्द्रमा हो वह नाच गानमें मन्न, सुन्दर रूपवाला, प्रियवका, सुन्दर शरीर, सुन्दरबुद्धि और साहसी प्रकृतिवाला होता है ॥

विस मनुष्यके जन्मके समय शनि और बुधके बीचमें चन्द्रमा हो वह अनेस देश में बाकर पूज्य हो, विशेष विद्या तथा घनसे युक्त न हो और अपने बन्धुखनोंका बैरी हो ॥१०२॥ विस मनुष्यके जन्म-समय गुढ़ और शुक्तके बीचमें चन्द्रमा हो वह राखाके सहस होता

विस मनुष्यक जन्म-समय गुढ़ कार ग्रह्मक वाचम चन्द्रमा हा वह राजाक सहस्र हाता है और वह मनुष्य श्रीमान् , नीतिज्ञ, पराक्रमी, विक्यात और ग्रुद चित्तवाला होता है ॥ जिस मनुष्यके जन्म-समय भनि और बृहस्पतिके बीचमें चन्द्रमा हो वह सुनी, विक-

विस मनुष्यक बन्म-समय धान बार बृहस्पातक बाचम चन्द्रमा हा वह सुसी, विन-यविज्ञान-विधा-रूप बीर गुणोंसे युक्त, घनी और दूसरोंको शान्ति करनेवाला होता है ॥ विस मनुष्यके बन्म-समय शुक्र और शनिके मध्यमें चन्द्रमा हों वह बुद्धोंके बाचारों

से युक्त, कुछीन, गुणहीन-स्त्रीका स्वामी, धनी, और राजप्रिय होता है ॥ १०५ ॥

को ये फळ कहे हैं वे योगकारक ब्रह यदि उष्चके हो, स्वगृहमें हों, अपने नवांश या अपने क्रियगृह के हों तो नियत सब फळ होते हैं, यह पराशारादि ऋषियोंने कहा है ॥ १०६॥ फन्ममा राहु वा क्रियुसे युक्त हो, वा चन्त्रमासे १२ वें राहु हो या पुरुषुरा योग कारक

जह नीच या अस्तक्षत हों तो मिश्र फल होता है ऐसा श्रेष्ठ विद्वानीने कहा है ॥ १०७ ॥

#### अथ शकटयोगः।

पञ्चाष्ट्रमगतश्चन्द्रात्सुरराजपुरोहितः। केन्द्राद्न्यगतो लग्नाद्योगः शकटसंक्रितः॥१०८॥

न्द्रात्वहें वा शहमें गुरुधेस्वेत्तयाऽसौ गु-हः लमात् केन्द्रेतरेऽर्यात् केन्द्रे न अवेत् तदा शकटसंहो योगो मनति । तया फलदोषिकायाम्— "बीवादद्यारिसंस्थे शशिनि तु शकटः केन्द्रगे नास्ति लग्नात्" इति ॥१०८॥ जन्द्रमासे खुठे वा आठवें दृहस्पति हो, इससे केन्द्रमें न हो तो 'सकट' संजक वीग होता है ॥ १०८॥



# श्रथ शकटयोगफलम्।

अपि राजकुले जातो निःखः राकटयोगजः । क्लेशायासवशान्नित्यं सन्तप्तो नुपविप्रियः ॥ १०६ ॥

श्रनेन श्लोकेन सरलार्थेन शकटयोगफत्तमुच्यते ॥ १०९ ॥

क्षकट योगमें उत्पन्न होनेवाला राजकुळका भी हो तो भी दरिव्र, **अनेक कष्ट और प्रयास** से नित्य सन्तम और राजाका अप्रिय होता है ॥ १०९ ॥

### श्रथ पारिजातादियोगफक्तानि ।

सपारिजातवुचरः सुखानि नीरोगतासुत्तमवर्गयातः । सगोपुरांशो यदि गोधनानि सिंहासनस्थः क्ववते विभूतिम् ॥ ११० ॥ करोति पारावतभागयुक्तो विद्यायशःश्रीविपुतं नराणाम् । सदेवलोको बहुयानसेनामैरावृतस्थो यदि भूपतित्वम् ।

प्रयमाध्याये ४४।४६ तमे श्लोके उक्ता ये पारिजातादिवर्गास्तेषां फलान्यत्रोच्यन्ते श्लोकद्वयेन सरलायेनेति ॥ ११०-१११ ॥

अपने पारिजात भागमें (१ अ० ४५-४७ शो०) रहनेवाला ब्रह सुख देता है। उत्तम वर्गवाला ब्रह निरोग करता है। यदि गोपुरांशमें ब्रह हो तो वो और धन देता है। सिंहा-खन वाला ब्रह विभूति (सम्पत्ति) को देता है। पारावत भागमें युक्त ब्रह मनुष्यों को विचा, यहा और विपुल लक्ष्मीको प्राप्त कराता है। देवलोकसे शुक्त ब्रह बहुत सवारी और सेनाको देता है और विद प्रेरावत अंशमें स्थित हो तो राजा बनाता है॥ १९०-१९१॥

श्रथ श्रवमादि योगाः । श्रवमसमवरिष्ठान्यकंकेन्द्रादिसंस्थे शाशानि विनयवित्तज्ञानधीनैपुणानि । अहनि निशि च चन्द्रे स्वाधिमित्रांशके वा सुरगुकसितदृष्टे वित्तवान् स्यात् सुखी च ॥ ११२ ॥

इदानी सूर्याचन्द्रमसोः स्थितिवशेनाधममध्यवरिष्टयोगानाह—अध्येति । शशिति = चन्द्रे, अर्ककेन्द्रादिसंस्ये = सूर्यात् केन्द्रादौ गतवित अधमसमवरिष्टानि विनयवित्तक्षानधीन्त्रेषणानि भवन्ति । एतदुक्तं भवति । सूर्यात् केन्द्रगते चन्द्रे अधमो योगस्तस्मिन् विनय-वित्तक्षानधीनेपुणानि अधमानि भवन्ति । सूर्यात् पणफरे गतवित चन्द्रे समो योगस्तस्मिन् विनयादि समं वाच्यम् । सूर्यात् आपोक्षिमे गते चन्द्रे वरिष्टो योगस्तस्मिन् विनयादि वरिष्टं वाच्यमिति । तयोक्तक्ष—

"सहस्ररश्मितक्षन्द्रे कण्डकादिगते सति । न्यूनमध्यवरिष्टानि धनधीनैपुणानि च' इति । पाराशरीये ।

श्रहनीति । श्रहिनि = दिने, निशि = रात्रौ च स्वांशे, वा श्रिषित्रश्रहनवांशे गतवित बन्द्रे क्रमेण गुरुणा, शुक्रेण दृष्टे । दिने स्वांशे वाऽिषिनित्रांशे चन्द्रे गुरुणा दृष्टे, रात्रौ श्रुणा दृष्टे सित जातो वित्तवान् शुखी च स्यात् । तथा हि—— ब्वांशेऽिषिनित्रस्यांशे वा स्थिते वा दिवसे शशी । गुरुणा दृश्यते तत्र जातो वित्तसुखान्वितः ।)

स्वाधिमित्रांशगधन्द्रो दृष्टो दानवमन्त्रिणा ।

निशासु कुरुते लच्चमीं छत्रध्वबसमाकुलाम् ॥ इति पाराशरीये ॥ ११२ ॥ बिद्युवेसे चन्द्रमा हेन्द्र (११४१७१०) में हो तो अधम, पणफर (२१५४८१११) में हो तो मध्यम, आषोक्तिम (३१६१९१२) में हो तो विद्यु (उत्तम) योग होते हैं । उन् क्षप्रम आदि योगोंमें विनय, विक्त, जान, इक्षि और नियुक्ता योगोंके नामानुसार ही होती हैं। दिनमें या रात्रिमें चन्त्रमा अपने या अधिमित्रके नवांसमें हो उसे क्रमसे बृहस्पति और ग्रुक देखता हो तो घनवान् और सुसी हो। (सु॰ सा॰ कार )॥ ११२॥

श्रय चन्द्राधियोगः।

सौन्यैः स्मरारिनिधनेष्वधियोग इन्दोस्तस्मिश्चमूपसचिवद्गितिपालजन्म । सम्पत्तिसौल्यविभवा इतरात्रवश्च दीर्घायुषो विगतरोगभयाश्च जाताः ॥ ११३ ॥

इदानी चन्द्राधियोगमाह—सौन्यैरिति । इन्दोः = चन्द्रस्यानात् , स्मरारिनिधनेषु = सप्तमबष्ठाष्ट्रममावेषु , सौन्यैः = शुभग्रहैः (बुधगुरुशुकैः) ययासम्भवमुपगतैः, अधियोगः स्यात् । योगोऽयमधियोगसञ्ज्ञको भवति । तत्फलमाह । तस्मिक्षियोगे चमूपस्य = सेनाधिपतेः (Commander's) सिवित्पालस्य = राज्ञमन्त्रिणः (Minister's) सिवित्पालस्य = राज्ञः, जन्म भवति । अधियोगे जातो राजा, मन्त्री, चमूपो वा भवति । तथा तत्र जाताः सम्पत्तिसौख्यवन्तो इतशत्रवृः दोर्षायुषो विगतरोगभयास्य भवन्ति । तयाहि—

"शशिनः सौम्याः षष्ठे

यूने वा निधनसंस्थिता वा स्युः ।

जातो नृपतिर्क्षेयो

मन्त्री वा सैन्यनायको वाऽपि ॥

स्यादिधयोगे जातः सौम्यैः सवलैर्धराधीशः ।

मध्यवलैर्मन्त्री स्याद्धमबलैः सैन्यनायकः स्यात्" इति वादरायषः ॥११॥

Notes-चन्द्रात्षप्रसप्ताष्टमभावेष पापैः



पापाधियोगः, मिश्रप्रहैः (पापैः शुभैश्व ) मिश्रयोगो मवति । 'पापः पापैरेनं मिश्रेमिश्रस्तर्यैः वोकः' इति वचनात ।

यदि चन्द्रमासे छुठे, सातवें या आठवें भवनमें श्वमग्रह हों तो 'अधियोग' होता है। इस योगमें सेनापति, राजमंत्री और राजाका जन्म होता है। इसमें जन्म छेनेवाछे सम्पत्ति-सोक्य-विभव युत, शञ्च रहित, रोगरहित और मयरहित होते हैं॥ ११३॥

### अध लग्नावियोगः।

लग्नादरिचूनगृहाष्टमस्थैः शुभैने पापमहयोगदृष्टैः । लग्नाधियोगो भवति प्रसिद्धः पापः सुसस्थानविवर्जितैश्च ॥ ११४॥

लग्नाधियोगे बहुशास्त्रकर्ता विद्याविनीतश्च बलाधिकारी। मुख्यस्तु निष्कापटिको महात्सा लोके यशोवित्तगुणान्वितः स्यात्।।११४॥

इदानीं लग्नाधियोगमाह—लग्नादिति । जन्मलग्नात्, श्रित्यूनयहाष्टमस्यैः =
वष्ट-सप्तमाध्मभावेषु व्यवस्थितेः शुभैः =
शुभग्रहैः ( बुधगुरुशुक्तैः ) न पापप्रह्युकैः,
न पापप्रहृद्धेश्व, तथा पापैः = पापप्रहृद्धेः,
खुखस्थानविनर्जितेः = चतुर्यस्थानरहितैः ।
यतुरुकं भवति । लग्नात् ६, ७, = भावेष्ठयद्यसम्भवं सर्वे शुभग्रहा भवेषुस्तेषु कश्चित्



पापप्रहो न अवेत्तया पापप्रहस्य रष्टिरिप न भवेत्तया चतुर्यमावे पापप्रहा न सर्वेयुरिति । तदा प्रसिद्धः लग्नाधियोगो भवति । तथा च--

बद्सप्ताष्ट्रमसंस्थैर्ज्ञनात्सीम्यैरपापद्ष्ट्रियतैः ।

लग्नाधियोगखायं पापैः सुखवर्जितो भवति ॥ जातकादेशे ।

लग्नाधियोगफलमाह-लग्नाधियोगे इत्यादिना सरलायेन म्लोकेन ॥११४-११४॥

Notes-लग्नात् ६, ७, ८ इति भावत्रयेऽपि पापप्रहाणां योगो दृष्टिख न स्यादि-त्यसम्भवम् । किस्मन्नपि भावे पापानां स्थितिः करण्यते तदा कश्चिदेको भावः पापदछः पापयुतो वा स्यादेवेति विविचयम् । श्रत एव ६. ७. ८ आवेश पापश्रहयोगरहितेष्ठ. इत्येषं बद्भित्रेतमिति ।

**छप्रले पह, सहम और अप्टम स्थानमें ग्रुभग्रह हों उन्हें पापग्रह न देखते हों न गुक्त** हों और बुख ४ स्थानमें पापग्रह न हो तो "छन्नाधियोग" होता है ॥ ११४ ॥

बिस अनुष्यका जन्म छन्नाधियोगमें हो वह वहत पाखोंका रचनेवाका, विचासे विनीत, बहुत बळका बांधिकारी, अुक्य, निष्कपट, सहात्मा और छोक्से यश-विश्त-गुणसे व्रक्त होवे ॥ ११५ ॥

#### श्रथ राजकेस्वरीयोगः ।

केन्द्रस्थिते देवगुरौ मृगाङ्काचोगस्तदाहुर्गजकेसरीति। दृष्टे सितार्थेन्द्रसतैः राशाङ्के नीचास्तहीनैर्गजकेसरी स्थात ॥ ११६ ॥ गजकेसरिसञ्जातस्तेजस्त्री घनघान्यवान् । मेघावी गुणसम्पन्नी राजधियकरो भवेत ॥ ११७॥

इदानीं गणकेसरीयोगमाह-केन्द्रस्थिते इति । यत्र तत्रस्थात् स्याद्वात् = चन्द्रात् . केन्द्रस्थिते देवगुरी = वृहस्पती सति गणके-सरी योगो भवतीत्याहरायाः इति ।

श्रय च शशाहे=चन्द्रे, नीचास्तहीनैः सितार्थेन्द्रसुतैः = शुक्रगुरुद्धधा नीचं गता श्रस्तमिताथ न भवेयुस्तैः इष्टे सति गण-केसरी योगः स्यात । तत्फलमाइ-गावकेस-रिसजात इति सरलार्थेन पदेन ॥११६-११७॥

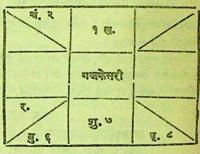

चन्द्रमासे केन्द्रमें बहस्पति हो तो "गजकेसरी" योग होता है। ग्रक-गुरु-चुघ नीच राश्चिमें तथा अस्त न हों.हुनसे चन्द्रमा देखा जाता हो तो "राबदेसरी" योग होता है॥१६॥

विस मनुष्यका जन्म गजकेसरी योगमें हो वह रोजस्वी, धन-धान्य वाला, नेषाबी, गुणसम्पद्म और राजाका प्रियकर होता है ॥ १९७ ॥

#### अथ अमलायोगः।

यस्य जन्मसमये शशिलग्नात् सद्प्रहो यदि च कर्मणि संस्थः। तस्य कीर्तिरमला अवि तिष्ठेदायुषोऽन्तमविनाशनसम्पत् ॥ ११८ ॥ लग्नाह्य चन्द्रलग्नाह्य दशमे श्रभसंयते । योगोऽयममला नाम कीर्तिराचन्द्रतारकी ॥ ११६ ॥ राजपूष्यो महाभोगी दाता बन्धुजनिषयः। परीपकारी गुणवान अमलायोगसम्भनः ॥ १२०॥

इदानी सफलममलायोगमाह—यस्येत्यादिश्लोकत्रयेण । यस्य नरस्य जन्मसमये
शशिलग्नात् = चन्द्रलग्नात् (चन्द्राह्ममाद्रा)
दश्रमे भाने यदि किंबच्छुभग्रहः ( वृषो
गुरुः शुको ना ) व्यवस्थितो भनेत्तदा अमला नाम योगो भनति । तस्मिन् काले जातस्य तस्यायुषोऽन्तं=यावजीवनं भुनि = पृथिव्याममला कीर्तिरक्षया समम्पण तिष्ठेत् ।

|     | त. व.       |    |
|-----|-------------|----|
| સં. | श्रमता योगः | g, |
|     | HA<br>HAN   |    |

कीर्तिराचन्द्रतारकी = यावत् कालं चन्द्रस्तारकाश्च भवन्ति तावत्कालं ( श्राकरपमित्यर्थः ) तस्य कीर्तिर्जगिति तिष्टतीति भावः । श्रन्यस्पष्टमेव ॥ ११८-१२०॥

जिसके जन्म-समय चन्द्रमासे दशर्वे ग्रुभग्रहहो उसकी स्वच्छ कीर्ति, भूमिर्मे विधमानः

रहती है और जीवन भर उसे ज़विनाशी धन रहता है ॥ ११८ ॥

लप्तसे वा चन्द्रमासे दशवां स्थान शुभग्रहसे युक्त हो तो 'अमला' नामक योग होता है। इस योगमें उत्पन्न हुये मनुष्यको किर्ति जय तक चन्द्रमा और तारे रहें तब तक अचलः रहती है। वह राजपूज्य, महाश्रोगी, दाता, वन्धुजनींका त्रिय, परोपकारी और गुणवान, होता है॥ ११९–१२०॥

श्रथ वास्यादियोगाः।

व्ययघनयुतखेटैर्वासिवेशी दिनेशादुभयचरिकयोगश्चोभयस्थानसंस्थैः। निजगृहसुहृदुचस्थानयातैश्च जाता बहुघनसुखयुक्ता राजतुल्या भवन्ति ॥ १२१ ॥

इदानी वासि-वेशि-उभयचरिकयोगानाह—व्ययेति । दिनेशात् = स्यात् , व्ययधनगुतखेटैः वासिवेशी योगी भवतः । स्याद् द्वादशे भावे प्रहे द्वितीये च प्रहरहिते सितः
वासियोगः, स्याद् द्वितीये स्थाने सप्रहे व्यये शून्ये च वेशियोगः । उभयस्थानसंस्थैः =
स्याद् द्वितीये द्वादशे च स्थाने सप्रहे सित उभयचरिको योगो श्रेयः । योगत्रयेऽपि प्रहाः
निजयहै, सुहृद्यहे, उचस्थाने वा गताः स्युस्तदा जाताः = जायमाना नराः बहुधनसुखगुका राजतुल्याक्ष भवन्ति ॥ १२१ ॥

सूर्वले बारहवें ब्रह हो तो 'वासी' योग, दूसरे हो तो 'वेशिग्योग, एवं बारहवें और दूसरे दोनों स्थानोंमें ब्रह हों तो उभवचरिक योग होता है। वे ब्रह यदि स्वगृहीके, मित्र गृहीके या उसस्थानीय हों तो इनमें उत्पन्न हुये व्यक्ति बहुत घन और सुखसे युक्त राजाके तक्य होते हैं ॥ १२९ ॥

वास्यावियोगफलानि-

जातः सुशीलः शुभवेसियोगे वाग्मी धनी वीतमयो जितारिः । पापप्रहे दुष्टजनातुरक्तः पापात्मको वित्तसुखादिहीनः ॥ १२२ ॥ बासौ शुभप्रहयुते निपुणः प्रदाता विद्याविनोद्सुखवित्तयशोबलाढ्यः । पापान्विते यदि विदेशगतोऽतिमूखः कामातुरो वधक्विविक्रताननः स्यात्॥१२३॥

सौन्यान्वितोभयचरिप्रभवा नरेन्द्रास्तचुल्यवित्तसुखशीलदयानुरक्ताः । यापान्वितोभयचरौ यदि पापकृत्या रोगाभिभृतपरकर्मरता दरिद्राः ॥ १२४ ॥

इदानीं वास्यादियोगानां फलमाह—जात इत्यदिश्लोकत्रयेण । तत्र शुभपापादिसेदे-नार्योद् योगत्रये योगकारकः शुभव्रद्यः पापव्रहो वा भवेत्तदा तत्तदुक्तं फलं प्रयक् प्रयग् वाच्यम् । श्लोकारचेते स्पष्टार्थाः ।

Notes—बन्द्राद् द्वितीये, व्यये, उभयत्र च सप्रहे सुनफाऽनफा दुरुदुरा यथा

2

भवन्ति, तथैवात्र स्याद् द्वितीये, द्वादशे, उभये च सम्रहे वेशि वासि उभयचरिकाविद्वेयाः। परघ सुनफादौ रविवर्जिता एव प्रहाः कारका उकास्तथैवात्र वेश्यादौ चन्द्रवर्जितैः प्रहेः कारकः भतिव्यम् । तथाऽऽह पराशरः—

वासिषान्यैगतेप्रहेर्द्रविणैगेवेशः शशाहोज्यितः सानोर्द्येभैयगैस्तदोभयचरीयोगः स्मृतः प्राक्तनैः

एनं जातकादेशे च—

"सूर्याद् व्येयगैर्वासिवित्तगतैथन्द्रचर्जितैवेंशिः।

उभयस्थितेर्प्रहेन्द्रैहभयचरी-

नामतो योगाः"इति ॥१२२-१२४॥







जिस पुरुषका जन्म ग्रुमग्रहसे युक्त वेशि योगमें हो वह युक्तील, वक्ता, धनी, समय तथा शत्रुओंको जीतनेवाला होता है। यदि पापग्रह युक्त वेशि योग हो तो वह जातक हुए-जवांपसेवक, पापात्मा, तथा धन और सुखसे हीन होता है॥ १२२॥

विस जातकका ग्रुअग्रह युक्त वासि योग हो वह चतुर वानी, विहान्, सदा आव-न्दित, परम खुबी, यक्तस्वी तथा वळवान् होता है। यदि वही योग पापग्रह युक्त हो तो जातक विदेशी, अत्यन्त मूर्वं, कामातुर, खून करनेकी इच्छा रखनेवाळा, विकृत युक्त-युक्त होवे॥ १२३॥

गुममहयुक्त उभयचरिक योगमें उत्पन्न हुये बालक पुरुषोंमें छोड़, राजाओंके सहसा, धन-बुख-बील और दयासे अनुरक्त हृदयवाला होवे । बदि वही बोग पापब्रहसे युक्त हो तो वह पुरुष पाप करनेवाला, रोगी, दूसरेका कार्य करनेवाला और वरिज्ञ होवे ॥१२॥॥

#### श्रथ शुभादियोगाः ।

शुमाशुमाढ्ये यदि जन्मलग्ने शुभाशुमाख्यौ भवतस्तदानीम् ॥ व्ययस्वगैः पापशुभैर्विलमात् पापाख्यसौम्यमहकत्तरी च ॥ १२४॥

शुभयोगभवो वाग्मी रूपशीलगुणान्वितः । पापयोगोद्भवः कामी पापकर्मा परार्थभुक् ॥ १२६ ॥ शुभकर्तरिसञ्जातस्तेजोवित्तबलाधिकः । पापकर्त्तरिके पापी भिज्ञाशी मिलनो भवेत् ॥ १२७ ॥

इदानी ग्रुभाग्रुभ-शुभकत्तरि पापकत्तिरियोगानाह—ग्रुभाग्रुभाड्येत्यादिक्षिः । जन्म-लग्ने शुभग्रहसंयुक्ते ग्रुभयोगः, पापप्रहसंयुक्ते श्रग्रुभयोगो भवति । लभाद् व्यये = द्वाद्ये, स्त्रे = द्वितीये च पापैः व्यवस्थितः पापकत्तिरिः ग्रुभैर्वव्यवस्थितैः ग्रुभकत्तिरः योगो भवति । श्रायदिव व्यये, द्वितये चैकस्मिन्पापेऽपरस्मिव्स्त्रुसे च स्थिते भिश्रकत्तिरिति वाच्यम् । उक्तयोगचतुष्टस्य फलानि सरलार्थीन ॥ १२५-१२७॥

| 3: | त्त. शु.            | 7. | मं.     | ल. र.       | ₹1. |
|----|---------------------|----|---------|-------------|-----|
|    | शुभकर्त्तरी<br>योगः |    | est may | पापकर्त्तरी |     |
| /  |                     | /  | /       |             |     |

यदि बन्म छप्न ग्रम प्रहसे युक्त हो तो ग्रम बोग और यदि पापप्रहसे युक्त हो तो अग्रम योग होता है। छप्नसे बारहवें और दूसरे दोनों स्थानोंमें पापप्रह हों तो पाप-कर्त-रिक और सौम्य हों तो सौम्य-कर्तरिक योग होता है॥ १२५॥

शुभ योगमें उत्पन्न हुआ नर, खूव बोळनेवाळा (वक्ता ) रूप, शोळ, सदाचार तथा गुणसे पूर्ण रहता है। और पाप योगमें उत्पन्न नर कामी, पापी तथा दूसरोंका पैसा खाने-वाळा होता है॥ १२६॥

ग्रुभ-कर्तरी योगमें उत्पन्न जातक तेजस्वी, धनी और अधिक बळवान् होता है तथा पाप-कर्तरिकमें उत्पन्न जातक पापी, भिक्षक, और मिळन वित्त होता है ॥ १२७॥ अथ पर्वतयोगः ।

सौन्येषु केन्द्रगृहगेषु सपत्नरन्ध्रे शुद्धेऽथवा शुभयुते यदि पर्वतः स्यात्।। लग्नान्त्यपौ यदि परस्पर्केन्द्रयातौ मित्रेचितौ भवति पर्वतनाम योगः॥ १२८॥

भाग्यान्वितः पर्वतयोगजातो विद्याविनोदाभिरतः प्रदाता।

कामी परब्रीजनकेलिलोलस्तेजोयशस्वी पुरनायकः स्यात् ॥ १२६ ॥

इदानी पर्वतयोगमाह—सौम्येष्विति । शुभग्रहाः केन्द्रगता भवेयुः, षष्ठाष्टमी भावी शुद्धौ प्रहरहितौ, श्रयवा शुभग्रहयुतौ यदि भवेतां तदा पर्वतो योगः स्यातः । लगान्त्य-पाविति । यदि लग्नेशद्वादशोशौ परस्परं केन्द्रयातौ भवेतामर्थात् एकस्यापेश्वयाऽन्यो हि केन्द्रवर्त्ती स्यादिति । तथाभृतौ द्वाविप मित्रप्रहृदृष्टौ स्यातां तदा पर्वतो नाम योगः स्यादिति । तथा यवनः—

स्यादिति । तथा यवनः— ''लंजनास्तमेपूर्रणगाः प्रशस्ताः सर्वे प्रहेन्द्रा इह चेदपापाः । तं पर्वतं विद्धि बलाधिकानां महीपतीनां प्रसवाय योगम् ॥''

जातकादेशे च—"उद्यास्तंकंमीहिबुँके प्रह्युके रिः फेनैधने शुद्धे।

यः कश्चित्रवमगतो योगोऽयं पर्वतो नाम" इति ॥

पर्वतयोगे जातस्य फलमाह-भाग्यान्वित इत्यनेन सरलार्थेन रहोकेन ॥१२६-१२९॥

| 3   | नु.          | /  | मै.        | 1               | 12/6 |
|-----|--------------|----|------------|-----------------|------|
| शु. | पर्वंत योगः। | 평. |            | पर्वत योगः<br>॥ |      |
| /.  | चं.          |    | <u>a</u> . |                 |      |

श्रममह केन्द्रमें हों, पह बीर षष्टमस्थान श्रद्ध हों, या श्रमयुत हों तो "पर्वत" योग होता है। छप्रेश भीर व्यवेश यदि परस्पर केन्द्रमें माह हों मित्रसे दृष्ट हों तो "पर्वत" योग होता॥ १२८॥

पर्वत योगमें उत्पन्न होनेवाळा पुरुष आग्ययुक्त, विद्याविनोद्में छीन, दाता, कासी, परकीसे रमण करनेमें वज्रळ, तेजस्वी, वज्ञस्वी और प्रामका प्रधान नायक होता है॥१३९॥

## अय काहलयोगः।

अन्योन्यकेन्द्रगृहगी गुरुवन्धुनाथी लग्नाधिपे बलयुते यदि काह्तः स्यात् । कर्मेश्वरेण सहिते तु विलोकिते वा स्वोद्धस्वके युखपती यदि ताहशः स्यात्।।१३०॥ ओजस्वी साहसी मूर्खश्चतुरङ्गवलैर्युतः ।

यत्किञ्चिद्ग्रामनाथस्तु जातः स्यात् काहले नरः ॥ १३१॥

इदानीं काहलयोगमाह—अन्योन्येति । गुरुवन्धुनाथौ = नवसेशचतुर्थेशौ, आन्योन्य-केन्द्रयहगौ = परस्परं केन्द्रगतौ भवेतां, एकस्मादन्यः केन्द्रगत इत्यर्थः । लग्नाधिपे = लग्नेशो, यदि वलयुते = स्थानादिवलसिहेते सित 'काहलः' योगः स्यात् । योगान्तर-माह—कर्मेश्वरेखेति । स्वोच्चे = आत्मीयोधराशौ, वा स्वके = आत्मयहे विद्यमाने, सुख-पतौ = चतुर्थभावेशो, कर्मेश्वरेण = दशमभावेशोन सिहेते यदि वा विलोकिते सित ताहशः स्यादर्थात् 'काहलः' योगः स्यादिति । तथा च जातकादेशै—

"वन्धुधर्मगृहाधीशावन्योन्यं केन्द्रमाश्रितौ । लग्नाधीशे बलवति योगः काहलसंद्रकः" इति ॥ काहलयोगकलमाह—स्त्रोजस्वीति सरलार्थेन श्लोकेन ॥ १३०-१३१ ॥

| 3 | चं. १ ल. |        |
|---|----------|--------|
| 8 | काह्तः।  | १० सं. |
|   | ਚੂ. ,    | 10     |

| 100      | ੧ ਗ.     | 17 |
|----------|----------|----|
| चं. ४ श. | काह्तः ॥ | 90 |
| 4/       | J        | 6  |

यदि नवसेश और चतुर्थेश परस्पर केन्द्र में हों और छप्नेश बळवान् हो तो 'काहरू' योग होता है। खुलेल अपने उच, या स्वकीय भवनमें हो, दशमेशले युत वा इष्ट हो तो "काहरू" योग होता है॥ १३०॥

काहरू योगमें जायमान बाठक बठवान् , साहसी, मूर्वं, बतुरक्षिणी सेनासे युक्त और

कुछ बार्मोका स्वामी होता है ॥ १६१ ॥

#### श्रथं मासिकायोगः।

लग्नादिसप्तगृहगा यदि सप्त खेटा जातो महीपतिरनेकगजारवनाथः। वित्तादिगो निधिपतिः पितृमक्तियुक्तो धीरोऽम्ररूपगुणवान् नरचक्रवर्ती ॥१३२॥

जातो यदा विक्रममालिकायां भूपः स शूरो धनिकश्च रोगी।
मुर्खादिकश्चेद् बहुदेशभाग्यभोगी महादानपरो महीपः॥ १३३॥

पुत्रीचा यदि मालिका नरपतियेज्वाऽथवा कीर्तिमान् । जातः षष्टगृहात् कचिद् धनसुखप्राप्तो दरिद्रो भवेत् ॥ कामादिग्रहमालिका यदि बहुकीवल्लमो भूपतिः । दीर्घायुर्धेनवर्जितो नरवरक्षीनिर्जितश्चार्ष्टमात् ॥ १३४ ॥ धर्मीदिश्रहमालिका गुणनिधिर्यञ्चा तपस्वौ विभुः । कर्मीद्या यदि धर्मकर्मनिरतः सम्पूजितः सज्जनैः ॥ लासाद्राजवराङ्गनामणिपतिः सर्वेक्रियादज्ञको । जातो रिःफगृहाद्वहुव्ययकरः सर्वेत्र पूक्यो भवेत् ॥ १३४ ॥

इदानीं मालिकायोगमाह—लग्नादिस्यादिश्लोकचतुष्ट्येन । तत्र प्रत्येकमावती मालि-

कायोग उक्तः । यथा सप्त प्रहा यथासस्मवं लग्नादिमारभ्य सप्तममानानिः
प्रतिभावमेकैकप्रहक्रमेण स्थिताः स्युस्तदा
लममालिका स्यात् । द्वितीयादिमारभ्याष्टमं यानत्तयैन स्थिताः सप्त प्रहाः स्युस्तदा
वित्तमालिका स्थादेनं प्रतिभानमालिका
हेया । प्रत्येकमालिकायोगस्य फलं पृथक्
पृथगुकं तत्स्पष्टार्थमेनेति ॥ १ ३ २ = १ ३ ५॥



| मं.<br>चु. | त्तं.            | /  |
|------------|------------------|----|
| €.         | २<br>वित्तमालिका |    |
| श्च.       | चं,              | ą. |



किसी भी भावसे ७ भावों में ७ ग्रह हों तो उस भाव सम्बन्धी माछिका योग होता है। वेसे छग्नादि सात गृहमें यदि सात ग्रह हों तो "छग्नमाछिका" योग होता है। इस योग में जायमान नर राजा, अनेक हाथी-घोड़ोंका स्वामी होता है। घनादि सात भावों में हो तो धनवान्, पिताकी भक्तिमें युक्ति, घीर, सुरूप, गुणवान् और मनुष्यों में चक्रवर्ती होता है। १३२॥

यदि विक्रम मालिकामें उत्पन्न हो तो पराक्रमी राजा, धनी और रोगी होता है। यदि सुचादिमें सप्त प्रह हों तो बहुत देशोंमें भाग्यवान् और बहुत बढ़ा दान करनेवाला

राजा होता है ॥ १६६ ॥
यदि पुत्रादि माछिकामें उत्पन्न हो तो यज्ञ करनेवाला राजा वा कीर्तिमान होता
है। यदि पष्ट गृहमें माछिका हो उसमें उत्पन्न मनुष्य हो तो कभी धन सुख प्राप्ति हो और
कभी दरिद्ध होता है। कमादि ( ७ मावादि ) माछिकामें उत्पन्न होनेवाला मनुष्य
बहुत खिवोंका स्वामी और राजा होता है। अष्टम भावकी माछिकामें उत्पन्न मनुष्य
दीर्घायु, दरिद्ध, नर-श्रेष्ठ और खीसे निर्वित होता है ॥ १६४ ॥

धर्मादि मालिकामें उत्पन्न होनेवाला मनुष्य गुणका निधान, यज्ञ करनेवाला, तपस्वी, भीर समर्थ होता है। कर्मादि मालिकामें जायमान मनुष्य धर्म-कर्ममें निरत और सज्जां-से अर्थ्हा अरह पृक्षित होता है। लाभ मालिकामें उत्पन्न होनेवाला मनुष्य राज्य-ची-ग्रिणका स्वामो, सर्वक्रियामें दण होता है। रिस्फ मालिकामें जायमान मनुष्य बहुत

वर्ष करनेवाला और सर्वत्र पुत्रव होता है ॥ १३४ ॥

#### श्रय चामरयोगः।

लग्नेश्वरे केन्द्रगते स्वतुङ्गे जीवेचिते चामरनाम योगः। सौम्यद्वये लग्नगृहे कलत्रे नवास्पदे वा यदि चामरः स्यात्॥ १३६॥ योगे जातम्रामरे राजपूज्यो विद्वान् वाग्मी पिख्दतो वा महीपः। सर्वज्ञः स्याद्वेदशास्त्राधिकारी जीवेल्लोके सप्ततिवत्सराणाम्॥ १३७॥ इदानी चारमयोगं तत्फलबाह्—लग्नेश्वर इत्यादिश्लोकयुग्बेन। स्वतुक्ते = स्वकीयोक्त

इदानी चारमयोगं तत्फलखाह—लग्नेखर इत्यादिश्लोकयुग्रहान । स्वतुज्ञ = स्वकायाख-राशि गतत्रति, लग्नेयवरे, केन्द्र-( ११४१७११० एतदन्यतमभाव- ) गते तस्मिन् , विने

सिते-गुरुणा दृष्टे चामरनाम योगः स्यात् । योगा-तरमाह—यदि लग्नगृहे, वा फलत्रे = सप्तमेभावे, वा नवर्मे, वा खाहप-दे = दशमे भावे, सौम्यद्वे व्यवस्थिते चामरः योगः स्यात् । तत्फलं योग इत्य-नेन स्पष्टार्यकेन श्लोकेनाह॥१३६-१३७॥ व्यक्ता स्वामी अपनी उच्च शक्तिका

चामरयोगः १० मं. ।. चु. शु. ॥.

होकर केन्द्रमें स्थित हो धीर गुक्से हट हो तो "वामर" योग होता है । यदि छप्नमें, या ससमनें वा नवन, या दशममें हो छुमप्रह हों तो "वामर योग होता है ॥ १३६ ॥

चामर योग में उत्पन्न होनेवाला मनुष्य राकपूरव, विद्वांत्, वक्का, पण्डित, वा राजा, सर्वज्ञ, वेद्शासका अधिकारी और ७० वर्षतक जीनेवाला होता है ॥ १३७ ॥

## श्रथ शहयोगः।

अन्योन्यकेन्द्रगृहगौ धुतराञ्जनायौ लग्नाधिपे बलयुते यदि राङ्क्रयोगः । लग्नाधिपे च गगनाधिपती चरखे आग्याधिपे बलयुते तु तया बद्दन्ति १३६ राङ्क्षे जातो भोगशीलो द्यालुः स्त्रीपुत्रार्थच्त्रेत्रवान् पुरुयकर्मा । शास्त्रज्ञानाचारसाधुक्रियावान् जीवेल्लोके वत्सराणामशीतिः ॥ १३६ ॥

श्रधुना शङ्खयोगं तत्फलखाह—अन्योन्येति । युतशत्रुनायौ = पश्चमेशपष्ठेशौ, अन्योन्यकेन्द्रग्रहगौ = परस्परं केन्द्रगतौ अनेतां, लग्नाधिप = लग्नेशे यदि बलेन (स्वस्थानादि-वीर्येण) युते सित शङ्खनामको योगः स्यात् । अथ योगान्तरमाह—लग्नाधिपे, वगना-धिपतौ = दशमेशे च (च शब्दः पुनर्खे) चरस्थे (१।४।७।१० राशीनामन्यतमस्थे) सित, भाग्याधिपे = नवमेशे तु बलयुते तथाऽर्थांच्छञ्ज्ञयोगं वदन्ति मनीषिणः इति । तत्क-लख शङ्खे जात इत्यादिना स्पष्टार्थेन श्लोकेनाहेति ॥ १६८-१३९॥

| 8     | <b>ग्रु. २ ल.</b> | 9/12   |
|-------|-------------------|--------|
| પ શુ. | शङ्खयोगः          | 19     |
| 5     |                   | १० मं. |

| A 21. | २ ल.             | 1     |
|-------|------------------|-------|
| ч     | . शङ्खयोगः<br>॥. | 99    |
| 5/0   | 6                | १० श. |

पुत्रेश और वहेश परस्पर केन्द्रमें स्थित हों छग्नेश बखवान् हो तो "शक्का बोग होता है। छग्नेश और दशनेश चरराशिमें हों माग्वेश बखी हो तो 'शक्का बोग होता है।। १६८ ॥ शंखयोगमें उत्पन्न होनेवाला मोगश्रील, दयालु, श्लीवान्, पुत्रवान्, चेन्नवान्, पुन्यकर्मां, साख ज्ञान द्वारा आचार और साधु किया वाला और छोक में ८० वर्ष जीनेवाला होता है।। अध्य सेरीयोगः।

स्वान्त्योदयास्तभवनेषु वियवरेषु कर्माधिपे बलयुते यदि मेरियोगः। केन्द्रं गतौ सुरगुरोः सितलग्ननायौ माग्येश्वरे बलयुते तु तयैव वाच्यम्।।१४०।। दीर्घायुषो विगतरोग्भया नरेन्द्राः बहुर्थमूमिसुतदारयुताः प्रसिद्धाः।

आचारसृरिसुखरारीर्यमहानुभावाः भेरीप्रजातमनुजा निपुणाः कुलीनाः ॥१४१॥ इदानी मेरीयोगं तस्य फलखाह—स्वान्त्येति । स्वान्त्योदयास्तमवनेषु = द्वितीयद्वाद्-राप्रयमसाममावेषु, वियव्यरेषु = प्रहेषु ययासम्भवं विद्यमानेषु यदि कर्माधिपे = दरामेरी वलयुते = सबले सित मेरियोगो भवति । स्वयं च सुरगुरोः = मृहस्पतेः सकारात्, केन्द्रे (११४।७१० एतद्दन्यतमभावं) गतौ, सितलग्ननायौ = ग्रुक-जन्मलग्नेशौ भवेतां, मा-अयेशवरे = नवमेरो तु बलयुते तथैन वाच्यमर्यात्मेरीयोगः स्यादिति वाच्यम् । तस्य मेरी-

योगस्य फलं दीर्घायुष इत्यनेन युक्तावगमेनोक्तमिति ॥ १४०-१४१ ॥ यदि दूसरे, वारहवें, छप्त और सप्तममें प्रह हों दशमेश बळी हो तो 'मेरी' योग होता है। बुहस्पतिसे केन्द्रमें ग्रुक और ळप्नेश हों और भाग्येश बळवान् हो तो 'मेरी' योग होताहै ॥

नेरीयोगका बातक दोर्घायु, रोग-मयसे रहित, राजा, बहुत चन-भूमि-युत्र-स्रीसे युत्र, प्रसिद्ध, आचारवान्, पूर्ण सुस्री, पराक्रमसे युत, महानुभाव, प्रत्येक कार्यमें निपुण तथा कुळीन होता है ॥ १७१ ॥

| शु.चं.बु.२ | सू. १            | ₹.1₹<br>11 |
|------------|------------------|------------|
| ¥          | येरी-योगः<br>। . | 10         |
| 4          | मं. ७ श.         | "          |

| 2 2   | 100 mm         | 18/    |
|-------|----------------|--------|
| ४ वृ. | मेरी-योगः<br>॥ | मं. १० |
| 4/6   | ७ शु.          | 100    |

## अथ स्दङ्गयोगः।

ज्बमहांशकपतौ यदि कोणकेन्द्रे तुङ्गस्वकीयभवनोपगते बलाह्ये। लग्नाधिपे बलयुते तु मृदङ्गयोगः कल्याणरूपनृपतुल्ययशःमदः स्यात्।।१४२॥

इदानीं सदझयोग उच्यते-उचेति ।
उच्यप्रहांशकपतौ = बन्मकाले यो प्रहः
स्नोच्चराशिस्यः स यद्राशिसम्बन्धिननांशे
ध्यवस्थितो भनेत्रकवांशराशियतौ प्रहे
यदि लगात् केन्द्रकोणे (१।४।४।१०।१०।१।६
एतदन्यतमे ) याते, तुझस्वकीयभवनोपगते = स्वोचे वा स्वराशौ गतविति
बलाब्ये च, लगाधिये = लमेशे तु बल-

| "        | ल. १         |        |
|----------|--------------|--------|
| ४ वृ. १२ | सृद्ज्ञ योगः | १० मं. |
|          | <u>ે શુ.</u> |        |

युते सित मृदन्नयोगः स्यात् । अत्र यदुक्तमुचमहांशकपताविति, तत्र यदि ही बहुवो वा महा उचस्थाः स्युस्तदा बलबतो महणं कार्यमिति । मृदन्नयोगफल्छ।ह—कश्याणरूपचृपतुस्य यशःप्रदः स्यादिति स्पष्टमेवेति ॥१४२॥

यदि उच्चगत ग्रहका नवांशपित कोण या केन्द्रसेंही और अपने उच्चगृही या स्वगृ<mark>टीमें</mark> हो, बळवान् हो, और ळसेश भी वळी हो तो "ग्रुदक्ष" योग होता है । यह स्**दक्ष योग** कल्याण, रूप और राजाके सदश यश देनेवाळा है ॥ १४२ ॥

#### अथ श्रीनाथयोगः।

कामेम्बरे कर्मगते, स्वतुङ्गे कर्माधिपे भाग्यपसंयुते च । श्रीनाथयोगः ग्रुमदस्तदानीं जातो नरः शकसमो नृपातः ॥ १४३ ॥

इदानीं श्रीनाययोग उच्यते-कामेश्वर इति । कामेश्वरे = सप्तममावेशे, कर्मगते=दश-

स्रभाषमुपगते, स्वतुषे = स्वकीयोचराशि-स्रुपगते कर्माधिपे = दशसेशे, भाग्यपेन ( नवमेशेन ) संयुते च सति शुभदः श्रीनाययोगः स्यात् । तदानीं ( श्रीनाय-योगोपत्तक्षिते काले ) जातो नरः शक-स्रमः = इन्द्रतुल्यः, नृपालः = राजा भवति ॥ १४३ ॥

हा. ९ श्रीनाथः १० शु. शु. ७ श.

सप्तमेश कर्ममें हो और कर्मेश अपनी

उच राश्चिमें स्थित होकर भाग्येशके साथ होतो "श्रीनाथ" योग होता है । इस योगका जातक इन्द्रके समान राजा होता है॥ १५३॥

#### श्रथ शारदयोगः।

योगः शारदसंज्ञकः सुतगते कर्माधिपे चन्द्रजे केन्द्रस्थे दिननायके निजगृहप्राप्तेऽतिवीर्यान्त्रिते ॥ चन्द्रात् कोणगते पुरन्दरगुरो सौम्यत्रिकोर्णे कुजे लाभे वा यदि देवमन्त्रिण बुधात्तच्छारदासंज्ञकः॥ १४४॥

स्त्रीपुत्रवन्धुसुखरूपगुणानुरकाः भूपप्रिया गुरुमहीसुरदेवभक्ताः । विद्याविदोदरतिशीलतपोवलाढ्याः जाताः स्वधर्मनिरता भुवि शारदाख्ये ॥१४४॥

इदानीं शारदयोगं तस्य फलघाह—योग इति । कर्माधिपे = दशसेशे, मुतगते = पद्य-मभावगते, चन्द्रजे = बुधे, केन्द्र-(१।४।७१० भाद-) गते, दिननायके=स्यें, निजयह-प्राप्ते = सिंहराशिमुपगतेऽतिवीर्यान्विते (पूर्णवलयुक्ते ) शारदसंद्रकः योगः स्यात् । योगा-न्तरमाह—पुरन्दरगुरौ = बृहस्पतौ, चन्द्रात् यत्र तत्र गतात् , कोणगते (९।५ भावगते ), कुजे=भौमे, सौम्यत्रिकोणे = बुधात् पद्यमं नवमं नोपगते. श्रयवा देवमन्त्रिणि = गुरौ बुधात् यदि लामे=एकादशमुपगते सति तच्छारदसंद्रको योगो भवति ॥ शारहयोगफलमाह— क्षीपुत्रेरयादिना स्पष्टायंन ॥ १४४-१४५ ॥

| a a     |         |    | 3.  |         | ₹. /      |
|---------|---------|----|-----|---------|-----------|
| ४ बु.   | शारदः । | 90 | चं. | शारदः ॥ | <b>4.</b> |
| श. र. ४ | •       |    |     |         |           |

श. यदि कमेंश पञ्चममें हो, अघ केन्द्रमें हो, अत्यन्त बछवान् सूर्य सिंह राशिका हो, वा श. चन्द्रमासे त्रिकोणमें गुरु हो, अघसे त्रिकोणमें मङ्गळ हो, अघसे बृहस्पति छाममें हो तो ये दोनों 'शारदा योग' होते हैं ॥ १४४ ॥

जारदा योगका जातक खी-पुत्र-बन्धु-सुख-गुणमें थनुरक, राजाके प्रिय, गुरु-ब्राह्मण-देवताका भक्त, विद्याविनोदी, कामुक, तप, तथा वळसे युत, अपने धर्ममें छीन रहनेवाळे होते हैं॥ १४५॥

#### अध मत्स्ययोगः।

लग्नधर्मगते पापे पद्धमे सद्सद्युते । चतुरस्रं गते पापे योगोऽयं मत्स्यसंज्ञकः ॥ १४६ ॥ कालज्ञः करुणासिन्धुर्गुणधीनलरुपवान् । यशोविद्यातपस्वी च मत्स्ययोगसमुद्धवः ॥ १४७ ॥

अधुना सरस्ययोगं तत्फलखाह-जमधर्मगत इति । लग्नधर्मगते=लग्नाखवमे आवे ।

स्थिते धार्रमिश्वत्यापमहे, पश्चमे=लग्ना-त्वधमे भावे सदसद्भयां = शुभपापमहा-भ्यां युते, चतुरसं=लमात् चतुर्थेऽष्टमे वा भावे गतवति कर्स्मिश्वरपापे सत्ययं थोगो मत्स्यसंक्षको भवति । तत्कलं कालश इति सरलायेनाह ॥ १४६–१४७॥

छत्रसे धर्म ९ आव पाप प्रहसे युक्त हो पञ्चमभाव पापप्रह और शुभग्रहसे



युक्त हो, चौथे वा बाठवें पापब्रह हो तो 'मत्य' योग होता है ॥ १४६ ॥

सत्त्र योगका जातक कालका ज्ञाता, अत्यन्त द्यालु, गुणवान्, बुद्धिमान्, रूपवान्, यज्ञस्त्री, विद्वान्, तथा तपस्वी होता है ॥ १४७ ॥

## अध कूमेयोगः।

कलत्रपुत्रारिगृहेषु सौम्याः स्वतुङ्गमित्रांशकराशियाताः । वृतीयलासोदयगास्त्वसौम्या मित्रोचसंस्था यदि कूर्मयोगः ॥ १४८॥ विख्यातकीर्तिर्भृवि राजयोगी धर्माधिकः सत्त्वगुणप्रधानः । धीरः सुखा वागुपकारकर्ता कूर्मोद्भवो मानवनायको वा ॥ १४६॥ इदानी कूर्मयोगस्तरफलवोच्येते—कनत्रेति । स्वतुङ्गमित्रांशकराशियाताः-स्वकीयोच-

मित्रप्रहनवांशस्वराशीनामन्यतमोपगताः सौम्याः, फलत्रपुत्रारिग्रहेचु=सप्तन-पश्च-म-बष्टभावेख स्थिता भवेखः, मित्रोचसं-स्याः=स्वभित्रप्रहराशावचे वा व्यवस्थिता बसौम्याः=पापा यदि तृतीय-लाभोदय-गाः=ततीयैकादशलभगता भवेयस्तदा क्रमें योगो अवति । तत्फलं च विख्यात-कीर्तिरित्यनेन सरलार्थकेनोक्तमिति ॥

| श. इ         | रा. स. १   | र्ग. १२<br>वे. १२ |
|--------------|------------|-------------------|
|              | कूर्म योगः |                   |
| 44.<br>6 3 . | ७ ग्रु.    |                   |

यदि अपने उच्छा, वा मित्रांचा, वा स्वकीय राशिका ग्रमप्रह सरम, पञ्चम और पष्ट-गृहमें हों और पाप ग्रह तृतीय, जास और जनमें अपने मित्रगृह वा उचमें हो तो "कूर्म" बोग होता है ॥ १४८ ॥

क्रमै योगमें उत्पन्न जातक पृथ्वीपर विख्यात कीर्तिवाला, राज-ख़ुसका भोगी, धर्मात्मा, सारिवक गुणवाळा, धेर्यवान्, सुसी, बच्चा, परोपकारी, या सनुष्योका बायक ( राजा ) होता है ॥ १४९॥

#### अध खड़योगः।

भाग्येशे धनभावस्थे धनेशे आग्यराशिते । लग्नेशे केन्द्रकोणस्थे खड्गयोग इतीरितः॥ १४०॥ वेदार्थशास्त्रनिखिलागमतत्त्वयुक्तियुद्धिप्रतापेबलवीर्थसुखानुरक्ताः । निर्मत्सराश्च निजवीर्यमहानुभावाः खडगे भवन्ति पुरुषाः करालाः कतजाः॥१४१॥

इदानीं सरलायेंन श्लोबेन खड्गयो-गं, तत्फलं स्पष्टार्थमाह-भाग्येश इति ॥ ववि आग्येश धन आवर्से हो, धनेश आव्य राशिमें हो और छप्नेश केन्द्र था कोणमें स्थित हो तो खड्ग योग होता है॥ इस खड्ग योगमें उत्पन्न जातक वेद

के थ °को जाननेवाला, सभी शास्त्रों तथा ज्योतिष और तन्त्रोंके तरवको जाननेवाला हो। वह बुद्धि, प्रताप, बल तथा पराक-असे सुखी रहे । मःसरता रहित और अपने पराक्रमसे श्रेष्ठ हो । खडगबोगमें उत्पन्न पुरुष कार्यक्रपाल, तथा कृतज्ञ होता है ॥ १५१ ॥

ल. २ शु. स. खड्गयोगः 4 १० व Ę 6

#### ञ्रथ लच्मीयोगः।

केन्द्रे मूलत्रिकोणस्थे भाग्येशे परमोखगे। लग्नाधिपे बलाढ्ये च लक्सीयोग इतीरितः ॥ १४२ ॥ गुणाभिरामो बहुदेशनाथो विद्यामहाकीर्तिरनङ्गरूपः। दिगन्तविश्रान्तनृपालवन्द्यो राजाधिराजो बहुवारपुत्रः ॥ १४३ ॥ इदानी लच्मीयोगं तत्फलचाह—
केन्द्र इति । भाग्येशे=नवसमावेशे, मूल-'
त्रिकोणस्ये, वा परमोचगे सति केन्द्रे व्यविस्यते, लभाधिपे=जन्मलग्नेशे, बलाखये=स्थानादिवीर्ययुते च लच्मीयोगः स्यादिति मनीविभिरीरितः=कथितः । तयाहि—
परमोचगते केन्द्रे भाग्यनाथे शुबेक्षिते ।
लग्नाधिपे बलाब्येतु लच्मीयोग इतीरितः॥
जातकादेशे ।

|         | १ ल.                   | /      |
|---------|------------------------|--------|
| × ₹. χ° | ल <del>च्</del> मीयोगः | मं. १० |
| /       |                        | 1      |

एवं च-स्वर्शोच्चे यदि कोणकण्डकयुतौ माग्येराशुकानुभौ लच्च्याख्यः । इति फलदीपिकायाम् ।

लच्मीयोगस्य फलच सरलायेंने 'गुणाभिराम' इति श्लोकेनोक्तमिति ॥१५२-१५३॥ यदि भाग्येक परमोक्षमें या मुखन्निकोणमें होकर केन्द्रमें स्थित हो और छन्नेस वखवान्

हो तो वह 'छचमीयोग' होता है ॥ १५२ ॥

इस छत्रमी योगमें जातक सुन्दर गुणवाला, बहुत देशका स्वामी, विद्या और किर्तिसे युक्त तथा कामदेवके सहत्र सुन्दर रूपवाला, दश दिशालोंमें राजोंसे पूजवीय, श्रेष्ठ राजा और बहुत जी तथा पुत्रवाला होवे॥ १५३॥

## श्रथ कुसुमयोगः।

स्थिरलग्ने भृगी केन्द्रे त्रिकोर्गन्दौ शुभेत्रे । मानस्थानगते सौरे योगोऽयं कुसुमो भवत ॥ १४४ ॥ दाता महीमण्डलनाथवन्द्यो भोगी महावंशजराजसुख्यः । लोके महाकीर्तियुतः प्रतापी नाथो नराणां कुसुमोद्रवः स्यात् ॥१४४॥

इदानी कुष्ठमयोगं तत्फलघाइ-स्थि-रलग्न इति । स्थिरलग्ने=२, ५, ८, १९ एतइन्यतमराशी व्यवस्थिते श्रमी=शुक्के, केन्द्रे गतवति, शुग्रेतरे = नवसभावरहिते, त्रिकोग्रेन्दी=त्रिकोणगतचन्द्रे, (त्रिकोण-शब्देन पद्यमनवनी भागी गर्वते तत्र 'शुग्रेतरे' इत्यनेन पद्यमभाव एवावशिष्ट-स्तेन चन्द्रे पद्यमभावगते इत्यर्थः ) सौरे= शनैवरे मानस्थानगते = दशमभावसुपगर

| N I   | २ शु.        | 1/12  |
|-------|--------------|-------|
| ¥     | कुसुम योगः । | ११ सः |
| ६ चं. | 5            | 100   |

शनैबरे मानस्थानगते = दशमभावसुपगते सति अयं योगः कुसुमः' भवेत् । तत्फलच स्पष्टमेव ॥ १४४–१५५ ॥

स्थिर छसमें शुक्र केन्द्रमें हो, चन्द्रमा शुभतर त्रिकोणमें हो बाने ५ वें भावमें हो और

शनि दश्वें हो तो यह "कुषुम" योग होता है ॥ १५४ ॥

कुषुम योगमें उत्पन्न जातक दानी, राजा से पूजित, मोगी, उत्तम कुलमें उत्पन्न, राजें में मुक्य, समस्त लोकोंमें यशस्वी, प्रतापी राजा होता है ॥ १५५ ॥

#### श्रथ पारिजातयोगः।

विलग्ननाथस्थितराशिनाथस्थानेश्वरो वाऽपि [तदंशनाथः । केन्द्रत्रिकोणोपगतो यदि स्यात्स्वतुङ्गगो वा यदि परिजातः ॥ १४६ ॥ मध्यान्तसीख्यः चितिपालवन्यो युद्धप्रियो वारणवाजियुक्तः । खकर्भधर्माभिरतो दयालुर्योगो नृपः स्याचदि पारिजातः ॥ १४७ ॥

इदानी पारिजातयोगमाह-विलाने-ति । विलाननाथो जन्मलानेशो यत्र स्य-तः स्यात्तद्राशिनाथो यस्मिन्स्थाने भवेतदी-श्वरः वा तदंशनाथः = लागनायस्थितरा-शिनायस्थनवांशपितः । एतदुक्तं भवति । लागेशो यत्र तिष्ठति तस्य राशेरिधपितर्थ-स्मिन् राशौ भवेत्तद्राशीशो वा लाग्नेशाधि-ष्ठितराशीशो यस्मिजवांशे भवेत्तववांश-

| १ वं. | 9        |       |
|-------|----------|-------|
| र्ष ४ | पारिजातः |       |
|       | गु. ७    | ९ हाः |

पतिः वेन्द्रिकोणाना-(११४।०।१०।४।९) सन्यतमे प्राप्तो यदि स्यादथवा यदि स्वतुप्रको निजोचराशि गतो अनेत्तदा 'पारिकातः' योगो हैयः । यथा—प्रजोदाहुँ सेवतप्रेशो भीमः कर्कगतः, कर्कराशीखबन्द्रो दशिभरंशैईचे वर्तते । इपसशौ दशिभरंशैईरोर्ववाशाः । त्रातो नवांशिशो ग्रुक्तिकोणे इपराशीशः शुक्रोऽपि केन्द्रे वर्तते, तेन प्रकारद्वयेन
पर्मितातस्य लक्षणं सञ्चदत इति । फलमिप स्पष्टमेव ॥ १५६-१५०॥

लग्नेश जिल राशिमें हो उस राशि का स्थामी जिल राशिमें हो उसका स्थामी यह उसका नयांशपित यदि केन्द्र या जिकीणमें प्राप्त हो, अथवा अपनी उस राशिमें हो छो ''पारिजात» योग होता है ॥ १९६॥

पारिजात योगमें अपन जातक मध्य और अन्त्य अवस्थानें सीक्यशुक्त, राजानींसे पूजित, युद्धिय, हाथी-बोर्नेंसे युक्त अपने कर्म-धर्ममें रत और स्थानु राजा होता है ३५०

#### श्रथ कलानिधियोगः।

द्वितीये पद्धमे जीवे बुधशुक्रयुतेन्ति । न्तेत्रे तयोर्वा सम्प्राप्ते योगः स्यात्स कलानिधिः ॥ १४८ ॥ कामी कलानिधिभवः सगुणाभिरामः संस्त्यमानचरणो नरपालयुख्यैः । सेनातुरङ्गमद्वारणशङ्कभेरीवाद्यान्वितो विगतरोगभयारिसक्ष्यः ॥ १४६ ॥

इदानीं कलानिधियोगमाह— द्वितीये हति । बुधेन शुक्रेण च युते, वा दष्टे, वा तयोः बुधशुक्रयोः चेत्रे (३,६,२,७) सम्प्राप्ते, जीवे = बृहस्पतौ द्वितीये वा पश्चमे भावे व्यव-स्थिते सित स योगः कलानिधिः ज्ञेयः । तत्फ-लख 'कामी'त्यादिश्लोकेन स्पष्टार्थेनोक्तिम-त्यलम् ॥ १४८-१४९॥



यदि गृहस्पति दूसरे या पांचवें आवमें ब्रध और ग्रक से युक्त वा देखा जाता हो, सब-वा उन्होंके गृहमें प्राप्त हो तो वह 'कळानिधि योग' होता है ॥ १५८ ॥

इस क्रजानिधि योगर्से उत्पन्न बालक कामी, सुन्दर गुणवाला, बड़े बड़े राजाओंसे पुलित, सेना घोड़े मतबाले हाथीसे युत हो, तथा नित्य उसके यहाँ बांस और मेरी बसती रहें। वह रोग रहित तथा शत्रुगणों से निर्मय रहे ॥ १५९ ॥

## श्रथ श्रंशावतारयोगः।

केन्द्रगौ सितदेवेज्यौ स्वोच्चे केन्द्रगतेऽर्क्जे। चरलग्ने यदा जन्म योगोऽयमवतारजः ॥ १६०॥

पुरवश्लोकस्तीर्थचारी कलाज्ञः कामासकः कालकर्ता जितात्मा। वेदान्तज्ञो वेदशासाधिकारी जातो राजश्रीधरोंऽशावतारे ॥ १६१ ॥

श्रधना श्रंशावतारयोगस्तत्फलबोच्येते । सितदेवेज्यौ = शुक्रगुरु, केन्द्रगौ चरराशि-गती भवेतां ( वरलम इत्युक्तत्वात् ). श्रर्कजे = शनैधरे, स्वोच्चे तुलायां केन्द्रगते, चरलमे = मेचकर्कतुलामकरान्यतमे लाने, यदा जन्म भवेत्तदा श्रयं श्रवतारजः योगो भवति । श्रह्मिन्योगे जातो नरः -पुण्यरलोकः, तीर्थचारी, कलाज्ञः, कामासकः,



कालकर्ता, जितात्मा, वेदान्तज्ञः, वेदशास्त्रधिकारी, राजश्रीघरध भवति ॥ १६०-१६१ ॥ यदि गुरु और बृहस्पति केन्द्रमें हीं, शनैधर अपने उच्च का होकर केन्द्रमें स्थित हो

शीर बरलसमें जन्म हो तो यह 'अवतार' योग कहा जाता है ॥ १६० ॥ शंशावतार योग में डरपच जातक पुण्यचरित्रवाका, तीर्थसेवी, कळावित् काममें बालक, सामयिक, जिलेन्द्रिय, वेदके तत्त्वको जाननेवाला, वेद और शास का अधिकारी शीर राज्यश्रीचाळा प्ररूप होता है ॥ १६१ ॥

अथ हरि-हर-विधियोगाः।

वित्तेशाद्धनरिःफरन्ध्रभवनप्राप्ताश्च सौम्यप्रहाः, कामेशात् सुखभाग्यरन्ध्रगृह्गा जीवाब्जचन्द्रात्मजाः। देहेशाद्यदि बन्धुमानभवगा सूर्यास्कृजिद्रभूमिजाः श्रीकास्तत्र पुरातनेहरिहरत्रह्माख्यायोगा इमे ।। १६२ ।।

निविल्लानगमविद्यापारगः सत्यवादी सकलसुखसमेतश्चारुवाक कामशीलः। जितरिपुक्तसङ्घः सर्वजीवोपकारी हरिहरविधियोगे सम्भवः पुरुयकर्मा १६३

इदानी हरिहरब्रह्मयोगान् तत्फत्तानि चाह—वित्तेशादिति । हरियोग:-वित्तेशात= द्वितीयभावषतेः सकाशात् , धनरिःफरन्ध्रभवनप्राप्ताः=द्वितीय-द्वादशा-ष्टमभावानुपगताः, सौम्यप्रहाः=ग्रुभग्रहाः ( यथासम्भवम् ) भनेयुस्तदा हरियोगः ।

हरयोग-कामेशात्=सत्तमभावेशात्, सुसभाग्यर-ध्रगृहवाः=चतुर्य-नवमा-ष्टमभा-वगताः, जीवाब्जचन्द्रात्मजाः=गुरुचन्द्रबुधा भवेयुस्तदा हरयोगः ।

ब्रह्मयोग:-देहेशात्=जन्मलमेशात् बन्धुमानभवगाः = चतुर्थदशमैकादशभावग-ता यदि सूर्यास्कुषिव्यूश्मिषाः=सूर्यश्क्रमीमा भवेयुस्तदा ब्रह्माख्यः (ब्रह्म) योगः । पुरात-नैर्नुहैर्मनीविभिः इमे त्रयो योगाः श्रीका इति । १. हरियोगोदाहरणम् ।



उक्तयोगत्रयस्य फलानि सरलार्यकानि चेति ॥ १६२-१६३ ॥

### २. हरयोगोदाहरणम्।



## ३. विधियोगोदाहरणम्।



हितीयेशसे २।१२८ स्थानोंमें शुभग्रह हों तो 'हरि' योग होता है। सप्तमेशसे ४।९८८ स्थानोंमें यथा सम्भव गुरु, चन्द्रमा और बुध हों तो 'हर' योग होता है। छन्नेशसे ४।१०।११ स्थानोंमें यथा सम्भव सूर्य, शुक्र और महन्छ हों तो 'ब्रह्म' योग होता है ऐसा प्राचीन आचार्योंने कहा है। (सु० शा० कार)॥ १६२॥

हुन तीनों हरि-हर तथा विधि योगोंमें छत्पद्य हुआ जातक सभी शाखोंको जाननेवाला सत्यवादी, सकछ सुखका भोगी, त्रियवादी, कामग्रील, सब शत्रुओंको जीतनेवाला, सब जीवोंका उपकारकर्ता तथा पुण्य कर्म करनेवाला होता है ॥ १६३ ॥ प्राथ्य नाभसयोगाः ।

यूपेषुराक्तियवद्ग्डगदासमुद्रच्छत्रार्द्धचन्द्रशकटाम्बुजपित्तयोगाः । नीचक्रवज्ञहत्तकार्मुककूटवापीशृङ्काटकाश्च विविधाकृतिर्विशतिः स्युः ॥ १६४ ॥ र्ज्जुनेतश्च मुसलित्तवाश्रयाख्याः सग्शोगिनौ तु द्लयोगभनौ सवेताम् । वीणाद्यश्च कथिता वरदामपाशकेदारग्र्लयुगगोलकसप्तसङ्ख्याः ॥ १६४ ॥

इदानीं नामसयोगा उच्यन्ते । तेषु यूपादयो विश्वतिराकृतियोगाः । रज्जाद्यस्य याध्ययोगाः । सक्सपीं ह्रौ दलयोगौ । वीणादयः सप्त सङ्घणयोगाश्चिति विकल्पचतुष्ठयम् । तत्राकृतियोगाः—१. यूषः, २. इषुः, ३. शक्तिः, ४. यवः, ५. दण्डम्, ६. गदा, ७. ससुद्रः, ८. छत्रम्, ९. आर्द्वन्द्रम्, १०. शक्टम्, ११. अम्बुजम्, १२. पिकः योगः, १३. नौः, १४. चक्रम्, १५. वक्रम्, १६. इत्तम्, १७. कार्युक्तम्, १८ कृटम्, १९. वापी, २० शङ्गाटकः । इति विशतियोगाः । आध्ययोगाः—१. रज्जुः, २. नतः, ३. सुसतः, इति त्रयः। दलयोगो—१. सक्, २. सर्पः, इति ह्रौ । संख्यायोगाः—१. वीणा, २. वरदामः, ३. पाशः, ४. केदारः, ५. शूतम्, ६. युगम्, ७. गोलकम्, इति सप्तय योगाः । एतेषां लक्षणानि फलानि चाप्रतो वच्चयति ॥ १६४-१६४ ॥

१. यूप, २ इन्ज, ६ शक्ति, ४ यव, ५ वृण्ड, ६ गवा, ७ ससुन, ८ इन, ९ अर्थकमा, १० शक्त, ११ अम्बन, ११ पि, १६ वी, १४ चक्रे, १५ वज्र, १६ इन, १७ कार्मुक, १८ इट, १९ वापी और २० म्हान्टक इस प्रकार विविध आकृति के बीस योग हैं। १ रुख, २ वर्छ, श्रीर ६ सुसळ वे तीन आश्रय योग हैं। १ कक् और २ सर्प, वे दो वृज् योग हैं, और १ वीणा, २ वरदाम, ३ पाश, ४ केंदार, ५ मूळ, ६ युग, ७ गोळक वे सात 'संक्या-योग हैं॥ १६४-१६५॥

होरायाम्-इदानीमाश्रययोगत्रयस्य दलयोगद्वयस्य च लक्षणमाह— रज्जुर्मुसलं नलं चराद्यैः सस्यस्त्वाश्रयज्ञान् जगाद् योगान् । केन्द्रैः सदसयुतेदेलाख्यौ स्रक्सपौं कथितौ पराशरेण ॥ १६६॥ रज्जुरिति । चराद्यैः=चर-स्थिर-द्विभाषगतैर्भद्यैः क्रमेण रज्जुः, मुसलं, नल इति त्रीव् योगानाश्रयजान् सत्याचार्यो जवाद् । अत्रैतदुक्तं भवति । एकस्मिन् चरसशौ. इयोद्विष वा चतुर्षु चरराशिषु यदा सर्वे प्रहा मनेयुर्न स्थिर द्वन्द्वे च कबिद् प्रहः स्थातदा रज्जः योगः । एकस्मिन् हयोविष वा चतर्ष स्थिरराशिष्ठ सर्वे प्रहाः स्थर्ने कश्चित्ररे हुन्हे च भवेत्तदा मुसलः योगः । एवं द्विस्वमावेऽपि सर्वेः प्रहैः नलो योगो होयः । उत्तव-

एको ही वा त्रयः सर्वे चरा युक्ता यदा प्रहैः । चरयोगस्तदा रण्जुः द्वःखिनां चन्मदो सवेत ॥ स्थिराश्चेन्सुसर्वं नाम मानिनां जन्मकृन्त्रणाम् । द्विस्वमावो नलाख्यस्त घनिनां परिकीर्तितः॥ इति। दलयोगावाह केन्द्रेरिति । यदि शुमग्रहाः केन्द्रेषु भवेयुनं कश्चित्वापः केन्द्रवर्ती

स्यातदा सक् ( माला ) योगो मवति । यदि पापप्रहाः केन्द्रेषु भवेयर्न कविच्छमः गस्तदा सर्पयोगो होयः इति सक्सपौँ योगौ पराशरेण कथितौ ।

Notes-चन्द्रो हि शुक्लकृष्णपक्षमेदेन शुमत्वं पापत्वं चाप्नोति । तेन शक्ते सचन्द्रा व्ययुरुशकाखतुर्धं केन्द्रेष्ठ श्रभा इति । कृष्णे सचन्द्रा भौमरविशनयखलारः पापा-खतर्ष केन्द्रेषु भवेयरन्यया त्रयः श्रमाः पापाख त्रिषु केन्द्रेष्ट्रिति विवेचनीयसिति ॥ १६६ ॥

सभी बह चर राशिमें हों तो रज्ज योग होता है। सभी ग्रह स्थिर राशिमें हों तो "सल्ल" योग होता है और सभी यह हिस्बमाव राशिमें हों तो "नक" योग होता है। ये तीन आश्रयज योग सत्याचार्य किहे हैं। सक और सर्प ये दळयोग हो प्रकारके होते हैं। सब ग्रम-वह केन्द्रमें हों पापवह केन्द्रमें न हों तो "माला" योग होता है। केन्द्रमें सब पापप्रह हों केन्द्रमें ग्रामप्रह व हों तो "सर्प" योग होता है। ऐसा पराश्वर पडा है ॥ १६६ ॥

**ड.स्. १**ग्र-ब्र-मं. १० च.

१. रज्ज्योगोदाहरणम् ।

## २. असलयोगोदाहरणम् ।



४. सक-योगोदाहरणम् ।



३. नलयोगोदाहरणम् ।



४. सर्पयोगोदाहरणम् ।



इदानी प्राक्तनेः कैश्विदाश्रयदत्तयोगाः कयं नोक्तास्तस्य कारणमाह— योगा ज्ञजन्त्याश्रयजाः समत्वं यावाञ्जवश्राण्डजगोलकार्यैः।

केन्द्रोपगप्रोक्तफलौ दलाख्यावित्याहुरन्ये न पृथक् फलौ तौ ॥ १६७ ॥
योगा इति । आश्रयजा योगाः-रज्जुर्भस्तो नलश्चेति त्रयो योगाः, यवाञ्जवजाण्डजगोलकावैर्यो हैः समर्त्वं = तुश्यत्वमुपगच्छन्ति ( कथं समत्वं यान्तीति यवादियोगलक्षस्यो
द्रष्टव्यम् ) अतोऽन्यैर्नोक्ता इति । दलाख्यौ = सम्सर्पी, केन्द्रोपगप्रोक्तफलौ = केन्द्रेषु
व्यवस्थितप्रेहेर्यरप्रोक्तं फलं तहन्तौ । सक् योगस्तु ग्रुमैः केन्द्रगैक्तः । सर्पयोगः पापैः
केन्द्रगैक्तः । केन्द्रत्रिकोसेषु शुभाः प्रशस्तास्तेष्वेष पापा न शुभप्रदाः स्युरिति वचनारकेन्द्रेषु
शुभाः शुभं फलं, पापाः पाप फलं ददति, तेन तौ सक्सर्पो न पृथक्फतौ ( उक्तार्थत्वात् )
इति अन्ये विद्वा आहः । पुनकक्तदोषभयान्नाहुरिति भावः ॥ १६७ ॥

आश्रय (रुज़-सुसल-नल) योगके फल यव-पदा-वज्र-पश्च-गोलक-युग-केदार-शूल योगोंके फलके समान होते हैं, इस लिये अन्य शाचायोंने उन्हें नहीं कहे। दल ( सक्-सर्प ) योग केन्द्रगत ग्रुभ और पापग्रहके फलके समान फलवाले हैं इस लिये फलमें इल विशेषता नहीं होनेके कारण प्राचीनोंने बुलयोगको नहीं-कहा। (बु० ह्या० कार) ॥ १६० ॥

इदानीं गदाशकटविहगश्दनाटकहलान् पद्य योगानाह-

श्रासन्नकेन्द्रभवनद्वयगैर्गदाख्यस्तन्वस्तगेषु शकटं विद्याः खबन्ध्योः । शृङ्काटकं नवमपञ्जमलग्नसंग्येर्लग्नान्यगैद्दलिमिति प्रवदन्ति तब्ज्ञाः ॥ १६८ ॥

श्रासन्नेति । श्रासन्ने = समीपवित्तिनि, केन्द्रभवनद्वये गतैः सकलैप्रेहैः गदाह्यो योगो भवति । एतदुक्तमवधेयम् । लग्नचतुर्थयोः, चतुर्थसप्तमयोः, सप्तमदशमयोः, दशमखग्न-योवि इति भेदचतुष्के किस्मद्वयेकिस्मन्यदे सर्वे प्रहा भवेयुस्तदा गदा योगः भवति । तन्वस्तगेषु = लमसप्तमगतेषु सकलप्रहेषु शकटं नाम योगः स्थात् । खबन्ध्वोः = दशम-चतुर्थयोगितेषु प्रहेषु विहगः = पित्रयोगः स्यात् । नवमपध्यमलभसंस्थैः सर्वेद्रदेशे श्राह्यक्येयोगितेषु प्रहेषु विहगः = पित्रयोगः स्यात् । नवमपध्यमलभसंस्थैः सर्वेद्रदेशे श्राह्यक्येयोगि वदन्ति । लमान्यगैः = लग्नतरेरन्योन्यं त्रिकोणगतैः निश्चलखेटैः हलं योगियति तज्ज्ञा होराशास्त्रज्ञाः प्रवदन्ति । श्रार्थात्द्वितीय-षष्ट-दशकोपगैः, वा तृतीय-सप्तम-लाभगैः, वा चतुर्थ-रन्ध्र-व्ययगैः सर्वप्रदेशेः हल्तयोगः स्यादिति । तथोकख—

"लप्नीर्म्युनरम्ध्निगिस्थितेवी सप्तार्म्थिररम्बेरलप्रसंस्थैः । एवं चतुर्घा कथितो गदाख्यः ग्रुभागुभैः खेचरकस्तु सर्वैः ।

सरनीस्त्रगैस्तु शकटं, विहन्नः सुर्खर्केर्मगैः । लग्नेपर्धेमनन्दैस्थैः खगैः श्वताटकं स्मृतम् ॥ द्वितीयेषप्रकेर्मस्थैस्त्रिसप्त्रायगैतैः स्वगैः । दन्धुनैर्धनरिःफेर्देविक्रधा तु इतसञ्ज्ञकः ॥ इति १६८॥

सभी ब्रह दो समीपके केन्द्रमें हों तो 'गदा' योग होता है। यह गदा योग खार प्रकार का है-१ छ्या और चतुर्थमें, २ चतुर्थ और ससममें, ६ ससम और १० में, दशम और छग्में सब ब्रह होने से होता है। सब ब्रह छग्म और ससममें हों तो "शकट" योग होता है। समस्त ब्रह दशम और चतुर्थमें हो "विहग्धोग" होता है। सब ब्रह नवम, पंचम खीर छग्में हों तो श्वक्षांटक योग होता



है। छान को छोड़कर सबग्रह परस्पर त्रिकोणमें हो तो "हरू" योग होता है। हळबोग के

# ३ मेद हैं। शहा : वया शावा । और शटा : मार्वोमें सब प्रह हों तो हुछ योग होते हैं ॥

| मं. र. शु. बु. | च.                               |
|----------------|----------------------------------|
| शकटम्          | र. बु. चु. शु. विह्यः स. मं. चं. |
| चं. मं. चृ.    |                                  |
|                |                                  |
| र. बु. धु.     | त. इ. श.                         |
| र. बु. शु.     |                                  |

इदानी वज्र-यन-कमल-नापीति योगनतुष्टयमाह-शकटायडजनच्छुभाशुभैवेजनतिहिपरीतगैर्यनः । कमलं त्र विमिश्रसंस्थितैर्वापी तद्यदि केन्द्रबाह्यतः ॥ १६६ ॥

शकटोति । शकटाण्डाजवच्छुभाशुभैः = शकटयोगवच्छुभैर्व्यवस्थितरण्डज (विहर्ग) व्योगवद्शुभैर्व्यवस्थितः वक्षं स्थात् । अत्रेदमवचियम् । लग्नसप्तमयोः शुभप्रहाः, चतुर्थ-दशसयोः पापप्रहाथ भवेषुस्तदा वक्षयोगो भवति । तिहपरीतगैर्यवः । चतुर्थदशमयोः शमप्रहाः, लग्नसप्तमयोः पापप्रहाथ भवेषुस्तदा यवयोगः स्यादिति । कमलं तु विमिश्र-संस्थितः = तैरेव सौम्यासौम्यैः विमिश्रसंस्थितैः (चतुर्व्यपि वेन्द्रेषु व्यवस्थितैः ) कमलयोगो भवति । वापी तवादि केन्द्रवाद्यतः । तत्कमलं यदि केन्द्रवाद्यतः स्यादर्थात्पणपरे वा आपोक्षिमे भवेत्तदा वापी स्थात् । सर्वेरेव प्रहैः पणफरेषु, आपोक्षिमेषु वा संस्थितैः वापी बोगो होयः ।

|        | ਭੂ. ਯੂ. |    |         | मं. श. |         |
|--------|---------|----|---------|--------|---------|
| श. मं. | दञ्जम्  | ₹. | तृ. चं. | यवः    | बु. शु. |
|        | वृ. चं. |    | /       | ₹.     |         |

|            | मं.        |        |
|------------|------------|--------|
| शु. र. बु. | कमत्तम्    | चृ. श. |
|            | <b>ਚੰ.</b> |        |

| सं.      |      | बृ.श. |
|----------|------|-------|
|          | वापी |       |
| र.शु.वृ. |      |       |
|          |      | चं.   |

Notes—अत्र लग्नसप्तमयोः शुभाः, चतुर्थदशमयोः पापाः स्युस्तदा वन्नं, तिह्रप्ति यव इत्यादि यदुर्कं तज्ज्यौतिषिसद्धान्तिविद्यमेव । यतो हि लमसप्तमयोः शुभग्रहेषु वधशुक्तौ लमसप्तमयौ भवेतां, सूर्यः, पापश्चतुर्थं दशमे वा भवेत्तदा, त्रथवा चतुर्थं दशमे वुधशुक्तौ, लग्ने वा सप्तमे सूर्यं इति तदा सूर्यंण सह खुधशुक्त्योरन्तरं राशिचतुष्ट्यमिति परममस्त्रतम् । यतो मध्यमौ खुधशुक्तौ सूर्यसमावेव, तथा यदि खुधशुक्तयोः शीप्रं मन्दं च फलं परममृणं, सूर्यस्य परमं फलं धनमथवा सूर्यस्य परमफलं ऋणं, खुधशुक्रयोः परमं फलद्धयं धनं कल्प्यते तदा स्पष्टयोः सूर्यद्वधयोः परममन्तरं स्यात् । तच रवेः परममन्द-फलम् = २°१९'१३१"। खुधस्य परमफलयुगलयोगः = २०°१३१'१३ण", एतदैवयम् = २°१९'१३१") + (२७°१३३'१३७") = २९°१३५'१८", इदमेकराशितोऽप्यव्यं सूर्यक्वधन्योः परमान्तरं भवति । एवं शुक्रस्यापि । तेनैकराशितोऽधिकमन्तरं सूर्यं बुधयोनं जातु भवितुमहैति । कथं तिई राशिचतुष्ठयेऽन्तरे सित प्राचीनैयोगाः परिभाषिताः । अत आह् वराहः पूर्वशास्त्रातुसारेण मया वज्ञादयः कृताः । चतुर्थे भवने सूर्यात् इशुक्री भवतः कथम् १ इति ॥ दस्ततोऽमी योगा न भवन्तीति भावः ॥ १६६ ॥

षाकट योगके समान शुभग्रह (११० में ) हों और अण्डल योगके समान (१११० में ) पापग्रह हों तो "वज्योग" होता है। इसके विरीत (११० में पापग्रह, १११० में शुभग्रह ) हों तो "वव" योग होता है। शुभग्रह और पापग्रह सब केन्द्रमें हों, अन्य पणकर आपो-क्रिम में कोई भी न हों तो "कम्रक" योग होता है। यहि सभी केन्द्रके बाहर हों तो "वापी" योग होता है। उदाहरण चक्रोंमें देखिये॥ १६९॥

> इदानी यूपेषु शक्तिदण्डयोगानाह— करटकादिप्रवृत्तेश्च चतुर्गृहगतैर्प्रहै: । यूपेषुशक्तिदर्ग्डाख्या होराचै: करटकै: क्रमात् ॥ १७० ॥

कण्टकादीति । होरावैः = लमावैः, कण्टकैः = केन्द्रैः लमकेन्द्रमारभ्य कमात्कण्टका-दिप्रवृत्तेष्वतुर्षु ग्रहेषु गतैर्प्रहेः यूपेषुशक्तिदण्डाख्याथत्वारो योगा भवन्ति । तथा हि— लम-हितीय-चतुर्यभावगतैः निखिलैप्रहेः यूपयोगः । चतुर्थ-पद्यम-चप्र-सप्तमेषु सर्वेप्रहेरिषुयोगः । सप्तमादिदशमान्तेषु गतैः शक्तियोगः । दशमादिलग्नान्तेषु चतुर्षुं सर्वे-प्रहेर्द्रण्डयोगो भवति । उक्तमपि तथा—

'एकदित्रिचतुर्थस्थैः सर्वेखेटेस्तु यूपकम् । तुर्योदिसप्तमान्तस्थैरे वं षाणः प्रजायते ॥ सप्ताष्टनन्दकर्मस्थैः खगैः शक्तिरिति स्मृतः । दशादित्तमपर्यन्तैः सर्वेर्द्रण्डाभिधानकः' ॥



लप्तले चौथे भाव तक चारों गृहोंमें यदि सब प्रह हों तो "यूप" बोग, और यदि चौथे आवसे सप्तम भाव तक सब प्रह हों तो "इयु" योग, तथा सप्तमसे दशम भाव तक सब बह हों तो "शक्ति" योग, और दशम से लप्त पर्यन्त सब प्रह हों तो "दण्डयोग" होता है॥ १७०॥

> श्रष्ठना नौकृटच्छत्रचापार्द्धचन्द्रयोगानाह— नौकृटच्छत्रचापानि तद्वत्सप्तर्ज्ञसंस्थितैः। अर्घचन्द्रस्तु होराद्यैः प्रोक्तादन्यर्ज्ञसंस्थितैः॥ १७१॥

नौक्टिति । तद्वत् = पूर्वोक्त-(यूपादियोगोक्तप्रकार-) बत् , अर्थादेकस्मात्केन्द्रा-रसप्तर्थसंस्थः क्रमात् नौकूटच्छत्रचापानि स्युः । यथा च लमादिसप्तान्तेषु सप्तष्ठ भावेषु सप्तप्रहा भवेयुस्तदा नौर्योगः । चतुर्थादृशमान्तेषु सप्तप्त सर्वेप्रदेः कूटयोगः सप्तमादिलमान्तेषु सप्तप्त भावेषु सप्तप्रदेश्क्षप्रयोगः । दशमादिचतुर्थान्तेषु चापयोगो भवति । तथोक्तं च-

लमादिसप्तमान्तस्यैः सर्वेखेटैस्तु नौरिति । तुर्यादिदशमान्तस्यैः कूट इत्यभिधीयते ॥ सप्तमादिविलभान्तैरछत्रः सकलखेनरैः । एवं दशादितुर्यान्तैक्षाप इत्युच्यते बुधैः ॥ इति ज्ञानमुकावस्याम् ।

यर्द्धचन्द्र इति । नावायिक्कौरोंगैरन्यर्क्षसंस्थितैः श्चर्द्धचन्द्रो योगः प्रोक्तः । नावाया योगो केन्द्रेष्ट्काः । तदितरस्थैरर्थात्मणफरगतैरापोक्किमगतैष्य सप्तप्रहेरर्द्धचन्द्रो योगः स्यादिति । एतदुक्तं भवति । द्वितीयादि—श्रष्टमान्तेषु सप्तसु भावेषु सप्तप्रहेरर्द्धचन्द्रः । तृतीयादिनवंगान्तेऽर्द्धचन्द्रः । एवं पश्चमादिलामान्ते । षष्टादि द्वादशान्ते । श्रष्टमादिद्विती-यान्ते । नवमादितृतीयान्ते । लाभादिपश्चमान्ते । द्वादशादिषष्टान्ते । एवं सप्तसु भावेषु सप्त-

| प्रहैरष्ट्या श्रर्धचन्द्रयोगः<br>स्यादिति । तथा हि— | २ बु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १त.चृ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | ल.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परस्परं द्वयादष्टी<br>चृतीयात्त्रवमान्तिकम् ।       | ३ र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नौर्योगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | es a di                                         | dar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०मं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पश्चमैकादशः षष्टाद्                                 | 4 शि.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -ti-di-ti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४ बु.             | कूटबोगः                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| द्वादर्शं त्वष्टचा शरी ॥<br>इति ज्ञाः सु, ॥ १७१ ॥   | ४ श.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६ सं. ७ चं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹.                | शु.                                             | चं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 평.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | A STREET, SQUARE, SQUA | A state of the late of the lat | The second secon | -                 | and the last last last last last last last last | Contract of the last of the la | The Part of the Pa |
| १ ल. वृ. मं.                                        | शु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र. ल. बु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यं.               | ल-                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ਰ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श् । वृ . स                                         | शु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सं.<br>बु. म'     | चर्द्व                                          | -द्रस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | च"<br>इ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| शः वि. स.                                           | 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र. ल.   बु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बु. म'<br>र. बु'. | खर्द्ध<br>त्रयो                                 | मेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ह".<br>श"व'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

> इदानीं समुद्र-चक्रयोगाबाह— एकान्तरगतेरथात्समुद्रः षड्गृहाश्रितैः । विलग्नादिस्थितैश्रक्रमित्याकृतिजसङ्ग्रहः ॥ १७२ ॥

एकान्तरगतैरिति । अर्थात = द्वितीयभावात् , एकान्तरगतैः = एकस्मात्परमेकं परित्य-ज्येवं यथावसानभावगैः षड्गद्दाश्चितैः समुद्रो योगः स्यात् । एतदुक्तं भवति-द्वितीय-चतुर्थे— षष्टा-ष्टम-दशम-द्वादशैति-भावषट्के सप्त श्रद्दा भवेषुस्तदा समुद्रो नाम योगो भवति । चक्रमाह—विलग्नादिस्थितैः = लग्नप्रश्वतिषड् ।शिष्वेकान्तरगतेषु सर्वेश्वदैर्व्यवस्थितैः चक्कं नाम योगः । लग्न-तृतीय-पद्यम-सतम-नवम-लाभेति—भावषट्के सप्त श्रद्दा भवेषुस्तदा चक्रयोगो भवति । इत्येतावानाकृतिजानां योगानां सङ्ग्रद्दो जात इति । सारावस्यां समुद्र-चक्रयोर्लक्षणं च तथा—

राश्यन्तरितैर्तप्रात् षड्भवनगतैर्भवेच्चकम् । द्यर्थात्तयैव यातैश्रकाकारो भवेष्णविधः॥१७२॥

| मं. २  | ल. श.       |       |        | मं.ल.    | ११श. |
|--------|-------------|-------|--------|----------|------|
| र.शु.४ | समुद्र-योगः | १०चं  | ₹.बु.३ | चक्रयोगः | g. s |
|        | बु.         | बृ. ८ | शु. ५  | चं.७     |      |

द्वितीय भावसे बारहों भावोंके वीचमें यदि एक २ स्थान छोड़ कर (२१४१८।१०।१२) में सब ग्रह हों तो "समुद्र" योग और छग्नसे ११ पर्यन्त इसी प्रकार एक एक भाव हो . कर (११३१५।७।९।११) में सब ग्रह हों तो "बक" योग होता है। इस प्रकार आचारों ने आहृति योगका संग्रह किया है ॥ १७१ ॥

श्रघुना सङ्ख्यायोगानाह—

सङ्ख्यायोगाः सप्त सप्तर्ज्ञसंस्थैरेकापायाद्वज्ञकीदामपाशाः । केदाराख्यः शुलुयोगो युगं च गोलुश्चान्यान् पूर्वमुक्तान्विहाय ॥१७३॥

सङ्ख्येति । सप्तर्थसंस्थैः=येषु तेषु सप्तस्य भावेषु व्यवस्थितैः सप्तिभर्षदैरेकापायादेकमेकं पूर्वस्मात्पूर्वस्माद्विद्दाय वरूनको-(वीणा) प्रसृति-सप्त सङ्ख्यायोगाः स्युः । इद्युक्तं
भवति । येषु तेषु सप्तस्य भावेषु सप्त प्रद्दा भवेयुस्तदा वरूनको (वीणा) योगः । षद्यु
भावेषु सर्वे प्रदेदिमिनी (दाम) योगः । पश्चसु भावेषु सर्वे प्रदेदेः पाशः । वतुर्षु केदारः । त्रिषु
शूलः । द्वयोः युगम् । एकस्मिन्नेव भावे सप्त प्रद्दाः स्युक्तदा गोलो योगो भवतीति । परधौते योगाः पूर्वमुक्तानन्यान्योगान् विद्दाय सम्भवन्ति । अत्रदं चिन्त्यम् । पूर्वोक्तानामकृतियोगानां मध्याचिदि कस्मादिष संख्यायोगस्य सादश्यं भवति तदा अभी सङ्ख्यायोगा न
स्यीकार्याः । तदानीमाकृतियोगा एवाष्ट्रीकर्तन्या इति ॥ १७३ ॥

संक्या योग सात प्रकार का होता है। किसी भी सात स्थानोंमें सात प्रह हों तो "वल्ककी" योग होता है। कुः स्थानोंमें सातों प्रह हों तो "वामिनी" योग। पाँच स्थानों में हों तो 'केदार' योग। तीन स्थानोंमें हों तो "शुरू" योग। तीन स्थानोंमें हों तो "शुरू" योग। तीन स्थानोंमें हों तो "शुरू" योग होता है। एक स्थानमें सब प्रह हों तो "गोक योग होता है। एक स्थानमें सब प्रह हों तो 'गोक योग होता है। इस प्रकार संख्या योगोंको कहे हैं। जिस जगह संख्या योगकी आहिमें पूर्वोक्त योगोंको भी प्राप्ति हो वहां वे योग ही फक देते हैं, संख्यायोग फक नहीं हो। १७३॥

अध आश्रयद्लयोगफलम्।

ईर्ष्युर्विदेशनिरतोऽध्यरतश्च रज्जाम् ,मानी धनी च मुसले बहुभृत्यसक्तः । व्यङ्गः स्थिराङचनिपुणो नलजः स्नगुत्थो, भोगान्वितो भुजगतो बहुदुःखभाजः ॥ श्रथ गवादियोगफलमः।

यन्ताऽर्थभाक् सततमर्थक्षित्रगंदायां, तद्वृत्तिमुक् शकटनः सकनः कुदारः । दृतोऽटनः कलहकुद्विहगे प्रदिष्टः, शृङ्गाटके चिरसुखी कृषिकृद्धलाख्ये ॥१७॥॥ विकारन्त्रगृश्रेसुखितः सुभगोऽतिकृदः, शौचान्वितोऽपि च यवे सुखितो वयोऽन्तः । विख्यातकीर्त्यमितसौख्यगुणाश्च पद्मे वाप्यां तनुस्थिरसुखी निधिपोऽन्नदाता ॥ स्यागात्मवान् कृतुवरेर्यजते च यूपे हिंस्रोऽथ गुप्त्यिषकृतः शरकुच्छराख्ये । नीचोऽलसः सुख्यमैविंयुत्रश्च शक्तो दयहे प्रियैविंरहितः पुरुषोऽन्त्यवृत्तिः १००

छत्रे चाचन्तसीख्यातुलघनबलवान् नौभवस्तोयजीवी चक्रे राजा यशस्वी जलघिभवनरस्तोयवृत्तिः चितीशः । ऋर्घेन्दौ भोगशाली गिरिविपिनचरः क्रूरकर्मा च क्रूटे चापे जाता सनुष्या यदि गहनचराश्चौर्यनिष्ठा निक्रष्टाः ॥ १७८॥ वीणायां सकलक्रियासु निपुणः सङ्गीतनृत्यप्रियो−

वाणायां सकलक्रियासु निपुणः सङ्गीतनृत्याप्रया-दामिन्यासुपकारकृत्पदुमितः प्रख्यातिवद्याधनी । पाशे शीलधनाजनेऽतिचतुरो वाचालकः पुत्रवान् केदारे कुषिवित्तवानलसधीर्षन्यूपकारी भवेत् ॥ १७६॥ शूले कोपरसान्वितो धनक्विः शूरः चतो निर्धनी भिज्ञाशी युगयोगजोऽतिचपतः पाषरहको मद्यपः । गोले निर्द्धनकोऽलसोऽटनपरः स्वल्पायुरज्ञानधी-र्द्धात्रिशत् कथिता वराहमिहिराचार्येण योगा इसे ॥ १८० ॥

इदानी रलोकषट्केण पूर्वोक्तद्वात्रिशद् ( विंशत्याकृतित्रयाश्रयद्विदलसप्तसङ्ख्येतिहा-त्रिशत्-)योगानां फलानि कथ्यन्ते । रलोकाश्र स्पष्टार्थो एवेत्यलमतिविस्तरेण ॥१७४-१८०॥

रञ्ज योगोत्पद्म जन्तक पराई मळाईसे जळनेवाळा तथा निरंतर परदेश में रहने वाळा धौर हमेशा मार्ग पर चळने में दिव रखने वाळा होता है ।

बो मुसल योगमें उत्पन्न हो वह मानी, घनी भीर विशेष नौकर वाला होता है।

जो मनुष्य नलं योगमें उत्पन्न हो यह अङ्गहीन, इड़ निश्चयवाला, घनी और समस्त कार्यमें सुपम दृष्टिसे निचारनेवाला होता है । ये तीनों बाश्चयोगके फल हैं ।

माला योगमें उत्पन्न होनेवाला ओगी होता है। सर्प योगोत्पन्न मनुष्य जनेक प्रकार

का दुःख ओगता है ॥ १७४ ॥

गदा योगवाला मनुष्य यज्ञ करने वाला और धन शोगने वाला तथा धनसंब्रहसँ उचमी होता है।

शकर योगोजन मनुष्यकी जीविका गाड़ी रथ जादिले होती है, निस्व रोगी जीर उसकी जी कुरूपा होती है।

विहंग योगवाला सनुष्य दूत का काम करता है और सगड़ालु होता है।

श्कारक योगवाला मनुष्य बहुत काल तक खुली रहता है।

ह्ळ्योग वाळा मनुष्य खेती काकामधीर पशुपाळन व्यदि यहत उत्तम वानताहै ॥ १७५॥ वज्र योगमें उत्पत्त होनेवाळा मनुष्य प्रथम और अन्त्य व्यवस्थार्थे शुखी, सन्यमें बुखी बीर सबका प्यारा तथा अत्यन्त प्राक्रमी होता है ।

यव योग वाला मनुष्य बलवान् और मध्य धवस्थामें खुखी रहता है।

पद्म योगोझव मनुष्य विक्यात कीर्तिवाला और अत्यन्त सुख, गुण तथा विद्यादाला होता है।

वापी योगवाला मनुष्य यहुत फाल पर्यन्त थोड़े सुख बाला और चन बढ़ाने बाला सवा

कृपण होता है ॥ १७६ ॥

यूप योगमें उत्पन्न मनुष्य दानी, महंकारी और यज्ञ करनेवाला होता है। सर (इन्न) योग में हिंसक, यंचे हुयेको पाठनेवाला और तर बनानेवाला होता है।

शक्ति योगमें नीच कर्म करनेवाला, जालसी, बु:बी और दरिव होता है। इण्ड बोगसे

विव ( प्रजादि ) से रहित और शूदकी बुत्तिबाळा ( टहलु आ ) होता है।

छुत्र-योगोञ्जव जातक आदि और अन्त्य अवस्थामें सुसी, अतुल घनवाला तथा बली होता है।

नौ योगोत्पन्न जातक जलकी जीविकावाला होता है। चक्र योगका जातक पन्नस्वी राजा होता है। जलिव (समुद्र) योगवाला सनुष्य जलहत्तिवाला राजा होता है। अर्थेन्द्र योगर्में जायमान मनुष्य भोगज्ञाली होता है। कृट योगर्में उत्पन्न नर पहाल और जंगलका रहनेवाला तथा कृत कर्में करनेवाला होता है। चाप योगर्में उत्पन्न होनेवाला मनुष्य जंगली, चोरी कर्में करनेवाला और निकृष्ट होता है। १७८॥

वीणा योगमें उत्पन्न मनुष्य सकल क्रियामें चतुर, संगीत नृत्यका प्रिय होता है। द्वा-मिना योगमें उत्पन्न मनुष्य उपकारी, पटु बुद्धिवाला, विद्यामें विष्याव और पनी होता है। पात्त योगमें उत्पन्न जातक शीलवान्, बनोपार्जनमें चतुर, वाचाल और प्रज्ञवान् होता है। केद्वार योगमें उत्पन्न होनेवाला जातक कृषि-कार्व परायण, धनवान्, जालसी

बढिवाला और बन्धबनींका उपकारी होता है ॥ १७९ ॥

यूळ योगमें पैदा हुआ मनुष्य क्रोध-रससे युक्त, धनमें दिववाळा, छदाका, धाववाळा और दरिद्र होता है। युग योगमें उत्पन्न होनेवाळा मनुष्य अत्यन्त चन्नळ पासची और शराबी होता है। गोळ योगमें उत्पन्न होनेवाळा मनुष्य दरिद्र, आळसी, अठकनेवाळा, योड़ी आयुवाळा और नादान बृद्धिवाळा होता है। ये ३२ योग आवराहमिहिराचार्यजीन ने मृहज्जातकमें कहे हैं। यु० शा० कारः ॥ १८० ॥

भूपालयोगरुचपद्धकभास्कराद्याः केमद्रमाधमसमग्रहमालिकारच । लच्मीहरीराविधिकाहलनामसाद्याः सूर्योदिदेवक्ठपया परिकीर्तितास्ते ॥१८१ रलोकेनानेनाष्यायमुपसंहरतीति । स्पष्टार्थः ॥ १८९ ॥

> पारिवाते सुधा टीका कपिलेखरररिकता । सप्तमे राजयोगोऽस्मिन्नध्याये पूर्णतां गता ॥ ७ ॥

सभी राजवोग, रुचक बादि पांच योग, मास्कर बादि योग, केमदुम, अथम, सम, प्रह-साठिका योग, छप्तमीयोग, हरि-हर विधियोग, काहछ्योग बौर नामसादि योग इनके सुर्यादि प्रहोंकी कृपासे इस ७ वें अध्यायमें वर्णन किया ॥ १८१ ॥

> इति श्रीवैद्यनायदैवज्ञविरचिते जातकपारिजाते राजयोगास्ये सप्तमेऽध्याये 'विमळा' हिन्दी टीका समाप्ता ॥ ७ ॥

# अथ द्वयादिग्रहयोगाध्यायः॥८॥

श्रयायुना द्वधादिप्रहयोगाच्यायो न्याख्यायते । तत्र प्रथमं द्विप्रहयोगाः— जातः श्लीवशगः क्रियास निपुणश्चन्द्रान्विते भास्करे, तेजस्वी बलसत्त्ववाननृतवाक पापी सभौमे रवी। विद्याह्मपबलान्वितोऽस्थिरमतिः सौम्यान्विते पूषणि, श्रद्धाकर्मपरो नृपित्रयकरो भानी सजीवे धनी ॥ १॥ क्षीमुलार्जितवन्धुमाननियुतः प्राज्ञः सशुक्रेऽरुगो मन्द्रशायमतिः सपत्नवशागो मन्देन युक्ते रवी ॥ ज्ञूरः सत्कुलघर्मवित्तगुणवानिन्दौ घराजान्विते । धर्मी शाखपरो विचित्रगुणवान् चन्द्रे सतारासुते ॥ २ ॥ जातः साधुजनाश्रयोऽतिमतिमानार्येण यक्ते विघी, पापात्मा क्रयविक्रयेषु कुरालः शुक्रे सशीतगुती। कुक्षीजः पितृदूषको गतधनस्तारापतौ सार्कजे, वाग्मी चौषधरिाल्पशास्त्रकुशलः सौम्यान्विते भूसते ॥३॥ कामी पूज्यगुणान्वितो गणितविद् भौमे सदेवार्चिते, घातोर्वाद्रतः प्रपञ्चरसिको धूर्तः सभौमे भूगौ॥ वादी गानविनोद्विष्जडमतिः सौरेण युक्ते कुजे। वाग्सी रूपगुणान्वितोऽधिकधनी वाचस्पतौ सेन्द्रजे ॥ ४॥ शाखी गानविनोदहास्यरसिकः शुक्रे सचन्द्रात्मजे विद्यावित्तविशिष्टघर्मगुणवानकात्मजे सेन्द्रजे ॥ तेजस्वी नृपविप्रियोऽविमविमान् शूरः सशुक्रे गुरौ। शिल्पी मन्त्रिण साकजे पशुपविमेल्लः सिते सासिते ॥ ४॥ सास्करे=स्य वन्द्रान्वित (स्यावन्द्रपसीयोंगे) जातः श्रीवशयः=िषया वस्यो भवति, विवास=व्यावहारिककार्येषु निपुणो दश्चो अवति । समौमे रवौ=स्यावहारिककार्येषु निपुणो दश्चो अवति । समौमे रवौ=स्यावहार्य वापी च भवति । विवास अवति । अवति । अवति । अवति । अवति । अविवान्यति अविवार्यः वापी च भवति । विवास अविवान्यते अविवार्यः वापी च भवति । विवास अयेण, बलेन चान्यितो अवोऽस्थिरपति-ध्यावादि यापी व भवति । अविवे=गुरुर्यदिते स्य बातो नरः अद्याकर्षपरः=अद्याकर्षपराव्याणो नृपस्य=राहः प्रियकरः=आहादकथ भवति । एवं स्य ग्रु. ग्रु.

अब दो दो प्रहोंके योगोंका फल कहते हैं-विसके जन्म समयमें चन्द्रमासे युत सूर्य हो वह खीका अनुगामी हो और कियामें नियुण हो। मानलके साथ सूर्य हो तो बलवात, सेवावान, प्रह वोलनेवाला और वाणी होता है। बुधसे युक्त सूर्य हो तो बिशा-रूप जौर बलसे युक्त, चळल दुदिवाला होता है। बृहस्वतिसे युक्त सूर्य हो तो अद्याकर्ममें नियुण, शासका मिय करनेवाला और धनी होता है। १॥

यदि सूर्य छक्के युक्त हो तो जीके हारा चनप्राप्त हो और वान्यवींसे युक्त हो। यदि सूर्य क्षितिसे युक्त हो तो प्रायः मन्दनुद्धि और शशुके अधीन पुरुषको करता है। यदि चन्द्रमा महन्के साथ हो तो पुरुष ग्रुर, कुळीन, धर्मात्मा, धर्मी तथा गुणवान् होता है। यदि चन्द्रमा श्रुषके युक्त हो तो धर्म करनेवाला, शास्त्रका श्राता तथा विवित्र गुणोंसे युक्त

पुद्ध हो ॥ २ ॥

वदि चन्द्रमा गुरुयुक्त हो तो जातक लाधुजनावकमी बीर पूर्ण दुक्षिमान् हो। वदि चन्द्रमा ग्रुकते युक्त हो तो वह जातक पापाला, प्रय-विद्यय करनेमें कुशक होते। यदि चन्द्रमा प्रवित्ते युक्त हो तो वह जातक हरी सीवाका, विताका निम्बक तथा चन्द्रीय व्यक्ति होते। यदि महळ बुधने युत्त हो तो वह जातक वक्ता, जीवधका जानकार सवा शिल्पकळाका ज्ञाता होते॥ ३॥

यदि महन्छ जन्म-समयमें बृहस्पतिसे युक्त हो तो पुरुष कामी, पूजनीय, गुणवान्, गणित शासका ज्ञाता हो। सङ्गळ पदि सुक्तसे युक्त हो तो यह पुरुष धातुओंका व्यवहार बाळा, प्रपञ्च सुननेका प्रेमी तथा पूर्त हो। यदि सङ्गळ शनिसे युक्त हो तो पुरुष बहुस करने बाळा, गाने बजानेका रसिक और जवसुक्षि हो। यदि बृहस्पति सुबसे युक्त हो तो

पुरुष बक्ता, रूपवान् , गुणवान् और विषक धनवान् हो ॥ १ ॥

विद बुध ग्राक्षसे युक्त हो तो पुरुष घास जाननेवाला, गानेका त्रेमी और हँसगुल हो थे। यदि बुध ग्रानिसे युक्त हो तो पुरुष विद्वान् , धनी, अधिक धर्मात्मा और गुणवान् हो थे। यदि बृहस्पति ग्राक संयुक्त हो तो जातक तेजस्थी, राजिय, अस्वन्त बुद्धिमान् तथा बालवान् हो। यदि बृहस्पति ग्रानिसे युक्त हो तो शिवदकार तथा ग्रानि और ग्राक्त पुक्तित हों तो पुरुष अधिक पश्चवान् तथा मत्ल (पहलवान् ) होवे॥ ५॥

## श्रथ त्रित्रहयोगाः।

सूर्येन्दु चितिनन्द्नैररिकुलध्यंसी धनी नीतिमान् जातश्चन्द्ररवीन्दुजैर्नृपसमो निद्धान् यशस्वी मवेत् ॥ सोमार्कामरमन्त्रिभर्गुणनिधिर्विद्धान् नृपालिप्रयः, । शुक्रार्केन्दु भिरन्यदारिनरतः कृरोऽरिभीतो धनी ॥ ६ ॥ मन्देन्द्रकेसमागमे खलमतिर्माथी विदेशिषयो आखद् सूसुतयोधनैगतसुखः पुत्रार्वेषारान्यितः ॥

जीवार्कावनिजैरतिप्रियकरो मन्त्री चमुपोऽथवा भौमार्कासरबन्दितैर्नयनरूग भोगी क्रुलीनोऽर्थवान् ॥ ७॥ मन्दार्कावनिजैः स्वबन्ध्ररहितो मुर्खोऽघनो रोगभाक् । इन्द्राचार्यरवीन्दुजैः पदुमतिर्विद्यायशोवित्तवान् ॥ भानुहासुरपूजितैर्मृदुतनुर्विचायंशस्वी सुखी सौरादित्यबुधैर्विबन्धुरधनो द्वेषी दुराचारवान् ॥ 🗸 ॥ जीवादित्यसितैः सदारतनयः प्राज्ञोऽचिरुग् वित्तवान् मन्देन्द्रार्चितभानुमिर्गतभयो राजिपयः सात्विकः ॥ जातो भानुसितासितैः कुचरितो गर्वाभिमानान्वित-अन्द्रारेन्द्रसतैः सदाऽशनपरो दुष्कर्मकृदु दूषकः ॥ ६॥ जीवेन्द्रचितिजैः सरोषवचनः कामातुरो रूपवा-निन्दुच्माजसितैर्विशीलतनयः सञ्चारशीलो भवेत् ॥ तारेशार्कजम्युतैश्वलमतिर्दुष्टात्मको मारहा जीवेन्द्रज्ञसमागमे बहुधनख्यातोऽवनीशप्रियः ॥ १० ॥ विद्यावानिप नीचकर्मनिरतः सेव्यः सितझेन्द्रभि-स्त्यागी भूपतिपूजितश्च गुणवानिन्दु इतिग्मांशुजैः ॥ प्राज्ञः साधुमुतः कलासु निपुणः शुक्रेन्दुदेवार्षितैः शास्त्री वृद्धबधूरतो नृपसमो वाचस्पतीन्द्रकेजैः ॥ ११ ॥ वेदी राजपुरोहितोऽतिसुभगः शुक्रेन्दुचरडांशुजै॰ र्गान्धर्वश्रुतिकाव्यनाटकपरो जीवज्ञभुनन्दनैः॥ हीनाडाः खलवंशजश्चलमतिः शुकारचन्द्रात्मजः व्रेड्यः सामयलोचनोऽटनपरस्ताराजभौमासितैः ॥ १२ ॥ शकारेन्द्रपरोहितैर्नरपतेरिष्टः सपुत्रः सुखी जीवारार्कसुतैः कृशोऽसुस्ततनुर्मानी दुराचारवान् ॥ सौरारामुरपुजितैः कृतनयो नित्यं प्रवासान्वितः शुक्रह्मासरमन्त्रिभिर्जितरिपुः की र्तिप्रतापान्वितः ॥ १३ ॥ देवेज्येन्द्रजभानुजैरतिसुखश्रीकः स्वदार्राप्रयो सन्दङ्गासुरवन्दितरनृतवाग् द्रष्टोऽन्यजायारतः ॥ जातो जीवसितासितैरमलधीर्विख्यातसौख्यान्वित-चन्द्रे पापयुते सदालपसुखवान् भानी पितुस्तद्वदेत् ॥ १४॥

धात्र त्रिप्रहयोगे पश्चित्रिं स्वात्ति। यथा हि—१. र. चं. मं. । २. र. चं. खु.। ३. र. चं. थु.। ४. र. चं. शु.। ५. र. चं. शु.। ६. र. मं. खु.। ७. र. मं. खु.। ७. र. मं. खु.। ७. र. मं. थु.। १. र. चं. शु.। १९. र. खं. शु.। १९. र. खं. शु.। १९. र. खु. शु.। १९. र. खु. शु.। १९. चं. मं. खु.। १९. चं. खु. शु.। २९. चं. खु. शु.। २२. चं. खु. शु.। २२. चं. खु. शु.। २४. चं. खु. शु.। २४. चं. खु. शु.। २६. मं. खु. शु.। २४. मं. खु. शु.। ३२. चं. खु. शु.। ३२. मं. खु. शु.। ३२. चं. खु. शु.। ३२. खु. खु.। ३२. खु. खु.। ३२. खु. खु.। ३२. खु. खु.। ३४. खु. शु.। ३४. खु. शु. शु.। ३४. खु. खु.। ३४. खु. शु.। ३४. खु. खु.। ३४. खु.। इ४. खु.। इ४.

बदि सूर्य, चन्द्रमा तथा मङ्गल तीनों एक स्थानीय हों तो जातक शत्रुनोंको मारने वाला, धनी तथा नीति (कानून) का जानने वाला होते। यदि सूर्य, चन्द्र तथा द्वय एक-वित हों तो राजाके समान बन्नवाला और विद्वान् हो। यदि सू० चं० वृ० एकत्र हों तो वह गुजवान् , विद्वान् , और, राजाओंका प्रिय होते। यदि रित, सोम, और शुक्र एकस्थानी हों हो वह परखीगामी, कृर, शत्रुसे उरनेवाला, धनिक होते॥ ६॥

बदि हानि, चन्द्रमा और सूर्य एक राशिस्य हों तो जातक खळबुद्धि, मायावी, विदेश-प्रिय होये। सूर्य, मङ्गळ और बुधके एक राशिमें होनेसे जातक युख रहित, पुत्र सीसे बुद्ध होये। बृहस्पति, सूर्य और मङ्गळके एकत्र होनेसे छोगोंका विशेष प्रिय हो तथा मन्त्री, बा सेनापति होये। चन्द्रमा, सूर्य और शुद्ध एकत्र हों तो नेत्ररोगी, भोगी, कुळीन और धनवान् होवे॥ ७॥

सनि सूर्य और मङ्गळके एकत्र होनेसे वन्धुवोंसे रहित, मूर्ज, घनी और रोगी हो। वृह-स्पति, सूर्य, और दुध एकत्र हों तो चतुरदुद्धि, विद्वान् वशस्वी और धनवान् होने। सूर्य दुध और वृहस्पति एकत्र हों तो कोमळ शरीर, विद्वान् , यशस्वी और सुखी हो। शनि सूर्य और बुधसे बन्धुहीन, धनहीन, वैरी, तथा दुराचारी होने॥ ८॥

बृहस्पित, सूर्य और शुक्के एकत्र होनेसे पुत्र-खीसे युक्त, बुद्धिमान्, नेत्ररोगी और धनवान् होवे। शनि, बृहस्पित और सूर्यसे अवरहित, राजियय और सारिक होवे। सूर्य शुक्क और शनिके एकत्र रहनेपर उरपण हो तो बुष्ट चरित्रवाळा, गर्वी, और अधिमानी होवे। चन्त्रमा, मङ्गळ और बुध एकत्र हों तो सदा भोजनमें रत बुष्कर्मी और दूसरोंका दूपक हो॥

बृहस्पति, चन्द्रमा और सङ्गळ प्कत्र हों तो रोषयुक्त वचन बोळनेवाळा, कामासुर और रूपवान् हो। चन्द्रमा, सङ्गळ और ग्रुक्त एकत्र हों तो विश्वीळ, विपुत्र और स्वस्नवािळ हो। चन्द्रमा, शनि और सङ्गळ प्कत्र हों तो चन्नळबुद्धि, बुहात्मा और माताको सार्वे बाळा होवे। बृहस्पति, चन्द्रमा और बुघके एकत्र होनेसे भारी धनी और राजाका प्रियहोवे।

युक्त बुध और चन्द्रमारे एकत्र होनेसे बिहान्, नीच कर्स करनेवाला, सेन्य (सेवा करने योग्य) होता है। चन्द्र-बुध-श्वनि एकत्र हों तो जातक दानी, राजपूजित और गुणवान् होता है। युक्त, चन्द्रमा और बृहस्पतिके एकत्र होनेसे जातक प्राञ्च, सुपुत्री और कलामें निपुण होता है। बृहस्पति, चन्द्रमा और श्वनिके एकत्र होनेसे जातक श्वासी, बुद्धा सीमें रत और राजाके तुल्य होता है॥ १९॥

शुक्त, चन्द्रमा और पनि एकत्र हों तो वेद जाननेवाला, राजपुरोहित, और अत्यन्त सुभग होता है। बृहस्पति, बुध और सङ्गळके एकत्र होनेसे गान्धर्व विद्या-कान्य-नाटकका द्याता होता है। शुक्त, सङ्गळ और सुध एकत्र हों तो जातक हीनाझ, बुधवंशोस्पच बीर चडाळ बुद्धिवाला होता है। बुध, सङ्गळ और शुक्कके एकत्र होनेसे प्रेच्च ( द्त ) नेत्रहोगी और सदा अमणशीळ होता है॥ १२॥

शुक्र, मझ्छ और चन्द्रमा एकत्र हों तो राजाका मित्र, सुपुत्री और सुबी होता है। बृहस्पति मझ्छ और त्रनि एकत्र हों तो दुवछा त्रारीरवाछा, मानी, और दुराचारी होते। त्रानि, मझ्छ और वृहस्पतिके एकत्र होनेसे कुपुत्री, सद्दा प्रदेशमें रहनेवाछा होता है। शुक्र, सुध और बृहस्पति एकत्र हों तो त्रात्रुऑको जीतनेवाछा और कीत-प्रतापसे युक्त होता है। १३॥

बृहस्पति, ब्रुध और शनिके एकत्रतासे निशेषसुखी, श्रीमान्, और अपनी खीका प्रिय होता है। शनि, ब्रुध और बृहस्पतिके एकत्र रहनेसे झ्ठ बोळनेवाळा, हुउ, परचीगामी होता है। बृहस्पति, ग्रुक और शनिके एकत्र होनेसे स्वच्छ बुद्धिवाळा, विख्यात, और बुखसे बुक्त होता है। चन्द्रमा पापम्रह युक्त हो तो जातक अरुपसुखी और सूर्व . पाप्रसुत हो तो उसके पिताको अरुपसुखी जाने॥ १४॥ श्रथ चतुर्प्रहयोगाः।

एकर्जगैरिनसुघाकरभूसुतज्ञैर्मायी प्रपद्मकुशालो लिपिकश्च रोगी!
चद्रारमानुगुरुभिष्ठं नवान्यशस्त्री धीमान्नुपित्रयकरो गतशोकरोगः ॥१४॥
आरार्कचन्द्रभृगुजैः सुतदारसम्पद् विद्वान् मिताशनसुखी निपुणः कुपालुः ।
सूर्येन्दुभानुसुतभूमिसुतैरशान्तनेत्रोऽटनश्च कुलटापितर्थहीनः ॥ १६ ॥
तारासुतेन्दुरिवमिन्त्रिभिरिष्टपुत्रदारार्थवान् गुणयशोबलवानुदारः ।
शुक्रेन्दुभानुशशिजैर्विकलश्च वागमी मन्देन्दुविद्दिनकरैरधनः कृतन्नः ॥ १७॥
तोयाटविज्ञितिचरोऽविनपालपृज्यो भोगी दिनेशतुहिनद्युतिजीवशुकैः ।
जातो विशालनयनो बहुवित्तपुत्रो वाराङ्गनापितरिनेन्दुसुरेज्यमन्दैः ॥ १८ ॥
मन्देन्दुभानुशृजैर्विवलोऽितभीरः कन्याजनाश्रयधनाशनतत्परश्च ।
आरारुणङ्गगुरुगुजैर्विवलोऽितभीरः कन्याजनाश्रयधनाशनतत्परश्च ।
आरारुणङ्गगुरुगुजैर्विवलोऽितभीरः वारार्थवान् नयनरोगयुतोऽनुगः स्यात् १६
रविकुजबुधशुक्रैरन्यदारानुरक्तो विषमनयनवेषश्चोरधीर्वीतसन्तः ।
दिनकरकुजतारासूनुमन्दैश्चमूपो नरपितसचिवो वा नीचकृद् भोगशीलः २०

सूर्यारार्यसत्तैर्महीपतिसमः ख्यातोऽतिपुज्यो धनी जीवारार्किदिवाकरैर्गतधनो भ्रान्तः सहदुबन्धुमान् । भुपत्रार्कसितासितैः परिभवप्राप्तो विकर्माऽगुणः शुकार्केन्द्रजसूरिभिर्धनयशोमुख्यप्रधानो भवेत् ॥ २१ ॥ जीवार्किइदिवाकरैः कलहकुन मानी दुराचारवान मन्दज्ञारुणभार्गवैः सुवद्नः सत्यव्रताचारवान् । अर्कार्कीज्यसितैः कलासु निपुणो नीचप्रभुः साहसी जीवेन्द्रज्ञकुजैर्नुपप्रियकरो मन्त्री कविः हमापतिः ॥ २२ ॥ चन्द्रारज्ञसितैः सदारतनयः प्राज्ञो विरूपः सखी-मन्दारेन्द्रवृधेद्विमातृपितृकः शूरो बहुकीसुतः। चन्द्रारार्यसितैरधर्मकुशलो निद्रालुरथीतुरो जीवारार्किनिशाकरैः स्थिरमतिः शूरः सुखी परिडतः ॥ २३ ॥ शुक्रज्ञेन्द्रसुरार्चितैः स विधरो विद्वान्यशस्वी धनी चन्द्राकिञ्चसुराचितैरतिधनो बन्धुप्रियो धार्मिकः। शीतांशक्कसितासितैर्बहुजनद्वेषी परस्रीपति-जीवेन्द्रर्कजभागेवैर्गतसुखः श्रद्धादयावर्जितः ॥ २४ ॥

कुजबुजगुरुगुक्रैरर्थवान्निन्दितः स्यात् बुधगुरुशनिभौमैः सामयो वित्तहीनः । गुरुसितशनिसौन्यैरेकगेहोपयातैरितशयधनविद्याशीलमेति प्रजातः ॥ २४ ॥

इदानी चतुर्प्रहयोगा उच्यन्ते । तेषु (१) र. चं. मं. बु. । (२) र. चं. मं. बृ. । (३) र. चं. मं. शु. (४) र. चं. मं. शु. (४) र. चं. मु. हु. (६) र. चं. खु. शु. (७) र. चं. बु. शु. (६) र. चं. खु. शु. (७) र. चं. बु. शु. (१०) र. मं. बु. शु. (१०) र. मं. बु. शु. (१४) र. मं. बु. शु. (१४) र. मं. बु. शु. (१०) र. मं. बु. शु. (१०) र. वु. शु. (१८) र. बु. शु. (१८) र. बु. शु. शु. (१८) र. बु. शु. शु. (१८) चं. मं. बु. शु. (२४) चं. मं. बु. शु. (२४) चं. मं. बु. शु. (२४) चं.

सै. पृ. शु. (२५) चं. मं. वृ. श. (२६) चं. मं. शु. श. (२७) चं. बु. पृ. शु. (२०) चं. बु. शु. श. (३०) मं. बु. शु. श. (३४) मं. बु. शु. शा. (३४) मं. बु. शा. (३४)

प्क राशिमें सूर्य, चन्द्रमा, मंगळ और बुध हों तो जातक मावाबी, प्रपञ्ची, छेखक और रोगी होवे । चन्द्रमा, मंगळ, सूर्य और बृहस्पतिके एकराशिस्थ होने से जातक चन-चान्, यशस्यी, बुद्धिमान्, राजाका प्रिप करनेवाळा, विरोग और निश्चिन्त होता है ॥१५॥

मंगळ, सूर्य, जन्त्रमा और ग्रुक्के एक राशिमें होनेसे पुत्र-खी-धनसे युक्त, विद्वान् , धरपमोजी, सुसी, कार्योंमें नियुण और कृपालु होता है। सूर्य, चन्द्रमा,श्रान और मंगळसे चन्नळ नेत्रवाळा, घूमने बाळा, ध्यासचारिणी स्त्रीका स्वामो, और निर्धन होता है॥ १६॥

प्क राशिस्थ बुध, चन्द्र, सूर्य और गुरु होनेसे जातक मित्र-पुत्र-खीसे युत, घनवान् , ग्रुणी, यद्यस्वी, वळवान् और उदार होवे। ग्रुक, चन्द्रमा, सूर्य और बुध एकत्र हों तो विकल और वाचाल होवे। शनि, चन्द्र, सूर्य और बुध एकत्र हों तो निर्धन और कृतन्न होवे।

सूर्व, चन्द्रमा, बृहस्पति और शुक्त एकत्र हों तो जलमें, बनस्थलमें चलनेवाला, राज-पूज्य और भोगी हो। सूर्व, चन्द्र, गुढ़ और क्वनि एक राजिस्थ हों तो विचाल नेत्र, बहुत

धन पुत्र से युत हो और वेश्याका पति होवे ॥ १८ ॥

वानि, चन्द्रसा, सूर्य और ग्रुक्त एक राशिस्य हों तो निर्वेष्ठ, उरपोक, कन्याओं हारा बनोपार्जन और खाने पीने में तस्पर होता है। मंगळ, सूर्य, बुध बीर गुरु पुक्त हों तो सबक, विपत्तिसे युक्त, बी-सम्पत्तिवाळा, नेत्र रोगी, और अमणवीळ होता है॥ १९॥

सूर्व, मंगळ, बुध और ग्रुफ के एकत्र रहनेले दूलरेकी खीमें छीन, विषमनेथ ( छोडा बढ़ा नेत्र, या देदा नेत्र ) चोर बुद्धि, धनादिसे रहित होता है । सूर्व, मंगळ, बुध और खिंद बुद्ध राश्चिमें हों तो सेनापित वा राजमंत्री, नीच कर्म करनेवाळा और सोनी होता है ॥२०॥

सूर्व, संगठ, बृहस्पति और ग्रुकके एकत्र होनेसे राजाके सहज, विक्वात, विशेष पूज्य और धनी होता है। बृहस्पति, संगठ, कानि और सूर्व एक राजिसे हों तो निर्धन, आन्त्र हो शया मित्र और परिवारवाठा होवे। संगठ, सूर्व, ग्रुक और क्षित एक राजिस्य हों तो हारनेवाठा, कुकर्मियोंमें प्रधान होवें। ग्रुक, सूर्व, सुध और गुरु एकत्र हों तो धन और सक्त सक्त कोई सक्त होनें। श्रुक, सूर्व, सुध और गुरु एकत्र हों तो धन और सक्त सक्त होनें मधान होवें। १९॥

बृहस्पति, ज्ञानि, बुध, और सूर्यके योगसे झगकालु, सानी और दुराचारी होता है। ज्ञानि, बुध, सूर्य और शुक्रके योगसे खुन्दरमुख, सत्यवत, और आधारवान् होता है। सूर्य, ज्ञानि, बुध और शुक्र एकत्र हों तो कळामें निपुण, नीचोंका माळिक और साहसी होता है। वृहस्पति, चन्द्रमा, बुध और मंगळ एकत्र हों तो राजाका प्रिय करनेवाला, मंत्री,

कवि और राजा होता है ॥ २२ ॥

चन्द्रमा, मंगळ, बुध और शुक्र एकत्र हों तो सुन्दरी सी-सुन्दर पुत्रसे युत, बुद्धिमान, विरूप और सुसी होता है। ज्ञान, मंगळ, चन्द्रमा और बुध एकत्र हों तो जातक दो माता पिताबाळा, पराक्रमी और विशेष सी-पुत्रबाळा होता है। चन्द्रमा मंगळ बृहस्पति और शुक्र एकत्र हों तो पापकर्ममें निपुण, निद्राल और धनादिमें आतुर होता है। बृहस्पति, संगळ, सूर्य और चन्द्रमा एक राशिमें हों तो स्थिर बुद्धि, पराक्रमी सुसी और पण्डित होता है।

शुक्र, बुध, चन्द्रमा और वृहस्पतिके बोगसे बधिर, विद्वान्, बशस्वी और धनी होता है। चन्द्रमा, र्जान, बुध और गुरू एक राशिमें हों तो बढ़ा धनी, बन्धुप्रिय, और धार्मिक होता है। शुक्र, बुध, शुक्र और शनिके एकत्र होनेसे बहुत जनसमूहोंका वैरी, दूसरेकी क्षीका प्रेमी होता है। वृहस्पति, चन्द्रमा, शनि और शुक्र एक राशिमें हों तो सुख और श्रद्धा—द्यासे हीन होता है॥ २४॥•

मंगल, बुध, गुढ और गुक्रके एकत्र होनेसे धनवान् और निन्दित होता है।

हुप, गुरु, शनि और मंगछके एकत्र होनेसे रोगी और घनहीन होता है । महस्पित, गुष्क, सिन, और बुधके एक गृहमें प्राप्त होनेसे जातक खूब घनी, विद्वान् और शीकवान् होता है ॥ २५ ॥

अथ पञ्चमहयोगाः।

एकक्गैरिनशशिचितिजङ्गजीवैर्जातस्त युद्धकशालः पिशनः समर्थः। ग्रकारभान्वधशीतकरैविंघर्मश्रद्धालरन्यजनकार्यपरो विबन्धः ॥ २६ ॥ अनन्दनेन्द्रविमन्दपुरन्दरेज्यैराशालुरिष्टरमणीविरहासिभतः। चन्द्रारभानशशिस्तुदिनेशपुत्रैरल्पायुर्जनपरो विकल्प्रपुत्रः ॥ २७ ॥ जीवेन्दु भौमसितभानुभिराततायी त्यक्तः स्वमातृपितृबन्धुजनैरनेत्रः ॥ भन्देन्द्रगुकरविभूमिसुतैर्विनामवित्तप्रभावकुशलो मिलनोऽन्यदारः ॥२८॥ तारेशमानगुरुवोधनदानवेज्यैर्मन्त्री धनी बलयशोनिजदरहनाथः।। भारवदवधेन्द्रगुरुभात्सतैः परान्नभोजी सभीरुरतिपापरतोप्रवृत्तिः ॥२६॥ सौम्यासितेन्द्रसितमानुभिरर्थहीनो दीर्घाकृतिर्गतसुतो बहुरोगगात्रः। जीवेन्दुशुकरविभानुसुतैः सदारो वाग्मीन्द्रजालचतुरो विभयः सशत्रुः ॥३०॥ गुकारमानुगुरुचन्द्रसुतैर्विशोकः सेनातुरङ्गपतिरन्यवधृविलोलः। भूमुनुजीवरविबोधनभानुपुत्रैर्भिचाशनो मलिनजीर्णतराम्बरः स्यात ॥ ३१ ॥ पूज्यः कलासु निपुणो वधबन्धनाढ्यो रोगी सितासितगुरुङ्गधराकुमारैः। शेष्ठोऽतिदुःखभयरोगयुतः क्षुघातः शन्यारबोधनविकर्तनदानवेन्यैः ॥३२॥ वेच्योऽधनो सलिनवेषयुतोऽतिमूर्खञ्चोरः कुजेन्दुगुरुशुक्रदिनेशपुत्रैः। मन्त्रक्रियासुरतधातुबलप्रसिद्धकर्मा गुरुक्षशनिचन्द्रवसुन्धराजैः ॥ ३३ ॥ ज्ञानी सदेवगुरुसन्मतिधर्मशीलः शास्त्री दिनेशगुरुशुकशनीन्दुपुत्रैः। साधुः सुखी बहुधनप्रबलश्च विद्वानिन्दुज्ञदेवगुरुदानवपूजितारैः ॥ ३४॥ प्रमुप्रहेरकगृहोपयातैश्चन्द्रज्ञजीवासुरवन्द्यमन्दैः। सर्वत्र पुज्यो विकलेत्त्रणश्च महीपतुल्यः सचिवोऽथवा स्यात् ॥ ३४ ॥ इदानीं पश्रप्रह्योगफलान्युच्यते । तत्र कमात्-र. चं. मं. बु. वृ. । रं. चं. मं. बु. शू. । र. चं. मं. यू. श. । र. चं. मं. बू. श. । र. चं. मं. यू. शू. । र. चं. मं. श. श. । र. चं. बु. वृ. शु. । र. चं. बु. वृ. श. । र. चं बु. शु. श. । र. चं. वृ. शु. श । र. मं. बु. तृ. शु. । र. मं. बु. तृ. श. । तृ. मं. बु. शु. श. । र. मं. बु. शु. श । चं. मं. वृ. शु. श.। चं. मं. बु. बृ. श.। र. बु. बृ. शु. श.। चं. मं. बु. बृ. शु.। चं. बु. बृ. शु. श.।

योगह्रयं नोक्तांमित विवेच्यम् । श्लोकाः स्पष्टार्था एवेति ॥ २६-३५ ॥ सूर्य-चन्द्रमा अङ्गळ-द्रुघ और बृहस्पति ये ५ ग्रह एक राशिमें स्थित हों तो जातक युद्धमें कुश्चळ, चुगुळा और समर्थ होता है । शुक्र, मंगळ, सूर्य, बुध और चन्द्रमा एकत्र हों तो विधर्मी, अद्यावान, अन्यकार्यपरायण, और बन्धुरहित होता है ॥ ३६ ॥

इत्येते योगारतत्कतानि चोक्तानि । परचात्र र. मं. वृ. शु. श. । चं. मं. वृ. शु. श. ।

अंगल, चन्द्रमा, सूर्य, प्रानि और गुरु एक राशिमें हों तो परायेकी आशा करनेवाला और इच्छित खीके विरहसे सन्तस होवे । चन्द्रमा, मंगल, सूर्य, बुध और प्रानि एक राशि में हों तो अपपाय, चन कमानेमें तरपर, बिना स्त्री पुत्र बाला होवे ॥ २७ ॥

बृहस्पति, चन्द्रमा, अंगळ, शुक्र और सूर्य एकत्र हों तो आततायी, अपने पिता-माता-चन्धुजनोंसे त्यक्त और नेत्र होन होने । शनि, चन्द्रमा, शुक्र, सूर्य और मंगळ एक राशिमें हों तो आन-धन-प्रभावसे हीन, बळिन और परसीरत होने ॥ २८ ॥ चन्द्रमा, सूर्यं, बृहस्पति, बुध बीर शुक्र एक राज्यिमें हों तो सन्द्री, धनी, प्रतापसे दूसरी को वण्ड देनेवाला होवे । सूर्यं, बुध, चन्द्र, गुरु, और प्रति एकन्न हों तो पराक्रमोबी, विशेष डरपोक, पाप करनेवाला, और उग्रवृत्ति वाला होवे ॥ २९ ॥

बुध, शनि, चन्द्रमा, शुक्र और सूर्थ एकत्र हों तो धन-हीन, दीध आकृति, । पुत्ररहित और बहुत रोगवान् हो । बृहस्पति, चन्द्रमा, शुक्र, सूर्थ और शनि एकत्र हों तो वह स्री

सहित वाचाल, इन्द्रजाल करनेमें चतुर, भयरदित और शत्रु युत होवे ॥ ३० ॥

खुक, मंगल, सूर्य, गुरु और बुध एकत्र हों तो शोकरहित, सेना और घो**ड़ोंका स्वामी** धीर भन्य स्त्रीमें चल्रल हो। मंगल, गुरु, रिन, बुध और श्रनि एकत्र हों तो मिसासे ओजन, मलीन-प्रराना वस्त्र धारण स्तरीनाला होने॥ ३१॥

ग्रुक, शनि, बृहस्पति, बुध और मंगल एकत्र हों तो जातक पूज्य, रोगी, कलामें निपुण, और षध-वंधनसे युक्त होवे। शनि-मंगल-बुध-सुर्थ-ग्रुक एकत्र हों तो खेड, अतिबु:स-

अय रोगसे युक्त और चुधार्त होवे ॥ ३२ ॥

संगठ-चन्द्रमा-बृहस्पति-शुक्र-शनि एकत्र हों तो दृत, दरिद्र, सिंहनवेश शुक्त, भारी सृर्व होवे तथा चोर होवे। बृहस्पति-बुध-शनि-सूर्य-मंगळ एक राशिस्थ हों तो संत्र-कियामें, धातु विषयमें तथा वळमें प्रसिद्ध होवे॥ ३३॥

सूर्य-वृहरपति-श्रक-शनि-चन्द्र एकत्र हों तो ज्ञानी-देवगुर-सक्त, धर्मशील बार शाखी होवे। चन्द्रमा-बुध-बृहरपति-श्रक-मंगल एकत्र हों तो साबु, सुखी, धन-धान्यसँ

अबङ और विद्वान् होये ॥ ३७॥

चन्द्रमा-बुध-बृहस्पति-शुक्र-शनि थे पञ्चग्रह एक गृहमें प्राप्त होनेसे सर्वत्र पुत्रन, विकलनेत्र, राजाके तुल्य वा मंत्री होने ॥ ३१ ॥

## श्रथ पडब्रहयोगाः।

सूर्येन्द्वारव्धामरेज्यभृगुजैरेकर्त्तगैस्तीर्थकः जातोऽरययगिरिप्रदेशनिलयः खीपुत्रवित्तान्त्रितः ॥ शुक्रेन्द्वर्कनुधामरेज्यदिनकृत्पुत्रैः शिरोरोगवा- गुन्मादप्रकृतिश्च निर्जनधरावासो विदेशं गतः ॥ ३६ ॥ जीवज्ञारुणभूमिजासितसितैः सख्जारशीलः सुधी-रिन्दुज्ञारसितार्किदेवगुज्ञभिस्तीर्थाटनः स्याद् व्रती ॥ जीवारेन्दुरवीन्दुजारुणसुतैश्चोरः परज्जीरतः कृष्टी वान्धवदूषितो गतसुतो मूर्खो विदेशं गतः ॥ ३७ ॥

नीचोऽन्यकर्मनिरतः च्चयीनसार्तो निन्दो महीसुतरवीन्दुसितासितद्धैः ॥ सन्त्री कलत्रधननन्दनमोदहीनः शान्तः सितासितकुजारूणजीवचन्द्रैः ॥ ३८ ॥

इदानी षड्महयोगफलान्युच्यन्ते । तत्र कमात् (१) र. च. मं. बु. चू. शु. । (२) र. चं. बु. चू. शु. श. (३) र. मं. बु. चू. शु. श. (४) चं. मं. बु. चू. शु. श. । (४) र. चं. मं. बु. चू. शु. श. । इति सत्त योगास्तेषां फलानि चोक्तानि । सरलार्थाः श्लोकाः ॥ ३६–३= ॥

सूर्य-चन्द्रमा-मंगळ-मृहस्पति-सुध-गुक्त एक राशिमें होनेसे तीर्थं करनेवाळा, वन और पहावमें रहनेवाळा हो, सी-पुत्र बीर धनसे युत होवे। गुक्क-चन्द्र-सूर्थ-हुच-मृहस्पति-धान एकत्र होनेसे शिरमें पीडावाळा, उन्माद प्रकृतिवाळा, देवसूमिमें वासी और विदेशमें प्राप्त होवे॥ ६६॥

बृहस्पति-बुध-सूर्य-संगळ-शुक्त-प्रानि एकप्र होनेसे संचारशीळ और विहान होने। चन्त्रमा-बुध-संगळ-शुक्त-प्रानि-बृहस्पति एकप्र हों तो जातक तीर्थं करनेवाळा और वती होता है। बहस्पति-मंगछ-चन्द्रमा-रवि-बुच-शनि एक राशिमें हों तो चोर. परखीमें रत. कोड़ी, बाँचवोंसे दूषित, पुत्र-रहित, मूर्ख और विदेशी होवे ॥ ३७ ॥

मंगळ-धर्य-चन्द्र-शक-श्रात-तथ एक राशिमें हों तो बातक नीच, दसरेके कर्ममें लीन. चय ओर पीनस दुःखसे दुःखी हो । शुक्र-शनि-संगळ-सूर्य-बृहस्पति-चन्द्रमा एक राशिमें हों तो मन्त्री, खी-धन-पुत्र-हर्षसे हीन और शान्त होवे ॥ ३८ ॥

श्रथ मेषादिराशिस्थप्रहफलम

जातः स्वल्पधनस्तु गानरसिको विद्याधनक्लेशधी-रक्षंः सर्वकलारसङ्घेचतुरो हैरएयकैंः साहसी। सम्पूज्यः कुर्वेणिकिक्रयासु कुर्वेतः पुत्रादिभाग्यचेयुतः श्रीमाँस्तोयक्रिकियौदिभिरिने मेषादिराशिस्थिते ॥ ३६ ॥ र्देव से भपकृषिकियाटनधनः, शुकेंद्वी ने कामधीः सौर्वेर्यर्चे परिदीनवाकरकमे राजप्रियो वित्तवान् ॥ सिंहे भूमिसुते तु निर्भयधनो जैवे जितारिः सुखी कुम्भे दुर्जनसेवितो मृगंगते भूपोऽथवा तत्समः॥ ४०॥ कीजे चन्द्रसतेऽधनः, सितगृहे विद्यान्न्युग्मे सुखी, क्किस्थे निजवित्तहा हरिगते जातो वधूनिजितः ॥ कन्यास्ये सुगुणाकरो गतभयश्चापे नृपालप्रियो मीनस्थे जितसेवकः शनिगृहे शिल्पी परप्रेष्यकः ॥ ४१ ॥ सेनावित्तसुताधिकः सुगुणवान् दाता कुंजर्ने गरी तेजस्वी सितंभे परिच्छद्सहत्तारास्त्रंतं गते ॥ प्राज्ञः पुत्रधनश्च कर्किणि धेटे भोगी यशस्वी हरी। राजा राजसमोऽथवा निर्जेगृहे नीचोऽटनः क्रेशघीः॥ ४२॥ जारं श्रीमतिमित्रवन्धुविभवो विद्यार्वनज्ञानवान्, भीर्वर्मन्द्सुतोऽतिनीचित्रहिताचारो नृपालँप्रियः ॥ दुष्टक्षीर्गणसेवितो जनपतिर्भोगी, कुमारीरतैः, श्रीविद्यागुणंशीलवान् भृगुसुते मेषादिराशिश्यते ॥ ४३ ॥ मूर्खी नातिर्धनो गतस्त्रसुतैधीरम्बासुखर्मच्युतोऽ-नार्ट्यः स्वल्पधनात्मँजो गुणपुरम्रामामणीरुमधीः॥ जातः पुत्रकलत्रवि त्तविभवो राजप्रियो वित्तवान्, तेजोराजगुणौधिको रविसूते मेषादिराशिस्थिते ॥ ४४ ॥ यदुक्तमुडुनाथस्य फलं मेषादिराशिषु । तदंशकफलं चात्र परिचिन्त्य वदेद् बुधः ॥ ४४ ॥

इदानीं मेपादिद्वादशराशिषु प्रहस्थितिफलान्युच्यन्ते । तत्र श्लोकाः स्पष्टार्थाः ३९-४५ नेषादि राशिमें सूर्यका फल-मेप राशिमें सूर्य हो तो जातक अरूपधनी हो, वृषमें हो तो गान विधाका रसिक हो, मिथुनमें होतो विधाका धनी, क्छेश बुद्धि होवे, कर्कमें हो तो नादान हो, सिंहमें हो तो सर्वकछारसञ्च, चतुर हो, कन्यामें सुवर्णवाछा, तुकामें साहसी, वृश्चिकमें पूज्य, निष्कृष्ट वाणिज्य, मकरमें दृष, कुम्भमें प्रवादि भाग्यसे हीन, मीनमें जकसे और कृपि आदिसे श्रीमान् होवे ॥ ३९ ॥

मङ्गल अपनी राशि ( मे. वृक्षि. ) में हो तो राजासे, कृपि कियासे, यात्रासे धन प्राप्त होवे। शुक्रके गृह ( वृ. तु. ) में हो तो कामबुद्धि हो। बुधके गृह (सि. कं.) में हो तो दीन वचन बोछने बाला, कर्कमें राजिपय, धनवान् , सिंहमें हो तो निर्भय धनी होवे । बृहस्पति की राशि ( ध. मी. ) में होतो शञ्जित्, सुखी, कुरभमें हो तो दुर्जनसेवित, सकरमें हो तो राजा वा राजाके सहस होता है ॥ ४० ॥ बुध सङ्गळकी राशि (१. ८.) में होतो दरिद्र, ग्रुकके गृहमें (वृ. तृ.) में विद्वान् , मिथुन

में सुखी, कर्कमें निज धनका नाशक, सिंहमें अपनी खीसे पराजित, कन्यामें हो तो सुन्दर-गुणका खान, भयरहित, धनुमें हो तो राजा का प्रिय, सीनमें हो तो सेवकसे पराजित और

शनिके गुहमें हो तो शिल्पी (कारीगर) और दत होता है ॥ ४३ ॥

बृहस्पति मङ्गलके गृह (१. ८.) में हो तो अधिक सेना-वित्त-सुतसे युत हो, गुणी तथा बाता हो। शुक्रके गृहसँ ( बृ.तु. ) से हो तो तेजस्वी हो, बुधके गृह ( सि. कम्या ) में हो तो परिष्कृद-सुहद्-सुत हो, कर्कमें हो तो बुढिमान् , पुत्र-धनी, कुक्समें भोगी, सिहमें बहास्वी और अपने गृह ( ध. भी. ) में राजा या राजाके सरश हो और नीच ( मकर ) में हो तो घूमनेबाला, ब्लेश बुद्धिवाला होवे ॥ ४२ ॥

शुक्र मेपादि राशिमें श्थित हो तो छिनार, वृषमें हो तो धन-बुद्धि-निय-बन्धु वाठा हो, मिथुनमें हो तो विद्या-धन-ज्ञानवान्, कर्कमें हो तो उरपोक, लिहमें हो तो अस्पपुत्र, कन्यामें हो तो अति नीच आचारवाला, तुलामें हो तो राजप्रिय, बृक्षिकमें हो तो दुष्ट सीगणोंसे सेवित, धनुमें हो तो जनोंका स्वामी, मकरमें हो तो थोगी, कुम्ममें हो तो कुमारी कन्यासे भोग करनेवाला, भीनमें हो तो श्री-विचा-गुण-शीलवान् होवे ॥ ४३ ॥

मेपादि राशिस्य शनिका फल-मेप राशिमें शनि हो तो सूर्व, वृषमें हो तो अन्वधनी, मिथुनमें हो तो धन-पुत्र-पुद्धिसे हीन, कर्कमें हो तो मानुसुखसे रहिस, सिहमें हो तो खीके अनुकूछ, कन्यामें होतो थोड़ा धन-पुत्र, तुलामें होतो गुणात्रणी, पुर तथा प्राममें मुखिया, वृक्षिकमें उम्र बुद्धिवाला, धनुमें पुत्र कलत्र-धन-विभवयुक्त, सकरमें राजनिय कुम्भमें धनवान्, मीनमें तेज आदि गुणसे बढ़ा होवे ॥ ४४ ॥

चन्द्रमाके मेपादि राशिमें जो फल कहे हैं वे तथा यहां नवांशका फल विचार कर

पण्डित कहें ॥ ४५ ॥

श्रथ दिएफलम्-

पापेचिते गगनगामिनि दुष्टरोगी जातः स्वधर्धगुणवित्तयशोविहीनः। पापान्त्रिते तु पर्रावत्तवधूविलोलः पारुष्यवाक्षपटबुद्धियुत्तोऽलसः स्यात् ॥ ४६ ॥ यदि शुभकरदृष्टे खेचरे जातमत्यः सुतधनयुतभोगी सुन्दरो राजपृज्यः। परिभवरहितः स्थात्सीम्यखेटोपयाते जितरिपुरिह धर्माचारवानिङ्गितज्ञः॥४७॥ इदानीं दृष्टि फलसुच्यते । गगनगामिनि=प्रहे (ग्रत्र प्रहराब्देन कारकप्रहोऽनगन्तब्यः)

पापेक्षिते = पापब्रहेणावलोकिते, शेषं स्पष्टार्थमेवेत्यलं विस्तरेण ॥ ४६-४७ ॥

कारक ग्रह पापग्रहसे यदि देखा जाता हो तो दुष्ट-रोगी, अपने धर्म-गुण-धन-यश्चसे हीन होवे। पापप्रसे युक्त हो तो परायेका धन-सी भोगनेवाला, नीरसवचन-कपटबुद्धिसे युक्त, आलसी होवे ॥ ४६ ॥

यदि शुभ प्रहकी दृष्टिसे युत ग्रह हो तो पुत्र-धनसे युक्त, ओगी, खुन्दर, राजपूज्य, पराभवसे रहित हो। शुभ युक्त हो तो शत्रुके जीतनेवाला, धर्माचारवान् , बुद्धिमान् होवे ॥

अथ चन्द्रय दिएकलम्-चन्द्रे मेषगते कुजादिखचरैरालोकिते अपति-विद्वान् राजसमः समस्तगुणवान् चोरो दरिद्रो भवेत्। निस्वस्थेयनृमान्यभूपधनिकप्रेप्यो वृषस्थे तथा युग्मस्थे विकलो नृपः हमतिमान् धीरः खलो निर्धनः ॥ ४८ ॥

कर्किस्थे शशिनि चमासतमुखैरालोकिते शोर्थवा-नार्यश्रेष्टकविमहीपतिरयोजीवी सनेत्रामयः। भूपः परिडतवाग् धनी नरपतिः पापी विभः सिंहगे कन्यायां धनिको विभुः प्रभुसमो विद्वान् विशीलः सुखी ॥ ४६ ॥ तौलिस्थे हिमगौ व्रधादिशुभदैरालोकिते स्यात क्रमाद भपः स्वर्णकरो वणिक्कुजरविच्छायासुतैर्वञ्चकः । कीटस्थे शशिनि द्विमातृपितृको राजिपयो नीचकु-द्रोगी निर्धनिको नृपालसचिवो हुटे बुघादिब्रहै: ॥ ४० ॥ चन्द्रे धनुःस्थे शुभदृष्टियुक्ते विद्याधनज्ञानयशोवलाढ्यः। दृष्टे कुजादित्यदिनेशपुत्रैः सभाशठः परयवधूरतः स्यात् ॥ ४१ ॥ राजा महीपतिर्विद्वान् धनी निर्धनिको विभुः। क्रजादिशहसन्दृष्टे सकरस्थे निशाकरे ॥ ४२ ॥ कुन्भस्थिते निशानाथे शुभद्दष्टे यशोधनः । जातः परवध्लोलः पापखेटनिरीन्निते ॥ ४३ ॥ मीनस्थे शुभवीजिते हिमकरे हास्यप्रियो भूपति-र्विद्वान पापनिरीचिते परुषवाक पापात्मको जायते । पापांशे खलवी चिते शठमितर्जातोऽन्यजायारतः सौम्यारी शुभवीचिते हिमकरे जातो यशस्त्री भवेत ॥ ४४॥ राशिष्टष्टिफलं यत्तदंशकेषु च योजयेत । भवन्ति शुभदाः सर्वे शुभद्दग्योगसंयताः ॥ ४४

पूर्वं सामान्यतो दृष्टिफत्तमुक्तिमिदांनी चन्द्रस्य स्थानपरत्वेन प्रहृदृष्टिफल्सुच्यते । चन्द्रे भेषराशौ गते तत्र कुलादिखचरैर्मजलादिप्रहेरवलोक्ति जातो भूपतिः, विद्वान्, राजसमो वा समस्तगुणवान् भवति । एतदुक्तं भवति, जन्मकाले यदि चन्द्रे भेषराशौ भौमादिकेन प्रहे-णावलोक्यते तदा जातः कमात् राजा, विद्वान्, राजसदशः, सकलगुणयुक्तः, चोरः, दरिद्रः, भवति । एवं स्पष्टमेव निखिलमिति । चत्र राशिपरत्वेन चन्द्रस्य यथा दृष्टिफत्तमुक्तं तथैव तक्तद्राशोनवांशवशोनापि दृष्टिफलं तदेव तथैव चावगन्तव्यम् । तत्र ग्रुभग्रहस्य योगो दृष्टिश्च यद्ति भवेत्तदा शोभनमन्यया (पापयोगदृष्ट्या ) न ग्रुभमिति ॥ ४८-५५ ॥

चन्द्रमा शेष राजिमें स्थित हो मंगळादि ग्रह उसको न देखते हों तो क्रमसे राजा, विद्वान, राजसम, समस्त गुणवान, चोर, दरिद्र होवे । घृष राजिमें चन्द्रमा को मङ्गळ देखता हो तो निर्धन, बुध देखे तो राजा, गुरुकी दृष्टिसे मान्य, गुककी दृष्टिसे राजा, जनिकी दृष्टिसे धनी, सूर्यकी दृष्टिसे दृस होता है ॥ ४८ ॥

चन्त्रमा मिश्रुन राशिमें हो उसपर मंगळकी दृष्टि हो सो विकळ, बुधकी दृष्टिसे राजा, गुक्की दृष्टिसे खुमतिमान्, गुक्की दृष्टिसे धीर, शनिकी दृष्टिसे खल, सूर्यकी दृष्टिसे दृरिद्र होता है। कर्क राशिमें चन्द्रमा हो उसपर यदि मंगळकी दृष्टि हो तो पराक्रमी, बुधकी दृष्टिसे श्रेष्ठ कवि, गुक्की दृष्टिसे राजा, शनिकी दृष्टिसे जौहजीवी, सूर्यकी दृष्टिसे नेत्र रोगी होवे। कन्या राशिमें चन्द्रमापर कुजादि प्रहकी दृष्टि हो तो फळ इस प्रकार है कि मंगळकी दृष्टिसे धनिक, बुधकी दृष्टिसे विञु (स्वामी-ध्यापक) गुक्की दृष्टि हो तो प्रश्चकी दृष्टि हो तो घीळरहित, सूर्यकी दृष्टि हो तो खुळी होता है। ४९॥

तुला राशिमें चन्द्रमाको बुधादि शुभग्रह देखते हों तो फल इस प्रकार है कि बुधकी

दृष्टि हो तो राजा, बृहस्पितको दृष्टि हो तो लोनार, गुक्कि दृष्टि हो तो वैश्य हो। संगळ सूर्य-शिनकी दृष्टि हो तो ठम होता है। चन्द्रसा वृश्चिक राशिमें हो, उसपर बुधादि ब्रह की दृष्टि होनेसे फळ-बुधकी दृष्टि हो तो दोमाता-वाळा, बृहस्पितकी दृष्टि हो तो राज-भिय, शुकको दृष्टिवाळा नीचकर्मा, शनिकी दृष्टिसे रोगी हो, सूर्यकी दृष्टिसे दृश्दि, और मंगळकी दृष्टिसे राजाका मन्त्री होवे॥ ५०॥

चन्द्रमा धनुराशिमें हो शुभ प्रहसे दृष्ट युत हो तो जातक विद्या-धन-ज्ञान-यदासे बटी हो, मङ्गळ-सूर्य-शनिकी दृष्टि हो तो सभा-जठ, वेश्याओंसे विद्वार क्रनेवाळा होवे॥

मकर राशिके चन्द्रमापर बुधादि ब्रह्की दृष्टि होनेसे इस प्रकार फल है-बुधकी दृष्टि हो तो राजा, बृहस्पतिकी दृष्टि हो तो राजा, खुककी दृष्टि हो तो विद्वान् , शनिकी दृष्टिमें धनी, सूर्यकी दृष्टि हो तो दृरिद्र, मङ्गलकी दृष्टि हो तो विक्षु (व्यापक ) होता है ॥ ५२ ॥

कुरभ राशिमें चन्द्रमा स्थित हो उसे शुभ प्रह देखते ही तो जातक यश-धनसे युक्त

हो, और पापत्रह देखते हों तो दूसरेकी खीसे रमण करे ॥ ५६ ॥

मीन राशिमें चन्द्रमा हो शुभग्रह उसे देखते हों तो हास्यित्रय, राजा, या विद्वान् हो, पापग्रह देखते हों तो कठोर वचनवाला तथा पापारमा होवे। पापांशकमें चन्द्रमाको पापग्रह देखते हों तो शठ बुद्धि हो और दूसरेकी खीसे ओग करे। चन्द्रमा शुभांशमें हो और शुभग्रह देखते हों तो जातक यशस्वी हो॥ ५४॥

राशि दृष्टिका जो फल वही नवांशकमें भी योजना करे । शुभग्रहकी दृष्टिसे वा योगसे

सब शुभ प्रद् होते हैं॥ ५५॥

श्रथ लझादिभावगतप्रहफलम् । मार्तरडो यदि लझगोऽल्पतनयो जातः सुखी निर्घृणः स्वल्पाशी विकलेक्षणो रणतलश्लाघी सुशीलो नटः । ज्ञानाचाररतः सुलोचनयशःस्वातन्त्र्यकस्तूष्यगे मीने स्वीजनसेवितो हरिगते रात्र्यन्थको वीर्थवान् ॥ ४६ ॥

त्तीरो शशिन्युदयने विधरोऽङ्गहीनः प्रेप्यश्च पापसहिते तु गतायुरेव । स्वोच्चर्स्यके धनयशोबहुरूपशाली पूर्णे तनी यदि चिरायुरुपैति विद्वान् ॥४०॥

कूरः साहसिकोऽटनोऽतिचपलो रोगी कुजे लग्गो विद्यावित्ततपःस्वधर्मनिरतो लग्गस्थिते बोधने । जीवे लग्गते चिरायुरमलज्ञानी धनी रूपवान् कामी कान्तवपुः सदारतनयो विद्वान् विलग्ने भृगौ ॥ ४८॥ दुर्नासिको वृद्धकलत्ररोगी मन्दे विलग्नोपगतेऽङ्गद्दीनः । महीपतुल्यः सुगुणाभिरामो जातः स्वतुङ्गोपगते चिरायुः ॥ ४६॥ कूरो द्याधमिविद्दीनशीलो राहौ विलग्नोपगते तु रोगी । केतौ विलग्ने सरुजोऽतिलुद्धः सौम्येचिते राजसमानभोगी ॥६०॥ रविंचेत्रोदये राहू राजभोगाय सम्पदि । स्थिरार्थपुत्रान् कुरुते मैंन्देचेन्त्रोदये शिखी ॥ ६१॥

इदानीं भाव ारत्वेन प्रहाणां फलानि विवक्षः प्रथमं लग्नगतप्रहफलान्युच्यन्ते । ख्लांकाः सरलाथी एव ॥ ५६-६९ ॥

यदि जन्मछप्नमें सूर्ष हो तो थोड़े पुत्रवाला, सुखी, निर्दयी, अल्पभोजी, विकलनेत्र, रणकी हुच्छा रखनेवाला, सुत्रील, नाट्य करनेवाला हो, लप्नमें यदि उख राशिका सूर्य हो तो ज्ञानाचारमें रत, सुन्दर नेत्र, तथा यशस्वी और स्वतन्त्र हो। मीनमें सीजनसे सेवित हो सिंहका सूर्य लग्नमें हो तो राज्यन्ध तथा वीर्यवान् होवे॥ ५६॥ चीण चन्द्रमा छप्नमें हो तो विधर, अङ्गदीन हो। पापप्रहसे युक्त हो तो दूत और अल्पायु होवे। अपनी उच राशिका हो तो धनी यशस्वी, बहुत रूपवान् हो। यदि पूर्ण

चन्द्रमा लग्नमें हो तो दीर्घायु और विद्वान् हो ॥ ५७ ॥

मङ्गल लग्नमें हो तो कृर, साहसी, घूमनेवाला, अत्यन्त चपल और रोगी हो। बुध लग्नमें हो तो विद्या, धन, तपसे युक्त, धर्मात्मा हो। बृहस्पति लग्नमें हो तो वदी आयु-वाला, स्वच्छ-ज्ञानी, धनी और रूपवान् हो। ग्रुक लग्नमें हो तो कामी, सुन्दर शरीर, स्त्री- चुन्नसे युक्त, और विद्वान् हो॥ ५८॥

शनि छप्नमें हो तो दुर्नासिका, बृद्धास्त्रीवाला, रोगी और अङ्गहीन हो। यदि शनि

अपने उच स्थानमें हो तो राजाके समान, सुन्दर गुणवाळा हो ॥ ५९ ॥

राहु छन्नमें हो तो कृर, दया-धर्भ-हीन, जीछवान और रोगी हो। केतु छग्नमें हो तो

रोगले युक्त, छोभी हो। ग्रुभव्रह देखते हों तो राज-समान भोगी हो॥ ६०॥

सूर्यके गृहमें होकर छन्नमें राहु हो तो जल्द राज-भोग प्राप्त करता है। शनिके गृहमें केतु छन्नमें हो तो स्थिर-धन-धनको देता है॥ ६१॥

## श्रथ द्वितीयस्थग्रहफलम्।

त्यागी धातुद्रव्यवानिष्टशत्रुर्वाग्मी वित्तस्थानगे चित्रभानौ । कामी कान्तआक्षवागिङ्गितज्ञो विद्याशीलो वित्तवान् वित्तगेन्दौ ॥ ६२ ॥

धातीर्वादकृषिकियाटनपरः कोपी कुजे वित्तगे बुद्धःचोपार्जितवित्तशीलगुणवान् साधुः कुटुम्वे बुधे। वाग्मी भोजनसीस्यवित्तविपुलस्यागी धनस्थे गुरी विद्याकामकलाविलासधनवान्त्रित्तस्थिते भागेवे॥ ६३॥

असस्यवादी चपलोऽटनोऽधनः शनौ कुटुम्बोपगते तु वक्चकः । विरोधवान्वित्तगते विधुन्तुदे जनापराधी शिखिनि द्वितीयगे ॥ ६४ ॥

श्रत्र त्रिभिः रत्नोकैर्दितीयभावगतप्रहाणां फतान्युक्तानि । रत्नोकाः स्पष्टार्थाः ॥ सूर्य हितीय भावमें हो तो जातक दानी धातु द्रव्यवाला, दृष्ट शत्रुवाला और वाचाल हो । चन्द्रमा हितीय स्थानमें होतो कामी, तेज स्वरूप, सुन्दरवचन, बुद्धिमान्, विद्याशील

और धनवान् हो ॥ ६२ ॥

मंगल हितीय स्थानमें हो तो धातुबाद-खेती-और घूमनेमें तत्पर तथा कोथी हो । वुध वूसरे आवमें हो तो षुद्धिसे उपार्जन किये धन-हील-गुण हों और साधु हो । गुरु हितीय मवनमें मान हो तो बाचाल, भोजन-सीक्यवाला, विशेष धनी और दानी हो । गुरु हितीय स्थानमें हो तो विद्या-काम-कलाका ज्ञाता तथा धनवान बालक हो ॥ ६३ ॥

यानि द्वितीय स्थानमें हो तो असत्य-वादी, चञ्चल, घूमनेवाला, दरिद्र, और उन हो यन आवमें रा हुहो तो विरोधी हो। केतु हितीय आवमें हो तो लोगों का अपराधी हो॥६४॥

ग्रथ तृतीयस्थग्रहफलप्।

शूरो दुर्जनसेवितोऽतिधनवान् त्यागी तृतीये रवी ।
चन्द्रे सोदरराशिगेऽल्पधनिको बन्धुप्रियः सान्त्विकः ।
ख्यातोऽपारपराक्रमः शठमतिर्द्धश्रिक्ययाते कुने
सायाकर्मपरोऽटनोऽतिचपलो दीनोऽनुजस्थे बुधे ॥ ६४ ॥
आतृस्थानगते गुरौ गतधनः श्लीनिजितः पापकृत्
शुक्ते सोद्रगे सरोपवचनः पापी वधृनिजितः ।

अल्पाशी धनशीलवंशगुण्यान् भ्रान्तिश्वते भानुने राहो विक्रमगेऽतिवीर्यधनिकः केती गुणी वित्तवान् ॥ ६६ ॥ सोदरारातिगः शुक्तः शोकरोगभयप्रदः। तत्रैव शुभकारी स्वात् पुरतो यदि भास्करात्॥ ६७॥

रतोकप्रयेण तृतीयभावस्थप्रहाणां फलान्युक्तानि । वरतार्थाः श्तोकाः ॥ ६५-६७ ॥ सूर्यं तीसरे आवर्में हो तो पराक्रमी, बुर्जन सेवित, विशेष धनी, और दानी हो । चन्द्रमा तृतीय आवर्में हो तो अवय धनी, वन्धुत्रिय, और सारिवक हो । संगळ तीसरे आवर्में हो तो अपार पराक्रमी; और शठ-बुद्धि हो । बुध नृतीय स्थानमें हा तो सायावी, घूमनेवाळा, अरयन्त चळळ और दीन हो ॥ ६५ ॥

गुरु भातृ स्थानमें हो तो धन रहित, खीले पराजित, पाप करनेवाला हो। ग्राक वृतीय अवनमें हो तो रोष युक्त बचन बोले, और पापी हो, तथा खीले पराजित हो। क्विन तृतीय स्थानमें हो तो अरुप ओजी, धन-बील-बंशले युक्त और गुणाबान् हो। राहु तीलरे आवर्षे हो तो अरुपन बली और धनी हो। केतु हो तो गुणी और धनी हो॥ ६६॥

शुक्र तृतीय और पष्टभावमें हो तो शोक-रोग-भय देता है, और उन्हीं स्थानों में शुक्र

बदि खुर्वके भागे हो तो जुभ फल देता है ॥ ६७ ॥

## श्रथ चतुर्थस्थग्रहफलम्।

हृद्रोगी धनधान्यबुद्धिरहितः क्रूरः मुखस्थे रवी विद्याशीलमुखान्त्रितः परवधूलोलश्चतुर्थे विधी ॥ भौमे बन्धुगते तु बन्धुरहितः स्त्रीनिर्जितः शीर्थवान् बन्धुस्थे शशिजे विबन्धुरमलज्ञानी धनी पण्डितः ॥ ६८ ॥

वाग्मी धनी सुखयशोबलरूपशाली जातः शठप्रकृति न्द्रगुरी सुखस्थे। स्त्रीनिर्जितः सुखयशोधनबुद्धिविद्यावाचालको भृगुसुते यदि बन्धुयाते ॥ ६६॥

श्राचारहीनः कपटी च मातृक्लेशान्त्रितो भानुसुते सुखस्थे। राहो कलत्रादिजनावरोधी केतौ सुखस्थे च परापवादी ॥ ७०॥

त्रिभिः रतोकेंश्रतुर्थभावगतानां प्रहाणां फतान्युक्तानि । स्रष्टाशीश्र रतोकाः।।६८-७०॥
सूर्यं चतुर्थं स्थानमें हो तो हृदय रोगवाला, धन-धान्य-बुद्धिरहित और कृर होवे।
चन्द्रमा चतुर्थं स्थानमें हो तो विद्या-शोल-सुखसे युक्त और परस्त्रीगामी हो। संगल चतुर्थं
स्थानमें हो तो परिवारसे हीन, खीसे निर्जित और पराक्रमी हो। बुध चतुर्थं स्थानमें हो तो
परिवार रहित, श्रेष्ट ज्ञानी, घनी, और पंडित हो॥ ६८॥

वृहस्पति सुख स्थानमें हो तो वाचाल, धनी, सुख-यश-रूप-वलवाला, काठ-स्वभाव होता है। यदि शुक्र चतुर्थ स्थानमें हो तो खीले पराजित, सुख-यश-धन-विवा बुत हो

और वाचाल हो ॥ ६९ ॥

श्वानि सुख अवन में हो तो आचार हीन, कपटो, मानृ-बलेश युक्त हो। राहु चतुर्थमें हो तो खी आदि जर्नोका अवरोध करनेवाळा हो। केतु सुखमें हो तो दूसरों को दोप छगानेवाळा हो॥ ७०॥

#### श्रय पश्चमस्थमहफलम्।

राजिष्रश्रञ्जलवृद्धियुक्तः प्रवासशीलः सुतगे दिनेशे।

मन्त्रिक्षयासक्तमना दयालुर्धनी मनस्वी तनये मतीन्दी।। ७१।।

क्रूरोऽटनश्चपलसाहसिको विधमा भोगी धनी च यदि पञ्जमने धराजे।

मन्त्राभिचारकुशलः सुतदारिक्तविद्यायशोबलयुतः सुतगे सित हो।। ७२॥

मन्त्री गुणी विभवश्सार समन्त्रितः स्यादल्पात्मजः सुरगुरौ सुतराशियाते।

सत्पुत्रमित्रधनवानतिरूपशाली सेनातुरक्रपतिरात्मजगे च शुके॥ ७३॥

मत्तश्चिरायुर्सुखी चपलश्च धर्मी जातो जितारिनिचयः सुतगेऽर्कपुत्रे ।
भीरुर्दयालुरधनः सुतगे फणीशे केतौ शठः सलिलभीरुरतीव रोगी ॥ ७४ ॥
श्चत्र चतुर्भिः श्लोकैः पद्यमभावगतप्रहफ्तान्युक्तानि । श्लोकाः सरलार्थाः ॥ ७१ – ७४॥
सूर्य पञ्चम स्थानमें हों तो राजाका प्रिय, चञ्चल दुद्धिवाला, और परदेशमें रहनेवाला
होता है । चन्द्रमा पञ्चम स्थानमें हो तो सन्त्र-क्रियामें आसक्त चित्त, द्यावान्, धनी,
और सनस्वी होवे ॥ ७१ ॥

मंगळ पञ्चम स्थानमें हो तो करू, घूमनेवाला, चपळ, साहसी, विधर्मी, भोगी और धनी होता है। बुध पञ्चम स्थानमें हो तो मन्त्र तथा अभिचारमें कुशळ, पुत्र-स्त्री-धन-

विद्या-यश-बळसे युक्त होवे ॥ ७२ ॥

बृहस्पित पञ्चम स्थानमें हो तो मन्त्री, गुणी, विभवसारसे युक्त और अस्प सन्तान-वाला हो। शुक्र पञ्चम भावमें हो तो सुपुत्रवान्, धनी, अरयन्त रूपवान्, सेना और घोड़ों-का पित होवे॥ ७३॥

शनि पञ्चम भावमं हो तो सन्त, चिरायु, सुखरहित, चपळ और धर्माक्ष्मा हो। राहु पञ्चममं हो तो उरपोक, दयालु और दिरद्र हो। १ वें केतु हो तो शठ, जळमोरु और विशेष रोगी हो॥ ७४॥

#### अथ षष्ठस्थत्रहफलम्।

कामी शूरो राजपूज्योऽभिमानी ख्यातः श्रीमान् रार्त्रुयाते दिनेशे । अरु ।। अरु ।।

राही रिपुस्थानगते जितारिश्चिरायुरत्यन्तसुखी कुलीनः ।
बन्धुप्रियोदारगुणप्रसिद्धविद्यायशस्त्री रिपुगे च केतौ ॥ ७८ ॥
श्लोकश्चतुर्भः षष्टभावे प्रहाणां फलानि कथितानि । श्लोकाः स्पष्टार्थाः ॥ ७४-७८ ॥
सूर्य षष्ट स्थानमें हो तो कामी, ग्रुर, राजपूज्य, अभिमानी, क्यात और श्रीमान् हो ।
जीण चन्द्रमा चात्रुस्थान (षष्ट) में हो तो अस्पायु हो, पूर्ण चन्द्रमा हो तो अति भोगी और
दीर्बायु हो ॥ ७५॥

मङ्गल षष्ठ स्थानमें हो तो जनस्वामी, शत्रुनाश्चक, प्रवल जठराग्नि, श्रीमान् , यश-वल युत हो । बुध षष्ठ स्थानमें हो तो विद्याविनोदी, कलहिय. शीलरहित, परिवारके उपकार-

से हीन होवे ॥ ७६ ॥

वृहस्पति पष्ट स्थानमें हो तो कामी, शत्रुओंको जीतनेवाला और अवल हो। ग्रुष्क पष्ट स्थानमें हो तो शोक-अपवादसे युक्त हो। शनि पष्ट स्थानमें हो, तो विशेष भोजन करने वाला, विषमञ्जिस, शत्रुले अयभीत, कामी और धनवान हो॥ ७७॥

राहु शतु स्थानमें हो तो शत्रुसंहारक, दीर्घायु, विशेष सुखी और कुळीन हो। केतृ यह स्थानमें हो तो बन्धुप्रिय, उदार, गुणप्रसिद्ध, विद्वान् और यशस्वी हो॥ ७८॥

श्रथ सप्तमस्थग्रहफलम्।

ब्रीद्वेपी मद्दैनस्थिते दिनकरेऽतीय प्रकोपी खल-अन्द्रे कामँगते दयालुरटनः स्त्रीयश्यको भोगवान् । स्त्रीम्लप्रविलापको रणहिन्ः कामँस्थिते भूमिजे व्यक्तः शिल्पकलाविनोद्दचतुरस्तारास्रतेऽ स्तं गते ॥ ७६ ॥ धीरश्चारुकलत्रवान् पितृगुरुद्धेषी मद्देश्ये गुरी वेश्यास्त्रीजनवक्षभञ्च सुभगो व्यङ्गः सिते कार्मगे । भाराध्वश्रमतप्तधीरधनिको मन्दे मद्देशानगे गर्वी जारशिखामणिः फणिपतौ कार्मस्थिते रोगवान् ॥ ८०॥ श्चनङ्गँभावोपगते तु केतौ कुदारको वा विकलत्रभोगः । निद्री विशीलः परिदीनवाक्यः सदाऽटनो मुर्खजनामगरथः ॥ ८१॥

श्रत्र त्रिभिः श्लोकैः सप्तमे भावे प्रहफ्जान्युक्तानि । तेषु—स्त्रीमूलप्रविलापकः = स्त्रीज-नितदुःखसन्तप्तान्तःकरणः । भाराध्वश्रमतप्तधीरधनिकः = भारेणोत्पन्नो योऽध्वश्रमो मार्ग-क्तान्तिस्तेन तप्तो मनोदुःखी, धीरो धनिकश्चेति । जारशिखामणिः = परस्त्रीरता जारास्ते-षां शिखामणिः शिरोमणिः, जाराप्रणीरिति । श्रन्यत्सवँ स्पष्टमिति ॥ ७९-८९ ॥

सूर्य मदन ( सप्तम ) भावमें हो तो खीका वैशी, विशेष कोपी तथा खळ होते। चन्द्रमा सप्तम भावमें हो तो दयालु, अमणशील, खीके वंशमें रहने वाला और भोगवान् होते। मङ्गल सप्तम भावमें हो तो खीके कारण विलाप करनेवाला और रणमें प्रीति रखने वाला होते। बुध सातवें हो तो व्यङ्ग ( शरीशवयवमें वक्ततादि युत ), शिल्प कलाका ज्ञाता, विनोदी और चतर हो॥ ७९॥

बृहस्पति ससम भावमें हो त धीर, रमणीय खीवाला, विता-गुरुका वैरी हो। शुक्र ससम भावमें हो तो वेश्याका स्वामी, सुन्दर और व्यङ्ग हो। चिन सहममें हो तो रास्ताके बोक्षा ढोने चलनेसे तस, धीर, धनिक हो। राहु सहम हो तो अहङ्कारी व्यक्षिचारियों में किरोमणि धीर रोगवान् हो॥ ८०॥

केतु सप्तम हो तो निश्चष्यभीवाला वा स्त्रीभोग रहित हो और शीलरहित, निदालु, दीन वचन बोलनेवाला, सदा अति असणशील और सुखाँसे असग्वय हो ॥ = १॥

अध अष्टमस्थत्रहफलम्।

मनोऽभिरामः कलहप्रवीणः परार्मवस्थे च रवी न तृप्तः ।
रणोत्सुकस्त्यागिवनोद्विचाशीलः शशाङ्के सित रन्ध्रयाते ॥ ६२ ॥
विनीतवेषो धनवान् गणेशो महीसुते रन्ध्रगते तु जातः ।
विनीतवोद्दुल्यगुणप्रसिद्धो धनी सुधारश्मिसुतेऽष्ट्रमस्थे ॥ ६३ ॥
मेधावी नीचकर्मा यदि दिविजगुरी रन्ध्रयाते चिरायुद्श्वांयुः सर्वसीख्यातुलवलधनिको भागवे चाष्ट्रमस्थे ।
झूरो रोपाप्रगण्यो विगतवलधनो भानुने रन्ध्रयाते
राही क्लेशापवादी परिभवगृहगे दीर्घसृत्रश्च रोगी ॥ ६४ ॥
केती यदा रन्ध्रगृहोपयाते जातः परद्रव्यवधूरतेच्छुः ।
रोगी दुराचाररतोऽतिलुव्धः सोम्येक्तिदेतीव धनी चिरायुः ॥ ६४ ॥

श्रत्र सरलार्थकैखतुर्मिः श्लोकैरश्रमे भावे प्रदाणां फलान्युक्तानीति ॥ =२-८५ ॥ सूर्यं पराभव ( अष्टम ) भावमें हो तो खूब सुन्दर और कछहमें चतुर होता है । चन्द्र-मा अष्टम भावमें हो तो छदाईमें उरसुक, दान-प्रमोद-विद्याशील हो ॥ ८२ ॥

संगळ अष्टम स्थानमें हो तो विनीतवेष, धनवान् और सुविया हो। बुध अष्टम

आवमें हो तो विनीत, विशेष गुणांसे प्रसिद्ध और धनी हो ॥ ८३ ॥

यदि गुरु अष्टममें हो तो बुद्धिभान्, नीचकर्मा और दीर्घायु हो। शुक्क अष्टम स्थानमें हो तो दीर्घायु, तर्व सीख्य युत, अतुल्वल और धनिक हो। शनि अष्टम स्थानमें हो तो श्रीर, क्रोधियोंमें अप्रसर, विगतवल-धनवाला हो। राहु अष्टम आवमें हो तो क्लेशी, अपवादी, दीर्घसूत्री और रोगी हो॥ ८७॥ यदि केतु रन्ध्र (अष्टम ) गृहमें हो तो जातक परद्रन्य-परस्वीमें रत हो, रोगी, दुरा-चारी, विशेष छोभी हो। यदि श्रम ब्रह उसे देखते हों तो धनी तथा दीर्घायु हो॥८५॥

#### श्रथ नवमस्थत्रहफलम्।

श्रादित्ये नवमस्थिते पितृगुरुद्वेषी विधर्माश्रितश्रान्द्रे पैत्रिकदेवकार्यनिरतस्त्यागी गुरुस्थे यदा ।
भूसूनौ यदि पित्र्यनिष्टसिहतः ख्यातः श्रुमस्थानगे
सौन्ये धर्मगते तु धर्मधनिकः शास्त्री श्रुभाचारवान् ॥ ६६ ॥
ज्ञानी धर्मपरो नृपालसिचवो जीवे तपःस्थानगे
विद्यावित्तकलत्रपुत्रविभवः शुक्रे श्रुभस्थे सित ।
मन्दे भाग्यगृहस्थिते रणतलख्यातो विदारो धनी
भाग्यस्थे भुजगे तु धर्मजनकद्वेषी यशोवित्तवान् ॥ ८७ ॥
केतौ गुरुस्थानगते तु कोपी वाग्मी विधर्मी परनिन्दकः स्यात् ।
ग्रुरः पितृद्वेषकरोऽतिदन्भाचारो निरुत्साहरतोऽभिमानी ॥६८॥

सरलायेंक्षिभिः पदीरत्र नवमभावे ब्रहाणां फलानि परिकीर्त्तितानि ॥ ८६-८८ ॥

सूर्य नवम भावमें स्थित हो तो पिता-गुरुका द्वेपी, विधर्मके आश्रय रहनेवाला हो। बिद् चन्द्रमा नवम भावमें हो तो पितृ कार्य (तर्पण-श्राद्ध) देशकार्य (सन्ध्या-पूजा-जप-बज्ज) में गुक्त और दानी हो। यदि मङ्गल नवम भावमें हो तो पिताका अनिष्ट करने बाला, और विख्यात हो। बुध धर्म (नवम) भावमें हो तो धर्मका धनिक, शास्त्री, और गुभ आचारवान् होवे॥ ८६॥

मृहस्पति नववें भावमें हो तो जानी धर्ममें तत्पर, राजाका मन्त्री हो। शुक्र नवम भावमें हो तो विद्या-धन-सी-पुत्रसे युक्त हो। शनि भाग्यगृह (नवम) में हो तो रणमें विस्पात, विना स्त्रीवाला, और धनी हो। नवम भावमें राहु हो तो धार्मिक जनोंका वैरी, और यहारवी हो॥ ८७॥

केतु नवम आवमें हो तो कोधी, वाचाल, अधर्मी, परनिन्दक, वीर, पिताका वैरी,

विशेष व्यम्भी, आळस्यमें ळीन और अभिमानी हो ॥ ८८ ॥

#### श्रथ दशमस्थग्रहफलम्।

मानैस्थिते दिनकरे पितृवित्तशील-विद्यायशोबलयुतोऽवनिपालतुल्यः । चन्द्रो यदा दशमगो धनधान्यवस्न-भृषावधूजनविलासकलाविलोलः ॥=६॥ मेणूर्णस्थेऽवनिजे तु जाताः प्रतापवित्तप्रबलप्रसिद्धाः । व्यापारमे चन्द्रसुते समस्त-विद्यायशोवित्तविनोदशीलः ॥ ६० ॥

सिद्धारम्बः साधुवृत्तः स्वधर्मी विद्वानाट्यो मानंगे चामरेज्ये। शुक्ते कर्मस्थानगे कर्षकाच स्त्रीमूलाद्वा लब्धवित्तो विभुः स्यात्।। ६१।। सन्दे यदा दशसगे यदि दषडकर्ता मानी धनी निजकुलप्रभवश्च शूरः। चोरक्रियानिपुणवृद्धिरतो विशीलो सानं गते फणिपतौ तु रणोत्सुकः स्यात्।।६२॥

सुधीर्वेली शिल्पविदात्मबोधी जनानुरागी च विरोधवृत्तिः।।

कफात्मकः शूरजनाप्रगरयः सदाऽटनः कर्मगते च केती ॥ ६३ ॥

सुवादगमार्थकः पद्यभिः श्लोकेर्दशमे भावे प्रहाणां फलान्यत्रोक्तानि ॥ ८९-९३ ॥

सूर्य दक्षम आवमें हो तो पिताका धन और जील प्राप्त हो, विद्या व यशसे युक्त हो और

राजाके सदश हो । यदि चन्द्रमा दक्षम आवमें हो तो धन-धान्य-वस्त्र-भूषणसे युक्त,

किथीं का विल्लासी, कला जाननेवाला हो ॥ ८३ ॥

मक्क दशम स्थानमें हो तो प्रवल-प्रताप-धनसे प्रसिद्ध हो । बुध दशम स्थानमें हो तो समस्त विधाका ज्ञाता, यशस्वी, धनी विनोदी हो ॥ ९० ॥

बृहस्पति दशम स्थानमें हो तो सिद्ध, साध्यरित, स्वधर्मी, विद्वान और धनी होते। शुक्र दशम स्थानमें हो तो खेती आदि कार्यसे, खीसे धन प्राप्त हो, विश्व हो॥ ९३॥

यदि शनि दशम स्थानमें हो तो दण्डकर्ता, मानी, धनी, निजकुलमें वीर हो । राहु दशम स्थानमें हो तो चोरांमें निपुण, बुद्धिमान और उद्धत हो ॥ ९२ ॥

केतु दशम स्थानमें हो तो विद्वान्, वढी, शिक्पविद्, आत्मज्ञानी, जनानुरागी, विरोधवृत्ति, कफात्मक, वीरोमें श्रेष्ठ और सदा घूमनेवाला होता है ॥ ९३ ॥

### श्रथ लाभस्थब्रहफलम्।

भानो लाभैगते तु वित्तविपुलक्षीपुत्रदासान्वितः
सन्तुष्टश्च विषादशीलधनिको लाभस्थिते शीतगौ ।
आर्थस्थे धरणीसुते चतुरवाक्षामी धनी शौर्यवान्
सौम्ये लाभगृहं गते निपुणधीर्विद्यायशस्त्री धनी ॥ ६४ ॥
श्रायस्थेऽमरमन्त्रिण प्रवल्पधीविस्यातनामा धनी
लाभस्थे भृगुजे सुखी परवधूलोलाटनो वित्तवान् ।
भोगी भूपतिलब्धवित्तविपुलः भाष्टिं गते भानुजे
राहो श्रोत्रविनाशको रणतलश्लाघी धनी परिवतः ॥ ६४ ॥
उपानैत्ययाते शिखिनि प्रतापी परित्रयक्षान्यजनाभिवन्दः ।
सन्तुष्टचित्तः प्रभुरल्पभोगी शुभिक्षयाचारस्तः प्रजातः ॥ ६६ ॥

श्रत्र त्रिभिः श्लोकैर्लाभ-(११) भवने प्रहाणां फलान्युक्तानि । तेष्ठ---परवधूलोला-टनः = परेषामन्येषां वधूषु स्त्रीषु लोलश्रस्त्रतिच्तः ( परस्रीकासुक इति ) श्रदनो श्रमण-शीलश्रेति । श्रोत्रविनाशकः = कर्णविहीनो वधिर इति । रणतलश्लाषी = सङ्ग्रामप्रियः । श्रान्यरसक्लं स्पष्टमेवेति ॥ ९४-९६ ॥

सूर्य लाभ (प्कादश) स्थानमें हो तो विपुल धन, सी, पुत्र और दाससे युक्त हो। चन्द्रमा लाभमें हो तो सन्तुष्ट, विधादी और धनी हो। मङ्गल लाभमें हो तो चतुर-चचन बोल्डनेवाला, कामी, धनी और पराक्रमी हो। बुध लाभमें हो तो निपुणबुद्धि, विद्या-यशवाला, और धनी हो॥ ९४॥

गुरु लाभमें हो तो प्रबल बुद्धि, विख्यातनाम और धनी हो। ग्रुक्क लाभमें हो तो सुली, परस्त्रीमें रत, घूमनेवाला और धनी हो। शनि लाभमें हो तो भोगी और राजासे प्राप्त विपुल धनवान् हो। राहु लाभमें हो तो कर्णरहित, रणोस्पुक, धनी और पण्डित हो॥ ९५॥

केतु लाभमें हो तो प्रतापी, परिषय, अन्यजनसे वन्दनीय, सन्तुष्टचित्त, समर्थ, अर्प भोगी, ग्रुभ क्रिया तथा आचारवान् हो ॥ ९६ ॥

#### श्रथ व्ययस्थ श्रहफलम्।

व्येयस्थिते पूपणि पुत्रशाली व्यङ्गः सुधीरः पतितोऽटनः स्यात् । चन्द्रेऽनेत्ययाते तु विदेशवासी भौमे विरोधी धनदारहीनः ॥ ६७ ॥ बन्धुद्वेपकरो धनी विगतधीस्ताराभुते रिज्फेंगे चार्वाकी चपलोऽटनः खलमतिर्जावे यदाऽनेत्यं गते । शुक्ते बन्धुविनाशकोऽन्त्यगृह्गे जारोपचारोऽधनी मन्दे रिष्फगृहं गते विकलधीर्मूर्खो धनी वक्ककः ॥ ६८ ॥

विधुन्तदे रिब्फैंगते विशीलः सम्पत्तिशाली विकल्ख साधुः। पुराणवित्तस्थितिनाशकः स्याचलो विशीलः शिखिनि व्ययस्थे ॥ ६६॥ स्पष्टार्थकैखिभिः श्लोकैर्ज्ययमात्रे (१२) प्रहाणां फलान्यत्रोक्तानि । उक्तेषु भावेषु यदि प्रहाः स्वभवने स्वोचे स्ववर्गे च भवन्ति तदोक्तफलानि पूर्णम्परिणमन्ति । श्रयदिव नीचे पापग्रहे च विद्यमानानां फले विपर्ययोऽपि स्वतीति विवेचनीयम् ॥ ९७-९९ ॥

सूर्य द्वादश भावसें हो तो पुत्रवान्, व्यङ्ग, सुन्दर, धीर, पतित और चूमनेवाला हो। चन्द्रभा अन्यभाव ( द्वाद्य ) में हो तो विदेशवासी हो। १२ वें मङ्गल हो तो विरोधी, धन खीसे हीन हो॥ ९७॥

बुध द्वादश हो तो बन्धुऑसे वैर रखनेवाला, धनी और बुद्धिरहित हो। बृहस्पति हादश हो तो चार्वाक मत, चल्ल, घूमनेवाला और खलबुद्धि हो। शुक्र द्वादश भावमें हो सो बन्धुनाशक, व्यभिचारबुद्धि और देरिझ हो। शनि हादश भावमें होतो विकलबुद्धि, मुर्ख, धनवान और ठग हो ॥ ९८ ॥

राहु बारहवें हो तो शीलरहित, सम्पत्तिमान, विकल, साधु, पूर्वस्थित धनका नाज्ञ करनेवाला और केतु १२ वें हो तो चंचल और शीलरहित हा ॥ ९९ ॥

अथ स्वीचफलम्। उच्चे दिननायके यदि धनी सेनापतिः शीतगौ मिष्टानाम्बरभूषणः कृतनयो भूनन्दने शोर्यवान् । सौम्ये वंशविवर्द्धनो जनपतिधीमाञ्जितारिः सुखी जीवे वंशकरः सुशीलचतुरो विद्वान्तृपालप्रियः ॥ १०० ॥ शक्रे स्त्रोचगते विलासवनितासङ्गीतनृत्यप्रियो सन्दे शासपराटवीचितिपतिजीतः कुमारीरतः। राहौ चोरजनाधिपः कुलवरः शूरः कुकर्मी धनी केती चोररतस्त हीनधरणीपालप्रियो जायते ॥ १०१ ॥ एकः स्वतङ्गगः खेटो मित्रप्रहनिरीन्नितः। जनयत्यवनीशं तं पूज्यं शस्यं सुदृद्युतम् ॥ १०२ ॥ तङ्गस्यैकवियच्चरे बलयते जातः स धन्यो धनी सामन्तः खचरद्वये त्रिषु यदा जातोऽवनीशो भवेत । उच्चत्येषु चतुर्ब्रहेषु बलवान् केन्द्रेषु भूपालराट् पञ्जब्योमचरेषु तङ्गभवनप्राप्तेषु लोकेश्वरः ॥ १०३ ॥

अधुना ग्रहाणामुचङ्गतानां फलान्युच्यन्ते । यस्य जन्मकाले स्वतुङ्गगत एकोऽपि ग्रहः स्विमत्रप्रहेणावलोकितो भवति स जातो राजा भवति । यदि स्वोच्चगत स्की प्रहः केवलं बलवान् भवेज मित्रप्रहावलोकिस्तदा जातो धन्यो धनी च भवति, न तदानी राजा भवतीति । खबरद्वये स्वीच्चगते जातः सामन्तो मण्डलेखरी भवति । त्रिषु प्रहेषु स्वीच्च-गतेषु जातोऽवनीशो राजा भवति । यदि चत्वारो प्रहाः स्वोचचस्थाः स्युस्तया केन्द्र-गताश्र स्युस्तदा जातो चलवान् भूपालराट् महाराजो (बादशाह) भवति । चेत्पञ्च प्रहाः स्वीच्चगता भवेयुस्तदा लोकेश्वरः सार्वभौमो (चकतर्त्ती) भवतीति । स्रन्यत्सव स्पष्टमेवेति ॥ १००-१०३ ॥

यहि सूर्य अपनी उच्च राशिमें हो तो धनी, चन्द्रमा हो तो सेनापति, महल हो तो मिष्टान-वस्त-भूषणयुत हो और पराक्रमी हो। बुध हो तो वंश बढाने वाला, जनोंका स्वामी, बुद्धिमान, शत्रुतित और सुखी हो । वृहस्पति हो तो वंशका कर्ता, सुशीछ, चतुर, विद्वान, और राजाका प्रिय हो ॥ १००॥

शुक्र अपनी उच्च राशिमें हो तो खी-संगीत-नृत्य का बढ़ा प्रेमी हो। शनि हो तो आम-पुर-बाजारका राजा और कुमारी खीसे भोग करनेवाला हो। राहु हो तो चोरोंका मालिक, कुलश्रेष्ठ, कुकर्मी तथा धनी हो। केतु हो तो चोरोंसे प्रेम रखनेवाला, नीच राजाका प्रिय हो॥ १०१॥

प्क भी उच्च स्थानी ग्रह मित्र ग्रहसे दृष्ट हो मित्रसे युक्त हो तो वह राजा, पूज्य, धनादियुक्त बाळकको पैदा करता है, अर्थात् इस प्रकारके योगमें उत्पन्न होनेवाला, धनयुक्त पूज्य राजा होता है ॥ १०२ ॥

एक प्रह उचके यलवान् होनेपर उत्पन्न हो तो वह धन्य और धनी हो। दो ग्रह हीं तो सामन्त ( छोटा राजा ), तीन ग्रह हीं तो राजा हो। यलवान् चार ग्रह उपचके केन्द्रसें हों तो महाराजा हो। पांच ग्रह उपचके हीं तो चक्रवर्ती हो॥ १०३॥

श्रथ मृत्तिश्रिकोणगतफलम् । मार्तपढे यदि मृत्तकोणगृहगे जातो धनी वन्दित-श्रन्द्रे वित्तसुखान्वितश्च कथिरे कोपी द्यावर्जितः । ताराजे धनिको जपी, सुरगुरो भोगी नृपालप्रियः सुके प्रामपुराधिपस्तरणिजे सुरस्त, राहौ धनी ॥ १०४ ॥

इदानीं स्वस्वमूलिनिकोओं प्रहाणां फलान्युच्यन्ते । श्लोकः स्पष्टार्थ इति ॥ १०४ ॥
यदि सूर्य स्वमूलिनिकोण गृह (सिंह) में हो तो धनी तथा वन्द्रनीय हो । चन्द्रमा हो
तो धन धुखसे युक्त हो । मङ्गळ अपने सूलिनिकोणमें हो तो कोधी और निर्देशी हो । बुध्य हो तो धनी और तपस्वी हो । बुहस्पित हो तो भोगी राजिय हो । खुक्त हो तो म्राम-पुरका
स्वामी हो । शनि हो तो बीर और राहु हो तो धनी हो ॥ १०४ ॥

> श्रथ स्वत्तेत्रस्थकलम् । स्वर्त्ते भास्त्रति चाहमन्दिरदुराचारोऽप्रकामी, विधी तेजोह्रपधनी, कुजे कृषिवलख्यातो वुषे परिष्ठतः । जीवे काव्यकलागमश्रतपरः, शुक्रो मनस्वी धनी, सन्दे चरखपराक्रमो गतसुखी, राह्ये यशोवित्तवान् ॥ १०४॥ स्वजातिकल्पाधिकपुज्यवित्तो धनाधिकः इसापतित्लयभपः ।

> एकादिभिः स्वर्कागतैर्प्रहेन्द्रैर्जालक्रमेणैव भवेन्सनुष्यः ॥ १०६॥

श्रत्र श्लोकद्वयेन स्वस्वराशी प्रहाणां फलान्युक्तानि । यस्य जन्मकाले एकादयो प्रहाः स्वस्वराशियता भवेयुरसौ मनुष्यः 'स्वजातिकरूपधिकपूज्यवित्तो धनाधिकः द्वमापति तुरुयभूपः' इति जालकमोक्तवान्भवति । एतदुक्तं भवति, एकस्मिन्प्रहे स्वराशिस्थे स्वजातिसमः, प्रहद्वये स्वराशिस्थे करपाधिकः = स्वकुलाधिकः, एवं क्रभेण निखिले प्रहे स्वस्वराशिस्थे भूषो भवति । श्रान्यत् स्पष्टम् ॥ ०५-१०६ ॥

सूर्य अपन गृहमं हो तो रमणीय मन्दिरवाला, हुराचारी और अतीव कामी होवे। चन्द्रमा हो तो तेज और रूपका धनी हो। मङ्गल हो तो कृषि और बलमें विख्यात हो। हुध हो तो पण्डित हो। बुहस्पति हो तो कान्य-कला-वेद-शाखमें तत्पर हो। ग्रुक हो तो मनस्वी, धनी हो। शनि हो तो प्रचण्ड पराक्रमवाला सुखसे रहित और राहु हो तो यहार्वी हो॥ १०५॥

एकादिक ग्रह अपने २ स्थानमें हों तो क्रमले अपने हुल्लम, जातिमें श्रेष्ठ, सबसेमान्य,

धनी, खुर धनी, राजाके सहश और राजा होने। (सु. शा. कार)॥ १०६॥

श्रथ प्रित्रक्षेत्रस्थफलम् । मित्रक्षेत्रगते रवी दृढसुद्ददाता यशस्वी भेवे-त्तारेशे बृहमानसीख्यधनिको जातो धरानन्दते । वित्तागारसुद्धित्रयः शशिसुते चातुर्यहास्याप्रणीजीवे शिष्टरतः सिते सुतसुखी मन्दे परान्नो धनी ॥ १०७ ॥
ख्यातः सुखी सुद्धःप्रीतश्चातुर्यगुणवान् सुधीः ॥
भोगी परान्नभोक्ता च मित्रराशिफलं कमात् ॥ १०५ ॥
परद्रव्योपभोक्ता स्यादेको मित्रक्तगो ब्रहः ।
हो सुदृद्धित्तभोगी स्यात् त्रयः स्वाजितवित्तमुक् ॥ १०६ ॥
सुदृद्धत्तभोगी स्यात् त्रयः स्वाद्धरणीपितः ॥ ११० ॥
त्रिभिक्षक्वंगतैर्भूपिक्षभिमन्त्री स्वराशिगैः ।
त्रिभिरस्तं गतैर्दासः त्रिभिर्नांचं गतैर्जुडः ॥ १११ ॥

इदानीं स्वस्विमत्रक्षेत्रे प्रहाणां फतान्युच्यन्ते। जन्मकाले त्रयो प्रहा उच्चगताः यदि भवेयुस्तदा जातो राजा भवति। त्रयो प्रहाः स्वराशिगताः स्युस्तदा जातो राज्ञो मन्त्री भवति। यदि त्रयो प्रहा व्यस्तंगताः = सूर्यरश्मिपरिभूताः स्युस्तदा जातो दासो भृत्यो भवति। त्रयो प्रहा यदि स्वनीचगताः स्युस्तदा जातो जडो भवति। शेषं सर्वं स्पष्टार्थकमिति॥ १०७-१११॥

ख्रैं मित्रगृहमें हो तो दृढमित्र, दाता, और यहास्त्री हो। चन्द्रमा हो तो बहुत मान्य, खुली-धनी हो। मङ्गळ हो तो धन-गृह-मित्र-प्रिय हो। बुध हो तो चतुर, हास्यमें अप्रणी हो। गुढ़ हो तो अच्छे छोगोंका प्रेमो हो। शुक्र हो तो पुत्रसुखी, शनि हो तो दूसरेके अवले धनी हो॥ १००॥

क्वात ( नामी ), सुर्खा, मित्रप्रीति, चतुरगुणवान्, सुधी, भोगी, परान्नभोजी, ये क्रमसे वित्रराशियत सर्वादि ७ प्रहोंके फल हैं ॥ १०८ ॥

एक बह मित्रराशिमें हो तो परदृब्यका भोगी, दो मित्रगृहीमें हों तो मित्र धनका

भोगी हो। तीन हों तो धन पैदा कर के भोग करे।। १०९॥

चार मित्रगृहीमें हों तो दाता हो। पांच ग्रह हों तो सुखिया हो। छः ग्रह हों तो सेना पति हो। सात ग्रह हों तो राजा हो॥ ११०॥

तीन बह उच राशिमें हों तो राजा हो। तीन बह अपनी राशिमें हों तो मन्त्री हो। तीन बह अस्त हों तो दाल हो और तीन बह नीच राशिमें हों तो जड़ होता है॥ १९१॥

त्रथ शत्रुक्तेत्रस्थफलम् ।
शत्रुक्तेत्रगते रत्नौ पितृसुक्तत्यागी च सेवापरः
शीतांशो यदि मातृदुःक्षित्रतो हृद्रोगशाली भवेत् ।
भूस्नौ विकलोऽकृतज्ञमिलनः सोम्ये सुखी पापधीजीवे भव्यरतः सिते तु भृतको मन्देऽध्वशोकाकुलः ॥ ११२ ॥
मिश्रदा रिपुगाः पद्म पद् प्रहा हीनसौख्यदाः ।
सर्वदुःखकराः सप्त मूढाः कुर्वन्त्यशोभनम् ॥ ११३ ॥

इदानीं शत्रुचीत्रस्थानां प्रदाणां फलानि श्लोकद्वयेनोच्यन्ते । यदि जन्मकाले पश्च प्रदा रिपुगाः = शत्रुराशिगताः स्युस्तदा ते मिश्रदाः=ग्रुभाशुभविमिश्रफलदा भवन्ति । षड्- प्रदाः शत्रुराशिगता हीनसौख्याः = सौख्यविद्दीनं जातकं कुर्वन्ति । सप्त प्रदाः शत्रुराशिस्थाः सर्वदुःखकराः = विवधदुःखदायका भवन्ति । एवमेवोक्तप्रकारेण मूढाः = श्रस्तक्षता प्रदाः जातकस्याशोभनं कुर्वन्तीति । श्रन्थरस्पष्टमेवेति ॥ ११२-११३ ॥

सूर्य शह चेत्रमें हो तो पितृसुखका त्यागी, दूसरेका सेवक हो । यदि चन्द्रमा हो तो

माताको कप्ट देनेवाला, हृदयकः रोगी हो। मङ्गल हो तो विकल, कृतझ, और मलीन हो। बुध हो तो सुखी और पाप बुद्धि हो। गुरु हो तो अच्छे कार्योमें रत शुक्त हो तो दास हो। शनि हो तो मार्गके सोकमें व्याकुल हो॥ ११२॥

शतुस्थानमें पांच ब्रह हों तो मिश्र फल देवें, झः ब्रह हों तो खुलहीन करें, लात ब्रह हों

तो सब प्रकारका दुःख करें और अस्तब्रह लब अग्रुभ ही करते हैं ॥ ११३ ॥

श्रथ नीचस्थकतम्।

नीचस्थे दिननायके तु पतितोऽवन्धुः प्रवासे रतः
शीतांशी सरुजोऽलपपुरवधनवान् भीमे छुतन्नो धनी।
श्रुद्धो वन्धुविरोधकुच्छशिसुते जीवेऽपवादी खलः
शुक्ते दुःखरतः शनी गतधनकीको विपन्नः खलः ॥ ११४॥
स्वेपूचभावेषु फलं समग्रं त्रिकोणवत्स्यात्फलमंशकेषु ।
स्वराशितुल्यं सुद्धदंशकेषु नीचारिमूढेष्वरिशशितुल्यम् ॥ ११४॥
स्वोचित्रकोणस्यसुद्धच्छश्चनीचगृद्दाकरीः।
फलं सम्पूर्णपादोनदलपादालपनिष्फलम् ॥ ११६॥
केन्द्रत्रिकोणगाः सर्वे शुभदा बिलनः शुभाः।
त्रिषद्धायगताः पापा बिलनो यदि शोभनाः॥ ११७॥
पद्पञ्चकत्रिचतुर्रिज्ञविषयदेन्द्रसम्पर्कज्ञ्चचरभावभवानि वानि।
सङ्गाविकमहफलानि च कीवितानि प्रचोतनप्रसुखल्डधवरप्रसादान्॥ ११८॥

इदानी नीचरियतप्रहफलकथनपूर्वकं फलश्रमाणमुच्यते । स्वेष्ट्चशावेषु प्रहाणां समग्रं= सफलं तद्भावजं फलं भवति । श्रंशकेषु यत्र तत्र स्वराशेक्च्चस्य वा नवांशकेषु प्रहाकिको-णराशिवत् फलं ददति । मित्रांशकेषु स्वराशितुक्यं फलं ददति । ये प्रहा नीचं वताः शत्रु-राशिवता श्रस्तप्रता वा भवेयुस्ते शत्रुराशिस्थितिफलतुक्यं फलं ददति ।

श्रथ फलप्रमाणं निरुप्यते । स्वोच्चे पूर्ण फन्नम् । त्रिकोशो ( मूलत्रिकोशो पादोनं है फलम् । स्विम्त्रशहे दलमर्द है फलम् । शत्रुग्रहे पादं हैफलम् । नीचेऽहणं=पादाहणं है > फलम् । श्रकंगतेऽर्थांत्स्येंण सहास्तन्नते ब्रहे निष्फलं = न किश्वित्फलमिति । विलनो वलयु-काः शुभाः ब्रहाः केन्द्रत्रिकोशोषु ( १।४।७।१०।५।९ ) गताः सर्वं शुभदा भवन्ति । यदि विलनः पापाः त्रिषडाय-( ३।६।११ ) गताः स्युस्तदा ते शोभनाः = शुभदा भवन्ति । श्रन्यत्त्रप्रस्पष्टमेव सर्वम् । ११८ तमश्लोकेनाध्यायमुपसंहरतीति ॥ ११४-११॥ ॥ पारिजाते सुधा टीका किपलेश्वररिवता । श्रष्टमे ब्रह्मोगेऽहिमन्नध्याये पूर्णतां गता ॥ ८ ॥

सूर्य नीच राशिमें हो तो पतित, यन्धुहीन और प्रवासी हो। चन्द्रमा नीच राशिमें हो तो रोगी, अहए पुण्यवाळा और धनवान् हो। मङ्गळ हो तो कृतव्य और धनी हो। बुध हो तो क्षुद्र, यन्धुओंसे विरोध करनेवाळा हो। बृहस्पति हो तो अपवादी तथा खळ हो। शुक्र हो तो दु:खी हो।धनि हो तो निर्धनी, खीके अधीन, विपत्तियुक्त और खळ हो॥ १९४॥

जो प्रह उच राशिमें हों उनका सम्पूर्ण फल होता है, और मुलनिकोणके समान अपने नवांशमें फल होता है। अपने राशिके तुल्य मित्रांशमें फल होता है, और नीचमें, शत्रु-गृहमें, तथा अस्तंगतका शत्रु राशि सदश फल होता है॥ ११५॥

सूर्यादि प्रहका उच्चादिमें फल इस प्रकार है कि अपनी उच्च राशिमें सम्पूर्ण फल देते हैं, त्रिकोणमें चतुर्थांश कम, मित्रांशकमें आधा, शशुगृहमें चतुर्थांश, नीचमें स्वल्प, सूड प्रहका कुछ भी फल नहीं होता है ॥ ११६॥ केन्द्र-त्रिकोणमें सब शुभग्रह बलवान् होते हैं। यदि तीसरे-छठे-स्थारहवें पाप हों तो

श्य होते हैं ॥ ११७॥

छः, पांच, चार, तीन, दो प्रहोंके मेळका अर्थात् हिप्रह त्रिप्रहादि योगोंका और प्रहों का आव फळ तथा उच्चादिकमें स्थित प्रहोंके फळको सूर्यादि प्रहोंके प्रसादसे इस ८ वें अध्यायमें वर्णन किया है ॥ ११८ ॥

इति जातकपारिजाते द्ववादिग्रहयोगास्येऽष्टमेऽध्याये 'विमला' हिन्दी टीका समाप्ता ॥८॥

## अथ मान्यव्दादिफलाध्यायः॥ ९॥

श्रयाधुना मान्यब्दादिफलाध्यायो व्याख्यायते । तत्र प्रथमं मान्दिस्थतद्वादशभावफ-लानि ततोऽब्दादिफलानि च कथयिष्यन्ते—

मान्दाव्दादिफलानि विच्म गुलिके लग्निस्थिते मन्द्धी रोगी पापयुते तु वञ्चनपरः कामी दुराचारवान् । विक्तस्थे विषयानुरोऽटनपरः कोधी दुरालापवान् पापव्योमचरान्विते गतधनो विद्याविहीनोऽथवा ॥ १ ॥ विरह्गर्वमदादिगुणैर्युतः प्रचुरकोपधनार्जनसम्श्रमः । विगतशोकभयश्च विसोदरः सहजधामनि मन्दस्ते यदा ॥ २ ॥

हिर्बुक्भवनसंस्थे मन्द्रजे वीतिवद्याधनगृहसुखबन्धुक्तेत्रयातोऽटनः स्यात् । तनयंभवनयाते मन्द्रसूनौ विशीलश्चलमतिरघबुद्धिः स्वल्पपुत्रोऽल्पजीवी ॥ ३ ॥ बहुरिपुगणहन्ता भूतिवद्याविनोदी यदि रिपुगृह्याते मन्द्रपुत्रे तु शूरः । कलहकुदिनपौत्रे कामँयाते कुदारः सकलजनिवरोधी मन्द्रबुद्धिः कृत्वः ॥ ४ ॥ विकलनयनवकः स्वल्पदेहोऽष्टमस्थे गुरुजनिपतृहन्ता नीचकृत्यो गुरुस्थे । अशुभशनसमेतः क्षमेंगे मन्द्रसूनौ निजकुलहितकर्माचारहीनो विमानः ॥ ४ ॥ अतिसुखधनतेजोरूपवान् स्वीभयाते दिगकरसुतपुत्रे चामजं हन्ति जातः । विषयरहितवेषो दीनवाकयः प्रवीणो निखिलधनहरः स्यानमद्जेरिःफयाते ॥ ६ ॥

मान्यव्दादिफलानीति । श्रह्मिणध्याये मान्यव्दादिफलानि विच्म, श्रहं कर्तेति शेषः । गुलिके लग्निध्यते जातो मन्दधी रोगी च भवति । तत्र पापमहेण युते गुलिके जातो वश्चनपरः, कामी, दुराचारवाँश्च भवति । वित्तस्ये = द्वितीयभावगते गुलिके जातो विषयेष्वातुरोऽटनपरो श्रमणशीतः, कोधी, दुरालापवान् = कुरिसतभाषी च भवति । तत्र गुलिके पापच्योमचरान्विते = पापप्रह्युक्ते जातो गतधनो धनदीनः, श्रथवा विद्याविहीनो भवति । एवमपरे स्पष्टार्थाः ॥ १-६ ॥

गुलिकका आवफल कहते हैं —गुलिक लग्नमें हो तो जातक मन्द बुद्धिवाला, रोगी हो। गुलिक वहां पापप्रहसे युक्त हो तो ठग, कोधी और दुरावारी हो। गुलिक धन भावमें हो तो विषयातुर, घूमनेवाला, कोधी, खराव वकवाद करनेवाला हो। यदि गुलिक वहां पाप-ग्रहसे युक्त हो तो दरिद या सूर्व होवे॥ १॥

यदि गुलिक हतीय भावमें हो तो विरह, अहंकार आदि दुर्गुणसे युक्त, विशेष कोपवाला धनके एकत्र करनेमें व्यक्त चिक्त, जोक भयसे रहित, तथा आतृ रहित होता है ॥ २ ॥

चतुर्थ स्थानमें गुलिक हो तो विद्यासे रहित, धन-गृह-सुल-पिरवारसे रहित हो। तथा परदेशमें रहनेवाला होता है। पद्मम स्थानमें गुलिक हो तो शील-रहित, चञ्चल-स्रति, पापबुद्धि, थोड़े पुत्र और थोड़ी आयु वाला होवे॥ ३॥ यदि शतुस्थानमें गुलिक हो तो बहुत शतुओं के मारनेवाला, भृतविद्यामें विनोदी और पराक्रमी हो। सप्तम स्थानमें गुलिक हो तो कलह करनेवाला, दुष्टा खीवाला, सब जनों का विरोधी, मन्द बुद्धि और कृतझ होता है॥ ४॥

भष्टम स्थानमें गुलिक हो तो विकल नेत्र और मुखवाला तथा छोटा देहवाला हो। नवममें हो तो गुरुजन तथा पितरोंको सारनेवाला नीचकर्मा हो। दशम स्थानमें गुलिक हो तो सैकडों अग्रभ कर्म से युक्त, निजङ्गलके हितकारी-आचरणसे रहित, दिना सानवाला होवे॥ ५॥

यदि गुलिक ११ वें भावमें हो तो जातक बहुत खुखी, धनी, तेजस्वी, खुन्दर हो तथा अपने ज्येष्ठ भाईको मारनेवाला होवे । यदि द्वादक स्थानमें गुलिक हो तो विषयसे रहित वेष, दीन वचनमें प्रवीण और सयका धन हरनेवाला होता है ॥ ६ ॥

मान्दित्रिकोणोपगते विलग्ने तद्द्वादशांशे यदि वा नवांशे। मान्दान्विता मान्दियुतर्कानाथाः सर्वे सदाऽनिष्टकरा अवन्ति॥ ७॥

मान्दिगुलिको यत्र तिप्रति तस्मात् त्रिकोग्रे (४।९) उपगते विलग्ने = जन्मलग्ने, अथवा तद्द्वादशांशे मान्द्रिवादशांशे वा नवांशे स्थिता यहाः, मान्यन्विता गुलिकसिहता प्रहाः, मान्द्रिवादाः = मान्द्र्यस्मिन् राशी भवति तदाशिपतिश्चैते सर्वे सदा जातस्था-निष्ठकरा भवन्ति ॥ ७॥

गुलिकसे त्रिकोण गत लग्नमें जो बह हों, उसके हादबांश वा नवांशमें जो बह हों, गुलिकसे युक्त बह, गुलिक स्थित राशिका स्वामो ये लग लग्न अनिष्ट करनेवाले होते हैं॥७॥ अथ ब्रह्मकुक्तमान्दिफलम् ।

संयुक्ते यदि भास्करेण गुलिके जातः पिरुद्धेषको मारुक्लेशकरस्तु शीतकचिना भौमेन वीतानुजः ॥ सोन्मादः शशिजेन देवगुरुण पाखरडको दूपकः शुक्तेण प्रमदाञ्चतामयहतो नीचाङ्गनावङ्गभः ॥ = ॥ जातः सौस्यरतस्तु मन्दतनये मन्देन युक्ते यदा सर्पेणैव विपप्रदस्तु शिखिना विह्नप्रदो जायते । भिक्षुः स्याद्विपनाडियुक्तगृहगे भूपालकोऽपि ध्रुवं जातस्योपखगान्विता गगनगाः क्वर्वन्त्यनिष्टं फलम् ॥ ६ ॥

इदानीं प्रद्योगान्मान्दिफलान्युच्यन्ते—संयुक्त इति । भास्करेण-सूर्येण संयुक्ते गुलिके यदि जन्म स्यात्तदा जातः पितृद्वेषकः-पित्रा सह द्वेषकरो भवति । शीतकविना = चन्द्रेण संयुक्ते गुलिके मातृक्लेशकरो भवति । भौमेन=मङ्गलेन संयुक्ते वीतानुको श्रातृहीनो भवति । शिशाजेन = वुधेन संयुक्ते सोन्मादः=उन्मादेन सहितो (पागलः) भवति । देवगुरुणा जीवेन संयुक्ते पाखण्डको नास्तिको दूषकोऽन्यदोषदर्शी च भवति । शुद्धेण संयुक्ते प्रमदाकृतेन=क्षीकृतेनामयेन=रोगेण (प्रमेहादिना) हतो भवति, तथा नीचाङ्गनायाः=कुलहीनायाः क्षिया वक्षभो भवति ॥ = ॥

मन्देन = शनिना युक्ते मन्द्रतनये = गुलिके जातो नरः सौख्यरतो भवति । सपेँणैव = राहुणा युक्ते विषप्रदोऽन्येषां गरलदाता भवति । शिखिना = केतुना युक्ते विषप्रदोऽन्येषां वेशमप्रदोपको भवति । श्रथ विषनाडियुक्तग्रहगे गुलिके भूपालकोऽपि = नृपवंशजातोऽपि श्रुवं-निश्चयेन भिश्चर्मिक्षाशी भवति (विषनाडिकाविवरणं ५ श्र. १२ श्लोकटीकायां द्रष्टन्यम् ) उपखगैरुपप्रदेधूमादिभिरन्विताः सहिता गगनगाः = प्रहा जातस्यानिष्टं = प्रतिकूलं फलं दुर्वन्ति । गुलिकयुक्ताः सर्वं एव भावाः खेटाखानिष्टकरा एव भवन्ति । तथोक्त्य---

गुलिकस्य तु संयोगे दोषान् सर्वत्र निर्दिशेत् । यमकण्टकसंयोगे सर्वत्र कथयेरछुमम् ॥ दोषप्रदाने गुलिको बलीयान् गुअप्रदाने यमकण्टकः स्यात् ।

श्रन्थे च सर्वे व्यसनप्रदाने मान्युक्तवीर्यार्द्धवलान्विताः स्तुः ॥ इति ॥ ६ ॥ यदि सूर्यंक्षे शुक्त गुलिक हो तो पितासे विरोध करनेवाला हो । चन्द्रमासे शुक्त हो तो स्नालाको क्लेश देनेवाला हो । मंगल्ये शुक्त हो तो छोटे माईसे रहित हो । श्रुष्के शुक्त हो तो छोटे माईसे रहित हो । श्रुष्के शुक्त हो तो उन्मादी हो । शहरपतिले शुक्त हो तो पालण्डी और दूसरोंका दूपक हो । श्रुष्के शुव्त हो तो खीजनित रोगसे निहत हो और नीच खीका स्वामी हो । शनि से शुक्त यदि श्रानितनय (गुलिक) हो तो सौक्यसे शुक्त हो । राहुसे शुक्त हो तो जहर खिलानेवाला हो । केतुसे शुक्त हो तो गृहाविके जलानेवाला होता है । विष वाडीसे शुक्त गृहमें गुलिक हो तो राजा भी निश्चय भिक्षक होवे । जन्म कालमें उपमहसे शुक्त मह जातकके भनिष्ट फल्को करते हैं ॥ ८-९॥

श्रथ सँवत्सरफलम् । प्रभेवरारिद जातः साहसी सत्यवादी सकलगुणसमेतः कालविद्धर्मशाली । विभेवरारिद कामी निर्मलो नित्यतुष्टः प्रवलधनसमेतो बन्धुविद्यायशस्वी ॥१०॥

शुक्तांवदे परदारको गतबलस्यागी मनस्वी भवेन्मन्त्री कार्यपरोऽतिसाषणपदुर्जातः प्रमोद्दांभिषे ।
धर्मी दानपरायणः सुतधनः शान्तः प्रजोत्पेत्तिजो
नीतिक्रो निपुणः कुपालुरिनशं चाङ्गीरसावदे धनी ॥ ११ ॥
जातः श्रीमुँखवत्सरे परवधूलोलः शुचिवित्तवान्
योगी राजकरो महाधनबलख्यातो सर्वांवदे सवः ॥
लुव्धश्चख्नलधीः कुशामयतनुः क्रोधी युवावदे भिषक्
जातो धार्नुस्वोऽन्यदारिनरतः कार्यार्थवादी शठः ॥ १२ ॥
श्रीमानीश्वरवत्सरे बलमितर्जातो गुणमाहकः
सत्कर्मा बहुधान्यवत्सरस्वो सोगी विष्णगृहत्तिमान् ।
कूरः पापरतः प्रमाथिशरिव क्रोधी विवन्धुः सुखी
जातो विकस्वत्सरे यदि धनी सेनापितः शौथवान् ॥ १३ ॥

वृषर्थंरिद दरिद्रो वीतलजो विकर्मा दिनकरसमतेजोरूपवान् चिर्श्वभानौ । चिद्र निजकुलविद्याचारधर्मः सुभानौ बहुधनबलशाली तार्रणाव्दे विवेकी ॥१४॥

जातः पौर्थियवत्सरे नरपितः श्रीमानतुल्यः सुखी कामी भीकरशीलवित्तगुणवान् पापी व्यथाव्दे यदि । वाग्मी सेविजिद्द्दकेऽतिवलवान् शास्त्री गुणी तत्त्ववित् सम्पन्नी यदि सर्वधारिजनितः शिल्पी नृपालिष्रयः ॥ १४ ॥ शोकी दुष्टपरोऽतिपापनिरतः कूरो विरोध्येव्दके मायावी मदनातुरो विक्वेतिजो मन्त्रक्रियातन्त्रधीः । निर्मोही विगुणोऽतिदीनवचनः पापी खरैराव्दे खलः, सर्वानन्दकरो नृपिष्रयनरो मन्त्रार्थविन्नव्दैने ॥ १६ ॥

विजयेँशरिद् धर्मी सत्यसम्पन्नशाली, यदि जयशैरिदि स्याद्राजतुल्यो नृपो वा । मदनरितविलोलो मन्मैथाव्दे जितारि— र्गुणधनरिहतः स्याद्दुर्मखाव्दे विशीलः ॥ १७॥ द्रष्टात्मा यदि हेमसैन्बिजनितः कृष्यादिकर्मीत्यकः, श्रीमान्विप्रजनाशितः फलपरित्यागी विक्षेम्ब्यब्दके । होगी अविद्वित्तवान् चलमतिनीचो विकार्यव्दके-र्क्षार्वयामतिवित्तभोगसमनाः सत्यवताचारवान् ॥ १८ ॥ शान्तोदारकृपाकरः प्लवभवेः श्रूरः स्वधर्माश्रितो, जातः खीजनविद्यतः शुभक्षेति प्राज्ञः शुभाङ्गः सुधीः । ज्ञानी शोअकेंति चितीशगुणवान् विद्याविनोद्धियो दुर्भोगी परदारकः शठमतिः क्रोध्यर्दैजः क्रोधयुक ॥ १६ ॥ मानी हास्यरसप्रियो गुणधनश्लाची च विद्रवैवसी, दुष्टाचारपरः पराभवेशरज्जातः कलध्वंसकः। कामी बन्धरतः प्लबंक्षेजनितो बालप्रियो मन्दधी-र्देवाराधनतत्परोऽतिसुभगः शौर्थान्वितः कीर्कंके ॥ २०॥ शान्तः सर्वजनप्रियोऽतिधनिकः सौम्यार्व्यंजो धैर्यवान , नानाशाखविशारदो विकलधीः साधैरिणाव्दे नरः। आशालुख विरोधकुर्वुभवनरः क्रोधी दरिहोऽटनी, दुशीलः परिधाविवत्सरअवः पारुष्यवाग्वित्तवान् ॥ २१ ॥ जातो बन्धुविरागकृत् परवधूलोलः प्रसाँदीजनि-र्मीदात्मा निखिलागमश्रुतिपराधानर्न्द्जस्तस्ववित् । पापी राचर्खंबत्सरे यदि वृथालापोऽपकारी सतां, दाता दानगुणान्वितोऽर्नेलभवः शान्तः सदाचारवान् ॥ २२ ॥ योगी पिङ्गलंबेत्सरे जितमना जातस्तपस्त्री अवेत् , कालज्ञो यदि कोळेयुक्तशरदि श्रीभोगसत्कर्मवान् । सिद्धार्थो गुरुदेवभक्तिनिरतः सिद्धार्थिजातः सधी-र्जारो रौद्रैसमुद्भवः कुटिलधीर्मानी दुराचारवान् ॥ २३ ॥ कामी दुर्गतिवरसेरे जडमतिः शोकाभितप्तः खलः, स्थूलोरूदरबाहुमस्तकतनुः स्याद् हुर्नेर्डु भी भोगवान् । प्राज्ञः सत्यरतः सुखी च कॅथिरोद्रार्यव्दजो वित्तवान् , शान्तो बन्धुजनप्रियोऽतिसुभगो रक्तान्तिजः शीलवान् ॥ २४ ॥

जातो जारः क्रोधनांब्दे कुमार्गी बन्धुद्वेषी चोरनिष्ठारतः स्थात् । शिष्ठाचारः सुप्रसन्नः सुरूपो मानी वीतारातिरोगः क्तर्यांब्दे ॥ २४ ॥

द्याधुना सँवत्सरफलान्युच्यन्ते । तत्र प्रथमं प्रसङ्गाहर्षाणां नामानि तेषामानयनप्रकारध्य लिख्यन्ते— प्रभावो विभवः शुक्लः प्रमोदोऽय प्रजापतिः । सङ्गिराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथैव च । ईरवरो बहुधान्यध्य प्रमायी विकसो युवा । चित्रभाताः सुभातुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः ॥ सर्विखित् सर्वधारी च विरोधो विकृतिः खरः । नन्दनो विजयरचैव जयो मन्मश्चरुमुँखौ । हमल्हम्बी विलम्बी च विकारी शावरी प्लवः । शुभक्तत् शोभकृत् कोधी विश्वायसुपराभनौ ॥ इत्येते पष्टिसँवत्सरा मध्यमगुरुराशिभोगेनोत्पन्ना भवन्ति । "बृहस्पतेर्मध्यमराशिभोगात्सँवत्सरं सांहितिका वदन्तीति" आस्करादिवचनप्रमाणात् । तेषामानयनार्थं वर्त्तमानदिने गुरोर्भगणान् द्वादशगुणितान् कृत्वा तत्र गुरोर्वर्तमानराशीन् संयोजय षष्टिभिभागमपहरेत्, शेषाञ्चतुल्या विजयादिगणनया सँवत्सरा जायन्ते "द्वादशम्ना गुरोर्याता-भगणा वर्त्तमानकः । राशिभः सहिताः गुद्धाः षष्ट्या स्युर्विजयादयः" इति सूर्यसिद्धान्तवचनात् । श्रधुना तु शकाब्दमानं षष्टिभक्तं शेषमिताः प्रभवादिगणनया सँवत्सरा उच्यन्ते, शकादौ प्रभवनामाब्दत्वात् । तेषु षष्टिसँवत्सरेषु जातस्य फलान्यत्रोक्तानि । श्लोकाश्च सरलार्थाः । इति ॥ १०-२५ ॥

अब वर्ष-( प्रभवादि वर्ष ) फल कहते हैं-

प्रभव संवत्में उत्पन्न हो तो साहसी, सत्य बोळनेवाळा, समस्त गुणसे युक्त, काळज्ञ और धर्मशाळी होता है। विभव संवत्में जायमान हो तो कामी, निर्मळ, नित्य सन्तुष्ट,

प्रबळ धनसे युत्त, बन्धु-विचा-यशवाला होता है ॥ १० ॥

शुक्क संवत्में उत्पन्न हो तो परखीगामी, वकरिहत, त्यागी और मनस्वी होता है। प्रमोद संवत्में उत्पन्न हो तो मन्त्री, कार्यमें कीन, बोक्नेमें चतुर होता है। प्रजापित संवत्में उत्पन्न होनेवाका धर्म करनेवाका, दानमें तत्पर, पुत्रवान, धनवान् और शान्त होता है।अंतिरा संवत्में उत्पन्न होनेवाका नीतिज्ञ, निपुण, निरन्तर कृपाळु और घनी होता है॥११॥

श्रीशुल संवत्में उत्पन्न हो तो परस्त्रीमें छोछ (चंचळ), पवित्र और धनवान् हो। अब संवत्में उत्पन्न हो तो दोगी, राज्य करनेवाला, महाधनी, महावली, विक्यात हो। युवा संवत्में उत्पन्न हो तो छोभी, चंचल बुद्धि, कृशा, रोग युक्त शरीर, कोधी और वैखे हो। धाता संवत्में जन्म हो तो दूसरोंकी सीमें रत, कार्य-अर्थवादी और शठ हो॥ १२॥

र्वृश्वर संवत्में जायमान हो तो श्रीमान् , बळवान् , बुद्धिमान् और गुणप्राही हो। बहु-धान्य संवत्में उत्पन्न हो तो सरकर्मी, भोगी, वाणिज्य करनेवाळा हो। प्रमाधि संवत्में जन्म हो तो करू, पापी, कोधी, विना बन्युका और सुखी हो। यदि विक्रम संवत्में जन्म हो तो धनी, सेनापति और पराक्रमी हो॥ १६॥

चुच संवव्में उत्पन्न हो तो द्रिह, निर्लंज और कर्महीन हो। चित्रमानु संवव्में उत्पन्न हो तो स्वंके तुक्य तेजवान् और रूपवान् हो। यदि सुभानुमें जन्म हो तो निज कुछकी विद्या और [भाचारसे युक्त हो। तारण संवव्में जन्म हो तो बहुत धनी, वळी और विदेकी हो॥ १४॥

पार्थिव संवत्में उत्पन्न हो तो राजा, श्रीमान्, अतुल्य सुखी हो। यदि व्यय संवत्में

जन्म हो तो कामी, उरपोक, चीळ-धन-गुण रहित और पापी हो।

सर्वजित् संवत्में उत्पन्न हो तो वाचाछ, अत्यन्त बळवान्, शास्त्री, गुणी, तश्ववेत्ता हो । सर्वधारी संवत्में उत्पन्न हो तो सम्पन्न, कारीगर और राजिय होता है ॥ १५ ॥

विरोधी संवत् में उत्पन्न हो तो मोकी, दुष्ट परायण, विशेष पापकर्म करनेवाला, करूर हो। विकृत संवत्में उत्पन्न हो तो नायाबी, कामातुर, मन्त्र-क्रिया-तन्त्र-बुद्धि वाला हो। बार संवत्में पैदा हुआ निर्मोही, निर्तुण, अति दीन वचन घोळनेवाला और पापी तथा बाल हो। नन्दन संवत्में उत्पन्न मनुष्य सब आनन्द करनेवाला, राजाका प्रिय, मन्त्रके अर्थका ज्ञाता होता है॥ १६॥

विजय संवत्में जन्म हो तो धार्मिक, सध्यवक्ता, सम्पत्तिवाला हो। यदि जय संवत् में उत्पन्न हो तो राजाके सदश हो या राजा हो। मन्मथ संवत्में जायमान हो तो काम के लिये चंचल और शत्रुजित् हो। दुर्मुख संवत्में जन्म हो तो गुणसे रहित और श्रीक

खे रहित हो ॥ १७ ॥

यदि हेमछंबि संवर्में पैदा हो तो बुद्धासा, कृषि बादि कर्ममें उत्सुक हो । विख्या

संवर्षे उत्पच्च हो तो श्रीमान्, विश्वनका आश्रित, फळका परित्यागी हो। विकारी संवर्षे जन्म हो तो रोगी, उरपोक, गरीब, चळबुद्धि बाळा हो। चर्वरी संवर्षे जन्म हो तो विशेष धनी, अतिभोगी, सुन्दरचित्त, सत्यवत और आचारवान् हो ॥ १८॥

प्छव संवत्में जायमान शान्त, उदार, हृपालु, पराक्षमी और धर्मात्मा हो, ग्रुमकृत् संवत् में उत्पन्न हो तो खीजनोंसे वंचित, प्राज्ञ, ग्रुभांग, पंडित हो । शोमकृत् संवत्में उत्पन्न हो तो ज्ञानी, राजा, ग्रुणवान् , विधाविनोदका प्रिय हो । शोधी संवत्में पेटा हो तो

हुर्भोगी, परस्तीगामी, शठबुद्धि और क्रोधी हो ॥ १९॥

विश्वावसु संवत्में उत्पन्न हो तो मानी, हास्यरसका प्रिय, गुणधनकी रछाचा करने वाळा हो। पराभव संवत्में उत्पन्न हो तो बुष्ट आचरणवाळा, कुळनावक हो। प्छवंग संवत्में जायमान कामी, वन्धुरत, वाळकप्रिय और संवतुद्धि हो। कीळ संवत्में पैदा हो

तो देवताकी पूजा करनेमें तत्पर, अतिसुन्दर पराक्रमसे गुक्त हो ॥ २०॥

सौम्य संवत्में जायमान हो तो धान्त, सर्वजनका प्रिय, विशेष धनवान और धेर्य धारण करनेवाला हो। साधारण संवत्में उत्पन्न हो तो मनुष्य नाना प्रकारके शासका ज्ञाता, विकल हुद्धि हो। विशेषी संवत्का उत्पन्न मनुष्य आशापर रहने वाला, फोधी, दिरद्र, अमणशील हो। परिधावी संवत्का धन्मा वालक हु:शील, कहुआ वचन बोलने वाला धनवान हो॥ २१॥

प्रसादीसंवत् का पैदा हुआ सनुष्य वन्धुनींसे विराग करनेवाका, पराई जीको ओगने वाका होवे। आनन्द संवत्का जायमान नर प्रसम्बन्ति, सब शाख वेदमें युक्त, तस्वज्ञानी होवे। राष्ट्रस संवत्में उत्पन्न सनुष्य पापी, बृथा वकवादी, अच्छे कोगों का अपकारी होता है। अनक संवत्का उत्पन्न सनुष्य दानी, गुणी, शान्त और सदाचारी होता है। २२॥

पिंगळ संवत्में उत्पन्न हो तो योगी, मनको जोतने वाळा और तपस्वी हो। काळ संवत् में जन्म हो तो काळक, ऊपमी (धन ) का उपयोगी, सत्कर्मी हो। सिदार्थी संवत्में उत्पन्न हो तो सिद्धार्थी, गुरुका-देवताका अन्त, और विद्वान हो। रीव्न संवत्में उत्पन्न हो तो प्रक्रीगामी, कृटिक, मानी और दुराचारी हो॥ २३॥

दुर्मित संवव्में उरवच हो तो कामी, जबबुद्धि, छोकसे संतह और बाक हो। दुंदुमि संवव्में जायमान हो तो स्थूक खंदा, स्थूक बाहु, स्थूक मस्तक, स्थूक शरीर हो तथा भोगवान् हो। इधिरोद्गारी संवव्में पैदा हुवा हो तो बुद्धिमान् , सरववका, बुब्बी, और धनवान् हो। रक्षांचि संवव्में उरवच हो तो छान्त, बन्धुजनका प्रिय, अतिसुन्दर और छीकवान् हो॥ २४॥

क्रोध संवत्में उत्पन्न हो तो परकीगामी, कुमार्गी, वन्ध्वेरी, चोरीमें निरत हो। चयसंवतमें जायमान हो तो शिष्टाचारवाळा, सुन्दर, प्रसन्न, स्वरूपवान्, मानी, क्षत्रु तथा

रोग से रहित होवे ॥ २५ ॥

# खधायनफलम् । उत्तरायणसमुद्भवः पुमान् ज्ञानयोगनिरतव्य नैष्ठिकः । दक्तिणायनभवः प्रगल्भवाग् भेदबुद्धिरभिमानतत्परः ॥ २६ ॥

इदानीमयनफलमुच्यते । तत्र प्रथमं किनामायनिमस्यत्रोच्यते । " स्थान् म्यान् मकरकर्वयोनिकक्तम्" इति रामाचार्यनचनात् , "मकरकर्वयोनिकक्तम्" इति रामाचार्यनचनात् , "मकरकर्वयोनिकक्तम्" इति आस्करनचनाच मकरादिराशिषद्के सम्यति सूर्य सौम्यायनं, कर्कादिराशिषद्के च याम्यायनमिति विद्यम् । तस्मिन्सौम्यायने ( उत्तरायसै ) याम्यायने ( दक्षिणायने ) च जातस्य फलमत्रोक्तम् । श्लोकस्तु सरलार्थ एनेति ॥ २६ ॥

उत्तरायणमें उत्पन्न होनेवाला महुष्य ज्ञान योगमें निरत और नैप्रिक होता है । दिष-जायनमें उत्पन्न होनेवाला वोल्नेमें चतुर, भेरचुद्धि और अभिमानी होता है ॥ २६ ॥

# ज्ञवर्तुफलम्।

दीर्घायुर्धनिको वसन्तसमये जातः सुगन्धप्रियो, श्रीष्मतौ घनतोयसेव्यचतुरो भोगी छशाङ्गः सुधीः। ज्ञारज्ञीरकटुप्रियः सुवचनो वर्षतुंजः स्वच्छधीः, पुरवात्मा सुमुखः सुखी यदि शरत्कालोद्भवः कामुकः॥ २७॥ योगी कृशाङ्गः कृषकश्च भोगी हेमन्तकालप्रभवः समर्थः। स्नानक्रियादानरतः स्त्रधर्मी मानी यशस्त्री शिशिरतुंजः स्यात्॥ २८॥ (निमृतुफलमुच्यते । तत्र 'सृगदिराशिद्वयभानुभोगात पडर्तवः स्युः शिशि

इदानीमृतुफलसुच्यते । तत्र 'सृगादिराशिद्वयभानुभोगात् पडर्त्तवः स्युः शिशिरोः वसन्त' इत्यायुक्तेः, सकरकुम्भयोः सखरित भास्त्रति शिशिरर्त्तः । मानमेषयोर्वसन्तः । सृष्यिश्वयोर्योग्धान्मः । कर्कसिंहयोर्वधि । कन्यातुलयोः शरत् । वृश्विकधनुषोर्हेमन्त इति षड् ऋतवो भवन्ति । तेषु ऋतुषु जातानां फलान्यत्रोक्तानि । दीर्घायुरित्यादयः । स्पष्टार्थी स्लोकौ ॥ २७-२८॥

वसन्त ऋतुमें वाळक वस्तव हो तो दीर्वायु, धनिक, सुगन्वप्रिय होवे । प्रीप्म ऋतुमें वैदा हो तो धगाध जलका सेवी, चतुर, भोगी, कृशतत्तु और पण्डित होवे । वर्षा ऋतुका जायमान मनुष्य चार-तूध-कटु-पदार्थका प्रेमी, सुवचन, स्वच्छ, बुद्धिवाला होवे । शरद् ऋतुका जन्मा हुआ वालक पुण्यास्मा, सुमुख, सुखी, कामी हो । हेमन्त ऋतुका जायमान जातक थोगी, कृशशरीर, कृषक, भोगी और समर्थ होवे । शिक्षिर ऋतुका जायमान मनुष्य स्वान-क्रिया-दानमें रत, स्वधर्मी मानी और यशस्वी होवे ॥ २७-२८ ॥

### अथ मासफलम्।

चैत्रे सर्वकलागमश्रुतिपरो नित्योत्सवः श्रीरतो वैशाखे यदि सर्वशाखकुरालः स्वातन्त्रिको भूपितः । क्येष्ठे मासि चिरायुरर्थतनयी मन्त्रिक्रयाकोविद्—श्चापाढेऽतिधनी कृपालुरिनशं भोगी परद्वेषकः ॥ २६ ॥ जातः श्रावणमासि देवधरणीदेवाचेन तत्परो नानादेशरतश्च भाद्रपद्जस्तन्त्री मनोराज्यवान् । मासे चाश्वयुजि स्वकीयजनविद्वेपी द्रिद्वश्चलः पृष्टाङ्गः कृपको विशालनयनो वित्ताधिकः कार्तिके ॥ ३० ॥

सुरगुरुपितृअक्तो सार्गशीर्षे च धर्सी धनगुणवलशाली तुङ्गनासस्तु पुष्ये । सलसतिरतिधर्माचारवान् साधसासि प्रतिदिनसुपकर्ता फाल्गुने गानलोलः ॥३१॥

श्रधुना मासफलान्युच्यन्ते । तत्र 'मासास्तथा च तिथ्यरतुहिनांशुमानात्'इरधुवतेः, मासाधान्द्रा एव प्राह्याः । चान्द्रो मासस्तु दर्शान्तद्वयान्तर्वर्त्तां कालः 'दर्शाविधश्चन्द्र सस्तु मासः' इति प्रमाणात् । श्रत्रेदमवधयम्—चैत्रामान्तकालाद्वेशाखामान्ताविधरेकश्चान्द्र-मासः । तिस्मन् सूर्ये मेपराशी सञ्चरति स चान्द्रमासक्षेत्राख्यः । एवं वैशाखामान्ताज्ज्येष्ठा-मान्तपर्यन्तं वृषे सञ्चरति सूर्ये वैशाखो मास इत्येवमपरेऽिय मासाः ।

> "भेषादिस्थे सवितरि यो यो मासः प्रपृथते चान्द्रः । चैत्राद्यः स ज्ञेयः" इति वचनस्वरसात् ।

तेषु चैत्रादिद्वादशमासेषु जातानां फलान्यत्रोक्तानि । श्लोकास्तु स्पष्टार्था एवेति २९-३९ चैत्र सासमें जन्म हो तो सभी कछा–भागम और वेदका ज्ञाता हो, नित्य उत्सव तथा छच्मोमें रत रहे । यदि वैशाखमें जन्म हो तो सब शाखमें कुशळ तथा स्वतन्त्र रहे और राजा होवे । ज्येष्ठ मासमें उत्पन्न हो तो बड़ी आयु वाला हो, घनवान् तथा पुत्रवान् हो सन्त्र क्रियाका ज्ञाता हो । आपाद मासमें जन्म हो तो विशेष घनी, कृपालु, अहर्निक भोगी और परायेसे वेर करनेवाला हो ॥ २९ ॥

श्रावण मासमें जन्म हो तो भूमिदेव (ब्राह्मण) तथा देवता की पूजा करनेमें तत्पर हो। भाद्रपदमें जन्म हो तो नाना प्रकारके देशमें ठीन, तन्त्री, बनोराज्यवान् होवे। आधिन मासमें जन्म हो तो अपने जनोंका वैदी, वरिद्र, चंचल हो। कार्तिक ब्राह्ममें हो तो प्रशंग,

कृषक, विशालनेत्र तथा अधिक धनवाला हो ॥ ३० ॥

मार्गशीर्ष (अगहन ) मासमें जन्म हो तो देवता-गुड्-पितरका अक्त और धर्मास्मा हो । पौषमें जन्म हो तो धन-गुज-बर्डमें प्रवरू और ऊंची नासिकावारू हो । मापमें जन्म हो तो खरुबुद्धि, विशेष धर्म करनेवारू हो । फाल्गुन मासमें जन्म हो तो प्रतिदिन उपकार करनेवारू और गानमें चतुर होवे ॥ ३९ ॥

अथ पत्तफलम्।

वलत्तपत्ते यदि पुत्रपौत्रधनाधिको धर्मरतः कृपालुः॥ स्वकार्यवादी निजमातृभक्तः स्ववन्धुवैरी यदि कृष्णपत्ते॥ ३२॥

इदानीं पक्षफलमुच्यते । प्रतिमासं ग्रुक्तकृष्णयेदेन हो पश्ची भवतः । दशीःतास्पूर्णिः मान्तं यावदेकः शुक्लपक्षः । पूर्णिमान्ताद्शीन्तं यावद् हितीयः कृष्णपक्षः । तहिमन्पक्षहिः तये जातस्य फलमन्नोक्तम् । वलक्षेति । शुक्लपक्षे 'वलक्षो धवलोऽर्जुनः' इत्यमरोक्तेः । शेर्षं स्पष्टमिति ॥ ३२ ॥

खुष्ठ पचर्में जन्म हो तो अधिक पुत्र-पीत्र-धनसे युक्त, धर्ममें छीन जीर कृपालु हो । कृष्ण पचर्में जन्म हो तो अपने कार्यमें वाद-विवाद करनेवाला, अपनी माताका शक्त और

अपने परिवारका शञ्ज हो ॥ ३२ ॥

अथ कालकलम्।

जातः प्रत्युषसि स्वधर्मनिरतः सत्कर्मजीवी सुखी मध्याह्वे यदि राजतुल्यगुणवाञ् जातोऽपराह्वे धनी । सायंकालभवः सुगन्धवनितालोलः खलात्माऽटनो रात्रौ तत्फलमेव सौख्यबहुलः सूर्योदये जायते ॥ ३३ ॥

इदानीं कालफलमुच्यते । प्रत्युषसि = दिनमुखे ( प्रांतः कालें ) जातः स्वधर्मनिरत

इत्यादि सर्वे स्पष्टमेवेत्यलम् ॥ ३३ ॥

प्रातः काळ जन्म हो तो अपने धर्ममें युक्त, सत्कर्म से जीवन रखनेवाळा और खुखी होवे। मध्याह्ममें जन्म हो तो राजाके तुरुय, गुणवान होवे। अपराहुमें जन्म हो तो धनी होवे। सायंकाळका उत्पन्न मनुष्य सुगंध और सीमें प्रीति रखनेवाळा, खळ, घूमने-किरने बाळा होता है। रात्रिमें उत्पन्न नरको सायंकाळके सहत्व ही फळ होता है और सूर्योद्यके समय उत्पन्न हो तो बहुत सौक्य वाळा होवे॥ ३३॥ श्राध्य तिथिफल्सम् ।

महोद्योगी जातः प्रतिपदि तिथौ पुण्यचरितो-द्वितीयायां तेजःपशुबलयशोवित्तविपुलः । दृतीयायां पुण्यप्रबलभयशीलश्च पटुवाक् चतुर्ध्यामाशालुस्वटनचतुरो मन्त्रनिपुणः ॥ ३४ ॥ पञ्चम्यामखिलागमश्रुतिरतः कामी कृशाङ्गश्चलः पष्ट्यामल्पबलो महीपतिसमः प्राञ्जोऽतिकोपान्वितः । सप्तम्यां कठिनोक्वाग् जनपतिः श्लेष्मप्रधानो बली चाष्टम्यामतिकायुकः युत्तवषूलोलः कफात्मा भवेत् ॥ ३४ ॥ ख्यातो दिन्यतनुः कुदारतनयः कामी नवस्यां तिथी धर्मात्मा पटुवाकलत्रतनयः श्रीमान् दशस्यां धनी । देवत्राद्यणपूजको हरितिथी दासान्वितो वित्तवान् द्वादश्यामतिपुण्यकर्मनिरतस्त्यागी धनी पण्डितः ॥ ३६ ॥ त्रयोदश्यां कुच्धप्रकृतिरतिकामी च धनवान् चतुर्दश्यां कोपी परधनवधूको गतमनाः । असायामाशानुः पित्सुरसमाराधनपरो धनी राकाचन्द्रे यदि कुलयशस्त्री च सुमनाः ॥ ३७ ॥

ध्दानीं तिथिफलान्युच्यन्ते । एकस्मिन्पक्षे पश्चदश तिथयः । ताश्च सूर्याचन्द्रमसी-रन्तरहादशांशतुल्या भवन्ति । यतोऽमान्ते सूर्याचन्द्रमसोरन्तराभावः 'दर्शः सूर्येन्दुसङ्गमः' इत्युक्तेः । पूर्णान्ते तयोरन्तरं षड्राशिमितम् । राशिषट्के शताधिकाशीतिभागाः (१८०°)। श्यतः १ तिथिः= १०° = १२ । तासु पश्चदशतिथिषु जातानां फलान्यत्रोक्तानि । महोद्यो-

गीत्यादिभिः । स्पद्यार्थाञ्चेते यलोकाः ॥ ३४-३७ ॥

प्रतिपदा तिथिमें जन्म हो तो महा उद्योगी, धर्माचरणवाळा हो । द्वितीया तिथिमें पैदा हो तो तेजस्वी, िपुळ पद्य-चळ-यश्च-वाळा हो । तृतीया तिथिमें जन्म हो तो पुण्यमें अवळ, उराकू और बुद्धिपूर्वक चाक्य बोळनेवाळा हो । चतुर्थी तिथिमें जन्म हो नो दूसरे की आशा रखनेवाळा, घूमता, चतुर और मंत्रनिष्ठ हो ॥ ३४ ॥

पंचनी तिथिमें उत्पन्न हो तो समस्त भागम-माख-वेदमें तत्पर हो, कामी तथा हुवैछ हो। पड़ी तिथिमें पैदा हो तो अद्यव्यी, राजाके तुस्य, बुद्धिमान् और क्रोधी हो। स्तमिन तिथिमें उत्पन्न हो तो कठिन जंघा और कड़ी बचन बोळनेवाळा, मनुष्योंका स्वामी, कफ्प्रमृक्ति और प्रधान वळी होवे। अष्टमी तिथिमें जायमान हो तो विशेष कामी, पुत्र-

खीर्म छीन, कपा-प्रकृतिवाछा हो ॥ ३५ ॥

नवमी तिथिमें उत्पन्न हो तो विख्यात, दिव्यशरीर, दुष्ट जी-पुत्रवाळा और कामी हो । दुशमी विथिमें उत्पन्न हो तो धर्मारमा, चतुर-वचन, जी-पुत्रसे सम्पन्न, श्रीमान् और धनी हो। पुकादशी विथिमें देव-प्राह्मणका पूजनकरनेवाळा, दासयुक्त और धनवाच् हो। हादशी

तिथिमें अत्यन्त पुण्य दर्भमें युक्त, त्यागी, धनी और पंडित हो ॥ ३६ ॥

त्रवोदशी तिथिमें उत्पन्न हो तो छोभी, अतिकामी और धनी होवे । चतुर्दशी तिथिमें जायमान हो तो पर-धनवाही, परजीवाही और ही नबुद्धि हो। अमावास्या तिथिमें उत्पन्न हो तो आशा रखनेवाछा, पितर-देवकी पूजामें तत्पर रहे। यदि पूर्णिमा तिथिमें उत्पन्न हो तो धनी, कुछमें वशस्वी और प्रसन्न चित्त हो॥ ३७॥
आथ बारफलम् ।

मानी पिङ्गलकेरालोचनतनुश्चादित्यवारे विमुः कामी कान्तवपुर्दयालुरिनरां शीतांशुवारोद्भवः । कूरः साहसवादकार्यनिरतो भूसूनुवारे सदा देवबाद्यणपूजकः सुवचनः सौम्यस्य वारोदये ॥ ३८ ॥ यज्वा भूपतिवञ्चभश्च गुणवान् ख्यातो गुरोर्वासरे धान्यचेत्रधनाश्रितः सितदिने सर्वप्रियः कामधीः । यन्द्रप्रायमितः पराजधनभुग् वादप्रवादान्त्रितो । ३६ ॥ द्वेषी बन्धुजनावरोधकुशलो मन्दस्य वारोद्भवः ॥ ३६ ॥

इदानी वारफलसुच्यते । तत्र सूर्योदिसप्तप्रहाणां स्वस्वनात्रा सप्त वाराः सूर्योदयहराः

न्तर्गतकालप्रमाणा भवन्ति 'इनोद्यद्वयान्तरं तद्दर्भसावनं दिनिमत्युक्तेः १ । ते च रिन-सोम-मज्ञल-बुध-बृहस्पति-शुक्र-शनय इति सत वारा यथाक्रमं भवन्ति, 'मन्दाद्धः क्रमेण स्युश्वतुर्थो दिवसाधिपाः' इति सूर्यसिद्धान्तवचनस्वरसात् । तेषु सप्तवारेषु जातस्य फलान्यत्रोक्तानि । स्लोकौ स्पष्टार्थोविति ॥ ३८-३९ ॥

रिववारमें जन्म हो तो मानी, पिंगल बाल-नेश-शरीर हो धीर समर्थ हो । चन्द्रवार में जायमान हो तो कामी, कान्तशरीर और अहर्निश दयाल हो। अंगलवारमें उत्पन्न होने से मूर, सदा साहसवादी और कार्यपरायण हो । सुधवारमें उत्पन्न हो तो देव-माझण को

पूजनेवाला और सुवचन बोलनेवाला हो ॥ ३८ ॥

गुरुवारमें उत्पन्न हो तो यज्ञ करनेवाळा राजवञ्चम, गुणवान् और विक्यात हो । ग्रुकवारमें उत्पन्न हो तो धान्य-चेत्र-धनाशित, सर्वशिय, कामबुद्धिवाळा हो । घनिवार में उत्पन्न हो तो प्रायः संदब्जिद पराच-धनयुक्, बाद प्रवादसे युक्त, वैरी, बन्धुक्रनोंके रोकनेमें कुणळ होता है ॥ १९ ॥

#### श्रथ नवत्रनामानि।

तुरक्षदस्त्राश्वियुगश्विनीह्या यसः कृतान्तो अरणी च याग्यसम् । हुताशनोऽग्निबहुता च कृत्तिका विधिर्विरिक्तिः शकटं च रोहिणी ॥ ४०॥

सौम्यश्चान्द्रामहायय्युड्रपमृगशिरस्तारका रौद्रभाद्री
चादित्यं तत्पुनर्वस्विति सुरजननी तिष्यपुज्यामरेज्याः ।
आरलेषाहिभुँजङ्गः पिरृजनकमधाः फल्गुनी भाग्यभं स्थाद्र्यम्णश्चोत्तराख्यं भगमिति कथितं भानुहस्ताकणाकाः ॥ ४१ ॥
त्यष्टा च चित्रासुरवर्द्धकी तु स्वाती मरद्वातसमीरणाख्याः ।
वायुः समीरः परतो विशाखा द्विद्वैतिन्द्राग्निकशूपैभानि ॥ ४२ ॥
अनूराधा मैत्रं त्वथ कुलिशताराः शतमखः
सुरस्वामी ज्येष्टा परमसुरमूलकतुभुजः ।
पयःपूर्वाषाढा सलिलजलतोयानि च ससुत्तराषाढा विश्वं परमभिजिदाहुर्भुनिगयाः ॥ ४३ ॥
श्रोणाविद्याहर्रश्र्विश्रवणभान्याहुः श्रविष्ठा वसु
प्राचेताः शततारका वरुणमं चाजैकपादोऽजपात् ।
पूर्वप्रोष्टपद्र्वेकं परमहिर्बुक्चोत्तरा प्रोष्टपात्
पूर्वारेवतिपौष्णभानि सुनिभिः सङ्कीर्तितानि क्रमात् ॥ ४४ ॥

इदानीं नक्षत्राणां नामान्युच्यन्ते । तत्र प्रथम किष्णाम नक्षत्रिमित्वुच्यते । न क्षरित न गच्छतीति नक्षत्रम् । एतदुक्तं भवति । यथा सूर्यादयो प्रहाः स्वस्वमार्गे ज्ञजन्तो दृश्यन्ते तथा नक्षत्राणां चलनं नेति । तानि स्थिराण्येव । पट्शताधिकंकविंशतिसहस्र-(२१६००) कलात्मकस्य क्रान्तिमण्डलस्य तुल्यानि सप्तविशतिखण्डान्यष्टशत-(५००) कलामानकानि कृत्वा प्रत्येकस्य फलादेशार्थं प्रह्मतिमानार्थं च नक्षत्रमिति नामाकारि प्राक्तनैः । तान्येव क्रान्तिवृत्तस्य सप्तविशति खण्डानि सप्तविंशति नक्षत्राण्युच्यन्ते । तानि च पूर्वपूर्वक्रमेण स्थापितानि ज्ञेयानि । यथा-१ श्रविनो, २ अरणी, ३ कृत्तिका, ४ रोहिणी, ५ मृगशिराः, ६ श्राद्रौ, ७ पुनर्वसुः, ८ पुष्यः, ९ रह्नेषा, १० मद्या, ११ पूर्वफल्गुनी, १२ उत्तरफल्गुनी, १३ हस्तः, १४ वित्रा, १४ स्वाती, १६ विशाखा, १७ श्रवुराधा, १६ ज्येष्टा, १९ मूलम् , २० पूर्वाषाढः, २१ जत्तराषाढः, २२ ध्रवणः, २३ धनिष्टा, २४ रातिभवा, २५ पूर्वभादः,

२६ उत्तरभादः, २७ रेवती । श्रत्रोत्तराषाढस्यान्तिमं चतुर्थारां तथा श्रवणस्यादिमं पचद-शांशं (२५२) शतद्वयाधिकद्विपचाशत्कलामानकमभिजिनाम नक्षत्रमुच्यते । तत्केवलं फतादेशार्थमेव । 'वैश्वप्रान्त्यािष्प्रश्रुतितिथिभागतोऽभिजित्स्यादिति, रामाचार्योक्तः । तेषां नक्षत्राणां नामान्तराण्यत्रोक्तानि ।

१ श्रक्षिनी = तुरङ्गः, दस्तः, श्रक्षियुक्, श्रह्यिनी, हयः । २ भरणी = यमः, कृतान्तः, भरणी, याम्यभम् । ३ कृत्तिका = हृताशनः, श्रिमः, बहुला, कृत्तिका । ४ रोहिणी = विधिः, विरिधिः, शक्तं, रोहिणी । ५ मृगशिराः = सौम्यः, चान्द्रः, श्रग्रहायणी, उहुपः, मृगशिरः । ६ श्राद्री = तारकाः, रौद्रम् , श्राद्री । ७ पुनर्वसः = श्रादित्यम् , पुनर्वसु, सुरक्तनी । द पुच्यः = तिष्यः, पुच्यः, श्रमरेज्यः । ९ श्लेथा = श्रारलेषा, श्रहिः, मुजङ्गः । १० सघा = पितृ, जनकः, मघा । ११ पू. फ. = फल्गुनी, भाग्यभम् । १२ उ. फ. = श्र्यमा, उत्तरभगम् । १३ हस्तः = भानुः, हस्तः, श्ररुणः श्रकः, । १४ चित्रा = त्वष्टा, वित्रा, सुरवर्द्धिः । १५ स्वाती = मक्त्, वातः, समीरणः, वायुः, समीरः । १६ विशाखा = हिद्दैवतम् , इन्द्राभिकम् , श्रूपंभम् । १७ श्रतुराधा = श्रन्रराधा, मैत्रम् । १६ दिशाखा = कृतिशतारा, शतमखः, सुरस्वामी, ज्येष्टा । १९ मूलम् = श्रसुरः, मूलम् , कृतुभुक् । २० प् , चाः = पूर्वाधाढा, पयः, सिलतम् , जलम् , तोयम् । २९ उ. पाः = उत्तराखाढा, विश्वम् ( चतुर्थ-चरणमभिजित् ) । २२ श्रवणा = श्रोणा, विष्णुः, हरिः, श्रुतिः, श्रवणः । २५ प्रातिभषा = प्रचेताः, शततारकाः, वरुणभम् । २५ प्रः, भाः = श्रहिर्युष्टयम् , प्रः, भाः = श्रहिर्युष्टयम् , उत्तराग्रोष्टपात् । २७ रेवती=पूषा, रेवती, पौष्णभम् ।

इत्येतानि नक्षत्राणां नामान्तराणि सुनिभिः कमात् सङ्गीर्तितानि । श्रन्यान्यपि नामान्त-

राणि बन्धान्तरेभ्यो शेयानि ॥ ४०-४४ ॥

तुरङ्ग, दस, भरिवयुग् , भरिवनी, हय ये भरिवनीके नाम हैं? । यम, कृतान्त, भरणी, याम्य ये भरणीके नाम हैं २ । हुताशन, भसि, बहुला, कृत्तिका ये कृतिकाके नाम हैं ३ ।

विधि, विरिक्ति, शकट, ये रोहिणोके नाम हैं ४ ॥ ४० ॥

सीम्य, चान्द्र, अग्रहायणी, उद्धप, सृगशिर ये सृगशिराके नाम हैं प। तारका, रौद्र, आर्द्रा ये आर्द्राके नाम हैं प। जारका, रौद्र, आर्द्रा ये आर्द्राके नाम हैं प। अदिति, पुनर्वसु, सुरजननी ये पुनर्वसुके नाम हैं प। तिष्य पुष्य ,अमरेज्य ये पुष्यके नाम हैं प। वारकेषा, अहि, अजङ्ग ये रखेषाके नाम हैं प। पितृ, जनक, मचा, वे मचा के नाम हैं १०। फल्गुनी, भाग्य ये पूर्वाफाल्गुनीके नाम हैं ११। अर्थ्या, उत्तरभग, वे उत्तराफाल्गुनीके नाम हैं १२। आनु, हस्त, अरुण, अर्क ये हस्तके नाम हैं १३॥ ४१॥

रवटा, विज्ञा, खुरवर्घकि ये चित्राके नाम हैं १४। स्वाती, मक्त्, वात, समीरण, वायु, समीर ये स्वातीके नाम हैं १५। विश्वाला, द्वित्वत, हन्द्राप्तिक, शूर्पम ये विश्वालाके

नाम है १६॥ ४२॥

अनुराधा, जैन ये अनुराधाके नाम हैं १७ । कुलिशतारा, शतमल, सुरस्वामी, ज्येष्ठा, ये ज्येष्ठाके नाम हैं १८ । असुर, मूल, ऋतुसुज् ये मूलके नाम हैं १९ । पयः, पूर्वावाढ, सालिल, जल, तोय ये पूर्वाचाढके नाम हैं २० । उत्तराचाढके विश्व उसके ४ थें चरणके

नाम अभिजित् सुनिगणों ने कहा है २१॥ ४३॥

श्रोणा, विष्णु, हरि, श्रुति, श्रवण ये नाम श्रवणके हैं २२। श्रविष्ठा, वसु ये नाम धनि-एक हैं २३। प्रचेताः, शततारका, वर्ण शतिभषके नाम हैं २४। अजैकपादः, अजपात्, पूर्वप्रो-एपन्, पूर्वभादके नाम हैं २५। अहिर्बुध्न्य, उत्तरा, प्रोष्ठपात्, उत्तराभाद्ग पदके नाम हैं २६। पूषा, रेवती, पौष्ण ये रेवतीके नाम हैं २०। ये नचत्रोंके नाम सुनि छोग कमसे कहे हैं ॥४॥

#### श्रथ गण्डान्तताराः।

मूलावासवयोर्मघाभुजगयोः पौष्णाश्वयोः सन्धिजं गरहान्तं प्रहरप्रमाणमधिकानिष्टप्रदं प्राणिनाम् ॥ ज्येष्ठादानवतारसन्धिघटिका चाभुक्तसंज्ञा अवेत् तन्नाडीप्रभवाङ्गनासुतपशुप्रेष्याः कुलध्वंसकाः ॥ ४४ ॥

उक्तेषु केषुचिकक्षत्रेषु केचिद्भागा गण्डान्तराव्देनोच्यन्ते । तेऽत्रोच्यन्ते । यूलावासव- ] बोर्मूल्यप्रयोः, मधाभुजगयोर्मधाशलेखयोः, पौष्णाश्वयोः = रेवत्यश्विन्योः नक्षत्रयोः सन्धिगै प्रहरप्रमाणं सार्द्धसमघटीप्रमाणम् । एतदुक्तं भवति । ज्येष्टान्ते पादोनं घटिकाचतुष्टयं मूलादी घटिकाचतुष्टयं पादोनञ्चेति संमिश्रयोन प्रहरप्रमाणं सार्द्धसमघटीमितं ( ७१२०) गण्डान्तं= षण्डान्ताख्यः कालः स्यात् । तद्गण्डान्तं प्राणिनामधिकानिष्टप्रद्यत्यशुभदं भवतीति । तथोक्तं षण्डान्तं रामाचार्येण, परं घटिकाचतुष्टयमेव—"ज्येष्ठापौष्णभसार्पभान्त्यघटिकायुग्यं च मूलाश्विनीपित्रयादौ घटिकाद्वयं निगदितं तद्भस्य गण्डान्तकम्" इति ।

अथा भुक्तघटिकोच्यते — ज्येष्टादानवतारयोः = ज्येष्टामूलनक्षत्रयोः सन्धिघटिका ( ज्येष्टान्त्यमूलादिभवमेकघटिकारमकमिति ) अधुक्तसंज्ञा भवेत् । तस्यामधुक्तसंज्ञाच्याः प्रभवाः = जायमानाः अज्ञनः = कन्याः, सुताः पुत्राः, पश्चश्चतुष्पदाः, प्रैष्याः यृश्याश्च कुल-चंसकाः, अर्थायस्मिन्छले जायन्ते तत्कुलस्य नाशका भवन्तीति । अत्राशुक्तघटीविषये सुद्दू-त्तिचन्तामणौ रामाचार्यः—

श्रभुक्तमूर्तं षटिकाबतुष्टयं ज्येष्टान्त्यमूक्तादिभवं हि नारदः । वशिष्ट एकद्विषटीमितं जनौ वृहस्पतिस्त्वेकषटीप्रमाणकम् ॥ प्रयोजुरन्ये प्रयनाष्ट्रपद्यो मूक्स्य शाकान्तिमपद्यनाप्यः । जातं शिशुं तत्र परिस्यजेद्या मुखं पिताऽस्याष्ट्रसमा न पश्येत् ॥

तत्राभुक्ते जातस्य दोषशान्स्ये तस्य परित्याग एवोत्कृष्टः पक्षः । श्रशक्ती विता तस्य पुत्रस्य वा कन्याया सुखमष्टवर्षपर्यन्तवावलोकयेत् । तथाह नारदः— श्रभुक्तसूत्रजं पुत्रं पुत्रीमपि परित्यजेत् । श्रथवाऽष्टाब्दकं तातस्तन्मुखं व विलोकयेत् ॥ इति॥

मूळ-उयेष्ठाकी, मघा-रळेपाकी, रेवती-अधिनीकी सन्धिमें प्रहर प्रमाण पर्यन्त गण्डान्त होता है, यह प्राणियोंको अधिक अनिष्टकारक होता है। उयेष्ठा-सूककी सन्धिकी १ घटिका असुक्तसंज्ञक है। उस असुक्त नाडीमें उत्पन्न कन्या, पुत्र, पशु और नीकर कुळका नाक्ष करते हैं॥ ४५॥

श्रथ ज्येष्ठाफलानि।

विभक्ता दशभिज्येष्ठानक्तत्राखिलनाडिकाः ।
आद्यंशे जननीमाता द्वितीये जननीपिता ॥ ४६ ॥
तृतीये जननीश्राता यदि माता चतुर्थके ।
पद्धमे जाततनयः पष्ठे गोत्रविनाशकः ॥ ४० ॥
सप्तमे चोभयकुलं त्वष्टमे वंशनाशनम् ।
नवमे श्वशुरं हन्ति सर्वं हन्ति दशांशके ॥ ४८ ॥
भौमवासरयोगेन ज्येष्ठाजा ज्येष्ठसोदरम् ।
भानुवासरयोगेन मूलजा श्वशुरं हरेत् ॥ ४६ ॥
उयेष्ठाद्यपादेऽमजमाशु हन्याद् द्वितीयपादे यदि तत्किनिष्ठम् ।
तृतीयपादे पितरं निहन्ति स्वयं चतुर्थे स्वितेति जातः ॥ ४० ॥

इदानीं ज्येष्टानक्षत्रे जातस्यांशमेदेन फत्तान्युच्यन्ते । ज्येष्ठानक्षत्रस्याखिलनाढिकाः (असोगकालमितिः) दशिभर्भकाः कार्याः । एवं असोगमानस्य तुश्यदश-खण्डानि जायन्ते । तेषु श्रायंशे = प्रथमे दशांशे जातस्य जाताया वा जननीमाता = मातामही नाशमुपयाति । दितीये दशांशे जननीपिता = मातामहः । तृतीये जननीश्राता=मातुकः । यदि चतुर्थे दशांशे जनमभिता = मातामहः । तृतीये जननीश्राता=मातुकः । यदि चतुर्थे दशांशे जनमभिता = स्वत्येष्ठे वात्तम्य माता नाशमियात् । पञ्चमे दशांशे जाततनयो यस्य जन्म अवित स स्वयमेव वियते । षष्ठे दशांशे जातो गोत्रविनाशकः=स्ववंशच्छेदको भवति । न तस्मान्युकः सन्तितिकत्यवते । सप्तमे दशांशे जात उभयकुलं = मातृकुलं पितृकुलं च नाशयित । श्रायते । श्रायमे दशांशे ज्ञातो हि स्वश्वश्रुरं हन्ति । दशमे दशांशके जायमानः सर्वं = स्वकीयं यत्किखिज्ञगद्व्यावहारिकं तत्सर्वमेव हन्ति । तथोकं अगवता अरद्याजेन—

जोष्ठादी मातृजननीं मातामहं द्वितीयके । तृतीये मातुलं हन्ति चतुर्ये जननीं तथा ॥ ज्ञात्मानं पद्यमे हन्ति षष्ठे गोत्रक्षयो भवेत् । सप्तमे कुत्तनाशः स्यादष्टमे ज्येष्टसोदरम् ॥

नवमे श्वशुरं हन्ति सर्वस्त्रं दशमे तथा ॥ इति ॥

श्रत्रोक्तं फ्लं पुत्रकन्ययोर्द्वेयोरेव जन्मिन विज्ञेयम् । श्रय भौमवासरयोगेन ज्येष्टाजा = मङ्गलवासरे ज्येष्टानक्षत्रं स्यातस्मिन्यदि कन्या जायेत तदा ज्येष्टसोदरं हरेत् । तथा आनुवासरयोगेन मूलजा = रिववासरसिहते मूलनक्षत्रे जाता श्वशुरं हरेत् । श्रत्र ज्येष्टसो- द्रेण पतिज्येष्टसोदरमपि विजानीयात् ।

'मृताजा श्वशुरं हन्ति व्यालाजा च तदन्ननाम् । ऐन्द्री पत्यप्रजं हन्ति देवरं तु द्विदेवजा' ॥ इति नारदवचनात् ॥

ध्यय ज्येष्टानक्षत्रे चरणवशेन जातस्य फलम् । ज्येष्टानक्षत्रमानं (भमोगः) चतु-र्थकं चरवारः पादास्तस्य भवन्ति । तेषु आधपादे=प्रयमचरणे जातोऽप्रजं = स्वज्येष्टमाशु = शोधमेव इन्यात् । यदि ज्येष्टाद्वितीयपादे जन्म स्यात्तदा तस्क्रनिष्टं = जातः स्वक्रनिष्टं प्रधाज्यातं इन्यात् । तृतीयपादे जातः स्विपतरं निहन्ति । चतुर्थे तु जातः स्वयमेव मृति-सेति = श्रियते ॥ ४६-५०॥

क्येष्ठाकी सम्पूर्ण नाडी दश भागोंमें विभक्त करे, पहले अंशमें उत्पन्न हो तो माताकी आता ( नानी ) का, हितीय भागमें माताका पिता ( नाना ) का, नृतीय अंशमें माताका भाई (मामा ) का, चौथे अंशमें माताका, पश्चममें अपना, खुठेमें कुलका नाश करे। सातवां अंश दोनों कुलका नाश करता है। आठवां वंश नाश करता है। नवम अंश स्वश्चरका संहार करता है, और दशवां अंश सवश संहार करता है। ४६-४८॥

उयेहा नवज और महत्ववारके योगमें उत्पन्न कन्या उयेष्ठ भाईका नाश करती है। मुळ

नचन और सूर्यवार दोनोंके योगमें कन्या खद्यरका नाज करतो है ॥ ४९ ॥

क्येडाके आदि चरणमें उत्पन्न क्येड आईका नाश करता है। यदि दूसरे चरणमें पैदा हो तो कोटे आईका संहार करता है। तीसरे चरणमें उत्पन्न हो तो पिताका नाश करता है, और चीथे चरणमें उत्पन्न हो तो जातक स्वयं मरता है॥ ५०॥

### अध मूलफलानि।

मूलाग्रपादे पितरं निहन्याद् द्वितीयके मात्रमाशु हन्ति । रृतीयजो वित्तविनाशकः स्याचतुर्थपादे समुपैति सौख्यम् ॥ ४१ ॥ मूलर्जनिखिला नाड्यस्तिथिसंक्ल्याविमाजिताः । श्राचे पिता पिरुखाता रृतीये अगिनीपतिः ॥ ४२ ॥ पितामहश्चतुर्थे तु माता नश्यति पद्धमे ।

पट्ठे तु मातृभगिनी सप्तमे मातुलस्तथा ॥ ४३ ॥
अष्ठमांशे पितृज्यक्षी निखिलं तु नवांशके ।
दशमे पशुसंघातो भृत्यस्त्वेकादशांशके ॥ ४४ ॥
इादशे तु स्वयं जातस्तब्ब्येष्टस्तु त्रयोदशे ।
चतुरशे तद्धगिनी त्वन्ते मातामहस्तथा ॥ ४४ ॥

श्रय मूलनक्षत्रे जातस्य चरणपरत्वेन फलम् । मूलनक्षत्रमानं (अभोगः) चतुर्धा विभजेत् । तत्र प्रथमे पादे जातः पितरं निहन्यात् । द्वितीये जातो मातरमागु=त्वरितमेव निहन्यात् । तृतीयचरणजो वित्तानां=स्वधनानां विनाशको भवति । तथाऽस्य मूलस्य चतुर्थे पादे जायमानः सौख्यं समुपैति । चतुर्थपादो न दोषावह इति । तथा शमाचार्थः—

आये पिता नारासुपैति मूलपादे, द्वितीये जननी, तृतीये । धनं, चतुर्थोऽस्य शुभोऽथ शान्त्या सर्वत्र तत्स्यादिहेथे विलोसम् ॥ इति ॥

श्रथ च मूलर्कस्य=मूलनक्षत्रस्य निखिताः (अशोग-) नाष्ट्यः तिथिसंख्यया(१५) पद्मदशसंख्यया विभाजिताः कार्याः । तदा पद्मदश खण्डानि जायन्ते । तेषु इस्मेण जातस्य फत्तान्यत्रोकानि । श्लोकाः स्पष्टार्था इति ॥ ५१-५५ ॥

सूछके प्रथमचरणमें पिताका, २ रेमें माताका, ३ रेमें धनका नाक होता है और ४ था चरण श्रम है ॥ ५१ ॥

मूल नचत्रकी सम्पूर्ण नावीमें १५ का आग देकर १५ खण्ड वनावे, उसके एक २ अंत्रका फल कहते हैं-प्रथम अंशमें विताका नाल, दूसरेमें वाचाका, तीसरेमें भगिनीपति (वहनोई)का, चौथेमें वितामहका, पांचवें अंशमें माताका नाल होता है, इठे अंशमें मीसीका, सातवे अंशमें पतामहका, पांचवें अंशमें माताका नाल होता है, इठे अंशमें मीसीका, स्वाववें अंशमें सामाका, आठवें अंशमें चाचीका, नववें अंशमें सबका, दसवें अंशमें पशुका, ज्यारह- वें अंशमें नौकरका नाल होता है। वारहवें अंशमें सबके जातकका नाल होता है। तेरहवें अंशमें उसके ज्येष्ठ आईका संहार होता है। चीदहवें अंशमें उस जातककी वित्व का नाक होता है और ११ वें अंशमें जाना का होता है। १२-५५।।

| श्रंश  | 9    | 2       | ₹     | 8      | ч    | Ę  | v  | 6  | 9    | 90  | 99  | 93   | 93     | 98  | 9 % |
|--------|------|---------|-------|--------|------|----|----|----|------|-----|-----|------|--------|-----|-----|
| फल     | पिता | पितृब्य |       | माता   | माता | मौ | मा | चा | सर्व | पशु | नौ  | स्व  | डयेष्ठ | व   | ना  |
|        | का   | (चचा)   | बहनो  | मह     | का   | सी | मा | ची | ना   | का  | ন্  | यं   | भाई    | हिन | ना  |
|        | नाश  | का      | ईका   | का     | नाश  | का | का | का | য    | ना  | ন্য | नष्ट | का     | का  | का  |
|        |      | नाश     | नाश   | नाश    |      | ना | ना | ना |      | श   | ना  | हो   | नाश    | ना  | ना  |
| Carl . | Sign |         | 16-35 | 1-49-9 | 1    | श  | श  | श  |      |     | श   | य    |        | श   | श   |

उदाहरण-मूळका सर्व सोग ६४ द० १५ प० है इसमें १५ का भाग देनेसे छन्य १ खंड में ४ दण्ड १७ पळ हुआ। जन्म काळमें भयात ३५।१ है, भयातमें ८ वां अंश ३४ दं० १६ पळ तक है नववां अंश ३८ दं० ३३ प० पर्यन्त है इसी वीचका भयात ३५। घ० ५ एळ होता है। इससे निश्चय हुआ कि ९ वें अंशमें जन्म है। ९ वें अंशका फळ-सर्व नाश है।

इदानी श्लेषानक्षत्रे गण्डान्तमुच्यते— श्राश्लेषाचे न गण्डं स्याद्धनगण्डं द्वितीयके । तृतीये मातृगण्डं तु पितृगण्डं चतुर्थके ॥ ४६ ॥

आश्लेषाचे = श्लेषानक्षत्रस्य प्रथमे चरग्रे गण्डं न स्यात् । तस्य प्रथमपादं शुभम् । वित्तीयके = श्लेषावितीयचरग्रे धनगण्डं, तत्र जातस्य धनगशं त्र्यात् । तृतीये चरग्रे मातृगण्डमर्थात्तृतीये चरणे जातस्य माता म्रियते । चतुर्थके चरणे वितृगण्डं पिता नाश-सुपैतीति । उक्तव---

सार्पाये प्रथमे राज्यं द्वितीये तु धनक्षयः । तृतीये जननीनाशश्चतुर्थे मरणं पितुः ॥ इति ॥ ५६ ॥

रलेपा नचत्रके प्रथम चरणमें गण्ड नहीं है । दूसरा चरण धनगण्ड है । तीसरा चरण आनृगण्ड है और चौथा चरण पितृगण्ड है ( चौथा पिताके, तीसरा माताके, दूसरा चरण धनके छिये अनिष्टकारक है, प्रथम चरण शुभ )॥ ५६॥

इदानी रत्नेपामघाज्येष्टामूलरेवत्यश्वेषु गण्डान्तसुच्यते— सृलामघान्धिचरयो प्रथमे पितुञ्ज पोष्योन्द्रयोञ्ज फणिनस्तु चतुर्थपादे ।

मातुः पितुः स्ववपुषोऽपि करोति नारां जातो यथा निशि दिनेऽप्यथ सन्ध्ययोश्चा। दिवा जातस्तु पितरं रात्रिजो जननीं तथा । श्चात्मानं संध्ययोर्हन्ति नास्ति गर्राडे विपर्ययः ॥ ४८ ॥

मूलमवास्विनीनक्षत्राणां प्रथमे चरणे जातः पितुर्नाशं करोति । पौष्णेन्द्रयोध=रेवतीज्येष्टयोः, फणिनः = श्लेषायाध्य चतुर्थपादे जातः क्रमेण मातुः, पितुः, स्ववपुषोऽपि नाशं
करोति । रेवतीचतुर्थचरणे जातो मातुर्नाशं, ज्येष्टाचतुर्थचरणे जातः पितृनाशं, श्लेषाचतुर्थपादे धात्मनो नाशं करोति । ध्रत्र न केवलं रेवतीज्येष्टाश्लेषाचतुर्थचरणे जातोऽपितु यथा
कर्म निशा = रात्री, दिने, सन्ध्ययोर्द्वयोक्षेति । रात्री रेवतीचतुर्थचरणे, दिने ज्येष्टाचतुर्थचरणे प्रातःसायंसन्ध्ययोः श्लेषाचतुर्थचरणे, जातः क्रमेण मातुः, पितुः, स्वस्य च नाशं क्रकते
इति आवः ॥ ५७ ॥

पूर्वोक्तमनेन श्लोकेन इढं करोति । श्रत्र गण्डे बातस्योक्तफले निपर्ययो न भवति, तरफले अन्तरयेनेति भागः । उक्तदोपपरिहारार्थं शान्तिः प्रकर्तन्या । """शुभाः शान्तितः" इति अनुणात् ॥ ४० ॥

मूल, सथा, अधिनी इनके प्रथम-घरणमें पिताको कष्ट कहे और रेवती, उयेष्ठा, रखेषा इनके चतुर्थ चरणमें पिताको अनिष्ट कहे । रातमें रेवती ४ चरणमें, दिनमें ज्ये० ४ चरणमें और संध्याओंमें रखेषा ४ चरणमें जन्म होनेसे क्रमसे माता, पिता और अपना नाश कहे ५७

उक्त गण्डमें दिनका जन्मा हुआ बालक पिताको, रात्रिका जन्मा हुआ माताको और दोनों संस्थाका जन्मा हुआ अपनेको नाज्ञ करता है। गंड दोपमें विपर्यय नहीं होता है ५८

म्हज्ञस्यान्ते अवेद्रात्रावादौ यदि दिने तथा ॥ संध्यासु महज्जसन्धौ तु तदेतद् गण्डलज्ञणम् ॥ ४६ ॥

यदि रात्री ऋकस्यान्ते जन्म भवेत्तथा दिने नक्षत्रस्यादौ जन्म भवेत् एवं सन्ध्यासु-ऋक्षसन्धौ (कर्कटकालिमोनभान्ते )जन्म भवेत्तदैतत् गण्डस्य लक्षणमर्थात्पूर्वोक्ताशुभक्तदं अवतीति ॥ ५९ ॥

नचनके अन्तमें रात्रिमें, दिनमें आदिमें, दोनों संध्यामें ऋचसंधिमें यह भी गण्डका छच्य है, याने यहां भी अग्रुभ फळ कहे ॥ ५९ ॥

पूर्वाषाढे धनुर्लग्ने जातः पितृविनाशकः ।
पुष्ये ककटके लग्ने पितृमृत्युकरो भवेत् ॥ ६० ॥
पूर्वाषाढे तु पुष्ये च पितरं मातरं मुतम् ।
मातुर्लं च शिशुईन्यात्प्रथमांशकतः क्रमात् ॥ ६१ ॥
उत्तराफाल्गुनीताराप्रथमे चर्णे यदि ।
तिष्यनज्ञमध्यस्थपादयोहभयोर्यदि ॥ ६२ ॥

पादे तृतीये चित्रायाः पूर्वार्द्धे यसभस्य च । तृतीयांशेऽर्कतारायाश्चतुर्थाशेऽन्त्यभस्य च ॥ जातस्तु पितरं हन्ति जाता चेन्सातरन्तथा ॥ ६३ ॥

पूर्वाषाढे नक्षत्रे धनुर्धरराशिलग्ने जातः पितृबिनाशको भवति । तत्र जातस्य पिता मियते इति । पुष्ये नक्षत्रे कर्कटके लग्ने च जातस्त्येव पितृमृत्युकरो भवेत् ॥ ६० ॥

पूर्वीपाढे पुष्ये च नक्षत्रे प्रथमांशकतः = प्रथमचरणक्रमात् पितरं, यातरं, युतं, यातुलं च जातः शिशुः हन्यात् । पूर्वीषाढस्य पुष्यस्य च प्रथमे चरखे जातो वालकः पितृ-नाशको भवति । द्वितीयचरखे मातरं नाशयति । तृतीयचरखे वालकमेवं चतुर्थंचरके मातुलं नाशयति ॥ ६१ ॥

उत्तराफरगुनीनक्षत्रस्य प्रथमे चरणे, तिष्य-(पुष्य-) नक्षत्रस्य मध्यस्थपाद्योषभयोः द्वितीयतृतीयचरणयोः, चित्रायास्तृतीये पादे, यमभस्य = भरणीनक्षत्रस्य पूर्वार्दे च, धर्कता-रायाः = हस्तनक्षत्रस्य तृतीयांशे = तृतीयपादे तथाऽन्त्यभस्य = रेवतीनक्षत्रस्य चतुर्याशे = चतुर्यचरशे जातस्तृत्पन्नो वालकस्तु पितरं इन्ति तथा यदि चेत्तत्र जाताऽर्यातत्र कन्या जायते तदा मातरं हन्ति ॥ ६२-६३॥

पूर्वाचाइमें धनु लग्नमें उत्पन्न हुआ वालक पिताका नाश करे । पुष्यमें कई लग्नमें उत्पन्न हो तो पिताकी सृत्यु करनेवाला होवे ॥ ६० ॥

पूर्वापार और पुष्यमें बालक प्रथमांशकके क्रमसे पिता, माता, बालक तथा मानाका बाह्य करता है ॥ ६९ ॥

उत्तराफरगुनीके प्रथम चरणमें,पुष्य नचत्रकेमध्यके दोनों चरणोंमें,चित्राके तीसरे चरण में अरणीके पूर्वार्क्षमें, हस्तके तृतीय पादमें और रेवती नचत्रके अन्त्य चरणमें पुत्रके जन्मसे विताको, कन्याके जन्मसे माताको अनिष्ट होता है ॥ ६२-६६ ॥

#### अथ गण्डकातः।

षोडशाब्दास्तुरङ्गाचे सघाचे चाष्ट्रवत्सराः ॥ ६४ ॥
एकाव्दः शक्रतारायां चत्वारस्त्वाच्ट्रमूलयोः ।
सार्पे वर्षद्वयं चैव रेवत्यामेकवत्सरः ॥ ६४ ॥
द्वौ सासौ चोत्तरादोषः पुष्यर्के तु जिमासकम् ।
नवमे मासि पितरं पूर्वापाढोद्भवं हरेत् ॥ ६६ ॥
इस्तर्के यदि जातस्तु पितरं द्वादशाब्दके ।
अभुक्तमूलजः पुत्रः पितरं हन्ति तत्क्णात् ॥ ६७ ॥
अभुक्तमूलजनितो यदि जीवति मानवः ।
निजवंशकरः श्रीमान् बहसेनाधिपोऽथवा ॥ ६८ ॥

गण्डान्ते यान्युक्तान्यशुभफलानि तानि कियद्भिर्दिनैः फलन्तीत्यत्रोच्यते । स्पष्टार्थार्थते । श्लोकाः । एतेषां दोषाणां परिहारार्थं प्रत्येकस्य शान्तिः प्रकर्तत्व्या । शान्तिविधिः शान्ति-पद्धतौ द्रष्टन्यः । इति ॥ ६४–६= ॥

अश्विनीके आदि चरणमें जायमान गण्डदोप १६ वर्षमें। महाके आदिचरणोस्पन्न ८ वर्षमें, ज्येष्टामें उत्पन्न एक वर्षमें, चित्रा और मूळमें उत्पन्न ४ वर्षमें, रलेपामें उत्पन्न २ वर्षमें। रेवतीमें उत्पन्न १ वर्षमें, उत्तराका दोप २ मासमें, पुष्यका दोप २ मासमें होता है। पूर्वापाडमें उत्पन्न ९ वें मासमें पिताको अनिष्टकारक होता है। हस्तके गण्डमें यदि बालक उत्पन्न हो तो १२ वें वर्षमें पिताका संहार करे। अभुक्त मूलका उत्पन्न बालक उसी चण्डिताका नाश करता है॥ ६४-६७॥

यदि अञ्चल्क मूळका वाळक जीवे तो अपने वंशका कर्ता, श्रीमान् और बहुत सेनाका माळिक होवे ॥ ६८ ॥

श्रथ तिथिदोषः ।
कृष्णपत्ते चतुर्वश्यां षडंशे प्रथमे शुभम् ।
द्वितीये पितरं हन्ति तृतीये मातरं तथा ॥ ६६ ॥
चतुर्थे मातुलं हन्ति पद्धमे भ्रातृनाशनम् ।
षष्ठे यदि शिशुं हन्ति गयडदोष इतीरितः ॥ ७० ॥
अमायां तु प्रजातानां गजानां वाजिनां तथा ।
गवां च महिषादीनां मनुष्याणां विशेषतः ॥ ७१ ॥
सिनीवालीप्रजातानां त्याग एव हि सर्वदा ।
विशेषाच छहूत्थानां शान्ति कुर्योद्विधानतः ॥
नारीं विनाऽवशेषाणां परित्यागो विधीयते ॥ ७२ ॥

इदानीं तिथिगण्डमुच्यते । कृष्णपन्ने चतुर्दशीतिथिमानं षड्भक्तं कार्यं तत्र प्रथमे ववंशे वातस्य शुभम् । तत्र प्रथमे ववंशे गण्डदोपो न भवतीति भावः । अन्यत्स्पष्टमेत्र । व्यवामायां तिथौ वायमानानां गवानां = हस्तिनां, वाजिनामश्वानां, गवां, महीषादीनां च तथा धनुष्याणां विशेषतो निश्चयेन त्याग एव कर्तन्यः । यदि साऽमा सिनीवालो भवति । व्यव कुदूसंइकामायां तिथौ वातानामेतेषां दोषपरिहारार्थं विधानतः = पद्धतिक्रमेण शान्ति प्रकृषीत् । एतदुक्तं भवति । सिनीवाल्यामुत्पक्षानां गजादीनां त्यागः प्रकर्तव्यः, कुदूबाः तानां विशेषेव त्यागः कर्तन्यः । अत्र सिनीवालीकुदूदर्शयोर्विवरणमुच्यते । यस्याममायां चन्द्रस्य कालाः द्यते सा सिनीवाली भवति, व्यवात्साऽमा चतुर्दशीयुक्ता भवति । यस्याममायां चन्द्रस्य कलाः पूर्णतया परिक्षीणा भवन्ति, सा कुदूनान्नी भवति । व्यवात्सा सुद्धाऽमेति ।

"सा रष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला पुहुः" ।

इत्यमरसिंहवचनात् । तत्र त्यागाराक्ती तद्दोषप्रशमनार्थं शान्तिः प्रकर्तव्या । श्रत्र मनुष्यस्य परित्यागे मोहसम्भवाचरयोनि विनाऽत्रशेषाणां गन्नादिपशुन्नातीनां परित्याग एवो-सनः पक्षो विधीयते ॥ ६९-७२ ॥

कृष्णपचकी चतुर्व्हीके पहला पढंचा (तिथिमानका छठवां हिस्सा) ग्रुभ है, दूसरे अंशका गण्डदोष विताका, तीसरे अंशका माताका, चौथे अंशमें जायमान मामाका, पांचवें अंशमें उत्पन्न आईका नाश करता है। छठे अंशका गंड बालकका नाश करता है ॥६९-७०॥

अज्ञावस्थाने उत्पन्न होनेवाले हाथी-बोड़ा-गाय-श्रेसोंको और विशेषतः मनुष्योंको अनिष्ट होता है । ज़िनीवाली अज्ञावसमें उत्पन्न हो तो सर्वदा त्याग करे, कुहू अमावसके जायज्ञानीका विशेषतः त्याग करे । यदि त्यागमें मोह हो तो विधानसे शान्ति करे । नरयो-निको छोड़ और सवका परित्याग करे ॥ ७३-७२ ॥

श्रथ योगदोषः ।

पितृजन्मर्ज्ञकर्मर्ज्ञातः पितृविनाशकः ॥ ७३ ॥ जन्मर्जाशकतञ्जप्रजातः सद्यो मृतिप्रदः । मुस्ते मुद्गरे योगे जातः शोभननाशकृत् ॥ ७४ ॥ विष्ट्यां द्रिद्रमाचष्टे गुलिकेऽङ्गविहीनवान् । रिकाय । पण्डतां याति पहुः स्याद्यमकण्टके ॥ ७४ ॥ प्रह्मीडितनच्ने जातो रोगनिमीडितः । प्रह्मुक्ते काङ्कितर्चे दत्तपुत्रो भवेत्सुतः ॥ ७६ ॥ व्यतीपातेऽङ्गहीनः स्यान् परिषे मृत्युमाप्नुयान् । वैभृतो पितरं हन्ति विष्कम्भे चार्यहानिकृत् । शूले तु शूलरोगी स्याद् गयडे गयडमवाप्नुयान् ॥ ७७ ॥

इदानीं योगजातगण्डमुच्यते । यस्मिन्नक्षत्रे पितुर्जन्म वरीवर्त्ति तन्नक्षत्रे तथा कर्य-के = दशमनक्षत्रे च जातो जायमानो वालकः पितृविनाशको भवति । तथा पितुर्जन्मराशे-नेवांशे तक्लग्ने च जातः सद्य एव पितुर्मृतिप्रदो भवति । खन्यस्प्रदार्थकयेव ॥ ७३-७७ ॥

पिताके जन्म-नषत्र या ५० वें नषत्रमें उत्पन्न वालक पिताका बाहा करता है। पिताके जन्म राशिके नवांशमें जायमान तथा उस लग्नमें उत्पन्न जातक हुरन्त पिताको सृत्यु देता है। मुसल और सुदूर योगमें उत्पन्न जातक हुमनाशंक होता है। महामें जायमान वालक दरिद्र होता है। गुलिकमें उत्पन्न अन्नहीन होता है। रिकाका पैदा हुआ वचा नपुंसक होता है। यमघंट योगोत्पन्न कुमार लड़का होता है। महपीकित नषत्रमें जायमान बालक रोगसे पीडित रहता है। महसुक्त और काल्कितईमें वृत्तक पुत्र होता है। व्यती-पातमें अन्नहीन होता है। परिवर्में सृत्यु होती है। वैद्यतियोगका उत्पन्न पिताका नाम करता है। विप्कमका जायमान धननाश करता है। सूलोत्पन्न सूल रोगी होता है। गण्डवालेको गंड रोग होता है।

श्रथ दन्तोद्रमफलम् ।

सदन्तजातः कुलनाशकारी द्वितीयमासादि चतुष्टयान्ते ।
दन्तोद्भयो मृत्युकरः पितुः स्यात् पष्ठे शिशोस्तत्परतः शुभं स्यात् ॥ ७८ ॥
प्रथ जातकस्य दन्तोद्गमे फलमुन्यते । यदि वालो दन्तयुक्तो जायते तदाऽसी कुलवाशकारी भवति । जन्मानन्तरं द्वितीयमासादि चतुष्टयान्ते = द्वितीयमारभ्य पष्पममासं यानविक्वशोर्दन्तोद्भवः पितृमृत्युक्तरः स्यात् । षष्ठे मासे दन्तोद्भवः शिशोरैव मृत्युक्तरो भवति ।
परतः = सप्तमादिमासेषु दन्तोद्भवश्चेत्तदा शुभं वाच्यमिति । परचात्र दन्तजनने फलवैषव्यं दश्यते—

"साचे चेत्प्रयमे भवेत्सदशनो वालो विनय्येत्स्वये हन्यात्स कमतोऽनुजातस्राग्नीमात्रप्रजान् ह्यादिके ॥ षष्ठादौ लभते हि भोगमतुलं तातात्सुखं पुष्टतां लद्दमीं सौक्ष्यमयो जनौ सदशनो वोर्ष्यं स्वपित्रादिहा" ॥

इति रामाचार्यवचनात् , तथा—
प्रथमे दन्तजननात्स्वयमेव विनश्यति । द्वितीये आतरं हन्ति तृतीये भनिनीं तथा ॥
चतुर्थे मातरं हन्ति पद्ममे चारमनोऽप्रजम् । षष्टे च मन्त्रजीवी स्थारसप्तमे पितृसीख्यदः ॥
प्रथमे पृष्टिजनको नवमे लभते धनम् । लभते दशमे मासि सौख्यमेकादशेऽपि वा ॥
द्वादशे धनसम्पत्तिदंग्तानां जनने फलम् ॥ इति चण्डेश्वरवचनाच्चेति ॥ ७८ ॥

दाँतके सिंहत उत्पन्न बालक कुलका नाशक होता है। दूसरे माससे ४ मास तक दांत होनेसे बालक पिताका, पष्टमें शिशुका नाशकरेगा। सप्तम बादि आसीमें दन्त उत्पन्न होनेसे ग्रुप्त होगा॥ ७८॥

श्रथ जन्मताराद्यः।

जन्मर्ज्ञमाद्यं दशमन्तु कर्म साङ्घातिकं पोडशभं वदन्ति । अष्टादशं स्यात् समुदायसंज्ञमाधानमेकोनितविंशतिः स्यात् ॥ ७६॥ त्रयोविंशतिनक्त्रं वैनाशिकमिति स्मृतम् । जातिदेशाभिषेकाख्याः पञ्जविंशादितारकाः ॥ ८०॥ जन्मतारादयो यस्य विद्धाः पापवियव्दैः । सचो मृत्युकरास्तस्य शुभैः शुभफलप्रदाः ॥ ८१॥

अधुना ताराऽपरनामकानि कानिचनक्षत्राणि कथ्यन्ते । यस्मिनक्षत्रे जन्म भवति तदायं (जन्मक्षेम् ) प्रथममिति । जन्मक्षंद्दशमं नक्षत्रं कर्मसंज्ञकम् । षोडशकं साव्वाति-कमार्या वदन्ति । अष्टादशं नक्षत्रं समुदायसंज्ञकम् । एकोनिवशतितमम् (१९) नक्षत्रं आधान्मसंज्ञकम् । त्रयोविशतितमं नक्षत्रं जातिसंज्ञम् । वर्षिवेशं देशास्यम् । सप्तिविशं च अभिषेकसंज्ञकम् । प्रयोजनमुच्यते । जन्मतारादय इति । यस्य जातस्य जन्मतारादयः परिभावितास्ताराः पापवियचरैः = पापप्रहैः विद्धाः = सप्तशाकाचके विद्धाः स्युस्तस्य जातस्य सद्यः = शीप्रमेव मृत्युकरा भवन्ति । यदि तारताराः शुभप्रहैर्विद्धा भवेयुस्तदा जातस्य शुभ-कलप्रदा भवन्तीति ॥ ७९-८९ ॥

जन्म नवन की "आवा" दशमकी "वर्ष"सोव्हर्वे की "सांवातिक" ब्रह्मारहवें की "समु-दाव" उनहसर्वेकी "आधान" और तेहसर्वेकी "वैनासिक" संज्ञा कही है। प्रवीक्षर्वे आदि की "वाति–देश–अभिषेक" संज्ञा है॥ ७९-८०॥

विसके बन्म सारादिका पाप बहसे वेध हो उसकी तुरन्त सृखु होती है और ग्रुप ब्रह्ते वेध हो तो चन्नादि तारा ग्रुभफळ देनेवाळी होती है ॥ = १॥

## अथ गण्डदोबापवादः।

वैशाखे शावयो माघे फाल्गुन्यां ज्योमसम्भवम् । धाषाढपुज्यतीम्येषु ज्येष्टे शासि च मानुषम् ॥ ६२ ॥ धरवयुक्चैत्रकार्तिक्यां आहे च बिलसम्भवम् । मत्ये सृत्युर्गयहदोषः पाताले नास्ति पुष्करे ॥ ६३ ॥ बातमात्रे कुमारस्य युखमालोक्येत्पिता । पित्यात्स विग्रुच्येत पुत्रस्य सुखदर्शनात् ॥ ६४ ॥

पूर्वभुक्ता ये गण्डदोषास्तेषामयनाद् उच्यते । वैशाखे, श्रावखे, माघे, फाष्णुन्यां (फक्णुनीयुक्तामाम् ) फाल्गुने चेति मात्वचुष्टये व्योमसम्भवमाकाशसम्भातं गण्डमुक्तम् ।
माषादः प्रसिद्धः, पुष्पाः = पौषमासः, सौम्यो मार्गमासस्तेषु, ज्येष्टे च मासि मानुषं = मनुः
प्राचीकोद्ध्यं गण्डान्तं श्रेयम् । श्रश्चयुक्ताधिनो मासः । चैत्रः प्रसिद्धः, कार्तिको = कार्तिकमासः । भातो भादमास इति मासचनुष्टये विलयम्भवं=पाताखलोकोद्ध्यं गण्डान्तं श्रेयम् ।
स्राधिशाय उच्यते । मस्ये ( ज्येष्ठाषाडमार्गवौषेतिमासचनुष्टये ) ज्ञात्तरय गण्डदोषो मृस्युर्भविति । पाताले ( चैत्रभादाधिनकार्तिकेषु ) पुष्करे=श्राकारो "व्योमपुष्करमम्बरित्यमरः"
( वैशाखभावणमाधकारगुनेषु ) च जातस्य गण्डदोषो न भवतीति । यत्रोद्भवं गण्डं तत्रैवाविष्टं करोतीति भावः ।

धाव पितृकर्त्तत्र्यसुच्यते । पिता वातमात्रे=त्विर्तं वायमाने कुमारे तस्य कुमारस्य सुखमालोकयेत् । तत्र कुमारसुखसन्दर्शने हेतुक्यते । सः पिता पुत्रस्य सुखदर्शनात् पितृणात्=पितृणां ऋणात् पितृयसात् (पितृशाद्धवर्पणादिक्यात्) विसुच्येत । पुवास्तो वरका-रत्रायत हति पुत्रशब्दन्युत्पत्या यस्य पुत्रोद्गमो न भवत्यसौ पितृवाहस्तो नरकं म्रवति ।

'खपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्धों नेव च नैव च, इति पचनाष पुत्रोदयादेव वितुर्वरकात्य-रित्रापविति जातवात्रे पुत्रानववालोकनीयविति ॥ ८२–८४ ॥ वैज्ञाब, आवण, माघ, फाल्गुन मासमें गण्डान्त स्वर्गमें रहता है। आवाड, वीच, मार्गद्वीर्ष, ज्येष्ठ मासमें गण्डान्त सर्व्यक्रोक में रहता है। आविन, चेन्न, क्रातिक, आङ्गप्द, इन मासोंमें गण्डान्त पाताकमें निवास करता है। मर्त्यक्रोकमें गण्डवोच रहे तो मृत्यु होती है। पाताक और आकान्नमें गण्डके रहनेपर होच नहीं है॥ ८२-८३॥

पिता पुत्रके उत्पच होनपर शीघ ही उसके खुल को देखे, ववाँकि पुत्रके खुलको

देखने से ही पितरोंके ऋणसे वह छूट जाता है ॥ ८४ ॥

#### अथ नचनफलम्।

अश्विन्यामतिबुद्धिवित्तविनयप्रज्ञायशाची युखी याम्यर्जे विकलोऽन्यदार्रानरतः कूरः कृतव्नो धनी । तेजस्त्री बहुलोद्भवः प्रभुसमोऽमूर्खेश्च विद्याधनी रोहिएयां पररन्ध्रवित्कृशतनुर्वोधी परलीरतः॥ ५४ । चान्द्रे सौम्यमनोऽटनः कुटिलहक् कामातुरो रोगवान् आद्रीयामधनश्चलोऽधिकवलः श्चद्रक्रियाशीलवान् 'मृढात्मा च पुनर्वसौ धनवलख्यातः कविः कामुकं-स्तिष्ये विप्रसुरप्रियः सधनधी राजप्रियो बन्धुसान् ॥ ६६ ॥ सार्पे मूढमतिः कृतव्नवचनः कोपी दुराचारवान् गर्नी पुरुवरतः कलत्रवशगो मानी मघायां घनी। फल्गुन्यां चपलः कुकर्मचरितस्यागी हडः कामुको थोगी चोत्तरफल्गुनीभजनितो मानी कृतज्ञः खुधीः ॥ ८७ ॥ हस्तर्चे यदि कामधर्मनिरतः प्राह्मोपकर्ता धनी चित्रायामतिराप्तशीलनिरतो मानी परकीरतः । स्वात्यां देवसहीसुरप्रियकरो भोगी धनी मन्द्धी-र्गर्वी दारवशो जितारिरधिककोधी विशाखोद्धवः ॥ ६८ ॥ मैत्रे सुप्रियवाग् धनी सुखरतः पूज्यो यशस्त्री विसु-र्ज्यष्टायामतिकोपवान् परवधूसक्तो विसुधीर्मिकः। मूलर्चे पदुवाग्विधूतकुरालो धूर्तः कृतच्नो धनी । पूर्वाषाढभवो विकारचरितो मानी सुखी शान्तधीः ॥ ८६ ॥ मान्यः शान्तगुणः सुखी च धनवान् विश्वर्त्तजः परिडतः श्रोणायां द्विजदेवभक्तिनिरतो राजा धनी धर्मवान् । आशालुर्वसुमान् वसृडुजनितः पीनोह्दकर्युः सुखी कालज्ञः शततारकोद्भवनरः शान्तोऽल्पभुक् साहसी ॥ ६० ॥ पूर्वप्रोष्ट्रपदि प्रगल्भवचनो धूर्ती भयाती सृद् आहिर्बुध्न्यजमानवो मृदुगुणस्यागी धनी परिहतः। रेवत्यामुक्लाञ्छनोपगतनुः कामातुरः सुन्दरो मन्त्री पुत्रकलत्रमित्रसहितो जातः स्थिरः श्रीरतः ॥ ६१ ॥

इदानीं सरलार्थेः सप्तभिः रतोकैर्नभत्रफलान्युच्यन्ते । तेषु जन्मदिने यज्ञक्षत्रमर्थाय-स्मिन् चान्द्रनभत्रे जन्म जायेत तस्य फलमूहनीयमिति ॥ ८५-९१ ॥

अरिवनी नचन्नमें बालक उत्पन्न हो तो अति बुद्धि-धन-विनय-ज्ञान वन्न वाला, जीर बुद्धी होते । अरणी नचन्नमें उत्पन्न हो तो विकल, परखीगामी,कर, कुतवन जीर चनी होते, इतिकार्ने बन्य हो तो तेजवान् , प्रमुसद्द्य, ज्ञानी और विद्यावनी हो । रोहिणीमें जन्म

होवे तो परच्छिद्धान्वेची, कुबाङ्ग, ज्ञानी और परखीगामी होवे ॥ ८५ ॥

खुनिहारामें उत्पन्न हो तो सीम्बमन, यात्री, कुटिल्डिए, कामातुर बीर रोगी हो। बाद्गीमें बन्य होनेसे दरिद्र, चूमनेवाला, विशेषवली, खुदकर्मी और शीलवान् हो। पुन-बंकुमें बन्य हो तो मूठ, धन-बंकमें मशहूर, किव और कामी हो। पुन्य वक्त्रमें जन्म हो तो माह्यण-देवताका प्रिय, धन-बुद्धि-वाला, राजाका प्रिय भीर बन्धु (परिवार) बाला हो॥ ८६॥

रकेवा नचन्नसं जन्म होतो मोटी बुद्धि, वृतव्यवचन, कोपी, भाचारवान् हो। मधानचन्न में जन्म होतो भहद्वारी, पुण्यमें कीन, खोके वत्त, मानी और धनी हो। पूर्वाफास्मुनीमें जन्म होतो चपक, कुक्में चरित्र, खागी और एउ कामी हो। उत्तराफास्मुनीमें जन्म केने बाका भोगी, मानी, वृतज्ञ और पण्डित होये॥ ८०॥

हस्त नज़में जिसका जन्म हो वह काम-धर्ममें रत, प्राञ्च, उपकारी और धनी होवे। चित्रा जन्मर्च हो तो अत्यन्त गुप्त शीलमें रत, मानी और सी-रत हो। स्वातीमें जन्म हो तो देव-माहाणका प्रिय करनेवाला, भोगी, धनी और मन्द बुद्धिहो। विज्ञाखामें जन्म हो

तो जहहारी, जीके वजीभूत, शत्रुजित् और विशेष कोधी होवे ॥ ८८ ॥

जनुराधा नक्त्रमें जन्म हो तो बुन्दर-प्रिय वचन बोछनेवाला, धनी, सुब्रमें रत, प्रव, बबारवी और विश्व होवे। ज्येष्ठामें जन्म हो तो विशेष कोप करनेवाला, परखीगामी, विश्व, और धर्मास्मा होवे। जूछ नक्त्रमें जन्म हो तो चतुर वचन बोछनेवाला, खूब कुवाल, पूर्व, कृतन्म और धनी होवे। पूर्वाचाडमें जन्म हो तो वह बालक विकारी, मानी, सुबी और बात हिंदबाला होवे॥ ८९॥

उत्तरापारमें बन्ध हो तो मान्य, बान्तगुण, खुली, धनवान् और पण्डित हो। अवणमें जन्म हो तो दिव-देवकी अकिमें निरत, राजा, धनी और धर्मवान् हो। धनिष्ठामें उत्पन्न हो तो बाबावान्, धनवान्, मोटे उद-कण्डवाला और सुली हो। शतभिषका उत्पन्न बालक कालक, बान्स, बद्दयोजी और साहसी हो॥ १०॥

पूर्वभाइपद नचजका उत्पन्न बाङक तेज वचन बोङनेवाङा, धूर्त, अयार्त और कोमक होता है। उत्पत्तभाइपद नचजका जायमान कोमलगुणी, त्यागी, धनी और पण्डित होवे। रेवतीमें उत्पन्न मनुष्य ऊर्को चिह्नवान्, कामातुर, मन्त्री, पुत्र-की-मिन्नसे युक्त, हियर जीर जीरव होवे॥ ११॥

अथ राशिकलम्।

मेवस्थे यदि शीतगी च लघुमुक् कामी महोत्थामजी दाता कान्तयशोधनोक्षचरणः कन्याप्रजो गोगते । दीर्घायुः सुरतोपचारकुशलो हास्यप्रियो युग्मके कामासक्तमनोऽटनः सुवचनश्चन्द्रे कुलीरस्थिते ॥ ६२ ॥ सिंहस्थे पृथुलोचनः सुवदनो गम्भीरदृष्टिः सुखी कन्यास्थे विषयातुरो लिलतवाग्विद्याधिको मोगवान् । तौलिस्थेऽमरविप्रभक्तिनिरतो बन्धुप्रियो वित्तवान् कीटस्थे शांशांन प्रमत्तहृदयो रोगी च लुब्घोऽटनः ॥ ६३ ॥ सौम्याङ्गो कचिरेक्णः कुलवरः शिल्पी धनुःस्थे विधौ गीतज्ञः पृथुमस्तको मृगगते शास्त्री परस्रीरतः । कुम्मस्थे गतशीलवान् बुधजनद्वेपी च विद्याधिको मीनस्थे मृगलाब्छने वरतनुर्विद्वान् बहुस्त्रीपतिः ॥ ६४ ॥

अधुना चतुर्भिः श्लोकैः राशिफतान्युच्यन्ते । जन्मकाले चन्द्रो यहिमन् राशौ अवति तद्राशिफलं जातकस्य वाच्यमिति । इलोकाः स्पष्टार्थाः ॥ ९२-९४ ॥

यदि मेष राशिमें चन्द्रमा हो तो जातक अल्प भोजन करनेवाला, कामी, साहयोंमें श्रेष्ठ हो। कुषमें हो तो दाता, सुन्दर, यशस्थी, रह जल्ले तथा पर वाला और कन्या सन्तान-बाला हो। मिथुन राशिमें हो तो दीर्घाय, कामके उपचारमें क्रवाल और हास्यप्रिय हो। कर्क राशिमें चन्द्रमा हो तो कामासक, घूमनेवाला, सुन्दर यचन बोलनेवाला हो ॥९२॥

सिंह राशिमें चन्द्रमा जनम समयमें हो तो खुन्दर मुख, गम्भीर इष्टि और सुखी हो । चन्त्रमा कन्या राशिके होनेपर जन्म हो तो विषयों में शातर, छलित वचन, अधिक विचा-बाला और मोगवान् हो। जन्म समय तुलाराशिमें चन्द्रमा हो तो देव-माहाण-अक्ति में छीन, बन्धुप्रिय और धनवानू हो। जन्म-समय वृश्विक राशिस्थ चन्द्रमा हो तो प्रमत्त

हदय, रोगी, लोभी और घूमनेवाला हो ॥ ९३ ॥

धनु राशिके चन्द्रमार्मे जन्म हो तो शुआङ्ग, इचिर एटि, कुलश्रेष्ठ और शिस्पकर्म बाननेवाला हो । मकर राशिके चन्द्रमामें गीत जाननेवाला बढ़े मस्तक वाला, वासी और परखीनामी हो । कुम्म राशिके चन्द्रमामें जातक शीलहीन, पण्डितोंका वैशी और अधिक विद्यावाला हो । सीन राशिका चन्द्रसा हो तो श्रेष्ठ वारीर, विद्वान् और बहुत विद्योंका , स्वामी होवे ॥ ९४ ॥

> अथ राश्यंशकफलम । सेनानीर्घनवान् पिशङ्गनयनश्चोरश्च सेपांशके पीनस्कन्धमुखांसकोऽसितवपुर्जातो वृषांशे विधी। चार्वक्कः प्रभुसेवको लिपिकरो युग्मांशके परिडतः श्यामाङः पितृपुत्रसीख्यरहितरचन्द्रे क्रुलीरांशके ॥ ६४ ॥ पीनाक्रोज्ञतनासिको धनवलख्यातस्य सिंहांशके कन्यांशे सृदुसाषणः कुशतनुद्धं तक्रियाकोविदः। कामी भूपतिसेवकः सनयनश्रन्द्रे तुलांशे स्थिते कीटांशे विकलोऽधनः कुशतनुः सेवाऽटनो रोगवान् ॥ ६६ ॥ चापांशे क्ररादीर्घबाहुतनुगस्त्यागी तपस्वी धनी लुब्धः कृष्णतनुः सदारतनयश्चन्द्रे सूगांशे यदि । सिथ्यावादरतः स्वदारवशगः कुम्आंशगे शीतगी यीनांशे मृदुवागदीनवचनस्तीर्थाटनः पुत्रवान् ॥ ६७ ॥

श्रत सुखावनमैक्षितिः श्लोकेर्नवांशफलान्युच्यन्ते । श्रन्थकाले चन्द्रो यत्र कुत्रापि राशी बहिमन नवांशे स्थितो भवेत्तरफलमादेश्यं जातस्येति ॥ ६५-६७ ॥

मेच रासिके नवांत्रमें जन्म हो तो सेनापति, धनवान् , पीले नेत्रवाला और चौर होवे । चुच राशिके नवांशर्मे जन्म हो तो मोटे कंधे और मुखवन्छा हो और स्वासवर्ण होवे । मिश्रुन राक्षिके धंशमें चन्त्रमा हो तो चार्वज्ञ ( सुन्दराङ्ग ), प्रभुकी सेवा करनेवाला, छेखाड बीर पंछित होवे । कर्डके अंबासँ चन्द्रमाके होनेपर पैदा हो तो श्यासवारीर, पित्-प्रज-खुबसे रहित होवे ॥ ६५ ॥

सिंह राषिके बंबमें चन्द्रमाके होनेपर वालक पैदा हो तो स्थूल बहीर, ऊंची नासिका, धन-पटमें विज्यात हो। क्रम्बांकक्में चन्द्रमाठे रहनेपर बच्चा पैदा हो तो कोसल्यचन, हुर्चे बहीर, बत ( जूबा ) में नियुण होने । तुला राश्यंत्रमें चन्द्रमाके स्थित होनेपर यदि मत्त्रपदा बन्य हो तो कासी, राजाका खेवक, सुन्दर वेत्र वाला हो। वश्चिकके अंदार्गे चन्नाको होवेदर बाज्यका बन्य हो तो वह विकल, दरिहा, पूर्वल वारीर, त्यानी, तपस्वी जीर जरी होरे ॥ ९६ ॥

घनुके वर्वाशमें चन्द्रमाके रहनेपर उत्पच हो तो दुर्बल, पदीवाहुवाला, त्यागी, तपस्वी और धनी होवे। मकरके नवांशमें चन्द्रमाके होनेपर वालक उत्पच हो तो लोमी, बुर्बल शरीर, खी-पुत्रसे युत हो। कुम्मके नवांशमें चन्द्रमाके रहनेपर जन्म हो तो झूढ़ बोलनेमें युक्त, अपनी खीके वशीभूत हो। सीनांशकमें चन्द्रमाके प्राप्त होनेपर यदि जन्म हो तो वह कोमल वचन बोलनेवाला, दीन वचन कभी भी न बोलनेवाला, तीर्थवाग्री और पुत्रवान् होवे॥ ९७॥

श्रथ योगफलम् ।
विक्तिम्मे जितशत्रुरर्थपशुमान् भीतौ परकीवशश्रायुष्मत्प्रभवश्चिरायुरंगदः सौर्भाग्यजातः सुक्षी ॥
भोगी शोभनयोगजो वधकचिर्जातोऽतिगैंग्रेड धनी
धर्माचारतः सुकँमंजिनतो धृत्यां परकीधनः ॥ ६८ ॥
शूंले कोपवशानुगः कलहकुद्गैं एडे दुराचारवान्
चेद्वौ पण्डितवाग् श्रुवेऽतिधनवान् व्याधौतजो घातकः ।
श्रानी हर्षणयोगजः पृथुयशा विश्रे धनी कामुकः
सिद्धौ सर्वजनाश्रितः प्रमुसमो मायी व्यतीपात्तजः ॥ ६६ ॥
दुष्कामी च वरीयर्जस्तु परिघे विद्वेषको वित्तवान्
शास्त्रकः शिवयोगजश्च धनवान् शान्तोऽवनीशप्रियः ॥
सिद्धौ धर्मपरायणः कतुपरः साध्ये श्रुभाचारवान्
चार्वजः श्रुभयोगजश्च धनवान् कामातुरः रलेष्मकः ॥ १०० ॥
शुँकते धर्मरतः पद्धत्ववचनः कोपी चलः पण्डितो

मायावी परदूषकथा बलवान् त्यागी धनी वैभृती ॥ १०१ ॥
इदानी चतुर्मिः रलोकैः स्पष्टार्थकैयोंगफलान्युच्यन्ते । तत्र प्रथमं को नाम योगः १
इस्युच्यते । सूर्याचन्द्रमसोयोंगफलिका श्रष्टशतभका ज़ब्धमिता योगा भवन्ति 'विधोध साकैसितगोर्लिसाः खबाष्टी-८०० दृष्टताः, याते स्तो भयुती क्रमात्' इति गर्यशोकेन । ते योगाः फलादेशार्थमः—

मानी ब्रह्मेंभवोऽतिगुप्तधनिकस्यागी विवेकप्रभुः॥ ऐन्द्रे सर्वजनोपकारचरितः सर्वज्ञधीर्वित्तवान्

विष्कुरुभः प्रीतिरायुष्मान् सीभावयः शोभनस्तया । श्रातिगण्डः युक्मां च पृतिः श्रूतस्तयेव च ॥
१९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९११ । १९१ । १९१ । १९१ । १९१

इति सप्तर्विशातिनामभिर्व्यवहताः । तेष्ठ जन्मकाले यो योगस्तदुक्तफलं बातस्यादे-श्यमिति ॥ ९८-१०१ ॥

विष्काश योगमें जन्म हो तो चहुजांको जीवनेवाला, धनवान् और पशुमान् होवे! प्रीति योगोत्पच वालक पर जीके वचामें रहे। वायुष्मान् योगमें उत्पच्च वालक दीषांबु, रोगरहित होवे। वीमान्य योगमें उत्पच्च होनेवाला दुली होवे। घोमन योगमें उत्पच्च वालक भोगी, वध करनेमें दिव रचनेवाला हो। धितगण्डोत्पच वालक चनी होता है। सुकर्म वोगका उत्पच वालक धर्म-आचारमें रत होवे। धित योगोत्पच परजीके धगके चनी हो ॥ ९८॥

युष्ठ योगमें उत्पन्न हो तो कोपके वश्वमें रहनेवाला और कल्ह करनेवाला होवे । वण्ड-योगमें पैदा हो तो दुराचारी होवे । वृद्धियोगमें उत्पन्न वालक पण्डितके सदल चोलनेवाला हो । भुवयोगोत्पन्न विशेष धनी हो । व्याघात योगोत्पन्न चातक हो । हर्षण योगोत्पन्न जानी और बढ़े यशवाला होवे । वज्रयोगोन्नव धनी और कामी होवे । सिद्धि योगोत्पन्न सर्वजनका आधित, प्रभुके सदल हो, व्यतीपातका वालक मायावी हो ॥ ९९ ॥

वरीयान् योगडा उत्पन्न हुष्डामी हो। परिचयोगवाला विहेषी तथा धनी हो। विषय योगर्मे उत्पन्न वालक शासक, धनी, शान्त और राजाका प्रिय हो। सिद्धयोगका जन्मा हुषा वालक धर्ममें और यज्ञ करनेमें तत्त्वर हो। साध्ययोगोत्पन्न ग्रुप आचरण-वाला हो। ग्रुमयोगका वालक चन्नलाह, धनवान्, कामानुर और कफ-महति

बाजा हो ॥ १०० ॥

ग्रुक्छ योगमें पैदा हुआ बालक धर्ममें तत्पर, चतुर बचन वोल्नेवाला, फोधी, चन्नल, जीर पण्डित हो। ब्रह्मयोगका उत्पन्न बालक मानी, द्विपा हुआ विशेष धनवाला, त्यांगी, विवेदियोंमें श्रेष्ठ हो। ऐन्द्र योगमें उत्पन्न हुआ बालक सर्वजनका उपकार करने वाला, सर्वज, ब्रह्मिमान और धनी हो। वैश्वति योगमें उत्पन्न होनेवाला बालक सावा करनेवाला, परका निन्दक, बलवान्, त्यांगी और धनी होवे॥ १०१॥

#### अथ करणकलम्।

वनकरणभवः स्याद्वालक्वत्यः प्रतापी-विनयचरितवेषो बालवे राजपूज्यः । गजतुरगसमेतः कोलवे चारुकर्मा-सृदुपहुवचनः स्यान्तैतिले पुण्यशीलः ॥१०२॥ गरजकरण्जातो वीतशञ्जः प्रतापी-वणिजि निपुणवक्ता जारकान्ताविलोलः । निस्तिलजनविरोधी पापकर्माऽपवादी-परिजनपरिपूज्यो विष्टिजातः स्वतन्तः १०३

कालज्ञः राक्रनीभवः स्थिरसुखी जातस्त्वनिष्टाकरः सर्वज्ञस्य चतुष्पदे तु ललितप्रज्ञायशोर्वित्तवान् । तेजस्वी यसुमानतीय बलवान् वाचालको नागके किंस्तुप्ते परकार्यकुषपलधीर्हास्यप्रियो जायते ॥ १०४॥

इदानीं रलोकत्रयेण करणफलान्युच्यन्ते । तत्र किकाम करणम् ? इत्युच्यते । तियेर्द्रलं करणमथिदिकस्यां तिथो करणद्रयं अवति । तत्र सुर्योचन्द्रमसोरन्तरांशमानं षड्भकं सज्जा-यते । तेषु वव-वालव-कौलव-तैतिल-गर-विण्य-विष्टय इति सप्त चलकरणानि । तथा शकुनि-चतुष्पद्-नाग-किंस्तुझानीति चत्नारि स्थिरकरणानि विशेयानि ।

"रविरसैर्विरवीन्द्रुलवा हृताः फलमितास्तिथयः करणानि च । फुरहितानि च तानि बवादितः शकुनितोऽसितभूतदलादञ्ज ॥"

इति भास्करोक्तेः कृष्णे पत्ते चतुर्दशीपराद्धें शकुनिः । ध्यमायाः पूर्वार्द्धे चतुष्पदुत्तरार्द्धे नागः । शुक्रपक्षस्य प्रतिपदः पूर्वार्द्धे किंस्तुद्धः । ध्रतः सूर्याचन्द्रमसोरन्तरांशमानं षड्भक्तं सवाह्यध्ये तदेकोनं धवादितः करणमानं स्थात् । प्रतिपदुत्तरार्द्धे ववकरणस्वादिति । धन्मकाल्वे यस्करणं तस्योक्तं फलं बातकस्योदाहर्त्तन्यमिति । श्लोकाः स्पष्टार्था एव १०२-१०४

बच फरणमें उत्पन्न बालक वालकवत् कार्य करनेवाला और प्रतापी होता है। बालव करणमें बालक विजय चरित वाला और राजपूर्य होता है। कौलव करणवाला हाथी बोदोंसे युक्त और खुन्दर चरित्र होवे। तितिल करणवाला कोमल-चतुरतापूर्वक वचन बोलने वाला और पुण्यास्मा हो॥ १०२॥

ार करणका उत्पच वाळक प्रश्नुरहित धीर प्रतापी हो। वणिन करणोश्पच वाळक क्का, विक्वी धीर क्कार हो। विष्टि करणमें उत्पच बाळक खबका विरोधी, पापकर्मा,

धववादी, सव वर्गेंखे पुषांनेवाटा चीर स्वतन्त्र होवे ॥ १०३ ॥

षड़िन करणका उत्पन्न वालक कालज्ञ, स्थिर सुखवाला और अनिष्टका अण्डार होये।
चतुन्पद करणमें उत्पन्न वालक सर्वज्ञ, अच्छी सुद्धि-यज्ञ-धनवाला हो। राम करणका
उत्पन्न मनुष्य तेजवान्, धनवान्, विशेष बलवान् तथा बोलनेवाला हो। किंस्तुम करणमें
उत्पन्न मनुष्य परवार्षं करनेवाला, चयलबुद्धि और हास्यप्रिय होता है॥ १०४॥
अथ सङ्गफस्तम् ।

वन्धुद्वेपकरोऽटनः कृशततुः क्रोधी विवाद्प्रियो
सानी दुर्वलजानुरस्थिरघनः शूर्ख्य सेषोद्ये॥
गोसान् देवगुकद्विजार्बनरतः स्वल्पात्सजः शान्तधीविद्यावादरतोऽटनश्च सुभगो गोलग्नजः कासुकः ॥ १०४ ॥
भोगी वन्धुरतो दयालुरधिकः श्रीसान् गुणी तत्त्वविद्
योगात्मा सुजनिश्योऽतिसुभगो रोगी च युर्ग्मोद्ये॥
सिष्टाज्ञाम्बरभूषणो लिलतवाक्तापट्यधीर्धर्मवान्
जातः स्थूलकलेवरोऽन्यभवनत्रीतः कुलीरोद्ये॥ १०६॥
जातः सिह्विलप्रकेऽल्पतनयः सन्तुष्टधीर्ह्सकः
शूरो राजवशीकरो जितरिपुः कामी विदेशं गतः ॥
कन्याल्यसभवः क्रियासुनिपुणः श्रीमान् सुधीः परिष्ठतः
सेधावी वनिताविलासरसिको बन्धुप्रियः सान्त्विकः ॥ १०७॥

लितवद्ननेत्रो राजपूज्यश्च विद्वान्-मद्नरतिविलोलः खीधनचेत्रशाली । विरत्नद्रशनसुख्यः शान्तवुद्धिर्विषादी-चलमतिरतिश्रीकुर्जायते तौलिलग्ने ॥१०८॥

मूर्जः कृर्विलोचनोऽतिचपलो मानी चिरायुर्धनी विद्वान् वृद्धिकलमजश्च सुजनद्वेपी विवादिप्रयः ॥ प्राह्मर्थेचापविलमजः कुलवरः श्रीमान् यशोवित्तवा-

जा कुर्न्भीरससुद्भवश्च रमणीलोलः राठो दीनवाक् ॥ १०६॥ अन्तःशठः परवधूरतिकेलिलोलः-कार्पण्यशीलधनवान् घटले प्रजातः भीनोद्येऽल्परतिरिष्टजनानुकूल-स्तेजोबलप्रचुरधान्यधनश्च विद्वान् ॥ ११०॥

इदानी लमफलान्युच्यन्ते । तत्र प्रथमं किलामं लमम् ? इत्युच्यते । 'राशीनामु-द्यो लग्नं ते तु मेषप्रवादयः' इत्यमरसिंहवयनस्वरसात् वर्त्तमानकाले राशिमण्डलस्य (कान्तिप्रतस्य ) यो राश्यात्मकः प्रदेशं उदैति ( उदयक्षितिजे सँख्लमो भवति ) तदेव लग्नं तात्कालिकं भवति, ब्राह्मेशं समस्तस्य राशिमण्डलस्य भ्रमणात् । तस्य लमस्या-नयनप्रकारो भ्रम्यान्ते परिशिष्टे द्रष्टम्यः । जन्मकाले यक्लग्नं भवति तदुक्तफलं तस्य जनिमत-ब्रह्मीयमिति । श्लोकास्तु स्पष्टार्था एवेत्यलं पर्लवितेन ॥ १०५-११० ॥

जिस मनुष्यका जन्म भेव छन्नमें हो वह वन्तुओंका हेवी, घूमनेवाला, दुवैल शरीर, क्रोधी, विवादिमय, मानी, दुवैलजानु, अस्थिर धनवाला और पराक्रमी हो। जिस मनुष्य का जन्म चूच जन्ममें हो वह गोमान् (पद्ध शादिसे युत्त ), देव-गुरु-द्विज-पूजन में तश्वर, स्यरुपतनय, शान्त सुद्धि, विवावादरत, घूमनेवाला, सुन्दर और कामी होवे॥ १०५॥

जिस मनुष्यका जन्म मिथुन कनमें हो वह भोगी, वन्धुनोंमें रत, अधिक द्यावान्, श्रीमान्, गुणी, तस्वज्ञ, योगासा, जुजनिय, अतिसुन्दर और रोगी हो। जिस मनुष्यका जन्म कर्ष कनमें हो वह मिसायभोजी, वल-भूषणयुष्क, जुन्दरवचन, कपटबुद्धि धर्मधान् स्थायकारीर और वन्यके गुदुने प्रीति स्थानेवाका हो ॥ १०६॥

बिस मन्त्रचका बन्म सिंह जन्ममें हो उसकी बोदी सन्तान होतें, सन्तुए, हिंसा करने षाडा, बीर, राजाको वशमें करनेवाळा, शत्रुओंको जीतनेवाळा, कामी और प्रदेशमें जाने बाजा होवे । बिल सबुष्यका कन्या करन हो वह ।क्रियासे निप्रण, श्रीसान् , पण्डित, बुद्धि-मानु , जीविकास का रसिक विन्युप्रिय और सारिवक होने ॥ २०० ॥

विस मनुष्यका तुला लग्न हो वह ललित बदन-नेज, राजपूल्य, विहान , कामके प्रसं-गर्मे चन्नछ, जी-धन-चेत्रका विधाता, विरच दाँत, खुक्य, शान्तबुद्धि, विपादी, चन्नछ प्रकृति, शत्यन्त स्रपोक होता है ॥ १०८ ॥

बिस मनुष्यका जन्म पृथिक छन्नमें हो वह मूर्स, कर नेत्र, विशेष पश्चक, मानी, बीचांब, चनी, विद्वान, जुजनोंका वैरी भीर विवादिवय होता है। जिल अनुव्यका जनम चनु छप्तमें हो यह नुदिमान् , यशस्वी, धनवान् हो । मकर्क्समें उत्पन्न हो तो सी प्रसंग में पहाल, पाठ और शीववचन बोलने वाला होता है ॥ १०९ ॥

विस मनुष्यका सम्म क्रम्य छप्नमें हो वह शीतरी घट. पर-चोसे रति करनेको चन्नक, कृपण-बीछ बीर धनी होता है। जिस अनुष्यका जन्म जीन छडानें हो यह अवपरति, **हरजनेंदे जनुमूळ, विशेष तेज-वळ-धनधान्यवाळा तथा विहास होता है ॥ ११० ॥** 

अय होराफलम ।

ओजे राशी भानुहोराप्रजात:-ऋर: कामी वित्तवान् राजपूज्य: । वाग्मी दाता चाढदेही दयाल-जीरखीकअन्द्रहोरा यदि स्थात ॥ १११ ॥ मार्तपडहोराजनितः समर्चे-मन्त्री कृतज्ञञ्चपलोऽतिभीतः।

चन्द्रस्य होराप्रभवः प्रगल्भ-वाक्योऽलसः पुरुववधूरतः स्वात् ॥ ११२ ॥ श्चन रलोकद्वयेन स्पष्टार्थकेन होराफलसुच्यते । राश्वर्द्ध होरेति प्रतिराशि होराद्वर्य अवति । तत्राव्यमे ( ११३।४।७।९।११ ) राशी प्रथमं सर्वत्य होरा १५ ग्रंशपर्वन्तं तत-बन्द्रस्य । समे ( २।४।६।८।१०।१२ ) राशी प्रथमं चन्द्रस्य ततः सुर्थस्य होरा सम्भवति। बन्मकाले प्रोक्ताब्रसारेण विविच्य फलमादिशोदिति ॥ १११-११२ ॥

विषम राधिमें सूर्यंकी होरामें जन्म हो तो कर, काशी, धनवान् और राजवूज्य हो, **और यदि विषय राशिमें चन्द्रमाकी होरामें जम्म हो तो वान्मी, जाता, चार्वारीर, दवालु** 

बार ( छम्पट ) बीर द्वी-प्रकृतिवाला होवे ॥ १११ ॥

सम राशिमें सूर्वकी होरामें बन्न हो तो मन्त्री, कृतज्ञ, चयळ और व्यति दरपोक हो। सम राषिमें बदि चन्द्रमाठी होरा हो तो उसमें उत्पन्न वालक बोलनेमें दच, जालसी बीर खती खीमें रत होने ॥ ११२ ॥

श्रथ डेप्काणफलम् । करठीरवाजघटकीटमृगाननाद्या-मीनालिसिंहवणिगन्त्यगता एकाणाः। कूरा अवन्ति कटकस्य सरीसृपस्य-मध्यस्थितञ्ज बहुशः प्रवदन्ति सन्तः ॥ ११३ ॥

क्रुलीरमीनादिगतौ हकाणौ-मीनाङ्गनामन्दिरमध्यगौ च । मोयम्मयोरन्त्यगतन्निभागी-अवन्ति षट तोयचरा हकाणाः ॥ ११४ ॥ मेषारिवगोकुम्ममृगद्वितीय-स्तुलाघरखीयगपूर्वभागः। चापानुनातोयधरान्त्ययाता-हकाणसंज्ञाः प्रसवन्ति सोम्याः ॥ ११४॥ खुगाजकवर्यन्त्यगता हकाणा-वृषस्य चापस्य च पूर्वयाती । ज्युग्मतौलीहरिमध्यगास्ते-विमिश्रसंज्ञा इति संवदन्ति ॥ ११६ ॥ क्रुखेष्काणजातः खलमतिरदनः पापकर्माऽपवादी दावा मोगी दबाल: कृषिसलिलधनस्तोयमागे विशील:। सीम्पोद्धणचो यः युक्तधनतनयश्चाचरूपो दयालु-र्वातो मिने ह्रशीतः परयुविरतः इरष्टप्रिवसारम ॥ ११७॥

श्रधुना द्रेष्काणफलानि विवक्षरादौ द्रेष्काणसंद्रा उच्यन्ते । कण्ठीरवाज्ञयटकीटमुगाननाद्याः=सिंद्र—मेष—कुम्भ-मृश्चिक—मकरराशीनां प्रथमद्रेष्काणाः, मीनालिसिंद्द्वणिगन्स्यगताः
=श्रीन—मृश्चिक—सिंद्द—तुलाराशीनां तृतीयद्रेष्काणाः, कटकस्य=कर्कराशेः, सरीखपस्य=मृश्चिक्षकस्य च वष्यस्यितो द्वितीयद्रेष्काणश्चैते एकादश क्रूराः=क्रूरसंज्ञका द्रेष्काणा भवन्तीति बहुशः सन्तः प्रवदन्ति । कुलीरमीनादिगतौ=कर्क-मीनराश्योः प्रथमद्रेक्काणो, मीनाप्रणामन्द्रस्थयगौ—मीनकन्याराश्योद्वितीयद्रेष्काणो, गोयुग्ययोरन्त्यगतित्रभागौ=मृष्वमिधुनयोरत्तिवायद्रेष्काणो चैत् वट् तोयचराः=जलचराख्या दक्काणा उच्यन्ते विज्ञैः । मेषाश्विगोषुम्भस्वगद्वितीयः=मेषधनुर्श्वकुम्भमकरराशीनां द्वितीयद्रेष्काणाः, तुलाधरखीयुगपूर्वभागः=तुलाकन्यामिधुनराशीनां प्रथमद्रेष्काणाः, चापात्रनातोयधरान्त्ययाताः=धनुःकन्याकुम्भराशीनां
तृतीयद्रेष्काणाश्चैते एकादश सौम्याः=सौम्यसंज्ञका द्रेष्काणा प्रभवन्ति । मृगाजककानस्यगताः=मकरमेषककर्कराशीनां तृतीयाः, वृषस्य, चापस्य (धनुषः) च राशेः पूर्वयातौ प्रथमद्रेष्काणो, मृयुग्यतौलीहिरमध्यगाः=मिधुनतुलासिंद्दानां द्वितीयाश्चैतेऽष्टौ विमिश्रसंज्ञा द्रेष्काणा अवन्तीति मनीषणः संवदन्ति । द्रेष्काणजातकसुच्यते । क्रूरद्रेष्काणजात द्रिते
स्पष्टार्थः । जन्मकुग्ने यो द्रेष्काणस्तत्कलं वाच्यमिति ॥ ११३—१९७॥

| द्रेच्काणाः | द्रेष्काणानां संज्ञाचकम् |            |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| राशयः       | द्रेष्काणाः              | संज्ञा     |  |  |  |  |  |  |  |
| ४।१।११।८।१० | 9                        |            |  |  |  |  |  |  |  |
| १२।८।४।७    | 1                        | क्राः      |  |  |  |  |  |  |  |
| ४।८         | २                        | 99         |  |  |  |  |  |  |  |
| ४।१२        | 9                        | श्रामनायाः |  |  |  |  |  |  |  |
| १२१६        | 3                        | जलचराः     |  |  |  |  |  |  |  |
| रा३         | 1                        | Ę          |  |  |  |  |  |  |  |
| 91917199190 | 2                        | सीम्याः    |  |  |  |  |  |  |  |
| ण[हाइ       | 9.                       | 99         |  |  |  |  |  |  |  |
| 916199      | 1                        |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 901918      | 3                        | विमिश्राः  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218         | 9                        | 6          |  |  |  |  |  |  |  |
| ३।७।५       | 2                        |            |  |  |  |  |  |  |  |

सिंह, सेच, कुम्स, मुखिक, सकर, इन राशियोंका पहला देष्काण, सीन, मुखिक, सिंह, तुका इन राशियों के अन्तिस देष्काण और कर्क-मुखिक का सध्य देष्काण क्रूर संज्ञक होते हैं॥ ११३॥

कर्ज-जीनके भावि देव्हाण, जीन-कन्याका सध्य देव्हाण, **पुप-सिधुनके अन्यंदा** त्रिभाग ( देव्हाण ) वे है तोयचर देव्हाण होते हैं ॥ ११४ ॥

शेष-चतु-तृष-ज़ुश्स-ज़कर हन शक्तियोंका द्वितीय; तुला, कन्या, सिश्चनका प्रथम देष्काण और चतु-कन्या, कुश्मके अन्तय देष्काण सीस्य संज्ञक होते हैं ॥ ११५ ॥

सकर, सेच, कर्क इन राशियोंके अन्य द्रेष्काण, चृव-धनका पहला द्रेष्काण; सिचुव-तुला-सिंहके सध्य द्रेष्काणकी विसिश्च संज्ञा कहते हैं ॥ ११६ ॥

विस मनुष्यका जन्म क्रूर ब्रेष्काणमें हो वह सक बुद्धि, घूमनेवाला, पापकर्मा, सपवादी होता है। तोय आगमें उत्पन्न को वालक है वह दाता, ओगी, दयालु, कृषि तथा सलपर बस्तुले घनवान और सीक रहित होता है।

विस मनुष्यका जन्म सीम्य देष्काणमें हो वह सुख-धन-पुत्त-सुत हो और रमणीय करीर तथा दयालु होता है। जिल सनुष्यका जन्म मिश्रलंज्क हेष्काणमें हो यह कुसीक, परबीसे रमण करनेवाला, क्रूरहष्टि और चंचलासा होता है ॥ ३१७ ॥

अथ नवांशकतम्।

मार्तरडांशे खलात्मा चलसुतधनवान् पिङ्गलाच्य कासी चन्द्रांशे ओगशाली पर्युवतिरतः परिडतो गोधनाड्यः। भौमांशे क्रुकर्मा चलमतिरटनः पित्तरोगी च लुब्ध-स्त्यागी रोगी बुधांशे लालिततनुरतिख्यातविद्यायशस्त्री ॥ ११८ ॥ जीवांशे यदि हेसकेशतनुगः श्रेष्ठः सुधी रूपवान् मन्त्री परिडतवाक प्रसन्नवदनो राजाधिराजप्रियः। शुक्रांशे परकामिनीजनरतस्त्यागी सुखी पविडतो मन्दांशे यदि पापबुद्धिरधनः स्थूलद्विजो रोगवान् ॥ ११६ ॥

इदानीं रलोकद्वयेन प्रहाणां नवांशफलान्युच्यन्ते । लग्नराशी यस्य प्रहस्य नवांशे जन्म भवति तरफलमत्र जातस्योद्यमिति रलोकौ सरलायौँ ॥ ११८-११९ ॥

सुर्थके नवांशमें जिस मनुष्यका जन्म हो वह दुष्टास्ता, बखवान् , प्रत्यान् , धनवान् , वीडे नेत्रवाला और कामी होता है । जिसका जन्म चन्त्रमाके नवांत्रमें हो वह ओवकरनेमें हुन, परबीसे विकास करनेवाला, पण्डित, गोवंशसे और धनसे पूर्ण होता है । जिसका धन्म महन्त्रके नवांशमें हो वह क्रूकर्मा, पञ्चलबुद्धि, घूमनेवाला, विचरोगी धीर कोशी होता है । जिसका जन्म बुधके नवांसमें हो वह त्यागी, रोगी छिलत पारीर, विशेषवामी, विद्वान् और यशस्वी होता है ॥ ११८ ॥

विसका जन्म गुरुके नवांश में हो वह खुवर्णके सरस वाल और शरीरवाला, बेह, खुची, रूपवान् , मंत्री, पण्डितके सहस्तवधनवाळा, प्रसम्रवद्न, राजाधिराजों का विय होता है। जिस मनुष्यका जन्म ग्रुक्तके नवांशमें हो वह परजी-गामी, खावी, खखी और पण्डित होता है । जिसका जन्म शनिके नवांशमें हो वह पापबुद्धि, वृश्यि, स्थूळवृन्त और

ग्रेगवान् होता है ॥ ११९ ॥

### अथ द्वाद्शांशफलम्।

जाती सेषद्वादशांशे खलात्मा-चोरः पापाचारधर्मानुरक्तः। **जीवित्ता**ढ्यो रोगवानुत्त्रभांशे-युग्मांशे तु चृतकृत्यः सुशीलः ॥ १२० ॥ दुष्टाचारः कर्कटांशे तपस्वी-सिंहे भागे राजकृत्यः सुशूरः । खूताचारः स्त्रीरतः कन्यकांशे-व्यापारी स्यात् तौलिआंशे धनाड्यः ॥ १२१ ॥ कीटांशके धनकचिर्विटचारनाथ-श्वापांशके पितृसहीसुरदेवसकः। सस्याधिपो मृगमुखांशभवः सभृत्यः-कुम्भे खलस्त्वनिमिषे धनिकञ्चविद्वान्।।१२२।।

इदानीं त्रिभिः श्लोकद्वीदशांशकलान्युच्यन्ते । जन्मलग्ने यस्य राशेद्वीदशांशो अवे-

त्तदुक्तफलमादेश्यं जातकस्य । श्लोकाः स्पष्टार्था एवेति ॥ १२०-१२२ ॥

जो मनुष्य मेपके हादजांशमें उत्पन्न हो वह खलात्मा, चोर, पाप भाचरणमें बजुरक्त होता है। वृषके द्वादकाशमें उत्पन्न मनुष्य खीके धनसे धनी और रोगवान होता है। मिथुनके द्वादशांशमें उत्पन्न नर जुआदी और सुशील होता है ॥ १२० ॥

इन्हें द्वादक्षांशवाला दुष्ट भाचरणवाला और तपस्वी होता है। सिंहके द्वादक्षांजवाला राजकार्यदरायण और सुशील होता है। कन्याके द्वादशांशमें उत्पन्न वालक खुणाड़ी, बीनें **ोव हो । हुणाने द्वावसांस**में उत्पन्न हुमा चालक न्यापारी और पनी हो ॥ १२१ ॥

जिसका बृक्षिकके द्वाद्यांशमें जन्म हो वह मारनेकी इच्छा रखनेवाछा, धूर्त-चोरोंका स्वामी हो। धनुके द्वाद्यांशमें उत्पन्न हो तो पिता-देवता-माझणका भक्त हो। मकरके द्वाद्यांशमें जन्म हो तो सस्यादि युक्त और दूतवाछा हो। कुम्भके द्वाद्यांशवाछा खळ हो। सीनके द्वाद्यांशवाछा धनी, और पण्डित होवे॥ १२२॥

### अथ जिंचांद्यफलम्।

त्रिंशांशे धरणीसुतस्य चपलः काठिन्यवाक् क्रूरधी-र्मन्दस्याटनतत्परो मिलनधीर्जीवांशके वित्तवान् । सौम्यांशे गुरुदेवभक्तिनिरतः साधुप्रियो बन्धुमान् कामी कान्तवपुः सुखी च भूगुजत्रिंशांशके जायते ॥ १२३ ॥

इदानी त्रिशांशफलमुच्यते। तत्काललग्ने यस्य ब्रहस्य त्रिशांशे जन्म भववेत्तदुक्तं फलं तस्य जातकस्य वाच्यमिति । श्लोकः स्पष्टार्थ एव । होरा-द्रेष्काण नवांश-द्वादशांश-त्रि-शांशानां ज्ञानप्रकारस्तु पूर्वमेव दशवर्गीनिकपर्यो प्रोक्त इति ॥ १२३ ॥

सज्ञलके त्रिवांशर्म जन्म हो तो चपल, किन वचन बोलनेवाला, क्रा्बुद्धि हो। विनिके त्रिवांशर्मे व्यनेवाला और मिलनबुद्धि हो। वृहस्पतिके त्रिवांशवाला धनी हो। बुधके त्रिवांशवाला गुरु-वेवभक्तिमें निरत, साधुप्रिय और बन्धुमान् हो। शुक्रके त्रिवांशमें उरपच हो तो कामी, सुन्दरशरीर और सुखी होवे॥ १२३॥

## श्रथ वेलाफलम्।

वाग्मी शिष्टाचारधर्मस्तपस्वी नित्योत्साही निर्मतो दानशीलः। तेजोविद्यारूपवान् सत्यवादी वीतारातिः सत्त्ववेलाप्रजातः॥ १२४॥

रजीवेलाजातः सुखधनथशोरूपवलवान् जितारातिः कामातुरमतिरवन्धुप्रियमनाः । तसोवेलाजातः परधनवधूको गतसुखः शठस्वामी वन्धुद्विजगुरुविरोधी चपलधीः ॥ १२४ ॥ तमः सस्वरजोवेलास्तमः सस्वं रजस्तमः । भवन्त्यकृदिनादीनामध्यामैरनुक्रमात् ॥ १२६ ॥

इदानी वेलाफलान्युच्यन्ते । तत्र का नाम वेलेत्युच्यते । त्राकंदिन।दीनां स्यादिवासराणामर्द्वयामर्द्वप्रह्र्यप्रमितैश्तुक्रमात् = समेण तमः, सत्त्वं, रजः, तमः, सत्त्वं, रजः, तमः
इति वेला अवन्ति । प्रतिदिनं घोडश घोडश । रिवेवासरे तम श्रारभ्य तमः, सत्त्वं, रजः,
तमः, सत्त्वं, रज इत्येवं प्रकारेण घोडश । चन्द्रवासरे सत्त्वं, रजः, तमः, सत्त्वमेवं क्रमेण
घोडश । एवं प्रतिवारमुक्तक्रमेण श्रेयाः । प्रतिखण्डं प्रहरार्द्धमितमेवमष्टप्रहरेषु घोडश भवन्ति ।
यथा चक्रम्—

| वाराः   | 9     | 2    | ₹  | 18 | X  | 8  | v  |    |    |    |    |    |    |           |    | 98 |
|---------|-------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|
| रविः    | तसः   | सत्व |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    | त. |
| चन्द्रः | सस्वं | ₹.   |    | ਚ. |    | _  | _  |    |    |    |    |    | _  |           |    |    |
| मज्ञलः  | रजः   | त.   |    | ₹. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    |    |
| बुधः    | त.    | स.   | ₹. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    | त. |
| वृह.    | स.    | ₹.   | त. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    | स. |
| য়ু.    | ₹.    | ਰ.   | स. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |    | ₹. |
| र्ग.    | त.    | स.   | ₹. | त. | स. | ₹. | त. | स. | ₹. | त. | स. | ₹. | त. | <b>ਜ.</b> | ₹. | ₹. |

बन्नकाले या वेला अवेलतुक्तं फलं तस्य वाच्यमिति । फलं सर्वं स्पष्टमेव॥१९४-१२६॥

सस्य वेलामें उरपच होनेवाला वाग्मी, शिष्टाचारवाला, धर्मी, तपस्वी, निश्य उरसाह करनेवाला, निर्मल, दानी, तेजस्वी, विद्वान्, पुण्यवान्, सरववक्ता, सञ्चरहित होता है ॥

रजोवेलामें उत्पन्न होनेवाला मनुष्य धन-युल-यश-रूपवान् , वल्वान् , शत्रुओंको जीतनेवाला कामानुरबुद्धि, विनापरिवार-सिन्नवाला होवे । तमोवेलामें उत्पन्न होनेवाला, पराया धन-परस्त्रीको म्रहण करनेवाला, खुल रहित, शठोंका स्वामी, वन्धु-हिज-गुस्का विरोधी, चंचल बुद्धिवाला होवे ॥ १२५ ॥

स्यादि दिनमें तम, सश्व, रस, तम, सश्व, रस, तम इस प्रकार धाथा र प्रहर तक एक र वेळा क्रमसे रहती है ॥ १२६॥

श्रथ कालहे। राफलम् ।

मिन्त्रमङ्गलमार्तपड्युक्रज्ञेन्दुशनैश्चराः ।
श्रारभ्य वारतो होरा रात्रो पद्ममवारतः ॥ १२०॥
क्लेशायासः संपदः शोकरोगं विद्यावित्तं सर्वसम्पत् प्रभुत्वम् ।
जायासीख्यं वित्तनाशं दिनेशाञ्जातस्यैतत्कालहोराफलं स्यात् ॥ १२८॥
मार्तपडस् गुतनयाश्रयभावजानि संवत्सरायनमुखप्रभवाखिलानि ।
होरादिवर्गजनितानि फलानि यानि संकीर्तितानि रविग्रुक्यवरप्रसादात् ॥ १२६॥

इदानीं कालहोराफलानि निवक्षः प्रथमं कालहोरा उच्यन्ते । ततः कालहोराफलानि च । एकहिमन्नहोरात्रे पष्टिदण्डात्मके चतुर्विशतिः कालहोरा भवन्ति । दिने हादश राशी च द्वादश । प्रतिखण्डं सार्द्वघटीद्वयम् । वसिष्टेन—

'वारप्रवृत्तर्गदिता दिनेशात्कालाख्यहोरापतयः क्रमेण । सार्देन नाडीद्वितयेन तष्टः षष्टथ्य पुनः पुनः स्यात्'॥ इत्युक्तत्वात् । रामाचार्येण च—

'वारादेर्घटिका द्विष्वाः स्वासहच्छेपवर्जिताः । सैकास्तष्टा नगैः कालहोरेशा दिनपात् कपात्'॥

इस्युक्तवशाद् वारमारभ्य षष्ठः षष्ठः कालहोरेशा भवन्ति । यथा गुरुदिने प्रथमा कालहोरा गुरोदितीया तस्मात्षष्ठस्य भौमस्य, तृतीयाऽपि तस्मात्षष्ठस्य स्थैस्थैनं स्लोकोक्तं विज्ञेयम् । एवं रात्रौ वारेशात्पधमादितो भवति । यथा रविरात्रौ प्रथमा गुरोः, द्वितीया भौमस्यैवं चन्द्ररात्रौ प्रथमा शुक्रस्य, द्वितीया बुधस्यैवं सर्वत्र विद्वेयम् । स्पष्टार्थं चकं \* द्वष्टव्यम् । कालहोराफलं स्पष्टार्थकमिति ॥ १२७-१२९ ॥

> पारिजाते सुधा टीका कपिलेश्वररिज्ञता । वर्षोदिफलसंब्रेऽस्मिन्नध्याये ( ९ ) पूर्णतां गता ॥ ९ ॥

मृहस्पति, मङ्गल, सूर्य, ग्रुक, जुष, चन्द्र, प्रति वे होरेश धारश्यवारसे छठे २ होते हैं जीर राजिमें धपने पद्मम वारसे होते हैं। जैसे सूर्य वारमें पहले सूर्यकी फिर ग्रुक्की फिर शुषकी मुखादि कमसे, चन्द्रवारमें पहले चन्द्रकी फिर प्रतिकी फिर गुक्की इत्यादि क्रमसे संबद्धी जाने ॥ १२७ ॥

सूर्यादिकी काळहोरामें वायमानका फळ इस प्रकार है कि—सूर्यकी काळहोरामें उत्पच्च हो तो क्लेशसे समय व्यतीत हो। चन्द्रमाकी काळहोरामें बन्य हो तो धनवान हो। मान्छकी काळहोरामें पैदा हो तो घोक और रोग हो। चुचकी काळहोरामें वायमान हो तो विचा, और धन हो। चुहस्पविकी काळहोरामें पैदा हो तो सवं संपत्ति, और प्रश्रुता

<sup>#</sup> बार्क ३१५ प्रष्ठे वर्तते।

हो । शुक्की काळहोरामें उत्पन्न हो तो खीका सुख हो । शनिकी काळहोरामें जन्म हो तो धनका नाश हो ॥ १२८ ॥

गुछिकाश्रित भावफल, संवःसर-भयनप्रभृति सभीके फल एवं होरा प्रभृति जितने वर्ग हैं उनके फल श्री सूर्य आदि नव ब्रहोंकी कृपासे इस ९ वें अध्यायमें कहे हैं॥ १२९॥

इति जातकपारिजाते नवमेऽध्याये विमला हिन्दी टीका समाप्ता ॥ ९ ॥

## सूर्यादिवारेषु कालहोराज्ञानचक्रम्।

| सं. | घट्यः   | रिबदिने | चं दि.     | मं. दि.      | बु. दि.     | इ. दि. | शु. दि.    | श. दि.              |
|-----|---------|---------|------------|--------------|-------------|--------|------------|---------------------|
| 9.  | राइ०    | ₹.      | चं.        | मं.          | _ बु        | 필.     | शु.        | श.                  |
| 2   | ४।०     | शु.     | श.         | ₹.           | चं.         | मं.    | ु बु       | बृ.                 |
| 3   | ७।३०.   | बु      | <u>5</u> . | _ शु         | श.          | ₹.     | चं.        | मं.                 |
| R   | 9010    | થં.     | सं.        | बु.          | 필.          | ्यु.   | श.         | ₹.                  |
| X   | 92130   | श       | ₹.         | ચં.          | मं.         | ] ब.   | बृ.        | _ गु.               |
| 8   | 9410    | 필.      | शु.        | ्रा.         | 7.          | ਚਂ.    | मं.        | _ बु.               |
| U   | १७:३०   | मं.     | _बु.       | ું.          | _ <u> </u>  | श.     | ₹.         | चं.                 |
| =   | 5010    | ₹.      | च.         | <u>.</u> मं. | <u>a</u>    | ፱.     | ्यु.       | श                   |
| 9   | २२।३०   | शु.     | श.         | ₹.           | च.          | मं.    | ु यु.      | वृ.                 |
| 90  | २५१०    | बु.     | 핗.         | शु-          | ्श.         | ₹.     | <u>चं.</u> | मं.                 |
| 99  | र १०१३० | ચં.     | सं.        | ु            | _ वृ.       | शु.    | श.         | ₹.                  |
| 95  | ₹010    | ्श      | ₹.         | चं.          | मं.         | बु.    | 필.         | ग्रु.               |
| 93  | ३२।३०   | 필.      | शु.        | श.           | ₹.          | चं.    | मं.        | बु                  |
| 98. | 1 3710  | मं.     | बु.        | 필.           | शु.         | श.     | ₹.         | चं.                 |
| 38  | 30130   | ₹.      | ₹.         | में.         | _ बु.       | वृ.    | शु-        | श.                  |
| 96  | 8010    | ्यु.    | श.         | ₹.           | 1 a.        | मं.    | _ बु       | 펼.                  |
| 90  | 85150   | ु.      | 필.         | ग्र-         | ्र श.       | ₹.     | चं.        | मं.                 |
| 96  | 8810    | चं.     | म.         | बु.          | <u> </u>    | ग्र-   | ्रा.       | ₹.                  |
| 38. | 80130   | श.      | ₹.         | चं.          | <u> मं.</u> | बु.    | ্যূ.       | ্যু.                |
| 150 | 4010    | नृ.     | शु.        | श.           | 1 7.        | चं.    | मं.        | बु.                 |
| 59  | 85150   | क्षं.   | बु.        | 펼.           | शु.         | श.     | ₹.         | चं                  |
| 155 | ' XXIO  | ₹.      | ਚ.         | सं.          | ੁ ਤੁ-       | चृ.    | ्रशु.      | श.                  |
| 53  | 170130  | शु.     | श.         | ₹.           | चं.         | मं.    | बु.        | <u>- बृ.</u><br>मं. |
| 58  | 1 60100 | ु वु.   | 필.         | शु.          | श.          | ١ ₹.   | ચં.        | मं.                 |

इति नवमोऽध्यायः ॥ ६॥

-のたんないろう

# अथाष्ट्रकवर्गाध्यायः॥ १०॥

चक्रं विलिख्य सह लग्निद्याकराद्यैः सूर्यादिलग्नभवनान्तावयचराणाम् । वाक्याष्ट्रकोपगतवर्णनियोजितारचेद्विन्नाष्ट्रवर्गजनिताखिलिबन्दवः स्युः ॥ १ ॥ देवो धवो धीगवरास्तमो रमा धूलिः क्रमादुग्णकरादिबिन्दवः । सालोलसंख्याः समुदायांबन्दवः सर्वाष्ट्रवर्गः समुदायसंज्ञकः ॥ २ ॥ व्यथाधुनाऽष्टकवर्गाध्यायो व्याख्यायते । तत्र 'बष्टवर्गंण चे गुद्धाः गुद्धास्तेऽिबल्कन र्मस् इति बृद्धवाक्यमनस्मरन् स्थराष्ट्रकवर्गस्यावसरप्राप्ती सलग्नाखिनखेटेभ्यो गोचरेण प्रतिराशि विचरत एकैकस्य गगनेचरस्य सदसरफल्लिक्पणार्थयष्टकवर्णा निक्रम्यन्ते । तेष चाष्टकवर्गेषु सर्वेभ्यो प्रहेभ्य एकैकस्य ग्रासस्थानानि पठितानि । यानि चापठितानि ताव्यश्रभाति । श्रभस्थानानि बिन्द्रपलक्षितानि, अश्रभानि च रेखोपलक्षितानि कियन्ते । तानि शुभचिहानि (बिन्दुरूपाणि ) प्रत्येकस्य प्रहस्य कियन्ति कियन्तीति प्रोच्यते-चक्रमिति श्लोकयुगलेन । लग्नदिवाकरायैः = सूर्यादयः सप्त प्रहा लग्नञ्चेत्यष्टी अवन्ति तैः, सह = सहितं, चक्रं विलिख्यार्थाव्यन्मकालिकचक्रे यथावस्थानं सलवनं ब्रह्मण्डलं तस्मिन् , सूर्योदिलग्नभवनान्तवियच्चराणामष्टानां, वाक्याष्टकोषगताः = विलिख्य प्रत्येकप्रहवशादरपनाः, ये वर्णा-( श्रभचिहानि ) स्ते नियोजिताः = सञ्चलितारचेत्र-वैयस्तदा भिषाष्ट्रवर्गजनिताखिलविन्दवः स्यः । ते सञ्जलिताः विन्दवः पृथक् प्रथक् प्रत्ये-कस्य प्रहस्योच्यन्ते-देवो धव इत्यादयः । सूर्यस्य देवः = ४८ श्रष्टचत्वारिशत् । ( शत्र कटवयवर्गभवैरिहेस्यादिसङ्ख्यावगमनसंकेतेनावगम्या ग्राहाः ) । चन्द्रस्य, धवः = ४९ ऊनपचारात् । कुजस्य धीगः = ३९ ऊनचरवारिंशत् । ब्रधस्य वशः = ५४ चतःपचारात । गुरोः तमः = ५६ षट्पधाशत् । शुकस्य रमाः = ५२ द्विपधाशत् । शनेः धृतिः=३९ छन-चत्वारिशत । एते किल सूर्योदिसमखेटानां सञ्चतिताः ग्रुभविन्दवः प्रथक् प्रथणुकास्ते-वामिप संयोगेन समुदायविन्दवः सालोल-(३३७) सङ्ख्याः = सप्तत्रिरादधिकरातत्रयमिता अवस्ति । प्रतीत्वर्यं तद्वणितं, ४८ + ४९ + ३९ + ५४ + ५६ + ५२ + ३९ = ३३७ । क्षत्र यहक्तं 'समुदायधिन्दवः' इति तत्को नाम समुदायस्ततुच्यते, सर्वाष्ट्रवर्षः बसुदाय-खंग्र इति । प्रयात्र प्रसप्तात् प्रत्येकस्य प्रहस्याष्टकवर्गा वराहोका विशिष्यन्ते—

स्योग्रकवर्गः—स्वादकः प्रथमायवन्ध्रनिधनाद्वयातात्वोधूनवो वक्षात् स्वादिव, तद्वदेव रविजात्, शुक्रात् स्मरान्त्वारिष्ठ । जोवात् धर्मधुतायराञ्चकु, दराज्यायारिकः शतिकोः एप्नेवान्त्यतपःधुतेषु च धुधात्, लग्नात् सवन्ध्वन्त्यकः ॥ १ ॥ बन्द्राष्टकवर्गः—लग्नात् षट्त्रिद्शायगः, सधनधीवर्मेषु चाराच्छशी

चन्द्राष्ट्रकावर्गः — लग्नात् षट्त्रिदशायगः, सधनधीषमेषु चाराच्छशी स्वात् सास्तादिष्ठ, साष्ट्रसप्तस्य रवेः, षट्त्र्यायधीस्यो यसात् । धीत्र्यायाष्ट्रमकण्टवेषु शशिजात् , जीवाद् व्ययायाष्ट्रमः, केन्द्रस्थक्ष, सितात् धर्मशुखधीत्र्यायास्पदानप्तमः ॥ २ ॥

भीषाष्टकवर्गः — वकस्तूपचयेष्विनात्, सतनयेष्वावाधिकेषूद्यात्, चन्द्राद् दिग्विफलेषु, केन्द्रनिधनप्राप्त्यर्थगः स्वाच्छुभः । धर्मायाष्ट्रमकेन्द्रगोऽर्कतनयात् शात् षट्त्रिधीलाभगः, शुकात् षड्वययलाभमृत्युषु, गुरोः कर्मान्त्यलाभारिषु ॥ ३ ॥

षुधाष्ट्रपदर्गः — द्याद्यायाष्ट्रतपःसुखेषु श्रगुजात् सन्यात्मजेव्विःदुजः, साम्रास्तेषु यमारयोः व्ययरिषुप्रात्यष्टगो नावपतेः । धर्मायारिस्रतव्ययेषु सवितुः, स्वात् साधकर्मत्रिगः षट्स्नायाष्टसुखास्पदेषु हिमगोः, सावेषु लग्नाच्छ्यभः ॥ ४ ॥

णुरोरष्टकवर्गः — दिक्स्वायाष्टमदायवन्धुषु कुषात्, स्वात् सन्निकेष्वित्राः, सूर्यात् सन्निनवेषु, घीस्वनवदिग्लाभारिगो भागेर्षात् । वायायर्थननात्मचेषु हिमगोः, मन्दात् त्रिषद्धीव्यये, दिग्धीवर्द्वसुखायपूर्वनवगो ज्ञात् , सस्मरखोदयात् ॥ ५ ॥ ग्रुकाष्टकवर्गः—त्यगादास्रतलाभरन्धनवगः, सान्त्यः शशाद्वात् सितः, स्वात् साहेषु, सुखत्रिधीनवदशिच्छद्राप्तिगः सूर्यवात् । रन्ध्रायव्ययगो रवेर्नवदशप्रात्यष्टधीस्यो गुरोः, ज्ञाद् बीत्र्यायनवारिगिक्षनवषर्पुत्रायसान्त्यः कुवात् ॥ ६ ॥ शनेरष्टकवर्गः—वन्दः स्वात् त्रिस्रतायशत्रुषु शुभः साज्ञान्त्यगो भूमिवात्, केन्द्रायाद्यवेष्वाचेष्वनीवनादुपचयेष्वाचे सुबे चोदयात् ॥

केन्द्रायाष्ट्रघनेष्वनादुपचयेष्वाचे सुबे चोदयात् ॥ धर्मायारिदशान्त्यमृत्युषु बुधात् , चन्द्रात् त्रिषड्लाभगः, षष्टायान्त्यगतः सितात् , सुरगुरोः प्राप्तन्त्यधीरात्रुषु ॥ ७ ॥

इति निगदितिमष्टं नेष्टमन्यद् विशेषाद्धिकफलियाकं जन्मभात्तत्र द्युः ।
उपनयप्रहमित्रस्तोषमीः पुष्टमिष्टं त्वपन्यग्रहनोन्दरितिगैनंष्टसम्पत् ॥ इति १-२ ॥
अस अष्टक वर्गका विचार करते हैं—उपनके सहित सूर्यं आदि ७ व्रहोंके चक जिनकर
बागेके २ रे रजोकके अनुसार विन्युऑके न्याससे भिचाएकवर्गं सम्बन्धी विन्यु होते हैं ॥१॥
सूर्यादि ब्रहोंके विन्यु क्रमसे ४८।४९।३९।५४।६६।४२।३९ होते हैं । अर्थात् सूर्यके ४८,
बन्द्रसाके ४६, नङ्गळके ३९, बुधके ५४, बृहस्पतिके ५६, श्रुकके ४२, और सनिके ६९, विन्यु
हैं । सबकी संक्या ३३० होती हैं । यह सर्वाष्टक समुदाय संज्ञक है ॥ २ ॥

## १ स्वाष्टकवर्गाञ्चाः ॥४८॥

|     |     | _   | _   |     |     |    |    |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| स्. | चं. | सं. | बु. | नृ. | શુ. | श. | ₹. |
| 9   | 90  | 9   | 90  | 9   | v   | 9  | 90 |
| 33  | 3   | 99  | 3   | ×   | 93  | 99 | 3  |
| 8   | 99  | 8   | 99  | 99  | Ę   | 8  | 99 |
| 6   | 8   | 6   | Ę   | Ę   | 0   | 6  | Ę  |
| 3   | 0   | 3   | 93  | 0   | 0   | 3  | R  |
| 90  | 0   | 90  | 3   | 0   | 0   | 90 | 93 |
| 8   | 0   | 9   | 5   | 0   | 0   | 19 | 0  |
| v   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | U  | 0  |

| त्र हा ।।।।।।०<br>इ. हे ।।।<br>००००० | १ स्.<br>००००००<br>॥                | 15 I.              |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| म, ४ चे.<br>क.<br>००२००<br>॥।        | सुर्याष्ट्रवर्गः<br>स्थोदाहर०<br>४८ | 70<br>00000<br>TI. |
| 0000<br>      <br>                   | 000                                 | 6 1111<br>1111 8   |

## २ चन्द्राष्ट्रकवर्गाद्धाः ॥४९॥

|    |    |     |        | 100 |    |     |    |
|----|----|-----|--------|-----|----|-----|----|
| ₹. | स. | बु∙ | ह.     | शु. | श. | स्. | ल. |
|    | 3  |     |        |     |    |     |    |
| 3  | 34 |     |        |     |    |     |    |
| Ę  | 90 | -   | 10-1-1 |     | Ę  |     | _  |
| v  | 99 | ×   | 6      |     | 99 |     |    |
| 90 | 2  | v   | 90     | 9   | 0  | 90  |    |
|    | 4  |     |        |     |    |     |    |
| 0  |    |     |        |     |    |     |    |
| 0  | 0  | 99  | 0      | 0   |    | 0   | 10 |

| 00000            | 00 G M                                    | ह्य .चा.<br>      <br> |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| १० हा.<br>१० हा. | चन्द्राष्टक<br>वर्गस्यो-<br>दाहरणम्<br>४७ | १ स्.<br>॥॥<br>०००     |
| 6 Q              | १० रा.<br>०००<br>॥॥                       | 33 III<br>35 E         |

# ३ भौमाष्टकवर्गाङ्घाः ॥ ३६ ॥

| _   | -   | -  | -   |    | 9.  |     |     |
|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| ਸਂ. | बु. | 폊. | शु. | श. | सू. | ચં. | ल.  |
| 9   | 1   | Ę  | Ę   | 9  | 3   | 3   | 9   |
| ď   | ×   | 90 | 5   | 8  | ×   | ε   | 1 3 |
| 8   | Ę   | 99 | 99  | 9  | Ę   | 99  | Ę   |
| 9   | 97  | 92 | 92  | 6  | 90  | 0   | 90  |
| 6   | •   | 0  | •   | 3  | 99  | c   | 99  |
| 90  | 0   | •  | 0   | 90 | 0   | 0   | 0   |
| 99  | •   | 0  | 0   | 99 | 0   | 0   | 0   |

| ξ      <br>      '4 | हे. चं. मं.<br>°°<br>॥॥॥              | 三<br>11111<br>111111<br>111111<br>111111<br>111111<br>11111 |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 00                  | ३९<br>जीजाएक-<br>वर्गस्वो-<br>दाहरणस् | 3 £.                                                        |
| 000                 | 111<br>00:00<br>30 ft.                | 33 HHI<br>33 HHI                                            |

# ४ बुधाष्टकवर्गाङ्घाः ॥ ४४॥

|     | _  |     | -   | 79.85 | - | -   | - |
|-----|----|-----|-----|-------|---|-----|---|
| बु. | 폊. | शु. | ₹.  | ₹.    |   |     |   |
| 19  |    |     |     |       | २ |     | 9 |
| 13  | 6  | २   | 2   | E     | 8 | 1 3 | 2 |
| 14  |    |     |     |       |   |     | 8 |
| Ę   |    |     |     |       |   |     |   |
| 18  |    |     |     |       |   |     |   |
| 90  |    |     |     |       |   |     |   |
| 99  |    |     |     |       |   |     |   |
| 92  |    |     |     |       |   |     |   |
| 0   | 0  | 0   | 991 | 0     | 0 | 99  | 0 |

| ख.ब.ड.<br>लं<br>॥हे. | e g.                                    | 11 35 £.       |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| رم<br>00000<br>ااا   | बुधाहक-<br>वर्गोदा-<br>हरणम्<br>५७      | 1 .<br>0000000 |
| (III III             | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 8 11111        |

# ४ जीवाष्टकवर्गाङ्घाः ॥ ४६ ॥

|    | शु. |   | ₹. |    |   | बु. | ल. |
|----|-----|---|----|----|---|-----|----|
| 9  | 2   | 3 | 9  | 2  | 9 | 9   | 9  |
| 2  | 4   | 4 | २  | ×  | २ | 2   | 2  |
|    |     |   |    | v  |   | 8   | 8  |
|    |     |   |    |    |   |     | X  |
| v  | 90  | • | ७  | 99 | 6 | 6   | Ę  |
|    |     |   |    |    |   |     | v  |
|    |     |   |    | 0  |   |     |    |
| 99 | •   | 0 | 90 | 0  | 0 | 99  | 90 |
| 0  | 0   | • | 99 | •  | 0 | •   | 99 |

| 0 3. 5<br>0 11<br>11<br>0 11<br>0 11<br>0 11 | 6. 35                              | 00000<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11 |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| ल.सु.च. ३<br>००००<br>॥॥                      | जीवाहक-<br>वर्गीदा-<br>हरणस्<br>५६ | °°° (IIII)                                |
| चं.संके.<br>।।।।<br>४                        | E 000                              | 000000                                    |

| 3 | शुकाष्टकवर्गाङ्ग | er: 11 | וו פע |
|---|------------------|--------|-------|
| 7 | 234184144118     |        | 27 11 |

| -   |    |    |     |     | _   |    |    |
|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|
| शु. | श. | ₹. | चं. | मं. | बु. | 폏. | ल. |
| 9   | 13 | 6  | 9   | ₹   | 1   | ×  | 19 |
| 13  | 8  | 93 | 2   | 4   | 4   | =  | 13 |
| 3   | 4  | 92 | ₹   | E   | Ę   | 3  | ₹  |
| 8   | 6  | 0  | 8   | 3   | 3   | 90 | 8  |
| 100 | 9  |    | x   | 99  | 99  | 99 | X  |
| 6   | 90 | 0  | 6   | 92  | 0   | 0  | 6  |
| 3   | 99 | 0  | 3   | 0   | 0   | 0  | 3  |
| 90  | 0  | 0  | 99  | 0   | 0   | 0  | 99 |
| 99  | 0  | 0  | 92  | 0   | 0 1 | 0  | 0  |

| प्रसंबंधे<br>॥॥<br>॥॥ |                                        | २ बु.<br>॥॥॥<br>•• बु. १ |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| ६<br>०००००<br>॥       | शुक्राष्टक-<br>वर्गोदा-<br>हरणस्<br>५२ | त्रु.<br>१२<br>०००००     |
| 9 11 0000             | ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °  | रा.<br>१९॥।              |

## ७ शनैश्रराष्ट्रकवर्गाङ्घाः ॥३६॥

| श. | र. चं. |      | र. चं. मं. बु |    | ब्र. | चृ. | श्रु- | ल. |
|----|--------|------|---------------|----|------|-----|-------|----|
| 77 | 9      | - 10 | - 07          | 9  | 4    | 9   | 9     |    |
| ×  | २      | 8    | x             | 6  | Ę    | 99  | 3     |    |
| Ę  | 8      | 99   | ξ             | 3  | 99   | 93  | 8     |    |
| 99 | 9      | 0    | 90            | 90 | 93   | 0   | Ę     |    |
| 0  | 6      | 0    | 99            | 99 | 0    | 0   | 90    |    |
| 0  | 90     | 0    | 93            | 93 | 0    | 0   | 99    |    |
| 0  | 99     | 0    | 0             | 0  | 0    | 0   | 0     |    |

| 8वं.सं.<br>के.००<br>प्राप्ता<br>प्राप्ता | ॥॥॥<br>ध.३श.छ.                       | हा. १ %<br>अ. १ %<br>१ जु. १ % |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ξ<br>000<br>11111                        | शन्यष्टक-<br>वर्गोदा-<br>हरणस्<br>३९ | बृ. १२<br>°°<br>॥॥॥            |
| 00000<br>                                | 6<br>6<br>6                          | 30 33                          |

## लग्रस्याष्ट्रवर्गाङ्घाः ४३

| ल. | स्. | चं. | मं. | बु. | 폊. | য়ু. | श. |
|----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|
| 9  | 3   | 3   | 9   | 9   | 9  | 9    | 9  |
| 2  | 8   | 3   | 3   | 3   | 2  | 2    | ₹  |
| 18 | 8   | 90  | E   | 8   | 8  | 3    | 8  |
| ×  | 90  | 99  | 90  | Ę   | X  | 8    | Ę  |
| 0  | 99  |     | 99  | 6   | Ę  | X    | 90 |
| 9  | 92  |     |     | 90  | v  | 6    | 99 |
| 90 |     |     |     | 99  | 9  | 9    |    |
| 99 |     |     |     |     | 90 | 99   |    |
|    | -   | -   |     |     | 99 |      |    |

| ४चं.सं.<br>००००<br>॥॥ ५<br>॥॥<br>०००००<br>१ | ल.शु.श.३<br>०००००<br>॥<br>———<br>लझाष्ट्रवर्गी<br>दाहरणस् | र बु.<br>॥॥ धु.१<br>०००००<br>॥॥<br>१२ बृ. |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 000                                         | ç                                                         | 30 99                                     |
|                                             |                                                           | TI.                                       |

मेषादियद्गृहगता वसुसङ्ख्यातास्तद्भावपुष्टिबलवृद्धिकरा भवन्ति । पट्पञ्चसप्तसंहितानि शुश्रप्रदानि त्रिद्धयेकिबिन्दुयुतभानि न शोभनानि ॥ ३ ॥ मिश्रं फलं भवति सागरिबन्दुयोगे रोगापवादभयदा यदि शून्यभावाः । एकादिबिन्दुयुतभानुसुखमहाणां भिन्नाष्टवर्गजनि सर्वफलं प्रविच्म ॥ ४ ॥ करोति नानाविधरोगदुःखभयाटनादीनि च सैकेबिन्दुः । द्विको मनस्तापनृपालचोरकृतापवादाशननाशनानि ॥ ४॥ त्रिकस्वसञ्चारकृशायलम्बकलेयरव्याकुलमानसानि ॥ ४॥ त्रिकस्वसञ्चारकृशायलम्बकलेयरव्याकुलमानसानि ॥ सुखासुखार्थव्ययित्तलाभफलप्रदः सागरिवन्दुकः स्यात् ॥ ६॥ सद्वस्त्रलामसुतलालनसाधुसङ्गविद्याधनानि कुकते च सपञ्चविन्दुः । पड्बिन्दुकस्तु नवमोहनरूपशीलसङ्ग्रामजिद्धनयशोवलवाहनानि ॥ ७॥ ससप्तविन्दुस्तुरगादियानसेनाधनप्रभवशोभनानि ॥ न ॥ बिन्द्वष्टकः सप्तर्गाभिरामराजप्रतापं प्रकटीकरोति ॥ न ॥

इदानीमिष्टकालाष्टकवर्गे विन्दुसङ्ख्यापरत्वेन भावप्रद्वफलान्युच्यन्ते । मेषादीति पङ्भिः लोकः मेषादिके यहिमन् गृहे पूर्वोक्तिविचारणाष्ट्रो विन्दवः ( ग्रुअचिह्नानि ) भवेषुस्तद्भाव-स्य ते प्रद्विच्दवः पुष्टिकरा भवन्ति । एतदुक्तं शेयम् । यस्य प्रद्वस्याष्टकवर्गो विचार्यते तस्य प्रद्वस्य यहिमन् भावे सर्वेभ्य एव प्रहेभ्यः श्रुभत्वं ( प्रधाविष विन्दवे भवेषुः ) स्या-त्तदा तस्य भावस्य तद्प्रद्वशातपुष्टिभवित, प्रर्थाच्यारवशातद्भावे समागते तिहमन् प्रहे तद्शायां च तद्भावफलस्य यृद्धिर्वाच्येति । एवं पर्मवसप्तविन्दुयुतानि भानि ग्रुअफलदानि भवन्ति । यहिमन् भावे पद्म, पर्म, सत्त वा विन्दवे भवन्ति तिहमन् तिहमन् शुभं फलं वाच्यमिति । सागरविन्दुयोगे = यत्र भावे ऋत्वारो विन्दवः स्युस्तिसम् , विश्वं फलं = ग्रुभमशुभं च फलं भविति । ये च शूर्त्यभावा प्रर्थात् येषु भावेषु वैकोऽपि ग्रुभविन्दुः स्यात् किन्दु सर्वा ( प्रष्टो ) रेखा एव भवेयुस्ते भावा रोगापवादभयदा भवन्ति । अत एकादि-विन्दुयुतानां स्योदिप्रहाणां भिन्नाष्टवर्गजनितं = तत्कालेऽष्टकवर्गात् समुद्भृतं सर्वफलं = ग्रुभागुमं, प्रवित्म = कथयाम्यहं प्रन्यकार इति । स्पष्टमन्यत्सर्विमत्यलं पल्लवितेन । अत

किल यदुकं बिन्दुपरत्वेन शुभाशुभं फलं तत्र बिन्दूनामबनमप्रकार उच्यते । यत्र तत्र भावे वर्तमानो यः कथिद् प्रद्दो यावस्यो प्रद्देभ्यः शुभस्ताबन्तस्तस्य तत्र बिन्द्वो खेंह्याः । याबद्भ्यो प्रद्देभ्योऽशुभस्तावत्यो रेखा लेख्याः । एवं बिन्दुनां रेखाणाचान्तरे कृते यद्वशिष्येत तद्वशात् उक्तं शुभाशुभं बाच्यम्। तत्र शुभफ्खे रेखापेक्षया बिन्दुभिन



रिषकेर्भवितःयमिति । उदाहरणार्थं भौमाष्टकवर्गचकं विलिख्यते-

धत्रोदाहरणे- विकरत्पचयेषिनादित्यादि'- वृहज्जातकोक्तरलोक्तवरात् येथे त्रयो विन्दवः पद्य रेखाध विद्यन्ते तत्रान्तरेण रेखाद्वयमवशिष्यते । तेन गोचरवशाद्यदा औमो सेषस्यो भवेत्तदाऽष्टभागद्वयेनायुभः स्यादिति । वृषे विन्दुत्रयं रेखापञ्चकं च विद्यते, तत्रान्तरेण
रेखाद्वयमवशिष्टमिति वृषेऽषि चारवशादागते भौमेऽष्टभागयुगलेनायुभं फलं वाच्यम् । भियुनेऽपि तथैव । ककें विन्दुचतुष्कं रेखाचतुष्कं च, तत्रान्तरेण किमिष नावशिष्टमिति तत्र नािष द्युभं नाप्ययुभं चिति । सिंहे विन्दुचवकं रेखात्रयं चास्ति, तत्रान्तरेण विन्दुद्वयमवशिष्टमिति सिंहस्यो गोचरीयो भौमोऽष्टभभागद्वयेन शुभो भवेत । एवं क्तिल कन्यायामष्टभागचतुष्के-नाशुभः । तुलायामष्टभागद्वयेन शुभः । वृष्टिके षद्गुणितेनाष्टभागेनाशुभः । धनुषि घष्टभा-वचतुष्टयेनाशुभः । मक्ररेऽष्टभागद्वयेन शुभः । कुम्येऽष्टभागेनैकेनाशुभः । भोनेऽष्टभागयुग-वेनाशुभ इति ॥ ३-८ ॥ सेपादि राशिके जिस गृहमें ८ विन्दु हों वह भाव पुष्टि-वल-ष्टृद्धि करनेवाला होता है। जो भाव ६ विन्दु ५ विन्दु ७ विन्दु से युक्त हों वे भी शुभ फल देनेवाले होते हैं। जो भाग ६ विन्दु २ विन्दु से युक्त हों वे शुभ नहीं हैं॥ ३॥

जो भाव चार विन्दुसे युक्त हों वे मिश्र फल देते हैं। जो भाव विन्दुसे रहित हो वह रोग-अपवाद-भयको देता है। एक आदि विन्दुसे युक्त सुर्यादि ग्रहोंके भिन्नाष्टक वर्गसे

उत्पन्न सम्पूर्ण फलको कहता हुं ॥ ४ ॥

एक विन्दु नाना प्रकारका रोग-दुःख-भय और श्रमण कराता है। दो विंदु मनमें ताप, राजा और चोरसे दुःख, अपवाद, तथा भोजनमें कष्ट देते हैं। तीन विन्दु अच्छे प्रकारसे चलनेमें रोक, कृत शरीर तथा मनको व्याकुल करते हैं। चार विन्दु सुख-दुःख, धन आदि-का आय-व्यय-प्रद हैं याने अच्छा दुरा दोनों ही समान होते हैं॥ ५-६॥

पांच विन्दु उत्तम वस्त्रका लाभ, पुत्रका लालन, साधु सङ्ग और विद्या धनको देते हैं। इ: विन्दु नवीन तथा मोहित करने वाला रूप, शील, युद्धमें विजय, धन-यश-वल-वा-

हन देते हैं ॥ ७ ॥

सात विन्दु घोड़ा आदिकी सवारी, सेना, घन, विभव, शोभा आदिको देते हैं। आठ विन्दु सप्तगुण में श्रेष्ठ राज प्रतापको प्रकाश करते हैं ( देते हैं ) ॥ ८ ॥

शरादिविन्दुस्थितराशियातः स्वकीयवर्गे शुभदस्तु नित्यम् । अतोऽन्यथा चेदफलप्रदाता गोचारतः शून्यफले प्रमादी ॥ ६ ॥

स्वोचिमित्रादिवर्गस्थाः केन्द्रादिवलस्युताः ।
आनिष्ठफलदाः सर्वे स्वल्पविन्दुयुता यदि ॥ १० ॥
दुष्टस्थानस्थिता ये च ये च नीचारिभांशगाः ।
ते सर्वे शुभदा नित्यमधिविन्दुयुता यदि ॥ ११ ॥
दिनेशामुख्यप्रहवर्गकेषु यदा शनिः शून्यगृहं प्रयातः ।
करोति पित्रादिकभावजानामतीव रोगारिभयाकुलानि ॥ १२ ॥

इदानीमष्टक्षवर्गे स्थितिवरीन विन्दुपरत्वेन च फलान्युच्यन्ते । स्वक्तीयवर्गे विद्यमानी

महः, शरादिविन्दुस्थितराशियातः = शरादयः (पद्य, पट्, सप्त, ऋष्टौ वा) विन्दवो

यत्र यत्र विद्यन्ते तत्र राशौ व्यवस्थितः स्थात्तदाऽसौ महस्तत्तद्भावे नित्यं = यदा यदा

चारवशाद्रच्छेत्तदा सदैव शुभदो भवेत् । श्रतोऽन्यथा चेत् = यदि पद्यालपिन्दुगुतराशिषु

स्ववर्गहीनो महो व्यवस्थितः स्थात्तदा श्रमक्तप्रदाता = निष्फलः स्थादिति । श्रुन्यफले =

विन्दुरहिते राशौ गोचारतः समागते महे प्रमादी = भ्रमशीलो भवति नर इति ।

यधिकारयुक्ता अपि प्रहा यग्रण्यिन्दुकाः स्युस्तदा विफला एव स्युरित्याह्—स्वोधित्याः दि । ये प्रहा स्वकीयोध—मित्रादि—वर्गस्या भवेगुः, केन्द्रादिभिवंतः संयुक्ता अपि भवेगुस्ते यदि अष्टकवर्गे स्वल्पविन्दुगुताः — श्राद्धांल्पविन्दुकाः स्युस्तदा तथाभूताः सर्व एव प्रहा अनिष्ठफलदा भवन्ति । अथ ये च प्रहा दुष्टस्थानस्थिताः = पडादिगर्हितभावगताः, ये च नीवारिभांशगताश्च भवेगुस्ते यदि, अधिविन्दुगुताः = श्राद्धांभिक्विन्दुसहिता भवेगुस्तदा ते सर्वे नित्यं शुभदा एव भवन्ति । नाधिकविन्दुकाः कदाचिद्देषावहा भवन्तीति भावः । श्राथ शनेः वैशिष्ट्यमुच्यते । दिनेशमुख्यप्रह्वर्गकेषु = सूर्यादिषड्प्रहाणां वर्गगतः शनिः यदा अष्टकवर्गे गुरन्यगृहं = विन्दुरहितं भावं चारवशात्प्रयाति तदा पित्रादिकभावज्ञानां = पितृमानृप्रश्वतीनां श्रतीव रोगारिभयाकुज्ञानि करोति ॥ ९-१२ ॥

पांच आदि विन्दु जिस राशिमें स्थित हों उस राशिमें अपने बर्गमें जो प्रह हो वह सदा ग्रुभप्रद है। इससे अन्यथा हो तो गोचरसे दुष्ट फल देता है। ग्रुन्य विन्दुवाला प्रह प्रमाद फल देनेवाला है॥ ५॥ अपने उच मित्रादि वर्गमें स्थित केन्द्रादि बळसे संयुक्त ब्रह भी यदि थोड़े बिन्दुसे युक्त हों तो अनिष्ट फळ देनेवाले होते हैं ॥ १० ॥

दुष्टस्थानमें जो ग्रह स्थित हों जो नीच या शत्रुके राश्यंशमें हों वे सब यदि अधिक

बिन्दुसे युक्त हों तो सदा शुभप्रद हैं ॥ ११ ॥

सूर्यादि प्रहके वर्गमें यदि शनि शून्य गृहमें प्राप्त हो तो वित्रादिक भावले जायमानांको रोग शत्रुभय व्याकुळ आदि फळ करता है ॥ १२ ॥

श्रथ रविफलम्।

लग्नं गते दिनकरे रिपुनीचभागे जातः कृशानुयुगबिन्दुयुते च रोगी । बाणादिबिन्दुसहितोदयगे दिनेशे स्वोचेऽथया निजगृहे नृपतिश्चिरायुः ॥ १३ ॥ केन्द्रत्रिकोणोपगते दिनेशे पट्पञ्चसप्ताष्टकिबन्दुवर्गे । स्ट्रामलानीलचलाब्दकेषु जातस्य या तज्जनकस्य मृत्युः ॥ १४ ॥ शोध्यावशिष्टद्वयिबन्दुयाते केन्द्रस्थिते सेन्दुशनीन्दुसृनौ ।

भानी दशाब्दात्परतः समृद्धां तातस्य राज्यश्रियमाहुरार्थाः ॥ १४ ॥

इदानी स्थितिपरत्वेन स्योष्टकवर्गफलमाह—लग्नमित । दिनकरी लग्ने विद्यमानः शत्रुराशेः वा नीचराशेर्नवांशगतो विन्दुत्रयेण विन्दुत्रयेन वा सहितो भवेत्तदा जातो रोगी भवित । यदा यदा लग्नराशिमित गोचरेण तदा तदेति । अथ दिनेशो वाणादि—( पद्ययद्-सप्ताप्ट—) विन्दुसहितः सकुदये (लग्ने ) स्थितः स्वोचराशि—( मेष ) गतः, अथवा निक्यह—( सिंह ) गतो भवेत्तदा जातिष्ठरायुः ( दीर्घजीवी ) नृपतिः स्यादिति । अथ केन्द्र—( ११४।७१० ) त्रिक्षोणो—( ९१४ ) पगतो रिवर्यदि पर्वज्ञसप्ताप्टक—( ६१४।७१८ ) विन्दुयुतो भवेत्तदा क्रमेण क्द्रामलानीलचलाब्दकेषु जातस्य वा जातस्य पितुः भृत्युर्भवित । एतदुक्तं भवित । पद्यिन्दुयुतो रिवः केन्द्रत्रिकोणगो भवेत्तदा क्द्रा—( २२ ) बर्धे, अष्ट-विन्दुयुतो स्थात्तदा मला—( ३४ ) ब्दे, सप्तविन्दुयुक्तः स्यात्तदा निल—( २० ) वर्षे, अष्ट-विन्दुयुतक्षेत्तदा चला—( ३६ ) बदे तस्य जातस्य वा तब्जनकस्य मरणं स्यादिति । चारवशात्तद्राशिगते सूर्ये सतीति । अथ भानौ सेन्दुश्वीनन्दुस्तृ = चन्द्रशनिवृधैः सहिते सूर्ये केन्द्रस्थिते तस्मिन् , शोध्यावशिष्टध्यविन्दुयाते = त्रिकोणैकाधिषत्यशोधनावशिष्टिन विन्दुद्वयेन सहिते च दशाब्दात् = दशवर्षात् परतः तातस्य = जातकस्य पितुः, समृद्धां राजिश्रयमार्या आहः ॥ १२-१४ ॥

सूर्य शत्रु राशि या नीचराशिके नवांशमें स्थित होकर छग्नमें हो और तीनचार बिन्दुसे युक्त हो तो रोगी हो। अपनी उच्च राशि का वा अपने गृहमें स्थित छग्नमें सूर्य पांच आदि बिन्दुसे युक्त हो तो दीर्घायु राजा हो॥ १३॥

सूर्य केन्द्र या कोणमें प्राप्त छः पांच सात आठ विन्दुसे युक्त हो तो क्रमसे २२, ३४,

६०, ३६ वर्षोमें उस जातकके पिताकी मृत्यु हो ॥ १४ ॥

शोधनेपर शेप दो बिन्दुसे युक्त केन्द्रमें चन्द्रमा शनि बुध और सूर्य हों तो दश वर्ष के बाद उस जातकके पिताको सम्यक् प्रकार ऋदिसे युक्त राजलदमीको देते हैं, यह श्रेष्ठ विद्वान् कहे हैं॥ १५॥

श्रथ चन्द्रफलाम् । शून्यागारं तरणिशशिनोरष्टवर्गे तदीयो मासो राशिः सकलशुभदे कर्मणि त्याज्य आहुः । यद्मालस्यं शशिनि तनुगे सैकलोकात्तिबिन्दी सप्तर्त्रशच्छरिद मरणं द्वित्रिखेटान्विते च ॥ १६॥ केन्द्रत्रिकोणायगते शशाङ्के नीचारिगे वृद्धिकलाविहीने । विन्दुद्धिके वा यदि सित्रिबिन्दी तद्भावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥१७॥ वेदादिबिन्दुयुतकोणचतुष्टये वा लाभे विधी बलयुते यदि भाववृद्धिः । विन्दृष्टके शशिनि केन्द्रगते तु जाता विद्यायशोधनबलप्रवला नरेन्द्राः ॥ १८ ॥

इदानीं चन्द्राष्ट्रवर्गफलं स्थितिवशेनाह--शूर्यागारमिति । तरणिशशिनोः = सूर्योचन्द्र-मसोः, श्रष्टवर्गे, ग्रू-यागारं = ग्रू-यराशि ( यत्र यत्र राशौ नैकोऽपि विन्दुर्भवेत् ) विज्ञाय. तदीयो मासो राशिः = सर्यस्य तदाशिमासः, चन्द्रस्य तदाशिक्ष सकलशभदे कर्मणि त्याज्यः इत्यार्था त्राहः । एतदक्तमवधेयम-सर्थस्याष्टकवर्गे यो राशिः बिन्द-( शभचिह्न-) रहितो भवति तस्मिन् राशौ ( सौरमासे ) चारादागते सूर्ये शुभकम्मे न कुर्यात । एवं चन्द्राष्ट्रकः वर्गे यो राशिः विन्दश्रन्यः स्यात तिस्मन राशौ सखारादागते चन्द्रमसि शभं कर्म न कर्त-व्यमिति । श्रय तनुगे=लप्रगते, शशिनि=चन्द्रे, सैकलोकाक्षिविन्दौ=एकेन, त्रयेण, द्वाभ्यां वा विन्दभ्यां सहिते सति यदमालस्यं=क्षयरोगान्वितं मान्धं वाच्यम् । तथा भते चन्द्रे द्वाभ्यां त्रिभिः वा खेटैरन्विते सति सप्तत्रिंशच्छरदि=३० तमे वर्षे तस्य जातस्य मरणं च वाच्यम् । केन्द्रत्रिकोणायगत इति । स्वनीचराशिगतः, शत्रुराशिगतः, वृद्धि कलारहितो ( कृष्णपक्षीयः ) वा शशास्त्रः केन्द्रत्रिकोणाय-( १।४।७।१०.५९।११ एतद-न्यतमभावं ) गतो भवेत्, तथा च विन्यद्वययुतो वा विन्दुत्रययुतो यदि स्यातदा तद्धाः वस्य ( उक्तलक्षणोपलक्षितस्य भावस्य ) नाशं तज्ज्ञाः=ज्योतिर्विदः कथयन्ति । वेदा-दीति । बलयते विधी=स्थानादिवीर्यसहिते चन्द्रे यदि चतुः-पश्च-षट्-सप्ताष्ट-विन्दुयते, कोर्स (५१९) चत्रष्ट्रिये (११४१७।१०) वा लामे (११) व्यवस्थिते सित जन्म भवेत् तदा जनिमतः भाववृद्धिः ( उक्तलक्षणलक्षितस्य भावस्य वृद्धिः ) भवति । स्रयाः ष्टविन्दुकस्य विशेषफलमाह -विन्द्षष्टके राशिनि केन्द्रगते=श्रष्टविन्दुयुतश्चन्द्रो यदि केन्द्र-वर्त्ती स्यात्तदा जाता नरास्त विद्यायशोधनवलप्रवला नरेन्द्रा भवन्ति ॥ १६-१८ ॥

सूर्यके अष्टकवर्गमें जिस राशिमें विन्दु नहीं हो वह मास (सौरमास) और चन्द्रमाके अष्टवर्गमें सून्य राशि सभी शुभकर्ममें त्याग करे। यदि १,३ वा २, विन्दुयुत लम्में चन्द्र-मा हो तो वचमाजनित आलस्य हो। यदि वही चन्द्रमा २ या ३ प्रहोंके साथ हो तो ३७ व वपमें मरण हो॥ १६॥

त्रिकोण या केन्द्रसे चन्द्रसा नीचराकिस्थ, शञ्च-राशिस्थ या वृद्धि-कलासे हीन हो, दो विन्दु वा तीन विन्दुसे युक्त हो तो उस आवका नाश होता है, ऐसा विज्ञाने कहा है ॥१७॥

यदि कोण या चतुष्टय (केन्द्र) सं या लाभमं ४-५-६-७-८ विन्दुसे युक्त वलवान् चन्द्रमा हो तो (कोण केन्द्र लाभ सव ७ भाव हैं, जिसमें हो) उस भावकी वृद्धि करता है। ८ विन्दुसे युक्त चन्द्रमा केन्द्रमें हो तो विद्या-यश-धन-वलसे प्रवल राजा होता है। १८॥

श्रथं भ्रोमफलम् ।
स्वोचस्वके गुरुष्ठुखोदयमानयाते विन्द्रष्टके च यदि कोटिधनप्रभुः स्यात् ।
चापाजसिंहमृगकीटविलग्नसंख्ये भ्रोमे चतुष्ट्रयफलोपगते च राजा ।। १६ ।।
विन्द्रष्टके धरणिजेऽतिलघुद्धितीशो मानेऽथवा तनुगते च महीपितः रयात् ।
जातोऽवनीशकुलजो यदि देशनाथः स्वोचस्वराशिसहिते नृपचक्रवर्ती ।। २० ।।
श्लोकह्रयेन सरलार्थेन भौषाष्ट्रकर्गफलमाह—स्वोच्चेति ॥ १९-२० ॥

यदि मङ्गळ धपनी उच्च राश्चिमें या अपने गृहमें ८ विन्दुसे युत नवम चतुर्थ छप्न या दणममें होवे तो करोड़पति बनाता है। मङ्गळ घतु मेष सिंह मकर कर्क राशिके छप्नमें ४ विन्दु युत हो तो राखा होता है॥ १९॥ मङ्गल आठ विन्दुयुत दशम या लग्नमें हो तो छोटा राजा हो। उच्चमें या स्वराधिमें हो ऐसे योगमें उत्पन्न जातक राजकुलका हो तो देशका नाथ तथा चक्रवर्ती राजा हो ॥२०॥ श्रथ बुधफलम् ।

केन्द्रत्रिकोशो वसुबिन्दुके ज्ञे जातीयविद्याधिकसोगशाली । स्वोज्ञादिकैकद्वितयत्रिबिन्दी तद्भाववृद्धिर्नच सावहानिः ॥ २१ ॥ बिन्द्वाधिक्यं यत्तदागारमासे विद्यारम्भः सर्वविद्याकरः स्यात् । गोचारेण ज्ञस्य इत्यालयस्थे सन्दे बन्धुज्ञातिसम्पद्विनाशः ॥ २२ ॥

श्रधुना ब्रुधाष्टकवर्गफलसुन्यते-केन्द्रेति । वसुविन्दुके क्षे = श्रष्टविन्दुयुते ब्रुधे केन्द्र-(१।४।७।१०) त्रिकोणे (५।९) विद्यमाने जातो नरो जातीयविद्याधिकसोगशाली = कौलिकविद्यायुतो वहुसोगयुतथ भवति । स्वोचादिके = स्वकीयोचे, मूलित्रकोणे, स्वराशौ वा गतवित ब्रुधे एकद्वितयत्रिविन्दुसिहते सित तद्भावयुद्धिः (उक्तलक्षणयुतस्य भावस्य वृद्धिः) भवति, न च तथा लक्षणे भावहानिर्भवति । श्रर्थादेव स्वनीचे शत्रुराश्यादौ वा गते ब्रुधे एकद्वित्रिविन्दुयुते तद्भावहानिर्भवतीति । विन्द्वाधिक्यमिति । श्रष्टकवर्गे ब्रुधस्य यद्भवनं विन्द्वाधिक्यं भवेत् तद्गागरमासे = तद्राशिसम्बन्धिते यो मासः (सौरमासः) तिस्मन्मासे विद्यारम्भक्षेद्ववेत्तद्ग जातः सर्वासां विद्यानामाकरः भवति । श्रथ ब्रुधस्य यो राशिविन्दुरहितो भवेत् तिस्मन् श्रुर्यालये गोचारेण मन्दे (शनौ) समागते सित जातस्य वन्ध्रज्ञातिसम्पदां विनाशो वाच्य इति ॥ २९-२२ ॥

बुध आठ विन्दूसे युक्त केन्द्र या त्रिकोणसं हो तो जातीय विषा और अधिक सोग-बाला हो। अपने उचादिमें एक दो तीन विन्दुसे युक्त हो तो उस आवकी वृद्धि हो, हानि न हो॥ २१॥

विन्दु अधिक हो तो उस गृहके मासमें विचारम्भ करे तो वह सर्व विचाका अधिकारी हो। गोचरसे बुधके ग्रून्य गृहमें शनि हो तो आई परिवार धनका नाश हो॥ २२॥

### श्रथ गुरुफलम्।

जीवाष्टवर्गाधिकबिन्दुराशौ लग्ने निषेकं कुरुते सुतार्थी ।
तद्राशिदिग्भागगृहस्थितानि गोवित्तयानानि बहूनि च स्युः ॥ २३ ॥
जीवाष्टवर्गलघुबिन्दुगृहोपयाते भानौ कृताखिलगुभानि विनाशितानि ।
पञ्जादिबिन्दुकरिपुव्ययरन्ध्रगेष्ये जातिश्चरायुरितिवित्तजितारिकः स्यात् ॥ २४ ॥
स्वोबेऽथवा निजगृहे वसुबिन्दुयुक्ते केन्द्रस्थिते सुरगुरौ गुरुभावगे वा ।
नीचारिभावमपहाय विमृदराशौ जातः स्वकीययशसा पृथिवीपतिः स्यात् ॥२४॥

यदा महीदेवकुलप्रजाता तदीययोगे नरपालतुल्याः । कृतानि पुर्यप्रभवप्रसिद्धबुद्धिप्रतापानि गुणाभिरामाः ॥ २६ ॥ ससप्तविन्दौ सह लक्ष्मग्रेन जीवे बहुस्रीधनपुत्रवन्तः । पड्विन्दुके बाह्नवित्तवन्तः सपक्षविन्दौ जयशीलवन्तः ॥ २७ ॥

इरानी गुरोरष्टकवर्गफलमाह—जीवेति रलोकपञ्चकेन । जीवस्याष्टकवर्गेऽधीधिकविन्दुः युते राशौ लग्ने चारादागते जीवे सुतार्थी नरः निपेकं कुरुते । एतदुक्तं भवति । श्रष्टवर्गे श्राधिकविन्दुयुतराशिलग्ने जन्मनि विद्यमाने गुरौ सित यदा चारवशात्पुनः पुनस्तद्राशिन्मिति गुरुत्वदा तदा जातस्य पुत्रोदयसम्भवो भवति । तदिति । तस्य ( उक्तलक्षणयुतस्य ) गरोयो दिग्भागस्तिस्मन् भागे यद्गृहं तिस्मन् गृहे वहूनि गोवित्तयानानि स्थितानि स्युः । यथा—उक्तलक्षणो राशिः मेषः स्यात् तदा मेपस्य दिग्भागः पूर्वः, श्रतः पूर्वभागके गृहे

जातस्योक्तं फलं वाच्यम् । श्रय जोवाष्टवर्गे लघुविन्दु-( श्रर्थास्पविन्दु ) युते यहे ( राशौ ) व्यवस्थिते सूर्ये सित जातस्य कृताखिलघुभानि विनाशितानि वाच्यानि । तथा च पद्यादि ( ११६१७१ व) विन्दुके रिपौ ( षष्टे ) व्यये ( द्वादशे ) रन्ध्रे ( श्रष्टमे ) वा भावे गत-वतीज्ये ( गुरौ ) जातो नरः चिरायुः = दोर्घायुः, श्रतिवित्तः = बहुधैनयुक्तः, जितारिकः = जितरात्रुक्थ भवेदिति । श्रन्ये त्रयः श्लोकाः स्पष्टा एवेत्यलं पर्वतिने ॥ २३-२०॥

बृहस्पतिके अष्टवर्गमें अधिक विन्दु राशिके लग्नमें पुत्रार्थी गर्भाधान करे । उस राशिके

दिशाके गृहमें स्थित बंहुत गाय, धन, सवारी होंगे ॥ २३ ॥

बृहरपितके अष्टवर्गमें थोदे बिन्दुसे युक्त गृहमें सूर्य हो तो किया हुआ समस्त कार्य बिनष्ट हो। पाँच आदि बिन्दुका बृहस्पति षष्ठ, द्वाद्श, अष्टम हो तो जातक दीर्घायु, विशेष धनी और शादुजिल हो॥ २४॥

उचमें शथवा अपने गृहमें आठ विन्दुसे युक्त बृहस्पति केन्द्रमें वा नवम भावमें नीच

राशि, शत्रुगृह तथा अस्तंगत छोवके हो तो अपने यशसे शजा हो ॥ २५ ॥

यदि राजाके कुलमें उत्पन्न हो ती उस योगमें नरपाल ( राजा ) तुल्य हो । किये हुए

पुण्यके प्रभावसे प्रसिद्धबुद्धि, प्रतापी और श्रेष्ठगुणी हो ॥ २६ ॥

वह बृहस्पति सात विन्दुयुत चन्द्रमासे युत हो तो जातक बहुत छी-धन-पुत्र बाळा हो। ज़ः विन्दु हो तो वाहन धनवाळा हो। वह पांच विन्दुसे युक्त हो तो जीतने बाळा हो॥

### अथ शुक्रफलम्।

साष्ट्रियन्दुफलकोणकेन्द्रगे भागवे तु बलवाहनाधिपः । आयुरन्तसविनाशभोगवान् वित्तरत्नविभुरद्रिविन्दुके ॥ २८ ॥ नीचास्तरिष्फिनिधनोपगते तु काव्ये पूर्वेदितिस्तिपयोगविनाशनं स्यात् । गुकोऽल्पविन्दुयुतसन्दिरदिग्विभागे स्त्रीवश्यहेतुशयनीयगृहं प्रशस्तम् ॥ २८ ॥ इदानी सरलार्थेन हत्त्रोकयुगलेन गुकाष्टकार्गफलमाह—साप्टेति ॥ २८-२९ ॥

शुक्र बाठ बिन्दुसे युत कोण या केन्द्रमें हो तो बल, बाइनका स्वामी हो। एकादि बिन्दुमें जीवनशर अविनाश भोगी हो। अधिनदु होनेपर धन-रानका स्वामी होता है ॥२८॥ शुक्र बीच राष्ट्रामें, अस्त, द्वादश, अध्रम स्थानमें हो तो पहलेका कहा हुआ जो राज योग है उसका बिनाशक हो (राजयोग भंग हो)। शुक्र थोड़े बिन्दुसे युत्त जिस मन्दिर (गृह) में हो उस राशिकी दिशामें चीके लिये प्रशस्त शयनीय गृहका निर्माण करे ॥२९॥

### अध शनिफलम्।

कोणस्य शून्यतरराशिगते तु मन्दे, जातस्य मृत्युफलमाशुधनत्त्रयो वा ।
एकद्विलोकयुगविन्दुयुते च केन्द्रे मुक्ते स्वतुङ्गभवने रिवजेऽल्पमायुः ॥ ३० ॥
पटपञ्जविन्दुसिहते तनुगे वलाक्ये जन्मादिदुःस्वबहुलं धननाशमिति ।
सन्दे शरादिफलनीचसपन्नभावे जातिश्चरायुरतिशोभनवर्गकेन्दौ ॥ ३१ ॥
मृद्वारिनीचगृहगे शरवेद्विन्दौ दास्युष्ट्वित्तसिहतास्तनये तनुस्थे ।
सौरेऽष्टविन्दुगणिते परमन्त्रतन्त्रन्नामाधिपास्तु गिरिबिन्दुगृहे धनाद्ध्यः ॥ ३२ ॥
श्लोकत्रभेण शनिकतमुक्तम् । कोणस्येरयदिना सरलायेनेति ॥ ३०-३२ ॥

श्वाकत्र पण शानकत्रभुक्तम् । काणस्यत्यादना सरलायनात ॥ २०-३२ ॥ शनि अपने अष्टवर्गमें मून्य राशिमें हो तो जातककी शीम्र मृत्यु और धन नाश हो। युक, दो, तीन, चार बिन्दुसे युक्त केन्द्रमें शनि हो और अपने उख राशि (तुला) में न

शनि बळवान् हो ळझमें ६-५ विन्तुसे युक्त हो तो जन्मसे ही बहुत दुःख और धन नाश हो। पनि पांच आदि विन्तु युत नीच या शशु आवमें हो अति शोभनवर्गमें चन्नुसा हो तो जातक बीर्धाय हो॥ ३९॥ अस्त, शत्रुराशि या नीच गृहमें ५-४ बिन्दु हो तो दाली, उष्ट्र, विस युक्त हो । यदि शनि ८ दिन्दु युक्त ५ वें या छन्नमें हो तो पर सन्त्र तन्त्र झासका स्वामी हो । सात विन्दुके गृहमें हो तो धनाड्य होवे ॥ ३२ ॥

अथ प्रस्तारकम्।

श्रालिख्य चक्रं नवपूर्वरेखा याम्योत्तरस्था दश च त्रिरेखाः । प्रस्तारकं षरणवितप्रकोष्ठं पङ्क्तथष्टकं चाटकवर्गजं स्थात् ॥ ३३ ॥ होराशशीबोधनशुक्रसूर्यभौमामरेन्द्राचितभानुपुत्राः । याम्यादिपङ्क्तथष्टकराशिनाथाः क्रमेण तद्विन्दुफलप्रदाः स्युः ॥ ३४ ॥ सिबन्दुगः सर्वफलप्रदः स्यादबिन्दुको यद्यफलप्रदः स्यात् । अरातिनीचास्तगतो नभोगः सिबन्दुकोऽपि प्रविलोपकर्ता ॥ ३४ ॥

श्रयाधुना श्रष्टवर्गे प्रस्तारिवधिक्चयते—श्रालिख्येति । सलग्नसप्तप्रहाणामष्टसक्ख्य-स्वाद्ष्टकोष्टप्रयोजनोभूताः पूर्वापरा नव रेखास्तथा मेषादिहादराराशीनां हादराकोष्ट-प्रयोजनिकाखयोदरा रेखा लेख्याः, तथा सति षण्णवितप्रकोष्टकं चकं विलिखितं स्था-दिति। यथा हि—

कोष्ठकम्

|           | मे. | 필. | मि. | <b>南</b> . | सिं. | कं. | तु. | 평. | घ, | थ. | · . | मी |
|-----------|-----|----|-----|------------|------|-----|-----|----|----|----|-----|----|
| शनिः      |     |    |     |            |      |     |     |    |    |    |     |    |
| गुरुः ।   | 1   |    |     |            |      |     |     |    |    |    |     |    |
| कुनः ।    |     |    |     |            |      |     |     |    |    |    |     |    |
| सूर्यः    |     |    |     |            |      |     |     |    |    |    |     |    |
| शुकः      |     |    |     |            |      |     |     |    |    |    |     |    |
| बुधः      |     |    |     |            |      |     |     |    |    |    |     |    |
| चन्द्रः । |     |    |     |            |      |     |     |    |    |    |     |    |
| लम्       |     |    |     |            |      |     |     |    |    |    |     | 1  |

श्रास्मिन् चक्के होरा-शशी-बोधन-शुक्त-स्थ-सौमा-मरेज्याचित-भानुपुत्राः कमेण याम्यादिपङ्क्षपष्टकराशिनाथाः स्युः । श्रत्रेतदुक्तं भवति । प्रतिराशिमष्टधा विभव्य श्रष्टानां खण्डानामेकैकस्य ग्रन्यादयः कक्षाक्रमगताः सलग्ना श्रहा श्रधिपतयो भवन्ति । राशेरष्टमो भागः = ११४५ पादोनांशचतुष्टयमितः । तेन प्रतिराशि ११४५ यावस्त्र्वः । ततः । १११५ यावद्ग्रोसः । ततः १११५ यावस्त्र्यः । ततः १९१५ यावस्त्र्यः । ततः १९१५ यावस्त्र्यः । ततः १९१५ यावस्त्र्यः । ततः १९१५ यावस्त्र्यः । ततः १०१५ यावस्त्रयः । ततः १०१५ यावस्त्र्यः । ततः १०१५ यावस्त्रयः । विभ्रत्यादेव सिद्धम् । त्रयः सविन्द्रकोऽपि प्रहो यदि शत्रुराशौ, नीचराशौ, सूर्यसिहतो वा भवेतदा स प्रहो विभ्रत एव भवति । त्रथ चास्मिन् प्रस्तारे सर्वप्रहक्षीत्राव्यम् —

बिन्दौ स्थिते तत्फलसिद्धिकालविनिर्णयाय प्रहितेऽछवर्गे । भान्यछ्धा तत्र विभज्य कक्षाक्रमेण तेषां फलमाहुरन्ये ॥ रारयष्टभागप्रयमांशकाले शनिर्द्वतीये तु गुरुः फलाय । कक्षाक्रमेणैनमिहान्त्यभागकाले त्रिलग्ने फलदं प्रदिष्टम् ॥ सर्वप्रहाणां प्रहितेऽष्टवर्गे तत्कालराशिस्थितविन्दुयोगे ।

श्रष्टाक्षि २८ संख्याधिकविन्दवश्चेच्छुभं तदूने व्यसनं क्रमेण ॥ इति ॥३३-३५॥
पूर्व पश्चिम नव रेखा और उत्तर दिल्लण १३ रेखा छिखकर ८ पंक्तिके अष्टवर्गके ९६
कोष्ठका प्रस्तार चक्र बनावे ॥ ३३ ॥

द्विणादि पंक्तिके लग्न-चन्द्रमा-बुध-शुक-सूर्य-मङ्गल-गुरु और शनि क्रमसे स्वामी

और उनके विन्दुफलको देनेवाले होते हैं ॥ ३४ ॥

बिन्दुसे युक्त सब फल देते हैं। यदि बिन्दु-रहित हों तो अफल (अनिष्ट फल) देते हैं। शत्रुगृहीका और अस्त ग्रह बिन्दुसे युक्त होनेपर भी विशेष फल विलोप करते हैं॥ ३५॥

### अथ त्रिकोणशोधनम्।

पञ्ज प्राचीरातिखेद्याणसंख्यास्तियंत्रेखा वर्जितान्तश्चतुष्काः । प्रागादीशा द्वादश व्योमवासा ज्योतिश्चकस्वामिनस्तूवराद्याः ॥ ३६ ॥ श्रजहरितुरगङ्गिकत्तकन्यामृगस्यैर्युगधटघटरूपैः कर्किकीटावसानैः । दिनकर्युखवर्गे तत्त्रिकोणोपयाता लघुतरसमग्र्न्या विन्दवः शोधिताः स्युः ॥३०॥

त्रिकोणभावेषु यदल्पविन्दवस्तदीयविन्दू भवतस्तु ताबुभौ । न विन्दुको यस्तु न शोधितेतरी समानसंख्या यदि सर्वमुत्सुजेत् ॥ ३८ ॥

इदानीमध्यत्वर्गे त्रिकोणशोधनमाह—पर्वति त्रिभिः श्लोकः । त्रयः कोणाः ( ह्रादश्य-राशिषु त्रयः प्रथम-पद्मम-जनमास्तत्तद्भावात्रिकोणा उच्यन्ते ) तेषां परस्परं शो-धनं त्रिकोणशोधनमिति । तद्यं प्रथमं चक्रनिर्माणमावश्यकमिति-पद्य प्राचीः = पूर्वः-पराः, वांणसञ्ख्याः = वद्य तिर्यमेखाः = याम्योत्तरा रेखाः, वर्षितान्तश्चतुष्काः = मध्ये चनुष्कण्डवर्षिताः कुर्यात् । तथा सति द्वादशकोष्ठकं चक्रमुत्पवते, तस्मिन् प्रागःदित ईशास्त्रपुत्रमता द्वादश व्योमवासा ध्राकाशचारिणस्त्वराया मेषमुखा ज्योतिश्वकस्वामिनो राशयो विद्याः । स्पष्टार्थं चक्रमवलोकनीयम् ।

| युष ०००<br>२   | शेष ०००      | dd<br>denoo |                                       |
|----------------|--------------|-------------|---------------------------------------|
| मिधुन ०००<br>३ | वर्णिताः     | तश्रतुष्काः | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| क्षक् ००००     | distrie      | dag-m.      | धनुः००                                |
| सिंह ै         | ००सन्या<br>६ | तुला        | वृक्षिक ०                             |

श्रत्र चक्रे एकस्मात्पवर्म पवमं त्रिकोणमतः श्रवहरितुरगाष्ट्रैः = मेष-सिंह-धनु-र्घरैः, उक्षकन्यामृगास्यैः = वृष-कन्या - मकरैः, युगधटषटस्पैः = मिथुन-तुला-कुम्मैः, कर्किकीटावसानैः = कर्क-वृध्यक-मोनैः राशिभिः, दिनकरमुखवर्गे = सूर्यादिप्रहाणामष्ट-कवर्गे, तित्रकोणोपयाताः = यो पत्र अवित तस्माद्य राशयिक्षकोणगतास्तेषु सन्नता ताष्ठतरसमग्रून्याः प्रत्येकत्रिकोणगतिवन्दुभ्यः शोधिता बिन्द्वः अवन्ति एतदुकं अवित । प्रत्येकस्य प्रहस्याष्टकवर्गे कथितेषु चतुर्ष्येपि त्रिक्षोग्रेषु प्रत्येकसाशित्रये यः सर्वोद्यविन्दुकः स राशित्रयस्थिवन्दुभ्यः शोध्यः । शेषित्रता विन्द्विक्षिकोणशोधनषाता भवन्ति । यथा किल्पतोदाहर्णो भौमाष्टकवर्गे (३-८ श्लो॰ टी॰ चक्रं विलोक्यम् ) सेषे विन्दुत्रमं, सिंहे विन्दुपधकम् , धनुषि विन्दुद्वयं वर्तते । अत्र स्थानत्रये सर्वोद्यविन्दुभ्यः धंतुर्गतो द्वितय इति स्थानत्रये शोधिते मेषे एकम् , सिंहे त्रयम् , धनुषि ग्रून्यं चावशिष्टम् । अय वृषे विन्दुत्रयं, कन्यायां विन्दुद्वयं, मकरे विन्दुपधकं विग्रते, अत्र सर्वोद्यं त्रिषु शोधितं तदा वृषे एकम् , कन्यायां ग्रून्यं मकरे विन्दुत्रयमवशिष्टम् । एवं मिथुने विन्दुत्रयं, तुलायां पत्र, कुम्मे त्रयमिति । सर्वोद्यं त्रयं त्रिषु शोधितं मिथुने ग्रून्यं, तुलायां पत्र, कुम्मे त्रयमिति । एवंमव-कर्कटे विन्दुचतुष्टयं वृक्षिके एकः सीने त्रयमिति सर्वोद्यं, प्रक्षिके एकः सीने त्रयमिति सर्वोद्यं, त्रीने विन्दुद्वयमवशिष्टमिति । एवं भौमाष्टकवर्गे त्रिकोणशोधनेन द्वादशराशौ विन्दुकलं जातम्—

| - | मे. | ą.    | मि. | क. | €i. | कं. | ਰੂ. | 逗. | घ. | म. | कुं. | मी. | राशयः                |
|---|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|-----|----------------------|
|   | ₹   | nr nr | m   | 8. | ×   | २   | x   | 9  | 2  | x  | 24   | ₹   | विन्द्वः             |
|   | 9   | 9     | 0   | m  | 77  | 0   | 2   | 0  | 0  | R  | 0    | 2   | त्रिकोणशुद्धाविन्दवः |

श्रय त्रिकोणशोधने विशेषमाह—प्रत्येकत्रिकोणे सर्वांक्षिकदुकं त्रिष्ठ शोधितं सत्सर्वांक्षिवदुको बिन्दुरिहितो भवित तस्मादितरौ (४१९) श्रव्यिवन्दुरिहितौ शेषिवन्दुकौ भवतः । त्रिकोणे (भावत्रये) किथिदेको यदि श्रुट्यिवन्दुको भवेत्तद् तत्रेतराविष ध्यास्थावेवार्यात् तत्र श्रुट्यिमते सर्वांक्पशोधनेऽविकृत एव भवित, न तदानी शोधनं कार्यभिति भावः । यदि स्थानत्रयेऽपि तुष्ट्यसङ्ख्या विन्दवः स्युस्तदा सर्वं संशोधयेत् । तदानी स्थानत्रयेऽपि श्रूच्यन्यन्यन्ति । तथा पाराशरीये—

त्रिकोशेषु च यन्न्यृनं तत्तुल्यं त्रिषु शोधयेत् । एकस्मिन् भवने शून्ये तत् त्रिकोणं न शोधयेत् ॥ समस्यं सर्वगेहेषु सर्वं संशोधयेत्तदा ॥ इति ॥ ३६–३८ ॥

पूर्व पश्चिम ५ रेखा और ४ तिरछी रेखा बनावे इससे १६ कोड होंगे, उसमें बीच का ७ स्वाग दे, शेष १२ कोडोंमें पूर्वसे बारह सेचादि ज्योतिष चक्र है ॥ ३६ ॥

मेष सिंह धनुमें, वृप कन्या सकरमें, सिश्चन तुका कुम्भमें और कर्क वृक्षिक सीनमें

सूर्यादि अष्टवर्गमं कोणमं प्राप्त सर्वास्य विन्दु कोधित होता है ॥ ३७ ॥

त्रिकोण भावमें जिसमें थोड़े बिन्दु हों उससे दोनों भावोंको न्यून करे, जो बिना बिन्दु का है वह अन्यसे न शोधे, यदि समान संख्या हो तो सबको स्थाग दे ॥ ६८ ॥

### श्रथेकाधिपत्यशोधनम्।

करठीरवं कटकभं च विना कुजादिकावासराशियुगलोपगिबन्दुसङ्ख्याः। तत्तुल्यज्ञून्यविषमात्रसह्प्रहाद्यास्त्वेकाधिपत्यपरिशोधितशेपिताः स्युः॥ ३६॥

राशिद्धयं सद्युचरं न शोधयेदेकं द्वयोः शून्यभमप्यशोधयेत् । फलाधिके खेटयुते परं त्यजेत् तुल्यानभोगद्वितयं परित्यजेत् ॥ ४० ॥ सखेचराखेचरिबन्दुसाम्ये विशोधयेदप्रहिबन्दुसङ्ख्याम् । विखेटराशिद्धयिबन्दनो ये न्यूनाधिका न्यूनसमा विधेयाः॥ ४१ ॥ खेटोपयाते लघुविन्दुराशौ तत्तुल्यमायान्ति तदन्यसंख्याः । पूर्व त्रिकोणं परिशोध्य पश्चादेकाधिपत्यस्य ततः प्रकल्प्याः ॥ ४२ ॥

अधुना एकाधिपत्यशोधनिविधिमाह—कण्ठीरविमत्यादिभिः । तत्र स्याँचन्द्रमसावेकै-कराशीशौ । स्र्यः सिंहस्य, चन्द्रः ककस्य । अन्ये भौमादयः पद्य प्रहा द्विराशिका इति विदां स्फुटमेव । तेषां पद्य—(कुजादिक ) प्रहाणां स्वस्वराशियुगले त्रिकोणशोधनानन्तरं ययस्फलमवशिष्टं तत्तदेकाधिपत्यशोधनेन शुद्धं कुर्यात् । तत्कयिमत्युच्यते । कण्ठीरवं = सिर्धं (स्य्यप्रहम् ), कटकभं = कर्कं (चन्द्रभवनम् ), विना, एतद्राशिद्धयं विहाय, कुजादिकानां पद्यप्रहाणामावासराशियुगलं (आत्मभवनद्वयम् ) उपगता यास्त्रिकोणशोधनावशिष्टविन्दुसक्व्यास्तत्तुल्यश्ट्रन्याः, विषमाः = वैषम्यमुपगताः, स्रप्रहाः = प्रहरहिताः, सप्रहाः = प्रहरहिताः, सप्रहाः = प्रहरहिताः, सप्रहाः = प्रहरहिताः, स्पर्वाः = प्रहरहिताः, स्पर्वाः = प्रहरहिताः, स्पर्वाः = प्रहरहिताः, सप्रहाः = प्रहरहिताः, सप्रहाः = प्रहरहिताः, सप्रहाः = प्रहरहितं वा सर्वे विषमविन्दुकं, सप्रहं प्रहरहितं वा सर्वे विषमविन्दुकं, स्वप्रहं प्रहरहितं वा सर्वे विषमविन्दुकं शिवा स्वाराणविधिना शोधनेन शोवितं स्यादिति ॥

शोधनप्रकारमाह—राशिद्वयमिति । राशिद्वयं यदि सयुचरं = प्रहयुक्तं स्यात् तदा न शोधयेत्, तत्रैकाधिपत्यशोधनं न क्वयादिति । यथा पूर्वोदाहरयो यप—तुले सप्रहेऽत-स्तत्र त्रिकोणशोधनफलसेव क्रमेण १, २ स्थाप्यम् । द्वयोः राश्योर्मध्ये एकं यदि शूर्यमं = त्रिकोणशोधनफलरितं स्यात् तदा तद्य्यशोधयेत् । तत्रापि शोधनं न कार्यमुत यया-स्थितसेव भवतीति । यथा मकरकुम्भयोः, कुम्भः फलहीन इति, तत्रापि मकरे ३, कुम्मे शूर्यमेव स्थाप्यम् । कलाधिकं खेटयुते परं त्यजेत् । एकत्र राशौ फलमधिकं प्रहोऽपि भवेदन्यन् न्यूनफलं प्रहरितं स्यानदा तन्त्यूनफलमेव परित्यजेत् । यथा कर्ष्यते—भेषवृक्षिकयोः मेषः सप्रहस्तत्र फलं च ४, यृधिको प्रहरितस्तत्र फलं १, अतस्तत्र वृक्षिकफलं त्याज्यिति, मेषाधः ४ यथावदेव, वृक्षिकाधः ० स्थाप्यमिति । तुल्यानभोगदितयं परित्यजेत् । स्थानद्वं तुल्यफलकं प्रहरितं च भवेत्तदा द्वयमि परित्यजेदर्यांदुभयत्रापि शूर्यमेव स्थाप्यम् । यथा मिथुनकन्ये प्रहरितं च भवेत्तदा द्वयमि परित्यजेदर्यांदुभयत्रापि शूर्यमेव स्थाप्यम् । यथा मिथुनकन्ये प्रहरितं त भवेत्तदा द्वयमि परित्यजेदर्यांदुभयत्रापि शूर्यमेव स्थाप्यम् । यथा मिथुनकन्ये प्रहरितं त भवेत्तदा द्वयमि परित्यजेदर्यांदुभयत्रापि शूर्यमेव स्थाप्यम् । यथा मिथुनकन्ये प्रहरितं त भवेत्तदा द्वयमित ०, ० व्यत उभयत्र एतं स्थात् । यदि उभयत्र फलं २, ३, वा ४, ४, वा २, २, भवेत्तदाऽपि ०, ० एव स्थाप्यमिति ॥

सखेचराचेचरविन्दुसाम्ये = एको राशिः सम्रहोऽन्यो प्रहहीन उभवत्र त्रिकोणशोधनफलं तुल्यं च स्यालदा ध्रमहिबन्दुसङ्ख्यां विशोधयेत् । सम्रहराशौ यथास्थितं फलं,
महरहिते राशौ शुन्यं स्थाप्यमित्यर्थः । विखेटराशिद्वयविन्द्वो ये न्यूनाधिकाः । एको
राशिन्यूनफलः, ध्रन्योऽधिकफलः, उभयत्र महाभावध्य भवेत्तदा, न्यूनसमा विधेयाः =
ऋषिकफलविन्दुतो न्यूनफलविन्द्वो विशोध्याः । यथा धनुषि फलं ४, मीने फलं १, उभयत्र
महाभावोऽतो धनुषि ३, मीने १, स्थाप्यम् ।

खेटोपयाते लघुबिन्दुराशौ = एको राशिर्प्रइयुक्तो लघुबिन्दुकश्च भवेत्तिस्मिन् , तदन्य-सङ्ख्याः = अन्यराशिसङ्ख्याः = अन्यो राशिः फलाधिको प्रहृद्दीनश्च स्यात्तदा तत्सङ्ख्याः, तत्तुल्यमायान्ति = लघुबिन्दुसङ्ख्यातुल्यमूनत्वं यान्ति । यथा कल्प्यते वृषो प्रहृयुक्त ऊन २ फलकश्च, तुला प्रह्रहिता फलाधिका ५ चातो विशोधनेन वृषाधः २, तुलाधः ३, फलं स्थाप्यमिति ।

श्रयेतदेकाधिपत्यशोधनं त्रिकोणशोधनानन्तरं कुर्यादित्याह—पूर्वमिति । प्रथयं त्रिकोणं परिशोध्य ततः पक्षात् एकाधिपत्यस्य शोधनाः प्रकल्पाः । एतत्रिक्रोणंकाधि-

पत्यशोधनानन्तरमष्टक्तवर्गः शुद्धो भवतीति चिन्त्यम् । एवमेवाह पराशर एकाधिपत्य-शोधनम---

एवं त्रिकोणं संशोध्य पश्चादेकाधिपत्यता । ख्रेत्रद्वयं फलानि स्युस्तदा संशोधयेद् बुधः ॥
श्वीचैन सह चान्यिस्मन् शोधयेद्महवर्जिते । प्रह्युक्ते फले हीने प्रहाभावे फलाधिके ॥
श्रमेन सह चान्यिस्मन् शोधयेद्महवर्जिते । फलाधिके प्रहेर्युक्ते चान्यिस्मन् सर्वमुत्स्चित् ॥
अभयोर्ष्यसंयुक्ते न संशोध्यः कदाचन । उभयोर्ष्यह्वीनाभ्यां समत्वे सकलं त्यजेत् ॥
सम्हाम्रहत्वस्यत्वात् सर्वं संशोध्यमप्रहात् । कुलीरसिंहयो राश्योः पृथक्केत्रं पृथक् फलम् ॥

बारह राशिमें सिंह और कर्क राशिके एक २ स्वामी है, अन्य १० राशियों में दो दो राशिके एक २ स्वामी हैं। अतः सिंह कर्कके अतिरिक्त राशि मंगळादि प्रहोंकी राशि हैं। एक प्रह की दो दो जो राशि हैं उन में दोनों राशिकी बिन्दुलंक्या उसके समान ग्रुल्य विषय अग्रह सहग्रहादि को एकाधिएस्य संशोधनकर शेषित करे॥ ३९॥

दोनों राशिमें प्रह हों तो शोधन नहीं करे। यदि दोनोंमें एक राशि फलरहित हो तो भी शोधन न करे। यदि एकराशिमें अधिक फल और ब्रह भी हो तो दूसरेका फल उसमें घटावे। यदि दोनोंमें फल वरावर और ब्रह नहीं हों तो दोनोंको घटावे, होनोंको छून्य कर है॥ ४०॥

एक राशिमें ग्रह हो दूसरी राशि ग्रहहीन हो दोनोंगें फळ बरावर हो तो ग्रहहीन राशिको सून्य बनावे। यदि द्रोनों राशि ग्रह हीन और न्यूनाधिक विन्दुवाळी हों तो न्यूनके समान अधिकमें से घटावे॥ ४१॥

एकराशिमें थोड़े फल और प्रह भी हो दूसरीयें अधिक फल और प्रह न हो तो थोड़े फलके वरावर अधिक फलमें घटावे। पहले त्रिकोण शोधन करके पीछे एकाधिपत्य शोधन करे॥ ४२॥

Notes-पूर्वोदाहतभौमाष्टकवर्गे त्रिकोणशोधनावशेषमेव फलमेकाधिपस्यशोधनादिष भवतीति विविच्य प्रतीतिः कर्त्तन्या ॥ ३६-४२ ॥

### भौमाष्टकवर्गोदाहरणम् ।



### त्रिकोणैकाधिपत्यशोधनोदाहर्यम् ।

| राशयः         | मे. | ᇃ.      | मि. | ৰ. | सिं. | कं. | तु. | ą. | ម. | म.  | कु. | मी.   |
|---------------|-----|---------|-----|----|------|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|
| त्रहाः        | सृ. | बु. चं. |     | ą. |      |     | श.  | •  | •  | मं. |     | ल. शु |
| बिन्दवः       | 3   | ą       | a   | 8  | x    | 2   | ¥   | 9  | 2  | ¥   | 3   | `₹    |
| त्रि. शो. वि. | ٩   | 9       | 0   | ₹. | 3    | 0   | 2   | •  | •  | . 3 |     | २     |
| ए.च.शो.वि.    | 7   | 9       | 0   | 3  | 1    | 0   | 2   | 0  | 0  | Ę   | •   | 2     |

शोध्यावशिष्टानि गुणीकृतानि मेषादिमानैर्गुणकं हि आनाम् । सूर्यादिकास्ते गुणिताः स्वमानैरेषां प्रहाणां गुणकं वदन्ति ॥ ४३ ॥ शैलाशावसुसागराम्बरशरैः शैलाहिगोसायकै-रीशद्वादशिश्च राशिगुणकैर्मेपादिभानां क्रमात् । बाणैः पद्धिभरष्टकैः शरनभःशैलेषुभिर्मास्वरा-देवं व्योमतलाधिवासगुणकैरायुर्विधानोदितैः ॥ ४४ ॥

इदानीं गुणकिषण्डं गुणकाङ्काँश्राह—राोध्यावशिष्टानीति । त्रिकोणैकाधिपरयशोधना-च्छेषफलानि, सेषादिसानैः = सेषादिराशीनां यानि पृथक्पृथक् मानानि (गुणकाङ्काः) षठितानि तैः, गुणीकृतानि = गुणितानि, तदा तद्गुणनफलैक्यं, भानां = राशीनां हि गुणकं बद्दित । एवं प्रत्येकस्य प्रदृश्याष्टकवर्गे राशीनां गुणकिषण्ड उत्त्यते । प्रहृगुणकिषण्डमाह− सूर्यादिका प्रदृश्ति स्वमानैः गुणिताः । स्रत्रेदं चिन्त्यम् । सूर्यादयो प्रहा यत्र यत्र राशौ भवेगुस्तत्तद्वाशिरधःस्या ये !शोध्यावशेषाङ्कास्ते सूर्यादीनां स्वस्वगुणकमानैर्गुणिताः कार्याः । तेषां योगो प्रहृगुणकिषण्डो जायते ।

श्रथ राशीनां गुणकाञ्चाः— मे० = ७। वृ० = ९०। मि० = ८। क० = ४। विंठ = ९०। कं० = ४। तु० = ७। वृ० = ८। घ० = ९। म० = ४। कुं० = ९९। बी० = ९२।

प्रद्याणां गुणकाश्वाः—सू० = ५ । चं० = ५ । मं० = ६ । चु० = ५ । चृ० = ९० । शु० = ७ । श० = ५ ।

एवमाइ पाराशरः-

शोध्यावशेषं संस्थाप्य राशिमानेन वर्द्धयेत् । प्रह्युक्तेऽपि तदाशी प्रहमानेन वर्द्धयेत् ॥ गोसिंही दशगुणितौ वसुभिर्मियुनातिनौ । वणिष्मेषौ तु मुनिभः कन्यकामकरौ शरैः ॥

शेषाः स्वमानगुणिता राशिमाना इमे कमात् । जीवारशुक्तगौभ्यानां दशवसुमुनीन्त्रियैः कमाद् गुणकाः । सुधस्य सङ्ख्या शेषाणां प्रहगुणेगुणयेत् पृथक् कार्याः ॥

श्रथ राशिगुणकोदाहरणम्—प्रदर्शितोदाहतौ मेघाधःफलं १, मेघगुग्रीन ७ गुणितं जातं = ७ । वृषाधः फलं १, वृषगुण-१० गुणितं जातं = १० । एवं ककें ३ × ४ = १२ । सिंहे ३ × १० = ३० । तृलायां २ × ७ = १४ । मक्रे ३ × ५ = १४ । मीने २ × १२ = २४ । एवामैक्यं (७ + १० + १२ + ३० + १४ + १५ + २४ = ) राशि-गुणकपिण्डः = ११२ ।

एवं सूर्यो मेषे, सेष्ट्रय फलं १, सूर्यगुरोन ४ गुणितं जातम् = ४। चन्द्रो वृषे, वृषफलं १, चन्द्रगुरोन ४ गुणितं = ४। भौमो मक्तरे, मक्तरफलं ३, भौमगुरोन ८ गुणितं =
२४। बुधो वृषे वृषफलं १ बुधगुरोन ५ गुणितं = ५। गुरुः कर्कटे, कर्कफलं ३, गुरुगुरोन
१० गुणितं = २०। गुको मीने, मोनफलं २, गुक्रगुरोन ७ गुणितं = १४। शनिस्तुलायां,
तुलाफलं २, शनिगुरोन ४ गुणितं = १०। एषां योगः (५+५+२४+५+३०+
१४+१०=) प्रह्रगुणकपिण्डः = ६३। प्रथ राशिष्रह्रगुणकेन्यम् = ११२+९३ =
२०५ = योगिषण्ड इति भौमाष्टकवर्गे जातं पिण्डमानम् = २०५। एषमेव सर्वेषासष्टकवर्गे
पिण्डानयनं कार्यमिति ॥ ४३-४४॥

क्षोधन करने पर जो शेष फल हों उन्हें मेष आदि राशिके गुणकसे गुणे, उनका योग

राषिगुणक पिण्ड होता है। एवं प्रहोंको भी अपने र गुणकले गुणे उनका योग ब्रह्गुणक पिण्ड होता है। यहां गुणकांकों को कहते हैं—

मेषादि राशियोंके गुणक क्रमसे ७११०।८।४।१०।५।७।८।११११११२ हैं । स्वांदि क्रहोंके

पापाटापा १०। जाप ये कमसे भागु साधनार्थ गुणक हैं ॥ ४४ ॥

तद्राशिखेटगुणकैक्यफलानि हत्वा त्रिशद्भिरव्यचयमासदिनादिकाः स्यः । तद्द्रादशाधिकसमा यदि राशिमानैराहृत्य तत्समतयाऽनुहरेत्तदायः ॥ ४४ ॥

इदानी महाणामष्टकवर्गशुद्धायुरानयनमाह—तदिति । तद्राशिखेटगुणकैनयफलानि = पूर्वप्रदर्शितानां राशिगुणपिण्डानां प्रहृगुणपिण्डानां वैक्यफलानि (योगपिण्डमानानीति यावत्) त्रिशक्तिः (३०) हस्ता = भक्तवा, फलम् ख्रब्दचयमासदिनादिकाः = वर्ष-मास-दिन-नाडी-प्रश्तयो भवेयुः । तत्र वर्षमाने द्वादशाधिके सति राशिमानैद्वीदशिभराहृत्य विभज्य, तत्सय-तया = लब्धमितवर्षेस्तत्तद्प्रहृणामष्टकवर्गजनितमायुर्ग्यविह्यते ।

यथा हि—प्रदर्शितोदाहरखे योगपिण्डः २०४, त्रिंशद्भक्तो जातं वर्षादिकसायुः = २०५÷३० = ६ व., १० मा । एवं सर्वेषां पिग्डमानादाग्रुरानेयमिति ॥ ४४ ॥

राशि गुणिपण्ड-प्रहृगुणिपण्डोंके योगर्से ३० से आग देनेसे वर्ष, आस, दिन होंगे। वर्ष १२ से अधिक हो तो १२ से आग देकर शेष वर्ष प्रहृण करने चाहियें। वही उस प्रहृकी बाखु होगी॥ ४५॥

उद्धं गतस्य द्विगुणं तदीयं नीचं गतस्यास्तगतस्य चार्द्धम् । अतोऽन्तराले त्वनुपात्यमायुरारस्य वक्ते द्विगुणीकृतं स्थात् ॥ ४६ ॥ मूलित्रकोणनिजमित्रगृहोपगानां तुङ्गादिवर्गशुभयोगनिरीक्तितानाम् । उक्तप्रकारगणितागममायुरेव पापारिवर्गसहितस्य विपादमायुः ॥ ४७ ॥

इदानी गणितागतायुषि वैशिष्यमाह—उद्यमिति । उद्यं = स्वकीयोचराशि गतस्य प्रहस्य, तदीयं = तस्य गणितागतं यदायुस्तद् द्विगुणं क्वर्यदिति शेषः । नीचं गतस्य स्येष सहास्तं गतस्य च प्रहस्य प्रार्द्वमायुः क्षीयतेऽर्द्धमेवावशिष्टं भवति । प्रातोऽन्तराले त्वनुपा-तमायुरिति । उद्यचे द्विगुणं नीचेऽर्द्धमिति राशिषट्के प्रायुषोऽर्द्धस्य त्रिगुणितस्य वयापवयौ भवतस्तदा नीचादुच्याद्वाऽभीष्टान्तरे विद्यमाने प्रहे प्रायुषः कियानुपचयोऽपचयो वा भवे-दिरयंनुपातेनायुषः स्पष्टीकरणं स्यादिति । प्रारस्य = भौमस्य, वके = विलोमणमने, द्विगुणी-कृतं तदादुः प्राह्मिति ।

ये प्रहाः स्वकीयम् लित्रकोग्रे, स्विमत्रग्रहे, स्वोञ्चादिवर्गे वा स्थिता अवेयुस्तथा ग्रुअ-प्रहेण युक्ता निरीक्षिताश्च भवेयुस्तेषामुक्तप्रकारगणितागतमेवायुर्पाद्यम् । न तेषामायुषि चया-पचयौ कुर्यादिस्यर्थः । ष्यथ च यो प्रहः पापप्रहस्य शत्रुप्रहस्य वा वर्गगतो भवति तस्य विपादमायुः=पादेन (चतुर्थोशोन ) रहितं=चतुर्थोशोनं गणितागतायुर्माद्यसिति ॥४६-४७॥

उच्च राशिमें ग्रह हो तो दूनी, नीचराशिमें हो था अस्त हो तो आधी आयु होती है। इसके बीच में अनुपात हारा आयु निखय करे, मंगळ वकी हो तो आयु को दूनी करे ॥४६॥

मुख त्रिकोण, अपनी उष्च राशि, अपने गृहमें प्राप्त प्रहोंकी और उष्चादि वर्ग ग्रुस षष्ट प्रहोंकी उक्त प्रकारसे गणित की हुई आयु होती है। पापादि वर्गमें ृश्यित प्रहकी चतुर्याशोन आयु होती है। ४७॥

रविमुख्यनभोगदत्तसंख्याः परमायुः शरदस्तु मानवानाम् ॥ सविलग्नसमाश्च केचिदाहुर्गुरुमूलात्समुपैति तुल्यमायुः ॥ ४८ ॥

इदानीमष्टवर्गसिद्धं परमायुःप्रमाणमाह—रवीति । रविमुख्याः सूर्यादयो ये नभीगा ब्रहास्तैर्दत्तसङ्ख्याः, शरदः = वर्षाण, मानवानां परमायुर्भवति । ब्रास्टकवर्गवशास्त्र्यादिसप्त- प्रहाणां यदायुःप्रमाणं विद्धयित तदेव परमायुर्भवित जातकस्येति । अत्र केविदावार्याः (पराक्षरादयः) विवतमसमाः = लमायुर्वेषसिहताः सूर्योदिप्रहायुर्वेषसिक्क्याः परमायुर्भेवती-त्याहुः । तदुक्तं (पराशरोक्तं ) लमग्रुभस्यानम्—

१. श्रार्किङ्गशुकगुर्वाराः, २. सौम्यदेवेज्यभार्गवाः ।

३. हित्वा सौम्यगुरू शेषाः, ४. सूर्येज्यसृगुसूर्यजाः ॥

५. तथा जीवस्मृ बुद्धी, ६. सर्वे शुक्रं विना क्षते ।

७. जीव एकस्तथा खूने, ८. मृतौ सीम्यभृग् तथा ॥

९. धर्म गुरुधितौ, सर्वे १०. खे चाये, ११. शुक्रमन्तरा ।

१२. सूर्यवन्द्रौ तथा रिष्फे स्थानं लग्नस्य कीर्त्ततम् ॥

प्रथमादिद्वादशभावे उक्तानां प्रहाणामविश्यतौ लप्तस्य बिन्दवो (शुभिविद्वानि) जायन्ते। तत् उक्तवल्लभायुरप्यानेयमिति। तल्लभायुर्वर्षसिह्नं सूर्योदिसप्तप्रहायुर्मानं परभायुक्कम्। श्रथ सर्वत्रैव गुक्षमूलात् = गुक्ष महन्मूलमानयनप्रकारो यस्य तस्माद् बृहद् (सूच्म) गणितप्रकारेग्रोति यावत्, यदायुः सिद्धयति तत्तुस्यमायुः जातः समुपैतीति ॥४८॥

अथ लग्नाष्टवर्गस्थानचक्रम्

| -     | 0 | -   | 2 | ~ | 24 | - | 1.0 | - |   | 10 - | 0.0 | 0.5 |
|-------|---|-----|---|---|----|---|-----|---|---|------|-----|-----|
| भावाः | 9 | 3   | 3 | 8 | 7  | É | 0   | 6 | 7 | 90   | 44  | 4 4 |
| सृ.   |   |     | 0 | • |    | 0 |     |   |   | •    | 0   | •   |
| ਚ.    |   |     | 0 |   |    |   |     |   |   | 0    | 0   | •   |
| सं.   | 0 |     | 0 |   |    | 0 |     |   |   | 0    | 0   |     |
| बु.   | 0 | 0   |   |   |    | 0 |     | 0 |   | •    | •   |     |
| 평.    | 0 | 0   |   | 0 | 0  | 0 | •   |   | 0 | •    | 0   |     |
| शु.   | 0 | 0   | 0 | 0 | 0  |   |     | • | 0 |      |     |     |
| श.    | 0 | 138 | 0 | 0 |    | 0 |     |   |   | 0    | 0   |     |
| ल.    |   |     | 0 |   |    | 0 |     |   |   | 0    | •   |     |

ख्वांदि ब्रहोंकी बायु:संस्थाके योग तुक्य अनुष्यांकी परमायु होती है। किसीका अब है कि उसमें कप्रायुको भी जोवनी चाहिये। यहां निष्कर्ष यह है कि सूच्य गणितसे जो बायु हो वहीं लेनी चाहिये॥ ४८॥

केन्द्रादन्यगते चन्द्रे सखेटे चाष्ट्रवर्गजम् । श्रायुरेव नभःस्थाने ग्रुभपापयुतेऽथवा ॥ ४६ ॥

इदानीमध्यर्गायुर्घहणस्यितिमाह —केन्द्रादिति । चन्द्रे केन्द्रा (१।४।७।१०) इन्यगते सखेटे = केनिक्तिश्विद्धा प्रहेण प्रदेशी सिहते च प्रध्वर्गवशाक्षातमेवायुर्गाद्यम् ।
एतदुक्तं भवति । यस्य जन्मकाले चन्द्रः केन्द्रगतो न भवेद्वह्युक्तधान्यत्र स्थितः
स्यालदा तस्य जातस्याष्टकवर्गायुरेव प्रदीतन्यम् । श्रथवा नभः स्थाने = लमाइशमे
गृहे शुभवापयुते = शुभपापत्रहाभ्यां सिहते श्रव्यवर्गात्रमेवायुः साध्यम् । उक्तलक्षणद्वयेऽन्यतरस्य प्राप्तौ श्रध्यर्गात्रमायुरेव प्राह्ममर्थादेवैतयोरभावेऽन्यदायुः साधनप्रकारोक्तमायुः प्राह्ममिति ॥ ४९ ॥

बह सहित चन्द्रमा केन्द्रातिरिक्त स्थानमें हो, अथवा दशम भाव पापब्रह श्रुम ब्रहसे युक्त हो तो वही (अष्टवर्गायु) आयु ब्राह्म है ॥ ४९ ॥

रव्यादिखेटस्थितराशियाताः स्त्रकीयवर्गोपगबिन्दुसंख्याः । वेधाष्ट्रवर्गप्रभवायुरव्दा भवन्ति सर्वे हरणिक्रयाश्च ॥ ४० ॥ रञ्जादयो प्रदा यत्र यत्र स्थिता भवन्ति तत्तद्राशियातास्तेथां स्वस्वाध्वकाष्यता विञ्दुसङ्ख्याः यास्ताभ्यः सर्वे वेधाधवर्गप्रभवाधुरच्दाः (भिन्नाधवर्गजनिताधुर्वर्षाणि ) इरणिकवाश्व पूर्ववद्भवन्ति ॥ ५०॥

सूर्य आदि प्रष्ट जिल २ राशिमें हों उस २ राशिमें उसके अप्टवर्ग वाले जितने विन्दु हों

उनसे भिनाष्टवर्गीत्वस भायु और सभी हरण कियायें पूर्ववत् होती हैं॥ ५०॥

तत्तत्कारकभाविबन्दुगुणितं शोध्यावशिष्टं फलं विंशत्या सह सप्तभिश्च विहृतं तच्छेपताराशनी । तातस्तज्जननी सहोदरजनो बन्धुः सुतः श्ली स्वयं तत्तुल्या विलयं प्रयान्ति विपुलशीनाशहेतुञ्च वा ॥ ५१॥ इति भिन्नाष्ट्रवर्गः ।

इदानीम् श्रष्टकथर्गवशाच्छनिकर्तृकानिष्टनक्षत्राण्याह—तत्ति । शोध्यावशिष्टम्=श्रष्टवर्गे त्रिकोणैकाधिपत्यशोधनाच्छेषं फलं तत्तत्कारकशाविष्टदुगुणितं = यस्य यस्य भावस्य
विचारः क्रियते तत्तद्भावस्य यो यो प्रदः कारकस्ततस्तावन्यिते आवे यद्दिन्दुफलं तेन
गुणितं कार्यम् । यथा पितृभावस्य विचारे समुपस्थिते पितृकारकः सूर्यः, श्रातः सूर्याच्यकः
वर्गे शोध्यावशेषं यत् फलं तत् सूर्याचनमश्रवगतिवन्दुमानेन गुणितं कार्यमिति । तत्
विश्रत्या सह सप्तमिखार्थात्सप्तविशति(२७)भिः विहतं = भक्तं, तच्छेषताराशनी = शेषिति
नक्षत्रे गतवित शनेश्वरे-तातः, तष्मननी, सहोदर्यनः, बन्धः, सुतः, स्वी, स्वयम्य विलयं
प्रयान्ति = प्रयन्ते । श्रथात्स्यात्तातः = जातस्य पिता । चन्द्राध्यननी = जातस्य पाता ।
भौमात्सहोदरः । सुधाद्वन्धः = मित्रम् । गुरोः सुतः । श्रुकारकी । शनेः जातः स्वयमेव नाशप्रयात् । श्रयथा तत्तृक्याः = पितृतुक्यः, मानृतुक्यः, आनृतुक्य इत्यादिः श्रियते । या तेषां
मरणाभावे विपुलशीनाशहेतुर्भवित ।

उदाहरणम्—उक्तोदाहरखें आतृबिचारे कर्तव्ये आतृकारको शीमो सकरे विचते सस्य शोध्यावशिष्टं फलम्=१५ । शीमाजृतीये मीने फलं = २ । खतः तयोः १५, २ गुणनफले-३० ऽस्मिन्सप्तविशतिभक्ते शेषं=३ कृतिकानक्षत्रमतः कृतिकागते शनैधरे तस्य आतुर्आतुः त्रस्यस्य वा नाशं मृयादेवं सर्वत्र विचिन्त्यमिति ॥ ५१ ॥

जिसका विचार करना हो उसके कारकसे उतनी राक्षिण जो विन्तु हो उससे उस कारकके शोधनावशेष विन्दुको गुणकर २७ से भाग छेने पर जो होव हो उसमें जब शांव हो तो प्रमसे उसके पिता-माता-आई-चन्धु-पुत्र-स्त्री और स्वयं नाशको प्राप्त होते हैं, विपुष्ठ उपरीका भी वही नास होनेका कारण है ॥ ५३ ॥

इति भिन्नाष्टकवर्गः।

----

# श्रथ समुदायाष्ट्रकवर्गः।

ततः समालिख्य भगोलचकं समस्तिबन्दुस्थितराशिकोष्ठम् ।
रव्यादिकानामजपूर्वकाणां विन्दूपगस्थानफलं वदामि ॥ १२ ॥
ध्यापद्धविशति फलान्यफलान्यसत्यमात्रिंशदच्चसिहतानि समध्यमानि ।
त्रिंशत्पराणि सुखवित्तयशस्कराणि तद्भाववृद्धिफलदानि च सामुदाये ॥ १३ ॥
इदानी समुदायाष्टकवर्णं सफलमाह—तत इत्यादिभिरेकविंशतिभिः श्लोकैः । तत्र
तावत पूर्वोक्तमकारैः प्रतिराशिं प्रत्येकस्य प्रहस्याष्टकवर्णं प्रसाध्य शुभाश्यभविन्दरेखात्मकं

वानं कत्वा तरसञ्चलनमेव पृथक् पृथक् प्रहस्य सर्वाष्टकवर्गकातं ( ससुदायास्टकवर्गीत्यक्षम् )

शुभमशुभं वा विज्ञानीयादिति । तदेव तावदुच्यते । सर्वेषामेव प्रहाणां पृथक् पृथक् भगोलचकं = श्रण्टकवर्गविचारणीयकोष्ठकं समालिख्य ततोऽनन्तरं समस्तिबन्दुस्थितराशि-कोष्ठं = प्रत्येकप्रहस्य प्रतिराशि विन्दुसक्ख्यामवगम्य च तेषां पृथक् पृथ्यक् पृथ्यक्चयमाणं फलं विज्ञानीयात् । श्रय च रव्यादिकानां = सूर्यादिसप्तप्रहाणां ( सलग्नानाम् ) श्रजपूर्वकाणां = मेपादीनां द्वादशराशीनां विन्दूपगस्थानफलं = सर्वेषां प्रहाणां द्वादशसु राशिषु ये विन्द्वस्तेषां फलं वदामि ।

समुदाये = समुदायाध्यकवर्गे आपखविशतिफत्तानि = सर्वाध्यकवर्गजाता विन्दवो यदि पखविशतिमिताः स्युस्तदा तानि अफलानि = असत्फत्तानीति । त्रिशदक्षसिद्दितानि = पखविशतिमारम्य त्रिशदावत् विन्दवः, समध्यमानि = मध्यफत्तानीति । त्रिशत्पराणि = त्रिशद्भयोऽधिका विन्दवश्चेत् तदा तानि सुखवित्तयशस्कराणि = उत्तमफलकानि भवन्ति, तद्भावयुद्धिफलदानि च = यद्भावसम्बन्धिनस्ते विन्दवस्तद्भावस्य पोषकाश्च भवन्तीति ।

Notes—जन्मकाले यो यही यद्भावे स्थितो यद्भावकारको वा भवति तस्य भावस्य शुभाशुभं फलमुक्तप्रकारेण प्रहाष्टकवर्गोत्पन्नवलाबलवशाद्विविच्यं तदेव सुच्मं स्यादिति५२-५३

फिर भगोल चक्रको अच्छे प्रकारसे लिखकर सूर्यादि प्रहोंका, मेषादि राशियोंका समस्त विन्दुस्थिति राशि कोष्ठ विन्दु प्राप्त फलको कहता हूं ॥ ५२ ॥

समुदायाष्ट्रवर्गमें एकसे २५ तक बिन्दु अफल असत्य हैं २५ से ३० पर्यन्त ५ मध्यम हैं, ३० के बाद सुख-वित्त-यश करने वाले उस भावकी वृद्धि फल देते हैं ॥ ५३ ॥

इदानीमध्यकवर्गवशाच्छुमस्थानादिगता श्रप्यश्चमा श्रशुमस्थानगता श्रपि शुभदा-भवन्तीत्याह—

ये तुङ्गराशिस्वसुहृद्गृहस्था ये कोणकेन्द्रोपचयस्थिताश्च ।

ये सीम्यवर्गादिवलोपयातास्ते नाशदा लाघवबिन्दुकाश्चेत् ॥ ४४ ॥

ये चावसानरिपुरन्ध्रतुरङ्गभानां ये नीचपापरिपुखेचरवर्गयुक्ताः।

ये मान्दिराशिपतिना सह बोधकाश्च ते सर्वमुख्यफलदास्त्वधिबन्दुकारचेत् ॥ ४४ ॥

ये तुज्ञराशीति । ये प्रहाः, स्वस्वतुज्ञराशिगताः, स्विमत्रराशिगताः केन्द्रे (१।४।७। १०) वा कोणे (४।९) स्थिताश्च अवेयुः, श्रिप च शुभवर्गादिगता वत्तशालिनश्च भवेयुः स्तेऽपि चेयदि अष्टकवर्गे लाधविन्दुकाः = श्रव्पशुभिविह्नकाः स्युस्तदा ते नाशदाः = श्रश्चभिक्तलदा एव भविन्त । श्रय ये प्रहाः श्रवसाने = हादशे, रिगै = षष्टे, रन्धे = श्रष्टमे, तुरक्ते = सत्तमे भावे वा स्थिता भवेयुः, ये च नीचराशौ, पापप्रहस्य—रात्रुप्रहस्य च वर्गगता भवेयुरिष च ये गुलिकराशीशेन सह स्थिताः तत्सम्बन्धिनश्च भवेयुस्तेऽपि यदि श्रष्टकवर्गे श्रधिविन्दुकाः = श्रविकशुभिवह्नकाः स्युस्तदा ते सर्वभुख्यफलदाः = निखिलशुभिकलस्युक्ता भवन्ति । श्रष्टकवर्गे श्रुभा श्रशुभा श्राप प्रहा यदि श्रिधकविन्दुकाः स्युस्तदा शुभफलदा लघुविन्दुका श्रशुभफलदा भवन्ति । न तत्र केवलं शुभाग्युभिपरत्वेव शुभाशुभै कलं भवतीति विद्वयम् ॥ ५४—५५॥

को उपच राशि-भिन्नगृही और जो ।केन्द्र, कोण, उपचयमें स्थित हैं जो शुभवर्गमें हैं बळवान् हैं वे भी थोड़ी विन्दुओंसे नाशक हैं ॥ ५४ ॥

जो यह नीच पापप्रहके वर्गमें युक्त हों जो गुलिक राशिके स्वामीके साथ हों वे विशेष बिन्दुके हों तो सब कालमें फलके देनेवाले हैं॥ ५९॥ इदानी सर्वाष्टकार्गे केष्ठचिद् भावेषु ग्रुभस्थितमाह— मानस्थिताल्लाभगृहे बहुत्वे लाभाल्लघुत्वे यदि रिष्फराशी । रिष्फोपयातादधिके विलग्ने जातः सुखी वित्तयशोवलाढ्यः ॥ ४६ ॥

मानस्थितादिति । मानस्थितात्=दशमभाषस्थिबन्दुमानात् लाभगृहे=एकादशे भावे बहुत्वे (दशमभावापेक्षया लाभभावे यथिका बिन्दुसण्ढ्या भवेत्तदेति ), लाभात्=एका-दशभावतः रिष्फराशौ = द्वादशे भावे लघुत्वे = श्रव्यमानके, तथा च रिष्फोपयातात् = द्वादशभावगतिबन्दुमानात् विलग्ने श्रिधिके स्रति जातः सदा सुखी, वित्तवान् , यशस्वी, बली च भवेदिति । तथोक्तमि बलभद्रेण—

"मध्यात् फलाधिके लासे लाभात क्षीणतरे व्यये । यस्य व्ययाधिके लग्ने भोगवानधैत्रान् भवेत्'' इति ॥ ५६ ॥

इत्तममें स्थित विन्दुसे लाअगृहमें बहुत हो, लाअसे बारहवेसे कम हों, बारहवेसे विशेष लग्नमें हो तो बातक लुखी, यश-धनसे वली हो ॥ ५६ ॥

इदानीं भावानां खण्डत्रयपरिकल्पनया नयसः प्रथमे-मण्ये-चरमे व्यंशे शुआशुभ-

फलमाइ--

खरडत्रयं शफरकर्कटकीटकाचं तत्तचतुष्टयगृहोपगबिन्दुयुक्तम्।

श्राद्यं च मध्यमवसानमिति प्रयुक्तं केचिद्र ध्यादिकमिति प्रवदन्ति लोके ॥१७॥

खण्डत्रयिति । शफरकर्ष्टकीटकार्य = मीम-कर्क-वृधिकार्य खण्डत्रयं कृत्वा तत्त-खतुष्टययद्दोपगिवन्द्युकं = तत्तद्रशियतुष्कमुपगता ये समुदायाष्टकवर्गिवन्द्वस्तत्स्वद्वलं, क्रमेण श्रायम् , मध्यम् , श्रवसानं च खण्डमार्यः प्रयुक्तम् । एतदुक्तं भवति । मौनादि-राशिचतुष्के (मी. मे. वृष. मि. ) प्रथमखण्डोपगिवन्दुसंख्याम् श्रायसंद्वाम् । कर्कादि-राशिचतुष्के (क. सि. कं. तु. ) द्वितीयखण्डोपगिवन्दुसंख्याम् श्रन्त्यसंद्वाम् । वृधिकादि-राशिचतुष्के (वृधि ध. म. छु. ) तृतीयखण्डोपगिवन्दुसंख्याम् श्रन्त्यसंद्वां प्रकल्प्य तस्माद्वयसः प्रथमादिन्यंशे ग्रुभागुभफलं निर्दिशेत् । यहिमन्भागेऽधिकविन्द्वो अवन्ति तत्र वयसि सुखादिकमधिकमेवं यहिमन् भागेऽल्पविन्द्वस्तत्र वयसि दुःखादिकं वाच्यमिति । तथादि जातकादशें—

मीनेन्द्रालयवृध्धिकप्रश्वतिकं खण्डत्रयं कण्पये— दायंऽक्षाधिकतादिमे तु वयसस्त्र्यंशे विद्ध्यात्मुखम् । मध्ये मध्यवयस्ययान्तिमवयस्त्र्यंशेऽन्त्यखण्डे हि सा द्वीनाक्षस्तु वयक्षिमाग इह योऽत्र व्याधितःखोद्भवः ॥ इति ।

केचिदिति । व्ययादिकम् = द्वादशभावादिकमुक्तकमेण खण्डत्रयं भवतीति केचिद्परे स्राचार्याः लोके प्रवदन्ति । स्रर्थात् द्वादश-प्रथम-द्वितीय-तृतीयात प्रथमम्, चतुर्थ-भवम-पप्र-सप्तमेति द्वितीयम् , स्रष्टम-नवम-दशम-लामेति तृतीयं खण्डं केषांचिन्मते विक्षेयमिति ॥ ५७ ॥

तीन खण्ड हैं मीनसे चार राशिका एक खण्ड, कर्कसे चार राशिका दूसरा खण्ड और हृश्चिकसे चार राशिका तीसरा खण्ड। एक खण्डका विन्दु योग करे। उन खण्डोंको आदि, मध्य, अन्त्य खण्ड कहते हैं। कोई ब्ययादिक खण्ड कहते हैं॥ ५७॥

इदानीं पूर्वोक्त-खण्डत्रये वे षांचिन्मते सेदमाइ--

बिन्दुं त्यक्त्वा रिष्फरन्ध्रोपयातं शिष्टं खएडं केचिदिच्छन्ति सन्तः। तुल्यस्वल्पाधिकयबिन्दुक्रमेण मिश्रं दुःखं संपदः स्युर्नराणाम् ॥ ४८॥ बिन्दुमिति । केचिद्परे सन्तः = विद्वांसः पूर्व-( ४७ तमश्लोके ) परिभाषितखण्डनये रिष्करन्द्रोपयातं=द्वादशेऽष्टमे च भावे स्थितं बिन्दुं त्यक्त्वा शिष्टम्=उर्वरितं खण्डं
प्रथमं, द्वितीयं, तृतीयं च इच्छन्ति = स्वीकुर्वन्ति । इदं विचिन्त्यम् । केचिद् व्ययादिकमित्युक्तप्रकारे श्रष्टमो द्वादशो भावो यत्र यत्र खण्डे निपतित तत्र तत्राष्ट्रमोपगता द्वादशोपगताथ बिन्दवो न प्राह्मा इति । परमेतन्न वैद्यनाथाभिमतं केचिदिति पदोपादानात् ।

श्रथ सिद्धविन्दुवशास्त्रत्तमाह—तुल्येति । प्रथमादि-खण्डत्रये यदि तुल्या एव वि-न्द्बो भवेयुस्तदा निखिले वयसि मिश्रं ( सुखदुःखादिकं ) फलं वाच्यम् । यत्र खण्डे स्वल्पाः=श्रत्यल्पा बिन्दवो भवेयुस्तत्र वयसि दुःखं= कष्टादिकं विनिर्दिशेत् । यत्र खण्डे श्राधिका बिन्दवो भवेयुस्तत्र वयसि नराणां=जनिमतां सम्पदः=सुखैश्वर्याणि विनिर्दिशेत्॥५८॥

बारहवें आठवेंमें प्राप्त बिन्दुका त्याग करे ऐसा कोई २ सन्त कहे हैं, तुल्य, स्वस्प, अधिक बिन्दुके कमसे मिश्रफल, दुःख तथा धन होते हैं। तुल्य बिन्दुमें मिश्र फल, अल्प बिन्दुमें दुःख, अधिक बिन्दुमें धन ॥ ५८ ॥

इदानीं पूर्वोक्तखण्डत्रये प्रहयोगफलमाह-

सौन्याकान्तं यदि सुखकरं मिश्रदं मिश्रयोगं खरुडं पापद्यचरसहितं क्लेशयोगाकरं स्यात् । बिन्दुस्वल्पे यदि निजमनस्तापदान् पापदादी बिन्द्राधिक्ये वयसि विपुलः श्रीसमेतः प्रजातः ॥ ४६ ॥

सौम्याकान्ति। सौम्याकान्तं = शुभप्रह्संयुक्तं खण्डं यदि स्यात्तदा जातस्य खण्ड-समे वयसि सुखकरं भवति। मिश्रयोगं = पापेन शुभेन च संयुक्तं खण्डं मिश्रदं = शुभं, श्रशुभं च फलं करोति तत्तुल्ये वयसि। पापयुचरसहितं = केवलं पापप्रहेण युक्तं खण्डं तत्तुल्ये वयसि जातस्य क्लेशयोगाकरं = श्रतीव दुःखजनकं भवति।

श्रथ बिन्दुपरत्वेन खण्डफलमाह—बिन्दुस्वरप इति । यदि खण्डे बिन्दुस्वरपे = श्र-स्यरपिबन्दुयुक्ते सति तत्तुरुये वयश्चिभागे जातो निजमनस्तापवान् , पापवादी च भवेत । बिन्द्वाधिक्ये वयसि = यत्र खण्डे श्रधिकबिन्द्वः स्युस्ततुरुये वयसि प्रजातो विपुत्रश्रीसमेतः = श्रतीव सम्पदादियुक्तो भवेदिति ॥ ५९ ॥

यदि शुभग्रहले आकान्त ( युक्त ) हो तो शुभफ्ल देनेवाला, मिश्रित प्रहसे आकान्त हो तो मिश्र फल देनेवाला, पावग्रहसे युक्त हो तो क्लेशपद होवे। यदि थोड़ी बिन्दु हो तो अपने मनको ताप पहुंचाने वाला पापी हो, अधिक विन्दुमें अधिक अवस्थामें विद्वान्, अधिक लक्षमीवान् होवे॥ ५९॥

इदानीं किस्मिश्चिद्विशिष्टयोगे सित लग्नगतिबन्दुसंख्याफलमाह— यावद्विन्दुर्लग्नगस्तावदीयसङ्ख्यातीते वत्सरे राजयानम् । वित्तं पुत्रं चातिविद्यामुपैति जातः सम्पद्योगशाली नरश्चेत् ॥ ६०॥ यावदिति । लग्नराशौ यावन्तः सर्वाष्टकवर्गजाता विन्दवो भवेयुस्तत्तुल्येऽतीते वत्सरे= बिन्दुसङ्ख्यामितगताब्दे जातो नरो राजयानम् , वित्तम् , प्रत्रम् , श्रतिवद्यां च उपैति प्राप्नोति । चेयदि स जातः सम्पद्योगशाली नरः स्यात् = तस्य जन्मकाले यदि कश्चित् सुक्षादिविशिष्टो योगः स्यात्तदैव । नान्यथा केवलं लग्नगतिबन्दुवशाद्वक्तव्यमिति भावः ॥६०॥

जितने बिन्दु छण्नमें हॉ उतने उसके वर्ष बीतने पर राज यान ( सवारी ) प्राप्त हो । धन, पुत्र, विशेष विचा प्राप्त होती है यदि वह मनुष्य संपत्ति योग बाला हो सो ॥ ६० ॥ इदानी योगविशिष्टे श्रायुःश्रमाणमाह— रि:फाधीशे मन्दगेहोदयस्थे होरारन्श्रस्त्रामिनी दुर्बली च । लग्ने यावद्विवन्दुसंख्यास्तदीया जातस्यायुर्वस्तराः सम्भवन्ति ॥ ६१ ॥

रिःफाधीश इति । रिःफाधीशो द्वादशेशस्तिस्मन् यन्दगेहोदयस्ये = यकरकुम्भान्य-तरराशिलग्ने व्यवस्थिते (यकरः कुम्भो वा लग्नं तिस्मन् द्वादशेशः स्यादिति ) होरार-न्ध्रस्वामिनौ = लग्नेशाष्टमेशौ च दुर्वलौ भवेतां तदाऽस्मिन् योगे लग्ने यावन्तः सर्वाष्टक-वर्गजा बिन्दवः स्युस्तत्सक्ख्यास्तस्य जातस्यायुर्वत्सराः सम्भवन्ति । उक्तलक्षयौ योगे लग्ने यावन्तो बिन्दवस्तावन्ति वर्षाणि जातको जीवतीति भावः ।

Notes—श्रत्र मन्द्गेहोद्ये रिःफाधीशो गुरुः शनिरिष भवितुमर्हः । सकर्त्वने गुरू रिःफेशः, कुम्भोद्ये शनिरेव रिःफेशः । तथा लग्नेशो हि शनिरेव । श्रष्टमेशः सुर्थः, बुध्य भवितुमर्ह इति विविच्यम् । पर्ध कुम्भो राशि शनेर्मृतिश्रिकोणमतो मन्मते 'मन्द-गेहोद्ये' इत्यत्र मकरराशिलग्नमेव प्राह्मप् । तदा लग्नेशः शनिः, श्रष्टमेशः सुर्थः, रिःफेशो गुरुः स्यादिति ॥ ६१ ॥

द्वादश सावका स्वासी शनिकी राशिमें हो, धीर छान अप्टमका स्वासी विर्वेख हों तो छानमें जितनी विन्दु हों उतने वर्षकी जातककी आयु होती है ॥ ६१ ॥

इदानीं ग्रह्योगवशाद्विन्दुफलान्याह—

यानाधीशे लग्नगे वाहनस्थे लग्नाधीशे तद्प्रहोपेतराश्योः । त्रिशत्संख्या विन्दवः सत्रयश्चेज्ञाता राजश्रीनिदाना नरेशाः ॥ ६२ ॥

यानाधीश इति । यानाधीशे = चतुर्थभावेशे लग्नगे, लग्नाधीशे = लग्नस्वामिनि वाह-बस्ये = चतुर्थभावमुपगते सति तद्प्रहोपेतराश्योः = लग्नचतुर्थभावयोः यदि सत्रयिद्धार-सम्बद्धाः ३३ विन्दवर्धद्भवेयुस्तदा ते जाता नरा राजशीनिदानाः = राजैश्वर्यप्रधाना नरेशाः = भूपाला भवन्ति । श्रत्रेदमुक्तं भवति । लग्नेशष्वतुर्थे, चतुर्येशो लग्ने च भवे-त्तया लग्नचतुर्यभावयोर्योगिबन्दवस्त्रयिक्षश ३३ न्मिताः स्युस्तदा जातो निविधसम्प-यतो भवतीति ॥ ६२ ॥

चतुर्थका स्वामी छरनमें और छरनेश चतुर्थमें हो तो उन दोनों राशिमें यदि ६६ विन्तु हों तो राजछचमीयुत राजा होवे ॥ ६२ ॥

होराबन्धुप्राप्तिभावत्रयेषु त्रिंशन्मानाधिक्यविन्दूपगेषु । जातस्तेजःश्रीबहुत्वं च राज्यं चत्वारिंशद्वत्सरादूर्ध्वमेति ॥ ६३ ॥

होरेति । होरा = लग्नम्, बन्धुः = चतुर्थभावः, प्राप्तिः = एकादशभावः इत्येषु भाव-त्रयेषु त्रिंशन्मानाधिक्यविन्दृवगेषु = प्रथम—चतुर्थ—लाभभावानां समुदायाष्ट्रकवर्गविन्द्वो मिलिता यदि त्रिंशदधिकाः स्युस्तदा जातो नरः चत्वारिंशद्वत्सरादृध्वं तेजः, श्रोबहुत्वं राज्यं च एति = प्राप्नोति । श्रास्मिष्ठक्षयेषे जातो ४० चत्वारिंशद्वर्षादृध्वं भाग्यवान् भवतीति भावः ॥ ६३ ॥

छान चतुर्थं छात्र इन तीन स्थानमें तीससे भधिक बिन्दु हों तो जातक तेजस्वी, बहुत बढ़ा धनी हो और उसको ४० वर्षके ऊपर राज्य मिले ॥ ६३ ॥

यत्पद्धविंशतिमुखािखदशान्तसंख्या बन्धुस्थिता नवमराशिकिबन्दवश्च । यद्यष्टकेन सह विशतिवत्सराणामन्ते परे शरिद वा नरवाहनाह्यः ॥ ६४ ॥ बिदिति । बिद्द बन्धुस्थिताः = चतुर्थभावगताः, नवमराशिकिबन्दवश्च सिम्मिलिता पद्मविंशतिमुखाः = पद्मविंशतिमारभ्य त्रिदशान्तसङ्खयाः = त्रिः दश त्रिगुणिता दश ज्यन्त- खल्ख्या येषां, त्रिंशदित्यर्थः । एतदुक्तं भवति । चतुर्थनवमभावयोः, समुदायक्तबिन्दवो यदि पञ्चविंशति-त्रिंशदन्तर्गता भवेयुस्तदा श्रष्टकेन सह विंशतिवत्सराणामष्टार्विशतिवर्षा-णामन्ते वा ततः परे शरदि = वर्षे जातो नरः नरवाहनाढ्यो भवेत् ॥ ६४ ॥

यहि २५ से ३० तक बिन्दु संख्या चतुर्थ और नवम राशिमें हों तो २८ वर्षके बाद वह मनुष्य नरवाहन ( तामदान या पालकी ) से युक्त हो अर्थात् यात्रा करे ॥ ६४ ॥

देवाचार्ये वाहनस्थे स्वतुङ्गे चत्वारिंशद्बिन्दुसङ्ख्यासमेते । सेपागारे लग्नगे वासरेशे जातो राजा लच्चसंख्याश्वनाथः ॥ ६४ ॥

देवाचार्ये इति । देवाचार्यो गुरुस्तिस्मन् वाहनस्ये = चतुर्यभावमुपगते स्वतुक्ते = निजो-धराशौ (कर्षे ) विद्यमाने, तत्र च चत्वारिंशद्विन्दुसङ्ख्या—४० समेते, श्रिप च वास-रेशे = स्र्ये मेषागारे लग्नगे = मेपराशिलग्ने व्यवस्थिते सित जातो राजा, लक्षसङ्ख्याश्व-वादाः = लक्षयोटकपतिश्व भवेत् ॥ ६५ ॥

अपनी उच ४ राशिके बृहस्पति चतुर्थ स्थानमें ४० विन्दुसे युक्त हो, सूर्य सेष राशिमें छान पर हो तो वह मनुष्य राजा हो तथा छच घोड़ोंको अपने पास रक्खे ॥ ६५ ॥

चत्वारिंशद्बिन्दुयुक्ते विलग्ने चापे जीवे भागवे मीनराशौ । खोच्चे औमे कुम्भगे भानुपुत्रे जातः सर्वश्रीधरः सार्वभौमः ॥ ६६ ॥

चत्वारिशदिति । विलग्ने=जन्मकालीनलग्ने ( यत्तद्राशिलग्ने ) चत्वारिशद्विन्दुयुक्ते, जीवे = षृद्दस्पती चापे = धन्राशी ( स्वमूलत्रिकोणे ) भागवे=शुक्ते मीनराशी ( स्वोच्चे ), भौने = मजले स्वोच्चे = मकरराशी, भानुपुत्रे = शनैक्षरे कुम्भगे = स्वमूलत्रिकोणे च गतवित जातः सर्वश्रीधरः = विविधसम्पदैश्वर्ययुक्तः सार्वभौमः = चक्रवर्त्ती राजा स्यात् ॥ ६६ ॥

चालिश विन्दुसे युक्त लग्न हो, घनुमें गुरु, मीनमें शुक्र हो, अपने उच स्थानमें मक्तल और कुम्म राशिमें शनि हो तो जातक सर्व लघमीसे युक्त सार्वभीम राजा होवे ॥ ६६ ॥

कियादिराशित्रितयोपयाता भवन्ति पूर्वादिचतुर्दिशश्च । फलाधिकं यहिशि तत्प्रदेशे धनादिवृद्धिं समुपैति जातः ॥ ६७ ॥

कियादीति । कियो मेवस्तदादिराशित्रितयमुपगता पूर्विदचतुर्दिशो भवन्ति । एव-दुक्तं भवति । मेव-इव-मिधुनाः पूर्वे, कर्क-सिंह-कन्या याम्ये, तुला-इश्चिक-धनुर्धराः प्रतीच्यां, मकर-कुम्भ-मीना उदीच्यामवगम्याः । प्रयोजनमुच्यते फलाधिकमिति । यदिशि फलाधिकं भवेदर्थात् समुदायाष्टकवर्गवशादुक्तचतुर्दिशां मध्ये यदिशि सर्वाधिक-विन्द्वो भवेयुस्तत्प्रदेशे = तद्दियभागे धमादिदृद्धि जातो नरः समुपैति । एतदुक्ति-धिना दिक्फलं विविच्य धनादिदृद्धिमच्छता पुरुषेण तदिशि प्रयतितन्यम् ॥ ६७ ॥

स्रेपादि तीन २ राशिसें पूर्वादि चारो दिशासें ( से० दृ० सि० में पूर्व, कर्क सिंह कन्यामें दिश्या, तृ० धृ० धं० सें पश्चिस, स० कु० सी० में उत्तर) अधिक विन्दुवाली राशिकी दिशामें धनादिकी बृद्धि होती है ॥ ६० ॥

इदानीं रोगज्ञानमाह-

लग्नादिशन्यन्तगतं तुरङ्गेः सङ्ख्यय ताराहृतलब्धयाते । रच्यादिपापे यदि कोणगे वा रोगादिपीडाविपुलं नराणाम् ॥ ६८ ॥ सन्दादिलग्नान्तफलं च तद्वल्लग्नान्तमारादुदयात्कुजान्तम् । शुभैक्यसंख्यागततारकायां शुभमहे सौख्यफलं वदन्ति ॥ ६६ ॥

लग्नादीति । लमादिशन्यन्तगतं = लग्नराशिमारभ्य शनिस्यितराशिपर्यन्तं ये सर्वोष्टकनर्गजातिबन्दवस्तान् तुरक्षेः = सप्तिभः सङ्गुण्य ततस्ताराहतलब्धयाते = तारा क्वजाणि (सप्तियातः) तैहते यरलब्धं तावन्यिते वक्षज्ञमुपयाते रज्यादिषापे = रविभी-

मशनीनामन्यतमे वा कोण--(५।९) गे ब्रहे सित ख्रत्रेदं विचिन्त्यम् । लग्नमारभ्य शनिपर्यन्तेषु राशिषु यावन्तो विन्दवस्तान् सप्तिभः सङ्गुण्य सप्तिविंशतिभिर्भागमहरेतदा यरुत्तर्थं तावन्मिते नक्षत्रे यदि रिवर्भोमो वा शनिः (पापब्रहः) ख्रयवा कोणस्थितः कथिद्ब्रहो भवेतदा, नराणां विपुला = महती रोगादिपीडा स्यादिति मूलशब्दार्थः। ख्रयात्र मन्त्रेश्वरेण लब्धतुरुयगताब्दे तथोक्तम्—

लग्नात्त्रस्रतिमन्दान्तमेकीकृत्य फलानि वै । सप्तिभिर्गुणयेश्यक्षात् सप्तिर्वशहतारफलम् ॥ तत्समानगते वर्षे दुःखं वा रोगमाप्तुयात्

एवं मन्दादिलग्नान्तं भौमराह्यास्तथा फलम् ॥ इति ॥६८॥

मन्दादीति । मन्दं=शनिमारभ्य लग्नान्तं यावद्राशिषु फर्ल=समुद्रायाष्ट्रकविन्दु-सङ्ख्या, वा श्रारात् = मङ्गलात् लग्नान्तमथवा, उद्यात् = लग्नात् कुजान्तं फर्लं तद्वत् सप्तभिः सङ्गुष्य सप्तविशतिभिः २७ भक्तं कृत्वा लब्धमिते नश्चत्रे रव्यादिपापे गतवित तद्वत्=रोगादिपीडा वाच्या ।

श्रथ च शुभैवयसङ्ख्यागततारकायां—शुभग्रहाणां यावन्तो विन्दवस्तेषामैवयवशादुः क्तवद्या तारा, श्रर्थात् लग्नादितो मन्दान्तगतं मन्दादितो लग्नान्तगतिमत्यादि यथा प्रदर्शितं तथैन लग्नादिशुभग्रहान्तं फलं सप्तभिः सङ्गुण्य सप्तविंशतिभिः भक्तं कुर्यात् , लब्धमिते नक्षत्रे गतवति शुभग्रहे सौख्यफलं नूयादिति ।

श्रत्रापि लब्धतुरुये वर्षे तत्तदुक्तं फलसुक्तं जातकादेशकारेण । तथा तद्वचनम्— लग्नादारभ्य सूर्यात्मजगतभवनाक्षान्तभेकत्र युक्तवा युन्ने तस्मिन् सुखाप्ते गतवित फलतुरुयाब्दके रोगशोकाः । मन्दादालग्नमेवं क्षितिस्रतगभाषादिलग्नं विलग्ना-दाभौमं त्वेति कृत्या विधिमशुभगतिविदिशोषोदिताब्दे ॥ इति ॥

श्रत एव श्लोकद्वयेऽपि तदुक्तलक्षणे कल्लब्धसंख्यापिते गताब्दे तत्तदुक्तं शुभाशुभ-फलं बाच्यमिति सिद्धान्तः ॥ ६९ ॥

लग्नसे शनि पर्यन्तकी विन्दुसंस्थाको ७ से गुणाकर २७ के भाग देनेसे जो छव्य प्राप्त हो उसमें सूर्यादि पापब्रह या कोणस्थ ब्रह प्राप्त हो तो ब्रनुष्योंको बदी रोगादि पीदा हो ॥६८॥

द्यानिसे ढानान्त जो फळ उसी प्रकार सङ्गळसे छन्न पर्यन्त तथा छन्नसे सङ्गळ पर्यन्त विचारे । ग्रुप्त संख्याकी एकत्रताकी संख्यामें ग्रुप्तग्रह सीव्य फळ देनेवाळे हैं, ऐसा धाचार्य कहते हैं ॥ ५९ ॥

शोध्यं राशिद्युचरणगुणकैः संगुणय्यैतदैक्यं हत्या शैलैरुडुगणहतं लब्धमब्दादिकं स्यात् । मानाधिक्ये विशतमशते तारकायुर्वराङ्गेः सगुरयाप्तं दिवसनिचयैर्मातुलैः शुद्धमायुः ॥ ७०॥

शोध्यमिति । शोध्यं = त्रिकोणैकाधिपत्यशोधनजातं फलं राशेर्बु चरस्य ( प्रहस्य ) च गुणकः ४४ श्लोकोकः सङ्गुण्य ( तत्तद्प्रहस्य पृथक् पृथिगिति ) एतेपायैक्यं विधाय तच्छुँलैः ७ हस्वा ( संगुण्य ) च गुणकः २७ हतं = अकं स्थल्ल्डधं तद्व्दादिकं = वर्षा-दिकं स्यात् । तिस्मन् दर्पादौ मानाधिक्ये = शताधिक्ये समागते सित तद्विशातं = शतोनितं कार्यं, श्रशते = शताध्ये सित तदेव प्राधां, तदेतारकायुः = नक्षत्रायुः कथ्यते । श्रथ तदायुः वराङ्गः = ३२४ अः हत्वा = सङ्गुण्यं, दिवसनिचयैः दिनसमृहैः ( वर्षान्तःपातिभः )

मातुलैः = ३६ ४ प्रमितैः भक्तं कुर्यात् तदा लब्धं शुद्धं श्रायुः स्यात् । एतद्धि शुद्धाष्टक-वर्गजनितं शेयमिति ।

श्रत्र यदुक्तं मानाधिक्ये विशतमिति तदाह जातकादेशकारः— श्रष्टवर्गं समुद्धृत्य महाणां राशिमण्डले । प्राग्वत् त्रिकोणं संशोध्य पश्चादेकाधिपत्यताम् ॥ एकस्मिन् मण्डलाधिकयं शोधयेच्चकमण्डलम् । द्वादशैव तु गृहणीयादेवं सर्वेषु राशिषु ॥

पूर्वोक्तं गुणकारैस्तु वर्धयेच्च पृथक् पृथक् । एकीकृत्य ततः सर्वं सप्तिभिर्गुणयेत् पुनः । सप्तविशतिहस्त्रच्यं त्रायुःपिण्डं प्रहरयते । द्वादशादिगुणाक्षच्यं मासादिषटिकास्ततः ॥ शताद्ध्यं तु तत्पण्डं मण्डलं शोधयेच तम् । शतमेव तु गृह्वीयादीर्घायुर्योगसम्भवे ॥

तद्विधं सकलं कृत्वा वराङ्गेण २२४ विवधितम् । मातङ्ग-२६५ हतलब्धायुर्मातङ्गाव्दं प्रहरयते ॥ अत्राष्टकवर्षे रातमेवोत्तमायुर्श्डीतमित्यवगन्तव्यम् ॥ ७० ॥

शुद्धावशेष विन्दुको राशि प्रहकें गुणकसे गुणाकरके ७ से गुणे फिर २७ का भाग देरे. से जो फल मिले वह वर्षांदि होता है। शताधिक्य होने पर १०० में शोधकर वरांग ३२४ से गुणाकर मातंग ३६५ से भाग देने पर शुद्ध आयु होती हैं॥ ७०॥

इदानी साधितमायुः कदा यथात्वमुपयातीत्याह— स्थल्पमध्यबहुमानवत्सरा मण्डलोनयुतकर्मकल्पिताः । तुल्यकालमुपयान्ति सर्वतः सद्गुणोदयकटाच्चवीचणात् ॥ ७१ ॥

स्वरुपेति । उक्तप्रकारैः साधिताः स्वरूपमध्यबहुमानवत्सराः = श्ररुपायुर्मध्यायुर्दीर्घायुः वर्षभेदाः मण्डलोनयुतकर्मकरिपताः (मानाधिक्येत्यादिकर्मकृताः ) सद्गुणोदयकटाक्षवीः सणात्=सद्गुणविशिष्टानां प्रहाणामुदये लग्ने यत् कटाक्षवीक्षणम्=सदवलोकनं तस्मादर्यात् यदि लग्ने सद्गुणयुक्तानां प्रहाणां दृष्टिः स्यात्तदाः सर्वतो भावेन तुरुयकालमुपयान्ति । यदि लग्ने सद्गुह्यणां दृष्टिनं स्यात्तदा तदागतमायुनं याथातथ्येन परिणमतीति भावः ॥ ७९॥

खण्नमें सद्गुण शहकी कटाचदृष्टिसे स्वरूप मध्य बहुवस्**सर मण्डलमें हीन युत कर्म** कर्पनासे सब तरहसे समान समय आते हैं ॥ ७१ ॥

श्रीवैद्यनाथकृतजातकपारिजाते पराशारादिफलसाररसोपयाते । त्रस्तारिश्रन्नसमुदायकविन्दुशीलः संकीतितस्तु सकलगुचरत्रसादात् ॥ ७२ ॥

#### इति दशमोऽध्यायः।

सरलार्थेन श्लोकेनानेनाध्यायमुपसंहरतीति ॥ ७२ ॥ पारिजाते सुधा टीका कपिलेश्वरनिर्मिता । दशमे चाष्टवर्गाख्येऽध्यायेऽस्मिन् पूर्णतां गता ॥ १० ॥

पराचर बादि युनियोंके प्रन्यके फलके सार भागसे उत्पन्न श्रीवैद्यनाथजी कृत जातकः पारिजातमें सब प्रहोंकी कृपासे अध्वर्गके प्रस्तारके भेदोंका वर्णन किया ॥ ७१ ॥

इति जातकपारिजाते इसमेऽध्याये 'विमला' हिन्दी टीका समाप्ता ॥ १० ॥

### अथ प्रथमद्वितीयभावफलाध्यायः ॥ ११ ॥

श्रयातो भावफत्तानि विवश्चरादौ भावानां प्रहस्थितिवशाच्छुभाग्रभत्वं निरूपयिति द्वाद-शिमः श्लोकः—

> होरालङ्कारसुख्यप्रभवशुभफलादीनि सर्वाणि पुंसां तत्तद्भावोद्भवानि चचरणलवशाचानि तानि प्रवच्मि । ये ये भावाः सितज्ञामरगुढपतिभिः संयुता वीचिता वा नान्येर्द्षष्टा न युक्ता यदि शुभफलदा मूर्तिभावादिकेषु ॥ १ ॥

होरेति । पुरुषाणां युचरवलवशात् = घ्रहाणां वलावलवशतो यानि शरीरादीनां शुभाशुभफलादीनि तत्तद्भावोद्भवानि = लग्नादिद्वादशभावजातानि तानि श्रधुना श्रहं श्रन्थकारः
प्रविच्म । श्रत्रेदमुक्तं भवति । जनियतां यत् किञ्चित् शरीर-धन-श्रातृ-विग्न-पुत्र-श्रातुकी-स्स्यु-धर्म-राज्य-लाश्य-व्यय-सन्विन्ध फलं विचार्यते तत्सवं तत्तद्भावात् ( तज्ज-धनसहज-सुहिद्दयादितः ) एव जातं तथा तत्र तत्रोपस्थितश्रहवलवशादुद्भृतयेव भवति । तान्यत्र
कथयामि । ये ये भावाः लग्नाद्यः, सित्रज्ञामरगुक्षतिश्चः = शुक्र-बुध-वृहह्ष्वति-स्वर्धामिभिः, संयुताः = सहिताः, वा वीक्षिताः = दृष्टाः सन्तः श्रन्थः = उवतेश्य इतरैः ग्रहैः युता न,
तथा दृष्टा न भवेयुस्तदा ते मूर्तिभाषादिकेषु=लग्नादिभावेषु शुभफलदा भवन्ति । यस्मिन्
भावे बुध-गुरु-शुक्राणायन्यतमस्य सक्तस्य वा तथा तद्भावपतेर्वा हियतिरथवा दृष्टिभैवति,
तथा तत्र यदि कस्यचिद्ग्यस्य श्रहस्य स्थितिर्दिष्टर्वा न भवति तदा तद्भावजन्यं फलं शुभै
भवतीति भावः । तथा चाह पराशरः—

यो यो भावः स्वामिरछो युतो वा सौम्यैवी स्यात्तस्य तस्याभिवृद्धिः । पापैरेवं तस्य भावस्य हानिर्निद्धिव्या जन्मतः प्रश्नतो वा । इति ॥ १ ॥

अब ब्रहोंके वळानुसार ळग्नादि आवांसे उत्पन्न सनुष्योंके शुभाशुभ फळांको कह रहा हुँ ळग्नादि आवोंमें जो जो आव शुक्र बुध बृहस्पति और अपने पतिसे शुक्त वा दह हों, और यदि पाप ब्रह्से दृष्ट युत न हों तो वे शुभफळ देते हैं ॥ १॥

तन्वादिभावेषु शुस्रोदयेषु तद्भावनाथोपगतेचितेषु। तदुक्तभावस्य समृद्धिरुक्ता नपापखेटेचितसंयुतेषु ॥ २ ॥

तन्वादीति । लग्नादयो भावाः शुभराशिकाः स्वस्वपतिना संयुक्ता वीक्षिता वा भवेयु-स्तया केनचित्पापप्रहेण युक्ता वीक्षिता वा न भवे स्तदा तत्तद्भावे यशद्वस्तुनो विचारः कियते तस्य तस्य समृद्धिरुक्ता श्रायेरिति ॥ २ ॥

शुओद्य राशिवाले छन्नादि आवोंके स्वामी उन आवोंमें प्राप्त हों और वे आव पाप-महोंसे एए युत न हों तो उस २ आवकी वृद्धि होती है ॥ २ ॥

नीचस्थो रिपुराशिस्थः खेटो आवविनाशकः । मृतस्यतुङ्गमित्रस्थो आववृद्धिकरो भवेत् ॥ ३ ॥

नीचिति। स्वनीचराशौ शाबुराशौ वा स्थितो बहो यस्मिन् भावे विद्यमानः स्यात् स श्रहस्तस्य भावस्य विनाशको भवति। एवं स्वमूलिक्रकोग्गे, स्वराशौ, स्वकीयोच्चे, स्व-मित्रगृहे वा स्थितः सन् यस्मिन्भावे स्थितो भवति तस्य भावस्यासौ बहो वृद्धिकरो भवति ॥

नीच राशिगत तथा शत्रुराशिस्य प्रष्ट जिस भावमें हो उस आवका नाश करता है, अपने मूळ त्रिकोणमें, अपने उच्च स्थानमें, मित्रराशिमें पापश्रह बहां हो उस आव (स्थान) की बृद्धि करता है॥ ३॥ यद्भावनाथो रिपुरिष्फरन्धे दुःस्थानपो यद्भवनस्थितस्तु । तद्भावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः शुभेज्ञितश्चेत् फलमन्यथा स्यात् ॥॥॥

यदिति । यस्य भावस्य स्वामी, रिपुरिष्फरन्ध्रे = षष्टद्वादशाष्टमानामन्यतमे भवति, वा दुःस्थानपः = षडष्टव्ययेशानामन्यतमो प्रहो यस्मिन् भवने (भावे) स्थितो भवति, तस्य भावस्य नाशं तज्ज्ञाः = तद्विदः (भावफलवेत्तारः ) कथयन्ति । श्रय चेदसौ भावः केनचित् कैथिद्वा शुभग्रहेण शुभग्रहेर्ना ईक्षितः = निरीक्षितः स्यात् तदा फले श्रन्ययाऽर्या-त्रद्वावनाशो न स्याद्वत तद्वावद्वदिरेव वाच्येति ॥ ४॥

जिल भावका स्वामी षष्ठ, द्वादरा या अष्टम स्थानमें प्राप्त हो, एवं दुःस्थान (६।८।१२) का स्वामी जिल भावमें हो उस भावका नाश होता है ऐसा विद्वान् छोग कहते हैं। यदि उसे शुभग्रह देखते हों तो अन्यथा फळ होता है अर्थात् उस भावका नाश नहीं होता है॥ ॥॥

यद्भावपे केन्द्रगते विलग्नात्त्रिकोणगे वा यदि सौम्यदृष्टे । तुङ्गादिवर्गोपगते बलाढचे तद्भावपुष्टि फलमाहुरार्याः ॥ ४ ॥

यद्भावप इति । यस्य भावस्य स्वामी विलग्नात् = जन्मलग्नतः, केन्द्रे (१।४।७।१०) हा कोशी (५।९) स्थितः यदि सौम्येन (ग्रुभम्रहेण) दृष्टो भवेत्तथा तुन्नादिवगोपगतः = स्वकीयोचादिराशी स्ववर्गे च स्थितः बलाख्यः = पूर्वोक्तवेलैर्युक्तो वा भवेत् तदा तद्भावपुष्टि-फलं तद्भावस्य बृद्धिरेव फलम् आर्या आहुः ॥ ५ ॥

जप्रसे जिल भावका पति केन्द्रमें हो वा त्रिकोणमें हो उसे शुभग्रह देखते हों उचादि वर्गमें प्राप्त होकर बळवान् हो तो श्रेष्ठ विद्वानोंके मतसे उस भावकी पुष्टि होती है ॥ ५॥

तत्तद्भावित्रकोर्णे सुखभदनगृहे वाऽऽस्पदे सौम्ययुक्ते पापानां दृष्टिहीने भवनपसिहते पापखेटेरयुक्ते। भावानां पुष्टिमाहुः सकलग्रभकरं चान्यथा चेत्रणाशं मिश्रं सिश्रमहेन्द्रैरखिलमपि तथा मूर्तिभावादिकानाम्॥ ६॥

तत्ति । तत्तद्भावात् = विचारणीयभावतः, त्रिकोणे ( ५।९ ) सुखमदनगृहे (४।७), वा ध्रास्पदे (१०) सौम्ययुक्ते = शुभप्रहेण शुभप्रहेर्य सिंहते, तिस्मन पापानां हिष्ट्विने = वापप्रहेरनवलोकित इति, भवनपसिंहते स्वराशिपतिना युक्ते, तथा पापखेटरयुक्ते, ईद्द्रग्ल-क्षणलक्षितानां भावानां पुष्टि = वृद्धि विद्वांस ध्राष्टुः । यस्मिस्तिस्मन् भावे ईद्दरलक्षणं तद्भा-वज्ञातं सकलशुभक्तरं भवति । ध्रस्मादन्यया चेद्भवति तदा तद्भावस्य प्रणाशं करोति । ध्रथ मिश्रमहेन्द्रैः = तत्तद्भावात्त्रिकोणे सुखमदने ध्रास्पदे वा पापैः शुभैक्ष सिंहते, पापैः शुभैक्षावलोकिते सित, मूर्तिभावादिकानां = लमादिद्वादशभावानाम् ध्रिक्षलमिप फलं=सकल-येव तत्तद्भावातं फलं विश्रं साधारणं ( शुभमशुभक्ष ) वाच्यमिति ॥ ६ ॥

छदादि मल्येक आवोंके उस २ आवसे त्रिकोण, चतुर्थ, सप्तम या दशम गृहमें शुअप्रह था उसका पति शुक्त हो वहां पापप्रहोंकी दृष्टि तथा योग न हो तो आवोंका समस्त शुअ-फळ तथा पुष्टि कहे। यदि ऐसा न हो तो उस २ आवका नाश होता है। यदि उक्त स्थान मिश्रप्रहसे शुक्त हों तो सब मिश्रफळ होते हैं॥ ६॥

> नाशस्थानगतो दिवाकरकरच्छन्नस्तु यद्राशिपो नीचारातिगतोऽथवा यदि शुभैः खेटैरयुक्तेन्नितः। तद्भावस्य विनाशनं सुनिगणाः शंसन्ति खेटैर्युतो यद्यत्रापि फलप्रदो नहि तथा सूर्त्यादिसानां क्रमात्॥ ७॥

नारास्थानगत इति । यद्राशिषः=यस्य भावस्य पतिः, नारास्थानगतः = घष्टमभावगतः, दिवाकरकरच्छणः = सूर्यस्य किरणैर्लुप्तयुतिरस्तज्ञत इत्यर्थः, प्रथवा नीचारातिगतः =
स्वकीयनीचराशौ, शत्रुग्रहे च स्थितः, यदि ग्रुभैः खेटैः = बुधगुकगुक्तैः, प्रयुक्तिक्षितः=युक्तो
दृष्ट्यं न भवति, तदा तद्भावस्य = यद्भावपतिरीदग्लक्षणयुतो भवति तस्य भावस्य विनाशानं सुनिगणाः = गर्गपराशरादयो महर्षयः, शंसन्ति = कथयन्ति । प्रथ यदि प्रात्रोक्तसंस्थायां यद्राशिषः खेटैरितरप्रहेर्युतोऽपि भवेत्तदा मूर्तिप्रश्वतिभावानां कमात् तथा फलप्रदो
निहं भवति ॥ ७॥

ज्यनादि जिस भावका स्वामी सूर्यके किरणसे आकान्त हो, अष्टम स्थानमें प्राप्त हो, नीच वा शञ्च गृहमें प्राप्त हो, यदि ग्रुभग्रहसे युक्त न हो उस भावका विनास मुनि छोन कहते हैं। अर्थात् ये भाव फलप्रद नहीं होते हैं॥ ७॥

> दुःस्थाने वाऽरिगे मूढे दुर्वले भावनायके । भावस्य सम्पदं कर्तुं न शक्ता भावमाश्रिताः ॥ ५ ॥

दुःस्थान इति । आवनायके = विचारणीयभावपतौ, दुःस्थाने = पष्टक्र्ययानायन्यतमे भावे वा स्वरिगे = राष्ट्रगृष्टे विद्यमाने, मूढे = सूर्येण सहास्तक्षते, दुर्वले=निर्विष्ये सित भावमा-श्रिताः = तद्भावसुपगता स्वन्ये प्रहा स्वपि तस्य भावस्य सम्पदं-वृद्धि, कर्त्तुं, राक्ताः=दक्षा व भवन्ति । भावस्य ग्रुभफलहेतवे भावेशेन ग्रुभभावगतेन विलगा चावश्यमेव भवित-व्यमिति ॥ = ॥

यदि भावका स्वामी दुःस्थानमें शतुभवनमें हो शस्त हो वा दुर्बुळ हो तो भावाशित ब्रह्म भावको सम्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होते हैं ॥ ८ ॥

दुष्टस्थितो वापि यदा नस्रोगः पापोऽरिनीचांशकसंयुतो यः। स्वतक्रमित्रांशकराशियुक्तः शुभैक्तितो वा यदि शोभनः स्यात्॥ ६॥

दुष्टस्थित इति । यः कथित्, नभोगः = घ्रहः, यदा दुष्टस्थितः = ध्रसञ्जावगतः, ध्रिषे वा ध्रारिनीचांशक्षंयुतः = शत्रुराशेनींचस्य वा नवांशे स्थितो भवति, स पापः = पापफलदो भवति । प्रथ स्वतुष्तस्य, सित्रस्य च नवांशे राशौ च युक्तो ब्रहः, शुभव्रहेक्षितो वा यदि भवेत्तदा शोभनः शुभफलदः स्यात् ॥ ९ ॥

यदि जो कोई प्रह दुष्ट स्थानमें स्थित हो वा शशुगृह या नीचांशले संयुक्त हो वह अशुभ फल देता है। यदि अपने उच्च या मिनके नवांश या राशिमें शुभग्रहले हप्ट हो तो खुअ होता है॥ ९॥

> भावेशाकान्तराशीशे दुःस्थे भावस्य दुर्वलम् । स्वोच्चमित्रस्वराशिस्थे भावपुष्टि वदेद् बुधः ॥ १०॥

भावेशित । भावेशाकान्तराशीशे = यस्य भावस्य फर्ल विचार्यते तङ्कावेशेनाकान्तो यो शशिस्तदीशे (विचारणीयभावेशाधिष्टितराशिषताबित्यर्थः) दुःस्थे = षडष्टव्ययाना-सन्यतमे गते भावस्य दुर्वलं फर्ल वाच्यम् । श्रथं च तस्मिन् भावेशाकान्तराशीशे प्रहे स्वोच्चे, स्वमित्रराशौ, स्वकीयराशौ वा स्थिते सित भावपुष्टि दुधो वदेदिति ॥ १०॥

जिस किसी भावका स्वामी जहाँ वैठा हो उसका पित दुष्टस्थानमें हो तो उस मूळ भाषको दुर्बळ करता है। यदि वह अपने उच्च, मित्र राशि, स्वराशिमें स्थित हो तो उस भावकी पुष्टि करता है, ऐसा पंडित छोग कहते हैं। सु० शा० कार०॥ १०॥

यद्वावलाभधनविक्रमराशियाता यद्वावनाथसुद्धदश्च तदुषनाथाः । तदुभावपुष्टिबल्सम्बरचारिणस्ते कुर्वन्ति मृढरिपुनीचविवर्जिताश्चेत् ॥ ११ ॥ यदिति । यस्य तस्य भावस्याधिपतेः मित्रप्रहाः, तदुचनायाः = भावपतीनां ये उचराशयस्तत्पतयश्च यत्तङ्गावात् लाम—[ ११ ) धन-( २ ) विक्रम-( ३ ) राशियाता भवेयुस्तद्। तद्भावस्य पृष्टिफलं तेऽन्वरचारिणो प्रहाः कुर्वन्ति । चेशदि ते प्रहा मूढिरिपुनीचिववर्जिताः = प्रस्तं गताः, शत्रुराशिगताः, नीचराशिगता वा न भवेयुस्तदेति । एतदुक्तं
भवति । यस्य तस्य विचारणीयराशेर्योऽधिपस्तस्य मित्राणि तदुचपितिश्वेतेषामन्यतमो
प्रहो मूढशत्रुनीचराशिवर्जितः सन् तत्तद्भावात् लाभधनविक्रमान्यतमगतो भवति तदा
तद्भावस्य पृष्टि कुहते ॥ ११ ॥

जिस भावसे ११।२।३ स्थानमें गत बहु उस भावेशके मित्र या उसके उच्च स्थानके स्वामी हों और यदि वे बहु अस्तङ्गत, शत्रुराशिगत या नीचगत न हों तो वे बहु उस आवको पुष्ट और बलवान् बनाते हैं। (सु० शा० कारः)॥ ११॥

भावांशतुल्यः खलु वर्तमानो भावोद्भवं पूर्णफलं विधत्ते। भावोनके चाप्यधिके च खेटे त्रैराशिकेनात्र फलं विचार्यम् ॥ १२॥

भावांशातुलय इति । भावांशातुलयः = राश्यादिमानेन यावत्प्रमाणको भावस्ताविन्मत एव वर्तमानो यहः तद्भावोद्भवं पूर्ण फलं खलु = निश्चयेन, विधतं = कुरुत इति । भावोनके = भावप्रमाणान्न्यूने, अधिके चापि प्रहे सति त्रैराशिकेनानुपातद्धारा फलमत्र विचार्यम् । अत्रेदं विचिन्त्यम् । पूर्णे भावे विद्यमानो प्रहस्तद्भावजन्यं पूर्ण फलं ददाति । पूर्णभावप्रमाणाद्ने प्रहे यावदनुपातागतं फलं तत्र न्यूनं कथनीयम् । तथा पूर्णभावमानादिधिकेऽप्रे विद्यमाने प्रहे स प्रहस्तद्भावसन्ध्युन्सुक्षो भवतीति तत्रापि न्यूनमेव फलं वाच्यम् । पर-सनुपातलब्धिमतिमिति ॥ ९२ ॥

जो बह भावके अंशके बराबर होकर जिस भावमें हो उस भावके पूर्ण फलको देवा है आवसे अवर वा अधिक बह हो तो त्रैराशिकसे यहां फलका अनुमान करना चाहिये ॥१२॥

#### श्रथ तनुमावफलम्।

शरीरवर्णाकृतिलच्चणानि यशोगुणस्थानसुखासुखानि । प्रवासतेजोबलदुर्वलानि फलानि लग्नस्य वदन्ति सन्तः ॥ १३ ॥

अथाधुना तनु—( लग्न ) भावफलं विवक्षः तत्र लग्ने कि कि फलं विचारणीयमित्युः च्यते । शरीरेति । श्लोकस्त्र स्पष्टार्थ एवेत्यलम् ॥ १३ ॥

अब प्रथम भावका फल कहते हैं-लग्नसे शरीरका वर्ण, भाकृति, लच्चण, यश. गुण, स्थान, सुख, दु:ख, प्रवास, तेज और बलका विचार करना पण्टितोंका मत है। ( सु० शा॰ कार )॥ १३॥

नरिश्चरायुर्नेपपूजितः सुखी लग्ने भवेत्सीम्यगृहं यया तथा । लग्ने शदा स्वामिनिरीचिते धनी कुशात्रबुद्धिः कुलकीर्तिवर्द्धनः ॥ १४ ॥ नर इति । सरलार्थोऽयं रलोक इति ॥ १४ ॥

यदि তम्न ग्रुभराशि हो तो मनुष्य दीर्घायु, राजपूजित और मुखी होने । ठानको विद् छानेश देखता हो तो धनी, तीयगबुद्धि और कुळकी कीर्तिकी बृद्धि करनेवाला होने ॥१४॥

लमांशपाद्वीर्ययुतम्रहाद्वा तनुस्वरूपाकृतिलत्त्वणानि । वर्ण वदेखान्द्रनवांशनाथाद्विलमभात्सर्वशुभाशुभानि ॥ १४ ॥

पूर्व १३ श्लोके यहुक्तं 'शरीरवर्णाकृतिलक्षणानि' तदाह — लग्नांशपादिति । लग्ने = जन्मकालीनलग्ने योंऽशको नवांशकस्तस्य यः पतिस्तस्माद् वा तस्काले सर्वप्रहापेक्षया यो प्रहो चलीयान् अवति तस्मात् जातस्य ततुस्वरूपाकृतिज्ञक्षणानि वाच्यानि । यस्य प्रहस्य यादण्जुः, यत्स्वरूपं, यादगाकृतिश्च वर्तते तथैव तस्य जातस्यापि वाच्यमित्यर्थं। श्रम्थ वर्णमाह्—वर्णमिति । चान्द्रनवांशनाथात् = चन्द्रो यस्मिनवांशे स्थितो भवेत्तज्ञ-वांशराशिपतेः वर्णं जातस्य वदेदिति । यस्य प्रहस्य यो वर्णः ( २ २० १९ १ तो०) अक्तः स एव वर्णो जातस्य वदेदिति । विलयभात् सर्वशुभाशुभानि = लमादिहादशभावराशयः कालपुरुषाक्षे यत्र यत्रावस्थितो विचते ( १ २० ८ १ तो०) तत्र तत्राक्षे जातस्य शुभा-शुभाग्रहपरत्वेन शुभाशुभानि फलानि वाच्यानि । श्रत्र ३ २० ७६ १ तोको द्रष्टव्यः ॥१५॥

षरीरके स्वरूप-आदृति उद्यगोंको उन्नके नवांशपतिले वा तत्काठमें सर्वाधिक बठवान् प्रहले कहे । चन्द्रमाके नवांशके स्वामीले शरीरका वर्ण कहे, और समस्त ग्रम अग्रमको

छरनसे कहे ॥ १५ ॥

त्रिकोणकेन्द्रे यदि लग्ननाथे शुभान्विते शोभनवीत्तिते वा । शुभमहागारगते बलाढके चतुःसमुद्रान्तयशः समेति ॥ १६ ॥

त्रिकोखेति । शुभव्रहेण युक्तो दृष्टो वा लग्नेशः, त्रिकोखे केन्द्रे ( ५।९।१।४।७।१० ) वा णतः स्यात् , एवं शुभव्रहाणां राशिगतो वलाव्यदा भवेत्तदा वातो नरः चतुस्वमुद्रान्तं वर्षाः = प्रतिष्टां समेति प्राप्नोति ॥ १६ ॥

पदि करनेश त्रिकोण या केन्द्रमें स्थित हो श्रुभग्रहसे शुक्त हो, या श्रुभग्रहसे देखा जाता हो, वा बळवान् होकर,श्रुभग्रहकी राशिमें हो तो चारो सशुद्र पर्यन्त ( भूमंडक ) में उतका यश होवे ॥ १६ ॥

होराधिनाथे रिपुरन्ध्ररिष्फे पापान्विते पापनिरीक्ति वा । पापप्रहाणां अवनोपयाते जातोऽप्रकाशो अवतीह सर्वः ॥ १७ ॥ होराधिनाय इति । होराधिनाये = जन्मलग्नपतौ । ख्रन्यत्मुगममेवेति ॥ १७ ॥ यदि छम्नेक छुठे, आठवे या बारहवे स्थानमें हो पापप्रहसे गुक्त हो वा देखा जाता हो, बा पापप्रहके गृहमें हो तो इस योगमें सञ्जय यहां नामी नहीं होता है ॥ १७ ॥

> कीर्तिस्थानपतौ विलग्नभवने जातः स्वयं कीर्तिमान् । वित्तस्थे तु विशेषकीर्तिसहितः स्वोच्चादिवर्गान्विते । दुःस्थे चक्कलयात्रया हततनुर्जातोऽथवा दुर्जनः केन्द्रे कोणगते शुभग्रहयुते यात्रासुखं जायते ।। १८॥

कीर्तिस्थानपताविति । कीर्तिस्थानपतौ = नवमभावाधिपतौ प्रहे, विलग्नभवने = जन्म-कालीनलग्ने गते सति जातो नरः स्वयं कीर्तिमान् भवति । तिस्मन् कीर्तिस्थानपतौ, वि-लह्ये = द्वितीयभावमुपगते स्वकीयोचादिवर्गयुते च जातो विशेषकीर्तिसिह्तः = तहागारा-बदेवालयपुस्तकादिचिरस्थायिकीर्तिमान् भवति । तिस्मचेव कीर्तिपतौ दुःस्थे = षडपृव्यय-गते सति जातः चचलयात्रया (तीव्रगतियानादिनिपाततः) हततजुः = नष्टशरीरः, प्रथवा बुर्जनः दुश्शीलो भवति । तिस्मचेव कीर्तिपतौ केन्द्रे कोर्यो वा गते शुभग्रहयुते च जातस्य यात्रायुक्तं जायते ॥ १ म ॥

कीर्तिआवेश ( नवमेश ) छग्नमें हो तो जातक स्वयं कीर्तिमान् हो । यदि वही उच्या-दिवांसे युक्त धन आवर्में हो तो विशेष कीर्ति वाला हो । यदि दुष्ट स्थानमें हो तो चेचल यात्रासे शरीरका नाश हो, वा दुर्जन हो । यदि वही केन्द्र या कोणमें हो सुभग्रहसे

बुक्त हो तो यात्रामें सुख प्राप्त होवे ॥ १८ ॥

होरात्वामिनि पञ्चमे यदि सुतस्थानेशयुक्तेऽथवा भाग्ये वा यदि भाग्यपेन सहिते लग्ने यशस्त्री पिता । भात्रस्थानपतौ विलग्गगृहगे तत्कारकञ्चातृपा-वेकस्थौ वलशालिनौ च यदि वा तत्सोदरः कीर्तिसांत्र् ॥ १६ ॥

होरास्वामिनीति । होरास्वामिनि = जन्मलप्रेशे यदि पश्चमे गते, श्रथवा सुतस्यानेश-युक्ते = पद्यमेशेन सहिते भाग्ये = नवमे भावे गतवति, यदि वा भाग्यपेन = नवमेशेन स-हिते लग्ने विद्यमाने सित जातस्य पिता यशस्वी = कीर्तिमान् भवति । भ्रात्स्थानपतौ = तृतीयभावेशे, विलमगृहगे = जन्मलग्नमुपगते, तत्कारकभातृपौ = भातृकारकः ( भौमः ) भातपः ( ततीयेशः ) चैकस्यौ ( यत्र तत्रैकराशिगतौ ) बलशालिनौ च यदि भवेतां तदा तत्सोदरः = तस्य जातस्य सोदरो भ्राता कीर्तिमान् भवतीति ॥ १९ ॥

यदि पंचमेशले युक्त छग्नेश पंचम आवर्मे हो वा नवममें हों, वा नवमेशके साथ छानमें हो तो जातकशा पिता यशस्वी होवे ।

यदि हतीय भावका स्वामी लग्नमें हो अथवा उसका कारक और तृतीयेश दोनों पूक राशिमें हों बलवान हों तो उसका सहोदर भाई कीर्तिमान होवे ॥ १९॥

विद्याधिपे वा यदि चन्द्रसूनी लग्ने सुखे लग्नपसंयते वा। बलान्विते पापदृशा विहीने विद्यायशस्त्री भवति प्रजातः ॥ २०॥

निद्याधिप इति । विद्याधिपे = विद्यास्थानपतौ = द्वितीयेशे (द्वितीयभावाद् विद्याविचारः कियते, ४९ श्लोको द्रष्टन्यः ) वा चन्द्रसूनौ = बुचे, लप्ने = जन्मलप्ने, वा लप्नपसंयुते = लब्रेरीन समन्विते, बलान्विते, धुखे = चतुर्यभावे, पापस्या विहीने च सित प्रजातः = ईंदुग्लक्षणोपलक्षिते काले जायमानो नरः, विद्यायशस्वी भवति ॥ २० ॥

बिद द्वितीयेश, वा बुध कानमें वा कानेशके साथ चौथेमें हो बळवानू हो पाप प्रहकी

दिले रहित हो तो जातक विद्यामें यशस्वी हो ॥ २० ॥

धर्मोदयेशी नवमोदयस्थी धर्मोदयेशी तनुधर्मगी वा । सुरेन्द्रवन्द्येचितसंयुतौ चेत् समेति जातश्चिरकालभाग्यम् ॥ २१ ॥

धर्मोदयेशाविति । धर्मोदयेशी = नवसेशलप्रशी कमेण नवसोदयस्थी ( नवसेशो जवमनतो लमेशो लमनतथ ) भवेताम् , वा धर्मोदयेशी तनुधर्मनी (धर्मेशो लमे, लमेशो धर्मे च गतः ) भवेतां तथा भूतौ चेयदि सुरेन्द्रवन्यंन = गुरुणा, ईक्षितौ संयुक्तौ वा भवेतां

तदा जातो नरः निरकालभाग्यं समेति यावज्ञीवनं माग्यवान् भवतीत्यर्थः ॥ २१ ॥

धर्मेश और लानेश समसे नवम और लानमें हों ( नवसेश ९ वें, लानेश लानमें ) बा कानेश और नवसेश क्रमसे ९ वें और कानमें हों ( नवमेश कानमें कानेश ९ वें ) दोनों बुहस्पतिसे देखे जाते हों या युक्त हों तो जातक बहुत समय तक भाग्यवान् रहे ॥ २३ ॥

लग्नाधिपस्य व्ययगे तदुचिमत्रे सहत्तक्क्षगोद्धिते वा ।

तद्वाशिगे वा यदि मित्रखेटे तस्य स्थितिर्जन्मवसुन्धरायाम् ॥ २२ ॥

लमाधिपस्येति । लमाधिपस्य = जन्मलमपतः, व्ययगे = द्वादरी भावे, तद्वचिमत्रे = तस्य लगाधिपस्योचे मित्रपहे वा सति तस्मिन् सहत्तुत्रखगेक्षिते लमेशस्य मित्रप्रहेण तुज्ञगतप्रहेण चेक्षिते. वा तदाशागे = लाग इत्यर्थः, मित्रखेटे = लागेशस्य मित्रप्रहे सति तस्य जातस्य स्थितिः, जन्मवसुन्धरायां = यत्र भूमौ जन्म जातं तस्यां ( जन्मभूमावेव तस्यावस्थानं ) भवतीत्यर्थः ॥ २२ ॥

जरनेवाले १२ वें उसके उच्च स्थान वा मित्र राशि हो मित्र या उच्च प्रहसे देखा जाता हो वा छग्नेशका मित्रवह उसके राशिमें हो तो उसकी स्थित जन्म-भूमिमें हो ॥ २२ ॥

लग्नेशाद्व: ययपे विलग्नपरिपी नीचेऽथवा दुर्वले जातो याति विदेशमिष्टदनुजाचार्येण दृष्टे यदि। तत्रैव स्थितिरन्त्यपे रविकरच्छन्ने विलग्नाधिपा-दल्पप्रामचरो बलिन्यपि धनप्रामाधिवासो भवेत ॥ २३ ॥ लमेशादिति । लग्नेशाध्ययपे = लम्नपतिर्यत्र तिप्रति तस्माची द्वादशो आवस्त-द्वीशे (लग्नेशाधिष्टितराशेःर्ययेश इत्यर्थः ) विलम्नपिषौ = लम्नशस्य शत्रुग्रहे सित, नोचे = नीचराशिगते, श्रथवा दुर्वले वलहीने सित, तस्मिन्यदि इष्टद्मुजाचार्यण = मिन्नत्व-सुपगतेन शुक्रेण दृष्टे सित जातो नरो विदेशमन्यदेशं याति । श्रथ तस्मिन्नेव विलग्ना-धिपाल्लग्नेशादन्त्यपे = द्वादशेशग्रहे, रविकरच्छन्ने = सूर्येण सहास्तक्षते सित तत्रैव जन्म-भूमावेव स्थितिर्भवति, तथा श्रलपन्नामचरः — कषुत्रामवासी भवति । श्रथ तस्मिन्नेव विल-ग्नाधिपादन्त्यपे बलिनि = सबले सित धनन्नामाधिवासः = विविधधनधान्ययुक्तस्य श्रामस्य (नगरस्य) निवासी भवतीति ॥ २३ ॥

छग्नेशसे बारहवें स्थानका स्वामी छग्नेशका श्राञ्च हो और यदि वह नीचमें हो वा दुर्वछ हो और यदि उसे शुक्र देखता हो तो जातक विदेशमें जाय। यदि छग्नाधिपसे हादश स्थानका स्वामी सूर्यके किरणोंसे छुन्न हो तो उसी जगह स्थित हो और छोटे आमोंमें निवास करे। यदि वह बछवानू हो तो शहरोंमें उसका निवास होवे॥ २३॥

> होरेशाद्वथयपे विलग्नअवनात् केन्द्रत्रिकोणस्थिते मित्रस्वोचगृहोपगे शुअयुते पार्श्वद्वये मानवः। चेतोरम्यमहीचरो दिविचराचार्येन्दुशुकेचिते दिव्यचेत्रमुपैति जन्मधरणीवासस्तद्ये रिपौ॥ २४॥

होरेशादिति । होरेशाद् व्ययपे=लग्नेशो यत्र तिष्टति तस्माद् व्ययभावस्य पतिस्त-स्मिन्, विलग्नभवनात् = जम्मलग्नराशोः केन्द्रत्रिकोर्णे (११४१७११ ०१६१९ स्थिते, तथा सति स्वकीयमित्रराशिस्वराशिस्वकी-योधराशीनामन्यतममुषगते पार्श्वद्ये = तस्मादुभयत्र द्वितीये द्वादशे च शुभयुते शुभग्रहे विश्वमाने सति जातो मानवः चेतोरम्यमहीचरः=मनोरमभूमिचरो (श्व-तीवमुन्दरस्थलनासी) अवति ।

| उदाहरणम्— |       |        |
|-----------|-------|--------|
| 9         | ३ ल.  | १ वृ   |
| Ę         |       | मं. १२ |
| 1         | ९ बु. | 19     |

श्रत्रोदाह्ग्री-कल्प्यते मिथुनलमपतिर्धुंधो धनुषि सप्तमे भ.वे विचते, तस्माद् व्ययो वृश्चिकस्तत्पतिर्भोमो मीने लग्नाद् दशमे (केन्द्रे) सित्रराशिस्थो वरीनर्ति, तस्मादुभयत्र गुरुशुक्रौ मेपकुम्भस्थौ विचेते इति उक्तयोगलक्षणं घटत इति । श्रथ तस्मिक्षेव लग्नेशाद् व्ययपे, दिविन्यराचार्येन्दुशुक्केक्षिते = गुरुचनदृशुक्रदृष्टे सति, विन्यक्षेत्रं = देवादितीर्थस्थानं प्राप्नोति (तीर्थादौ वासं करोतीत्यर्थः)। श्रथ तद्धें = लग्नेशाद् व्ययेशप्रहाद् द्वितीयभावे रिपौ = तस्य शत्रुप्रहे विद्यमाने सति जन्मधरणीवासः = यत्र जातस्य जन्म भवति तस्यामेव भमौ वासकृद्धवति ॥ २४॥

छानेशसे ज्ययाधीश छानसे केन्द्र या कोणमें हो, मित्र गृहमें या अपने उच अवनमें हो उसके दोनों तरफ ग्रुभग्रह हों तो मनुष्य रमणीय भूमिमें वास करे। यदि उसके दूसरे तथा छुटे स्थान पर बृहस्पति, चन्द्रमा और शुक्र की दृष्टि हो तो जातक जन्म भूमिमें वास करे और दिज्य स्थानको प्राप्त हो॥ २४॥

विदेशभाग्यं चरभे विलग्ने चरे तदीशे चरखेटहुन्टे । स्थिते स्वदेशे बहुभाग्ययुक्तः स्थिरप्रहेर्भूरिधनान्वितः स्थात् ॥ २४ ॥

विदेशेति । चरसे = मेषकर्कतुलामकराणामन्यतमे राशी, लग्ने, तदीशे = लग्नेयो, चरे = चरराशी विद्यमाने, तिस्मन, चरखेटहष्टे = चरराशिगतखेटेन दृष्टे जातस्य, विदेश-भाग्यं = विदेशे भाग्योदयं नूयात् । श्रथ स्थिरे विलग्ने, स्थिरे लग्नेशे च स्वदेश एवं बहुभाग्ययुक्तो भनेत् । तिस्मन् स्थिरप्रहैः = स्थिरराशिगतप्रहैर्दष्टे सित जातो भूरिधना-निवतो बहुविधधनयुतो भवतीति ॥ २५ ॥

जन्मल्यन चर राशि हो, लग्नेश चर राशिमें हो, उसे चर राशिस्थ प्रह देखते हों तो जा-तक का आग्योदय विदेशमें होये। जन्मल्यन स्थिर राशि हो, लग्नेश स्थिर राशिमें हो,स्थि-रग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो तो अपने देशमें ही बहुत आग्यसे तथा धनसे युक्त होवे ॥२९॥

| 6                   | ૪ તુ.        | 1 2   |
|---------------------|--------------|-------|
| ग्रु. ७ <u>ब</u> ु. | विदेशभाग्यम् | १ मं. |
| 6                   | ચં. ૧૦       | 12    |

| 8 3       | २ शु.         | 9 / 92 |
|-----------|---------------|--------|
| बु. ५ चृ. | स्वदेशभाग्यम् | ११ चं. |
| 1         | c             | 90     |

होराधीशे पापखेटे रिपुत्थे पापचेत्रे भानुपुत्रेण युक्ते। शृह्मायो राहुणा केतुना वा जातस्त्राख्डालोऽथवा नीचतुल्यः॥ २६॥

होराधीश इति । लग्नेशे पापप्रहे, रिपुस्ये = षष्ठभाषगते च, वा भानुपुत्रेण = शनिना सिंहते पापचेत्रे = पापप्रहराशौ विद्यमाने सिंत जातो नरः शूद्रप्रायो भवति । ईहग्योगे उचकुले जातोऽपि शूद्रवदाचरणयुक्तो भवति । तस्मिन्नेव तथाभृते लग्नेशे राष्ट्रणा केतुना वा युते सिंत जातो नरः चाण्डालो भवति, श्रथवा नीचतुरुयः=दिलतजातिसमो भवतीति॥२६॥

पापप्रह छन्नेश होकर शत्रु(६)स्थानमें हो या पापप्रहकी राशिमें शनिके साथ हो तो प्रायः छूड़ प्रकृति हो। यदि राहुसे वा केतुसे युक्त पाप छन्नेश हो तो चाण्डाछ हो वा नीचके तुस्य हो॥ २६॥

> लप्राधिपे शोअनराशियुक्ते बलोपयाते तनुपृष्टिमेति । लग्नस्थखेटे रिपुनीचभागे दुःस्थानपे देहसुखं न याति ॥ २७ ॥

नमाधिप इति सरलार्थ एवायं रलोक इति ॥ २७ ॥

छन्नेश यलवान् होकर ग्रुभन्नहकी राशिमें हो तो उस जातकका शरीर पुष्ट हो। छन्नमें स्थित न्नह शत्रु राशि या नीचराशिके भागमें हो अथवा वह छन्नस्थ न्नह दुःस्थानका पति हो तो उसे देह सुख नहीं होता है॥ २७॥

> विलग्नदर्शी तनुपो विलग्नगस्त्रयोऽपि पष्टाष्ट्रमरिष्फराशिपाः । सपरननीचोपगताश्च दुर्बला यदि स्वपाके न फलं प्रकुर्युः ॥ २८ ॥

विलग्नदशाँति = विलग्नदर्शा = जन्मलग्नद्रष्टा, तनुपः=जन्मलग्नपतिः, विलग्नगः = जन्मलग्नगतश्चेति त्रयोऽपि प्रहाः यदि यथासम्भवं षण्णष्टमरिष्फराशिषाः = षण्णष्टमद्वा-दशभावपतयो भवेयुस्ते चेत्सपत्ननीचोपगताः = शत्रुग्रहगता नीचराशिगताश्च भवेयुस्तया दुर्वेला वा भवेयुस्तदा ते त्रयोऽपि स्थपाके = स्वस्वदशायां, फलं = स्वं स्वं फलं न प्रकुर्युः इरथम्भूता प्रहा विफला भवन्तीति भावः ॥ २ = ॥

ल्यनको देखनेवाला, ल्यनेश और ल्यामें स्थित ये तीनों ग्रह यदि छुठे आठवें, और बार हवें भावके स्वामी हों, शत्रुगृह-नीचस्थ या दुर्गल हों तो वे ग्रह अपनी दृशामें अपने अपने फलको नहीं देते।

यहां लग्नको देखनेवाले तथा लग्नमें रहनेवाले अधिक ग्रह हीं तो उनमें बलीका ही ग्रहण करना चाहिये। सु० शा० कारः ॥ २८ ॥

लग्ने जलर्जे शुभखेचरेन्द्रैर्युक्ते तनोः स्थील्यसुदाहरन्ति । लग्नाधिपे तोयखगे बलाढ्ये सौम्यान्यिते तत्तनुपृष्टिमाहः ॥ २६ ॥

लग्न इति । जलर्से=जलचरराशिके, ( १ छा. १७ श्लोकः द्रः ) लग्ने तस्मिन् शुभछे-चरेन्द्रैः = बुधगुरुश्गुभिर्युक्ते जातस्य तनोः = शरीरस्य, स्थील्यं = पीनत्वम्, उदाहरन्ति = कथयन्त्याचार्याः । प्रथ लग्नाधिपे = जन्मलग्नेशे तोयखगे = जलचरर्श्वगतप्रहे, चलाढथे= पूर्वोक्तैर्वलर्युक्ते, सौम्यान्विते = शुभग्रह्युक्ते च तलनुपृष्टि=जातस्य देहपुष्टिम् श्राहुरिति ॥२९॥

लप्न जलचर राशिका हो, ग्रभमहोंसे युक्त हो तो जातकका शरीर स्थूल होवे। यदि लप्नेश बली होकर जलचर राशिमें हो ग्रभमहसे युक्त होतो उस जातकका शरीर पुष्ट हो॥२९॥

> लग्नाधिषे नारागते तु शुष्कराशौ तनोः कष्टमतीव कृच्छ्रम् । लग्नारापस्थारापराशिनाथः शुष्कमहः स्याचनुशुष्कमाहः ॥ ३० ॥

लग्नाधिप इति । जन्मलग्नेशे, नाशगते = श्रष्टमभावगते तु=तथा, शुक्तराशौ=मेष-षतः-तुला-सिंहानामन्यतमे गते सति, तनोः = शरीरस्य, ध्रतीय कष्टं, कृष्ण्रं = व्याधियुक्तं-फलं वाच्यम् । लप्नांशपद्धांशपराशिनाथः = जन्मकालीनलग्ने यो नवांश उदितस्तक्षयां-शपतिप्रदृक्तिष्टति यस्मिष्नवांशे तदीशाधिष्ठितराशिपतिर्प्रदृशे यदि शुक्तव्रहः = निस्तो-यभूतलचरराशिगतप्रहो भवेत्तदा जातस्य ततुशुष्कं = श्रस्थिमात्रावशेषशरीरं वाच्यम् ।

श्रत्र 'त्तरनाधिपस्थांशपराशिनाथः' इत्यपि पाठान्तरम् । तथा सति तरनेशाधिष्टितन-वांशपतिः यत्र राशौ भवेत्तदाशिपतिर्घेह इति व्याख्येयम् ।

Notes—शुष्कप्रहः = शुष्कराशिगतो प्रहः, शुष्कराशयस्तु निस्तोयभूतलवराः कि-यवापतौलिकण्ठीरवा इति ( १ प्र० १५ रखो॰ द्र० ) ॥ ३० ॥

छन्नेश अष्टमभावमें ग्रुष्क राशिमें हो तो उसका शरीर अत्यन्त बडेश युक्त हो। छ-ग्नांश पति जहां हो उसका नवांशपति या उस राशिका स्वामी ग्रुष्क ब्रह हो तो शरीर ग्रुष्क होना कहा है ॥ ३० ॥

मध्यस्थे रिपुखेटयोस्तनुपतौ जातोऽरिभीतो भवेत् केतौ लग्गगतेऽथवा फणिपतौ दुःस्थे विलग्गधिपे।। तत्पाके तद्रीशभुक्तिसमये वैकल्यमङ्गे वदेत् लग्ने शत्रपतौ फणिध्वजयुते देहन्नणं देहिनाम्।। ३१।।

मध्यस्य इति । तनुपतौ = जन्मलानेशे, रिपुखेटयोः = शश्च ग्रहयोः, सध्यस्थे सित । एतदुक्तं भवित । लाग्नपितर्यत्र भवेत्तस्मादुभयत्र (द्वितीये द्वादशे च ) लाग्नेशस्य शत्तृ प्रही भवेतां, तदा जातो नरोऽरिभीतः = शत्रुभिः शिह्यतमना भवित । केतौ, फणिपतौ = राहौ वा, लाग्गते, विलाग्नाधिपे = लाग्नेशे, दुःस्थे=षडष्ट्रव्ययानामन्यतमस्थे सित, तत्पाके= लाग्नेशद्शायां, तदरीशभुक्तिसमये = लाग्नेशात्पष्टभावेशग्रहान्तर्शाकाले जातस्याहे, वैक्त्यं = विकलताम् ( श्रस्वास्थ्यम् ) वदेत् । श्रथ लाग्ने, रात्रुपतौ = पष्टभावेशे, तस्मिन् फणिष्वजयुते = राहुकेत्वोरन्यतरेण युक्ते सित देहिनां देहवणं = शरीरे त्रणादिरोगो जायते ॥

छानेश अपने दो शत्रुप्रहोंके मध्यमें हो तो जातकको शत्रुका अय होवे। केतु वा राहु इयनमें हो छग्नेश दुष्ट स्थानमें हो तो उसकी दशामें जब उसके ६ स्थानके स्वामीकी जन्तर्वृद्धा आह हो तो जातकके थङ्ग (शरीर) में विकलता कहे। शश्रु (६) स्थानका स्वामी कन्नमें राहु वा केतुले युक्त हो तो मनुष्यके शरीरमें बण कहे॥ ३१॥

वर्लैर्निहीने यदि लग्ननाथे केन्द्रित्रकोणे सित लग्नभाक् स्यात्। लग्नेश्वराधिष्ठितराशिनाथे दुःस्थानगे दुर्वलदेहवान् स्यात्॥ ३२॥ वर्लैरिति। सरलार्थ एवायं श्लोक इति॥ ३२॥

यदि बळले हीन ळग्नेश केन्द्र या त्रिकोणमें हो तो शरीर कुछ रोगी होवे । ळग्नेश जिस राशिमें हो उस राशिका स्वामी दुष्ट स्थानमें हो तो दुर्वळ शरीरवाळा हो ॥ ३२ ॥

सकूरो देहपो देहसौख्यहाऽन्त्यारिरन्ध्रगः। सारीशे देहपे दुःस्थे लग्नस्थे वाऽथ रोगवान्॥ ३३॥

सक्ट्र इति । क्रूरप्रहेण सहितो देहपः = लग्नपतिः, श्रन्त्यारिरःप्रगः = द्वादशषष्टा-ष्टमानामन्यतमगतः स्यात्तदा देहसौहयहा = शरीरसुखनाशकरो भवति । लग्नेशो, सारोशे= षष्टेशोन सहिते, दुःस्ये = षष्टेऽष्टमे व्यये वा स्थिते, श्रथना लग्नस्थे सति जातो रोगवान् भवति ॥ ३३ ॥

क्रमहरी युक्त उन्नेश हादश, पढ़ या अष्टममें हो तो देहसीस्यकी हानि होवे। उन्नेश पहेशके साथ बुष्ट स्थानमें हो वा उन्नमें हो तो जासक रोगी हो ॥ ३३॥

लग्ने सपापे लग्नेशे बलहीनोऽपि रोगवान् । लग्नेशे दुर्वले कोपी निर्व्याधिः केन्द्रकोणगे ॥ ३४॥ लग्न इति । स्पद्यर्थः ॥ ३४॥

जन्में पापन्नह हो, जन्मेश निर्मक हो तो भी रोगवान् हो । जन्मेश बुवल हो तो कोपी हो । वहां यदि दुर्बल जन्मेश केन्द्र, कोणर्से स्थित हो तो व्याधि रहित होवे ॥ ३४ ॥

> देहें शस्थितराशीशे नाशगे दुर्वलो भवेत्। भावेशाकान्तराशीरोर्दुःस्थैभावाश्च दुर्वलाः ॥ ३४ ॥

देहेशेति । देहेशः = लग्नेशः, यत्र राशौ स्थितो भवेतदाशीशे प्रहे नाशगे = लग्नाद-ष्टमभावगते सति बातो दुर्बलः = बलक्षीनो भवेत् । भावेशाकान्तराशीशैः = तत्तद्भावपतयो प्रहा यद्यदाशिगता भवन्ति तत्तद्राशिपतिभिर्प्रहैः, दुःस्थैः = षडष्टव्ययभावगतैः तत्तद्भावा दुर्वला भवन्ति ॥ ३५ ॥

लम्बेस जिस राशिमें हो उसका स्वामी अष्टम स्थानमें हो तो जातक दुवंछ होवे। जिस किसी भावका स्वामी जिस राशिमें हो उस राशि का स्वामी दुःस्थमें हो तो वह आव दुवंछ होवे॥ ३५॥

सर्पारयोर्वहद्वीजो योगे वा सर्पमन्दयोः।

लग्ने कुजे नाभिगुल्फनणस्थील्यं समादिशेत् ॥ ३६ ॥

सपीरयोरिति । राहुभौमयोयोगे ( एकत्र स्थिते ) सति, स्थवा सपीमन्द्योः=राहुश-नैथरयोयोगे सति जातो चृहद्वीजः = महावृषणः स्यात् । कुजे=भौमे लग्नगते सति नाभि-गुल्फनणस्यौल्यं=नाभिदेशे गुरफनामाचातेन स्थूलस्यं समादिशेदिति ॥ ३६ ॥

राहु-मङ्गलके योगर्से बृहद्दीज होता है, या राहु और श्वनिके योगर्से बृहद्वीज होता है। छन्नमें मङ्गल हो तो नाभिसे गुरुम रोग तथा फोतेकी विमारी होती है ॥ ३६॥

लग्नेशे यदि रिष्फ्रगे दिनकरस्थारातिनाथान्विते जायावान् बहुरोगवान् छशतनुः संरक्तगौरद्युतिः । लग्नर्जादरिनाथपेन च युते जातोऽसिताङ्गो यदा

साही लग्नपती तु बद्धनिवधाद्गीति समेति धवम् ॥ ३७॥

लग्नेश इति । लग्नेशे यदि रिष्फगे = ह्रादशभावगते, तथाशूते दिककरस्थारातिना-थान्विते = दिनकरः ( सूर्यः ) यत्र तिष्ठति, तस्मादरातिनाथेन ( षष्टेशेन ) सहिते सित, स्रातो जायावान् = स्रीभिर्युक्तः, बहुरोगवान् = विविधरोगैर्युक्तः, कृशतनुः = क्षीणानः, संरक्त-गौरयुतिः = रक्तान्वितगौरवर्णः भवति । स्रावेशे, लग्नर्शादरिनाथपेन=स्वन्यत्वग्नात् षष्टभाव-पतिना च युते स्रातो नरः, श्रासितानः = कृष्णवर्णः स्यात् । श्रयं स्वग्नपती, साही = राहुणा सहिते तु स्रातः, वस्रनविधात् = वस्रनया ( प्रतारखेन ) दोयमानाद् गरसात्, भीति = भयं, प्रवं=निक्षयेन, समेति=प्राप्नोति ॥ ३७॥

यदि छण्नेश द्वादश स्थानमें हो, सूर्यसे छुठे भावके स्वामीले युक्त हो तो वह जातक कीयुक्त, बहुत रोगवाछा , कृशाङ्ग और छाछ युत गीर कान्तिवाछा होवे। यदि छण्नेश छप्तसे शत्रु भावके पतिसे युक्त हो तो जातक स्थामवर्ण होवे। यदि राहुसे युत छण्नेश हो

तो निखय उसे ठगैतीसे विषका भय हो ॥ ३० ॥

लग्ने शुभे शोअनदृष्टियुक्ते बाल्यात् सुखं तन्निह् पापयोगात् । दुःखी अवेत्पापबहुत्वयोगे लग्ने तु बाल्यान्मरणान्तसाहुः ॥ ३८ ॥

लग्न इति । शुभै = शुभराशिके, लग्ने, तस्मिन् , शोभनदृष्टियुक्ते = शुभग्रहेण शुभ-प्रहेर्नाऽवलोकिते, वाल्यात् = वालावस्थात एव छुखं प्राप्नोति वातकः । तस्मिन् लग्ने, पापयोगात् = पापग्रहस्य योगतः, तलिं = छुखं न भनतिति । श्रय लग्ने पापगहुत्व-योगे = बहुनां पापानां संयोगे सित जातो बाल्यान्मरणकालपर्यन्तं दुःखी भनेदित्याचार्याः श्राहुः । एतेनेदं किततं यच्छुभक्ताय शुभन्नग्ने शुभग्रहस्य दृष्ट्या योगेन चावस्यमेव भवितन्यमिति ॥ ३ = ॥

लम्रमं शुभग्रह हो और उस पर शुभग्रहकी दृष्टि भी हो तो बाल जनस्वासे ही जातक सुक्षी होवे । यदि पापग्रहका योग और दृष्टि हो तो दुःसी होवे । क्यमें बहुत पापग्रहींका योग हो तो क्यकपनसे मरण पर्यन्त दुःसी रहे, ऐसा आचार्योंने कहा है ॥ ३८ ॥

देवलोकांशके शुक्ते लग्नेशे गोपुरांशके । लग्ने शुभग्रहेर्र्छे सध्येऽन्ते सीख्यमाप्त्यात् ॥ ३६ ॥

देवलोकांशक इति । शुक्ते यत्र तत्र देवलोकांशके गतवति, लग्नेशे यत्र तत्र गोषु-रांशके विद्यमाने, लग्ने शुभन्नहैः = बुधगुक्शुकेंह्छे बातो सध्ये वयसि अन्स्ये च सौख्य-माम्बुयात् ।

Notes—देवलोकांशगोपुरांशलक्षणं १. छा. ४५।४६. एलो. इष्टब्यम् ॥ ३६ ।। गुक्र देवळोकांशमें हो, उन्नेश गोपुरांशमें हो और जनमें ग्रुमग्रहकी रहि हो तो मध्य और अन्त्य धवस्थामें सुख होवे ॥ ३९ ॥

> लग्ने शुभे धने पापे केन्द्रे पापसमन्त्रिते । लग्नेश्वरोत्तमांशस्थे चादौ दुःखमतः सुखम् ॥ ४० ॥ लग्नेशे शुभराशिस्थे शुभम्रहानिरीक्ति । गोपुरांशगते वापि षोडशाब्दात्परं सुखम् ॥ ४१ ॥ लग्नेशस्थांशनाथे तु केन्द्रकोणोच्चसंयुते । लाभे वा वलसंयुक्ते त्रिंशद्वर्णत्परं सुखम् ॥ ४२ ॥

लग्न इति, लग्नेश इति, लग्नेशस्थांशिति स्लोकत्रयं सरलार्थकमेनेत्यलं विस्तरेण ॥ छग्नमें शुभग्रह हो, द्वितीयमें पापग्रह हो, केन्द्र पापग्रहसे युक्त हो और छग्नेश उक्त मांशमें स्थित हो तो प्रथम अवस्थामें दुःख हो उसके बाद सुख होवे ॥ ४० ॥ छनेना ग्रम राशिमें हो, ग्रमप्रह उसको देखता हो वा छन्नेन गोपुरांशमें हो तो उसे १६ वर्षके बाद सुख होवे ॥ ४१ ॥

छन्नेश जिस नवांशमें स्थित हो उसका स्वामी केन्द्र या कोणमें या अपने उच्चका वा बळी होकर छाभमें हो तो ३० वर्षके बाद सखी होवे ॥ ४२ ॥

> लग्ने रव्यादिसंदृष्टे पाद्शः फलमुच्यते । राजसेवी पितृधनो जलपण्यो महाधनः ॥ ४३ ॥ धार्मिकः स्थूलशिरनः स्याद्विद्याशिलपयशोऽन्वितः । राजपूज्यो व्रतयुतो वेश्यासक्तो धनी सुखी ॥ ४४ ॥ सन्दृदृष्टे विलग्ने तु बृद्धक्षीको मली खलः । केनाप्यदृष्टं लग्नं चेद्राशिव्रह्वशाद्धदेत् ॥ ४४ ॥

लम्न इति । रव्यादिमहेण संदष्टे लग्ने सित पादशः = श्लोकोक्जनरणक्रमेण फलमुच्यते । तथ्या रिवणा संदष्टे लग्ने-राजसेवी पितृधनश्च (राज्ञोऽमात्यः पैत्रिकधनयुकश्च ) अवित । चन्द्रसंदष्टे लग्ने-जलपण्यो महाधनश्च = जलजन्तूनां (मीनादीनां)
विकेता, बहुधनयुक्तश्च भवित । मज्ञलेन दष्टे लग्ने-धार्मिकः स्यूलशिशनश्च भवित ।
बुषेन दष्टे लग्ने-विद्याशिलपयशोऽन्वितः स्यात् । गुरुणा दृष्टे लग्ने-राजपूज्यः व्रतयुतश्च
भवित । शुक्तदृष्टे लग्ने-वेश्यासक्तः, धनी, सुखी च भवित । मन्देन (शिनना) दृष्टे
विलग्ने तु जातो युद्धलीकः = युद्धभार्यान्त, मली = भित्नशरीरः, खलः = पापात्मा च
भवित । श्रय चेक्षग्नं , केनाप्यदृष्टं = न केनचिद् प्रहेण दृष्टं स्यात्तदा -राशिमहृदग्यात् =
लग्नराशौ यो प्रहृद्दिवृद्धति तद्धशात्तदुक्तं फलं बद्धेत् । तन्नापि (लग्नेऽपि) प्रहाभावे चन्द्राधिष्टितराशौ महृद्दिवृद्धातत्तदुक्तं फलं वाच्यमिति ॥ ४३-४५ ॥

जनमें सूर्यादि बहकी दृष्टि हो तो उनका फल क्रमन्नः रलोक्के चरणके अनुसार कहते हैं। सूर्यकी दृष्टि हो तो राजसेवी, पितृधनसे धनी होवे। चन्द्रमा की दृष्टि हो तो जलचरोंके व्यवहारसे वा जलसे और रोजगारसे धनी होवे। मङ्गलकी दृष्टि हो तो धर्मास्मा और स्थूल लिंगवाला होवे। बुधकी दृष्टि हो तो विद्वान्, शिलपन्न तथा यहारवी हो। धृहस्पतिकी दृष्टि हो तो राजाका पुत्र्य और व्यवस्क होवे। खुककी दृष्टि हो तो वेरयामें आसक, सुखी और धनी हो। ज्ञानि लक्षको देखता हो तो बुद्धा खीवाला मलिन और खल होवे। यदि कोई भी लक्षको न देखता हो तो लक्षस्थ बहके वहासे फल कहे॥ ४३-४५॥

> लग्ने स्वामीचिते राजा तरित्रयो वा धनी सुखी। सीन्येचितेऽखिलं सीन्यं पापदृष्टे त्वशोभनम् ॥ ४६ ॥ सुखी लग्ने दृशादिदृष्टे सर्वदृष्टे नृपो भवेत् ॥ लग्ने त्रयः शुभा राजा दुःखी पापम्रहृत्रयम् ॥ ४७ ॥

लाजन इति । लाजनेशोनावलोकिते लाजने जातो राजा वा राजप्रियः, धनी सुखी च अविति । लाजने शुभग्रहेक्षिते सर्व लाजनजातं फलं शुभं भवित । पापदृष्टे तु सर्वमशुभभेव फलं वाच्यमिति ।

लग्ने द्विप्रश्वतिभिर्ज्ञहैर्द्देश्चे बातः सुबी भवति । ( स्रत्न द्वयादिशुभैर्द्देश्चे सित शुभतरं फलिबिति ) सवैर्ज्ञहेर्द्देशे लग्ने बातो हृपः = राजा भवेत् । स्रथ लग्ने त्रयः शुभाः ( बुध-गुरुशुक्ताः ) चेद्भवेयुस्तदा जातो राजा भवति । एवं यदि लग्ने पापत्रयं (मं. श. र. ) स्यात्तदा जातो दुःखी भवतीति ॥ ४६-४७ ॥

**ज्यनको ज्येज देखता हो तो राजा हो, वा राजाका प्रिय. धनी तथा सुखी होवे ।\_** 

क्सको शुभग्रह देखता हो तो समस्त शुभ फल होते हैं। यदि पापग्रह देखता हो तो अशुभ फल होते हैं॥ ४६॥

लमको दो आदि प्रह देखते हों तो सुखी होने, सन प्रह देखते हों तो राजा हो। लममें तीन ग्रुभप्रह हों तो राजा हो, और तीन पापप्रह हों तो हु:खी हो॥ ४०॥ लमाधिपोऽतिबलवानशुभैरदृष्टः केन्द्रस्थितः शुभक्षगैरवलोक्यमानः। मृत्यं विभूय विद्धाति सुदीर्घमायः सार्द्धं गुणैबेहिम ब्रजितया च लक्क्या।।४८॥

लमाधिप इति । श्रतिवलवान् = पूर्वोक्तसकलश्लैर्युको लमाधिपः = जन्मलमपतिः, केन्द्रस्थितः, श्रशुभग्रहेरदष्टः शुभखगैः = बुधगुष्ठशुक्रपूर्णचन्द्रैः, श्रवलोक्यमानो यदि भवे तदा मृत्युं = वालायरिष्टस्चितं मरणं विध्य = उन्मृत्य सुदीर्धमायुः = चिरायुष्यं विद्धाति = करोति । न केवलमसौ दीर्घायुः करोति श्रिष्ठ बहुभिद्र्शनअपहोमादिगुणैक्जितयोपार्कि तया लच्न्या श्रिया सार्द्धं सुदीर्घमायः विद्धातीति ॥ ४८॥

इति तनुभावफलाम् ।

ङ्ग्रेश विशेष वळी होकर केन्द्रमें हो उसे केन्द्रगत शुभग्रह देखते हों और पापग्रह व देखते हों तो वह अश्विका संहार कर बहुत गुणले उपार्जित राजळवमी के साथ दीवांयु करता है ॥ ४८ ॥

अथ द्वितीयभावफलम्। तत्रादौ धनविचारः।

वित्तं नेत्रं मुखं विद्या वाक्कुदुम्बाशनानि च । द्वितीयस्थानजन्यानि क्रमाज्ज्योतिविदो विदुः ॥ ४६ ॥

श्रथाधुना द्वितीयभावफलं विवक्षरनेन रलोकेन द्वितीयभा है विचारणीयान्याह । विशं ( धनं ), नेत्रं, मुखं, विद्या, वाक् ( वचन ) कुटुम्बारानानि च ( परिवाराः, भोजनम्ब ) द्विती-यस्थानणन्यानि = द्वितीयभावे चिन्तनीयानि भवन्ति इति ज्योतिर्विदो विदुः । एतेषां विचारो द्वितीयभावात्कर्त्तन्य इत्यर्थः ॥ ४९ ॥

धन, नेत्र, सुख, विचा, वचन, कुटुउव और ओजनका विचार हितीयस्थान<mark>ले करना</mark> ज्योतिषियोंने कहा है ॥ ४९ ॥

> वित्तायोदयराशयः पतियुता वित्ताधिको जायते लाभस्यौ धनलाभपो निजमुहृतुङ्गादिगो चेत्तथा । तद्वल्लाभधनाधिपौ तनुगतावन्योन्यमिष्टश्रहो लग्नेशो धनलाभराशिपयुत्ते लग्ने बहुद्रव्यवान् ॥ ४० ॥

इदानीं द्वितीयभावफलान्यारभ्यन्ते । वित्तायोदयराशयः = द्वितीयैकादशप्रथमभावाः, चेत् जन्मकाले, पतियुताः=स्वस्वस्वािमयुता भवेयुस्तदा जातो वित्तिधिकः = धवैरिधिकः ( बहुधनयुतः ) जायते । धनलाभपी=द्वितीयेशैकादशेशो, लाभस्यो = एकादसभाव-गतौ, निजमुहृतुप्तािदगौ = स्वराशि-भित्रग्रह—स्वकीयोचराश्यादिगतौ ( आदिशब्देन तत्तद्देष्काणनवांशादयो होयाः ) भवेतां चेतदा, तथा = वित्ताधिको भवित । तद्वदिति । लाभधनाधिपौ=लासेशधनेशौ, तनुगतौ=जन्मलमगतौ, तौ चान्योन्यं=परस्परम्, इष्टमहौ = मित्रप्रहौ भवेतां तदा तद्वदर्थाद् वित्ताधिकः जायते । अथ लग्नेशो, धनलाभराशिपयुते = द्वितीयैकादशभावपितिहिते, लग्ने गतवित सति ( लग्ने लग्नेश-द्वितीयेश-लामेशानां संयोग इत्यर्थः ) जातो बहुद्दव्यवान् भवित । अत्र योगचतुष्किति ॥ ५० ॥

दितीय-छन्न और लाभ भाव अपने २ पतिसे युक्त हों तो जातक खूब धनवान होते। ध-नेश और लाभेश निज सित्र स्थानीय या उचस्थानीय होकर लाभ स्थानमें हों तो अधिक धनवान् होवे । उसी प्रकार लाभेश और धनेश लग्नमें हों दोनों परस्पर मिन्न हों तो अधिक धनी होने । लग्नेश-धनेश और लाभेशके साथ होकर लग्नमें स्थित हो तो बहुत धनवाला होवे ॥ ५०॥

धनोपयातः प्रथमोऽथ दर्शी त्रहो हितीयो धनपस्तृतीयः। तत्पाकभुक्तौ धनलाभमेति क्रमेण तत्कारकवर्गमुलात्।। ४१।।

धनोषयात इति । प्रथमः धनोपयातः = द्वितीयभावगतो प्रहः, द्वितीयः प्रथर्दर्शी = द्वितीयभावद्यः प्रहः, तृतीयः धनपः = धनभाव-(द्वितीयभाव-) स्वामो प्रहः, इति त्रयो प्रहा धनदातृत्वेन एसन्ते । तत्पाकभुकौ = एतद्वहत्त्रयस्य दशाऽन्तर्दशाकाले तत्कारकवर्ग-मूलात् = धनकारको प्रहो यत्र वर्गे स्थितो भवति तदाशिमूलात् (तद्वर्गराशिसचारदेशात्, १ प्र०, १०-१२ एलो०) क्रमेण धननाभमेति जातक इति ॥ ५१॥

हितीय भावमें जो बह हो १, जो बह हितीय भावको देखता हो २, जो बह हितीय आव का स्वामी हो ३ इन तीनों बहुाँ की दला और अन्तर्दशामें वे बह जिस भावके कारक

हीं उसके द्वारा धनका लाभ होता है ॥ ५१ ॥

धनस्थे यदि लग्नेशे निधिमान् बलसंयुते । दुर्वले पापसंयुक्ते वद्धनादिफलं वदेत् ॥ ४२ ॥ धनस्थितः पापदृशा समेतः सपत्रनीचार्ककराभितप्तः । तत्पाकशुक्ती धननाशमाद्वः स गोचरे दुष्टबलान्त्रिते वा ॥ ४३ ॥ छुदुम्बभावे बहुखेटयुक्ते धनप्रदव्योमचरे बलाढ्ये । स्वतुङ्गमित्रस्वगृहोपगे वा धनं समेत्यामरणान्तमाहुः ॥ ४४ ॥

धनस्य इति । स्पष्टार्थाः ॥ ५२-५४ ॥

बळवान् छहेश यदि धन भावमें होतो धनी होवे । और वह यदि निर्वेछ और पापब्रहसे

बुक्त हो तो उगैती आदि फल कहे ॥ ५२ ॥

जो यह धन राशिमें स्थित हो उसे पापब्रह देखता हो और वह शश्च राशिमें नीच भवनमें हो, या अस्त होतो उसकी दखा अन्तर्दशामें धनका नाश कहे, वा गोचरीय वळवान् बुष्ट ब्रहसे खुक धनमाव होनेपर धनका नाश कहे ॥ ५३ ॥

धनसाव बहुत प्रहाँसे युक्त हो, धनप्रद (कारक) प्रह बळवान् हो, वा अपने उचस्थान,

मित्रगृहमें प्राप्त हो तो वह जातक मरण पर्यन्त धनसे परिपूर्ण रहे ॥ १४ ॥

वित्ताधीरो सोद्रेरोन युक्ते लग्नस्थे च श्रावृवित्तं समेति । मातृस्थानस्वासिना मातृवित्तं यद्भावेरोनान्त्रितस्तद्धनं स्यात् ॥ ४४ ॥ वित्ताधीरो लग्नगे लग्ननाथे वित्तस्थानेऽयत्नतो वित्तमेव । यद्भावस्थी लग्नवित्तेरवरी चेत्तन्मूला तु द्रव्यवृत्तिर्नराणाम् ॥ ४६ ॥

वित्ताधीश इति । धनभावेशे, सोदरेशेन = तृतीयभावेशेन युक्ते लग्नस्थे च सित जातो अतृवित्तं=सोदरधनं समेति = प्राप्नोति । धनेशे, मातृस्थानस्वामिना = चतुर्येशेन संयुक्ते, लग्ने च गते सित, मातृवित्तं = मातृसम्पत्ति प्राप्नोति । एवं किल धनभावपतिः यद्भावेशेन खुतो भवेत्तद्धनं जातस्य भवतीति सिद्धान्तः । धनेशे लग्नगते, लग्नेशे धनभावपते जातस्यायत्वतः=प्रयासं विनेव (धानायाखात् ) वित्तं = धनं भवति । लग्नवित्तेश्वरी = लग्नेशधनेशो चेदेकत्र संयुक्तो यद्भावस्थौ भवेतां, तन्मूला नराणां द्रव्ययुक्तिः = धनप्राप्तिर्भवित लग्नेशधनेशो लभगतौ तद्दाऽऽत्ममूलादेव धनाप्तिः । तृतीयगतौ चेत्तदा आतृमूलाद्धनाप्तिः । चतुर्थगतौ चेत्तदा मित्रतो मातृतो वा धनाप्तिरेवं सर्वत्रवेशायिति ॥४५-५६॥ धनेषा वृत्तीयेशके खाथ छक्कों स्थित हो तो वह जातक साई का धन प्राप्त करे । यदि

धनेश मातृस्थानेश ( सुलेश ) के साथ छप्तमें हो तो माताका धन पावे । एवं धनेश जिल

भाव पतिके साथ होकर लग्नमें हों उसका धन जातक ग्राप्त करे ॥ ५५ ॥

यदि छम्नेश धन सावमें हो और धनेश छम्नमें हो तो अनायाल ही धन प्राप्त हो। लग्नेश और धनेश जिस भावमें हों उसीके हारा मनुष्यों को धन मिले। जैसे वृतीयमें हो तो माईसे, चतुर्थमें हो तो माताले इत्यादि प्रकारले जाने ॥ ५६ ॥

> चन्द्रः कुदुम्बसवने शुक्रेण निरीचितः प्रदाता च । सौम्ये ग्रमसंदृष्टे स एव धनवान सदा होयः ॥ ४७ ॥

चन्द्र इति । कुटुम्बभवने=द्वितीयभावे स्थितधन्द्रो यदि शकेण निरीक्षितः=दृष्टो भवेत्तदा बातः प्रदाता = अन्येभ्योऽर्यदाता भवति । अत्र चकारात् कारकेनापि श्रकदृष्टेन भवि-तव्यम् । तत्र क्रुटुम्बभवने स्थिते सौध्ये=बुधे, शुभसंदध्टे = गुरुशुक्रयोरन्यतरेण द्वाभ्यां वा दृष्टे स जातः सदैव धनवान् भवेदिति श्रेयः । स यावळीवनं धनी स्यादित्यर्थः ।

Notes—उक्तयोगयुगले चन्द्रो ख़घल यदि स्वराशिम्लिनकोणोचादिगतौ भवेतां

तदोक्तं फलं विशेषेण फलतीति चिन्त्यम् ॥ ५७ ॥

चन्द्रमा हितीय स्थानमें हो शुक्रसे देखा जाता हो तथा धन-कारक भी शुक्रदर हो तो धनी होवे । यदि धनमानगत बुध शुभदद्द हो तो वह सदा धनवान् रहे ॥ ५० ॥

श्रर्थाधीशो यत्र संस्थो नराणां तस्मिन् काले तत्र वृद्धिर्विशेषात् । तद्वागे च द्रव्यलामं करोति वक्रोऽसी चेश्किस सर्वार्थसिद्धिः ॥ ४८ ॥

श्रयीधीश इति । श्रयीधीशः = द्वितीयेशः, जन्मकाले यंत्र = यहिमन्भावे, तिष्ठति, त-स्मिन् काले धनेशस्य दशासमये तत्र=तद्भावदिशि, विशेषाद् वृद्धिः अवति। तद्भागे=तद्भा-वदिरभागे द्रव्यलामं च करोति । अथासी धनेशो वकगतिश्रेत्तदा दिश्च = सर्वास दिश्च वा-तस्य सर्वार्थसिद्धिर्वाच्येति ।

Notes—अत्र भावानां दिक् चक्रानुसारेण शेया । लग्नादित्रयाणां पूर्वा दिक् । चतु-र्यादित्रयाणामुत्तरा, सप्तमादित्रयाणां वारुणी, कर्मादित्रयाणां याम्या दिगिति ज्ञातव्यम् ॥५८॥

जन्मकालमें धनेश जहां रियत हो उस भाव राशिकी जगहमें मनुष्यों की विशेष बृद्धि होती है। वह राशि जिस दिशाकी हो उस भागमें उसे द्रव्यकाम होता है। वह यदि वकी हो तो सब दिशाओं में अर्थसिद्धि हो ॥ ५८ ॥

> धनेशे लाभसंयुक्ते लाभेशे धनलाभगे। ताबुभी केन्द्रगी वाऽपि धनवान् ख्यातिमान् भवेत् ॥ ४६ ॥ धनेशे व्ययपप्रस्थे व्ययेशे वित्तगेऽथवा । लाभेशे रिप्रन्ध्रस्थे व्यये वा धननाशनम् ॥ ६० ॥ व्ययभावगते जीवे वित्तेशे बलवर्जिते । श्रअरेनीचिते लग्ने वित्तनाशं वदेद् बुधः ॥ ६१ ॥ लग्नेशे धनराशिस्थे धनेशे लाभराशिगे। लाभेशे वा विलग्नस्थे निध्यादिधनमाप्नुयात् ॥ ६२ ॥ लग्नायधनभाग्येशाः परमोचांशसंयुताः। वैशेषिकांशगा वापि तदा कोटीश्वरो अवेत् ॥ ६३ ॥ दिनेश्वरकरच्छन्ने धनेशे नीचराशिगे। पापषष्टश्यंशसंयुक्ते ऋणप्रस्तो अवेजरः ॥ ६४ ॥

स्पष्टार्थाः किलैते यलोका इति ॥ ५९-६४ ॥

धनेबा लाग स्थानमें हो और लाग्नेश धन स्थान में या लाममें हो या दोनी केन्द्रमें हों तो धनवान् और विक्वात होवे ॥ ५९ ॥

घनेश द्वादश या पछ स्थानमें हो, ज्यवेश घनमें हो, अथवा लामेश पछ वा अष्टम

स्थानमें हो, ज्वयमें हो तो तीनों स्थितिमें जातक वे धनका नाम कहे,॥ ६०॥

गुरु व्यय आवर्त्रे हो, धनेश निर्वेछ हो धीर शुअग्रह छम्नको न देखता हो तो जातकके धनका नाश कहे ॥ ६१ ॥

छन्नेश धन भावमें हो, धनेश छाम स्थानमें हो, वा छाभेश छन्नमें हो तो निष्धि जादि धन उस जातकको प्राप्त हो ॥ ६२ ॥

छान-एकाद्श-द्वितीय-नवसके स्वासी परम उर्श्वांशर्से प्राप्त हों वा अपने २ वैशेषि-कांशर्से प्राप्त हों तो-करोड पति होवे ॥ ६३ ॥

धनेता नीचराशिमें भस्त होवे और पाप पष्टबंश में हो तो मनुष्य ऋणसे प्रस्त होवे ॥६४॥ ऋण्य नेत्रचिचारः ।

> शुक्रेन्दुनयनाधीशैरेकस्थैस्तु निशान्धकः । सूर्यशुक्रविलग्नेशैरदृश्यैर्मध्यलोचनः ॥ ६४ ॥

इदानीं नेत्रविचारमाह — शुकेन्द्रिति । शुकेन्द्रनयनाधीशैः = शुक-चन्द्र-द्वितीयभावेशैः, एकस्यैः यत्र तत्रैकस्थानगतैः, जातो निशान्धकः = रात्र्यन्धो भवति ( श्रस्मन्योगे जातो नरो रात्रौ विलोकनाक्षमो भवतीत्यर्थः ) । श्रथ स्यशुक्रवित्तग्नेशैः त्रिभिर्प्रहैरदृश्यैः = श्रद्धस्यभावगतैः ( लग्नस्य यावन्तो भागा भोग्यास्तावन्त एव सप्तमभावस्य अक्तभागाः एतद्दन्तर्यतेषु भावेषु गता श्रदस्या भवन्तीति ) जातो मध्यलोचनः = साधारणनेत्रवान् भवति । एवं जातकालक्षारे निशान्धमध्यदशोर्लभणम्—

"शुक्रेन्दुभ्यां संयुते नेत्रनाथे निश्यन्धः स्यात् पापदष्टे शुभैर्न ।

शुकाकों वा लग्नपेनेव युक्ती पाताले वा रन्ध्रमे मध्यदक् स्यात्' इति ॥ ६५ ॥ शुक्र, चन्द्रमा और धनेश तीनों एकत्र हों तो निशांध (रातमें उसे न सूरे ) हो। सूर्व, शुक्र और छसेश अस्त हों तो मध्यम दृष्टिवाळा हो ॥ ६५ ॥

विलग्नवित्तास्ततपःसुतेशा रिपुव्ययच्छिद्रगृहोपयाताः। विलग्नसम्बन्धकरः सितश्चेद्रिलोचनाभावमपैति जातः॥ ६६॥

इदानीं नेत्राभावयोगमाह—विलागनेति । लग्नेश—धनेश—सप्तमेश-नवमेश-पश्चमेशाः, यथासम्भवं षष्ठष्टव्ययभावगता भवेषुः, तथा वितः = शुकः, चेवदि, विलागनसम्बन्धकरः= लग्नस्य सम्बन्धी (लग्नगतो लग्नदर्शी वा ) भवेत्तदा जातो विलोचनाभावं = नेत्रराहित्य-सन्धत्वमितियावद् , उपैति प्राप्नोति । श्रस्मिन् योगे जातोऽन्धो भवतीत्यर्थः ॥ ६६ ॥

ख्यनेत्र, धनेत्र, सहसेत्र, नवमेत्र और पंचमेत्र पष्ठ, द्वाद्श या अष्टम आवर्मे प्राप्त हों और खुक ख्यनसे सम्बन्ध करता हो तो जातक नेत्रसे हीन होवे ॥ ६६ ॥

सितः सुतारीशयुतो विलग्ने नरेशकोपान्नयनप्रमादः ।

धनेशभीमी यदि लग्नयाती कर्णस्य रोगं कथर्यान्त तज्ज्ञाः ॥ ६७ ॥

सित इति । सितः = शुक्रः, स्रुतारीशयुतः = पद्ममेशप्रष्ठेशाभ्यां सिहतः, विलागे = जन्मलग्ने, स्थितो भवेत्तदा, नरेशकोपात् = राज्ञः कोधात् , नयनप्रमादः=नयनयोविकृतत्वं जायते । श्रस्मिन् योगे जातस्य नरस्य कथिद्राजा कोधवशान्नेत्रे विनाशयतीति भावः । कर्णरोगमाह । धनेशमौमौ = द्वितीयभावेश-मज्ञलौ यदि लग्नयातौ = जन्मलग्नगतौ भवेतां तदा तस्य जातस्य, कर्णस्य रोगं = विधरसादि, तज्ज्ञाः तद्विदो विद्वांसः कथ्यन्ति ॥ ६७ ॥

गुक्त पद्मनेत्र जीर पष्टेशके साथ छग्नमें हो तो राजाके कोपसे नेत्रमें विकार हो । यदि खबेज जीर मज़क दोनों छग्नमें हों तो जातकको पण्डित छोग कर्णरोग कहते हैं ॥ ६७ ॥ शन्यारयोगे गुलिकेन युक्ते नेत्रेश्वरे तत्र तु नेत्ररोगः । नेत्रे यदा पापबहुत्वयोगे यसेन हब्दे सति कृग्लानेत्रः ॥ ६८ ॥

इदानों नेत्ररोगम।ह—शन्यारेति । नेत्रेश्वरे = द्वितीयभावेशे, गुलिकेन युक्ते, तत्र शन्यारयोगे = शनिमौमयोर्योगे सित । एतदुक्तं भवति । यत्र गुलिको भवति तत्रैव द्विती-येश-शनि-भौमा भवेयुरिति । तदा जातस्य नेत्ररोगः स्यात् । श्रथ नेत्रे = द्वितीयभावे, पापबहुत्वयोगे = बहूनां पापश्रहाणामवस्थितौ, यमेन = शनिना स्ष्टे च सित जातो रुग्ज-नेत्रः = नेत्ररोगी भवति ॥ ६८ ॥

द्वितीयेश शनि, मङ्गल तथा गुलिकसे युक्त हो तो जानकको नेत्ररोग हो,धन (२)स्थानलें बहुत पापप्रहोंका योग हो उनको शनि देखता हो तो जातक नेत्रका रोगी होवे॥ ६८॥

नेत्रेश्वरे शुभयुते शुभदृष्टियुतेऽथवा । शुभांशकस्थिते वाऽपि शुभदृक स नरो भवेत ॥ ६६ ॥

सुनेत्रयोगमाह-नेत्रेश्वर इति । द्वितीयेशः शुभग्रहेण युतो वा दृष्टो वा शुभग्रहनवां-शगतो भवेत् तदा स नरः शुभदक् = सुनेत्रो भवेत् । एवं वातकरत्ने सुनेत्रयोगः---

"लग्नाधिपे सौम्यखगेन युक्ते वलान्विते कारकखेचरेन्द्रे ।

नेत्रे शुमे तद्भवनेश्वरो वा सौम्यान्वितः सौम्यदशा समेतः ॥ इति ॥ ६९ ॥ धनेश शुभवहते युक्त हो, वा उसे शुभवह देखते हों, वा शुभांशकर्में हो तो उस बातक की सुन्दर दृष्टि हो ॥ ९९ ॥

## श्रथ मुखविचारः।

जातोऽसौ सुमुखः शुभे धनगते तुङ्गादिवर्गान्विते तद्भावे यदि सौम्यवर्गसहिते वाक्सिडिसेति ध्रुवम् । श्राज्यस्पर्शमुपैति वित्तगृह्गे भौमे दिनेशेत्तिते ।। ७० ।। जातः कोद्रवमुख्यमुग् धनगते राह्ये च पापैत्तिते ।। ७० ।।

इदानीं मुखिवचारमारभते—बात इति । शुखे = शुभवहे ( वुषणुक्शुक्रशुक्तचन्द्रा न्यतमे ) धनगते = द्वितीयभावमुपगते तिस्मस्तुज्ञादिवर्गान्विते = स्वतीयोषराशिष्ठणति- वर्गगते सित, श्रसौ = ईहज्योगे जातः, सुमुखः = सुन्दरमुखो भवति । यदि तम्रावे = द्वितीयभावे सौम्यवर्गसिदि = शुभव्रहसम्बन्धवर्गण ( राश्यादिना ) सिंहते, श्रसौ जातः, प्रुवं = निश्चयेन, वाक्सिद्धं = स्ववचनप्रशास्त्यम् , एति = प्राप्नोति । श्रह्मनन्योगे जातस्य वचनं ( यत्किधित् साषितम् ) सत्यं भवतीत्यर्थः । औषे = मज्ञलें, वित्तगृहगे = द्वितीयभावगते, तिस्मन् दिनेशेन ( सूर्यण ) दृष्टे सित जातः, श्राज्यस्पर्शं = वृतस्पर्शं, सुखं प्राप्नोति । श्रर्थादत्र योगे जातो नरः सर्वदा स्वमुखं वृताक्तं करोति । यतस्तन्मुखं विध-रादिविकारयुक्तं भवतीत्यर्थः । श्रथ राहौ धनभावगते तिस्मन् पापप्रहेकिते च जातो नरः कोद्रवमुख्यमुक् कोद्रवादिकदन्त्रभोक्ता भवति ॥ ७० ॥

धन भावमें ग्रुअग्रह यदि उचादि वर्गमें हो तो जातकका सुन्दर मुख हो। यदि धन आवमें ग्रुअग्रहोंका वर्ग हो तो जातक वाक्सिद्धि प्राप्त करे। धनभावमें अङ्गळको सूर्व देखता हो तो वाह जातक कोहो ( कदब ) आदि अब का खानेवाला होवे॥ ७०॥

लग्नास्तार्थाष्ट्रमस्थेऽर्के भौमे वाऽन्यतरेत्ति । च्याज्यस्पर्शोऽग्निभीतिर्वा सम्भवन्ति मसूरिकाः ॥ ७१ ॥ लग्नास्तेति । श्रकें = सुर्ये, वा भीमे = मज्ञते, लग्नास्तार्थाष्ट्रमस्ये = लग्न-सप्तम- द्वितीयाष्ट्रमभावानामन्यतमगते, श्रन्यतरेक्षिते=उक्तभावगतः सूर्यो भौमेन, वा भौमः सूर्येणा-वलोकिते सति, श्राज्यस्पर्शः = घृतस्पर्शमुखः, श्राग्नभौतिः, = श्रनतभययुक्तः, वा मस्-रिकाः = वसन्तरोगचिद्यानि (Smallpox) जातस्य मुखे सम्भवन्तीति । तथा जातकरत्ने-

"विलग्नसप्ताष्टमवित्तराशौ दिनेशयुक्ते क्षितिस्नुयुक्ते ।

भौभेन वा वासरनायहच्टे स्फोटाविनभीति प्रवदेद् व्रणाद्वा'' इति ॥७९॥ छग्न, ससम, द्वितीय या अष्टमर्में सूर्य हो, वा मङ्गळ हो इन्हीं दोनोंमें एक दूसरेको देखता हो तो सुंहमें बाव्यस्पर्क रोग, अथवा अग्निभय वा सस्रिका रोग होवे ॥ ७१॥

पापैर्युते मुखस्थाने दुर्मुखः पापनीत्तिते। क्रोधाननो नरः पापी तदीशे गुलिकान्त्रिते ॥ ७२ ॥

पापैरिति । अुखस्याने = द्वितीयभाने, पापैर्युते = पापब्रहैः (श्वत्र बहुवचननिर्देशाद् द्वय-धिकैः पापः ) युते, तिस्मन् केनचिंत्यापेन, वीक्षिते = दृष्टे च सित, जातो नरो दुर्मुखः=कु-त्सितसुखो भवति । श्रय तदीशे = द्वितीयेशे ब्रहे गुलिकेन सहिते जातो नरः, क्रोधाननः = कुपितबद्नः, पापी = दृष्कर्मकृटच भवति ॥ ७६ ॥

शुल ( घन ) स्थानमें पापर्यह हो तो जातक दुर्शुल होने। धनभावगत पापको पापप्रह देखते हों तो कोधान्वित शुलवाळा हो और उस स्थानका स्वामी गुळिकसे शुक्त हो तो सनस्य पापी हो॥ ७२॥

> प्रफुल्लवदनः श्रीमान् केन्द्रे मुखपतौ यदा । स्वोचस्वसित्रवर्गस्थे सुमुखः शुभवीत्तिते ॥ ७३ ॥

श्लोकोऽयं सरलार्थं इत्यलम् ॥ ७३ ॥

धन स्थानका मालिक यदि केन्द्रमें हो तो विकसित ग्रुख ( इँसग्रुख ), सौन्दर्व युत्त जातक होने, अपने उच्च स्थान में, अपने मित्र के वर्गमें हो, ग्रुमग्रहसे देखा जाता हो तो सुमुख होने ॥ ७३ ॥

वाग्भावेशे राहुयुक्ते च दुःस्थे राहुकान्तस्थाननाथान्त्रिते च ॥ पाके भुक्तो तस्य दन्तामयः स्याद् जिह्वारोगं तारकासूनुभुक्तो ॥ ७८॥

वागिति । वाग्भावेशे = द्वितीयभावपती, राहुयुक्ते, च = श्रथना, दुःस्ये = वडष्टक्यय-गते राहुकान्तस्थाननाथान्विते, च = श्रथना राहुधिष्टितराशीशेन सहिते सित तस्य = द्वितीयेशस्य, पाके = दशायाम्, भुक्तौ = श्रन्तदेशायाख, दन्तामयः = दन्तरोगः, स्यात् । तथा चास्मिन्नेव योगे जातस्य द्वितीयेशपाके तारकास्नोर्द्यधस्य, भुक्तौ = श्रन्तदेशायां विद्वारोगं त्र्यादिति । जातकरस्नेऽपि—

> 'वारभावपे षष्टवते सराही राहुस्थितर्क्षाधिपसंयुते वा । दन्तादिरोगः पतनं च तेषां श्रुक्ती तयोर्वा प्रवदन्ति तज्ज्ञा' इति ॥

Notes—अत्र द्वितीयेशद्शायां तथा द्वितीयेशो येन ( राहुणा, राह्विष्टितराशि-पतिना वा ) संयतो भनेत्तदन्तर्दशायाच दन्तादिरोगो वाच्यः इति ॥ ७४ ॥

हितीयेस राहुसे युक्त होकर दुष्ट स्थानमें हो वा राहुसे युक्त स्थानके स्वामीके साथ हो तो उन दोनोंकी दसा, अन्तर्दशामें उस जातकको दन्तरोग हो और बुधकी अन्तर्द्क्षामें जीअमें रोग हो॥ ७४॥

राहुद्वितीयगृहपी सहजेरायुक्ती जातः समेति गलरोगमतीव कष्टम् । दारिद्रयदौ राशिरवी धनराशियातौ भौमाकंजौ सकलरोगकरौ भवेताम् ॥७४॥

राहिति । राहुद्वितीयग्रहपौ सहजेशेन युक्तौ भवेतामर्थाद् राहुः, द्वितीयमावेशः, तृती-युभावेशखेति त्रयो त्रहा एकत्रगता भवेयुस्तदा जातो नरः, गलरोगं = कण्ठव्याघि, समेति = प्राप्नोति, येन तस्यातीव कर्ष्टं = दुःखम्, स्यादिति । शशिरवी = चन्द्रस्यीं, धन-राशियातौ = द्वितीयभावगतौ भवेतां तदा, दारियदौ प्रोक्षौ ) ग्रत्र योगे बातो नरो दरिद्रो भवतीस्यर्थः । श्रथ भौमार्कजौ=कुजशनी द्वितीयगतौ भवेतां तदा बातस्य सक्तरोगकरौ= विविधन्याधिदायकौ भवेतायिति ।

Notes—ग्रत्रोक्तयोगे यदि योगकरा ब्रहाः स्वोच-स्वराययादिगताः स्युस्तदा न तानदोषकरा भवन्तीति चिन्त्यम् । 'दोषकृषतु सर्वत्र स्वोच-स्वर्शगतो ब्रहः' इति वच्चमाणवचनात् ॥ ७५ ॥

राहु और द्वितीयेश दोनों तृतीयेशले युक्त हों तो जातक विशेष गळरोगके कप्टले युक्त हो। सनि और सूर्य दोनों धनआवर्में प्राप्त हों तो दिव्हता को देवें। संगळ और सनि हों को सब रोगोंके करनेवाळे होवें॥ ७५॥

श्रथ विद्या-वाग्विचारः।

वाग्भावेशे गुरुयुते नाशर धृकता भवेत् । दोषक्रमतु सर्वत्र खोद्धस्वर्ज्ञगतो ब्रहः ॥ ७६ ॥ वागीशबुधजीवेषु निर्विद्यो नाशगेषु च । केन्द्रेषु ते त्रिकोयो वा स्वर्जे वा विद्ययाऽन्वितः ॥ ७७ ॥

ष्णधुना वाज्ञिक्वारमाह—वागिति । वाज्ञ्यावेशे = द्वितीयआवषती, गुद्युते=गृहस्पतिवा सिंहते, नाशस्ये = श्रष्टमभावस्रुपगते जातस्य मूकता = श्रवावस्यं = वक्वनराहित्यं भवति । श्रक्षिमन्योगे जातो वरो मृको अवतीत्यर्थः । श्रत्रापवाद्याह—सर्वत्र = कथितेषु, वक्ष्यमा-सिंगु च दुर्योगेषु यदि तत्तवोगकरो प्रदः स्वोध-स्वर्कंगतो अवेत्तदा दोषकृष अवति । श्रिष त तदुक्तदोषापहारक एव स्यादिति ।

वागीशाबुधजीवेषु = द्वितीयभावेश-बुध-गुरुषु, नाशगेषु = ष्यष्टमभावसुपगतेषु, जातो तरः, निर्विद्यः = विद्यया रहितो ( मूर्ख इति ) भवति । ते त्रयः ( वागीशाबुधजीवाः ) केन्द्रे-षु = १।४।७।१० भावेषु, वा त्रिकोशि = ४।९ भावयोः, वा स्वर्शे = स्वस्वराशी यथासम्भवं भवेयुस्तदा जातो विद्ययाऽन्वितः = विद्वान् , भवति ॥ ७६-७७ ॥

बाग्आवेश (हितीयेश) गुरुखे युक्त अष्टम स्थानमें हो तो जातक गूंगा हो। अपने स्थान या अपनी उचा राशिका ग्रह कहीं भी दोष करनेवाळा नहीं होता है। ७६॥

हितीयेश, बुध और बृहस्पति श्रष्टम स्थानमें हों तो जातक विषासे रहित होंबे । यदि ये सब केन्द्र या कोणमें हों, वा अपने गृहमें हों तो विषासे शुक्त होवे ॥ ७७ ॥

> द्वितीये दुर्बले सौम्ये द्वन्द्वयुद्धहतो भवेत् । जीवार्थेशौ दुर्बलौ वा पवनन्याधिमान्नरः ॥ ७५ ॥

द्वितीय इति । दुर्वले = पूर्वोक्तवलरिहते, सौम्ये = बुघे, द्वितीये = द्वितीयभावगते सित जातो नरः, द्वन्द्वयुद्धदतः = द्वन्द्वयुद्धं युगलपुरुषसङ्ग्रामः ( मज्जयुद्धमिति यात्रत् ) तिस्मन् हतो भवति, भ्रियत इत्यर्थः । श्रयता जीवार्थेशौ = गुरुद्वितीयभावपितश्च, दुर्वलौ = वलहीनौ स्यातां तदा जायमानो नरः, पत्रनव्याधिमान् = वातरोगयुक्तो भवेदिति ॥ ७८ ॥

द्वितीय स्थानमें निर्वे ग्रुभग्रह हो तो जातक हुं हु ( दो आदिमयों हे ) युद्धें मरे । बहुस्पति और द्वितीयेश दुर्वे हों तो मनुष्य वातव्याधिवाळा होवे ॥ ७८ ॥

वाक्स्थानपे देवपुरोहितेन युक्ते यदा नाशगते तु मूकः। वाक्स्थानपे सीम्ययुते त्रिकोगो केन्द्रस्थिते वा शुभदे च वाग्मी ॥७६॥ बाधित । गुरुण सहितो द्वितो शो यदि नाश-( श्रष्टमं ) भावगतः स्यातदा जाती- मूको भवतीति (७६ श्लोको द्रष्टन्यः)। श्रय यदि द्वितीयेशः शुभग्रहयुतः त्रिको**णे वा केन्द्रे** विद्यमानः स्यादयवा कर्स्मिश्चिच्छुभदे (शुभग्रहे ) इत्यम्भूते सति जातो वाग्मी = वाक्य-द्वः भवति । 'वाचो युक्तपदुर्वाग्मी' इत्यमरः ॥ ७९ ॥

द्वितीयेश और बृहस्पति अष्टम स्थानमें हों तो जातक गूंगा हो। द्वितीयेश शुमग्रहसे

युक्त त्रिकोणमें हो, वा केन्द्रमें हो, वा ग्रुमस्थानमें हो तो वाचाल होवे ॥ ७९ ॥

वागीशस्थांशपे सौम्ये खोच्चे वा शुभवीत्तिते । पारावतांशके वाऽपि वाग्मी पद्धतरो भवेत् ॥ ८० ॥

वागीशेति । वागीशः (द्वितीयेशः ) तिष्ठित यत्र नवांशे तस्य नवांशस्य स्वामिम्रहे (द्वितीयेशाधिष्ठितनवांशपितम्हे ) सौम्ये-शुभम्रहे, स्वोच्चे, वा शुभवीक्षिते, वा पाराव-तांशके गतवित । एतदुक्तमवधेयम् । द्वितीयभावपितः शुभम्रहे। भूत्वा स्वकीयोचराशौ स्थितः, वा यत्र कुत्र शुभम्रहेण दृष्टः, वा स्वपारावतांशगतो भवेत् । तदा जातो वागमी = वचनपदः, पद्धतरः = श्रतीव विद्वांश्च भवित ॥ ८०॥

हितीय स्थानका स्वाभी जिसके नवांश में हो, उसका स्वामी श्रुभ हो, अपने उच स्थानमें हो, वा शुभग्रहसे इट हो, वा पारावतांशमें हो तो जातक वाचाल और चतुर होवे।

केन्द्रत्रिकोणगे जीवे शुक्ते स्वोच्चं गते यदि । वाग्भावपेन्द्रुपुत्रे वा गणितज्ञो अवेत्ररः ॥ ८१ ॥

अधुना विद्याविचारमाह—केन्द्रेति । जीने केन्द्रत्रिकोणगे (१।४।७।१०।१०।१ एत-दन्यतमगते ) शुक्के, स्वोचं = मोनराशिमुपगते, यदि वा वाग्भावपेन्द्रपुत्रे = द्वितीयेशे बुवे स्वोच्चं (कन्याराशिं ) गते नरः, गणितहाः = गणितशास्त्रवेत्ता भवेत् ।

Notes-अत्र वृषसिंहयोरन्यतरे लग्ने 'वाग्भावपेन्दुपुत्रे' इति सङ्घटते । अन्यथा

तु 'गुरी केन्द्रकोणगते शुक्ते स्वोच्चं गते' इत्येव चिन्त्यम् ॥ ८९ ॥

वि नृहस्पति केन्द्र था त्रिकोणमें हो और शुक्र उच स्थानमें हो, वा द्वितीयेश बुध हो तो वह मनुष्य गणितज्ञ हो ॥ ८१ ॥

गणितज्ञो भवेज्ञातो वाग्धावे भूमिनन्दने । ससीम्ये बुधसन्दष्टे केन्द्रे वा सोमनन्दने '॥ ५२ ॥

गणितज्ञयोगान्तरमाह—गणितज्ञ इति । ससौम्ये = केनचिच्छुभप्रहेण (गुक्शुक-शुक्लचन्द्राणामन्यतमेनेत्यर्थः ) सहिते, भूमिनन्दने = मङ्गले, वाग्भावे = द्वितीयभावे गत-वति, तस्मिन, बुचेन सन्दष्टे, वा सोमनन्दने = बुघे, केन्द्रे गतवित जातः, गणितज्ञः (ज्योतिर्विद्) भवेत् । श्रत्र 'ससोमे' इत्यपि पाठान्तरं दृश्यते । तथा सित, ससोमे = चन्द्रयुक्ते भूमिनन्दने इति व्याख्येयम् ॥ ८२ ॥

मंगळ हितीय स्थानमें ग्रमग्रहके लाथ हो उसे बुध देखता हो वा बुध केन्द्रमें हो तो

मनुष्य गणितज्ञ होता है ॥ ८२ ॥

वाग्भावपे रवी भौमे गुरुशुक्रनिरीत्तिते । पारावतांशके वापि तर्कयुक्तिपरायणः ॥ ५३ ॥

इदानीं तार्किकयोगमाह—वाग्मावप इति । सूर्यो वा भौमो द्वितीयेशो भवेत् । तिसम् गुरुशुकाभ्यामवलोकिते, श्रिप वा सूर्यभौमयोरन्यतरे यत्र तत्र स्वपारावतांशगते सित बातः तर्कयुक्तिपरायणः = तर्कशाक्त-(न्यायशास्त्र) व्रती भवति । श्रत्र 'पाराव-तांशके सौम्ये' इत्यपि पाठो दृश्यते । तथा सित 'तुषे पारावतांशके विद्यमाने सित' इति व्याख्येयम् ।

Notes—सूर्यो वा भीमो बाग्भावपस्तदैव भवति, यदि कर्को वा शीन-तुत्तयोरन्य-तरं लग्नं स्यादिति चिन्त्यम् । अन्यथा सूर्यो वा भीमः यत्र तत्र पारावतांशे (स्वकीय-षडिधकारे ) भवेतदोक्तं फलं स्यादिति ॥ ८३ ॥

सूर्य या मंगल हितीयेश होकर गुरु और शुक्रले दृष्ट हो, वा अपने पारावर्ताश्रम हो तो वह मनुष्य तर्कशास्त्र ( न्याय ) में तरपर हो ॥ ८३ ॥

सम्पूर्णवलसंयुक्ते गुरी तद्भवनेश्वरे ।

दिनेशभृगुसन्दब्दे शाब्दिकोऽयं अवेजरः ॥ ५४ ॥

इदानीं वैयाकरणयोगमाह—सम्पूर्णित । तद्भवनेथरे=द्वितीयभावषती, गुरी=वृहस्पती ( गुरुद्वितीयभावषती, गुरी=वृहस्पती ( गुरुद्वितीयशस्तदैव यदि वृक्षिक-कुम्भान्यतरं लग्नं स्यादिति ) सम्पूर्णवलयुक्ते = पूर्वं यानि वलान्युक्तानि तैः सर्वैः संयुक्ते, तथाभूते, दिनेशभृगुसन्दष्टे = सूर्यशुक्ताभ्यामवलोकिते स्रति, श्रयमिस्मन् योगे समुद्भवो नरः शाब्दिकः = शब्दशास्त्राभ्यासी=वैयाकरणः भवेदिति । जातकरत्नेऽपि—

गुरी धनस्थे बलपूर्णयुक्ते शुक्तेण सूर्येण च दृष्टियुक्ते ।

शुक्ते धने स्त्रोचगतेऽथवाऽिष जातो नरः शब्द्विशेत्रशासात् ॥ इति ॥ ८४ ॥ सम्पूर्णं वस्त्रसे परिपूर्णं गुरु यदि द्वितीय भावका स्वामी (द्वितीयेश्व ) हो उसको सूर्यं स्त्रीर शुक्त देसते हों तो वह मनुष्य स्थाकरणका पण्डित होवे ॥ ८४ ॥

वेदान्तपरिशीली स्थात्केन्द्रकोखे गुरी यदि । बुवेन भृगुणा दृष्टे शनी पारावतांशके ॥ ८४ ॥

इदानीं वेदान्तम्भोगसाह—वेदान्तिति । गुरी केन्द्रकीखी (११४।७।१०।५।९) गत-बति, तिस्मन् यदि बुधेन, खगुणा (शुकेण) च दृष्टे, शानी च पारावतांशके (स्वकीया-धिकारषद्के) विलसति, जातः वेदान्तपरिशीली = वेदान्तशास्त्रिवेचको अवतीति ॥८५॥ यदि बृहस्पति केन्द्र या कोणमें हो उसे सुख और सुक्त देखते हों और सनि सपने

पारावतांशमें हो तो मनुष्य वेदान्ती होवे ॥ ८५ ॥

षद्शाखवञ्जभः केन्द्रे जीवे दानवपूजिते । सिंहासने गोपुरांशे वाग्भावस्यांशपे बुचे ॥ ८६ ॥

इदानी 'षट्शालक्षयोगमाह—षिति । जीवे = ष्ट्रस्पती, केन्द्रे (१।४।७।१०), दानवपूजिते = शुक्रे, सिंहासने = स्वकीयाधिकारपष्टके, वाग्मावस्यांशपे = द्वितीयभावगत-नवांशाशिपती, बुधे, (धुधो द्वितीयभावगतनवांशपितिर्भूत्वा) गोपुरांशे = स्वकीयाधिकारचतुष्के सित (थ्र. १ श्लो. ४५ इ.) जातः, षट्शालयक्षमः = शिक्षा—कर्ण-व्याक-रण-ज्योतिः—निरुक्त—छन्दःशालाणां श्रुतेः षडक्षभूतानां विवेचको भवति ॥ ८६ ॥

बृहस्पति केन्द्रमें हो छक अपने सिंहासनांशमें हो और डाथ दिसीय भावका ववांश-

पति होकर अपने गोपुरांशमें हो तो जातक पर्शासी हो ॥ ८६ ॥

श्रण कुटुरविचारः । उपजीव्य नरं सर्वे तदीशे गोपुरांशके । वर्द्धन्ते मुदितास्तस्य भूगौ पारावतांशके ॥ ८०॥

उपजीन्येति । तदीशे = द्वितीयभावपतौ, गोपुरांशे = स्वकीयाधिकारचतुष्टये, शृगौ = शुक्ते, पारावतांशके = स्वाधिकारषट्के विग्रमाने सति तस्य जातस्य, सर्वे = श्रात्मीयाः ( क्रुड्डम्बाः ) तं जायमानं नरमुपजीन्य = तदाभिता जीवनं यापयन्तो सुदिताः=प्रसज्जिताः सन्तो वर्द्धन्ते = समृद्धिमुपगच्छान्तीति ॥ ८०॥

यदि हितीयेच गोपुरांचमें हो और शुक्र पारावतांचमें हो तो उसके सभी आश्रित उससे पठित होकर वड़ी प्रसचतासे बढ़ते हैं याने वह मनुष्य अपने आश्रितों का पाळक होता है ॥ ८७॥

जायाकुटुम्बगृहपी सितपापयुक्ती दुःस्थी च तत्समकलत्रहरी अवेताम् । वित्ताधिपे बलवित स्मरराशिपे वा तुङ्गादिगे यदि समेति कलत्रमेकम् ॥६८॥ जायेति । जाया—इटुम्बगृहपी = सप्तमेशा—इितीयेशी, सितपापयुक्ती = शुक्रेण पापप्रहेण च सहिती, दुःस्थी = षड्टव्ययगती च स्थातां, तदा तत्समकलत्रहरी = तत्सङ्घामितली-नाशकी, भवेताम् । एतदुक्तं भवित । सप्तमेशी द्वितीयेशी वा यदि शुक्रेण वा केनचिदेकेन पापेन युक्तो दुःस्थ्य स्यात् तदैकलीनाशकी भवित । यदि प्रहृद्वयेन युक्तः स्यात् तदा लीयुगलं नाशयेत् । एवं प्रहृसंख्यापरत्वेन स्थितपरत्वेन च स्थीनाशयोगी वाच्यः । वित्ताधिये = दितीयेशे, वा स्मरराशिपे = सप्तमभावपती बलवित सति यदि तुङ्गादिगे = स्व-कीयोखादिगते ( खादिशब्देन स्वमूलित्रकोण-स्वराशि स्वयर्गदिकं क्रेयम् ) तदा जातः एकं, कलत्रं=भार्यो, समेति=प्राप्नोति । स्रत्र योगे जातो नर एकभार्यो भवतीत्यर्थः ॥८८॥ सत्तमेश जीव द्वितीयेश शुक्त और वापप्रहसे ( जितनेके साथ ) युक्त हों और दृष्टस्थान

सहमेश और द्वितीयेश शुक्र और पापप्रहसे ( जितनेके साथ ) युक्त हों और दृष्टस्थान में हो तो उत्तनी खीके पाशक होवं । द्वितीयेश वा सहमेश बळवान् होकर उखादिमें हो तो

एक ही की होवे ॥ ८८ ॥

अथ पात्राशनयोर्विचारः।

शुक्तिस्थानपती सितेन्दुसहिते लग्नादिकेन्द्रस्थिते रीप्यं पात्रमुपैति काञ्चनसयं जीवेन्दुशुक्रान्त्रिते । शुक्तिस्थानपदेहपी शनियुती लोहादिपात्रं वदेद् भौमे पापनिरीचिते धनगते जातः कदलादिसुक् ॥ ८६ ॥

भुक्तिस्थानपताविति । भुक्तिस्थानं=द्वितीयभावः, तत्पती-द्वितीयभावेशे, सितेन्दुसहिते = शुक्रचन्द्राभ्यां युक्ते, तथा सित, लग्नादिकं यत्केन्द्रं (१।४।७।१०) तदन्यतमगते जातः, रीप्यं = रजतमयं, षात्रं = भाजनं, उपैति = प्राप्नोति । तथाभृते भुक्तिस्थानपती (लग्नादिकेन्द्रस्थिते), जीवेन्दुशुक्तान्विते = गुक्चन्द्रशुक्तेः खहिते सित काचनमयं = सीवर्णं पात्रं प्राप्नोति । ध्वय भुक्तिस्थानपदेहपौ = द्वितीयरालग्नेशौ यदि शनियुतौ भवेतां तदा लौहादिषात्रं जातकः प्राप्नोतीति बदेत् । ध्वशनमाह—भीमे = मङ्गले, पापनिरीक्षिते=शनिस्पूर्णशीणचन्द्रान्यतमेनावलोकिते, धनगते = द्वितीयभावमुपगते सित जातः कदन्नादिभुक् = करिस्रतानफलादिभोक्ता भवति ॥ =९॥

शुक्ति (२) स्थानका पति शुक्त और चन्द्रमाके साथ छग्नादि केन्द्रमें स्थित हो तो जातको रूपाका (चांदी) पात्र मिछे । द्वितीयेश यदि बृहस्पती और शुक्तसे शुक्त हो तो सोनेका पात्र प्राप्त होते । द्वितीयेश और छग्नेश शनिसे शुक्त हो तो छोहेका पात्र कहे ।

पापन्नहुले इष्ट मंगळ धनमें हो तो जातक कद्व भोज करे॥ ८९॥

बह्यारानो अक्तिपती सपापे दावाग्निद्यडायुधकालभागे ! नीचांराके पार्पानरीत्तिते च शुभैनं दोषः सिंहतेत्तिते वा ॥ ६० ॥

बहारान इति । अक्तिषतौ = द्वितीयेशे, सपापे=पापब्रहेण सहिते, दावागिन-दण्डायुध-कालानां भागे ( षष्टयंशे ) विद्यमाने सित जातः, बहारानः = श्रधिकशुक् भवति । शुक्ति-पतौ नीचांशके = स्वकीयनीचराशिनवांशे तिस्मन्यतेन निरीक्षिते च तथैन फलं (बहारानः) स्यात् । श्रयोक्तयोगेऽपि, शुभैः = शुभव्रहैः, सिहतेक्षिते=संयुक्ते, रष्टे वा दोषः न स्याद-बाँद्रहाशनो न भवेदिति ॥ ६० ॥ सुकि (२ आव) का स्वामी पापप्रहाले युक्त होकर दावान्नि, दण्डायुध, काळके पष्टबंस में हो या नीचांसमें हो पापप्रहाले देखा जाता हो तो चहुत खानेवाळा होवे। यदि थहां द्वितीयेश शुभयुक्त राष्ट्र हो तो यह दोष न होवे॥ ९०॥

अक्तिस्थाने शुभयुते तदीशे शुभसंयुक्ते । शुभयहेण सन्दृष्टे सुखअुक् स नरो अवेतः ॥ परात्रभुक् तदीशेऽपि नीचशत्रुसमन्विते । नीचखेचरसन्दृष्टे तद्दूषणपरायणः॥६२॥

भुक्तिस्थाने इति । भुक्तिस्थाने = द्वितीयभावे, शुभयुते ( किथच्छुभव्रहे ) द्वितीयभावगः स्यादिति ), तदीशे = द्वितीयशे, शुभसंयुते = केनचिच्छुभव्रहेण सहिते तथाभूते केनचिच्छु-भव्रहेण सन्देशे स जातो नरः सुखभुक् = कुखेन भोजनकृद्भवति ॥ ९१ ॥

तदीरो = द्वितीयभावपतौ, नीचशत्रुसमन्विते = स्वनीचे, शत्रुग्रहेण वा समन्विते स्वित, श्राप = निश्चयेन पराजभुक् = श्रान्याजभक्षणशीलो भवति । श्रय द्वितीयेशे तयाभृते, नीच-सेचरसन्दृष्टे = नीचवित्तना प्रहेणावलोकिते जातः तद्वृषणपरायणः = भुक्ताजदूषणशीलः भवति । तेन यद्भद्यते तदेव दृष्यते श्रेति ॥ ९२ ॥

शुक्ति (२) स्थानमें ग्रुअप्रह हो और शुक्ति (२) स्थानेश श्री शुअप्रहसे युक्त हो और ग्रुअप्रह उसे देखते हों तो वह अनुष्य शुक्तसे श्रोजन करनेवाळा हो। वहि २ श्रावका स्वामी नीच स्थानमें या शत्रुस्थानमें हो तो पराया शश्च खानेवाळा हो। नीचप्रहसे इप्ट हो तो उसके दूषणमें तस्पर हो॥ ९१-९२॥

कालोचितारानो अुक्तिनाथे लग्नेरावीक्ति । पापप्रहेण सन्दष्टे नीचांराादियुते न तु ।। ६३ ॥

कालोचितिति । भुक्तिनाथे = द्वितीयेशे, लग्नेशेन वीक्षिते = दृष्टे, स्वोचादिगते च जातः कालोचिताशनः = यस्मिन् काले यदशनमुचितं तद्वान् ( समयानुकृतसोज्यभुक् ) भवति । ष्राण तस्मिन्भुक्तिनाथे, पापप्रहेण सन्दृष्टे नीचांशादियुते च तथा तु न ( कालोचिताशनो न ) भवति । ष्राणि तु कालानुचिताशनो भवतीत्यर्थः ॥ ९३ ॥

द्वितीयेश यदि उन्नेशसे देखा जाता हो पापब्रहसे देखा च जाता हो नीवांशादि युक्त

न हो सो समयानुकूछ भोजन करने वाळा हो ॥ ९३ ॥

स्वल्पाशी विचिकामः स्याद् अक्तिनाथे शुभे गृहे । स्वोच्चे शुभेन सन्दर्ण्टे मृद्धशादिसमन्विने ॥ ६४ ॥

स्वरुपाशीति । सरलार्थं एवेत्यलम् ॥ ९४ ॥

द्वितीयेश ग्रुभराशिमें हो तो जातक थोदा खानेवाला हो । द्वितीयेश अपने उच्चमें ग्रुभग्रहसे हप्ट और षप्टबंशमें हो तो सदा खानेमें दिच रखनेवाला हो ॥ ९४ ॥

> अक्तिस्थानाधिपे सन्दे तदीशे वाऽऽर्किसंयुते । नीचेऽर्कसृतुना दृष्टे श्राद्धभुक् सततं नरः ॥ ६४ ॥

भुक्तिस्थानाधिप इति भुक्तिस्थानाधिपे=
द्वितीयभावेशे, मन्दे = शनैश्वरे सति, वा
तद्दिशे=द्वितीयशे, श्रार्किस्ंगुते = शनिना
सहिते, वा तदीशे नीचे = स्वनीचराशो,
श्रक्तिसुना = शनैश्वरेण दृष्टे सति जातो
नरः सततं=नित्यं, श्राद्धभुक्-श्राद्धान्नभोका ( महानाह्मण इव ) भवति ॥ ९ ४ ॥
दूसरे भावका स्वामी शनि हो वा

| 3     | १ ल.          | १२ श. |
|-------|---------------|-------|
|       | श्राद्वाचसुक् |       |
| ह शु. |               |       |

द्वितीयेश शनिसे युक्त हो वा द्वितीयेश नीच राशिमें हो उस परश्निकी दृष्टि हो तो निरन्तर श्रादका श्रम खानेवाळा ( सहापात्र ) होवे ॥ ९५ ॥

सिंहासनांशे यदि देवपूज्ये शुक्रे यदा गोपुरभागयुक्ते। पारावतांशे घनपे बलाढ्ये जातस्त्वसङ्घयात्रितरचकः स्यात् ॥९६॥

सिद्दासनांश इति । यदि देवपूज्ये = वृहस्पतौ, सिंहासनांशे = स्वकीयाधिकारपश्चके, शुक्के यदा गोपुरभागयुक्ते = स्वाधिकारचतुष्टये, धनपे = द्वितीयेशे, बलाब्बे सित, पारावतांशे = स्वकीयाधिकारषट्के (१ श्व०, ४५-४६ श्लो.) च विद्यमाने सित जातः श्रसङ्घया-नामनेकानामाधितानां = शरणायतानां रक्षकः = प्रतिपालको भवति ॥ ९६ ॥

पारिकाते सुधा टीका कपिलेश्वररिक्षता ।

व्यध्याये रुद्र (११) संख्येऽस्मिन् पूर्ति भावफले गता ॥ ११ ॥

बहि बुहस्पति सिंहासनांशमें हो, ग्रुक गोपुर भागमें हो, बळवान् धनेक पारावतांशमें हो तो जातक असंक्य बाजितों का रचक होवे ॥ ९६ ॥ इति जातकपारिवाते एकाइशे तनु-धनभावफछाध्याये विमळा हिम्दी टीका समासा ॥११॥

TOO SE COURT

# अथ तृतीयचतुर्थभावफलाच्यायः ॥ १२॥

तत्र वृतीयभावफलम् ।

च्येष्ठानुजस्थितिपराक्रमसाहसानि कष्ठस्वरश्रृतिवराभरणांशुकानि । चैयं च वीर्यवसमूलफलाशनानि वद्दये तृतीयभवनात् क्रमशोऽखिलानि ॥१॥

श्रवाधुना तृतीयभावकतानि विवक्षुः प्रथमं तृतीयभावे कि कि विचार्यमिरयाह ।

रतोकस्तु स्पष्टार्थं एवेस्यतम् ॥ १ ॥

जब नृतीय भावका विचार करते हैं। नृतीय भावसे ज्येष्ठ और छोटा भाईका विचार, पराक्रम, साहस, कण्ठस्वर, भ्रवण, भाभरण, बख, धैर्य, वीर्य, बळ, मूळ, फळ ओजन ये सब कमसे कहेंगे॥ १॥

श्रथ आत्विचारः । आत्र्थानं तृतीयं च नवैकादशसप्तमम् । तत्त्वीशदशायां च भ्राठलाभो भवेन्त्रसाम् ॥ २ ॥

इदानी आतृस्थाननिरूपणपूर्वकं आतृविचारमाह—आतृस्थानिति । जन्मलमात्तृतीयम् , नवमम् , एकादराम् , सप्तमञ्च स्थानं आतृस्थानं कथितम् । श्रत एव तत्तदीशदशायां = तृतीय-सप्तम-नवमै-कादशभावपतीनां दशाकाक्षे, नृणां = जनिमतां, आतृलाभः
= सोरदोरपात्तः भवेत् । उक्तेषु भावेषु यद्भावपतिर्जन्मकाक्षे वलीयान् भवेतदशायां विशेवतो आतृलाभेन भवितन्यभिति चिन्त्यम् ॥ २ ॥

तीसरा, नवर्षा, व्यारहवां और सातवां ये आतृस्थान हैं । उन स्थानीके स्वामीकी दशा में मनुष्योंको आतृष्ठाम होता है ॥ २ ॥

> भ्रातृस्थानेशतद्राशितद्रावस्थद्यचारिणाम् । सध्ये बलसमेतस्य दशा सोदरवृद्धिदा ॥ ३ ॥

तृतीयेश-तृतीयेशराशि तृतीयभावगतप्रहाणां मध्ये वलीयसी प्रहस्य दशा सोदरवृ-दिदा भवति ॥ ३ ॥

भातृ (३) स्थानके स्वामी, उसकी राशि तथा ६ में स्थित प्रहॉके बीचमें बळवान् प्रहर् की दशा आईकी वृद्धि करनेवाळी होती है ॥ ३ ॥ भौमो बलविहीनरचेदीर्घायुर्धातृगो भवेत्। विलग्नगो बली यस्य कारकः स प्रभुः स्वृतः ॥ ४ ॥

बलहींनो भौमो भ्रातृगः = तृतीयभावगर्चे द्भवेतदा बातो दीर्वां वर्धातृगान् भवेत्। बस्य बन्मकाले कारकः = आतुकारको ( मज्जलः ) प्रहः, विलग्नः = बन्मलग्नग्तः स्वात् , स जातः, प्रभुः = जनाधिपः स्मृतः = कथितः ॥ ४ ॥

बजसे हीन संगळ ३ रे भावमें हो तो दीर्घायु आईवाळा हो । जिलका आतृमान कारक

कानमें बळवान् होकर हो तो वह समर्थ होता है ॥ ७ ॥

जन्मकाले गुणी प्राणी कारको यः समृद्धिकृत् । चयकारी विपर्यासे भावपो विवलोऽधिकः ॥ ४॥ स्पष्टार्थः । एतदर्थं ११ छा. ४. ५. ८ रलोका द्रष्टव्याः ॥ ५ ॥

जन्म समय यदि किसी भावका कारक गुणवानु और बढी हो तो वह उस भावकी लखिंद करने वाळा होता है। इससे विपरीत हो तो उस मावकी हानि करता है। मावपति निर्वेख हो तो आतृपचका अधिक चयकारी होता है ॥ ५ ॥

> सोदरेशकुजी नाशं गती चेत्सोदरचयः । पापर्चगौ सपापौ वा भ्रात्नुत्पाच नारावौ ॥ ६ ॥

सोद्रेशकृत्रौ = तृतीयेशो भौमध, नारां गती = त्रष्टमभावसुपगती चेस्नेतां तद बातस्य सोदरक्षयः = आतृहानिर्भवति । तौ सोदरेशकुवी चेश्वापराशिवती, वा पापप्रहा-कुक्ती भवेतां तदा भातनुरपाय नाशदी भवतः । योगेऽस्मिञ्जातस्य भातर उद्भूग निय-न्त इति । जातकरतंऽपि-

नाशस्थितौ सोदरनाथभीमौ पापेक्षितौ सोदरनाशमाहः । पापर्क्षगौ पापसमागतौ षा आतन्समुत्पाद्य विनाशहेतुः ॥ इति ॥ ६ ॥

वृतीयेश और संगळ अष्टम आवर्से हों तो आईका नाश होता है । दोनी पापबहकी राशिष्ठें हों वा पापप्रहके साथ हों तो दोनों ग्रह आईको उत्पन्न करके नाश करते हैं ॥ ६ ॥ नीचास्तगी सोद्रनायकाख्यी नीचांशगी पापसमागती वा ।

क्र्यदिषष्टश्रंशगतौ तदानी भ्रातृन्समुत्पाद्य विनाशहेतुः ॥ ७ ॥ सोदरनायकाख्यौ = सहजेशः, सहजकारकेथेत्यन्यरस्पष्टार्थमेवेति ॥ ७ ॥ आतृस्थानेश और आतृकारक नीच राशिमें हों जस्त हों या नीचांक्रमें हों वा दोनों कर पष्टवंशमें हों तो आईका जन्म नाश करने ही के निमित्त करते हैं ॥ ७ ॥

> अतिक्रसमायुक्ते भावे वा कारकेऽपि वा। तद्रावनायके वाऽपि वाल्ये सोदरनाशनम् ॥ ५ ॥

श्रतिशयेन क्रूरः श्रतिकृरः ( पापीयान् ), पापप्रहथेनीनगतोऽस्तं गतः शत्रुवर्गादिग-तो वा भवेत्तदाऽसावतिक्रोऽतीव पापी भवति । तेन पापीयसा प्रहेण तृतीयभावे वा भातु-कारके वा तृतीयेशे समायुक्ते सित, वाल्ये = वालावस्थायामेव सोद्रवाशनं भवति । तस्य बाल्यकाल एव सोदरी शियत इत्यर्थः ॥ = ॥

अत्यंत क्र्रग्रहसे युक्त ६ रा भाव हो या भ्रानुकारक हो या ६ रे भावका स्वामी हो तो बाल्यावस्थामें आई का नाश होवे ॥ ८ ॥

धनेश्वरे नाशगते बलाह्ये पापान्विते सोदरकारकाख्ये । तन्यातृकारप्रहसंयुते च सापत्नमातुः सहजा वदन्ति ॥ ६ ॥ थनेश्वरे = द्वितीयभावेशे, बलाट्य = सबले सति, नाशगते = त्राष्ट्रमभावगते, सोद्र- कारकाख्ये = भ्रातृकारके ग्रहे ( भीमे ) पापान्वित = पापग्रहेण सिंहते, तन्मातृकारकप्रहसं-युते = तस्य ( तृतीयभावस्य ) यो मातृकारको ग्रहः ( चतुर्येशः ) लगात्षप्रभावपितिरि-त्यर्थः तेन संयुक्ते सित, सापलमातुः = विमातुः सकाशात् सहबाः = भ्रातरो भवन्ति (वैमात्रेयभ्रातरो भवन्ति ) इति विज्ञा वदन्ति ॥ ९ ॥

बळवान् हितीयेश अष्टममें हो, पापयुक्त आतुकारक प्रह ३ यसे ४ थे भावके कारकसे

भी युक्त हो तो उसको सौतेळी मातासे उत्पन्न भाई हो ॥ ९ ॥

श्रातृस्थाने यदि शुभयुते सोदराणां चिरायुः पापाकान्ते सहजभवने पापदृष्टे विनाशम् । च्येष्ठं हन्ति युमणिरनुजस्थानगः पापदृष्टः सौरस्तस्यानुजमवनिजो हन्ति सर्वान् कनिष्ठान् ॥ १० ॥

तृतीयभावे शुभग्रहाणां दृष्ट्या योगेन च सोद्राणां दीर्घायुष्ट्रं, पापानां दृष्ट्या योगेन च सोद्राणां विनाशं वृयात् । सूर्यश्चेतृतीयस्थानगः स्यातदा ज्येष्टभातरं, शनिस्तस्या- चुनं, शोमो हि सर्वान् पथाव्यातान् कनिष्ठान् हन्ति । तत्र पापदृष्टे विशेषेणार्थादेव शुभ- एष्टे तत्परिहारोऽपि अवतीति ॥ १०॥

बहि नृतीय आवर्में शुअप्रह हो तो आई दीर्घायु होवे। पापप्रह नृतीयमें हो उसपर पापप्रहकी रुष्टि हो तो आईका विनाश हो। सूर्य पापप्रहसे दृष्ट नृतीयमें हो तो जासकके ज्येष्ठ आताका विनाश करे, और शनि हो तो उसके केवल १ छोटे भाईका नाश करे और मंगल हो तो सब होटे भाइबोंका संहार करे॥ १०॥

त्रिकोणकेन्द्रे यदि पापखेटे रातीयभावादनुजस्य नाशम् । शुभोपयाते सहजाभिवृद्धिः शुभाशुभं मिश्रफलं वदन्ति ॥ ११ ॥

तृतीयभावात् त्रिकोशै केन्द्रे वा पापखेटे विद्यमाने सति श्रनुजस्य = कनिष्ठश्रादुः नाशः स्यात् । शुभोषयाते = तृतीयभावात् त्रिकोणकेन्द्रे शुभग्रहे गतवति सह्जाभिवृद्धिः = सोदर-वृद्धिर्भवति । श्रय च तत्र शुभेऽशुभेऽपि गतवति, मिश्रफलं = सोदरहानिः, सोदरवृद्धिष्वेति मनीविणो वदन्ति ॥ ११ ॥

हतीय भावले यदि त्रिकोण या केन्द्रमें पापन्नह हो तो आईका नाश करे । ग्रुमन्नह हो तो आईकी बुद्धि करे । यदि ग्रुभ अग्रुभ दोनों हों तो मिश्र फल (ग्रुमाग्रुभ दोनों) फल वेते हैं ॥ ११ ॥

दुःस्थे चन्द्रे सोद्रस्वामियुक्ते जातस्यान्यस्तन्यपानं वदन्ति । मातृञ्जातृस्थानपो बन्धुयातौ नास्ति श्रातृस्थानवृद्धिर्नराणाम् ॥ १२ ॥ भौमान्त्रितौ सोद्रद्दौ भवेतामन्यैः समेतौ यदि नानुजः स्यात् । सौरस्तृतीयेऽनुजनाशकर्ता विधन्तुदः सोद्रदृद्धिकृत्स्यात् ॥ १३ ॥

चन्द्रे, सोदरस्वासियुक्ते = तृतीयभावपितना सिंहते दुःस्ये = षडष्टव्ययान्यतमगते सित जातस्य नरस्य, श्रान्यस्तन्यपानं = जननीतरदुम्यपानं विज्ञा वदन्ति । मातृश्रातृस्थानपौ = चतुर्थेशतृतीयेशौ वन्ध्यातौ = चतुर्थस्थानगतौ स्यातां तदा नराणां श्रातृस्थानगृद्धिः = सह-जोद्भवः, नास्ति = न भवतीति । तौ मातृश्रातृस्थानपौ यदि भौमान्वितौ = मङ्गलेन युक्तौ भवेतां तदा सोदरदौ = श्रातृदातारौ भवतः । यदि तौ, श्रान्यः ग्रहैः (भौमेतरैः) समेतौ स्यातां तदा श्रानुज्ञो न स्यात् । शनिस्तृतीयभावगतः स्यात्तदाऽनुजनाशकतौ भवति । विधुन्तुदः = राहुस्तृतीयगतः सोदरदृद्धिकृत् स्यात् = श्रातृजन्मदो भवति । तृतीये राहुः श्रातृनाशको न, किन्तु श्रातकारक एव भवतीति भावः ॥ १२-१३ ॥ चन्द्रमा ६।८।१२ भावमें तृतीयेश से युक्त हो तो जातकको दूलरेका स्तनपान करना कहते हैं। चतुर्येश थीर तृतीयेश दोनों चतुर्थ स्थानमें हों तो मनुष्योंके आतृ स्थानकी वृद्धि न हो॥ १२॥

यदि तृतीयेश और चतुर्थेश संगळले युक्त हों तो आई को देवें । अन्यब्रहोंले युक्त हों तो भाई न हो । तीसरे शनि हो वो आई का नाश करे और राहु हो वो आईकी बुद्धि करनेवाला हो ॥ १३ ॥

अदृश्यराशो यदि वा सपापे वधूगृहस्थे सहजाधिनाथे ॥ जातानुजस्योपरि नानुजः स्यात् पुंवर्गगे दृश्यगते तथैव ॥ १४ ॥

खहजाधनाये = तृतीयभावेशे, श्रदृश्यराशो = स्पष्टलग्नाद्राशिषट्कस्रदृश्यं भवति, तद-न्यतमराशौ यदि वा = श्रथवा, सपापे = पापप्रदृशुक्ते, वधृगृदृह्वे = समस्भावगते सित, जातानुज्ञस्योपरि = जायसानकनिष्टानन्तरं, श्रनुजः = लचुसोद्रश्राता न स्थात् । स जातो यदि कस्यचिद्नुजो भवेत्तदा तस्यानुजो न स्याद्यवा तस्य जातस्यकानुजानन्तरमन्यो-ऽनुजो न जायेत, इत्यर्थः । श्रथ सहजाधिनाथे, दृश्यराशिगते ( स्पष्टसप्तमभानाद्राशिषट्का-भ्यन्तरे ) पुंदर्गगे = पुरुष-( विषय ) राशिसम्बन्धिवर्थे गतवित तथैव फलस्याज्जातानुज्ञ-स्योपरि नानुजः स्यादिति ॥ १४ ॥

बिं तृतीयका स्वामी अदृश्य राक्षिमें हो वा पापप्रहते थुक्त सहममें हो तो आई उत्पच्च होनेके वाद किर आई व हो। युक्ष राक्षिके वर्गमें दरप राक्षिमें हो तो भी वही कक होदे ॥ १४॥

> श्रातृस्थानपती तु पुंभवनगे तस्यानुजो जायते युग्मर्जे यदि भागवेण शशिना युक्तेऽथवा वीचिते । सीम्यर्जे शुभखेचरेचितयुते केन्द्रत्रिकोणस्थिते पश्चान्जातसहोदरश्चिरस्रखी दीर्घायुरारोग्यभाक ॥ १४ ॥

भातृस्थानपती = तृतीयेशो, पुंभवनमे = नरराशि-( येष-विश्वनादिविषयराशि ) गते स्राति तस्य = जातस्य श्रनुजः=किष्ठश्राता जायते । श्रयथा यदि आतृस्थानपती, युग्मर्थें= स्रम-( श्रूष-कर्कादि ) राशौ गते, तस्मिन् भार्मवेण = शुक्केण, शशिना = चन्द्रेण च, युक्के= सिंहते, वा वीक्षिते = श्रवलोकिते जातस्यानुजो जायते । श्रय आतृस्थानेशे सौम्यर्थे = शुभ-राशौ, शुभलेचरेक्षितयुते = शुभग्रहेण दृष्टे, वा सिंहते, केन्द्रत्रिकोण-(११४।७।१०।५।९) स्थिते सित तस्य जातस्य पक्षाज्जातसद्दोदरः = लन्नुआता, चिरसुखी = यावज्जीवनं सुज्ञ-आक्, दीर्षायुः, श्रारोग्यभाक् च भवति ॥ १५ ॥

तृतीय भावका स्वामी पुरुष राशिमें हो तो उसको भाई होवे । तृतीयेश सम राशिमें बदि हो शुक्र और चन्द्रमासे युक्त हो, वा दष्ट हो तो अनुजका जन्म होवे । शुमग्रहकी राशिमें तृतीयेश शुभग्रहसे दष्ट युत हो, केन्द्र-त्रिकोणमें स्थित हो तो उसके पश्चाद्

दीर्घायु तथा धारोग्यवान् आई होवे ॥ १५ ॥

सहोदरस्थानपतौ तनुस्थे सलग्नपे सोदरनायके वा । गर्भोऽभयोऽनन्तरमस्य मानुस्तृतीयराशौ सपतौ तथैव ।। १६ ।।

सहोदरस्थानपतौ = तृतीयभावेशे, तबुस्थे = जन्मलग्नमुपगते, वा सोद्दरनायके=तृती-येशे सलग्नपे = लग्नपतिना संयुते, श्रस्य जातस्य, मातुः, श्रनन्तरं = एतजातानन्तरं, गर्भः, श्रभयः = निर्विच्नो भवति । तृतीयराशौ = तृतीय (श्राह् ) भावे, सवतौ = पतिना सहिते (तृतीयेशे तृतीयगत इत्यर्थः ) तथैव फलमर्थात् गर्भोऽभयोऽनन्तरमस्य मातुरिति पाच्यम् । श्रस्मिन्योगे जातस्य माता पुनरिप निर्विच्नं सन्तित प्रसृत इत्यर्थः ॥ १६ ॥ वृतीयेश लग्नमें हो, वा लग्नेशके सहित वृतीयेश हो तो उस जातकके वादका गर्भ अभव होता है। वृतीय भावमें वृतीयेश हो तो भी वही फल होवे ॥ १६ ॥ श्रथ सोदरसङ्ख्याझानम् ।

<mark>लाभावसानभवनोपगतप्रहेन्द्रसङ्</mark>ख्यास्तद्**मजजनाः सहजा भवन्ति ।** <mark>लग्नात्तृतीयधनयातवियचरेन्द्रैः संख्याजनाः स्युरनुजाः कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥१७॥</mark>

इदानी सोदरसङ्ख्यामाह—लाभावसानेत्यादिभिः। जन्मलग्नात्, लाभावसान-भवने = एकादशद्वादशभावी, तालुपगतप्रहेन्द्रसङ्ख्यास्तस्य जातस्याप्रजजनाः=पूर्वजाताः, सहजाः = भ्रातरः (ज्येष्टभातरः ) भ वन्ति । एकादशे द्वादशे च भावे -यावन्तो प्रहास्ति-ष्टन्ति तावन्मितास्तस्य ज्येष्टाः सोदरा भवन्तोत्यर्थः। एवं लग्नात् तृतीये, द्वितीये च भावे वर्षमानप्रहतुल्या श्रमुजाः = पश्चाच्चायमानाः (लष्ठभातरः ) भवन्तोति तज्ज्ञाः = भावफलविदः कथयन्ति ।

Notes—ग्रत्र पुरुषप्रहसङ्ख्यातुल्या ज्येष्टाः कनिष्टा वा भ्रातरः, स्त्रीप्रहसङ्ख्यातुल्या भगिन्यथ बाच्या इति ॥ १७ ॥

कसले ११ और १२ वें आवोंसें जितने व्रह हों उतनी ज्येष्ठ आताकी संख्या कहे। कससे दुतीय और द्वितीय आवस्य व्रहसे छोटे आईयों की संख्या पण्डित छोग कहते हैं ॥ १७ ॥

भारत्थानपकारकेचितयुता वीर्याधिका यद्यदा तद्युक्तप्रह्संख्ययाऽनुजजनिं जातः समेति ध्रुवम् ॥ चत्वारो यदि नीचमृढरिपुगा निघ्नन्ति जातानुजाँ-स्ते कुर्वन्ति चिरायुरिष्टबलिनः सर्वानुजानां प्रहाः॥ १८ ॥

आतृस्थानपितना, आतृकारकेण चेक्षिता युताश्च ययदा = यावन्मिता वीर्याधिकाः वल-पन्तो श्रहा भवेयुः, तयुष्कश्महसंख्यया = तत्रोक्तलक्षर्यो युतेक्षितश्महसङ्ख्यातुल्यामनुजनि = लघुसोदराणामुरपत्ति, जातो जनो ध्रुवं = निश्चयेन, समेति = प्राप्नोति । यावन्तो वलयुक्ता प्रहास्तृतीयेशेन तृतीयभावकारकेण च युक्ता दृष्टाश्च भवन्ति तावन्तस्तस्य सोदरा भव-न्तीति भावः । चरवार इति । आतृभावेशायधिकारवन्तश्चरवारः—कारकः, सहुषाधीशस्त-पूर्शी, तत्र संस्थित इति चरवारः, यदि, नोचमूब्रिपुगाः = स्वनीचराशौ, श्चस्तमयाः, याशुराशिगता वा भवेयुस्तदा जातानुजान् = समुरपषसोदरान् निष्नन्ति = विनाशयन्ति । श्चरिमन् योगे जातस्य जायमाना श्रञ्जा न जीवन्तीरयर्थः । ते चरवारो ग्रहा यदोष्टव-लिनः = स्वचादिगताः, मित्रग्रहगाः, वलयुक्ताश्च भवेयुस्तदा सर्वानुजानां चिरायुः = दीर्घा-युद्ध्वं कुर्वन्ति ॥ १८ ॥

आतृत्थानेता और आतृकारकले इष्ट या युत विशेष वळी जितने प्रह हों या ३ रे सावमें युक्त प्रहकी संख्या तुष्य आई निश्चय जायमान होते हैं। यदि चार प्रह नीच गत अस्त-इस या शत्रु स्थानमें हों तो उत्पन्त भाइयोंका संहार करते हैं। यदि चार प्रह ग्रुमस्थानगत सथा चळी हों तो भाइयोंको दीर्घायु करते हैं॥ १८॥

भ्रातृस्थानपमुख्यखेचरगरो हो वीर्यवन्तौ यदा नाशानाशफलपदौ समतया वीर्याधिकाश्चेत्त्रयः। खेटाः स्त्रलपसहोदरच्चयकरा दुःस्थानगाः स्त्रीमहाः \* यद्यलपानुजबृद्धिदास्तदनुजस्वाम्यंशसंख्यानुजाः॥ १६॥

आतृस्थानपः = तृतीयेशः मुख्यं = प्रधानं यत्र तस्मिन् खेचरगरी (तृतीयेशप्रश्वतिप्रह-

चतुष्के ) यदा हो यही वीर्यवन्ती = वलशालिनी, स्याताम्, तदा नाशानाशफलप्रदी समत्तया भवतः । अर्थात् यावदशुभदी तावदेव शुभदावपीति । अत्र चतुर्षु अहेषु हो बितनी हो वलरिती च तुल्यमेव शुभमशुभव कुरुत इति तात्पर्वम् । चेश्चदि चतुर्षु अहेषु त्रयो प्रदा वीर्याधिकाः स्युःतदा स्वल्पसहोदरक्षय्करा भवन्ति । तत्र शुभफलपधिकमशुभफलं किश्चिदेविति । अथ तत्र यदि स्त्रीप्रदा (योगकारकाः ) दुःस्थानगता भवेगुस्तदाऽल्पानुज्यद्विदा भवन्ति । तदानोमल्पा एव अनुजा जायन्त इत्यर्थः । तद्गुजस्वाम्यंशसङ्ख्यानुजा इति । तस्य जातस्यानुजस्वामी (तृतीयेशः ) यत्र तत्र भावे यावन्मिते नशंशे विश्वमानः स्यातावन्तस्तस्यानुजा भवन्तीति ॥ १९ ॥

आतुस्थानेश, आतुद्शीं, आतुस्थानगत और आतुकारक इन चारोंमें यदि हो भी पूर्ण बढ़ी हों तो भाइयोंकी हानि और छाश्र वरावर ही करते हैं। उन चारोंमें यदि तीन बढ़-बान् बह हों तो थोड़े भाइयोंका संहार करते हैं और खीश्रह हु:स्थानमें हों तो थोड़े भाइबोंकी वृद्धि करें। उसके छोटे आईकी संख्या नृतीयेशके नवांशके तुस्य होवे॥ १९॥

भूमिजे सहजस्थाने यावतां विचते बलप् ।

शत्रुनीचप्रहं त्यक्त्वा तावन्तः सहजाः स्वृताः ॥ २०॥

भूमिजे = मन्नले, सहजस्थाने-तृतीयभावे, रात्रुनीचग्रहं त्यक्वा = स्वरानुग्रहं नीचगत-प्रहं च विहाय यावतां = यत्सक्ष्यकानां प्रहाणां, फलं=श्रष्टकवर्गसम्बन्धि शुभफलं विद्यते । स्रत्र किलैतदुक्तं भवति । सहजभावगतो भौयो यावन्मितेभ्यो प्रहेभ्यः शुभफलो भवति परं रात्रुग्रहं नीचगतप्रहं त्यक्त्वेति । तावन्तः = तत्सक्ष्यकाः, सहजाः = सोदराः, स्मृताः = कथितास्तस्य जातस्येति ॥ २० ॥

संगल तृतीयमें जितने प्रहोंसे ग्रभफल वाला ( जदकवर्गमें ) हों, उनमें बाह्य और नीच गत प्रहोंको छोदकर घोषप्रहोंके तुल्य आई कहे ॥ २० ॥

> भात्रीदौ स्नीप्रहर्त्तस्थौ भातृदौ पुंप्रहर्त्तगौ । सोदरेशकुजौ स्यातां भातृभात्रीसुखप्रदौ ॥ २१ ॥

सोदरेशकुनौ = तृतीयभावेशो सम्मलस्य यदि स्त्रीप्रहर्थस्थौ = स्नीप्रही शुक्रशिनौ, तयोः ऋक्षाणि वृषतुलाकर्कटास्तेषु स्थितौ भवेतां तदा, आत्रीदौ = भगिनीप्रदौ स्याताम् तौ यदि पुष्प्रहर्भगौ = पुंग्रहा भानुभितिषगुरवस्तेषां राशयः = सिंह -मेय-वृश्चिक-धनुः - मीना-स्तेषु स्थितौ तदा, आतृजन्मकरौ भवेताम् । धर्थादेव तौ यदि पुष्पस्नीराशिगतौ (एकः पुष्पराशिस्थोऽन्यः स्नीराशिस्थक्ष ) भवेतां तदा आतृआत्रीपुष्पप्रदौ = आतृभगिन्योः सुखद्यिनौ भवेतामिति ॥ २१ ॥

नृतीयेश और मंगळ खीग्रहकी राशिमें हों तो बहिनको देते हैं। यदि दोनों पुरुष ग्रहकी राशिमें हों तो भाईको देवें। ये ही दोनों ग्रह आई और बहिनका सुख देते हैं॥२१॥

स्त्रीहोरया वा युवतिप्रहेण युक्ते यदि भ्रातृगृहे विलग्नात्। सहोदरीलाभसुपैति जातः सहोदरं तत्परतोऽन्यथा चेत्॥ २२॥

विलग्नात् = जन्मलग्नात्, भ्रातृग्रहे = तृतीयभावे, यदि स्त्रीहोरया = चन्द्रहोरया युक्ते (विवनराशेरपरार्द्धे, समराशेः पूर्वार्द्धे च तृतीयभाव इत्यर्थः ) वा युवतिप्रहेण = स्त्रीप्रहेण (चन्द्रेण शुकेण वा ) युक्ते सित जातो नरः सहोद्रशेलाभमुपैति । सहोद्रं तत्परतोऽन्यथा चेत् । श्रातृग्रहे पुरुषहोरया युक्ते वा पुरुषप्रहेण युक्ते सित जातः सहोद्रसुपैति । तत्परत इति स्वकीयजन्मानन्तरं सहोद्रशेलाभः सहोद्रलाभो वा वाच्य इत्यर्थः ॥ २२ ॥

बदि ३ रे आवमें चन्त्रमाकी होरा वा की ब्रह ( चं. छु. ) विवासान हो तो जातकको

वहिनकी उत्पत्ति होवे । इससे अन्यया ( सूर्यकी होरा वा पुरुष प्रहमें ) आईकी उत्पत्ति , इहनी चाहिये ॥ २२ ॥

कारकः सहजाधीशस्तद्दशीं तत्र संस्थितः । इष्टानिष्टकरास्तेषां स्वदशान्तद्दशासु च ॥ २३ ॥

इदानीं आतृभावे चतुरोऽधिकारिण श्राह—कारक इति । १, कारकः = आतृभावका-रकः, २ सहजाधीशः = श्रातृभावेशः, ३, तहर्शी = श्रातृभावद्रष्टा, ४, तत्र संस्थितः = आतृभावे वर्त्तमानः, इति चत्वारो प्रदाः स्वदशासु स्वान्तर्दशासु च, तेषां = श्रातृणां (भिग-नीनाख तासाम् ) इष्टानिष्टकराः = श्रुभाशुभफलदाः ( पूर्वोक्तसक्तक्षणसुक्ताः श्रुभदाः, श्रसक्त-क्षणसुक्ता श्रशुभदाध ) भवन्ति ॥ २३ ॥

भातृकारक, सहजका स्वामी, सहजको देखनेवाला और सहजस्थ ग्रह ये चारों प्रह

अपनी दशा अन्तर्दशामें ग्रुआशुभ फल देते हैं ॥ २३ ॥

कारकादिचतुःखेटस्फुटयोगांशकानुजाः । वर्ज्या नीचारिस्टांशाः स्वोचांशा द्विगुणीकृताः ॥ २४ ॥

कारकादयो ये चत्वारः (कारकः सहजाधीशः तहशीं तत्र संस्थितः) खेटास्तेषां स्कुट-योगांशकानुजाः स्पष्टराश्यादीनामैवयेन यशाश्यादि सभ्यते तस्मिन् यात्रन्तो नत्राशा भवन्ति तावन्तस्तस्यानुजा जायन्त इत्यर्थः । परं च तेषु वज्यो नीचारिमृढांशाः = यो प्रहो नीच-गतः, शत्रुग्रहस्थः, श्रस्तमयथ ते वज्योः । ते तेषु न योज्या इति । एवं ये प्रहाः स्वोच-गतास्तेषामंशा द्विग्णीकृता भवन्तीति ।

श्रथवा ते चरवारो प्रहाः पृथक् पृथक् यावन्मिते नवांशे विद्यमानाः स्युस्तेषां नवांशः स्व्यूक्यानामैवयं चतुर्भवतं विधाय लब्धनवांशातुरया श्रानुजा वाच्याः । तत्रापि नोचारिमूढां-शांस्त्यवस्वा स्वोच्चांशान् द्विगुणीकृत्य योजयेदिति । श्रत्र जातकरतनकारेण 'तृतीयेश-कुज-कुजतृतीयेशाः' इति त्रय एव श्रहा ग्रहीताः । यथा यद्वचनम्—

'तृतीयराशीश्वरसंस्थितांशं भौमान्वितांशं च कुजातृतीये ।

तदीश्वरांशं च समेन योज्यं त्रिभागलब्धं सहजाः क्रमेण ॥ इति ॥ २४

पूर्वोक्त कारकादि (कारक, सहजेश, सहजदर्शी, सहजस्थ ) के योग करने पर जितना नवांश हो उतने आई कहे। उसमें जो ब्रह नीच, अहिगृह और अस्तमें हो उसका योग नहीं करना चाहिने और जो ब्रह अपने उच्चांशमें हो उनको दूना करे॥ २४॥

> रतीयात्सप्तमर्ज्ञेण श्रातृभार्याफलं वदेत् । लग्नेशकुजसोत्थेशा श्रात्रनिष्टशुभप्रदाः ॥ २४ ॥

तृतीयात्सप्तमर्त्रेणार्थाल्लग्नाजवमभावेन श्रातुर्भार्यायाः शुभाराम् फलं वदेत् । लग्ना-चवमे भावे तत्वतौ च शुभदृष्टियुते सबले च श्रातृभार्यायाः शुभमन्यथाऽशुभं फलं द्रूयात् । लग्नेशः, कुञः, तृतीयेशश्चैते श्रातुरनिष्टशुभग्रदाः । शुभदृष्टयुक्ताः सबलाश्चैते श्रातुः शुभकराः, श्रान्यथा श्रानिष्टकरा भवन्तीति ॥ २५ ॥

वृतीय भावसे सहम राशि द्वारा भाईकी खीका फल कहे। लग्नेश, मंगल और तृतीयेश

से आईके अनिष्ट और शुभ फलका विचार करे ॥ २५ ॥

अन्योन्यमिष्टविपुलं तु सहोदराणां लग्नाधिपेन सहिते यदि सोदरेरो ॥ अन्योन्यमिष्टखचरी यदि तो बलाढ्यो लग्नेऽथवा सहजभे न विभागमाहुः॥२६॥

इदानीं सहो रराणां पारस्परिकं प्रेमाणमाह—श्रन्योन्यमिति । सोदरेशे = श्रातुभावपती विद लग्नाधिपेन = जनुर्लग्नपतिना सहिते सित सहोदराणां = श्रातृणां, श्रन्योन्यमिष्टविषुरी प्रेमा स्यात् । यदि तौ = लग्नाधिपसोदरेशो, बलाब्बो=सबली, श्रन्योन्यं=परस्परं, शृष्टवनरी

= मित्रप्रही, सन्ती लग्ने, अथवा सहजये स्थिती भवेतां तदा सहोदराणां, विभागं = पार्थ-क्यं ( Portition ) न श्राहुरार्याः । ईदायोगे जातस्य सहोदरैः सह प्रेमनिच्छेदो न भवत्यत विपुत्तः प्रेमा भवतीति भावः ॥ २६ ॥

लक्षेत्र और तृतीयेश यदि एकत्र हों तो आह्योंसे विशेष प्रम हो । यदि दोनी परस्पर इष्टम्म्ह और बळवान् होकर छन्नस्थ वा वृतीयस्थ हों तो आईवोंमें विश्वाग ( भेद ) नहीं होता है ॥ २६ ॥

श्रथ भागरिएम । लग्नेशानुजनायको विवल्तिनावन्योन्यशञ्जवही

दुश्चिक्यस्थितकारको च यदि वा दःस्थानगो दर्वलो ॥ तत्पाके सहजप्रमादकलहं तज्ञाशमर्थन्नयं तत् खेटोपगकोपहेतुकलहरनेहादि सर्व वदेत् ॥ २७॥

लग्नेश-तृतोदेशी, विवलिनी, परस्परं शत्रुप्रही अवेताम् , यदि वा दुखिक्यस्थित-कारको = तृतीयगतो ग्रहः, आतृकारकथ, दुःस्थानगौ = पडएव्ययगतौ, दुर्वलौ च भवेतां 'तदा. तरपाके = योगकर्तृत्रहयोर्दशाकाले सहजत्रमादकलई आतुणां वैमनस्याज्यकटकं, तजारां = भ्रातृनारां, व्यर्थक्षयं = धनहानिं वदेत् । तत्खेटोपगकोपहेतुकलहरूनेहादि सर्वं = तत्तत्खेटनिमित्तकं कलहं प्रेमादि च सकलं म्यादिति ॥ २७ ॥

बारि छन्नेश और तृतीयेश निर्वेछ तथा परस्पर शञ्ज ब्रह हों अथवा तृतीय आवर्ते स्थित और ३१ भावका कारक यदि हुएस्थानमें निर्वेळ हों तो उनकी द्वामें भाहवोंमें प्रमाद तथा कछह हो उनका नाश और धनका चय हो । उस ग्रहके कोपसे कछह और प्रेस कहे ॥२०॥

> गुरुदृष्टेऽनुजे शुक्रे भातृरचणतत्परः ॥ रविदृष्टे वृषे सोत्ये सहनाशकरो भवेत् ॥ २८ ॥

शुक्ते बानुजे = तृतीयभावगते तस्मिन् गुरुणा दष्टे च बातो ब्रानुरक्षणे तत्परी भवेत् । बुधे सोत्ये = तृतीयभावगते तस्मिन् रविणा दृष्टे च सुहृजाशकारको भवतीति ॥ २८ ॥

दीयमें गुक हो उसे गुरु देखता हो तो आईकी रचामें तत्वर रहे । तृतीयस्य हुपको सर्थ देखे तो मिन्नका नाश करनेवाला हो ॥ २८ ॥

भ्रातस्थतन्नायककारकाणां नीचारिदुःस्थानसमन्वितानाम् ॥ भुक्ती दशायां धनसत्त्वनाशं पराजयं भ्रातृविनाशसाहः ।। २६ ।।

भ्रातुस्यः = तृतीयभावगतः, तन्नाय कस्तृतीयेशः, कारको भ्रातृकारक इत्येषां त्रयाणां, नीचे, श्ररौ ( रात्रस्थाने ) दुःस्थाने ( यडष्टव्यये ) समन्वितानां सतां भुक्तौ = श्रन्तरे, दशायां च धनसत्वनारां = ऐक्वर्य-पराक्रमाणां नारां, पराज्यं, आतविनारां च मनीविण बाहुः ॥ २९ ॥

आतुमावस्थ, आतृमावेश और आतृकारक ये यदि नीच, शत्रुराशि तथा दुःस्थानमें हों त्तो उनकी दशान्तर्रशामें धव-वलका नाम, पराजय, और आईयोंका नाम होता है ॥२३॥

लग्नेशस्कुटतो विशोध्य सहजस्थानाधिपस्य स्फुटं तक्रज्ञत्रगते शनौ तु सरणं तत्सोदराणां वदेत्।। तस्माद्धि स्फुटतस्तु मानगृहपे भीमे च संशोधिते राशो भानुस्ते तथैव च चतुर्योगस्फ्टांशेऽथवा ॥ ३० ॥

इदानी शनिस्थित्या भ्रात्ररिष्टमाह—लग्नेशेति । सहबस्थानाधिषस्य = तृतीयभावेश-स्य, स्फुटं राष्यादि, लग्नेशस्फुटतो विशोध्य शेषं कलीकृत्याष्टशतभक्तं तदा यवक्षत्रं लब्धं स्याताचक्षत्रे गते शनी सति, तत्सोदराणां = तत्र योगे जातस्य आतुणां अरणं वदेत् । सहः जेशोनलग्नेशमानतञ्चनभन्ने गतवित मन्दे जातस्य श्रातरो न जीवन्तीति भावः । तस्मा-दिति । तस्माद्धि स्फुटतः = लग्नेशस्पष्टराश्यादितस्तु मानग्रहपं = दशम्भानेशं, भौमं च विशोध्य तिस्मन्संशोषिते राशो, भानुष्ठते = शनैधरे याते सति तथैव फलमर्थारसोदराणां मरणं स्यादिति । श्रथवा चतुर्योगस्फुशंशे = चतुर्णां (कारकः सहजाधीशस्तदर्शी तत्र संस्थित इति चतुर्णाम् ) योगस्फुशंशे गतवित शनौ तथैव फलं वाच्यमिति ॥ ३० ॥

Notes—विद्यमाने श्रात्रिष्टे उक्तलक्षणलक्षिते शनौ श्रातृमरणं वाच्यमिति ।। ३०।।
स्वष्ट उपनेक्षमेंसे स्वष्ट सहजेकको घटाकर शेव राशि आदिसे जो नचत्र हो उस नचत्रमें
जिनके होनेपर उसके सहोदर श्राह्योंका मरण कहे। उसी स्वष्ट उपनेक्षमें, दशमेक और
संगठको घटाकर शेव राशिमें क्षित होवे या सहजेका, सहजदर्शी, सहजस्य और सहजकारक
इन चारोंके योग करने पर जो अंक्ष हो उसपर क्षिके होने पर भी वही कठ कहे॥३०॥

चतुःस्फुटाकान्तदृकाणराशिं गते गुरौ सोदरनाशमाहुः ॥ तत्तारकानाथदशाऽनुजानामतीव सम्पत्सुखदायिनी स्यात् ॥३१॥

इदानी गुरुस्थित्या आत्ररिष्टमाह—चतुरिति । चतुर्णा (कारक-सहजाधीश-तद्-रिंग-तत्संस्थितानाम् ) स्फुटैक्येनाकान्तो यो दकाणस्तद्दकाणराशौ गते गुरौ सित सोदर-नाशमाहुः । उक्तब्रहचतुष्टययोगराशौ यदाशिद्रेष्काणः स्यात्तद्राशौ याते गुरौ जातस्य आतु-नाशं ब्रूयादिति । तत्तारकानाथद्शा = तदुक्तयोगतो या तारका (नक्षत्रं) लभ्यते तस्या यो नाथस्तस्य दशा अनुजानामतीन सम्परमुखदायिनी स्यात् ॥ ३९ ॥

Notes—अत्र नक्षत्राणां स्वामिनः महाद्शासम्बन्धिनो ज्ञातन्याः। यस्मित्र स्त्रे यस्य त्रहस्य दशा भवति स एव तत्रक्षत्रनाथ इति ( ऋ० १८, रलो० ३ द्र० ) ॥ ३१ ॥ चारों ( पूर्वोक्त ) के योग करनेसे योगके देष्काण राशिमें गुरुके होने पर आवृनाङा

बोरा ( पूर्वाक ) के बाव करनस थावक द्रकान सारान पुरुष होने पर आधुनास होना कहे हैं। उस योग राशिका जो नवत्र है उसकी दशा छोटे भाइयोंके लिये विशेष सुख देनेवाली होती है। ३१॥

> भूस्नुस्फुटतो विशोध्य फणिनं शेषत्रिकोणे गुरौ जातस्यानुजनाशनं चितिसुतं राहुस्फुटाच्छोधयेत् ॥ तद्राशिस्थनवांशकेऽमरगुरौ तज्ज्येष्ठनाशं वदेद् जन्माधानपकर्मपस्फुटगृहे जीवेऽनुजो जायते ॥ ३२ ॥

भूस्तुह्फुटतः = भौमह्पष्टराश्यादितः, फिलनं = राहुं, विशोध्य = ऊनीकृत्य, शेषमानात् त्रिकोणे (९१५) गुरौ याते सित जातस्यानुजनाशनं विन्यात् । एवं राहुह्फुटात्
क्षितिस्तुतं=भौमं विशोधयेत्, शेषराशौ यत्रवांशकं तिस्मन् गतनत्यमरगुरौ=बृहृह्पतौ,तज्ज्येष्टभातृनाशं वदेत् । श्रथ जन्माधानपकर्मपह्फुटग्रहे = जन्म यह्मिष्काग्ने जातको जातस्तत् ,
आधानपः = वर्हिमक्काग्ने जातकस्य गर्भाधानमभूत् तत्पतिः, कर्मपः = जन्मकालीनदशमभावपतिः, एषां त्रयाणां ह्फुटैक्यराशौ प्राप्ते जीवे = गुरौ, जातस्यानुजः=किष्ठो जायते=समुरुषयते ॥ ३२ ॥

स्पष्ट संगळसें राहुको घटाकर शेष राशिसे त्रिकोणमें जब गुरु होवे तो जातकके छोटे आईका नाश कहे। स्पष्ट राहुमें मङ्गळको घटाकर शेषराशिके नवांशमें जब बृहस्पति हो तो उसके ज्वेष्ठ आईका नाश कहे। जन्मपति, शाधानपति तथा कर्मपतिके योग स्पष्ट गृहमें जब गुरु हो तो छोटे आईका जन्म होवे॥ ३२॥

> पराक्रमविचारः । विक्रमाधिपती खोच्चे नाशस्ये पापसंयुते ॥ चरराशी चरांशस्ये युद्धासूर्व हडो अवेत् ॥ १३ ॥

कारके बलहीने वा कूरपष्टश्वंशसंयुते ॥ शुभद्दग्योगसम्बन्धे विजयी विक्रमेश्वरे ॥ ३४ ॥

विक्रमाथिपतौ = तृतीयभावेशो, स्वकीयोचराशौ, नाशस्थे = श्रष्टमभावगते, तिस्यन्या-पप्रहसंयुक्ते तथा चरराशौ चरराशिनवांशो च गतवित जातो युद्धात् पूर्वं सङ्ग्रामारम्भा-रथम एव दढो भवेत्।

कारके = तृतीयभावकारकप्रहे, चलहीने, श्रयवा क्रूरषष्टयंशसंयुते, विक्रमेश्वरे=तृती-यभावपती, शुभदग्योगसम्बन्धे=शुभग्रहाणां दृष्टियोगसम्बन्धेनान्विते सति जातः संग्रामे विजयी भवेत् ॥ ३३–३४ ॥

वृतीयभावका स्वामी उच स्थानमें होकर अष्टममें हो, पापप्रहसे युक्त हो, चर राशिमें चर नवांशमें हो तो युद्धके पहले रह हो जाय ॥ ३३ ॥

आतृ-कारक बळहीन हो, फ्रूपष्टबंशकमें हो और तृतीयेश शुभग्रहले हष्ट युत हो तो युद्धमें विजयी होवे ॥ २४ ॥

शौर्याधिपे भानुयुतेऽत्र वीरश्चन्द्रान्त्रिते मानसधैर्यजातः ॥
दुष्टो जडो भौमयुते प्रकोपी सौम्यान्त्रिते सान्त्विकबुद्धियुक्तः ॥ ३४ ॥
जीवान्त्रिते धीरगुणाभिरामः समस्तर्शाकार्थविशारदः स्यात् ॥
कामातुरः शुक्रसमन्त्रिते तु तन्मूलकोपात् कलहप्रवीणः ॥ ३६ ॥
जडो भवेद्वासरनाथम् तुयुक्तेऽतिभीतो फणिसंयुते स्यात् ॥
बिहर्गदो हृद्रदजाड्ययुक्तः केत्वन्त्रिते सान्द्युते तथैव ॥ ३७ ॥
इदानी स्पादिप्रहयुतस्य तृतीयभावेशस्य फलमाह—शौर्याधिप इत्यादित्रिभिः स्लोक्तः । स्लोकाः सरलार्था इत्यलम् ॥ ३५-३० ॥

तृतीयेश स्वंसे युक्त हो तो वीर होवे। चन्त्रमासे युक्त हो तो मानसधैर्वयुक्त हो। मंगलसे युक्त हो तो हुए, जब और कोधी हो। हुध से युक्त हो तो सास्विक बुद्धिवाला हो। बृहस्पतिसे युक्त हो तो धीरगुणयुक्त और सम्पूर्णशासमं विशास्त्र हो। ग्रुक्त युक्त हो तो कामी और कामके ही कारण कलहमें दच हो। शनिसे युक्त हो तो जब, राहुसे युक्त हो तो उरपोक हो। केतुसे युक्त हो तो बाहरी और हदय रोगसे युक्त हो और गुलकिसे युक्त हो तो भी यही फल हो॥ १५-३०॥

लग्ने गुरी विक्रमनाथयुक्ते चतुष्पदानां प्रवदन्ति भीतिम् ॥ गवां भयं वा जलराशिलग्ने जलप्रमादं समुपैति जातः ॥ ३८ ॥

वृहस्पतिस्तृतीयेशेन सहितो यदि लग्ने भवेत्तदा चतुष्पदानां = गजाश्वादीनां भीति = भयं प्रवदन्ति । वा गवां = गोवृषमहिषादीनां भयं वाच्यम् । जलराशिलमे ( जलराशयः पूर्वभुक्तास्तेषामन्यतमे लमे ) जातो नरः जलप्रमादं = जले प्रवृडनादिभयं समुपैति ॥ ३८ ॥

ल्झमें बृहस्पति तृतीयेशसे युद्ध हो तो चतुष्पदोंका या गौवोंका भय हो । जलचर ल्झ हो तो जातक जलका प्रमादी हो याने उसे जलमें हूबनेका सन्देह रहे ॥ ३८ ॥

कुजेन युक्ते खचरे बिल्षे सत्त्वं बलं गानसुखं समेति ॥ कुजानुजस्यानुजराशिनाथाक्षयो बिल्षा रणरङ्गसूराः ॥ ३६ ॥ तेषां त्रयाणामपहारकाले पाकेऽथवा मूलफर्लादिसौख्यम् ॥ श्रोत्रद्वयं भूषणसत्कथादिसम्पत्करं श्रातृसुतादिलासम् ॥ ४० ॥

वस्मिस्तरिमन् बिष्ठिः वीर्यशालिनि स्वरे कुजेन युक्ते सित जातः सत्वं, वलं, गानपुखं व समेति = प्रान्तेसि । अथ- कुजो भीमः, अनुवस्यस्तृतीयभावगतः, अनुवसक्तिमान- स्तृतीयेश इति त्रयो प्रहा यदि जन्मकाले वितष्टाः स्युस्तदा जातः रणरक्रशूरः = रणरक्रेः (सक्त्रामस्थले ) शूरो महावलो भवतीति ॥ ३९ ॥

तेषां त्रयाणां (कुजानुजराशिनाथानाम् ) महाणामपहारकाले = श्रन्तर्दशायामथवा पाके = महादशाकाले मृलफलादिसौख्यमुपैति जातक इति । श्रन्यरस्पष्टमित्यलम् ॥ ४० ॥

मंगलसे युक्त बह बली हो तो पराक्रम, बल और गान-सुख प्राप्त हो । मंगल, तृतीयेश और सहज राशिस्य तीनों बह बलवान् हों तो रणभूमिमें वीर हो । उन तीनोंकी अन्तदेशा वा दशामें सूल आदिका सुख हो, दोनों कर्णमें सरकथाका श्रवण तथा धारणार्थ भूषण प्राप्त हों, तथा आतृ पुत्रका लाभ हो ॥ ३९-४०॥

सान्त्रिको भवति सोदराधिपे सौम्यवर्गसहिते बलान्विते ॥ नीचमूढरिपुपापराशिगे पापखेचरयुते तु साहसी ॥ ४१ ॥

सोदराधिपे = तृतीयेशे, सोम्यवर्गसहिते = शुभग्रहस्य वर्गे गतवति, बलान्विते च जातः सारिवकः = सत्वगुणयुक्तो (क्षमाशीलः) भवति । तिस्मन् सोदराधिपे नीचे, श्रस्तमये, पापराशिगे तथा पापप्रहेण सहिते च जातः साहसी = रजोगुणी (उथमकृद्) भवति ॥४९॥ बळवाम् आल्ह्यानेश ग्रुभ वर्गमें हो तो सारिवकी हो । यदि नृतीयेश नीच, मृढ, शृञ्ज-

राशिमें हो पापप्रहसे युक्त हो तो साहसी होवे ॥ ४५ ॥

#### अथ कण्ठविचारः।

शौर्याधिषे राहुसमेतराशिनाथान्विते राहुयुते विलग्ने । सर्पाद्वयं विक्रमराशिनाथे बुधेन युक्ते गलरोगभाक् स्यात् ॥ ४२ ॥

इदानां सर्पभय-गलरोगावाइ-शौर्याधिप इति । तृतीयेशे राह्वधिष्ठितराशीशेन सहिते, विलग्ने राहुयुते । श्रत्र तृतीयेशो लग्नेशेनान्वितो भवेत् राहुर्लग्नगतो भवेदिति तास्पर्यम् । श्रयमा तृतीयेशो राह्याकान्तराशिपतिना सहितः स्याद्वा राहुर्लग्नगतः स्यादिति । तदा जातः सर्पाद्वयं प्राप्नोति । तृतीयेशे बुधेन युक्ते सित जातो गलरोगभाक् स्यादिस्मन्योगे जातस्य गलदेशे रोगो भवतीत्यर्थः ॥ ४२ ॥

वृतीयेश राहुस्थित राशिपतिसे युत हो, छम राहुयुक्त हो तो सर्पका भय होवे । वृती-वेश बुधसे युक्त हो तो जातकको गळरोग होवे ॥ ४२ ॥

पापे तृतीये गलरोगसत्र वदन्ति सान्द्यादियुते विशेषात् ॥ भौमान्विते भानुसते बलाढ्ये तृतीयराशौ यदि कण्डरोगम् ॥ ४३ ॥

विक्रमेशगुरू लग्नं गती गोभीतिसूचकी ।
राहुणा वा फणिकान्तराशिपेन युतौ र्थाद् ॥ ४४ ॥
सबुधो विक्रमपतिर्गलरोगकरो भवेत् ।
सोत्थेऽरिनीचगे पापे सोत्थाआवो विषादिभुक् ॥ ४४ ॥
बुचैन जीवेन युतेन्तिते वा तृतीयराशी बलसंयुते च ।
तंत्केन्द्रगे मन्त्रिण बोधने वा क्रस्टस्वरं चाहतरं समेति ॥ ४६ ॥

बरलार्थारचैते रलोका इत्यलम् ॥ ४३-४६ ॥

पापप्रह तीसरे हो तो गलरोग होवे। गुलिक भादि उपप्रहसे युक्त हो तो विशेष गल-रोग हो। तृतीय भावमें मङ्गल, शनि वली हों तो खुजली रोग होवे॥

यदि राहुखे वा राहु जिस राशिमें हो उसके स्वामीसे युक्त तृतीयेश और वृहस्पति दोमी

**छ**समें हों तो बैछ, गायका भय हो ॥ ४४ ॥

हुचडे लाथ वृतीय आवका स्वामी हो तो गळरोग उत्पन्न करे। तृतीय भावमें बाजु गृहका वा नीचका पापमह हो तो विष साविके द्वारा भाईका सभाव होवे ॥ ३५ ॥ तृतीयभवन वर्छी हो, या बुधले भीर गुवले युत या दृष्ट हो या उसके ( ३ रे भावके ) केन्द्रमें बृहस्पति या बुध हो तो रमणीय कण्डस्वर होवे ॥ ४६ ॥

श्रथ श्रुतिभूषणिचारः ।

तृतीये सौम्यसंयुक्ते सौम्यखेचरवीक्ति ।

तदीशे ग्रुभसंयुक्ते कर्णयोर्भूषणं वदेत् ॥ ४० ॥

शुक्ते तृतीये यदि सौक्तिकं तु जीवे तुलस्यामरणं वदन्ति ।

सरक्तमानीलमयं दिनेशे चन्द्रे बहु त्वामरणं वलाह्ये ॥ ४८ ॥

सौम्ये श्यामं कुजक्तेत्रे विचित्रामरणं वदेत् ।

तत्पती स्वोच्चवर्गस्थे दिव्यमामरणं लग्नेत् ॥ ४८ ॥

इदानी कर्णभूषणविचारमाह—तृतीय इत्यादिश्लोकत्रयेण । श्लोकाः किल स्पष्टार्या इत्यपेक्षिताः ॥ ४७-४९ ॥

नृतीय अवनमें ग्रुअबह हो उसे ग्रुअबह देखते भी हों और नृतीयेख ग्रुअबहसे युक्त

हो तो कानोंमें भूषण होवे ॥ ४० ॥

तीसरे आवर्से ग्रुक हो तो मोतीका भूषण, गुद हो तो तुल्लीका वाभरण, खुर्च हो तो खाल नील भूषण, वली चन्द्रमा हो तो बहुत आभरणका होना कहते हैं। हुच हो तो स्याम वर्णका, वृतीय भाव महलका चेत्र हो तो विचित्र आभरण कहे। वृतीय भावका पति उद्यक्ष स्थानमें हो तो दिव्य भूषण प्राप्त होवे॥ ४८-४९॥

## श्रथ वस्तिववारः।

मानस्थे तुरगेऽथवाऽनुजपती सीम्यर्ज्ञगे तयुते दिन्यं वस्त्रमपूर्वमेति सहजे सीम्ये सुवस्त्रं तसेत्। वीर्याट्यो बहुवस्त्रभूषणकरी शुक्रानुजस्थानपी स्यातां धर्मकथारस्थ्रवणदी जीवद्ययुक्तेविती ॥ ४० ॥

इदानीं वस्निचारमाह—मानस्य इति । श्रानुजपती = तृतीयभावेशे, मानस्य = दश्यभावगते, श्रथवा तुरमे = तुरगोऽधः, श्रधशब्दः सप्तस्य्व्याबोधक इति तुरमे = सप्तमावे,
सौम्यर्क्षमे त्युते = शुभग्रहान्विते शुभराशो गतवित च जातः श्रपृर्वम् = श्रद्धतं, दिव्यं =
धनोरमं वस्रमेति = प्राप्नोति । सहजे = तृतीये भावे सौम्ये = शुभग्रहे स्वति सुवशं लयेत् ।
शुक्रोऽनुजस्थानपतिस्तृतीयेशस्वतौ, वीर्यादयौ = सवलौ स्यातां तदा बहुवस्थम्यकरी भवतः।
तौ सवलौ शुक्रानुजस्थानपौ, जीवक्ष्युक्तेक्षितौ = गुरुषुधाभ्यां सहितौ हृद्यौ वा भवेतां तदा
धर्मफ्यारस्वश्रवणदौ भवतः । श्रत्र योगे जातो धर्म-( पुरायोतिहासपुण्यमार्गीय ) कथारसास्वादनलोलपो भवति ॥ ५० ॥

नृतीयेश दशर्वे या ४ थे आवमें हो सौम्य ग्रहके चेत्रमें हो वा शुभग्रहले युक्त हो तो दिव्य अपूर्व वस्त्र प्राप्त हो । नृतीय बुध हो तो सुन्दर वस्त्र मिले। शुक्त और नृतीयेश वर्ल-बान् हों तो बहुत वस्त्र और भूषण देवें । यदि वे दोनों बृहस्पति तथा बुधसे युक्त वा हष्ट

कों तो धर्म कथाओं के श्रवण करानेवाले होते हैं॥ ५०॥

#### श्रथ धैर्यविचारः।

धैर्यान्वितो विक्रमेशे सौम्यग्रहनवांशके । शुभेन्निते शुभयुते वैशेषिकसमन्विते ॥ ४१ ॥ धैर्याधिपे पातयुतेन्निते वा दुःस्थानगे धैर्यविनाशमेति । केन्द्रिकोग्रे शुभक्तेटयुक्ते शुभेन्निते वा यदि धैर्यशाली ॥ ४२ ॥ इदानी बातस्य धेर्यविचारमाह—धेर्यान्वितौ इति श्लोकयुगलेन । तत्र श्लोकौ स्पष्टा-र्यावित्यलम् ॥ ५१-५२ ॥

नृतीवेश ग्रुभग्रहके नवांशमें हो तो ग्रुभरप्रयुत वैशेषिकांशमें हो तो धैर्यवान् होवे ॥५१॥ नृतीय भावका स्वामी पापग्रहते युत या रूप हो वा दुष्ट स्थानमें हो तो धैर्यका नाश हो। यदि केन्द्रमें वा त्रिकोणमें ग्रुभयुत वा ग्रुभरप्प नृतीयेश हो तो धैर्यवान् हो॥ ५२॥

श्रथ बलविचारः।

वीर्याधिपे भूमिसुतेन युक्ते पापर्चगे वीर्यविनाशहेतुः । केन्द्रत्रिकोरो ससिते बलाढ्ये वीर्याधिको भोगगुणप्रकाशः ॥ ४३ ॥

रलोकेनानेन जातस्य बलविचारः कियते । नीर्याधिपे = तृतीयेशे, मञ्जलेन युक्ते पाप-र्श्वके = पापराशिगते सति वीर्यविनाशहेतुः = बलहानिकारणं भवति । अत्र जातो निर्वलो भवतीत्यर्थः ।

অय तृतीयेशे ससिते = शुक्रेण सिंदते बलाढये च जातो वीर्याधिकः = महाबलो भोग-गुणप्रकाशब भवति ॥ ५३ ॥

सुतीय का स्वामी मङ्गलसे युक्त होकर पापप्रहकी राशिमें हो तो वलका विनाशक होता है, और बलवान् तीसरेका स्वामी शुक्तके साथ केन्द्र या कोणमें हो तो अधिक वीर्यवान् सथा ओग आदि गुणसे प्रकाशित होवे॥ ४३॥

अथ अशनंविचारः।

गुकं निशाकरं त्यक्ता लग्नात्सोदरभे गुभे । गुभराश्यंशगे जातः समेति मुखभोजनम् ॥ ४४ ॥

इदानीमशनिवारमाह — शुक्रमिति । शुक्रं, निशाकरं = चन्द्रं च त्यक्त्वा लग्नात्सोद-रवे = तृतीयभावे शुक्षे = शुभग्रहे, शुभराशितनांशे च गतवित जातः सुखभोजनं समैति = प्राप्नीति । चन्द्रे शुक्ते च तृतीये सित न सुखभोजनमिति शुक्रं निशाकरं त्यक्स्वेत्युक्तमिति ॥

छप्तसे तृतीय स्थानमें चन्द्रमा और शुक्रके अतिरिक्त शुभ ( बु॰ वृ॰ ) ब्रह् शुभराषिः के नवांचार्ते हों तो जातक शुभ भोजनसे युक्त होवे ॥ ५४ ॥

जीवस्य राशिनवसागदकाणसंस्थे वीर्याधिपे यदि सुरार्चितवीत्तिते वा । तत्केन्द्रकोणगृहगेऽवनिजे बलाढ्ये जातस्तु कन्द्रफलमूलरसियः स्यात् ॥४४॥

वीर्योधिषे = तृतीयभावेशे, जीवस्य = गुरोः, राशौ (धनुर्मीनान्यतरे ) नवभावे = नवांशे, हकाणे वा स्थिते यदि सुराचितेन = गुरुणा वीक्षिते = श्रवलोकिते, श्रथवा तत्केन्द्र-कोणगृहगे=ततस्तृतीयभावेशात् केन्द्रकोणे (१।४।७।१०।९।५) गृहे गतवति वलाढये= सवले, श्रवनिजे=भौमे सति जातः कन्द्रकलम्लरसप्रियः स्थात् ॥ ५५॥

यहि तृतीय आवका स्वामी बृहस्पतिसे दष्ट बृहस्पतिके राशि, नवांश या द्रेष्काणमें हो, वा बळवान् संगळ उसके (३ भावके) केन्द्र-शेणमें हो तो जातक कन्द, मूळ, फळके रसका प्रिय हो ॥ ५५ ॥

सोदरारातिगः शुक्रः शोकरोगभयप्रदः । तत्रैव शुभकारी स्थात्प्रतो यदि भारकरात ॥ ४६ ॥

शुकः, सोदरारातिगः = तृतीये षष्ठे वा भावे स्थितः जातस्य शोकरोगभयप्रदेशे भवति । तत्रैव = तृतीये षष्ठे वा, भास्करात् पुरतः = सूर्योदप्रे विद्यमानः सञ्ज्ञभकारी भवति । अर्थांच्छुकःसृतीये षष्ठे वा भवेतथा सूर्यो द्वितीये पष्ठमे वा भवेदिति ॥ ५६ ॥

वृतीय तथा वृटें स्थानमें ग्रुक हो तो सोक-रोग-भय देनेवाका होता है। विदे वही ग्रुक वृर्वके थागे हो तो ग्रुम होता है॥ ५६॥ \*गुरुशुक्रयुते भुक्ती नाथे सीम्ययुतेचिते ।] बलवच्छुभदृष्टे वा त्वज्ञदाता भवेजरः ॥ ४७॥ सीम्ये स्वोच्चं गते भुक्ती सीम्यप्रहिनरीचिते । नाथे बैशेषिकांशे वा सुख्युक्तिप्रदो भवेत्॥ ४८॥

भुक्ती — द्वितीयभावे, गुरुशुक्रयुते, नाथे = भुक्तिनाथे = द्वितीयेशे, सौम्ययुतेक्षिते=शुभ-ष्रहेण युतरष्टे वा केनचिद्वलवता शुभेन दष्टे जातो नरः परेषामचदाता भवति ॥

सौम्ये = बुधगुरुगुकान्यतमे स्वोच्चं गते सति भुक्तौ = द्वितीयभावे स्थिते, तस्मिन् केनचित् सौम्यप्रहेण निरीक्षिते, वा नाथे = द्वितीयभावेशे, स्ववैशेषिकांशे णतवित जातः खुखश्रुक्तिप्रदो भवति ॥ ५७-५८ ॥

गुद और गुक्रसे युक्त सुक्ति ( २ रा भाव ) हो या द्वितीयेक गुभग्रहते युक्त वा दह हो वा बळवान् गुभग्रह से दह २ रा भाव हो तो अवदाता हो ॥ ५७ ॥

बुष उपस्थ होकर २ रे आवर्से ग्रुअबहुले इष्ट हो वा २ रे आवका स्वामी वैशेषिकांशमें हो तो ग्रुअशुक्ति ( भोग ) देनेवाळा होवे ॥ ५८ ॥

इति वृतीयंभावकणानि ।

## श्रथ चतुर्थभावफलम्।

वदन्ति विद्याजननीसुखानि सुगन्धगोषन्धुसनोगुणानि । सद्दीपयानिज्ञितिसन्दिराणि चतुर्थसावत्रसवानि तज्ज्ञाः ॥ ४६ ॥

रलोकेनानेन चतुर्थभावे विचारणीयानि वस्तून्याह-बदन्तीति । विद्या-जननी-सुध-सुगन्ध-गो-बन्धु-मनोगुण-राज्य-यान-भू-मन्दिराणि, इत्येतानि चतुर्थभावव-शास्त्रभवानि तज्ज्ञाः = भावफलविदो वदन्ति । एषां विचारश्चतुर्थभावतः कर्लब्य इति ॥ ५९॥ विद्या, माता, सुख, सुगन्ध, गो, वन्धु, सनो गुण, राज्य, यान (स्ववारी), भूति और

नुह वे सब चतुर्थ भावसे विचारणीय हैं ऐसा पण्डित लोग कहते हैं ॥ ५९ ॥

#### छाथ विद्याविद्यारः

विद्याराशी निजपतियुते सीम्ययुक्तेष्विते वा जातो विद्याविनयचतुरश्चन्द्रसृनौ बलिब्ठे ॥ दुःस्थे पापद्युचरसहिते पापदृष्टे तदीशे विद्याहीनो अवति मनुजः पापराशिस्थिते वा ॥ ६०॥ विद्यास्थानपजीवचन्द्रतनयाः षट्त्रिव्ययायुःस्थिता विद्यादुद्धिविवेकहीनफलदा नीचारिगा वा यदि ॥ स्वोचस्त्रक्तगतास्त्रिकोणगृहगाः केन्द्रस्थिता वा यदि ॥ श्रीविद्याविनयादियुक्तिनिपुणो राजाधिराजप्रियः॥ ६१॥

श्लोकद्वयेन विद्याविचारः । विद्याराशौ = चतुर्थभावे, निजयतियुते = चतुर्थेशेन सहिते तिस्त्रन् शुभ्रप्रहेण युक्तेक्षिते, वा तत्र (विद्याराशौ) चन्द्रस्नौ विलष्टे=वलवित बुधे गतपति जातः विद्यायां विनये च चतुरो भवित । तदीशो = चतुर्थेशो, दुःस्ये = षडकृत्ययस्थे, पापप्रहेण सहिते पापदष्टे चाथवा पापराशिस्थिते मनुजः विद्याहीनः = मूर्खो भवित ।

विद्यास्थानपञ्जीवचन्द्रतनयाः = चतुर्थेश-गुरु-बुधाः, षट्त्रिव्वयायुः—( ६।३।१२।८

भावेषु ) स्थिताः, श्रथवा, नीचारिगाः = नीचे, शत्रुग्रहे वा स्थिता यदि भवेगुस्तदा जातस्य विद्यानुद्धिविवेकेषु हीनफत्तदा भवित । श्रस्मिन् योगे जातो विद्यानुद्धिविवेकेर्द्धीनो भवती- त्यर्थः । ते विद्यास्थानपजीवचन्द्रतन्याः यदि स्वोच्चे, स्वर्के, लग्नात् त्रिकोण—(९।५) ग्रहे स्थिता वा लप्तात् केन्द्रेषु (१।४।७।१०) स्थिता भवेगुस्तदा जातो नरः श्रीविद्या- विनयादिगुक्तिषु निपुणः, राजाधिराजप्रियक्ष भवति ॥ ६०–६१॥

चतुर्थं स्थानमें चतुर्थेश ग्रुभग्रहसे युत वा दृष्ट हो और बुध बळवान् हो तो जातक विद्या-विनय-से युक्त चतुर होवे। यदि चतुर्थेश दुष्टस्थानमें पापग्रहसे युक्त हो और पापरष्ट

हो वा पापराशिमें हो तो मनुष्य विवासे हीन हो ॥ ६० ॥

चतुर्थेक, वृहस्पति और बुध पष्ट, तृतीय, द्वादक्ष या अष्टम स्थानमें स्थित हों तो विधा-बुद्धि-विवेककी हानि करते हैं और उक्त ब्रह्म नीच या शश्चस्थानमें हों तो भी उक्त फळ देते हैं। यदि वे उक्त ब्रह्म स्वगृष्टी, स्वोच स्थान या ब्रिकोणमें हों वा केन्द्रमें हों तो जातक श्री-विधा-विनय आदिसे युक्त निपुण, तथा राजाधिराजका प्रिय होवे ॥ ६१॥

#### अथ मात्विचारः

शुक्ते बलिष्ठे यदि वा राशाङ्के सौम्येक्तिते शोभनभागयुक्ते ॥ चतुष्ठये, मातृगृहे बलाढ्ये मातृश्चिरायुष्ट्रयुद्धद्दहरन्ति ॥ ६२ ॥ मातृस्थानाधिपे पष्ठे व्यये वा बलवर्जिते ॥ लग्ने पापे पापराव्दे मातृनाशं वदेद् बुधः ॥ ६३ ॥ क्षीयो चन्द्रेऽष्टमे पष्ठे व्यये वा पापसंयुते ॥ पाताले पापसंयुक्ते मातृहानिनं संशयः ॥ ६४ ॥ मातृस्थानगते मन्दे पापमहनिरीक्ति । स्मातृस्थानगते मन्दे पापमहनिरीक्ति । स्मातृप्रवायेऽरिनीक्त्ये मातृनाशं विनिद्शित् ॥ ६४ ॥ आतृपुत्रगते पापे पातालेशेऽरिनीक्गे ॥ वद्दे पापसमायुक्ते मातृरोगं विनिद्शित् ॥ ६६ ॥

इदानी मातृषिचारः कियते-शुक इत्यादिश्लोकपश्चकेन । यदि शुक्ने, वा शशाई = चन्द्रे, बलिष्ठे = पूर्णवले, सौम्येक्तिते = शुभग्रहावलोकिते, शुभग्रहभागयुक्ते, चतुष्टये-लग्ना-त्केन्द्रे गतवित, मातृग्रहे = चतुर्थभावे, बनाढये सित जातस्य मातुः चिरायुष्ट्वं (दीर्षायुष्ट्वं) विद्वासः समुदाहरन्ति । श्चन्ये श्लोकाः स्पष्टार्थं एवेति ॥ ६२-६६ ॥

यदि गुरू वा चन्द्रमा चळवान होकर ग्रुअग्रहसे देखा जाता हो और ग्रुअवर्गमें हो सवा केन्द्रमें हो. मातुगृह ( चतुर्थ ) सवळ हो तो जातककी माता दीर्घायु होवे ॥ ६२ ॥

बळहीन खुजेश पष्ट स्थानमें हो वा द्वादश स्थानमें हो छन्नमें पापष्ट पापब्रह हो जो

पन्डित कोन माताका नावा ( सृत्यु ) कहते हैं ॥ ६३ ॥

चीज चन्द्रसा अष्टम, पष्ट वा व्यवमें पापप्रदसे युक्त हो और चतुर्थ भाव पापप्रदसे युक्त हो तो माताकी हानि ( सृत्यु ) निःसंवेह होवे ॥ ६४ ॥

४ थे स्थानमें पानि हो, पापप्रह उसे देखता हो, अष्टमेश पात्रगृहमें वा नीच स्थानमें हो तो माताका नाम होता है ॥ ६५ ॥

नृतीय और पञ्चम भावमें पाप ग्रह हो चतुर्येश शत्रु राशिमें वा नीच राशिमें हो तथा चन्द्रमा पापग्रहके साथ हो तो माताको रोग हो ॥ ६६ ॥

पच्ठेश्वरेण सहितः सुखराशिनाथो धर्माध्यतो जनकमत्र विटं करोति । भाग्याधिपेन सहितो यदि मातृनाथः सौख्यस्थितो जनकमत्र विटं करोति ॥६७॥

> षण्मातृपौ पितृस्थाने पितुश्च व्यभिचारदौ । मातृतातारिदेहेशैरेकस्थैः परजातकः ॥ ६८ ॥

इदानी पितुर्विटत्वमाह—षष्टेश्वरेगोति । सुखराशिनायः = चतुर्थेश्वरः षष्टेश्वरेण सहितो विद धर्म-(नवम) स्थितो अवेत्तदात्रास्मिन् थोगे जातस्य जनकं = पितरं विदं धूर्तं कासुकं करोति । यदि मातृनाथः = चतुर्थेशः भाग्याधिपेन नवमेशेन सहितः सन् सौख्यस्थितः = चतुर्थे एवं गतः स्यात्तदात्र जनकं विद करोति । अत्र योगे जातो विदेनोत्पादितोऽपि वा जातस्य पिता विदे शेय इति ॥ ६७ ॥

षण्मातृषौ = षष्टेश-चतुर्थेशौ, पितृस्थाने = लग्नाःनवसे भावे भवेतां तदा पितुः व्य-भिनारदौ भवतः । श्रास्मिन् योगे जातस्य पिता व्यभिनारो ( परदारसकः ) भवति । आतु-तातारिदेहेशौः = चतुर्थेश-ववसेश-षष्ठेश-लग्नेशंधतुर्भिर्श्रहेरेकस्थः यत्र तत्रैकभाववतीर्जा-तः, परजातकः = श्रम्यपुरुषोत्पादितः भवति ॥ ६८ ॥

खुजेश पष्टेशके साथ धर्म भावमें स्थित हो तो जातकका पिता धूर्त होवे । वदि खुजेज नवमेशके साथ सीक्य स्थानमें हो तो पिता विट ( धूर्त ) हो ॥ ६० ॥

पछेल और युक्तेश ९ वें में हों तो जातकके विताको व्यक्तिचारी बनावें । खुक्तेल, क्क मेल, पहेश और क्यनेश एक भवनमें हों तो हूसरेले जायमान जातककी जाने ॥ ६८ ॥

| र<br>४ विटो जनकः १<br>४ | 9?<br>90<br>90<br>9. g. g. 9 | े हैं. हैं.<br>अ हैं. हैं. | १<br>विटो जनकः २<br>७ | 99 |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----|
| रे व्यक्तिवारी-<br>विता | १२                           | ४ वं वृ.जु.सं.             | परजातकः<br>७          | 90 |

एतानि किस्तोदाहरणानि वालावयोधार्यं प्रदश्तितानीति । पापेकिते पापयुते शशाङ्के दिवाकरे वा यदि केन्द्रराशौ । कृरे सुखे वा यदि पापदृष्टे जातो नरः स्याद्यदि सातृगासी ।। ६६ ।।

चन्द्रे भृगौ वा केन्द्रस्थे पापदृष्टेऽथवा द्वयोः । करे सुखे सातृगासी यदि वा गुरुदारसाक् ॥ ७० ॥

इदानी जातस्य मातृगामित्वमाह-पापिश्वत इति । चन्द्रे वा सूर्ये पापप्रहेण दृष्टे युते वा बादे केन्द्रराशी गते, यदि वा कूरे = पापप्रहे सुखे तस्मिन् पापदृष्टे च जातो नरः मातृ। जामी = मात्रा सह पापकृद्भवेत् ।

बन्ते वा स्मी = शुक्ते, केन्द्रस्थे तिहमन् पापेन व्हे च, अथवा ह्योः = चन्द्रशुक्तयोः

केन्द्रस्थयोः युखे= चतुर्थस्थाने क्रूरे = पापाकान्ते सति जातो मातृगामी यदि वा गुरुदार-भाक् = गुरुपत्नीगामी भवतीति ॥ ६९-७० ॥

चन्द्रमा, वा सूर्य पापप्रहसे एष्ट या युत केन्द्रमें हो वा फूर प्रह चतुर्थमें हो बीर पापप्रह सुचको देखता हो तो वह जातक मातृगामी होवे ॥ ६९ ॥

चन्द्रमा वा ग्रुक्त केन्द्रमें हो उसे पापब्रह देखता हो अथवा दोनोंसे ४ थे पाप ब्रह हों तो वह जनतक मातृगामी वा गुरुपत्नी-गामी हो ॥ ७० ॥

सुलस्थे सारवष्टेशे चन्द्रे माताऽन्यमैथुनी । व्यक्षिचारप्रदो मातुः सराहुदिननायकः ॥ ७१ ॥ शीतांशी राहुकेतुभ्यां यक्ते नीचेन सङ्गमः । सन्दयुक्ते च शूरेण वैश्येन बुधयोगतः ॥ ७२ ॥ रिवयुक्ते सत्रियेण मन्त्रिभ्यां द्विजसङ्गमः । एवं चन्द्रः कुजारीशयुक्तस्तरफलदो भवेत् ॥ ७३ ॥

इदानी मातुर्व्यभिनारयोगानाह—सुबस्य इति त्रिभिः रतोकैः । चन्द्रः भौम-ष्ठेशाभ्यां सहितखतुर्यं भनेतदा माता परपुरुपेण ( जारेण ) मैथुनमुपयाति । सूर्यो राहुणा
सहितखतुर्यं मातुः व्यभिनार—( परपुरुपक्षः ) प्रदो भवति । चन्द्रे राहुणा केतुना या
युनते सुखस्ये सित मातुः नीचेन = हीनजातिपुरुपेण सह सम्नमो नाच्यः । तयाभूते ( सुखस्थे ) चन्द्रे सन्देण = शनिना युक्ते सित शृद्धेण, सुधयोगतः = बुधेन सिहते चन्द्रे वैश्येन,
रिषणा युक्ते सित्रयेण, मन्त्रभ्यां = गुरुणा, शुक्रेण च युक्ते सित द्विजेन = नाह्मस्येन मातुः
सम्भो नाच्यः । एवं कुजारीशयुक्तः = भौमष ष्टेशाभ्यां सिहतखतुर्ये स्थितधन्यस्तत्पक्तदः =
व्यभिचारित्वकरः स्यादिति पूर्वभेव ( ७१ श्लो० ) कथितः ॥ ७१-७३ ॥

सङ्गठके सहित पहेल जीर चन्द्रमा सुसमें हों तो उसकी माता दूसरेसे मैथुन कराये। राहके साथ सुर्थ ४ थे में हो तो भी उसकी माताको व्यक्षिचारिणी बनावे॥ ७१॥

बन्द्रमा राहु या केतुले युक्त ४ ये में हो तो नीचले सक्तम करे । शनिसे युक्त हो तो सूत्रले । तुषले युक्त हो तो वैरयले । सूर्यले युक्त हो तो चित्रयले और बृहस्पति या सुक्तले युक्त हो तो जाहाणले जातककी माता मैथुन करावे । ह्सी प्रकार चन्द्रमा, मक्तल और चहेबा ले युक्त होनेका भी फल है ॥ ७१-७३ ॥

चन्द्रोऽनिष्टस्थानगः सानुजेशो जातस्यान्यस्तन्यपानं करोति । हु:स्थानस्थौ सानुपितृज्ञनाथौ पित्रोर्मृत्युर्लम्रनाथै बलाढ्ये ॥ ७४ ॥

इदानी वित्रोरनिष्टयोगानाह — चन्द्र इत्यादिभिः । खानुजेशः = तृतीयभावपतिना सहितधन्द्रः, श्रानिष्टस्थानगतः स्यात्तदा जातस्यान्यस्तन्यपानं करोति । श्रास्मिन्योगे समुद्भूतो नरो मातृहीनो भवति । मातृपितृक्षनाथौ = चनुर्थनवमभावपती, दुःस्थानगतौ स्याताम् , लम्ननाथै = चन्नेशे च बलाढथं सति, वित्रोः = मातुः वितुक्ष मृत्युः = मरणं भवतीति ॥ ७४ ॥

तृतीयेशके साथ चन्द्रमा अनिष्ट(=)स्थानमें हो तो जातक दूसरेका दूध पीता है। सुखेश और नवमेश दुष्ट स्थानमें हों तथा छम्रनाथ बळी हो तो माता और पिता की मृत्यु होते॥ ७४॥

पितृकर्माधिपे दुःश्ये लग्नेशे बलसंयुते । पित्रोरनिष्टकारी स्यात् सीमन्तरहितोऽयवा ॥ ७४ ॥

पितृकाशिषे = पितुः ( नवमभावस्य ) कर्माधिषो दशमेशो लगंनात्षष्ठभावपतिरिति यावत्तिसम्बन्धलग्नात् षष्टेशो, दुःस्थे = षडष्टन्ययान्यतमगते, लग्नेशे = जन्मलग्नपती, बलसंयुते सित जातः पित्रोः = मातुः पितुधानिष्टकारी स्यात्, अथवा स्वयं सीमन्तनास्न्य गर्भसंस्कारेण रहितः स्यात् ॥ ७५ ॥

वितृभाषका वृत्तमेश ( बाने पष्टभावेश ) हुए स्थानमें हो छन्नेश चळ्युत हो तो माता कीर विताका अनिष्ट करता है, वा वह जातक सीमन्तले रहित होता है ॥ ७५ ॥

मातृस्थानेशलग्नेशी तत्र कोणगती यदि।

तदीशो लग्नगो साता पित्रा सह मृता अवेत् ॥ ७६ ॥

मातृस्थानेश-लग्नेशौ = यदि कोण-(९१५) गतौ स्यातां, तदीशः = त्रिकोधेशः (पश्चमेशो नवमेशो वा) लग्नगतः स्यात्तदा खातस्य माता पित्रा सह भृता भवेत्। तत्र इम्परयोर्भरणं वाच्यमिति । ७६ ॥

यदि सुखेश और छन्नेश कोणमें हों उस कोणका स्वामी यदि छन्नमें हो तो आतककी

माता पिताके लाथ मरे ॥ ७६ ॥

मातृलग्नेशपितृपाः केन्द्रकोणस्थिता चिद् । तहशान्तर्हशाकाले जनन्यास्वनुमृत्युदाः ॥ ७७ ॥

मातृत्त्वग्नेशिषतृपाः=चतुर्थ-प्रथम-नवस्रभावेशाः यदि केन्द्रकोण-(१।४।७।१०।५।९) स्थिताः अनेयुस्तदा तद्शान्तर्दशाकाले ( श्रयाणां मध्ये यो चलीयांस्तद्शान्तर्दशायाभिति ) जनन्यास्त्वतुसृत्युदा अवन्ति । तत्र मातुरशुपधारिषतुर्छो सरणितत्यर्थः ॥ ७७॥

षदि खुलेक, छन्नेस भीर नवसेक केन्द्र या कोणमें स्थित हों तो उसकी द्वा-अन्तर्द्वा

**े समय माताकी स्ट्यु होवे ॥ ७० ॥** 

रवीन्दू पितृसातृस्थौ यदि तावनुमृत्युदौ । तदीरोत्तित्युका वा रविसम्यन्धिनस्तथा ।। ७८ ॥

यदि रवीन्द् = सूर्याचन्द्रमसी, पितृमातृस्थी = नवसगती, चतुर्थगती वा भवेतां सदा ती श्रनुमृत्युदी = जनन्याः पथात्पूर्वं पितुः सरणकारको भवतः । वा रविसम्बन्धिनः = सूर्यसम्बन्धिनः ( सूर्यस्य मित्रं, सूर्येण दृष्टः, सूर्ययुक्तः, सूर्यगृहस्थक्षेतेषां केचित् ) तदीरी-शितयुक्ताः = चतुर्थेशनवमेशान्यतरेण दृष्टा युक्ताध्य तथाऽर्थादनुमृत्युद्दा अवन्ति ॥ ७८ ॥

यदि सूर्व और चन्द्रमा पिता आताके गृह ( ववम-चतुर्व ) में हों तो दोनोंकी मृत्यु करें । वा उसके स्वामीसे एए या युत्त तथा सूर्व सम्बन्धी हों तो भी वही फळ कहे ॥ ७८ ॥

ये मारुभावपतिकारकतत्समेता-स्तन्मारुराशिगतवीक्तितखेचरेन्द्राः। तेषामनिष्टकरखेटदशापहारे-जातस्य मारुमरणं प्रवदन्ति सन्तः ॥ ७६ ॥

इदानी मातुः मरणदशामाह—य इति । मातृभावपितः = चतुर्थेशः, कारकः = मातृ-कारकप्रहः (चन्द्रः ) तस्तमेतः = मातृभावगतक्षेते ये प्रहास्तथा तन्मातृराशिगतप्रहेण वीक्षिता ये खेचरेन्द्राः=प्रहाः, तेषां मध्ये प्रानिष्टकरस्य खेटस्य ( यो प्रहो मात्ररिष्टदो भवति तस्य ) दशापहारे जातस्य मातुः मरणं सन्तः प्रवदन्ति ॥ ७९ ॥

चतुर्थेश, मातृकारक, उसके सहचर, चतुर्थस्य और चतुर्थदर्शी इन प्रहोंके बीच जो प्रह सबसे अधिक अनिष्ट सूचक हो उशकी दशा अन्तर्रशामें जातककी माता मरण प्राप्त करती है ऐसा पण्डितोंने कहा है। सु. शा. कारः॥ ७९॥

मार्तराहरफुटतो विशोध्य शशिनं तच्छेषराश्यंशके जीवे भानुसुते च मानुमरणं तत्कोणगे वा नृणाम् । संशोध्यं यमकराह हिमकराह्रन्ध्राधिपस्य स्फुटं तद्राशौ रविनन्दने मृतिसुपैत्यम्बा तदंशे रवौ ॥ ५०॥

मार्त्तंण्डस्फुटतः शशिनं विशोध्य = सुर्थस्पष्टराश्यादितश्चन्द्रस्पष्टराश्यादिकमूनीकृत्य, तच्छेषराश्यंशके = तदवशेषमिते राशौ तन्नवांशे च गते जीवे = गुरौ, भानुसुते=शनेश्वरे च, श्रयवा तत्कोणगे = तच्छेषराशेः कोशे (९।५) च गते जीवे रानी च नृणां मातुर्मरणं भवति । श्रत्रेदं विचिन्त्यम् । चन्द्रेण विरिद्दितं स्यें यच्छेषं भवति तिसम् राशौ गतवित रानौ तच्छेषांशके गतवित ग्ररौ च जातस्य मातृमृत्युं विन्यात् । श्रय हिमकराच्चन्द्राद्र-ध्राधिपस्याष्ट्रमस्थानपतेः स्फुटे (जन्मकालीनचन्द्राद्रष्टमराशीशस्फुटराश्यादितः) यम-कण्टकः संशोध्य, तद्राशौ = शेषिते राशौ सज्ञाते रिवनन्दने = शनैश्वरे, तद्रशे=शेषितिं- ऽशे गतवित रवी च तस्य जातस्याम्या = जननी, मृतिं = मरणमुपैति ॥ ८० ॥

स्पष्ट सूर्यमें स्पष्ट चन्द्रमाको घटाकर जो हो उसके राश्यंत्रमें वा इस शेपसे कोणमें जब बृहस्पति, शनि हों तो माताका मरण कहे। चन्द्रमासे आठवें राशिके स्वामीमें यमकण्टकको बटाकर जो शेव नचे उस राशिमें शनि और उस अंशमें सूर्य जब प्राप्त हो तब माता मृत्यु

को प्राप्त होती है ॥ ८० ॥

## अथ सुखविवारः।

गोपुराचंशके जीवे सुखस्थानगतेऽपि वा । धनायवृद्धिभावेषु खेटेषु च सुखी भवेत् ॥ ८१ ॥ बुधदृष्टियुते सौक्ये सौम्यमध्यगतेऽथवा ॥ जीवरार्थंशके वाऽपि पुरयकर्मरतः सदा ॥ ८२ ॥

सुखस्थितः शोभनराशिगो बली विलग्नसम्बन्धगुणिधिको यदि ।
तज्जातिवर्गेण सुखं निरन्तरं तदीयधातुश्रियमेति मानवः ॥ ५३ ॥
चतुर्थगो नीचसपत्नयातस्त्रिनष्टभावाधिपतिर्विलग्नात् ।
लग्नेशशतुर्थिदं तत्रकोपात् शरीरसौख्यादिवनाशमाहुः ॥ ५४ ॥
चतुर्थभावस्थितदर्शिकारका बलान्विता यद्यतिसौख्यहेतुकाः ।
प्रानिष्टदा नीचसपत्नमृढगाः सुखं शुभेनाशुभमन्यखेचरैः ॥ ५४ ॥
चतुर्थगे भाग्यपतौ सशुके बलाधिके स्याचिरकालभोगी ।
शुभान्विते रन्धरिपुच्ययस्थे जातोऽल्पकालं ससुपैति सौख्यम् ॥ ५६ ॥

इदानी सुखविचारमाह-गोपुरावांशक इत्यादिपश्वभिः श्लोकैः । तत्र श्लोकाः सरलार्था एवेत्यपेक्षिताः ॥ =१-८६ ॥

बृहस्पति गोपुराणंशमें हो वा शुल स्थानमें हो, द्वितीय प्कादश और चतुर्थ आवीमें

और ग्रह हों तो सुखी हो ॥ ८१ ॥

बुक्त आवर्में बुक्की दृष्टि हो, वा ४ था आव दो शुअप्रहोंके बीचमें वा बृहस्पतिके

राश्यंका में हो तो सदा पुण्यकर्ममें रत हो ॥ =२ ॥

शुभराशिगत वलवान् ब्रह् चीथे भावमें लग्नते सम्बन्ध करनेवाला तथा अधिक गुण (शुभविन्दु) युक्त हो तो उस ब्रहकी जाति वाले मनुष्यांसे उसे सदा सुख मिले और उस ब्रहकी धातुसे उसे सम्पत्ति बाहा हो। (सु० शा० कारः)॥ ८३॥

कानले अप्टम भावका स्वामी चतुर्थन नीच या शत्रु गृहमें प्राप्त हो और वह यदि

कानेशका शबु हो तो उसके प्रकोपसे शरीर आदिके सौस्यका नाश होने ॥ ८४ ॥

चतुर्थ आवस्थित, चतुर्थदर्शी, चतुर्थका कारक, वळवान हों तो अत्यन्त सुख होवे । यदि वे सब नीच, शतु गृह या अस्तंगत हों तो अनिष्ट देनेवाळे होते हैं। ये तीनों प्रह शुभ हों तो सुख, अन्यसे अञ्चभ होता है॥ ८५॥

चतुर्थं स्थानमें नवमेश ग्रुक्षके साथ हो तथा विशेष बळवान् हो तो बहुत काळ तक ओगी हो। ग्रुस ब्रह्मे युक्त भाग्येश यदि अष्टम, षष्ठ या ज्ययमें हो तो महत् समय ही सुख होता है॥ ८६॥

# श्रय सुखादिविचारनिर्णयः।

सुखचिन्ता गृहेज्याभ्यां मातृचिन्ता सुखेन्दुतः। सुगन्धं गृहशुक्राभ्यां वस्त्रवाहनभूगणम्।। ८७॥

इदानीं सुख-मातृ—सुगन्ध-नश्च-वाहनभूषणानां विचारविवरणमाह्-सुखचिन्तेति । गृहं चतुर्थभावः, इज्यो वृहस्पतिस्ताभ्यां सुखचिन्ता = सुखस्य विचारः, सुखेन्दुतः = चतुः र्थभावचन्द्राभ्यां मातृविचारः, चतुर्थभावशुकाभ्यां सुगन्धविचारः, तथा ताभ्यामेव वश्च-वाहन-भूषणानां च विचारः प्रकर्त्तन्यः । चतुर्थभावस्य तत्तद्प्रहस्य च शुभाशुभस्थितिप-रत्वेन सुखादीनां शुभाशुभत्वं विनिर्दिशोदिति ॥ ८७ ॥

सुख (४) भावसे और गुरुसे सुखकी चिन्ता करे । सुख (४) भाव और चन्द्रमासे माता की चिन्ता करे । सुख भाव और गुकसे सुगन्ध-वस्त्र-बाहन-भूषणकी चिन्ता करे ।॥ ८७ ॥

श्रथ सुगन्धविचारः।

सुखेरवरे शोभनराशियुक्ते शुक्रेण दृष्टे सति संयुते वा । अरातिनीचमहदृष्टिहीने सुगन्धमाल्यादिसुखं समेति ॥ ५५ ॥

इदानीं सुगन्धमाल्यादिविचारः क्रियते । सुखेश्वरे = चतुर्थभावेशे, शोभनराशियु- के = शुभराशिस्थिते तस्मिन् शुक्रेण दृष्टे वा संयुते तथा तत्र व्यरातिनीचन्नदृदृष्टिहीने = शतुर्यहगतेन नीचगतेन च प्रहेणानावलोकिते सति जातः सुगन्धद्रव्याणां माश्यादीनां च सुखं समेति ॥ ८८ ॥

चतुर्थेश ग्रुभ राशि में हो, उसे ग्रुक देखता हो वा वह शुक्रसे युक्त हो तथा शृष्ठु, नीच गत प्रहकी रिष्टसे रहित हो तो जातक सुगन्ध, माला, आभरणादिके सुससे युक्त होवे॥ ८८॥

श्रथ वस्त्रविचारः।

वीर्यान्यिते शीतकरे सुत्रस्त्रं साहिध्यजे जीर्णतरं समेति । कौशेयकं जीवयुते च रत्नचित्रं सशुक्ते सशनी तु कृष्णम् ॥ ८६ ॥

इदानीं वस्तिचारः कियते । शीतकरे = चन्द्रं, वीर्यान्विते = पूर्वोक्तवलैर्युक्ते सुवस्तं = उत्तमं वासः प्राप्नोति जातकः । तथा चन्द्रं साहिध्वजे = राहुणा केतुना वा युक्ते सित जीर्णतरं वस्तं प्राप्नोति । चन्द्रं जीवेन = गुरुणा युते कौशेयकं (Silk) वस्तं प्राप्नोति । चन्द्रे सग्रुके = गुक्तेण सिहते रत्नचित्रं = रत्नादिभिविचित्रत्वसुपगतं वस्तं प्राप्नोति । सग्न- चन्द्रे सग्रुके चन्द्रे तु कृष्णं वस्तं जातः समेति । यत्र चन्द्रे स्पर्य-कुज-बुधयुक्ते वस्तं नोक्तमिति तत्र स्पर्ययुते चन्द्रे स्फुटितं, कुजयुते दग्धं, बुधयुते विविधशिक्षययुतं वस्तं वाच्यम् ।

Notes—८७ श्लोके 'गृहगुकाभ्यां वस्त्रवाहनभूषणिम'रयुक्तम् । परधात्र चन्द्रतो

वस्त्रविचारः कृत इति प्रतिज्ञाभन्न इवामातीति चिन्त्यम् ॥ ८९ ॥

ल्डनकालमें बलवान् चन्द्रमा हो तो सुन्दर वस्त्र प्राप्त हो और चन्द्रमा राहु-केतु से युत हो तो जीर्ण वस्त्र प्राप्त हो । बृहस्पतिसे युक्त हो तो कौशेय (रेशमी), शुक्रसे युक्त हो तो रतादि चित्रित, ग्रानिसे युक्त हो तो काला वस्त्र प्राप्त होवे ॥ ८९ ॥

### श्रथ पशुविचारः।

शुक्रेन्द्रवर्गसहिते सुखराशिनाथे शृक्षेण शीतरुचिना सहितेत्तिते वा । नीचारिपापगगनाटनदृष्टिसुक्ते पश्चादिवित्तमिखलं लभते मनुष्यः ॥ ६० ॥

ह्दानीं पश्चादिवित्तविचारः कियते । मुखराशिनाथे = चतुर्थभावेशे शुक्रचन्द्रयोरन्यत-ग्स्य वर्गे स्थिते तत्र शुक्रेण चन्द्रेण वा युत्तहष्टे तस्मिन् नीचारिगतानां पारगगनाटनानां (पापप्रहाणां ) च दृष्टिमुक्तेः = दृष्टिरहिते सति सनुष्यः श्राखिलं पाश्वादिवित्तं (गो-महिषी-चोटक-गजादिधनं ) सभते ॥ ६० ॥

सुखेश शुक्र या चन्द्रमाकेवर्गमें हो शुक्र और चन्द्रमासे युक्त हो वा देखा जाता हो, नीच तथा शञ्ज गृहगत या पाप प्रहसे दष्ट न हो तो सनुष्य सम्पूर्ण पश्च आदि धनको प्राप्त करे॥१०॥

श्रध वन्धुविचारः । बन्धुस्थानेश्वरे सौम्ये सौम्यम्हितरीत्ति । कारके बलसम्पूर्णे बन्धुपूज्यो भवेश्वरः ॥ ६१ ॥ बन्धूपकर्ता तन्नाथे केन्द्रकोणायसंयुते । वैशेषिकांशसंयुक्ते पापहग्योगवर्जिते ॥ ६२ ॥ बन्धुदेषी भवेक्तित्यं पापाक्रान्ते रसातते । नीचास्तखेटसंयुक्ते श्वसद्ययोगवर्जिते ॥ ६३ ॥

इदानीं वन्युविचारः क्रियते । तत्र श्लोकाः सरलार्था इति ॥ ९१-९३ ॥ चतुर्थेश ग्रुप्तश्रह हो, ग्रुप्तग्रह उसे देखते हों और मुखका कारक बळसे परिपूर्ण हो तो सनुष्य बन्युवीसे पूज्य होवे ॥ ९१ ॥

चतुर्थेश केन्द्र, कोण या लाभ स्थानमें हो तथा वैशेषिकांशमें हो और पापप्रहसे स्ट

युत न हो तो बन्धुऑका उपकार करनेवाला होवे ॥ ६२ ॥

यदि ४ थे भावमें पापन्नह नीचगत या अस्तंगत प्रहके साथ वैठा हो और उसके ऊपर छुभन्नह का रष्टि-योग नहीं हो तो वह सदा मित्रोंका विरोधी होता है। (सु॰ शा॰ कार)॥

#### श्रथ मनोविचारः।

सपापे रन्ध्रपे सौख्ये कपटी पापसंयुते । स्वोच्चिमत्रस्वर्गस्थे निष्कापट्यं शुभेक्ति ॥ ६४ ॥ विशुद्धहृदयः शान्तो हृदयेशे बलान्त्रिते । गोपुराचंशके वाऽपि मृद्धंशादिसमन्विते ॥ ६४ ॥

धन रतोसहयेन जातस्य मनोगुणविचारः कृतः। तत्र रतोसौ स्फुटार्थाविति ॥९४-९५॥ अष्टमेश पापग्रहसे युत हो पापग्रह सुसमें हो तो कपटी हो । वह .अष्टमेश यदि स्वोधः मिन्न-स्ववर्गमें हो, गुभग्रह उसे देखते हों तो कपटी न हो ॥ ९४ ॥

हर्येश (चतुर्येश ) बलवान् हो, गोपुरांश वा सहंश में हो तो विशुद्ध हृद्य तथा

शान्त चित्र होवें ।। ९५॥

अथ वाहनविचारः।

वाहनेशे वलयुते यानराशी वलानिवते ।
शुभगहेण संहष्टे वाहनादि फलं वदेत् ॥ ६६ ॥
वाहनेशे वाहनस्थे सेन्दुजे शुभवीचिते ।
शुभखेचरराश्यंशे वाहनादि फलं वदेत् ॥ ६७ ॥
चन्द्रो विलग्नसम्बन्धी वाहनेशसमन्वितः ।
तुरङ्गवाहनं तस्य वदन्ति मुनिपुङ्गवाः ॥ ६८ ॥
दितीये वा चतुर्थे वा चन्द्रे शोभनराशिगे ।
शुभखेचरसंयुक्ते समुपैत्यश्ववाहनम् ॥ ६६ ॥

सेन्दौ चतुर्थाधिपतौ विलग्नेलग्नेश्वरेणापि युतेऽश्वलाभम् । शुक्रेण युक्ते यदि वाहनेशे देहान्त्रिते वा नरवाहनं स्यात् ॥ १००॥ श्रान्दोलिकाभरणदौ सितपूर्णचन्द्रौ केन्द्रिकोणगृहगौ बलिनौ अवेताम् । रक्ताम्बराभरणदः सुरपूजितर्ज्ञे चन्द्रे सुरेन्द्रसचिवेच्चितसंयुते वा ॥ १०१ ॥ आन्दोत्तिकातुरगलाथसुपैति जातः शुक्तेन्द्रयानपतयस्तनुनाथयुक्ताः । एकत्र देवगुरुयानपचन्द्रशुक्ताः केन्द्रज्ञिकोणगृहगाश्चतुरङ्गयानम् ॥ १०२ ॥

वाहनेशे गुरुषुते चतुरङ्गाख्यवाहनम् । यानेशे सग्रुभे माने चामरच्छत्रसंयुतः ॥ १०३ ॥ सुखेश्वरे केन्द्रगते तदीशे लग्नस्थिते वाहनयोगवन्तः । कर्मेश्वरे लाभगते तदीशे कर्मस्थिते भूषणयानवन्तः ॥ १०४ ॥

श्रधुना वाहनविचारमाह-वाहनेश इत्यादि-नविभः श्लोकः । तत्र श्लोकाश्र सरलार्था इति न व्याख्याताः ॥ ९६-१०४ ॥

चतुर्थेश और चतुर्थ भाव बळी हों ग्रुअग्रहसे दृष्ट हों तो बाहब आदिका खुख हो ॥९६॥ खुखेश खुखमें बुधके साथ हो ग्रुअग्रह उसे देखते हों ग्रुअग्रहके ।कि बा अंशमें हो तो बाहनादिकी प्राप्ति कहे ॥ ९७ ॥

चन्द्रमा छन्नका संबन्धी हो, सुखेशसे युक्त हो तो उस जातकको घोगाका नाहन हो ऐसा श्रेष्ठ मुनि छोग कहते हैं ॥ ९८ ॥

हितीय वा चतुर्थ भावगत ग्रुभराशिमें चन्द्रमा हो ग्रुभग्रहते युक्त हो तो उस जातकको घोडा वाहन मिले ॥ ९९ ॥

चतुर्थेश चन्द्रमाढे साथ छडामें हो जन्मेश्वरसे भी युक्त हो तो उसे बोदेका जाम हो । यदि चतुर्थेश ग्रुकसे युक्त जनमें हो तो उसे मरवाहन प्राप्त हो ॥ १०० ॥

बलवान् शुक्त तथा पूर्ण चन्द्रमा केन्द्र था त्रिकोणमें प्राप्त हों तो आन्दोलिका और आभरणको देवें। वे दोनों यदि बृहस्पतिके गृहमें हों तो रफ्तंबस और भूपणको देवें। चन्द्रमा यदि बृहस्पतिसे स्प्र श्रुत हो तो भी यही फल जाने ॥ २०२॥

शुक्त, चन्द्रमा और चतुर्थेक उन्नेक्षके साथ हो तो आन्दोलिका (आटाली) और तुरङ्ग (घोदा) का छात्र हो। बृहरपति, सुलेका, चन्द्रमा और शुक्र प्रकृत होकर केन्द्र या विकोण गृहमें हों तो चतुरंग यान (सवारी) होवे॥ १०२॥

चतुर्थेन बृहस्पतिसे युक्त हो तो चतुरंग चाहन प्राप्त हो । चतुर्थेन सुप्रमहके सहित

१० वें हो तो जातक चामर छन्नसे युक्त हो ( राजा हो ) ॥ १०३ ॥

चतुर्थेश केन्द्रमें हो और उस केन्द्रका स्वामी कानमें हो तो यह बाहनवाका होता है। दशमेश एकादशमें हो और कामेश १० वें में हो तो भूषण तथा सवारीवाका होते॥१०॥॥

## श्रथ राज्यविचारः।

यानेशे लाभराशिस्थे सुखे वा लाभगे कुने। अथवा भौमराशिस्थे राज्यप्राप्तिने संशयः॥ १०४॥

राज्यप्राप्तियोगमाह—यानेश इति । यानेशे = चतुर्थेशे लाभराशिस्थे, कुले खुले = चतुर्थे वा लाभगे, त्र्यवा भौमराशिस्थे मेषशृक्षिकान्यतरराशिगते जतस्य राज्यप्राप्तिभव-तीत्यत्र संशयो न ।

Notes—'ग्रथवा भौमराशिस्ये' इत्यस्यार्थः-भौमे भौमराशिस्ये, कि वा यानेशे भौमराशिस्ये इत्यपि भवितुं युज्यते । तथा च सर्वार्थचिन्तामणी—

"चेत्रेश्वरे लामगते बजाब्ये बन्धी भवे वा श्रितिसृतुयुक्ते ।

भूसुनुराशौ यदि वा सुखेशे राज्यार्थसीख्याभरणादियानम् ॥ इति ॥ १०५ ॥ चतुर्थेश ११ वें वा ४ थे में हो संगळ छाभमें हो वा उन स्थानीलें संगळकी ( ११८ ) शक्ति हो तो राज्य प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं है ॥ १०५ ॥

लग्नाद्वाह्नराशिगस्तद्धिपस्तद्वीच्तकश्च त्रयः स्वोचस्वर्चसुहृदुगृहेषु बस्तिनः केन्द्रत्रिकोणायगाः । दीर्घायुः शयनासनाम्बरबहुत्तेत्राणि सन्मन्दिरं बन्धुस्तेहसनोज्ञवाहनयशःसौख्यानि कुर्वन्ति ते ॥ १०६॥

लागादिति । जन्मलागाद् बाह्नराशिगः = चतुर्थभावगतः, तदिष्ट्यः = चतुर्थभावेशः । तदीक्षकः = चतुर्थभावद्रष्टा चैते त्रयो प्रहा बिलनः, स्वोचराशिषु, स्वराशिषु, मित्रयहेषु व्यवस्थिताः केन्द्रिकोणायेषु (१।४।७।१०।९।५।११) गता भवेयुस्तदा ते जातस्य दीर्घायुः शयनासनाम्बरबहुन्नेत्राणि सन्मन्दिरं बन्धुस्नेहमनोज्ञवाहनयशःसौख्यानि कुर्वन्ति ॥

चतुर्थस्थ, चतुर्थेश और चतुर्थदर्शी ये तीनों ग्रह यदि स्वोच, स्वगृह या मित्रगृहसँ प्राप्त होकर वक्षी हों, और तीनों ग्रह केन्द्र, त्रिकोण या एकादशमें हों तो वे ग्रह जातककी दीर्घायु और शयन-आसन-वस्त-बहुतचेत्र-उत्तमगृह-बन्धु स्नेह-मनोज्ञ वाहन-यश-और सौक्य को करते हैं ॥ १०६ ॥

स्वोचराशिगतश्चान्द्रः केन्द्रकोणसमन्वितः। विद्यावाहनसम्पत्ति करोति विपुत्तं धनम् ॥ १००॥

स्वोच्चेति । चान्द्रः = बुधः, स्वोच्याशिगतः = कन्यागतः सन् केन्द्रे ( ११४।७१० ) कोरो वा ( ४१९ ) समन्वितो भवेत्तदा विदावाहनसम्पत्ति विपुलं धवं च करोति ॥१००॥ बुध अपनी उच्च राशिमें होकर केन्द्र या कोणमें हो तो विद्या, वाहन, सन्पत्ति और विदुळ धन करनेवाला होता है ॥ १००॥

> लग्नेशात्सुखनाथतद्भवनगौ भाग्येशभाग्यस्थितौ चत्यारः शुभवर्गगाः सुबलिनस्ते लग्नसम्बन्धिनः । अन्योन्याश्रितवीत्तिता यदि महीपालश्चिरायुः सुखी तेजस्वी चतुरङ्गयानविपुलश्रीराजचिह्नाङ्कितः ॥ १०८ ॥

लग्नेशादिति । लग्नेशो यत्र तिष्ठति तस्मात्मुख-( चतुर्थ ) राशेर्नाथः = चतुर्थेशः, त्रस्वनगः = लग्नेशाचतुर्थभावगतथैतौ तथा लग्नेशाद्धाग्येशः = नवमेशः, भाग्यस्थितः = नवमगतभैतौ चेति चरवारो प्रहाः ग्रुभवर्गगः सुवितनस्तया ते यदि लग्नसम्बन्धिनः स्युरेवमन्थोन्याश्रितवीक्षिताः = परस्परं राशिस्था दृष्टा वा भवेयुस्तदा जातो महीपालः = राजा, चिरायुः = दीर्घजीवी, सुखी, तेजस्वी, चतुरण्यानिवृत्तश्रीराजचिद्वाद्धितः भवति ॥ १०८॥ चतुर्थभावगत, चतुर्थेक्ष, नवभेद्य और नवमभावस्थ ये चारो ग्रह वळी हो सुभवर्गमें हों.

चतुष्यावरात, चतुष्या, नवमदा आर नवमसावस्थ य चारा ग्रह वळा हा शुभवराम हा, वे छमका सम्बन्धिक हों, परस्पर गृहाश्चित और परस्पर देखते हों तो जातक दोर्घायु, सुखी, तेजस्वी, चतुरङ्ग सवारी, विपुछ छपमी और राजचिद्धसे अङ्कित राजा होवे ॥ १०८ ॥

त्रहत्रथं स्थानबलाधिकं चैद्विचित्ररत्नाभरणादि यानम् । खेटद्वये वीर्थयुते विलग्ने तदीयपाके समुपैति सौख्यम् ॥ १०६ ॥

चेवादि पूर्व ( १०८ श्लोके ) कथितप्रहचतुष्टये प्रहत्रयं स्थानबलेनाधिकं स्यात् तदा जातो विचित्रररनाभरणादि, यानं = वाहनसौख्यं च प्राप्नोति । श्रथ च खेटह्रये वीर्ययुते विलग्ने च गतवति सति जातस्तदीयपाके = तद्ग्रहदशाकाले सौख्यं समुपति ॥ १०९ ॥

पूर्वोक्त ४ ब्रहोंमें तीन ब्रह स्थानवली हों तो अनेक रखोंका आभरण और यान(सवारी) ब्राह्म होवें। यदि दो ब्रह बलवान् होकर लग्नमें हों तो उनकी दशामें सीस्य प्राप्त हो॥१०९॥

उक्तस्थानत्रयेध्वेको बली वाहनराशिपः।

लग्नलग्नेशसम्बन्धी तदशा वाहनप्रदा ॥ ११० ॥

एक एव वाहनराशिषः ( चतुर्थेशः ) बती सन् उक्तस्थानत्रयेषु ( १।४।९ आवेषु ) अन्यतमे स्थितो अवेत्तथा लग्नस्य लग्नेशस्य वा सम्बन्धी स्थात्तदा तद्दशा वाहनप्रदा अवन्ति । तद्दशायां तस्य वाहनलाभो बाच्य इति ॥ ११० ॥

उक्त तीनों स्थानों ( ११४१९ ) में बळवान एक भी चतुर्थेश छन्न या अनेशका सम्बन्धी हो तो उसकी दशा बाहन देनेवाळी होती है ॥ १४० ॥

चतुर्थेधर्मायधनाधिनाथा विलग्नसम्बन्धिवलाधिकाश्चेत्। तदीयपाके समुपैति राज्यंक्रमेण भाग्यं धनलाभमर्थम् ॥ १११ ॥

चतुर्थेश-धर्मेश-लाभेश-धनेशाः विलयसम्बन्धिनः पूर्णवलाखं यदि भवेयुस्तदाः तदीयपाके क्रमेण राज्यं, भाग्यम्, धनलाभम्, ग्रर्थम् समुपैति । विलयनसम्बन्धिनो वलयुक्तस्य चतुर्थेशस्य दशायां राज्यम् । तथाभृतस्य धर्मेशस्य दशायां भाग्यम् । तथाभृतस्य धनेशस्य दशायां आग्यम् । तथाभृतस्य धनेशस्य दशायाम् ग्रर्थ समुपैति ।

Notes-श्रत्र सम्बन्धो बहुसम्मतश्रतुर्विधः प्रोक्तः-स्थानसम्बन्धः १, दृष्टिसम्बन्धः

२. मित्रसम्बन्धः ३. सहचर्षम्बन्धः ४. इति ॥ १११ ॥

चतुर्थ, नवस, एकाद्या और द्वितीयके स्वासी लग्नके सम्बन्धी और अधिक वलवाले हों तो उनकी द्वामें क्रमसे राज्य-प्राप्ति, आग्योदय, धनलाथ और कार्यसिद्ध होते हैं ॥१९१॥

ते चत्यारोऽधिकवलयुता देहसम्बन्धिनश्चे-देतस्वर्वं भवति विपुलं दुर्वला दुःखदाः स्युः । मिश्रं मिश्रेस्तनुपरिभवः कारको भावनाथो भावाकान्तो विगतवलिनश्चेद्तिक्लेशदासने ॥ ११२ ॥

ते बस्तारः = चतुर्वधर्मायधनाधिनाथा इति शेषं स्पष्टमेवेत्यलम् ॥ १९२ ॥
पूर्वोक्त चार ( श्रा११११ ) स्थानोंके स्वामी अधिक वळयुक्त तथा ळग्नके सम्बन्धी
हों तो उन आवोंके सम्बन्धी फळ पूर्ण रूपसे होते हैं । परन्तु यदि वे ही दुर्वळ हों तो हुम्ब देने बाळे होते हैं। मिश्रित हों तो मिश्र फळ देते हैं। भावका कारक, भावनाथ और भावगत ब्रह्म बळसे हीन हों तो विशेष कप्टदायक होते हैं ॥ १९२ ॥

> वाहनेशेऽरिनीचस्थे दुःस्थे धर्माधिपेक्ति । सुदुर्वाहनसम्प्राप्तिश्चलवाहनताऽपि वा ॥ ११३॥ धर्मकर्मविलग्नस्थास्तुङ्गोपगग्रुभग्रहाः । लग्नाधिपेन संदृष्टा यानान्ते दुःसमाप्नुयास् ॥ ११४॥

वाहनेशे = चतुर्थेशे शतुरहे, नीचे, दुःस्थे ( पडष्टज्यस्ये ) च तस्विन्धर्माधिपेन दृष्टे जातस्य दुष्टवाहनस्य सम्प्राप्तिः, श्रापि वा चलवाहनता = चवलवाहनाप्तिः वक्तव्या । श्राप्त दुष्टसैन्यस्य चलग्रैन्यस्य वा प्राप्तिरपि वक्तव्या । तथा सर्वार्थचिन्तामणी—

> "दुःस्थे विमृढे यदि वाहनेशे भाग्येश्वरेणापि समीक्षिते वा । दुर्वाहिनी चञ्चलपाहिनी वा लाशाधिपेनापि समीक्षिते वा ' इति ॥

तुङ्गोपगशुभन्नहाः = स्वकीयोच्चराशिगताः शुभन्नहाः, यदि धर्मकर्मविलाग्नस्था भवेयु-श्तथाभृता लग्नाधिपेन संदेशध्य भवेयुस्तदा जातो यानान्ते = दाहनान्ते दुःखगाप्तुयात् । ईहग्योगे जातः विशामावसरे वाहनादितो निपातेन कष्टभागमवति। एवमेव सर्वार्थविन्तामणी-

"कर्मभारयविलग्नेषु स्वीच्चे सौम्यब्रहाः स्थिताः ।

दृष्टेषु वा लग्नपेन यानान्ते दुःखमाप्नुयात्'' इति ॥ ११२--११४ ॥ चतुर्वेश शत्रुस्थान या नीचस्थानमें होकर दुष्ट स्थानमें हो उसको जवमेश देखता हो तो खराब बाहन मास हो वा चळ बाहन मास हो ॥ ११३ ॥

नवर्षे, स्थावें और लग्नमें स्थित, उच्चगत ग्रुभग्रह लग्नेशले संदृष्ट हो तो स्वारीके अन्तमें दुःख प्राप्त होता है ॥ ११४ ॥ जीवे वा सुखपे ग्रुथमहयुते लग्नात्तपःस्थानगे
सौम्यक्तें नरवाहनं चिरतरं राजप्रतापान्वितम् ॥
दुःस्थे पापयुतेऽस्तनीचरिपुगे यानादिभाग्यं नहि
स्वर्चे सर्ववलाधिके चिरसुखं चान्दोलिकारोहणम् ॥ ११४ ॥
वन्युकर्मगृहाधीशो लाभस्थानगतेत्त्रको ॥
वलवन्तौ यदि स्थातां सर्वभाग्यफलप्रदो ॥ ११६ ॥
लाभस्थो सुखभाग्येशो पश्यन्तौ वा सुखस्थलम् ॥
वाहिनीसर्वभाग्याख्यो राजप्रीतिकरो भवेत् ॥ ११७ ॥
धर्मवाहँनराशीशो लग्नसम्बन्धिनो यदि ।
जीवदृष्टियुतौ तस्य राजवश्यादिभूषणम् ॥ ११८ ॥
शुभैवाहँनराशीशो शुभखेचरसंयुतौ ।
वहुसेनाधिपः श्रीमान् वलिनौ यदि जायते ॥ ११६ ॥

भाग्यंश्यिते वाहर्नराशिनाथे सशुक्रजीवे शुभखेटराशौ । भाग्याधिपे कृोणचतुष्टये वा बहुत्वदेशाभरणार्थयानम् ॥ १२० ॥

कामारियानंसहजेतपोलग्निवयैथेश्वराः । सुर्खाधिपेन संयुक्तास्त्रसंख्याकरदेशभाक् ॥ १२१ ॥ सुर्खाधिपो देवगुरुः सितो वा बली विलग्नान्नवसोपयातः । त्रिकोणकेन्द्रोपगतः शुभेशः समेति जातो बहुवाहुनानि ॥ १२२ ॥

सशुक्रजीवो गेहेशो भाग्यस्थो भाग्यपे सुखे । केन्द्रज्ञिकोणयोर्वाऽपि बहुवाह्नदेशभाक् ॥ १२३ ॥ स्पष्टार्थाः किलैते नव रलोका खतो न व्याख्याता इति ॥ ११४-१२३ ॥

हृहस्पति वा चतुर्थेश शुभग्रहसे युक्त लग्नसे नववें भावमें हो और सौम्यर्चमें हो तो बहुत काल पर्यन्त राजप्रतापसे युक्त नरवाहन प्राप्त हो। यदि गुरु या चतुर्थेश दुष्टस्थान, पापप्रह युक्त, अस्त, नीच या शञ्च गृहमें हो तो सवारी आदि भाग्यमें नहीं है। यदि स्वगृहमें अति बलवान् हो तो बहुत काल तक सुख आन्दोलिका पर निवास करे॥ १५५॥ यदि चतुर्थेश और दशमेश बलवान् होकर लाम स्थानमें हों वा लामस्थानको देखते

हों तो सर्वभाग्यके दाता होते हैं ॥ ११६ ॥

चतुर्थेश और नवमेश लाभ स्थानमें हों वा चतुर्थ स्थानको देखते हों तो सैन्ययुक्त सर्व-

आव्यसे युक्त और राजाको प्रसन्त करनेवाळा हो ॥ ११७ ॥

यदि धर्मेश और मुखेश छःनके सम्बन्धी हों और उन्हें बृहस्पति देखता हो तो जातक को राजासे मान और भूषण प्राप्त हो ॥ ११८ ॥

नवसेश और वाहनेश ( चतुर्थेश ) यदि वलवान् हों शुभग्रहसे युक्त हों तो बहुत सेना

का मालिक और श्रीमान् होवे ॥ ११९ ॥

वाहनेश आव्यस्थानमें प्राप्त हो, ग्रुक और वृहस्पतिके साथ हो और वह ग्रुभग्रहकी राशि हो वा नवसेश कोण या केन्द्रमें हो तो उसे बहुत देश, आभरण, सवारी और धन प्राप्त हो॥ १२०॥

सप्तम, पष्ट, चतुर्थ, तृतीय-नवम छग्न और ब्यय (१-३-४-६-७-९-१२) के स्वामी सुखेशके साथ हों तो जातक असंख्य देशोंको प्राप्त करे ॥ १२१ ॥

खुखेश बृहस्पति, वा शुक्र बळवान् होकर ळग्नसे नवर्वे भावमं प्राप्त हो, नवमेश त्रिकोण वा केन्द्रमें हो तो जातक बहत वाहनसे युक्त होवे ॥ १२२ ॥ चतुर्वेश छक जीर गुद्दे साथ नवसमें हो और नवसेश चतुर्थमें हो वा केन्द्र-जिक्नेणमें हो तो बहुत बाहन और देशवाला होवे ॥ १२३ ॥ छाछ राजयोगाः—

> लग्नकेन्द्रस्थिते सौम्ये धर्मे तुङ्गगृहाभिते । धनेशे केन्द्रभावस्थे योगः सिंहासनप्रदः ॥ १२४ ॥ भाग्ये ग्रुभेत्तिते केन्द्रे ग्रुभैः सह धनाधिपे । उच्चम्रहे द्वितीयस्थे जन्म सिंहासनप्रदम् ॥ १२४ ॥ लग्नवाहनभाग्येशाः कर्मस्थाः कर्मपस्तनौ । लग्नं पश्यति वा खेटः सिंहासनप्रतम्दः ॥ १२६ ॥ कर्मलग्नसुखाधीशाः कर्मस्थानगता यदि । कर्मपो लग्नसम्बन्धी सिंहासनप्रतिर्भवेत् ॥ १२७ ॥ गुरुशुक्रशुभाधीशाः केन्द्रकोणायगा यदि । श्रनेकयानसम्पन्नो मण्डलाधिप्रतिर्भवेत् ॥ १२८ ॥

यानेशकर्मोपगती बलिष्टी धर्मेशहष्टी यदि तचुती वा । परस्परचेत्रसमागती वा सिहासनप्राप्तिकरी भवेताम् ॥ १२६॥

तदशान्तर्दशाकाले तद्राशिपदशागये । तदीशभुक्तिसम्प्राप्ती सिंहासनपतिर्भवेत् ॥ १३० ॥ इदानी सप्तभः रत्नोकैः सिंहासनप्रदा योगा उच्यन्ते ।

१. शुभग्रहे लग्नकेन्द्रे, नवसे उचयतप्रहे, धनेशे केन्द्रशाचे च बति सिंहासनप्रदी योगः ॥ १२४ ॥

- २. नवमभावे ग्रुभग्रहदृष्टे, ग्रुभग्रहैः सहिते धनेशे केन्द्रगते, उच्चगतप्रहे द्वितीयगते सिंहासनप्रदो योगः ॥ १२५ ॥
- लग्नेश-चतुर्थेश-नवमेशाः कर्मभावगताः स्युः, कर्मेशो लग्नगतः स्यादयवा कर्मेशो लमदर्शी स्यात्तदा सिंहासनप्रदो योगः ॥ १२६ ॥
- ४. कर्मेश-लग्नेश-चतुर्थेशाखयः कर्मभागवताः स्युः, कर्मेशो लग्नसन्धन्धी स्यात् तदा सिंहासनप्रदेशियाः ॥ १२७ ॥
- ५. गुरु-शुक्त-नवसेशास्त्रयः केन्द्रकोणायनाः ( १।४।७।१०।९।४।११ गताः ) स्युस्तदा बहुवाहनयुक्तः मण्डलेश्वरकारको योगः ॥ १२८ ॥
- ६. चतुर्थेश-दशमभागतवितौ विविष्टी धर्मेशहरी वा धर्मेशसुक्ती वा परस्परचेत्रगती (चतुर्थेशो दशमगतप्रहृष्टे दशमगतप्रहृश्चतुर्थभावे) भवेतां तदा योगः खिहासनप्रदः॥१२९॥

उत्तेषु योगेषु जातो नरः सिंहासनारूढः ( राजासनगतः ) भवति । कदा भवतीत्येतदर्धं 'तदशान्तर्दशाकाले' इत्यायुक्तम् । यो यो प्रहः कारको भवति तत्तद्पहदशान्तर्दशायां तत्कलं बाच्यमिति भावः ॥ १३० ॥

छन्न-केन्द्रमें शुभग्रह हो, धर्म स्थानमें उत्तगत ग्रह हो, द्वितीयेश केन्द्रमें हो तो खिहा-सन देनेवाळा थोग होता है। याने इस थोगमें उत्पन्त अनुष्य सिंहासन पर बैठने वाळा (राजा) होवे॥ १२४॥

नवम ग्रुअप्रहसे देखा जाता हो, श्रुअप्रहके साथ हितीयेश केन्द्रमें हो हितीय स्थानमें उच्चराशिस्य होनेपर जन्म हो तो यह योग सिंहासन देनेवाका होता है ॥ १२५ ॥

लानेश चतुर्थेश और जनमेश कर्म(१०)में हों, कर्मेश लग्नेमें हो वा जन्नको देखता हो सो वह सिंहासनको देवे ॥ १२६ ॥ यदि दशमेश, उन्नेश और चतुर्येश, दशम भावमें हों, दशमेश यदि उनका सम्बन्धी हो तो जातक सिंहासनका स्वामी हो ॥ १२७ ॥

यदि बृहरपति, ग्रुक और नवसेश केन्द्र या कोण या लाभ आवर्से हो तो जातक अनेक

वाहनोंसे युक्त हो और मण्डळका राजा हो ॥ १२८ ॥

षद्वर्थंश और दशमस्य ग्रह बळवान् हों नवसेशले देखे जाते हों, वा युत हों, वा पर-स्पर गृहमें प्राप्त हों तो दोनों सिंहासन प्राप्ति करानेवाले होते हैं ॥ १२९ ॥

उसकी दशा अन्तर्दशाके समय उसके राशिपतिकी दशामें उसकी धन्तर्दशा प्राप्त होने पर जातक सिंहासनका पति होता है ॥ १३० ॥

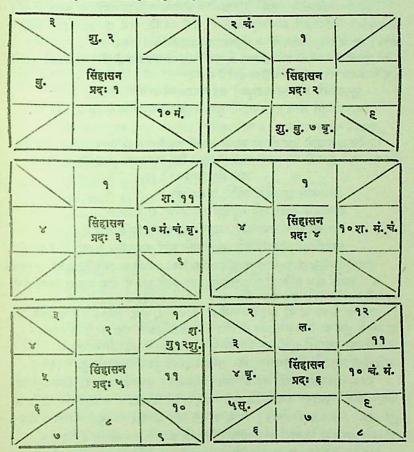

एतानि कृष्टितोदाहरणानि सुकुमारमतीनामववोधार्थमेव प्रदर्शितानीति ॥ १३० ॥

#### अथ भाग्यविचारः

शुभोद्येशी सुखराशियाती सुखाधिपो लग्नगतः शुभर्ते ॥ अतीव सीख्यं समुपैति नित्यं सपन्नयातो यदि शत्रुभाग्यम् ॥ १३१ ॥ इदानी सीख्यभागामयोगानाह—ग्रुभोदयेशानति । नवमेश—जग्नेशी, सुखराशियाती स्याताम् , सुखाधिपः शुभक्षे विद्यमानः सन् लग्नगतः स्यात् तदा जातोऽतीव सीक्ष्यं नित्यं ( बर्वदा ) समुपैति । यदि पूर्वोक्तयोगे सुखाधिपः सपरनयातः = षष्ट्रभावगतः स्यातदा शत्रु-भाग्यं = रिपुमोगं प्राप्नोति । तदानीं रात्रुहस्तगतं तस्य भाग्यादि स्यादिति तात्पर्यम् ॥१३१॥ वषमेषा स्यानेश चतुर्थं स्थायमें हों चतुर्थेश ग्रुम राशिमें स्वयमें हो तो नित्य अत्यन्त

खुल होता है। यदि शत्रस्थानमें हो तो शत्रु भाग्य प्राप्त करे ॥ १३१ ॥ सपत्रभावाधिपतौ तपःस्थे ग्राभैरहच्टे बलसंयते वा ॥

स्वकीयभाग्यादिकमल्पकालं ददाति शत्रौ सुखनाथदाये ॥ १३२ ॥

सपरनभावधिपतौ = षष्टभावेशे, पतास्ये = नवमभावगते, शुभैरदष्टे, वा बलसंद्वते सित श्रहपकालं = किश्वित्कालं, स्वकीयभाग्यादिकं शत्रौ ददाति, स्वयं तावद्भाग्यहीनो भवति । कदा ? तदुच्यते 'सुखनायदाये' = चतुर्थेशप्रहद्शायामिति ॥ १३२ ॥

शासुमावेश नवर्षे हो उले सुम्बह न देखते हों, वा बळवान् हो तो चतुर्थेशकी दशास

कुछ काळतक अपना भाग्य शत्रुको देता है ॥ १३२ ॥

सुखाधिषे शोअनखेटयुक्ते तदीयपाकान्तमरातिगं तत् ।। पापान्यिते तस्य दशावसाने पुनः स्वभाग्यं समुपैति संवैम् ।। १३३ ।। स्पद्यर्थं प्वेत्यसम् ॥ १३३ ॥

चतुर्थेश शुभग्रहते युक्त हो तो उसकी दशार्थे शतुर्थे उसका थाग्य जाय । यदि चतु-र्थेश पापग्रहते युक्त हो तो उसकी दशा चीतनेपर फिर सब थाग्य ग्रास होते ॥ १६६ ॥

अथ दोत्रविचारः।

चेत्रस्थाने ग्रुअचेत्रे तदीशे शुअसंयुते ।। तत्कारके तथा प्राप्ते बहुचेत्रधनान्वितः ॥ १३४ ॥ चेत्रेत्र्यरे नीचसपत्रसागे कालाग्निश्लान्तकपष्टिसागे ॥

पापान्विते पापसीविते वा चेत्रादिनाशं कथयन्ति तब्ज्ञाः ॥ १३४ ॥ इदानीचेत्रविचारमाह-चेत्रस्थान इतिश्लोकहथेन । श्लोकौ स्पष्टार्थाविति ॥१३४-१३५॥

र थे सावमें शुभ राजि हो और चतुर्थेन शुभ ब्रहते युक्त हो तथा उसका कारक शुभ-

स्थानमें प्राप्त हो तो जातक बहुत चेत्र-धनसे होता है ॥ १३४ ॥

चतुर्थेश नीचराशि या शाहके आगमें हो कालाग्नि, ग्रूल, अन्तकके परिभागने हो, पापग्रहसे युक्त वा देखा जाता, हो तो विज्ञ लोग चेत्रादिकका नाश कहे हैं ॥ १३५ ॥ लग्नाधिपस्य गृहपो युद्धिं राजुखेटस्तत्पाकभुक्तिसमये गृहभूमिनाशम् । यानेशभुक्तिसमये निजबन्धुहानिः शन्यारमान्दियुतभुक्तिरनर्थहेतुः ॥१३६ ॥

गृहपः = चतुर्थेशः यदि लग्नाधिपस्य = लग्नेशस्य शश्चमहो अवेतदा तत्पाकशुक्तिस-मये = तस्य रिपुष्रहस्य दशान्तर्दशाकाले गृहभूमिनाशं विन्धात् । यानेशस्य = चतुर्थेशस्य भुक्तिसमये निजवन्धुहानिर्भवति । श्रसौ यानेशो यदि शन्यारमान्दियुतः = शनि = भौम-गुलिकान्यतमयुक्तः स्यातदा तस्य भुक्तिरनर्थहेतुः = श्रनिष्टकरा भवतीति ॥ १३६ ॥

चतुर्थे यदि छम्नेशका शञ्च ग्रह हो तो उसकी दशान्तर्दशामें गृह और भूमिका नाश हो। चतुर्थेशकी अन्तर्दशामें अपने परिवारोंकी हानि हो। शनि-मंगछ-गुळिक-युतग्रह की

अन्तर्दशा अनर्थ-( सरण ) का कारण होती है ॥ १३६ ॥

वित्तेशः समुखाधिपो नवमगः सौम्यान्वितः सौम्यभे नित्तेपं समुपैति लाभधनपौ पातालराशिस्थितौ । तन्नाथः शुभराशिगः शुभयुतो नित्तेपिसिद्धिभवे-ल्लाभेशः मुखराशिगः शुभयुतो नित्तेपवित्तप्रदः ॥ १३७ ॥

इदानी निच्चेपधनप्राप्तियोगा उच्यन्ते-वित्तेश इति ।

९ सुखाधिपेन ( चतुर्थेशेन ) सहितो नित्तेशः ( धनेशः ) नवमभानगतः सौम्यप्रह्युक्तः सौम्यराशिगतथ यदि भनेत्रदा जातः नित्तेषं = भूमौ निहितं द्रव्यं समुपैति ।

र लाभधनपौ = एकादश-द्वितीयेशौ पातालराशि-(चतुर्थभाव) गतौ भवेतां, तन्नायः= चतुर्थेशः ग्रुमप्रहेण सहितः ग्रुभराशिगतथ भवेतदा निक्षेपसिद्धिः=निखातद्रव्यलाभः स्यात् ।

३ लामेशः = एकादशमावपतिः शुभवहेण युतः सन् सुखराशि-( चतुर्थमाव ) गतः स्यात् सदा निक्षेपवित्तप्रदो भवति । उक्तयोगत्रये जातस्य भूतले सिवतस्य द्रव्यादेर्लाभो अवतीत्यर्थः ॥ १३७ ॥

शुभराशिमें शुभप्रहके साथ धनेश सुखाधिपसे युक्त नवम भावमें हो तो गाड़ी हुई सन्वति प्राप्त होवे। लाभेश और धनेश चतुर्थ स्थानमें स्थित हों और ४ र्थका स्वामी शुभ-राक्षिमें शुभयुत हो तो निचेप (गड़ा हुआ धन) मिले। लाभेश शुमप्रहके साथ ४ थे भावमें हो तो भी निचेप धन मिले॥ १३७॥

#### श्रथ गृहविचारः।

ष्यर्थेव्ययगृहाधीशा नाशगाः पापसंयुताः । यावद्भिर्युभैर्युक्तास्तावदुगेहालसत्वदाः ॥ १३८ ॥ पापेऽरी वा पापरष्टे सुखे गेहसुखार्तिभाक्। नीचेऽराती क्रजेऽर्के वा सुखे स्यादगृही नर: 11 १३६ 11 नीचेऽस्तगे वा गेहस्थे दु:खाम्भोधी पतिष्यति । सुखे पापे पापभाक स्थात् सुखे मन्दे सुखत्तयः ॥ १४० ॥ गृहेशे व्ययमे लग्नाद्न्यमेहोऽन्यदेशमः। रन्धे गृहाचभावो वा षष्ठे ज्ञात्यादिसंत्रहः ॥ १४१ ॥ श्रयत्नतो मन्दिरलाभदः स्यात् चतुर्थपस्तत्र बलाधिको वा । दःस्थानगो दुष्टबलान्वितश्चेदालस्यगेहं प्रहृपीडितं वा ॥ १४२ ॥ षटित्रव्ययाष्ट्रमोपेता व्ययवित्तगृहाधिपाः । यावत्पायसमोपेतास्तावदग्रहविनाशदाः ॥ १४६ ॥ लग्नजिकोणकेन्द्रस्था यावद्वलसमन्विताः । तावत्संख्याकगेहानां सामीचीन्यं वदेदु बुधः ॥ १४४ ॥ चतुर्थभावाधिपतौ विलग्नाद्वः ययस्थिते जीर्णगृहं समेति । त्रिकोणकेन्द्रोपगते बलाढचे विचित्रगेहं रुचिरं तदाहः ॥ १४४ ॥ इतीये सौन्यसंयुक्ते गेहेशे बलसंयुते I गोपुराचंशने वार्जाप समेति इडमन्दिरम् ॥ १४६ ॥ श्राज्ञाकियाचेत्रविनाशमाहराज्ञेश्वरे गेहगते सपापे । क्रांशके सृत्युकरादिसागे रन्त्रेश्वरेणापि यसे तथैव ॥ १४० ॥ तृतीये सौम्यसंयुक्ते गेहेशे स्वबलान्त्रिते । लग्नेशे बलसम्पूर्णे हम्य प्राकारसंयुतम् ॥ १४८ ॥ पारावतांशके गेहनाथे गुर्विन्द्रवीचिते । गोपुराद्यंशके वाऽपि दैविकं गृहमादिशेत् ॥ १४६ ॥ इति श्रीनवप्रहकुपया वैद्यनाथविरचिते जातकपारिजाते

द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

इदानी गृहविचारमाह—श्रार्थन्ययग्रहाधीशा इत्यादिद्वादशहतोकैः । श्लोकाधैते सुन-सार्थका इति न न्याख्याताः ॥ १३८-१४९ ॥

पारिजाते सुधा टीका कविलेश्वररिक्ता ।

श्रध्याये रवि १२ संख्येऽस्मिन् पूर्ति भावफले गता ॥ १२ ॥

हितीय हादस भीर चतुर्थ गृहके स्वामी पापप्रहसे युत होकर अष्टम स्थानमें ही वहां जितने पापप्रहसे युत ही उतने गृह बालसम्ब हो ॥ १३८ ॥

चात्रस्थानमें पापब्रह हो वा पापब्रह सुख भावको देखता हो तो जातक गृहके हुःख का भागी हो। नीच राशि या बाबुराशिमें मङ्गळ वा सूर्य होकर सुखमें हो तो मनुष्य गृहरहित होवे॥ १३९॥

यदि ४ र्थस्य प्रह चीचराशिमें या धरत हो तो कृप, तळावमें तिरे । सुखमें पापप्रह हो

सो पापका आगी हो। जुसमें शनि हो तो जुसका नाश होने॥ १४०॥

चतुर्थेश द्वादश आवर्में हो तो परगेह वासी तथा परदेशवासी हो। अप्टममें हो तो ग्रहका सभाव हो। इटेमें हो तो जाति आदिका संग्रह हो ॥ १७१ ॥

वहां चतुर्थेश वळवान् हो तो विना प्रयास हो गृहादिका छात्र हो । हुए स्थानमें हुवैछ

चतुर्थेश हो तो बाळस्य या प्रहपीडित गृह कहे ॥ १४२ ॥

हादरोश, हितीयेश और चतुर्थेश, पह, नृतीय, हादश तथा अष्टम स्थानमें जितने पाप-प्रहसे युक्त हों उत्तमे गृहकां नाश हो ॥ १४६ ॥

छन्न, त्रिकोण और केन्द्रमें जितने बछवान् प्रह हों उत्तते अब्छे गृह पण्डित छोग

।। ४४९ ॥ है हैंग

चतुर्थंका स्वामी छःवसे १२ वें हो तो पुराना गृह जातकको मिळे । वदि चतुर्थेका बळ-चानू होकर मिकोण या केन्द्रमें हो तो सुन्दर विचित्र गृह कहे ॥ १४५ ॥

वृतीय आवर्षे ग्रुअग्रह हो चतुर्थेश बळवान हो वा अपने गोपर आदि अंशमें हो तो

नातक हड़ यहते युक्त हो ॥ १४६ ॥

द्रतमेश पापप्रहके साथ ४ थे भावमें हो तो आज्ञा किया तथा भूमिका नाश होता है। यदि द्रतमेश क्रूरांशकर्में, खुत्युकरादि पटवंशमें हो और अटनेशसे युक्त हो तो भी यही फड़ कहे॥ १४७॥

त्तीयमान ग्रमग्रहसे युक्त हो, चतुर्थेश वलयुक्त हो छन्नेश परिपूर्ण वली हो तो प्राकार

(बेरा) खे युक्त हर्ग्य (अटारी) गृह हो ॥ १४८॥

चतुर्थेश अपने पारावतांशमें हो गुद और चन्द्रसाक्षे देखा जाता हो या अपने गोपुर आदि अंशमें हो तो दैविक ( जन्दिर ) गृह हो ॥ १४५ ॥

इति जातकपारिजाते द्वादयो भावफटाध्याये 'विमठा' हिन्दी टीका समाहा ॥ १२॥

#### अथ पञ्चमषष्ठभावकलाध्यायः ॥ १३ ॥

श्रथ पश्चमभावफलम् । पुत्राहेवसहीपपुत्रपितृधीपुरयानि सिद्धन्तये-द्यात्रामस्तसुतस्वकर्मभवनैद्र्राटनं रिष्फतः । लग्नाद्वन्धुदिनेशतः पितृसुखं जीवात्मजस्थानतः पुत्रप्राप्तिरनङ्गवित्तपसितैः स्त्रीसम्पद्धिन्तयेत् ॥ १ ॥

इदानीं पद्मसभावफलं विवश्चरादौ केषाधिद्धावानां विचारक्रममाह-पुत्रादिति । देवः = धाराध्यदेवता, सहीपः = राज्ययोगः, पुत्रः = सन्तानः, पिता, धीः = बुद्धिः, पुण्यम् = सुकर्म एतानि पुत्रात् = पष्मसभावतः सिवन्तयेत् । धारत-सुत-स्व-कर्मसवनैः = सप्तम-प्रधम- द्वितीयदशमभावैः यात्रां विचारयेत् । रिष्फतः = द्वादशभावतः, द्राटनं=विदेशश्रमणं सिव-न्तयेत् । लग्नाद् वन्धुदिनेशतश्च = लग्नाचतुर्थभावतः, स्यांच पितृसुखं विचारयेत् । जीवारमजस्थानतः = गुरोः, पद्यमभावतथः, पुत्रप्राप्तिः विचारणीयां । श्वनन्नवित्तपिततैः = सप्तमभाव-द्वितीयेश – गुकैः, जीसम्पदः चिन्तयेत् । तत्तद्भावकारके भावे च सङ्खक्षणल-क्षिते सति सस्कलमन्ययाऽन्यथात्वं वाच्यभिति ॥ १ ॥

पंचल भावते देवता, राजा, पुत्र, विता, बुद्धि और पुण्यका विचार करे। सहस्रभाव, पुत्रभाव, धनभाव और कर्म भावते यात्राको विचारे। हाद्यते दूरवात्राको विचारे। उन्न से, चतुर्थते और सूर्यते विताको विचारे। बृहस्पतिसे और पंचमते पुत्र प्राप्तिको विचारे। सप्तमेश हितीयेश, और ग्रुकते स्वीसंपत्तिको विचारे॥ १॥

श्रथ देवताविचारः।

लग्नादात्मनि पुंग्रहे चितयुते पुन्देवताराधनं युग्मे शुक्रनिशाकरेचितयुते खीदेवतामिच्छति । भानी भास्करमुख्यमिन्दुसितयोगीरी कुमारं कुने विष्णुं चन्द्रसते गुरी शशिधरं शन्यादियोगे परान् ॥ २ ॥

इदानीं जातस्याराध्यदेवतामाह—लग्नादिति । लग्नादात्मिन = पद्ममे भावे, पुंग्रहेक्षि-तयुते = पुरुष-( रिवभीमजीवान्यतम ) प्रहेण दृष्टे युते वा जातस्य पुंदेवताराधनं नूयात् । जात्मिन्योगे जातो नरः पुरुषदेवोपासको भवित । तिस्मन् पद्ममे भावे, युग्मे = समराशी सित, तत्र शुक्रेण चन्द्रेण वा दृष्टे वा युते जातः स्त्रीदेवतामिच्छति । समराशीनां शुक्रश-शिनोध जीप्रकृतित्वात् । तत्र पद्ममे भावे सूर्येण युक्ते दृष्टे वा भास्करमुख्यं = सूर्यप्रचिति-पुरुषदेवता वाच्या । इन्दुतितयोः = चन्द्रशुक्रयोः गौरी देवतां न्यात् । कुजे कुमारं = कार्तिकेयं, चन्द्रसुते = बुधे विष्णुं, गुरी शशिधरं = शिवं, शन्यादियोगे परानितरान् क्षद्र-देवान् नूयादिति ॥ २ ॥

हम्मते पांचर्वे भावको पुरुष संक्षक ब्रह देखता हो वा उसमें स्थित हो तो जातक पुरुष देवताकी पूजा करे । समराक्षि पंचममें हो और पंचममें छुक या चन्द्रमा हो वा उस स्थान को देखता हो तो की देवताका आराधन आचार्योंने कहा है । पद्मम भावमें सूर्य हो तो सूर्य का, चन्द्रमा छुक हो तो गौरी का, संगळ हो तो कार्तिकका, बुध हो तो विष्णुका, बुद्दशित हो तो शंकरका, श्रामि, शहु या केतुका पद्मममें योग हो तो अपर (श्रुम) देवका पूजन करे ॥ २ ॥

> लग्नाधिपस्थात्मपती सपत्ने तदेवसक्तिः सुतनाराहेतुः । समानता साम्यतरे सुदृश्चे तदेवताऽपारक्रपामुपैति ॥ ३ ॥

इदानी स्थितिपरत्वेन देवाराधनपरिणाममाह—लग्नाधिपस्येति । लग्नेशस्य, खारमा धिपतौ (पद्ममेशे ) सपन्ने = शत्रुप्रहे सति तद्वमिक्तः खातस्य सुतनाशहेतुर्भवति । सा-स्यतरे = लग्नाधिपस्यारमपतौ समत्वप्रहे (उदासीने) सति तद्वेवभिकः समानता=न शुभा नाशुभा चेति । सुहत्वे=लग्नाधिपस्यारभपतौ मित्रप्रहे सति जातस्तद्देवताया अपा-रक्षपां = परमसगुप्रहमुपैति, तदानी तहेवताराधनं परमक्षेमकरं भवतौत्यर्थः॥ ३॥

पंचनेत उन्नेतका बानु हो तो उस देव अक्तिसे पुत्रनाब हो । सम हो तो समानता यहै । पद्मनेव उन्नेतका मिन्न हो तो उस देवताके भाराधनसे कार्य परिपूर्ण हो ॥ ३ ॥

> श्रथ राज्यविचारः । राजस्थाने गुरुबुधसितैरीचिते संयुते वा तद्राशीशे बलवति नृपप्रीतिसम्पत्तिमेति ।

## पापाकान्ते विगतवतिनि स्वामिनि कूर्मागे जातो विद्याविनयगुगाधीराजसन्मानहीनः ॥ ४ ॥

इदानीं महीपप्रीतिसम्पत्तिभावाभावमाह—राजस्थाने इति । राजस्थाने = पज्जमे भावे, इति । ग्रन्यत्स्पष्टार्थमेवेत्यलम् ॥ ४ ॥

पुत्र स्थानमें सुध, बृहस्पति और शुक्रकी दृष्टि हो, वा योग हो, चसका रावीचा ( पञ्च-मेका) बरुवान् हो तो राजाकी प्रसन्नतासे धन भिले।यदिप श्वमभावेश, पापाकान्त हो, बरु-रहित हो, मृरभागमें हो तो जातक विवास, विवास, गुण, बुद्धि और राजसन्मानसे हीन हो ॥

श्रथ जन्मविचारः।

लग्न यानपती सुखे तनुपती दृष्टेऽथवा खेचरैः संयुक्ते तु चतुष्पदस्य जननं राहुष्वजाभ्यामजः। गोजन्मायसितेन्दुभिश्च सहिषी सन्देन दृष्टे युते जातः पादपुरःसरं तनुपतिसनि तनौ भोगिराद्॥ ॥॥

इदानीं वेषांचिच्चतुष्पदानो जन्मज्ञानमाह—लाग इति । यानपती = चतुर्घेशे, लाने, तञ्चती = लागनदामिन सुखे = चतुर्घे तत्र खेचरैरितरप्रहेर्थयासम्भवं १ष्टे ध्रथवा संयुक्ते सु चतुष्पदस्य = पशोः, जननं = अरपत्ति विज्ञानीयात । तत्र चतुष्पद्विवरणमाह । राहुष्य-ध्रम्यम्भामाः=राहुणा नेतुना वा युक्ते १ष्टे वा ध्राजो जायते । ध्रार्थितेन्दुक्षिः=शुक्युक्तचन्द्रैरन्य-तमेन वा १ष्टे गोजन्म वाच्यम् । मन्देन=शानिना १ष्टे युते वा महिषी जायते । ध्राय ततु-षातः=लागनदाती, माने = दशमे स्थाने, भोगिराद्=शाहुः तनी लग्ने व्यवस्थितः स्थात्वा पाद्युरस्सरं आतः स्थात् । ध्रस्मिन्योगे खातस्य प्रथमं चरणी प्राहुर्थवतस्ततः शिर इति ॥

हुखेश लग्नमें हो, लग्नेश सुखमें हो और प्रहोंसे युक्त या दृष्ट हो तो चतुःपद्का सन्म जाने । उसमें राहु-केतुसे वकरा जाने । वृहस्पति, शुक्त और चन्त्रमासे गौका जन्म जाने । श्वनिसे दृष्ट या युत हो तो महिषीका जन्म कहे । लग्नेश वृक्षमें हो और राहु लग्नमें हो तो जातक प्रथम पांचसे जन्मे ॥ ९ ॥

वित्तास्तगौ पञ्चमयाननाथौ पापेत्तितौ पापसमन्वितौ वा । पुंसिक्कमागे पुरुषमहेन्द्रे जाताः कपिकोडविडालकाद्याः ॥ ६ ॥

इदानीं किपकोडिवडालादीनां जनमाह—वित्तास्त्याविति। पश्चमयाननाथौ = पश्चमेश-चतुर्थेशौ वित्तास्तगौ = द्वितीयसप्तमगतौ भवेतां तथाभृतौ पापप्रहेण दृष्टौ वा युक्तौ भवेतां, पुरुष प्रहेन्द्रे = रिवभौमजीवान्यतमे पुंसिक्षभागे पुरुषप्रहृदेष्काशौ गतवित जाताः किको-डिवडालकाथाः भवन्ति। श्रहिमन्योगे वानरस्करमार्जारादीनां जन्म भवतिति आवः ॥ ६॥

द्वितीय और सहसमें पंचमेश तथा चतुर्थेश हों, पापश्रहते देखे जाते हों या युक्त हों युक्त हेष्काणमें युक्त ग्रह हो तो जातक कपि कोड विडाल आहि जाने ॥ ६ ॥

तिस्मन्मन्द्बुधेचिते तु जननं पियडाकृतिर्वाक्पतिः । साहिदुवेलवीचितो यदि महीदेवान्त्रयो नीचकृत् । एकस्था गुरुराहुभानुतनयाः शुक्रेन्दुपुत्रेचिताः

शुद्रोऽपि द्विजतौल्यमेति निखिलां विद्यासुपैति द्विजः ॥ ७ ॥

तिसमित । तिस्मन् पूर्वोक्त-( पुंसिक्षभागे पुरुषप्रहेन्द्रे ) योगे, मन्दबुधाभ्यामीक्षिते तु जननं पिण्डाकृतिर्भवति । ग्रिस्मन्योगे यत्प्राहुर्भवति तद्वयवादिरहितमिति । यदि साहि-वाक्पितिः = राहुयुक्तो गुरुः दुर्वलवीक्षितः = बलहीनग्रहृदष्टः स्यात्तदा महीदेवान्वयः = विप्रवंशाजः, नैच्यकृतः = कुत्सितक्षमां भवति । ग्रिस्मन्योगे ब्राह्मणकुलेऽपि जातो नीचव-दाचरणशीलो भवतीति । ग्रुह्मानुतनयाः = मृह्स्पतिराहुशानैक्षराः यदि एकस्याः शुक्रे- न्दुपुत्राभ्यामीक्षिताश्च भवेगुस्तदा शूदोऽषि जातो द्विजतौरूयमेति = विप्रसमतां प्राप्नोति । श्रास्मिन्योगे शूद्रजन्माऽपि ब्राह्मणबदाचरति । उच्चकर्मा भवतीति भावः । श्रत्र योगे जातो यदि द्विजः=ब्राह्मणवंशजः स्यात्तदा निखिलां विद्याम् उपैति, सकलविद्याविद् भवतीत्यर्थः ॥

प्रानि और बुध पूर्वोक्त पडानेश चतुर्वेत्तको देखते हों तो दिख्के समान जन्म हो। यदि बृहस्पति राहुके साथ वळरहिल श्रहते दृष्ट हो तो विग्र भी नीच कर्म करनेवाळा उत्पन्न हो। एक स्थानमें बृहस्पति राहु और प्रतिको द्युक्त और खुध देखें तो खुद्र भी हो तो बाह्य-णको समानताको प्राप्त होता है, और बाह्यण समस्त विद्याको प्राप्त करता है॥ ०॥

श्रथ पुत्रविचारः।

लग्नात्पुत्रकलत्रभे शुअपतित्राप्तेऽथवाऽऽलोकिते चन्द्राद्वा यदि सम्पद्स्ति हि तयोर्क्षेयोऽन्यथाऽसम्भवः। पाथोनोदयगे रवौ रविस्रुते सीनस्थिते दारहा पुत्रस्थानगतस्य पुत्रमरणं पुत्रोऽवनेर्यच्छति॥ =॥

इदानी क्षोपुत्रयोर्भावाभावज्ञानमाह— ज्ञानादिति । जन्मलानातपुत्रे = पद्यमभावे, कलत्रे = सप्तमभावे च शुभग्रहेण पतिना च युक्ते, अयवाऽऽलोक्ति, चन्द्राद्वा = जन्मका-लिकचन्द्रतो वा पुत्रकलत्रमे = पद्यमे सप्तमे च भावे शुभग्रहेण स्वस्वस्वामिना च युतेऽच्या दृष्टे सित तयोः = पुत्रक्षियोः सम्पत् प्रस्ति हि = निध्ययेनेति । लग्नाचन्द्राद्वा पद्यमे भावे शुभग्रहेण पद्यमेशेन च युते वा दृष्टे पुत्रस्य प्राप्तिर्भवति । एवं लप्नाचन्द्राद्वा सप्तमे भावे शुभग्रहेण सप्तमेशेन च युते वा दृष्टे जीसम्पद्स्तीति वाच्यम् । अन्ययाऽसम्भवः । यस्य जन्मलभाच्यन्द्राद्वा पद्यमो भावः शुभेन स्वामिना च दृशे युतो वा न भवति तस्य पुत्रोत्पत्तिने भवति । श्रमी पुत्रहीनः स्यादिति । एवं लमाच्चन्द्राद्वा सप्तमः शुभपतिभ्यां युतो वा दृशे न स्यात्वा तस्य क्षी न भवति । श्रत्र 'पुत्रकलत्रमे' इत्युपलक्षणमेव किन्तु सर्वेवामेव भावानामीदिग्वयारेण भवितन्यम् ।

"यो यो भावः स्वामिष्टष्टो युतो वा सौम्यैर्वा स्यात्तस्य तस्याभिष्टद्धिः"।

इति विशेषनचनदर्शनात् । पायोनोदयग इति । रवौ = स्यें, पायोनोदयगे = कन्या-राशिलमें गते, रविद्धते = शनैश्वरे, मोनस्थिते सति जातो दारहा = स्नीनाशको मृतभार्यं इति यावद्भवति । अत्रैव (पायोनोदयगे रवौ ) योगे अवनेः पुत्रः = मक्तलो यदि पुत्रस्था-नगतः = पद्मभाव-( मकर ) गतः स्थात् तदा पुत्रमरणं यच्छति । अत्र योगे जातस्य पुत्रो मियत इत्यर्थः ॥ ८ ॥

छन्नते या चन्द्रमा से पंचम और सप्तम भावमें हुमग्रह या उनके पतिका योग शयना दृष्टि हो तो कमसे पुत्र और खीका सुख अच्छा होने । अन्यथा इन दोनोंकी प्राप्तिमें असरमव है। कन्या छन्नमें सूर्य हो, शनि मीनमें हो तो खीकी हानि हो। पुत्र स्थानमें मङ्गछ हो तो पुत्रकी मृत्यु हो॥ ८॥





पुत्रस्थानपती तु वा नवसपे लग्नात्कलन्नेऽथवा युग्मर्चे राशिश्रक्रवीचितयुते पुत्रीजनो जायते । पुत्रमें पुत्रपप्रहेचितयुते जातन्तु पुत्राधिको जीवात्पञ्जमराशितश्च तनयप्राप्तिं वदेव् देशिकः ॥ ६ ॥

इदानीं पुत्रपुत्रीयोगावाह-पुत्रस्थानपताविति । पद्ममेशो, श्रयंवा नवमभावेशो लग्नात् कलत्रे = सभमे भावे, श्रयंवा युग्मर्के = समराशो व्यवस्थिते तत्र शशिना शुक्रेण वा हन्दे वा युते पुत्रीजनो जायते । श्रास्मन्योगे कन्यासन्तिर्भवति । श्रयं तत्र (पुत्रस्थानपतौ तु वा नवमपे ) पुंवर्गे = पुरुषप्रहवर्गे पुरुषप्रहेण हन्दे वा युते जातस्तु पुत्राधिको अवति । श्रास्मन्योगे जातो नरो बहुपुत्रान्वितो भवति । एवमाह सन्त्रेश्वरः—

'पुंराश्यंशे धीयरे पुंपहेन्द्रैर्युक्ते दृष्टे पुंपहे पुंपसृतिः । स्त्रीराश्यंशे स्त्रीप्रहेर्युक्तदृष्टे स्त्रीणां जनम स्थारमुलर्खे सुतेशे' इति ॥

जीवात् = गुरोः, पश्चमराशितः = पुत्रभावाच दैशिकः = फलादेशकर्तां तवयप्राप्ति वदे-दित्यक्तमपि पुनक्कवृदकमिति ॥ ९ ॥

पुत्र स्थानका स्वाभी वा नवमेश छासे सहस्य हो था सम राशिमें हो चन्द्रमा तथा खुकसे दृष्ट था युत हो तो कन्या उत्पन्न होवे। विषम राशिमें हो पुरुष मह ( द्वारंग्यू) से दृष्ट था युत हो तो जातक अधिक पुत्रसे युक्त हो। गुरुसे तथा पञ्चम आवसे पुत्र प्राष्ट्रि का विचार करे।। ९॥

शुक्रेन्दुवर्गे सुतभे विलमाच्छुकेण चन्द्रेण युतेऽथ हच्टे । पापैरयुक्ते बहुपुत्रशाली सन्यारहच्टे सति पुत्रहीनः ॥ १० ॥

इदानीं पुत्रभानाभानावाह—गुक्रेन्द्रवर्ष इति । विलशास्त्रतसे = वनसे भाने, गुक्रेन्द्र-वर्गे = गुक्रवन्द्रमसोरन्यतरस्य राश्यादी वर्तमाने, तस्मिन् गुक्रेणायवा चन्त्रेण युते हहे वा, तथा पापप्रहैरयुक्ते सति जातो बहुपुत्रशाली भवन्ति । तत्र पूर्वलक्षणे शन्यारहहे = शनिभौ-साभ्यां निरीक्षिते सति जातो नरः पुत्रहीनः = अपुत्रो भवतीति ॥ १० ॥

छप्तसे पद्मम भवन शुक्र या चन्द्रमाने वर्गमें हो शुक्र या चन्द्रमाने शुक्त या हर हो पापग्रहते शुक्त न हो तो बहुत पुत्रवाला हो । चानि धीर महाल देखते हों तो पुत्रसे रहित हो ॥ १० ॥

पीत्रप्राप्तिरनङ्गभे धुतगृहात्सीम्यस्य रारयंशके तजाये शुभकेटवीक्तियुते केन्द्रित्रकोगोऽथवा । स्वक्तेत्रोपगते तु पुत्रगृहपे जातोऽल्पपुत्रो भवेत् पत्रेशांशपतिः स्वभांशकगतो यद्येकपुत्रं वदेत् ॥ ११ ॥

इदानीं पौत्रप्रितियोगम् , श्रव्यपुत्रयोगमेकपुत्रयोगश्चाह—पौत्रप्रिति । सुत्यहात् = पद्मभावतः, श्रवत्रभे = सप्तमे भावे ( लग्नादेकादरी भाव इति दिक् ) सौम्यस्य राश्येश-के = शुअप्रहस्य राशिनवांशके विद्यमाने, तबाये = तस्पतौ ( लामेशे ) शुअखेटेच वीक्षिते वा युते, श्रयवा लग्नात् केन्द्रत्रिकोणे ( १।४।७।१०।६।९ ) व्यवस्थिते स्ति जातस्य पौत्र-प्राप्तिः ( पुत्रस्यापत्यं पुमान् पौत्रस्तस्य लाभः ) भवति । स्त्रचेत्रोपगत इति । पुत्रगृहपे = पद्यमभावेशे, स्वचेत्रोपगते = स्वराशौ व्यवस्थिते स्ति जातः श्रव्यपुत्रः भवति । पुत्रेशां-श्रपतिरिति । पुत्रेशः = पद्यमभावपतिः यन्नवांशे भवेत्तनवांशपतिर्प्रहो यदि स्वभाशक्षतः स्यात् तदा जातस्यकं पुत्र वदेत् ॥ ११ ॥

पञ्चम गृहसे सप्तममें ( लग्नसे ११ वें ) सौम्यप्रहकी राशि तथा नवांज हो, उसका हवामी ग्रुमप्रहसे दए-युत हो, वा केन्द्रत्रिकोणमें हो तो पौत्रकी प्राप्ति हो। पञ्चमेश अपनी बाह्मिल हो तो जातकके थोड़े पुत्र होवें । पुत्रेशका नवांशपति अपने नवांशमें हो तो प्रक पुत्र होना कहे ॥ ११ ॥

पुत्रस्थे सद्द्वाधिपे वितनयो जायाविहीनोऽथवा पुत्रादष्टमशत्रुरिष्फगृहगाः पापाः कुलध्वंसकाः। राहौ नन्दनराशिगे तद्धिपे दुःस्थानगे पुत्रहा पुत्रस्थे तनुपे तनौ सुतपतौ गृह्वाति दत्तात्मजम् ॥ १२ ॥

इदानी पुत्रकीरहितयोगान् दत्तात्मकयोगचाह-पुत्रस्य इति । मदनाधिपे = सप्तमभा-वेशे पुत्रस्ये=पज्जमभावगते सति जातः वितनयः=पुत्ररिहतः, श्रयवा जायाविहीनः=स्त्रीरिहतो भवेत् । पुत्रादिति । प्रज्ञमभावतः श्रष्टमरिष्फशत्रु-(८। १२। ६) गृहगाः; पापाः = पा-प्रमहाः कुलव्यंसकाः = वंशविच्छेदकराः भवन्ति । राहाविति । राहौ नन्दनराशिगे = पञ्च-मभावसुपगते, तद्धिपे = पज्जमेशे, दुःस्थानगे = पडष्ट्रव्ययान्यतमगते सति जातो दारहा = स्त्रीनाशकः भवेत् । श्रय तनुपे = लग्नेशे, पुत्रस्ये = पञ्चमभावगते, स्रतपतौ, = पञ्जमेशे, तनौ = लग्ने च गतवित जातो दत्तात्मकं = दत्तकपुत्रं गृहाति । न सन्तु तस्यौरसः पुत्रो जायत इति ॥ १२ ॥

सहमेश पुत्र भावमें हो तो पुत्र-रहित या खीखे हीन हो । पुत्र भावसे अष्टम वष्ट हादश राष्ट्रिमें पापमह हों तो कुळका नास करें याने उसे सन्तम्ब नहीं हो । राहु पः सम हो, प्रसमेश हुए स्थानमें हो तो पुत्र-हीय होवे । कम्नेश पुत्रभावमें हो प्रसमेश कम्ममें हो तो उसे दशक पुत्र हो ॥१२॥

|      | 9                 | ij. / |
|------|-------------------|-------|
| ₹.   | १। २<br>कुलध्वंसक | श.    |
| ५ छ. | v                 |       |

|       | 9         |     |
|-------|-----------|-----|
|       | ३ प्रजहां |     |
| ५ रा. |           | ८स. |

| ~     | १ स्.            |   |
|-------|------------------|---|
|       | दत्तपुत्रः ४     |   |
| ५ मं. | Carlotte Control | 1 |

हु:स्थी विलयसुतपी ससुपैति पुत्रं दत्तात्मजं च शुभखेचरवीचितौ चेत्। तद्भावराशियुतकारकवर्गमृलात् गृहाति दत्ततनयं परतस्वखेटात्॥ १३॥

दुःस्थाविति । विलग्नसुत्यो = जन्मलग्नेश-पश्चमभावेशो, दुःस्यो = षडष्टःययान्यत-भगतो, चेयदि शुभखेचरवीक्षितो च भवेतां तदा जातस्य पुत्रं, दत्तात्मणं च विनिर्द्दित् । श्राह्मिन्योगे समुद्भूतस्य नर्एय स्वीयः पुत्रः, दत्तकपुत्रश्च भवति । तस्य दत्तकप्रहणानन्तरं पुत्रो जायेत वा जायमानस्य पुत्रस्य मरणान्ते दत्तात्मजप्रहणं स्यादिरयर्थः । तदिति । तद्भावराशो = पश्चमभावे, यो प्रहो युतो भवति (तिष्ठति ) तस्य, तथा पश्चमभावकारकप्र-हस्य वर्गमूलाद् = षद्वर्वववश्वराः, श्राखेयत् = प्रहरूर्न्यस्थानात्, परतः = वशतः, दत्ततनयं यहाति । अत्रेदमबधेयम् । पश्चमभावगतप्रहस्य तत्कारकप्रहस्य च मध्ये धलीयको प्रहस्य षड्वगे यरस्थानं प्रहरद्वयं भवेत् तद्ग्रहं यज्ञातिकं स्यात्ततो दत्तात्मजं ग्रहाति जातक इति ।।

छम्नेश और पद्ममेश दुष्ट स्थानमें हो उन्हें बदि ग्रुमग्रह देखते हों तो दत्तक पुत्रकी देते हैं। पद्ममभावगत ग्रह और कारकके मध्य जो बळी हो उलके बहुर्गमें जो ग्रुम्य स्थान हो उसी जातिसे दत्तक ग्रहण करे॥ १३॥

केन्द्रत्रिकोणगृहगः सुतपः शुभर्त्ते सौन्यान्त्रितो यदि सुतं समुपैति चाल्ये । भोगीरायुक्तसुतराशिपभुक्तिजातः स्वल्पायुरेति फाणभुक्तिभवश्चिरायुः ॥ १४ ।।

केन्द्रिति । सुतपः = पष्टमभावेशः, ग्रुअर्थे विद्यमानः सन् केन्द्रितिकोण-(११४।७१०। ५ । ९ ) ग्रह्मः स्यात्त्र्याभृतो यदि सौम्यान्वितः = वेन्दिच्छुभग्रहेण सिंदतः स्यात्त्रदा, बाल्ये = प्रक्ष्यव्यस्येव सुतं = पुत्रं, ससुपैति । प्रथ पुत्रस्याल्पायुर्दार्षायुर्योगावाह-भोगीशयु-क्तेति । भोगीशेन (राहुणा ) युक्तस्य सुतराशिपस्य (पष्टमेशास्य ) युक्तिजातः = दशाः न्तर्दशाकाले समुद्धृतः पुत्रः स्वल्पायुः = प्रक्ष्यवित्वं, फणियुक्तियनः (पष्टमेशयुक्तस्य राहोर्युक्तिवाले जायमानः ) विरायुः = दीर्षायुक्तिवाले ॥ १४ ॥

ग्रुभराशिस्य पद्ममेश केन्द्र-त्रिकोणमें हो ग्रुभ युत्त हो तो वारवावस्थामें ही प्रत्रप्राहि हो । राहुसे युक्त पद्ममेशकी धन्तर्वशामें उत्पन्न हो तो अवपायु हो और राहुसुन्तिमें

चिराञ्च प्रज मास करे ॥ १४ ॥

पुत्रस्थानपवित्तपौ गवबत्तौ पापेत्तिते पुत्रशे जातोऽनेककलत्रवानपि सुताशावं सभेति धुवम् । तज्जाया यदि पुत्रयोगजनिता सौग्येन वा प्रवासात् षष्टेशेन निरीत्तिते सुतवती जारेण सखायते ।। १४ ।।

इदानीं सुताभावयोगं जारपुत्रयोगमाह—पुत्रस्थानपवित्तपाविति । प्रविश्वयः—द्वि-तीयेशी यत्र तत्र गतवती भवेतां तथा पुत्रये=प्रध्यभावे पापेक्षिते सित जातो नरोऽनेक-कलत्रवानिष=षहुदारोऽपि, घ्रुवं = निश्चयेन सुताभावम्=अपुत्रस्वं समेति । स्वस्मिन् योगे जा-तस्य बहुविवाहे कृतेऽपि च कस्यामिष क्षियां पुत्रो जायत इत्यर्थः । द्यय तज्ञाया = तस्य पूर्वोक्तस्रजयुक्तस्य नरस्य की यदि, पुत्रयोगमिता = पुत्रयोगवती स्थात् तथा तत्र पद्यमे आवे सीम्येन=केनचिच्छुभग्रहेण वा पद्यमात्वच्छेरोन ( लग्नाइरायेश्वेनेत्यर्थः ) निरी-क्षिते सती जारेण = क्षन्यपुत्रपेण, सुतवती=पुत्रवती सज्ञायते । च तदानीगीरसः पुत्रः स्यात्किन्त क्षेत्रज एव जायत इति भावः ॥ १४ ॥

पुत्रेश और धनेश बळरहित हों पुत्रभाव पापब्रहते देला जाता हो तो जातक बनेक की बाळा होने पर भी निश्चय सन्तानसे रहित रहे। यदि उसकी की पुत्रयोगवाळी हो तो ५ वें को सुधसे या पाँचवें आवके पहेशसे दह होने पर अन्यपुरुषसे पुत्रवसी होवे॥ १५॥

> पुत्रस्थाने तदीशे वा गुरी वा शुभवीक्ति । शुभग्रहेण संयुक्ते पुत्रप्राप्तिनं संशयः ॥ १६ ॥ लग्नेशे पुत्रभावस्थे पुत्रेशे बलसंयुते । परिपूर्णबले जीवे पुत्रप्राप्तिनं संशयः ॥ १७ ॥ पुत्रस्थानगते जीवे परिपूर्णबलान्विते । लग्नाधिपेन संदृष्टे पुत्रप्राप्तिनं संशयः ॥ १८ ॥ बैशेषिकांशके जीवे पुत्रेशे च तथास्थिते । शुक्रनाथेन संदृष्टे पुत्रे तत्प्राप्तिवादिशेत् ॥ १६ ॥

इदानीं पुत्रप्रदा योगा उच्यन्ते-पुत्रस्थान इत्यादिश्लोकचतुष्केण । तत्र श्लोकाः किल सरलार्थो इति ॥ १६-१९ ॥

पञ्चमभाव वा पञ्चमेश वा गुरु ग्रुभग्रहसे दृष्ट हो तथा ग्रुभग्रहसे युक्त हो तो निस्सन्देह पुत्रमासि होने ॥ १६ ॥

्र प्रमेश पुत्रभावमें हो पद्ममेश बलवान् हो गुरु पूर्ण बलवान् हो तो निस्सन्देह पुत्र-प्राप्ति हो ॥ १७॥

परिपूर्ण बळी बृहस्पति पुत्रभावमें हो उसे छम्नेश देखता हो तो निस्सन्देह पुत्रप्राष्टि हो ॥ बृहस्पति वैशेषिकांशमें हो वैसे ही पुत्रेश भी हो, ५ वें भावको नवमेश देखता हो तो उसको प्रत्रप्राप्ति होये ॥ १९॥

दरामे शीतगुर्बूने भृगुजः पापिनः सुले ।
तस्य सन्ततिविच्छेदो भविष्यति न संशयः ॥ २० ॥
पष्ठाष्टमस्थो लग्नेशः पापयुक्तः सुताधिपः ।
दृष्टो वा शत्रुनीचस्थैः पुत्रहानि वदेद् बुधः ॥ २१ ॥
लग्नसप्तमधर्मान्त्यराशिगाः पापखेचराः ।
सपत्नराशिवर्गस्था वंशविच्छेदकारिणः ॥ २२ ॥

इदानीं वंशविच्छेदकरा योगा उच्यन्ते-दशमे शीतगुरित्यादिश्लोकत्रयेण । श्लोकास्तु सुगमार्थका इत्यलम् ॥ २०-२२ ॥

चन्द्रमा दशवें भावमें हो, ग्रुक ससममें हो पापग्रह चतुर्थमें हों तो उसके सन्तानका विश्वन्देह नाव होता है ॥ २० ॥

कनेता पर आवर्से वा अष्टम आवर्मे हो, पुत्रेश पापप्रहवे युक्त हो वा उसे शतुगृहस्य या नीचस्य प्रह देखता हो तो प्रत्रकी हानि कहे ॥ २१ ॥

पापबह लग्न, सहम, नवम और द्वादश स्थानमें हों तथा शत्रके राशि या वर्गमें हों तो वंशका विष्केद करनेवाले होते हैं ॥ २२ ॥

बन्ध्या वृद्धा कृशा बाला रोगिणी पुष्पवर्जिता । कर्कशा स्थूलदेहा च नार्योऽष्टी परिवर्जिताः ॥ २३ ॥

इदानीमप्टनिधानां लीणां परित्यागमाह—वन्ध्येति । वन्ध्या = सन्तितरिहेता ( Ba-Eren woman ), वृद्धा=प्रधिकतयस्का, कृशा=क्षीणात्री, वाला=प्रत्यत्वरयस्का, रोगि-णी = व्याधिपीडिता, पुण्पनिवात = रलोहीना, कर्कशा=दुर्ध्यवहारिणी, स्यूलदेहा चैता अप्रदी सार्थः परिवर्षिताः । श्रेयस्कानैः पुंशिरेतद्ष्टलक्षणोपलक्षिताः क्षियो हेया नोद्वाक्षा इत्यर्थः ॥ वन्ध्या, बुद्धा, कृशा ( बुर्धका ), वाळा, रोगिणी, पुष्पवर्जिता (ऋतुसे हीना), कर्क्षा, स्यूलदेहा ( सोटी ) थे ८ जियां वर्जित हैं । विवाहके पूर्व इनकी परीचा कर केनी चाहिये ॥

गुक्लम्नेशदारेशपुत्रस्थानाधिपेषु च ।
सर्वेषु बलहीनेषु वक्तव्या त्वनपत्यता ॥ २४ ॥
पुत्रस्थानं गते पापे तदीशे नीचराशिगे ।
शुक्रत्यानं गते पापे तदीशे नीचराशिगे ।
शुक्रत्यनिहीने तु वक्तव्या त्वनपत्यता ॥ २४ ॥
शुक्रत्यनिहीने तु वक्तव्या त्वनपत्यता ॥ २६ ॥
शुक्रत्योगरिहतैर्वक्तव्या त्वनपत्यता ॥ २६ ॥
पुत्रस्थानगते पापे तदीशे पापमध्यगे ।
सौन्यहम्योगरिहते वक्तव्या त्वनपत्यता ॥ २७ ॥
पापमध्यगते जीवे पुत्रेशे बलवर्जिते ।
सौम्यहम्योगरिहते वक्तव्या त्वनपत्यता ॥ २८ ॥

इदानीमनपत्यतायोगानाह—गुरुलग्नेत्यादिश्लोकपञ्चकेन ।

१ ष्ट्रहरपति-लग्नेश-सप्तमेश-पद्ममेशा यदि निर्वेता अवेबुस्तदा जातस्यानपरयता
 ( सन्तितराहित्यं ) भवति । श्राध्यन्योगे जातो नरोऽसन्तिर्भवतीति )

२ पश्चमे भावे पापप्रहे विद्यमाने पश्चमेशे नीचङ्गते तत्र शुभग्रहदृष्टिविही<mark>ने सति</mark> श्चनपत्यता भवतीति ।

२ गुरोः, लग्नाचन्द्राच पश्चमे भावे यदि, पापप्रहा भवेयुस्तथा शुभद्दष्टियोगरहिता भवेयुस्तदा श्रनपत्यता भवति ।

४ पापप्रहः षचमभावगतः पचमेशः पापद्वयमध्यगतः शुभग्रहदृष्टियोगरहितश्च भवेत्तदा श्चनपत्यता भवति ।

५ ग्रहः पापद्वयमध्यगतः पुत्रेशः ( पद्ययेशः ) निर्वेतः शुभद्दष्टियोगरहितः स्यातदा श्रानपत्यता भवति ॥ २४-२६ ॥

बृहस्पति, लानेश, सहमेश और पद्ममेश, इन सबके बलहीन होनेपर धनपरवता (सन्तानरहित) कहे ॥ २४ ॥

पापग्रह पुत्रस्थानमें हो, पुत्रेश नीच शक्तिमें हो, खुनग्रहकी दृष्टि न हो तो अनय-स्वता कहें ॥ २५ ॥

बृहस्पति, लान और चन्द्रमा इनके पांचवें पापबह हों शुभवहते एए युत व हों तो धनपत्यता कहे ॥ २६ ॥

पुत्रस्थानमें पावग्रह हो, पुत्रेश पापग्रहके मध्यमें हो, वहां ग्रुभग्रहकी दृष्टि योग व हो तो अनपस्यता कहे ॥ २७ ॥

पापप्रहों के बीच में गुरू हो पुत्रेश निर्वल हो शुभग्रह व देखता हो या व युत हो हो धानपरयता कहे ॥ २८ ॥

> पुत्रस्थाने बुधचेत्रे मन्दचेत्रेऽथवा यदि । मान्दिमन्दयते दृष्टे तदा दत्तादयः सताः ॥ २६॥

इदानीं दत्तादिश्वतयोगमाह—पुत्रस्थान इति । बुधक्तेत्रे = मिधुनकन्ययोरन्यतरे प्रयवा सन्दक्तेत्रे = मकर—कुम्भयोरन्यतरे पुत्रस्थाने = पद्यमे भावे सति तस्मिन् मान्दियन्दयुते दृष्टे=गुलिकशनैश्वरयोरन्यतरेण द्वाभ्यां व। सिंहते वा दृष्ट तदा जातस्य द्त्ताद्यः स्रुताः अवन्ति । श्रत्र योगे जातस्य नौरसः पुत्रो भवति, किन्तु दत्तकात्मबादय एव पुत्रत्वेनोप-शुज्यन्त इति । तथा च फलदीपिकायाम्—

> 'मान्दं सुतर्क्ष यदि वाऽय बौधं मान्यर्कपुत्रान्त्रितवीक्षितं चेत् । दत्तात्मकः स्यादुद्यास्तनाथसम्बन्धहीनो विवतः सुतेशः' इति ।

यदि पुत्रभावमें बुधकी राशि (३।६) वा शनिकी राशिमें (१०।११) शनि वा गुलिक हो वा इसकी दृष्टि हो तो दृत्तक आदि पुत्र हो ॥ २९॥

> सीनस्थोऽत्यल्पसन्तानश्चापस्थः कृष्क्कसन्तितः ॥ श्रसन्तितः कुलीरस्थो जीवः कुन्से न सन्तितः ॥ ३० ॥ पुत्रस्थाने कुलीरे वा सीने कुन्से शरासने । स्थितो यदि सराचार्यस्तत्फलं कुरुते नृणाम् ॥ ३१ ॥

इदानीं गुरोः स्थितिवशेन सन्तानिबचारमाह—मीनस्थ इति । जीवः = गुरुर्थिदि भीन-स्थो भनेत्तदा जातोऽत्यव्यसन्तानः स्थात् । यदि गुरुधापस्थः = धनुर्गतः स्थात्तदा, कृष्टक्षूमन्तितः = कथ्टेन सन्तानवान् स्थात् । अत्र योगे जातस्य निविध—( देवाचाराधन ) प्रयासेन पुत्रो जायते । यदि गुरुः क्वतीरस्यः = कर्कराशिगतः स्थातदा जलन्तिः = जातः सन्तानरहितो अवित । एवं जीवः कुम्मे स्थितः स्यात्तदाऽपि न सन्तिर्भवतीति । पूर्वोक्त-( कुतीर-मीन-कुम्भ-धतुरिति ) राशिचतुष्टयानामन्यतमे राशौ पुत्रस्थाने = पद्ममे मावे, यदि सुराचार्यः = बृहस्पतिः स्थितो भवित तदाऽसौ गुरुः तृणां = जिनमतां, तत्कतं = पुत्रो-रपत्ति कुरुते ॥ ३०-३१ ॥

मीनके गुव्में थोड़ी सन्तान, धनुस्य गुव्में कप्टसे सन्तान, उच गुर्क्में सन्तानरहित,

कुरमके गुरुमें सन्तान न होवे ॥ ३० ॥

पुत्रस्थानमें कर्क-मीन-कुम्भ-धनु राशि हो यदि उसपर बृहस्पति हो तो मनुष्योंको सन्तान उत्पन्न होनेका फल करे ॥ ३१ ॥

| -                     | 2        | 9                | १२ <sub>वृ. १.</sub><br>४.<br>वृ. ११ |                   | १राटाणाप       | / |
|-----------------------|----------|------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---|
| STREET, SQUARE, SALES | ४ वृ. ३. | १।२।३।४<br>योगाः | 90                                   |                   | पुत्रोत्पत्तिः |   |
| Appendiction of       | 4        | v                | ९ वृ.२.                              | धात्रावता<br>९वृ. | E SERVE        |   |

पापप्रहेण संहष्टे देवशापात्सुतत्त्यः ।
पष्टाधिपयुते हष्टे विश्रशापात्सुतत्त्यः ॥ ३२ ॥
सुतेशे कुजसंयुक्ते रिपुनाथेन वीत्तिते ।
सुभ्रहष्टिविहीने च रिपुदोषात्सुतत्त्वयः ॥ ३३ ॥
नवमे पापसंयुक्ते मन्द्युक्ते सुताधिपे ।
त्रिकोणे मान्दिसंयुक्ते पितृदोषात्सुतत्त्वयः ॥ ३४ ॥
मातृस्थानगते पापे सुतेशे मन्दसंयुते ।
व्ययनाशगते पापे मातृदोषात्सुतत्त्वयः ॥ ३४ ॥
राहु केतुयुते हष्टे पद्धमे चलवर्जिते ।
तदीशे वा तथा प्राप्ते सपदोषात्सुतत्त्वयः ॥ ३६ ॥
गुक्षपुत्रेशदारेशभूमिजाः संयुता यदि ।
दुर्व्वपीडया पृजीपुत्रनाशं वदेद् बुधः ॥ ३७ ॥

इदानीं सन्तानक्षयकारणान्याह—पापप्रहेखेत्यादिषड्भिः । स्रुते, स्रुतेशे, गुरौ ना पा-पप्रहेण संदष्टे सित जातस्य देवशापात् = कस्यचिद् देवस्यानहेलनाप्रयुक्तदोषात् स्रुतक्षयो अवति । तस्मिन्नेष षष्टाधिपेन = षष्टभावपितना युते वा दष्टे विप्रशापात्=ब्राह्मणस्य दुर्वाक्य-बशात्युतक्षयो भवति ।। ३२ ।।

सुतेशी = पश्चमभावेशी कुजेन संयुक्ते रिपुनायेन = षछेशेन वीक्षिते तह्मिञ्छूभप्रहृदृष्टि-

रहिते च रिपुदोषात् = रात्रोरपराधेन सुतक्षयो भवति ॥ ३३ ॥

नवसे भावे पापप्रहेण संयुक्ते, सुताधिपे = पद्ममभावेशे, मन्द्युक्ते = शनिना सहिते वा मान्दिना = गुलिकेन संयुक्ते त्रिकोर्श (९१५) व्यवस्थिते सति पितृदोषात् = पितुरपराधेन सुतक्षयो भवति ॥ ३४ ॥

कस्मिक्षित्वापे मानुस्थान-( ४ भावं ) गते, पापे सुतेशे मन्दसंयुते, श्रर्थात् किंद्रत्याप-श्रष्टः सुतेशो भूत्वा रानिना सिंहतः सन्, न्यये ( १२ ) नाशे ( ८ ) वा भनेत् तदा मानु-दोषात = जननीशापनशात्मतक्षयो वाच्यः ॥ ३५ ॥ पश्चमे आवे राहुणा केतुना वा युते वा दृष्टे निर्वले च सित, श्रयवा तदीशे = पश्चमभा-वपती तथा प्राप्ते ( राहुणा केतुना वा युतदृष्टे निर्वले च ) सपदीबात् = सपदिर्मारणादिप्र-रयवायात्मुतक्षयः स्यादिति ॥ ३६ ॥

गुरुः, षष्टमेशः, सप्तमेशः, मज्ञलक्षेते यदि संयुताः सन्त एकत्र गताः स्युस्तदा दुर्देवपी-डया = कस्यचिरप्रतिकृतदेवस्य वाधावशात् कन्यापुत्रयोगीशं बुधो वदेत् ।। ३७ ॥

Notes—जन्मकुण्डल्यां सन्तानवाधाकारणमधिगम्य तद्दोषपरिहारार्थं तत्तरप्रतिकूल-देवादेराराधनादिकं प्रकर्तन्यम् । तदा सत्यपि बाधकयोगे सन्तितसम्भवो भवति "शान्त्या सर्वत्र खदिति" तत्प्राप्तिर्धर्ममूलादिति वचनाणेति दिक् ॥ ३२-३७ ॥

पुत्र भावको पापत्रह देखता हो तो देवशापले पुत्रका नाश कहे । पष्टेशले युद्ध या रष्ट पुत्रभाव हो तो बाह्मणके शापले पुत्रका संहार कहे ॥ ३२ ॥

पुत्रेश संगठले युक्त हो, पहेश उसको देखता हो शुभव्रह न देखता हो तो शत्रके होप से प्रत्रका एव जाने ॥ ३३ ॥

९ वें स्थानमें पापवह हो पंचमेश शनिसे युक्त हो गुलिक विकोणमें हो तो पिताके शाप से प्रवका नाश कहे ॥ ३४ ॥

४ र्थं आव पापब्रह्से युक्त हो, पुत्रेस सनिसे युक्त हो तथा १२।८ स्थान पापयुक्त हो तो बाताके दोषसे पुत्रका स्था हो ॥ ३५ ॥

पांचवाँ स्थान राहु या केतुले युक्त या दष्ट हो बळले रहित हो उसका स्वामी भी उसी

प्रकार हो तो सर्पके दोपसे पुत्रका चय हो ॥ ३६ ॥

यदि गुर, पुत्रेक, सप्तमेश जीर संगठ सम्मिकित हों तो बुद्देवकी पीडासे पुत्री जीर पुत्रका नाक कहे ॥ ३० ॥

पुत्रस्थानगतः कश्चित्परिपूर्णेवलान्वितः । अदृष्टः पुत्रनाथेन तदा दत्ताद्यः युताः ॥ ३८ ॥ पापच्तेत्रगते चन्द्रे पुत्रेशे धर्मराशिने । दत्तपुत्रस्य सम्प्राप्तिविन्नेशस्तु त्रिकोणगः ॥ ३६ ॥ युग्मोद्ये पुत्रनाथश्चतुर्थस्थानगोऽपि वा । सन्दांशकसमारूढो दत्तपुत्रो भविष्यति ॥ ४० ॥ युग्मांशे भानुजांशे वा पुत्रेशोऽकेंन्द्रजान्वितः । दत्तपुत्रस्य सम्प्राप्तिस्तिस्मन्योगे भविष्यति ॥ ४१ ॥ सन्दांशे पुत्रराशीशः स्वराशी गुरुभागवौ । पूर्व दत्तयुत्रप्राप्तः पुनर्नार्थाः पुनः युतः ॥ ४२ ॥ सन्दांशकस्थिताः खेटाः शुक्तपचवलाधिकाः । गुरुर्थिद युखस्थाने दत्तपुत्रेण सन्तितः ॥ ४३ ॥

इदानीं कांश्विद्दत्तकपुत्रयोगानाह—पुत्रस्थानगत इत्यादिषड्शिः। परिपूर्णवलान्धि-तः = पूर्वोक्तसकलबलशाली कश्चिद् प्रहः, पुत्रस्थानगतः = पष्पमभावगतः पुत्रनायेन=ग्यमे-शेन, श्रदष्टो भवेत्तदा तस्य जातस्य दत्ताद्य एव स्रता भवन्ति नौरका इति ॥ ३॥

चन्द्रमाः पापप्रहराशिगतः, पश्चमेशः-नवमभावगतः, लग्नेशस्त्रिकोणगतः स्वात्तदा इत्तपुत्रस्य सम्प्राप्तिभैवति ॥ ३९ ॥

पुत्रनायः = पद्यमेशः युग्मोदये = समराशिके त्तरने, वा चतुर्थस्थानगोऽपि मन्दांशकः समाद्धः = शनेः ( मकरकुम्भयोरन्यतरस्य ) नवांशे विद्यमानः स्यात्तदा जातस्य इत-। पुत्रो अविष्यति ॥ ४० ॥ चर्नेन्द्रजान्वितः = स्याँबुधाभ्यां सहितः, पुत्रेशः = पद्यमेशः, युग्मांशे = समराशिन-वांशे व्ययन भानुजांशे = शनेः ( मक्तरकुम्भान्यतरस्य ) नवांशे विद्यमानः स्यात्तदा तिस्मन् योगे दत्तपुत्रस्य सम्प्राप्तिर्भविष्यति ॥ ४९ ॥

पुत्रराशीशः = पद्ममभावपितः यत्र तत्र, मन्दांशे=मकरकुम्भान्यतरराशिनवाशे भ-वेत् , गुक्भार्गवी = वृहस्पितशुको स्वराशी भवेतां ( गुर्क्षनुर्मीनान्यतरे, शुक्को वृषतुलान्य-तरे ) तदा जातस्य पूर्व = प्रयमं, दत्तमुतप्राप्तिर्भवित, ततः परं नार्याः = स्वित्रयाः पुनरी-रकः पुत्रो अवति ॥ ४२ ॥

यदि शुक्तपन्ते जन्म स्यात् त्या वताधिकाः = पूर्णवत्तशात्तिनः खेटाः ( त्र्यधिकाः ) सन्दांशके ( सक्तरकुम्भान्यतरराशिनवांशे ) स्थिता भवेतुः, तदानीं यदि शुकः सुख ( ४ ) स्थाने भवेत्तदा जातस्य दत्तपुत्रेण सन्तिर्मविति ॥ ४३ ॥

Notes—जात्र युग्मशब्देन मिथुनस्यापि प्रहणं भवति । तेन 'युग्मोदये=मिथुनरा-शिलग्ने, 'युग्मांशे = मिथुनराशिनवांशे' इत्यपि व्याख्यानं स्यात् । अप्रे 'मन्दांशके' 'भातुबांशके' च दर्शनात् युग्मेत्यत्र मिथुनप्रहणमदोषमिति विचिन्त्यम् ॥ ३८-४३ ॥

पुत्र स्थानमें परिपूर्ण बळवान् कोई भी बह प्राप्त हो और पुत्रनाथ अस्त हो तो दत्तक

जादि पुत्र हो ॥ ३८ ॥

चन्द्रसा पापब्रहके गृहमें हो पुत्रेश नववें में हो और छानेश त्रिकोणमें हो तो दत्तक पुत्र की प्राप्ति हो ॥ ३९ ॥

हुनवाथ सम राक्तिमें हो वा चतुर्थ स्थानमें हो तथा शनिके नवांशमें हो तो दत्तक हुन होवे ॥ ४० ॥

सम राशिके नवांशमें, शनिके नवांशमें खूर्य और चन्द्रमासे युक्त पुत्रेश हो तो इस बोयमें इत्तक पुत्रकी प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥

पुत्र राशिका स्वामी शनिके शंकामें हो, अपनी राशिमें गुरु और ग्रुक हों तो पहले

वृत्तक पुत्र हो, फिर सीसे पुत्र प्राप्ति होवे ॥ ४२ ॥

वानिके अवामें शुक्छ पचके अधिक बळवाले ग्रह हों यदि गुरु पुन्न-स्थान में हो तो दक्त पुत्र हो ॥ ४३ ॥

विलग्नस्थे धरासूनी निधनस्थे दिवाकरे । कुछ वा ग्रुअसंदृष्टे पुत्रः कालान्तरे अवेत् ॥ ४४ ॥ लग्ने दिनेशतनये रन्ध्रस्थानगते गुरी । पक्कमे दुर्वले रिष्फे भीमे कालान्तरे सुतः ॥ ४४ ॥

इदानीं विलब्बेन पुत्रोत्पत्तियोगावाई—विलग्नस्य इति द्वाभ्याम् । धरास्नौ=मन्नले, विलग्नस्ये = चन्मलग्नमुपगते, दिवाकरे = स्याँ, निधनस्ये = चन्नमभावगते, श्रयवा सुखे= चतुर्थभावमुपगते तस्मिञ्छुभग्रहेण सन्दृष्टे सति, कालान्तरे = विलम्बेन ( श्रिधिकवयिस ) पुत्रः भवेत् । तथा च होरारत्ने—

"औमे विलयनयाते चाष्टमराशिस्थिते दिनेशसुते । सूर्ये वाऽल्पसुतक्षे पत्रः कालान्तरे भवति" इति ।

दिनेशतनये = शनैश्वरे, लग्ने गतवित, गुरौ रन्ध्रस्थान-(८) गते, पश्चमे भावे दुर्वले सित, भौमे रिष्फे = द्वादशे भावे गतवित कालान्तरे = विलम्बेन सुतो जायते। पारारारीये च-"लग्ने सन्दे गुरौ रन्ध्रे न्यये भौमसमन्विते।

शुअहच्टे स्वतुष्टे वा विरात् पुत्रसुपैति सः ॥'' इति ॥ ४४-४५ ॥ क्ष्मत्रें अंगळ हो बहसतें या खुबलें सूर्यंपर खुशबहकी दृष्टि हो तो काळान्तरमें बुज होवे ॥ ४४ ॥ ्र कानमें शनि हो शप्टम गुरु हो पंचममें वा हादबामें बकहीन संबक्त हो तो काळान्तर में पुत्र होने ॥ ४५ ॥

> पुत्रान् पद्धमभानृतीयभवनाद् आतृन् कलत्रात् श्वियो दासीश्च चितिराशितः स्वभवनादासाँश्च मित्राश्चि च ॥ याताँश्चैव नवांशका व्यच्छुभदृशा हत्वा तथा रोपयेद् । व्योमव्योमकरैर्विभक्य तु तथा भृताश्च पुत्रादयः॥ ४६॥

इदानीं पुत्र-श्रातृ-कलत्र—दास=दासी-मित्राणां विचारस्थानानि तेषां संख्याज्ञानधाह—पुत्रानिति । पद्ममसात् = लमारपद्ममसावतः, पुत्रान् , विचारयेदिति रोषः । तृतीयसवनात् = सहजभावतः, श्रातृन् । कलत्रात् = सप्तमसावतः क्षियधिन्तनीया इति । क्षितिराशितः = चतुर्यभावात्, दासीधिन्तयेत् । स्वश्रवनात् = द्वितीयसावात्, दासान् , मित्राणि
च विचारयेत् । यातानिति । तत्तरपद्मसतृतीयादिभावे यातान् = सुक्तान् , नवांशकान्
( यावन्तो नवांशा श्रुक्तास्तानिति ) शुसदशा = शुस्रकेटदृष्ट्या, हत्वा = चतुण्य तथारोपयेत् = स्थापयेत् । श्रथ च तान् व्योमव्योसकरैः = २०० शतद्वयेन विस्रप्य तु ( पुनः )
तथास्ताः = लिव्धसंख्यामिताः, पुत्रादयः चाच्याः । श्रवेदं खलु विचिन्त्यम् । पद्मने,
तृतीये, चतुर्ये, द्वितीये, सप्तमे च भावे यावच्छुभखेटदृश्वलं ( २ ध्र० ६०-३१ श्लो०
द्रं० ) तेन तत्तद्वावस्य भुक्तनवांशाः सञ्चणिताः शतद्वयेन भक्ताधा कार्यास्तदा लब्धमिताः
पुत्रादयो वक्तव्या इति ॥ ४६ ॥

अत्र-युक्तिः-- "पुत्रभावोपयुक्तांशतुल्या सञ्ज्ञाचा शुआंशके" इति वर्गवचनेन, तथा-

"सङ्ख्या नवांशातुल्या सौम्यांशे तावती सदा दृष्टा" इति कल्याणवचनेन च पुत्रादिभावे गतनवांशानां शुभदृष्टिवलानां च सापेक्यात्तयोर्गुणनफले कलामये ( रृष्टि-वलस्य कलामयत्वात् ) शतद्वयभक्ते सति ( एकहिमकवांशे द्विशतकलात्वात् ) लिब्ब-

तुल्याः पुत्रादय इति साधूक्तन्तदिति ॥ ४६ ॥

पञ्चम भावसे पुत्रोंका, तृतीयसे भाइयोंका, सातवेंसे खीका, चौथेसे वृत्तियोंका,दूत्तरेसे मौकरों और मित्रोंका विचार करना चाहिये। इन सर्वोकी संख्या जाननेका भकार यह है कि-उस र भाव पर ग्रुअवहोंका जो एग्यल हो (२ ४०० ६०-६१ रलो० देखिये) उससे उस भावके गतनवांका संख्याको गुणा करे उसमें २०० से भाग देने पर लिध संख्या तुक्य पुत्रादि जानना चाहिये। सुधाजालिनीकारः॥ ४६॥

> पुत्रं सोदरभं कलत्रमुद्यं यानं च राशि विना तिल्लाः शुभखेटहग्बलहताः षष्ट्या विभक्ताः क्रमात् ॥ व्योमाकाशकराप्तपुत्रसहज्जीदासदासीमुहृत्— सङ्ख्याः पापनभोगहग्बलभवाः पुत्रादिनाशप्रदाः ॥ ४० ॥

पुत्रमिति । पुत्रं = पञ्चसभावम् , सोदरम्=तृतीयभावम् , कलत्रं=सप्तमभावम् , उद्यं= लग्नम् , यानं = चतुर्थभावम् , राशि विना कृत्वा = उक्तभावानां राशिसक्ष्यां परित्यज्य, तिल्लाः = तत्तद्भावांशादीनां पृथक् पृथक् कलाः, ग्रुभखेटदग्वलहताः = ग्रुभप्रहाणां हिष्ट-वलप्रमाग्रेन गुणिताः, षष्ट्या ६० विभक्ताः, ततः क्रमात् = क्रमशः, व्योमाकाशकरैः २०० स्नाप्ताः (विभक्ताः सन्तः) पुत्र-सहस्र-स्नी-दास-दासी-सहदां पृथक् पृथक् सक्ष्याः भवेयुः । तत्र पापनभोगदग्वलभवाः पुत्रादिनाशप्रदा भवन्ति । इदमुक्तं भवति । तत्तदुक्त-स्रावेषु पापप्रहाणां दिव्यलादुक्तविधिना यावस्यः सक्ष्या स्नागच्छन्ति तावतां पुत्रादीनां नाशं वृयादिति । अत्रापि युक्तिः ४६ इलोकटोकोक्तैवेत्यलम् ॥ ४७ ॥

पद्मम, नृतीय, सहम, छम्न, और चतुर्थ भावड़े राशिको छीव्कर किसा करे। ( इन आवोंके अंशादिकी कछा वनावे ) ग्रुप्तप्रहके दृष्टि वछसे गुणे, ६० का भाग दे, फिर २०० का भाग देने पर क्रमले पुत्र, आई, जी, दास, दासी, मित्र होते हैं। पाप प्रहके दृष्टि चछछे जायमान पुत्रादि नाश होते हैं॥ ४०॥

पुत्रस्थानपलग्रपस्फुटयुते राश्यंशकोयो गुरौ पुत्राप्तिः सचिवेन्द्रिनस्फुटयुते राश्यंशसंख्याः सुताः । धीधर्मावनिनायकस्फुटचयप्राप्तांशसंख्याऽथवा धीधर्मोक्तिगस्फुटेक्यभवने यातांशतुल्याः सुताः ॥ ४८ ॥

इदानी पुत्राप्तिकालं पुत्रसक्त्याझानप्रकारान्तरखाह-पुत्रस्थानपेति । पुत्रस्थानपलगनपर्कुटयुते = पखमेश-लग्नेशयोः प्रथक् प्रथक् यस्पष्टराश्यादिमानं तयोयोगे कियमाखे ये राश्यंशा भवन्ति तत्र तस्मारकोखे ( ५१९ ) च सखारात्समागते गुरौ = वृहस्पतौ, पुत्राक्षिः — छुतोत्पत्तिः सम्भवति । छुतसक्त्याझानमाह-सिवेन्द्रिनस्फुटयुते = गुरु-चन्द्र-सुर्याणां स्पष्टकिये कृते जायमानस्य राशेरशसक्त्याः = नवांशसक्त्यासमाः, छुताः = पुत्रा भवेगुः । वा, धीधमीवनिनायकस्फुटवयप्राप्तांशसक्त्या = पद्यमेश-नवमेश-चतुर्यशानां स्पर्यक्ये प्राप्तराशेनवांशसमा पुत्रसक्त्या वाच्या । ष्रथवा धीधमीक्षितिगस्फुटैक्यमवने=पक्यमववय-चतुर्यभावेष्ठ व्यवस्थितानां प्रहाणां स्पर्यक्ये कृते यो राशिर्भवित तस्मिन् राशौ, क्षतांशतुरुयाः = यतनवांशसक्त्यासमाः सुता वक्तव्या इति ॥ ४८ ॥

स्पष्ट पद्ममेश और छानेशके योग करनेसे जो राश्यंश हो उसमें या उससे कोणमें चुह-स्पति के प्राप्त होनेसे पुत्रप्राप्ति कहे । स्पष्ट गुरु, चन्द्र और सूर्यंके योग करने पर प्राप्तरा-शिमें जितना नवांश गत हो उतने पुत्र होते हैं । वा पद्ममेश नवमेश, चतुर्यंशके स्पष्टेक्य राशिके नवांश संख्या तुक्य पुत्र होते हैं । वा पद्मम, नवम और चतुर्यंभावमें प्राप्त प्रहाँके योगराशिमें गत नवांशसंख्या तुक्य पुत्र जाने ॥ ४८ ॥

> जीवाचन्द्रमसो विलग्नभवनात्पुत्रप्रदं पश्चमं तस्माद्धर्मगृहं च तत्पतिदशाभुक्तौ सुताप्तिं वदेत् ॥ पुत्रस्थानपकामपस्फुटयुते यत्तारका तदशा तत्खेटान्यितवीत्तकमहदशाभुक्तिश्च पुत्रपदा ॥ ४६ ॥

जीनादिति । जीनात् = गुठर्गंत्र भवति तस्मात्, चन्द्रमसः = चन्द्राधिष्ठितराशितः, विलग्नभवनात् = जन्मलग्नतश्च पद्ममं स्थानं पुत्रप्रदं भवति । त्रयाणां मध्ये वलीयसो प्रहस्य पद्ममस्थानात् पुत्रभावाभावं विचारयेत् । तस्माद्धमंग्रहं च = ततः (गुरोः चन्द्राधिलग्वाहा ) नवमं स्थानमि पुत्रदं भवति । तत्पतिदशाभुक्तौ = यत्स्थानं पुत्रदं कथितं तद्धिः श्वाहहदशान्तर्दशाकाले, स्रताप्तिं = पुत्रोत्पत्तिं वदेत्प्राङ्ग इति शेषः । श्वय पुत्रस्थानपकामप-स्कुट्युते = स्पष्ट-पद्ममेश-सप्तमेशयोरैक्ये कियमायो, यत्तारका=यन्नक्षत्रं सज्ञायते, तद्दशाः विशोत्तरीमतेन तस्मिनक्षत्रे यस्य प्रहस्य दशा भवति तद्प्रहदशा पुत्रप्रदा भवति । तदिनित । तत्विनेत । तस्येटेन = पद्ममेशेन सप्तमेशेन च श्रन्थितस्य = युक्तस्य तस्मिन् वीक्षकस्य च प्रहस्य दशा, भुक्तिरन्तर्दशा च पुत्रप्रदा भवति ।। ४९ ।।

बृहस्पतिले, चन्द्रमासे, छक्तसे, पांचवां स्थान पुत्र देनेवाला है और उससे ९ राशि भी पुत्रदायक होता है। उन राशियोंके स्वामीकी दशामें पुत्र प्राप्ति कहे। पञ्चमेश सप्तः नेशके स्पष्टताको युत करने पर जो नचत्र हो उसकी स्पष्टदशा और उससे युवरहर्ष

वृशाञ्चिकि पुत्र देनेवाळी है ॥ ४९ ॥

पुत्रस्थानपकारके सक्युता हुःस्थानपा हुवैता हुःस्थास्तत्परिपाकमुक्तिसमये पुत्रस्य नाशं वदेत्। चत्वारो बतशाविनो यदि शुभास्तत्पाकमुक्त्यन्तरे पुत्राप्ति सुतसम्पदः प्रभुजनगीति च कुवैन्ति ते ॥ ४०॥

इदानीं स्थितिपरत्वेन पुत्रस्येष्टानिष्टे खाह—पुत्रेति । पुत्रस्थानपकारकेक्षकयुताः = १ पुत्रसावेशः, २ पुत्रकारकः, ३ पुत्रसावदर्शी, ४ पुत्रसावनतश्चेते ब्रहा यदि दुःस्थान-पाः = पद्यक्ष्ययभावेशाः, वा दुर्वलाः, वा दुःस्थाः = पद्यक्ष्ययगता भवेयुस्तदा तत्परिपाक-शुक्तिसमये = ईद्यलक्षणलक्षितानां ब्रहाणां दशान्तर्दशाकाले पुत्रस्य नाशं = मरणं वदेत् ।

श्रथ ते चत्वारः=पुत्रस्थानपकारकेशकयुता ग्रहा यदि बत्तरात्तिनः=वीर्यवन्तः, शुभाः= गुभग्रहाथ अवेयुस्तदा ते तत्पाकशुक्त्यन्तरे = तदशाओवकाले, पुत्राप्ति = पुत्रोत्पत्ति, युत-सम्पदः = पुत्रसमृद्धीः, प्रशुवनानां = नृपादीनां ग्रीति, च कुर्वन्ति ॥ ५० ॥

१ पुत्रभावेश, २ पुत्रकारक, ३ पुत्रभावतृष्टा, ४ पुत्रभावस्थ वे चार प्रह विवृद्धान (६।८।१२) के स्वामी हों, निर्वेष्ठ हों या दुःस्थान (६।८।१२) में स्थित हों तो उनकी

बुबा अन्तर्देशार्मे पुत्रका नाश कहे।

बदि वे चारों बह पूर्णवळी हों शुभवह हों तो अपनी दशा अन्तर्दशामें पुत्रकाम, पुत्री की सरहिह राजाओंकी प्रसन्तता करते हैं ॥ ५० ॥

पुत्रेशकारकयुतेचकखेचराणां तत्कालजस्कुटयुतांशकराशियातौ । बागीशसानुतनयौ यदि गोचरेण जातस्य पुत्रजनिमृत्युकरौ भवेताम् ॥ ५१ ॥

इदानीं पुत्रस्य जननमरणलक्षक्षे आह — पुत्रेशिति । पुत्रेशकारकपुतेकक्षकेचराणां = पद्मस्य-पुत्रकारक-पद्ममद्शिमहाणां तत्काले ( जन्मसमये ) याता ये स्पष्टरारयाद्यस्तेषां जोगेन ये राश्यंशाः समुत्पवन्ते तस्मिन् राशौ नवांशे च, यातौ = सम्प्राप्ती, गोचरेण = ज्वारेण, वागीशभानुतनयौ = गुरुशनिधरौ यदि भवेतां तदा जातस्य नरस्य पुत्रजनिध- खुकरौ भवेताम् । अत्रतहुक्तं भवति । जन्मकाले उक्तानां चतुर्ण्णां स्पष्टमहाणां योगेन यहा-स्वादिकं स्यात्तत्र यदा गोचरेण गुरुर्याति तदा पुत्रजन्म वाच्यम् । यदा तत्र शिवर्याति वदा पुत्रस्य मरणं वाच्यमिति ।

Notes—अत्र न केवलं गणितायतराशी गुरोः शनैश्वरस्य प्राप्ती तत्तत्कलं विनिर्द्धिदिष च तत्र जातस्य वयसस्तारतभ्येनापि भवितन्यमन्यथा कदाचिषातुर्णं प्रहाणां योगे परमाल्पे तदासन्ते च जनमकालिके गुरी शनी वा सित, परमाल्पवयसि जातस्य पुत्रोत्पत्तेर-सम्भवापितिरिति चिन्त्यम् ॥ ५९ ॥

जन्मकालमें पुत्रभावेश, पुत्रकारक, पुत्रभावदर्शी, पुत्रभावस्य इन चारी प्रहेंकि स्पष्टरा-श्वादिके योग करने पर जो राशि नवांश हो। उसमें गोचरवश गुरुके जाने पर पुत्रका जन्म श्रीर श्राविके जाने पर पुत्रका सरण कहना चाहिये॥ सं० टी० कारः॥ ५१॥

श्रथ पितृविचारः।

पितृस्थानेश्वरे सौम्ये कारके शुअसंयुते । भावे वा शुअसंयुक्ते पितृसौख्यं विनिर्हिशेत् ॥ ४२ ॥

इदानी जातस्य पितुर्विचारमाह—पितृस्थानेश्वर इति । पितृस्थानेश्वरे = पञ्चमसावेशे, जीहवे = शुभग्रहे, कारके = पितृकारके ग्रहे, शुभसंयुते, वा पञ्चमभावे शुभसंयुते सित पितृ-जीहवे विनिद्धित । अस्मिन्योगे समुस्पक्षस्य नरस्य पितृसुखं भवतीति ।

Notes—"पिताडिप चिन्त्यो नवमे सुतक्षे" इति वचनस्परसाहरूत पर्यमे वचने च

भावे पितृविचारः क्रियते । परखास्मिन् प्रन्थे 'पुत्राहेवमहीपपुत्रपितृधीपुण्यानि सिधन्तये-दिति' प्रतिह्यादर्शनात् , नवमे-'भाग्यप्रभावगुरुधर्मतपःशुभानि' इत्यत्र पितुरदर्शनाच्च प्रकृतरुलोके 'पितृस्थानेश्वरे भावे' इत्यादौ पखमभाव एव मया व्याख्यात इति ॥ ५२ ॥

पितृस्थानेश ( पञ्चमेश ) शुभग्रह हो, पितृकारक ग्रह शुभग्रहसे युक्त हो, या पञ्चमभाव

ग्रुभयुक्त हो तो जातकको पिताका सुख कहना चाहिये ॥ ५१ ॥

पारावतादौ तजाथे कारके च तथा स्थिते। स्वोचिमजांशके वाऽपि पितृदीर्घायुरादिशेत्॥ ४३॥ क्रूरनीचांशकस्थे वा भावनाथे च कारके। सन्दमान्द्यगुसंयुक्ते पितृदुःखं विनिर्दिशेत्॥ ४४॥ सौम्ये तदीश्वरे वाऽपि नीचमृद्धारिराशिगे। क्रूरपष्टश्वंशके वाऽपि पितृदुःखं विनिर्दिशेत्॥ ४४॥

सरलार्थाश्चेते त्रयः श्लोका इति न व्याख्याताः ॥ ५३-५५ ॥

पद्ममेश अथवा पितृकारक ग्रह पारावत आदि वैशेषिकांशमें हो, या अपने उच्चमें मिशके नवांशमें हो तो पिता दीर्घायु होता है।

पञ्चमेश तथा पितृकारक यह पापयहके नवांशमें या नीच में हो या शनि, गुलिक, राह्र

इनमें किसी एकसे अथवा एकाधिकसे युत हों तो पितृदु:ख कहना चाहिये।

शुभग्रह और पञ्चमेश यदि नीच, अस्तक्षत, या शत्रगृह में हा अथवा क्रूर-पष्टवंशमें हो तो वितृतुःख कहना चाहिये॥ ५६-५५॥

> पितृकर्मगृहे जातः पितृतुल्यगुणान्वितः । पितृजन्मतृतीयर्ते जातः पितृवशानुगः ॥ ४६ ॥ पितृपञ्चाष्टमे जातः पितृशतुर्भविष्यति । तद्भावपे विलग्नस्थे पितृश्रेष्टो अवेरसुतः ॥ ४७ ॥

इदानी वितुर्जन्माङ्गवशात्पुत्रजनमाङ्गे फत्तमाह—वितृक्षम्यहे जात इति द्वाभ्याम् । वितृक्षम्यहे = यहिंमक्लग्ने वितुर्जन्म अवेत्तस्मादृशमे राशो, जातः = समुत्पन्नो वालकः, वितृतुक्यगुणान्वितः = वितृत्यदृश्यगुणादिसंयुतो भवति । तत्र यदि विता पण्डितस्तदा पुत्रोऽिष पण्डितः । विता मूर्वश्चेत्तदा पुत्रोऽिष मूर्वं एवं सर्वे गुणदोषास्तत्तुक्या एव । वितृजन्मतृतीयक्षें = वितुर्जन्मलग्नाल्तीये लग्ने, जातो बालः, वितृवशानुगः=वितृरादेशकरो भवेत ।
पर्म च केवलमेतावतैव तत्फलं वाच्यमिष च जातकस्य स्वीयजन्मकालीनतत्तद्भावबलावलमिष सिंबन्स्यमिति ।

वितृषष्ठाष्टमे = वितुर्जन्मलग्नात्षष्टे ऽष्टमे वा लग्ने जातो वालः वितृशात्रु भैविष्यति = अस्मिक्षश्यो जातः वित्रा सह द्वेषकरो भविष्यति । तद्भावपे = जातकस्य जन्मलग्नात्षध्यस्य स्थावेशे, विलग्नस्थे = जातस्य जन्मलग्नसुपगते सति सुतः, वितृश्रेष्टो भवेत् । अस्मिक्ष-क्षयो जातो वालः गुणादिभिः वितुः सकाशात्, श्रेष्टः = प्रतिष्टितौ भवेदिति ॥ ५६-५७ ॥

विताके जन्मक्वत १० वें क्वनमें जन्म होनेसे वह जातक विताके समान गुणवाला होता है। विताके पव्डित होनेसे पव्डित और विता मूर्ख हो तो मूर्ख। इसी तरह विताके समान गुण दोषसे युत हो। विताके जन्मचेसे ३ रे राशिमें जायमान बालक विताका आदेशकारी होता है।

पिताके जन्मलग्नसे ६।८ वें लग्नमें जन्म लेनेवाला वालक पिताका शञ्ज (दुरमव) होता है। जातकके जन्मलग्नसे पद्मम भावेश यदि जातकके लग्नमें हो तो वह जातक गुणोंसें क्षेष्ठ और विताके अपेजा आवरणीय होता है।। ४६-४०॥ लग्नादायतपःस्थिताः शानिमहीपुत्रागवो मृत्युदा-स्तातस्यार्कजभू सुतौ निधनदौ बालस्य रन्ध्रास्तगौ ॥ माने वा यदि पञ्चमे कुजरविच्छायाकुमारेन्दवः सचो मातुलतातबालजननीनारां प्रकुर्वन्ति ते ॥ ४८॥

लग्नादिति । शनिमहोपुत्रागवः = शनि-कुच-राह्वः, यदि लग्नादायतपः व्यिताः = चन्मलग्नादेकादश-नवमभावगताः भवेयुस्तदा, तातस्य=िषतः यृत्युदा भवन्ति । ज्ञाहिम-न्योगे जातस्य पिता मियते दृश्यर्थः । ज्ञकंजभूषुतौ = शनिमात्वौ, रन्धास्तगौ = लग्ना-दृष्टम-सप्तमगतौ, वालस्य = ज्ञास्मजस्य निधनदौ = यृत्युक्तरौ भवतः । ज्ञय कुचरिवच्छा-याकुमारेन्द्वः = मन्नल-सूर्य-शनि-चन्द्रमसः, माने=लग्नादृशमे यदि वा पचने व्यवदियताः स्युस्तदा ते सय एव कमेण मातुलतातवालजननीनाशं प्रकुर्वन्ति । तत्र दशने पचने वा स्थितः कुचो मातुलनाशकरः, सूर्यः तातनाशकः, शनिर्वालकनाशकः, चन्द्रमा जननी-नाशको भवतीति । श्रयमेवार्थ उक्तः सर्वार्थविन्तामणौ—

> 'लाखे शुक्षे वा यदि मन्दभीवी फणीन्द्रयुक्ती वितुरस्त्यपायः । लग्नाच्छुमे कर्मणि भूमिपुत्रे पापेक्षिते बातुलगृत्युवाहुः । मन्देन युक्ते यदि प्रत्रमृत्युं चन्द्रे हि तन्वातृमृत्तिं सपापे । वितुमृतिं वासरनायकेऽत्र न संशयः पापदशा समेते' इति ॥ ५८ ॥

षानि, मङ्गळ और राहु जन्मळग्नले ११!९ स्थानमें हों तो विताकी खुलु करते हैं। श्वनि बीर मङ्गळ ८।७ में हों तो जातकके पुत्रकी खुलु करते हैं। यदि मङ्गळ १० वें या ५ वें में हो तो शीन्नही मामाकी खुलु, सूर्य १०।५ में हो तो विताकी खुल्यु, श्वनि हो तो पुत्रकी खुल्यु और चन्द्रमा हो तो माताकी खुल्यु करता है॥ ५८॥

सबले पितृआवेशे लग्नेशेन्दुचतुर्थपाः । दुर्बला यदि तन्यातुर्गर्भतो मरणं विदुः ॥ ४६ ॥

सवल इति । पितृशावेशे = पश्चमेशे,सबले = बलयुक्ते सति, तथा स्वनेशेन्दुचतुर्थपाः = धन्मलश्नेश-चन्द्र-चतुर्थेशाः यदि दुर्बेलाः भवेयुस्तदा, तन्मातुः = धातकस्य मातुः, गर्भेतः स्ररणं विदुः । श्रास्मिन्योगे जातस्य माता गर्भेयातनया भ्रियते इति भावः ॥ ५९ ॥

वदि पद्धम भानेश बली हो लग्नेश, चन्त्रमा और सुकेश दुर्वन हों तो उसकी माताका सभीने मरण होवे ॥ ५९ ॥

नवसादष्टसाधीशो नवसात्वरपोऽथवा ॥ शनिर्वेषेषु यः क्रूरः संभवेत् पितृमृत्युदः ॥ ६० ॥

नवसादिति । जातस्य नवसभावादष्टमाधीशः = जन्मलभाषातुर्थभावेश इति, श्रथका नवसात्खरणः = नवसाहाविंशतिदेष्काखेशः, नवसे यो द्रेष्काणः स एव तस्मादष्टमे ( लभा• षातुर्थे ) भावे खर−संझकस्तदीशः यदि शनिः स्यात् तथा तत्र यः क्रूरः वेधेषु = तात्कालि• जञ्जहवेधेषु शनिना विद्धो भवेत् स पितृमृत्युदः सम्भवेत् ।

ग्रात्र वेधो जन्मराशेः ( जन्मकाले चन्द्राधिष्टितराशेः ) विचार्यः । तत्र तावद् वेधका-बाय कालप्रकाशिकोक्ताः श्लोका उद्धियन्ते—

रिवः पु-रो-धा-गी-ता-ख्य-स-दा-न-व-श-युग्-गतैः । शशी मा-या-न्ध-गो-च-यौ-र-स-ना-भु-ज-युग्-गतैः ॥ कुन्नः पु-रा-ख्य-गो-वे-ध-ती-थ-दा-ने-श-युग्-गतैः ॥ बुधः ख-मि-च-गो-सि-धु-स्तो-य-दा-ना-ख्य-युग्-गतैः ॥
बीवः का-य-र-मा-भू-तो-गो-स्यो-न-ल-स्य-युग्-गतैः ।
बुक्को ह्-स-पु-न-ध-यौ-रा-मा-प्य-भो-ग-त-प्रहैः ॥
क्रबनद्वाहरविजी न वेधः पितपुत्रयोः ॥ इति ॥

Motes—श्रत्र सूर्यशनिखरयोः, चन्द्रबुधयोश्च वेधलक्षणसत्त्वेऽपि वेधदोषो न भवति 'ब वेधः पितृपुत्रयोः' इत्युक्तत्वात् । तेन 'वेधेषु यः क्रूरः' इत्यत्र सूर्यशनिश्वरयोः वेधमप-हावैव विचारः कर्तव्य इति ॥ ६० ॥

नववेंसे अष्टमेश वा ६ वें से सरेश (२२ दे॰ पति) यदि शनि हो और वेधमें बो पापबह हो वह पिताकी सुख्य करता है॥ ६०॥

## अथ वेघस्थानवोघकचक्रम् ।

|          | चन्द्र—भावाः |    |    |     |   |    |   |   |    |    |    |    |
|----------|--------------|----|----|-----|---|----|---|---|----|----|----|----|
| प्रहाः   | 9            | 2  | Ę  | A   | x | Ę  | v | 6 | 9  | 90 | 99 | 92 |
| सूर्यः   | 9            | 2  | 5  | 1 3 | Ę | 92 | v | 6 | 90 | 8  | 4  | 99 |
| चन्द्रः  | K            | 9  | 9  | 1 3 | Ę | 92 | 2 | 0 | 90 | 8  | 6  | 99 |
| मं.श. रा | 9            | 2  | 98 | 3   | 8 | 3  | Ę | v | 6  | 90 | 4  | 99 |
| ij.      | 2            | X  | 8  | 3   | 0 | 9  | 8 | 9 | e  | 90 | 92 | 99 |
| ચૃ.      | 9            | 93 | 2  | ×   | 8 | 8  | 3 | v | 90 | ą  | c  | 99 |
| श्र-     | e            | 9  | 9  | 90  | 9 | 93 | 2 | ч | 99 | 8  | ą  | Ę  |

दिनेशास्थितराश्यंशप्राणितः कोणगे रवौ । पितृमृत्युर्मातृमृत्युरिन्दुस्थांशर्चयोर्वलात् ॥ ६१ ॥

दिनेशिति । दिनेशिध्यतराश्यंशप्राणितः = स्यों यहमन् राशौ यज्ञवांशे च तिष्ठति तयोर्मध्ये यः प्राणी = बलवान् अवेत् तस्मात् राशेर्नवांशाद्वा कोण-( ४१९ ) गे रवौ = स्यां सज्ञाते सित वितृमृत्युः स्यात् । एवम् इन्दुस्थांशर्भयोर्बलात् = चन्द्रमा यस्मिजवांशे राशौ च तिष्ठति तयोर्मध्ये बलवतो नवांशाद्वा राशेः कोखे ( ४१९ ) गतवित स्यें मातृमृत्युर्भवे-दिति । प्रथमं गुरोः शनैक्षराद्वा वित्रोर्मरणवर्ष विज्ञायानेन ख्लोकेन पित्रोर्मरणमासज्ञानं कुर्यात् ॥ ६१ ॥

सूर्यं जिस राशि और जिस नवांशमें हो उन दोनोंमें जो बळवान् हा उससे ११९ राशि में सूर्यंके जाने पर पिताकी छत्यु एवं चन्द्रस्थित नवांश और राशिमें बळी राशिसे ११९ में सूर्यंके जाने पर माता की खत्यु होती है । पहले बृहस्पति और शनिके द्वारा माता बीर पिताके मरण वर्षका ज्ञान करके इस खोकसे महीने का ज्ञान करना होगा॥ ६१॥

भानुस्थितांशपारूढनवांशद्वादशांशभम् । गते चन्द्रे भवेन्यृत्युर्भातापित्रोर्यथाक्रमम् ॥ ६२ ॥ आबुस्थितेति । आबुः = सूर्यः जन्मकाले यस्मिकवांशे तिष्टति तक्ववंशपितिर्प्रहे यद्रा-शिसम्बन्धिनवांशे द्वादशांशे च व्यवस्थितः स्यात्तं भं = राशि गते चन्द्रे मातापित्रोः यथाकमै मृत्युर्भवेत् । प्रथीत सूर्योधिष्ठितनवांशपितर्प्रहो यक्ववांशे अवित तद्राशिगते चन्द्रे मातु-भरणं तथा तद्द्वादशांशराशिगते चन्द्रे पितुर्परणं वाच्यमित्यर्थः ॥

Notes—पित्रोर्मरणवर्षमासङ्गानानन्तरमनेन श्लोबेन तिथिङ्गानं सम्भवेदिति ॥६२॥
धूर्यं जिस नवांत्रमें हो उसका पति जिस राशिके नवांत्रमें हो उस राशिमें चन्द्रमाके
जाने पर माताकी खुरयु, एवं धूर्याधिष्ठित नवांत्रपति जिस राशिके द्वाद्यांत्रमें हो उस
राशिमें जब चन्द्रमा जाने तब पिताकी खुरयु हो। पहले माता और पिताकी खुरयुके वर्ष,
मास जान कर इस श्लोकसे तिथि जान सकते हैं॥ ६२॥

दुष्टस्थानगते भानी सिंहान्त्यद्वादशांशके । जातश्चेजननात्पूर्व पितृसृत्युं प्रयच्छति ॥ ६३ ॥

इदानीं जातस्य जननात्र्र्व वितुर्मरणमाह—दुष्टेति । भानौ सूर्ये, दुष्टस्यानगते = चडष्ट-ध्ययगते तत्र सिंहान्त्ययोः = सिंहमीनराश्योः, द्वादशांशके च व्यवस्थिते सति जातकेत् = बिह् जन्म स्यात् तदा जननात्पूर्व=गर्भस्य एव जातके तस्य वितुर्मृत्युं प्रयच्छति । अस्मि-न्योगं जातस्य गर्भस्यस्येव विता जियत इति भावः ॥ ६३ ॥

सूर्य दुष्टस्थान ( ६१८। १२ ) में होते हुये यदि सिंह या मीनके हादवांवामें हो तो जातक

के जन्मले पहले ही पिताकी मृत्यु हो ॥ ६६ ॥

मार्तपडे गुलिकस्रुटादपहृते राशित्रिकीयो शनी रोगं तज्जनकस्य देवसचिवे मृत्युस्तदंशीपगे । श्रादित्ये यमकपटकस्कृटयुते तद्राशिकीयो गुरी रोगं तद्भवनांशकेऽमरगुरी सातस्य नाशं वदेत् ॥ ६४ ॥

इदानी गुरुवशात् वितृमरणमाह—मार्चण्ड इति । मार्चण्डे = सूर्णे, गुलिकस्कुटात् = गुलिकस्कटराययादितः श्रपहते = विशोधिते सति यदवशिष्टं स्यातदाशित्रिकोणे (५१९) सम्बारात् सम्राते शनौ तज्जनकस्य रोगं वदेत् । तथा देवसम्वि = गुरी सम्बारात् तदंशो-पगे = तदवशिष्टराययंशोपगते सति तज्जनकस्य = तस्य जातस्य वितुर्भृत्युर्भवेत् । प्रका-रान्तरमाह—श्रादिस्य इति । सूर्ये स्पष्ट-यमकण्डकस्य राष्ट्रयादिना युक्ते सति यो राशि-स्तद्राशिकोणे सम्बारात्समागते गुरी तातस्य रोगं त्र्यात्तथा तद्भवनांशके = तज्जव्यराशिक्तांशे सज्जातेऽमरगुरी = वृहस्पतौ सति तातस्य, नाशं = मरणं वदेदिति । श्रवेन विधिना वितुर्मरणवर्षज्ञानं सम्भवेद् गुरोरेकैकराशिश्रमणस्य वर्षमिति परिभाषात्वात् ॥ ६४ ॥

स्पष्ट गुलिकमें स्पष्टसूर्यके घटानेसे जो शेष हो उस राशिमें या उससे त्रिकोणमें गोच-रीय सनिके जाने पर जातकके पिताको रोग होता है और शेष राशिके नवांशमें बृहस्पतिके

बानेपर उसके पिताकी मृत्यु होती है।

खूर्यमें स्पष्ट यमकण्टकके जोड़नेसे प्राप्त राशि त्रिकोण में गुरुके जाने पर पिताको रोग और उसके नवांक्रमें जानेपर पिताकी सृत्यु कहनी चाहिये॥ ६४॥

> केन्द्रे चरेऽर्के चन्द्रे वा पितरी न दहेत्सुतः ॥ केन्द्रे द्विदेहगी ती चेन्मृत्युदाही द्विकालगी ॥ ६४ ॥

इदानीं पुत्रहस्तात् पित्रोः शवदाहाभावयोगमाह = केन्द्र इति । छक् = सूर्ये, वा चन्द्रे, चरे = मेष-कर्क-तुला-मकरान्यतमे विद्यमाने सति, केन्द्रे = जन्मलग्नात् १।४,७।१० तदन्यतमे व्यवस्थिते सुतः पितरौ = पितरं मातरं च मरणानन्तरं न दहेत् छस्मिन् थोगे जातस्य पितरौ पुत्रहस्तेन न द्योते, तत्र पुत्रस्य परोक्षत्वादशक्यत्वाद्वति । अय तौ = चन्द्रस्यों चेयदि द्विदेहगी = द्विस्वभावराशिगती भूत्वा केन्द्रे भवेतां तदा पिन्नोः, गृत्यु-दाहौ = मरणं शवदहनम्ब, द्विकालगौ भवेताम् । न खलु मरणावसर एव शवदाहो भवेत । अर्थान्मरणानन्तरं कालान्तरे तच्छवदाहो भवेदिति । अत्रेदं वक्तुं युज्यते-यस्य नरस्य जन्मकाले स्यांचन्द्रमसौ केन्द्रे द्विदेहगौ भवतस्तस्य पितरौ स्वजनपरोक्षे (विदेशादौ) स्रियेते अतस्तयोः मृत्युदाहौ नैककालौ भवत इति । अर्थादेव जन्मकाले चन्द्रस्यौं स्थिरक्षें केन्द्रे अवेतां तदा पितरौ मरणकाल एव पुत्रहस्तेन द्याते इति ॥ ६५ ॥

चूर्यं या चन्द्रमा चर (मे. क. तु. म.) राशिका होकर यदि केन्द्र (११४१७१२० आष) में हो तो पुत्र माता-पिताका दाह (मरणानन्तर शवदाह) नहीं करता। यदि सूर्यं और चन्द्रमा हिस्तमाव (मि. कं. ध मी) राशिमें होकर केन्द्रमें हों तो माता-पिताकी सूखु और दाह एक समय नहीं होते, बिक्क मरणके कुछ काल (दिन) के बाद दाह होता है। अर्थता सिद्ध हुआ कि स्थिरराशिके चन्द्र और सूर्यं बिद् केन्द्रमें हों तो पुत्र अपने माता-पिताका दाह मरण शालही में करता है। सु. शा. कार: ॥ ६५॥

ञ्चदृश्ययातौ पितृमातृनाथौ पित्रोर्मुखादर्शनदौ भवेताम् । पुत्राधिपोऽदृश्यगृहोपगञ्चेत्पुत्राननादर्शनदोऽन्त्यकाले ॥ ६६ ॥

इदानीमन्तकाले पित्रोः पुत्रस्य च मुखादर्शनयोगानाह—अदृश्ययाताविति। खातस्य जन्मकाले पितृमातृनाथी—पितृमातृभावेशौ (५।४ भावपती) यदि अदृश्ययातौ = लमभोयय—सत्तमभुक्तान्तर्गतौ ( अदृश्यचकार्धगतौ ) भवतस्तदा खातस्य पित्रोर्मुखादर्शनदौ
भवेतामर्थादिसमन्योगे जातो नरः पित्रोर्मुखं न पश्येदिति। अय पुत्राधिषः = खातकस्य
पुत्र—(५) भावेशः चेदादि, अदृश्यगृहोपगः = अदृश्यचकार्द्धगतः स्यात्तदाऽन्त्यकाले = मरजावसरे पुत्राननादर्शनदः स्यात् । अस्मन्योगे जातो नरो मरणकाले पुत्रमुखं न पश्यतीत्यर्थः । अभयत्रापि परोक्षस्थितिकारणादिति वक्तन्यम् ॥ ६६ ॥

ववनेश और चतुर्थेश यदि अदृश्य चकाई ( छानके ओग्यांश और सप्तमके शुक्रांस इन दोनोंके अध्य) में हों तो पुत्र अपने माता और पिताका मुख ( मरनेके समय ) नहीं देखता। यदि पञ्चमेश अदृश्य राजिमें हो तो मरनेके समय पिता माता अपने पुत्रका मुख नहीं देख पाते। तारवर्थ यह है कि दोनों योगमें पुत्रके परोचमें माता-पिताकी मृख्य हो॥

# अथ बुद्धिचिचारः।

हुःस्थे बुद्धिस्थानपेऽदृश्यने वा जातो मन्द्रप्रायबुद्धि समेति ॥ केन्द्रे कोग्री सौन्यवागीशयुक्ते वीर्योपेते बुद्धिमानिङ्गितज्ञः ॥ ६७ ॥ त्रिकालज्ञो भवेज्ञीवे स्वांशे मृद्धंशसंयुते गोपुराचंशके वाऽपि शुभांशे शुभवीक्ति ॥ ६८ ॥

श्रधुना जातस्य बुद्धिविचारः क्रियते-दुःस्थ इत्यादिद्वाभ्याम् । बुद्धिस्थानपे = पश्चम-आवेशे, दुःस्ये = षडष्टव्यय-(६।=।१२) गते, वा श्रद्धस्यमे = श्रद्धस्यचकदलगते सित् जातो नरः मन्द्रप्रायबुद्धि = स्थूलबुद्धि, समेति = प्राप्नोति । श्रत्र योगे जातः मलिनप्रश्चो अवतीति । श्रथ बुद्धिस्थानपे केन्द्रे (१।४।७।१०) कीर्यो (५।६) गते, तस्मिन् सौम्य-वागीशयुक्ते = बुधगुर्वोरन्यतरेण द्वाभ्यां वा युक्ते, (श्रयवा केवलं बुध-गुरू केन्द्रे कीर्ये वा अवेतामित्यपि वक्तुं युज्यते ) वीर्योपेते = बलयुक्तं च सित जातो बुद्धिमान्, इित्रत्हः = सहेतेनैव मनोगतविषयक्षो भवति ।

जीवे = बृहस्पतौ, स्वांशे = स्वराशेः (९।१२) नवांशे, मृद्धंशेन = शुभषष्टयंशेन संयुते, अपि वा गोपुरायंशके (१ द्य.० ४५-५६ रलो. इ.) शुभांशे वा विलवति, शुभग्रहेण ( कुष-शुक्त-शुक्तचन्द्रान्यतमेन ) वीक्षिते = श्रवतोकिते च सति वातो नरः, त्रिकालकः= भूत-वर्तमान-भविष्यविद् भवेत् ॥ ६७--६ ॥

पद्ममेश दुःस्थान ( ६।८।१२ ) में हो या अदृश्य शक्तिमें हो तो जातक विशेषकर मन्द् दुद्धि होता है। यदि पद्ममेश दुध्र और गुरुले युक्त होकर केन्द्र या कीणमें हो तथा बळवान् हो तो जातक दुद्धिमान और हशारेले अभिन्नायको जाननेवाला होता है॥ ६०॥

बृहरपति अपने नवांशर्में, या शुअवष्टवंशर्में या गोपुरादि वैशेविकांशर्में, या शुअग्रहके नवांशर्में होकर शुभरप्ट हो तो जातक त्रिकाळ्य ( भूत-वर्तमान-भविष्य जाननेवाळा ) होता है ॥ १८ ॥

> हृद्रोगी पद्धमे पापे सपापे च रसातते । कृरषष्ट्रचंशसंयुक्ते ग्रुभद्दग्योगवर्जिते ॥ ६६ ॥

इदानी जातस्य हृद्रोगयोगमाह—हृद्रोगीति । जातकस्य पज्ञमे भावे पापे = सूर्य-श्रीम-श्रान-भ्रीणचन्द्रान्यतमे तिष्ठति, रसातले = लग्नाचतुर्थभावे च सपापे = पापप्रहेण खहिते सित तथा तत्र कृर्षष्ट्रयंशसंयुक्ते ग्रुभग्रहाणां रष्ट्रया योगेन च प्रजिते सित जातो नरः खारोगी = हृद्रोगयुक्तो भवति ॥ ६९ ॥

चतुर्थ और पद्मम आवंसें पापमह हो, पापपष्टवंशसे युत हो और खुमबहके बोग तथा चित्रे रहित हो तो जातकको हृदय होग होता है ॥ ६९ ॥

श्रथ पुण्यविचारः । अन्नदानपरो नित्यं पद्ममेशे शुआंशके ।

शुभखेचरसंयुक्ते भूमिजे केन्द्रमाधिते ॥ ७० ॥

इदानी यरिमन्योगे जातोऽन्नदानपरो अनित तमाह—जन्नदानपर इति । प्यमेशे ग्रुआंशके निलसति, भूमिजे = मज्ञले ग्रुभक्षेचरेण संयुक्ते केन्द्रमाश्रिते च सित जातो नरः नित्यं = सततम्, श्रजदानपरः = श्रजदानैकशीलः भनति ॥ ७० ॥

इति पश्चमभावफलानि ।

पद्ममेश ग्रुअग्रहके नर्वाश्चर्में होकर ग्रुअग्रहके युक्त हो और महन्त्र केन्यूमें हो तो जातक बाबदान करनेमें तस्पर रहता है ॥ ७० ॥

अथ षष्ठमावफलम्।

तत्रादी रोगविचारः ।
रोगारिक्यसनस्तानि वसुधापुत्रारितिश्चन्तयेदुक्तं रोगकरं तदेव रिपुगे जीवे जितारिभवेत् ।
पण्डोऽरीशबुधौ विधुन्तुद्युतौ लग्नेशसम्बन्धिनौ
लिङ्गस्यामयकृद् व्रयोन स्विदः पष्ठे सलग्नाधिपः ॥ ७१ ॥

श्रयाधुना षष्टभावफलानि विवक्षरादौ षष्टभावे विचारणीयविषयान् ततो रोगयोगं बाह—रोगत्यादिना । रोगः = श्रामयः, श्रारः = शतुः, ग्यसनं = दुराचरणम् , सतं=त्रणा-खाषातरचैतानि वसुधापुत्रारितः = मञ्जलतः षष्टभावतश्च सिंबन्तयेत् = विचारयेत् । तदेव = षष्टस्थानं ( सौमान्वितम् ) रोगकरमुक्तम् । जीवे = गुरौ, रिपुगे = षष्टभावगते सित जातः, जितारिः = शत्रुनाशको भवेत् । श्ररीशद्युधौ = षष्टेशो सुधन्च, विधुन्तुदेन = राहुणा युतौ, खरनेशस्य सम्बन्धिनौ (स्थान—दिष्ट-मित्र-सहचरान्यतमसम्बन्धयुक्तौ ) भवेतां तदा जातः बण्डो (नपुंसकः) भवति । सलग्नाधिपः = लग्नेशेन सहितः, ४धिरः = मङ्गलः, षष्ठे भावे भवेत् तदा त्रयोन लिङ्गस्यामयकृद् = शिश्नरोगकरो भवति ॥ ৩९ ॥

संगळ और शशुभावसे-रोग, शश्न, ध्यसन और चोट घाव वगैरहका विचार करे। संगळ युक्त छठा भाव रोग करने वाला कहा गया है। बृहस्पति पष्ठभावमें हो तो जातक शशु जीतनेवाला हो। पष्ठेश और बुध राहुके साथ लग्नेशके सम्बन्धी हों तो जातक नपुंसक हो। सङ्गळ लग्नेशके साथ छठे भावमें हो तो घावसे लिङ्गमें रोग हो॥ ७१॥

पत्नी पर्वत्त्रमेति ज्ञतभवनगते कामपे सामुरेज्ये भौमे मन्देन दृष्टे रिपुभवनगते राष्ट्रभार्यामुपैति । सौन्यैर्ट्वेटे युते वा न भयमरिजनाच्छत्रुभे जन्मलग्नात् पापै: राष्ट्रज्ञतादिक्रणभयविपुलं जायते लाव्छनं वा ॥ ७२ ॥

पत्नीति । सामुरेकी=श्रमुरेज्येन (शुक्तेण) सिहते, कामपे=सप्तमेशे, क्षतभवनगते=
षष्टभावमुपगते जातस्य पत्नी = स्त्री, षण्डत्वं = क्लीवत्वम् , एति=प्राप्नोति । विगतयोषिद्धमी
भवतीत्यर्थः । भौमे=मङ्गले, रिपुभवनगते=षष्टभावमुपगते तिस्मन्मन्देन=शनिना दृष्टे च सित
जातः शत्रुभार्यो=द्विषत्त्रियम् , उपैति=प्राप्नोति । श्रास्मिन्योगे जातस्य भार्या शत्रुभैवतीति ।

श्रय जन्मलग्नात् रात्रुमें = षष्टभावे, सौम्यैः शुभप्रहैः हन्दे वा युते सित जातस्य, श्रारिजनात् = रात्रोः सकाशात्, भयं न भवेत् । तिस्मन् षष्टभावे पापैः हन्दे वा युते (सौम्यहृष्टियोगरहिते च ) सित, रात्रोः = वैरिजनात् , क्षतादेः = श्राषातादितः, त्रणभय-विपुलं = त्रणाहितो भयाधिक्यं जायते वा लाञ्छनं=मिध्यापवादः सजायते ॥ ७२ ॥

शुक्क सहित सप्तमेश शत्रुस्थानमें हो तो खी नपुंसकी हो। संगठ श्रञ्जभवनमें हो शनि उसे देखता हो तो शत्रु खी मिले। जन्मठवनसे षष्ठस्थानमें श्रभवह हों या देखते हों तो शत्रुसे अथ न हो। पाप बह हो तो शत्रुसे चतादि वण बहुत हो और ठांछन हो॥ ७२॥

पच्ठे भात्वित लग्ननायकरिपौ नीचारिगे दुर्बले जातत्तिरिवृत्वगेरात्रुसहितो लग्नेशिमत्रप्रहे । इष्टत्थानगते निजोचसुहृदां वर्गोपयाते सित ज्ञातीनां बहुलं वदन्ति सुनयः शत्रुव्रणाभावभाक् ॥ ७३ ॥

षष्ठ इति । भास्वित = स्यें, षष्ठे भावे व्यवस्थिते, लमनायकिरपौ = लग्नेशस्य शतुम्रहे दुवैलो नीचारिगे च सित जातो नरः, तियतृवर्गशतुसिहतः = स्विपत्रादीनां ये शत्रवस्तैः सिहतः भवति । अयं तिस्मन् भास्वित षष्ठे व्यवस्थिते, लमेशिमत्रम्हे, इष्टस्थानगते शुभ-स्थाने-(केन्द्रकोणादिके) गते, तथा निजोचसहदां = स्वकीयोचराशेः मित्राणां वा वर्गे सम्प्राप्ते सित जातः हातीनां = स्ववंशाजानां (दायादानां) बहुलं प्राप्तोति, शत्रुव्रणाभावभानकः = रिप्र-क्षतादिभीरहितश्च भवेदिति ॥ ७३ ॥

बुर्व वहस्थानमें हो छन्नेकका घात्रुमह नीचराक्षिमें हो हुर्वछ हो तो जातक पितृवर्ग कामुसे सहित हो। छन्नेकका नित्रमह इष्टस्थानमें प्राप्त हो अपने उच्च या मित्रके वर्गमें प्राप्त हो तो पुरुष अपने बहुत वंशजोंको प्राप्त करता है और उसे शत्रु तथा घाव वगैरह नहीं होते. ऐसा मुनियोंने कहा है॥ ७३॥

शत्रस्थानगतोऽरिनीचगृहगो वक्रं गतो वाऽस्तगो-ऽनेकारातिजनो बहुत्ततततुः षष्टाधिपो वा तथा ॥ षष्टस्थानगतेषु भास्करसुखन्योमाटनेषु क्रमात् तत्तकारकखेटवर्गारपुणा सम्पीडितः सन्ततम् ॥ ४॥

शत्रुस्थानगत इति । श्रारेनीचग्रहगः = शत्रुगृहे नीचे वा गतः, वकं गतः, वा अस्तगः

किष्य प्रहो यदि शत्रुस्थानगतः = पष्टभावगतः स्यात् तदः श्रानेकारातिष्यनः=बहुशत्रुष्यनेर्युक्तः, बहुक्षतत्ततुः = बहुत्रणादिपीडितगात्रश्च भवेत् । पष्टाधिषः = षष्टेशो वा तथा = श्रारिनीवग्रहगः, वक्षं गतोऽस्तगो वा भवेत्तदाऽपि तथा फलं भवेत् । भास्करमुखव्योमाटः
नेष्ठ = सूर्यादिष्रहेषु, षष्टस्थानगतेषु = शत्रु—(६) भावगतेषु जातो नरः क्षमात् तत्तत्कारकः
खेटवर्गरिपुणा = यो प्रहः वष्टगतो भवित तस्य यो वर्गः (वर्णः) तज्जातीयशत्रुणा सन्ततं =
नित्यम् 'सततानगरताश्चान्तसन्तताविरतानिशम् । नित्यानवरताजसम्' इत्यपरः, सम्पीडितो
भवति । श्रत्रेदं विचिन्त्यम् । गुरु—शुक्तौ षष्टस्यौ भवेतां तदा ब्राह्मणजातीयशत्रुणा सम्पीडितो भवेत् । सूर्य-भौमौ षष्टस्यौ तदा क्षत्रियेण रिपुणा, चन्द्रक्षेत्तदा वैश्येन, बुधश्चेत्तदा
राष्ट्रेण, शनिक्षेत्तदा म्लेन्छेन सम्पीडितो भवेदिति ॥ ७४ ॥

कोई भी यह अपने शत्रुगृहमें होकर, या नीचमें होकर, या वक्री होकर, या अस्त होकर यदि छठे भावमें हो तो जातक अनेक शत्रुओंसे युत हो तथा उसके शरीरमें बहुत बाद हों। इसी तरह पष्ठेशके होने पर भी फळ होते हैं। सूर्य आदि यहाँके छठे भावमें रहने पर कमसे

उनके वर्गके बाबुसे जातक पीदित होता है ॥ ७४ ॥

पापव्योमचराख्ययोऽरिपतितस्त्राप्तेच्चका दुर्वला-गोवित्तच्यमामयं रिपुसयं कुर्वन्ति जन्मादितः । ते सर्वे बलशालिनो यदि शुभा गोवित्तमश्वादिकं राजान्नं सकलोपदंशसहितं रोगारिनाशं वदेत् ॥ ७४ ॥

पापिति । श्रिरिपतितत्प्राप्तेक्षकाः = १.षष्टभावेशः, २.षष्टभावगतः, ३.षष्टभावदर्शी चैते त्रयो प्रहाः यदि पापःयोमचराः = पापप्रहाः, दुर्वलाः = वलरहिताश्च भवेगुः तदा गोवितः क्षयं=गवां घनानां च नाशम्,श्रामयं=रोगम्, रिपुभयं=शत्रुभौतिं च जन्मादित एव कुर्वन्ति । श्रय ते सर्वे=षष्टेश-षष्टस्य-पष्टद्रष्टारो प्रहा यदि शुभाः=शुभप्रहाः, वलशालिनः=चलवन्तश्च भवेगुस्तदा गोवित्तमश्वादिकं, विविधोपस्करयुकं राजान्नं, रोगारिनाशं च वदेत् ॥ ७५ ॥

पष्टेश, पष्टभावस्थ और पष्टभावद्रष्टा ये तीनों ग्रह यदि पापग्रह हों और बुर्वंड हों तो सन्यसे ही गौ-धनका नाश, रोग और शत्रुसे भय होता है । यदि वे तीनों ग्रह चड़ी और सुभग्रह हों तो गौ, धन, घोड़ा आदि सवारी, अनेक सामग्रियोंके सहित, सुन्दर-असकी

प्राप्ति और रोग तथा शत्रुका नाश होता है ॥ ७५ ॥

तेषासम्बरचारिणामितशुभौ केन्द्रिक्रोगायगौ द्वावेतौ बलशालिनौ यदि लघुव्याध्यादिनाशं नृणाम्। एकोऽपि प्रबलो यदि व्रणरिपुक्लेशादि किञ्चित् फलं यत्तत्कारकवर्गमृलमिखलं मोदं प्रमादं तु वा।। ७६।।

तेषामिति । तेषां = त्रयाणाम् , श्रम्बरचारिणां = प्रहाणाम्=श्रारिपतितत्प्राप्तेक्षकाणाम् , श्रम्बर्ग्यामि = त्रयाणां मध्येऽतीत्र शुभग्रही हो यदि केन्द्रतिकोणाय (१।४।४।१०।५।६।११) जो भवेताम् , तथा चैतौ हो यदि बलशालिनाविष भवेतां तदा नृणाम् = बनिमताम् , लाखुव्याध्यादिनाशं कुरुतः । श्रय तेषां त्रयाणां मध्ये एकोऽिष प्रवलो ग्रहो यदि केन्द्रतिकोणायगो भवेत् तदा किञ्चतः । श्रय तेषां त्रयाणां मध्ये एकोऽिष प्रवलो ग्रहो यदि केन्द्रतिकोणायगो भवेत् तदा किञ्चत् = ईषदेव वणरिपुक्लेशादि फलं कुरुते । श्रत्र मोदम्=श्रजुकूलं (श्रमम् ) वा प्रमादं=प्रतिकृलम् (श्रग्रभम् ) यत् फलमुक्तं तदिखलं तु=सर्वमिष कारक-वर्गमूलं=यो ग्रहस्तदोगकरो भवति तन्मूलकं विजानीयात् ॥ ७६ ॥

उन तीनों ( पष्टेश-पष्टस्थ-पष्टवृशीं ) में कोई वो ग्रह अत्यन्त ग्रुभग्रह हों, ११४।७१२०। भा९।११ एन आवोंमें किसीमें स्थित हों, बळयुक हों तो छोटे २ रोगोंका नाश करते यदि उन तीनोंमें एक सी ग्रह प्रवल हो तो थोड़े घाव, शबु, रोग वगैरह कहने चाहिये। यहां अच्छा या बुरा जो फल कहा गया है वह उस योगकारक ग्रहके सम्यन्थसे जानना चाहिये। अर्थात् जिस ग्रहका जो अच्छा या बुरा फल है वही जानना चाहिये॥ ७६॥

पापे लग्नगते सपत्नपयुते देहव्रणं देहिनां पुत्रस्थे पितृपुत्रयोः सुखगते मातुः कलत्रे ख्रियाः । धर्मस्थे सित मातुलस्य सहजे तस्यानुजस्य व्रणं लाभस्थे तु तद्यजस्य निधने जातो गुदार्तो भवेत् ॥ ७७ ॥

पाप इति । सपत्नपेन = षष्टेशेन युते पापे = पापप्रहे ( सूर्य = कुज-शनि-राहूणाम-न्यतमे ) लग्नगते सित देहिनां = जातानां, देहमणं = शरीरे मणं स्यात् । सपत्नपयुते पापे पुत्रस्थे = पञ्चमभानगते सित पितृपुत्रयोः = जातस्य पितुः पुत्रस्य च देहमणं स्यात् । युखगते = चतुर्थभानगते सित मातुः = जातस्य जनन्याः देहमणं स्यात् । कलत्रे=सप्तमगते, क्षियाः देहमणं स्यात् । धर्मस्थे = ननमभानगते सित तन्मातुनस्य । सहजे = तृतीये सित तस्यानुजस्य = तस्य कनिष्टश्रातुः । लाभस्ये = एकादशस्ये सित तु तदप्रजस्य = तस्य प्येष्टश्रातुः मणं जायते । श्रथ सपत्नपयुते पापप्रहे निधने = श्रष्टमभानगते सित जातः स्थयमेन गुदार्तः = श्रपानरोगेण ( भगन्दरादिना ) पीडितो भवेदिति ॥ ७७ ॥

पहेशाले युक्त लग्नमें पापग्रह हो तो मनुष्यके देहमें त्रण हो। पञ्चममें हो तो पिता और युक्तके देहमें। चौथेमें हो तो माताके देहमें। धर्ममें हो तो मामाके देहमें। तृतीयमें हो तो खातकके छोटे भाईके देहमें त्रण हो। छाभमें हो तो बढ़े भाईके देहमें त्रण हो। अष्टममें हो तो बातक स्वयं गुदार्त ( बवासीर रोगी ) हो॥ ७७॥

भानुर्मूप्रिं शशी मुखेऽविनसुतः करठे तु नाभेरधः आिन्द्रः सूरिरनासयं प्रकुरते नेत्रासयं भागवः । भन्दो वातमहिश्च केतुरुद्रच्याधि बुधत्तेत्रगो लग्नेशः शशिजेन वीचितयतो गुह्यत्रणं यच्छति ॥ ७८ ॥

भाविरित । भावः = स्यों यदि षष्टेशयुतः षष्टाष्टमगतश्च भवेत्तदा मूर्ष्ति = शिरोदेशे आसर्थ=रोगं=ज्ञणदिकं करोति । शशी=चन्द्रस्तथामृतो मुखे, ग्रवनिसुतः=मङ्गलस्तथाभृतः कण्ठे, चान्द्रः=सुधस्तथाविधस्तु नाभेरधोदेशे रोगं करोति। स्रिः=सृहस्पतिः ग्रनामयं=रोग-सृक्तिय् ( ग्रारोग्यम् ) कुरते । भागवः=शुक्ततथाविधश्चेत्तदा नेत्रामयं = नेत्ररोगं प्रकुरते । सन्दः=शनिः, वातं=वात्व्याधिम् , श्रहिः=राहुः, केतुश्च उदरव्याधिम्=उदररोगं प्रकुरतः । श्रथ च लग्नेशः, सुधचेत्रगः = कन्यामिश्चनान्यतरस्थः शशिजेन = सुधेन, वीक्षितयुतः = स्थो युक्तो वा षष्टस्यश्च यदि भवेत् तदा गुरावृणं=भगन्दरादिगुप्तरोगं यच्छति=करोतीति ।

Notes—द्यत्र वृहस्पतौ 'त्रानामयत्वम्' उक्तं परन्तु पराशरेण पष्टेशयुते पद्याष्टमगते य गुरौ नासिकारोगोऽभिहितः । तथा च तद्वचनानि—
षष्टाधिपोऽपि पापश्चेहे हे वाऽप्यश्चमे स्थितः । तदा व्रणं भवेद् देहे कर्मस्थानेऽप्ययं विधिः ॥
एवं पित्रादिआवेशास्तत्तत्कारकसंयुताः । व्रणाधिपयुताश्चापि षष्टाष्ट्रमयुता यदि ॥
तेषात्रपि व्रणं वाच्यमादित्येन शिरोव्रणम् । इन्दुना च मुखे, कण्ठं भौमेन, ज्ञेन, नाभिषु ॥

गुरुणा नासिकायां च सृगुणा नयने पदे । शनिना राहुणा कुक्षौ केतुना च तथा भवेत् । इति ॥ ७८ ॥

पष्टेंशसे युक्त ६।८ भावमें सूर्य हो तो शिरपर, चन्द्रमा हो तो मुखमें, मंगल हो तो कण्टमें, बुध हो तो नामिके नीचे रोग हो। गुरु हो तो रोगका नाश करते हैं। शुक्र हो तो नेत्ररोग, श्रानि हो तो वातन्याधि, राहु-केतु हो तो पेट में रोग हो। छन्नेश्च बुधके गृह ( श्रद ) में हो ख़ीर बुधसे देखा जाता हो वा युक्त हो तो गुखस्थानमें वण करता है।॥७८॥

लग्नादियद्राशिगते फणीशे शुक्रेचिते तत्तनुचिह्नसेति ॥ सन्दाहियुक्ते रिपुराशिनाये तुरङ्गपश्चादिशयं वदन्ति ॥ ७६ ॥

लग्नादीति । फणीशः = राहुः लग्नादि-यदाशिगतः = लग्नायस्थिन् स्थाने स्थितः शुक्रेण दृष्ट्य भनेत् तत्थानं 'कादिविलग्नविभक्तभगात्रः' ( छ० ३, एलो० ७६ द० ) इत्य-नेन यस्मिन्नक्ते भनेत्तत्तनौ = तदक्ते, चिह्नमेति = ज्ञणादिचिह्नं भनित । छाथ रिपुराशिनाथे = षण्ठभावेशे मन्दाहियुक्ते=शनिराहुभ्यां सहिते खति जातस्य तुरक्षपश्नादिभयं = षोठकादिचतुष्पदेभ्यो भयं मनीषिणः वदन्ति ॥ ७९ ॥

कम्नादि जिस राशिमें राहु हो, ग्रुक उसकी देखता हो तो वह राशि चारीरमें जिस स्थानका हो उस जगह वण कहे। चातुस्थानका माळिक चानि-राहुसे युक्त हो तो चोवा

बादि पशुर्गोसे अय होता है ॥ ७९ ॥

पापमहेण संदृष्टे बलहीनेऽरिनायके । पापान्तरगते वाऽपि शञ्जपीडा भविष्यति ॥ शञ्जस्थानाधिपे दुःस्थे नीचमूढारिराशिगे।लग्नेशे बलसंयुक्ते शञ्जनाशं वदेद्वुधः॥ इदानी शञोः पीडां शञ्जनाशादाह—पापमहेशोतिहाम्याम् । खरिनायके = षष्टभावेशे,

वलहीने, पापप्रहेण संदृष्टे च, श्रापि वा पापान्तरगते = पापद्वयमध्यगते सति बातस्य राष्ट्रोः सकाशात् पीढा = दुःखं अविष्यति । श्रास्मिन्योगे बातस्य शशुद्धारेण दुःखं अवति । न कदाचिच्छशुणा तब्बातस्य श्रभं सम्भाव्यत इति आवः ।

राष्ट्रस्थानाधिपे = षष्टभावेशो, दुःस्थे, नीचे, ध्रस्तक्षते, राष्ट्रगृहं गते वा तथा लग्नेशो= धन्मतमाधिपतौ वलसंयुक्ते सति बुधः राष्ट्रनाशं = जातस्य रिपीः भरणं वदेत् । ध्रस्मिन् योगे जातस्य राष्ट्रस्थियते इति भावः ॥ ८०-८९ ॥

षाञ्च स्थानका मालिक बल्हीन हो पापप्रहले देला जाता हो, वा पापप्रहोंके बीच हो सो षाञ्चले पीढ़ा होती है ॥ ८०॥

षाञ्चभावेश दुष्ट स्थानमें हो जीच, धरतङ्गत, सन्नु राशिमें हो छन्नेश वळी हो तो सनु का नाश कहना चाहिये॥ ८१॥

षण्ठेरो गोपुरांशादौ दिवाकरनिरीचिते। लग्नेशे बलसम्पूर्णे ज्ञातीनासुपकारकृत् ।। इति श्रीनवमहकुपया वैद्यनाथविरचिते जातकपारिजाते त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥

इदानीं ज्ञातीनामुपकारकृतं जातकमाह—यष्टेश इति । षष्टेशे = षष्टभावपती, गोपुरां-शादी = गोपुरादिवैशेषिकांशे (१ श्र० श्लो० ४५-४७) विद्यमाने, दिवाकरनिरीक्षिते = सूर्वेणावलोकिते, लग्नेशे वलसम्पूर्णे = परिपूर्णवलान्विते च सित जातो नरो ज्ञातीनामुपका-रकृत् = स्ववंशाजानामुपकृतिकरो भवतीति ॥ ४२ ॥

इति षष्टभावफलानि ।

पारिवाते सुधा टीका कपिलेश्वररिकता।

श्राध्याये विश्व (१३) सङ्ख्येऽहिमन पूर्ति भावफले गता ॥ १३ ॥

षष्टेश गोपुराशादिमें हो उसको सूर्य देखता हो छग्नेश परिपूर्णवळी हो तो आतक जातिका उपकार करनेवाळा होता है ॥ ८२ ॥

व्हित वैद्यनाथदैवज्ञविरचिते जातकपारिजाते त्रयोद्धाध्याये पद्यमपद्यमावफले 'विमला' हिन्दी टीका समाक्षा ॥ १३ ॥

#### अथ सप्तमाष्ट्रमनवसभावफलाध्यायः ॥ १४ ॥

#### तत्र सप्तमभावफलम्।

यात्रापुत्रकलत्रसौख्यमखिलं सिद्धन्तयेत्सप्तमा-दुक्तं पुत्रसुखासुखागमफलं सर्वे च यत्तद्वदेत् ॥ ३ ॥

यात्रेति । सप्तमात् = सप्तमभावात्, यात्रापुत्रकलत्रसौख्यमखिलं सिधन्तयेत् = विचार-येतः, तथा इतः पूर्वं पुत्रधुखाधुखागमफलं यदुक्तं तत्सर्वं च सप्तमाद्षि वदेत् । तथा हि खातकाभरणे—

> "रणाङ्गणं चापि वणिक्कियाथ जायाविचारागमनप्रयाणम् । शाक्षप्रवीणैर्हि विचारणीयं कत्तत्र(७)भावे कित्त सर्वमेतत्" इति ॥

एवं जातकरत्ने-

"युवितपदादुद्वाहं भार्यो-पति-सूप-दिध-गुडक्षीरम् । स्रागमनं सरिदाप्तिं मूत्राशयं च नष्टधनम्" इति ॥ है ॥

सतम भावसे सम्पूर्ण बाता-पुत्र-सी-सुसका विचार करे । जो कुछ पहले पुत्रादिके सुस-असुसके आगम फल कहे जा चुके हैं वे सब ससम भावसे भी कहे ॥ ई ॥

जारः कामगते सिते मदनपे साहिध्वजे वा तथा . कामे जीवयुगीजिते शुभगृहे जातो न जारो भवेत् ॥ १ ॥

जार इति । सिते = शुक्ते, कामगते = सप्तमभावगते सित जातो नरः जारः=परस्रीगामी भवति । वा मदनपे = सप्तमभावेशो यत्र तत्र साहिध्वजे = राहुणा वा केतुना सिहते सित तथा = जारो भवति । अथ कामे = सप्तमे भावे शुभग्रहे=शुभग्रहराशौ सित तस्मिन् जीवे-व=गुरुणा युक्ते वा इक्षिते=हष्टे सित जातो नरो जारो न भवेत्प्रत्युत सदावारी भवेदिति ॥१॥

शुक्त सहयमें हो तो जार (परकीलम्पट) हो, या सप्तमेश राहु या केतुसे युत हो तो भी जार हो । सप्तम शुभगृह हो उसमें गुरु हो वा उसे देखता हो तो जार नहीं होता है ॥ १ ॥

> हु:स्थे कामपती तु पापगृहगे पापेत्तिते तचुते तज्जायाभवनस्य मध्यमफतं सर्व शुभं चान्यथा ॥ कामस्थानपती सितेन सित्ति पापत्तेगे कामधीः सौम्यर्त्ते शुभक्तेटवीज्ञितयुते जातः सितच्छत्रवान ॥ २ ॥

दुःस्थ इति । कामपतौ = सप्तमेशप्रहे तु, दुःस्ये = षडप्रव्ययान्यतमगते, पापप्रह्यह्गे, पापप्रहेखेकिते वा पापप्रहेण युक्ते तज्जायामवनस्य = तस्य जातकस्य सप्तमभावस्य सर्वे सम्यमकतं भवति, अर्थादीहग्योगे जातस्य सप्तमभावे यत्किषिद्विचार्यते तस्तवं भग्यमफलं भवति । आन्यया चार्थात् सप्तमेशो ग्रुभस्थानगते, ग्रुभराशिगते, ग्रुभेक्षिते वा ग्रुभयुते सित तज्जायाभवनस्य सर्वे फलं ग्रुभं स्यात् । कामस्थानपतौ = सप्तमभावेशे, सितेन = ग्रुक्रेण सिहते, पापर्क्षेगे = पापराशिगते च जातः कामधोः = कामुकः भवति । तस्मिन्नेव सप्तमेशे सौम्यक्षे = ग्रुभराशिगते, ग्रुभखेटेन वीक्षिते वा युते सित जातो नरः सितच्छप्त्रवान् = धव-सातपत्रयुतः (राजेति यावतः) भवेदिति ॥ २ ॥

सलमेश दुष्ट स्थानमें हो, पापगृहमें हो, उसे पापमह देखता हो, या पापसे युत हो तो उसके सलमगृहका मध्यम फल कहे। ऐसा न हो तो सब श्रुम जाने। ससमेश श्रुक्तके साथ होकर पापराक्षिमें हो तो कामी हो। श्रुभराशि में हो, श्रुभमहसे युक्त हो, वा उसे श्रुभमह देखते हों तो वह जातक सितल्लमवाला (राजा) होवे॥ २॥

वित्तास्तारिपभार्गवास्तनुगताः पापान्विताः कामुकः पापव्योमचरान्वितौ तनुरिपुस्थानाधिपौ चेत्तथा । कामस्थे रिपुवित्तलग्नपयुते पापे परक्षीरतः पापारातिकलत्रपा नवमगाः कामानुरो जायते ॥ ३ ॥

वित्तिति । वित्तास्तारिपभार्यवाः = द्वितीयेश-सप्तमेश-षष्टेश-शुकाः, पापान्विताः = पापप्रहयुक्ताः खन्तो यदि ततुगताः = लग्ने विद्यमाना भवेयुस्तदा जातः कामुकः = श्रति-कामी भवेत् । चेयदि ततुगताः = लग्ने विद्यमाना भवेयुस्तदा जातः कामुकः = श्रति-कामी भवेत् । चेयदि ततुरिपुस्थानाधिपौ = लग्नेश-ष्टेशौ यत्र तत्र पापग्योमचरान्वितौ = पापप्रहयुक्तौ भवेतां तदा तथा = कामुकः = सदा स्त्रीरतो भवेत् । पापे = रविभौमशनीनाम-न्यतमे, कामस्ये = सप्तमभावगते, तस्मिन् रिपुवित्तलसप्युते = षष्टेश-द्वितीयेश-लग्नेशैः सिद्दिते च जातः परस्त्रीरतः = श्रन्यदारसकः स्यात् । श्रयं च पापारातिकतत्रपाः = पापप्रह—षष्टेश-सप्तमेशाः यदि नयमगा भवेयुस्तदा जातः कामातुरः=कामपीडितः जायते= भवतीति । श्रत्रोक्तयोगेषु शुभग्रहाणां दृष्टियोगे न तथास्वसिति श्रेयम् ।

तथा च सर्वार्थचिन्तामणी-

लग्नस्थिता वित्तकलत्ररात्रुनाथाः सशुका यदि पापयुक्ताः । जातः परस्रीषु रतः कुमार्गी शुधेकिताश्चेत्र तथा भवेत्रा ॥ लगारिपौ पापयुतौ यदि स्याज्ञातः परस्रीषु रतः कुमार्गी । लग्नेश्वरे शात्रुकुदुभ्वनाथे पापैर्युते वा यदि दारराशौ । जातः परस्रीषु रतः "इति ॥ ३ ॥

हितीयेश, सप्तमेश, पष्टेश और ग्रुक पापप्रहसे युक्त होकर लग्नमें हों तो जातक कामी हो छग्नेश और पष्टेश पापप्रहसे युक्त हो तो भी कामी होता है। कोई पापप्रह पष्टेश, धनेश और छग्नेशसे युक्त होकर सप्तम भावमें ही हो तो परखीगामी हो। पापप्रह, पष्टेश और सप्तमेश नवम भावमें हों तो कामातुर होता है॥ ३॥

जारः कर्मधनास्तपा दशमगाः पुत्रादिकारमहा-दुःस्था धीगुद्दकामपाः सुतगृहे पापेचितेऽनात्मजः । जीवज्ञी यदि वा निशाकरसिती कामे बहुकीरतः शुक्ते मन्मथराशिगे बहुवति श्लीणां बहुनां पतिः ॥ ४ ॥

जार इति । कर्मधनास्तपाः = दशमेश-द्वितीयेश-सप्तमेशाः यदि दशमभावगताः स्युस्तदा जातो जारः स्यात् । धीगुरुकामपाः=पञ्चमेश-नवमेश-सप्तमेशाः पुत्रादिकारमहाः सन्तो यदि दुःस्थाः=पडप्रव्ययगताः स्युः, तथा सुतगृहे = पञ्चमभावे पापेक्षिते सित जातो नरोऽनात्मजः = पुत्ररहितो भवेत् । तथाहि सर्वार्थनिन्तामणौ—

> 'क्रमेशिवत्तेशक्तत्रज्ञनाथा मानस्थिता जारसुदाहद्नित । धीधर्मनाथौ सकलत्रनाथौ दुःस्थानगौ द्दोनवलौ शुप्तेर्न ॥ दृष्टे सुते दारबहुत्वयोगे त्वपुत्रयोगं सुनयो वदन्ति' इति ॥

जीवज्ञाविति । गुरुबुधौ, वा निशाकरितौ = चन्द्रशुक्तौ, कामे = सप्तमभावे भवेतां तदा जातो वहुस्कोरतः = विविधस्त्रीसंसक्तो भवेत् । श्रथं च वजवित = पूर्णवलयुक्ते शुक्ते सन्सयराशिगे = सप्रमभावगते सित जातो बहूनां स्त्रीणां पितः भवित । यस्य जन्मकाले बलीयान् शुक्तः सप्तमे भवित तस्य बहुधः स्त्रियो भवन्तीति ॥ ४ ॥

दश्चमेश, द्वितीयेश और सप्तमेश दशवें हों तो जातक जार हो पद्ममेश, नवमेश और सप्तमेश पुत्र दि कारक होकर बुष्ट स्थानमें हों, पांचवे आवको पापप्रह देखता हो तो जातक का सन्तान न हो । यदि गुरु, बुध, वा चन्द्र सप्तममें हों तो बहुत खियोंसे भोग करे । बळवान् ग्रुक सप्तममें हो तो बहुत खियोंका पति हो ॥ ४ ॥

> शुक्रारी मदगी कलत्ररहितो धर्मात्मजस्थी तथा शत्रुस्थानगती निशाकरितती यद्येकपुत्री भवेत्। लग्नास्तव्ययगेषु पापखचरेष्टिन्दी सुते दुर्वले वन्ध्याक्षीपतिरेव जातमनुजी जायाविहीनोऽथवा॥ ४॥

शुकाराविति । शुकारी = शुकमङ्गली, मदगी = सप्तमभावगती भवेतां तदा जातः कलत्ररहितः = स्त्रीविद्दीनः ( मृतभार्य इति यावत् ) भवति । तावेव शुकारी धर्मात्मज-स्यो = नवमपञ्चमगती भवेतां तदा तथा = कलत्ररहितः स्यात् । तथा च सारावल्याम्—

यूने कुजभागवयोर्जातः पुरुषो भवेद्विकलदारः । धीधमेस्थितयोर्वा परिकल्प्यं पण्डितेरेवम्'' इति ॥

शतुस्थानगताविति । निशाकरितती = चन्द्रशुकौ यदि शत्रुस्थानगती = षष्टभावगती भवेतां तदाजातस्यैकपुत्रः भवेत् । लग्नास्तेति । पापखचरेषु = पापप्रहेषु, लप्नास्तन्ययग्येषु = लग्नसप्तमद्वादशभावेषु व्यवस्थितेषु, दुर्वले = निर्वले (क्षीणे) इन्दौ = चन्द्रे, सुते= पद्मभावे च गतवित सित जातमनुजः = समुद्भूतो नरः, बन्ध्यास्त्रीपितः = श्रप्रजायाः सित्या भर्ता भवित, श्रथवा जायाविद्दीनः = स्त्रीविद्दीनो भवित । श्रस्मिन्योगे जातस्य स्त्री चन्ध्या (वाँकिन) भवित, वा श्रसौ पुरुषः स्त्रीरिहतः स्यादिति । तथा च सारावस्याम्—

लग्नव्ययमदनस्थैः पापैः क्षीर्णे निशाकरे धीस्थे ।

स्त्रीहीनो भवति नरः पुत्रेश्व विवर्जितो नूनम्' इति ॥ ५ ॥

शुक्र और मङ्गल सहममें हों तो जातक खीसे रहित होवे। नवम और पद्धममें हों तो भी यही फल जाने। यदि चन्द्रमा और शुक्र शत्रु स्थानमें हों तो जातकको एक पुत्र हो। लझ, सहम और हादशमें पापत्रह हों निर्वल चन्द्रमा पद्धम भावमें हो तो जातक बन्ध्या ( चोहिन ) खीका पति होवे, वा खीसे रहित होवे॥ ५॥

बन्ध्यापतिः सितर्वी सदनोदयस्थौ चन्द्रोदये समगृहे ललनाकृतिः स्यात् ॥ पुराशिगे पुरुषभावयुतं कलत्रं स्त्रीपुंत्रहेचितयुते सति मिश्ररूपम् ॥ ६ ॥

वन्ध्यापितिरिति । सितरवी = शुक्रस्यों, मदनोदयस्यौ = सप्तमस्यौ लाग्नस्यौ वा भवेतां तदा जातः वन्ध्यापितः भवित । चन्द्रोदये = चन्द्राश्रिते लाग्ने, समग्रहे = २।४।६। ८११०।१२ एतद्म्यतमराशौ सित जातो नरः ललनाकृतिः = योषित्प्रकृतिः भवित । पुरा-शिग इति । चन्द्रोदये पुष्प-(१।३।४।०।९।११ एतद्म्यतम-) राशिग्ते सित जातस्य कल्णं = जी, पुष्पभावयुतं = पुष्पाकृतिः भवित । तिस्मिन्नेव लग्नाश्रितचन्द्रे यत्र तत्र कीपुंग्रहेशितयुते = स्त्रीग्रहेण पुष्पग्रहेण च दृष्टे वा संयुत्रते सित मिश्रक्णं = जीपुष्पसंयुक्ता-कृतिभवित । तत्र कथितलक्षणलक्षिते चन्द्रोदये समराशौ पुष्पस्य मिश्रक्णम्, विषमराशौ तित्त्त्रया मिश्रक्पमिति वाच्यम् ॥ ६ ॥

गुक्त और सूर्य सप्तम या लग्नमें हों तो जातक बन्ध्यापित हो। चन्द्रमा उदय (लग्न) मैं समगृहमें हो तो जातक खीके आकृतिका हो। प्रश्पराणि (विषमगृह) में हो तो खी पुरुष आकृतिवाली हो। यदि मिश्र ग्रहसे दृष्ट युत हो तो मिश्रित-रूपा हो॥ ६॥

भौमांशे वा भौमराशौ विलग्नात् कामस्थाने जन्मभे वा वधूनाम्। जाया दासी नीचमृद्धमहांशे दुष्टा वा स्याद्यौवने भर्तृहीना ॥ ७॥

भौमांश इति । विलग्नात्=पुरुषस्य जन्मलग्नात् कामस्थाने=सप्तमे भावे, ज वधूनाम् = स्त्रीणाम् , जन्मञ्चे = जन्मलग्ने भौमांशे=मेषष्ट्रश्चिकान्यतरराशिनवांशे वा भीम- राशौ = मेषदृश्चिकान्यतरराशौ सित जाया=ह्यी, दासी=श्वत्या अवति । एतदुक्तं अविति । पुरुषस्य सप्तमे आवे भौमांशो वा भौमराशौ सित तस्य ह्यी दासी अविति । एवं ह्यिया जन्मलस्ने भौमांशो वा भौमराशौ सित सा ह्यी दासी स्यादिति । तस्मिन्नेव आवे नोच-मूढप्रहांशो = नीचं गतस्यास्तं गतस्य वा प्रहस्य नवांशो सित स्त्री दुष्टा = दुराचारिणी, श्रथवा यौवने = युवावस्थायां अर्चृहीना=मृत्अर्जृका (विधवा) अवित ॥ ७ ॥

पुरुषके जन्मलग्नसे सप्तम भावमें तथा खियोंके जन्मलग्नमें मङ्गलका नवांचा या राशि हो तो खी दासी होवे। यदि उसमें नीचगत प्रहका या भस्त प्रहका नवांचा हो तो खी

हुष्टा या युवा अवस्थामें विधवा होवे ॥ ७ ॥

शुआंशराशो यदि सद्गुणाढ्या शुभेत्तिते चारतरं कलत्रम् । चन्द्रांशके दुर्वलचन्द्रराशो जाता पतिग्नी सवले तु साध्वी ॥ = ॥

शुभांशराशावित । तिह्मन्नेव पुरुषस्य सप्तये, ख्रियाः प्रथमे वा भावे यदि शुभांश-राशौ = शुभनवांशे वा शुभराशौ = सित जातस्य खी, वा खी (जाता) सद्गुणाख्या भवति । श्रथ तिह्मन्सप्तमे वा प्रथमे भावे शुभांशराशौ, शुभेक्षिते=शुभाष्रहेण दृष्टे च जातस्य कलत्रं = खी, चारुतरं = श्रतीय सुन्दरी भवति । श्रथ च दुर्वलचन्द्रराशौ वा चन्द्रांशके = कर्कराशिनवांशे जाता खी पित्वां = पित्वाशकर्त्री भवति । तत्र चन्द्रे सवले = वलयुक्ते सित जाता खी साध्वी = भर्तुपरायणा सम्वरित्रा च भवति ॥ ८ ॥

पूर्वोक्त ७ या ६ भाव यदि ग्रुभ राशि या ग्रुभांशमें हो तो सद्गुण वाली सी हो । यदि उसे ग्रुभग्रह देखते हों तो खुब रमणीय खी हो । चन्द्रमाके नवांश तथा हुवँछ चन्द्रशिमें उत्पन्न खी हो तो पतिनाशिनी होती है । सवछ चन्द्रमें जायमान हो तो साधी होती है॥दा।

अर्कारो कुलटा निजोचगृहगे साध्वी शुभालोकिते लग्ने शीतकरेऽथवा मदनभे नीचारिमृहान्विते । पापव्यालविहङ्कपाशनिगलद्रेकाणभागान्विते सन्ध्यंशे विगतवता च विधवा जातस्य जाया भवेत् ॥ ६ ॥

श्रकीश इति । शीतकरे=चन्द्रे, लग्ने श्रथवा मदनसे = सप्तमे भावे व्यवस्थिते तस्मिन्
श्रकीशे = सिंहराशिनवांशे च गतवित जातस्य पुरुषस्य जी कुलटा = पुंखली ( व्यक्षिचारिणी ) भवित । तस्मिन्नेन लग्नाश्रिते मदनाश्रिते वा चन्द्रे निजीचगृहगे = वृषराशिगते
तत्र शुभालोकिते च सिंत जातस्य जी साष्ट्री = सच्चरित्रा भवित । श्रथ तस्मिन्नेन लग्ने
वा मदनसे चन्द्रे नीचारिमृदान्निते = स्वनीच-( वृक्षिक-) राशिस्थे, शत्रुराशिस्थे, स्थैण
सहारतन्नते वा, श्रथवा पापव्यालिवहन्नपाशिनगलद्रेष्काणभागान्निते ( श्र० %, श्लो० ५%,
द्र० ) श्रथवा सन्ध्यंशे = अक्षसन्ध्यंश-( कटकालिमीनमान्त्यंश- ) गते सिंत जातस्य
नरस्य जाया = स्वी, निगतत्रता = स्त्रीनियम-( पातित्रत्य- ) रहिता, च = श्रथवा विधवा=
श्रतभर्तृका भनेत् ॥ ९ ॥

यदि चन्द्रमा छन्नमें अथवा सहममें सूर्यके शंकामें हो तो जी कुळटा हो। अपने उच्च-गृहमें हो शुभ ग्रह देखते हों तो साध्वी होती है। नीचगत, प्रजुगृहस्थ या अस्तंगत हो तथा पाय-सर्प-विद्या-पाध-निगळके द्रेष्काण भागमें हो और ऋचसन्धिमें हो तो जातक की जी पातिवत धर्मसे रहित तथा विधवा होवे॥ ९॥

कामस्थे तनुपे शुअवहयुते सद्वंशजामिच्छति इत्त्रं मदगे विलग्नरमणे दुवंशजाताङ्गनाम् ॥ वर्णं कपगुणाकृतिं च सकलं यत्तद्गृहोक्तं वदेद् दुव्यापारकरमहाकृतिनरप्रीतिं प्रयात्यङ्गना ॥ १० ॥ कामस्य इति । तनुषे = लग्नेशे कामस्ये = सप्तमभावगते शुभराशो, तिस्मन् शुभअहेण युक्ते च जातो नरः सद्वंशजाम्=उत्तमकुलोत्पन्नां ख्रियमिच्छति = अभिलपित (प्राप्नोतीत्यर्थः) । कृर्ष्कं इति । विलग्नरमणे = लग्नेशे, मद्गे = सप्तमे भावे, कृर्ष्कं = पापराशौ
च गतत्रति दुर्वशाजातानां = कुलद्दीनग्रहोत्पन्नां ख्रियं प्राप्नोतीति । ख्रिया वर्णीदिकमाद्दवर्णमिति । सप्तमे भावे यो राशिस्तस्य यो वर्णः, यद्ग्पं, ये च गुणाः, या चाकृतिः तत्सकलं
तद्ग्रहोक्तं (तत्सप्तमराश्युक्तम् ) ख्रिया वदेत । अथ ख्रिया व्यभिचारयोगस्य सति सम्भवे
कीद्द्वपुष्पप्रयातीत्याह्-दुर्व्यापारेति। सप्तमे भावे यो प्रहो दुर्व्यापारकरः = व्यभिचारयोगस्चको भवेत् तद्ग्रहाकृतियुक्तेन नरेण सह, श्रव्यना=जातस्य छो प्रोतिं=प्रमोदं प्रयाति ॥१०॥

लग्नेश सप्तम भावमें शुभग्रहसे युक्त हो तो अच्छे वंशकी उत्पन्न उसकी छी हो। लग्नेश सावमें पापराशिमें हो तो दुर्वशमें जायमान उसकी अङ्गना (खी) हो। स्नीका वर्ण, रङ्ग, गुण, स्वभाव सब सप्तम गृहके अनुकृल कहे। व्यभिचार योगमें जो प्रद्द व्यभिचार योग के उसके अनुकृल रूपवाले मनुष्यसे खी प्रेम करती है ॥ १०॥

पापाप्रकाशसंयुक्ते कलत्रे दुष्टचारिणी ।
रवी बन्ध्या तु शीतांशी चीयो तु व्यसिचारिणी ॥ ११ ॥
कुने तु न्नियते मन्दे दुर्भगा राहुसंयुते ।
परदारोऽरितः स्वीयां निपेकाभावकोऽसुतः ॥ १२ ॥
धूमे विवाहहीनः स्यान्त्रियते कार्मुके सित ।
परिवेषे तु दुःशीला केती बन्ध्या सित भवेत् ॥ १३ ॥
काले विदारः पापे तु गर्भकावेण संयुता ।
सुशीला बी प्रस्ता च पूर्यमायो सुधाकरे ॥ १४ ॥
सुचे सुपुत्रा वागीशे गुणयुक्ता सुपुत्रिणी ।
सुके सीथाग्यसंयुक्ता श्रीमती च बलान्विते ॥ १४ ॥

इदानी सप्तमे भावे प्रहाणामुपप्रहाणाच स्थितिवशेन फलान्याह—पापेति श्लोकपञ्चकेन ।
कलने = सप्तमे भावे पापाप्रकाशसंयुक्ते = पापप्रहेण प्रप्रकाशम्हेण ( उपप्रहेण प्रा॰ २
श्लो॰ ६ ) वा सहिते जातस्य स्त्री दुष्टचारिणी = दुर्जनासक्ता ( दुराचारवती ) भवति ।
रवी = स्यें कलने सित स्त्री बन्ध्या भवति । क्षीखे शीतांशी = चन्द्रे तु व्यभिचारिणी
( पुंखली ) भवति । प्रन्यत् सर्वे सुरुपष्टमेवेत्यस्तमितिविस्तरेण ॥

सतम भावमें पापप्रह या अप्रकाश (उपप्रह) ग्रह हों तो जातककी खी दुष्टवारिणी (व्यक्षिचारिणी) हो। वहां सूर्य हो तो वन्ध्या हो। चीण चन्द्रमा हो तो व्यक्षिचारिणी हो। ग्रंतक हो तो स्वयं भर जावे। शनि हो तो दुर्भगा खी हो। राहु हो तो परसीमें रत्त हो, अपनी खीमें उदाखीन, गर्भाधानका अभाव तथा पुत्रहीन हो। धूम हो तो विवाहसे रहित हो। धतुष हो तो स्वयं भर जावे। परिवेष हो तो दुःश्रीका हो। केतु हो तो वाँझ और पतिवता हो।। ११-१३॥

सप्तममें काल हो तो ची-रहित हो। पापप्रह हो तो गर्भकाव हो। पूर्ण चन्द्रमा हो तो खुशीला और कन्या उरपच करनेवाली हो। बुध हो तो सुपुत्रा हो। गुरु हो तो गुणवती सथा पुत्रवती ची हो। वली ग्रुक हो तो सीभाग्यवती और श्रीमती हो॥ १४–१५॥

खीपुत्रपे बालिन शोभनखेटदृष्टे पष्ठाधिपेन सिंहते सिंत वीत्तिते वा । जारेण पुत्रजनिलाभमुपैति जाया तस्या धवो बहुकलत्रयुतोऽप्यपुत्रः ॥ १६ ॥

क्षीपुत्रप इति । स्त्रीपुत्रपे = सप्तमेशे वा पद्यमेशे, बिलिन = पूर्णबलयुते, शोभनखेट-रष्टे = सुभत्रहेणावलोकिते, षष्टाधिपेन = पष्टेशेन सिहते वा बीक्षिते = रष्टे च सित तस्य

जातस्य जाया = ह्वी, जारेण = श्रन्यपुरुषेण पुत्रजनिलामं=मुतीत्पत्तिमुपैति। तस्याः वियाः. धवः = स्वामी ( यस्य जनमाप्तचक्रमीदग्लक्षणयुतं स्यात्सः ) बहक्तत्रयुतोऽपि = श्रनेकस्री-सहितोऽपि, श्रपुत्रः = पुत्ररहित एव भवेदिति । न खल कस्यामपि श्रियां तस्यीरसः पुत्री जायेतेति भावः ।

Notes-यदि खियाः कुण्डल्यामयं योगः स्यानदा सा खी परप्रवेण प्रत्रोत्पत्तिमपैति। न स्वपतिनेति । पुरुषस्य कुण्डल्यामयं योगः सर्वथा सन्तानवाधक एव भवतीति विज्ञेयम् ॥१६॥ सप्तमेश या बळवान पञ्चमेश ग्रामग्रहते हुए और प्रदेशके लाथ हो वा प्रदेश देखता हो तो सी जारसे पुत्र उरपन्न करे और उसके स्वामीके बहुत स्त्री हों तो भी पुत्रहीन हो ॥१९॥

नीचे गरी मदनगे सति नष्टवारो मीने कलत्रभवने रविजे तथैव ।

**सन्दारराशिनवभागगते सरेड्ये जारो भवेदिनसतारसमन्वित वा ॥ १७ ॥** 

नीच इति । नीच-( मकरराशि-) वर्तिनि गुरौ सदनगे = सप्तमभावगते सित जातः नष्टदारः = मृतभार्यः भवेत् । कर्कराशिलग्नेऽस्य योगस्य सम्भवः । रविजे = शनैश्वरे सीने कलत्रभवने = सप्तमे भावे च गते तथैवार्थाकष्टदारः भवेत् । कन्यालग्नेऽस्य सम्भव इति । सुरेज्ये = गुरौ मन्दारराशिनवभागगते=शानिक्रजयोरन्यतरस्य राशौ नवांशे वा गते. प्रथवा इनस्तारसमन्विते=शानिभौमान्यतरेण सहिते सति जातो जारो भवेदिति । तथा च मन्त्रेष्रः-

शके बृक्षिकरी सदे सतवधः कासे बृब्ह्ये बुचै, स्त्रीनाशस्त्वथ नीचगे सरग्ररी बनाधिस्ट तथा । जामित्रे स्वयो शनौ सति तथा भौमेऽथवा खीमृति-

धन्द्रचेत्रगयोर्मदेऽर्किकुजयोः पत्नी सती शोधना ॥ इति ॥ १७ ॥

सातवें भावमें नीच राशिका गुरु हो तो उसकी सी यर जाने । सहम मीन राशि हो उसमें शनि हो तो भी पूर्वोक्त फल जाने । शनि या संगलके नवांशमें गुर हो, वा शनि संगढके साथ हो तो वह जार (व्यभिचारी) हो ॥ १७ ॥ सप्तमे वाऽष्टमे पापे व्ययस्थे धरणीसते। छाहश्ये यदि तजाथे कल्जान्तरभाग्भवेत्॥

> सवंशजातं प्रथमं कलत्रं लग्नेश्वरो दारपसंयतश्चेत । दिनेशकान्त्याभिहतस्तदानीं स्वरूपहीनां सुतरां वदन्ति ॥ १६ ॥

इदानीं कलत्रद्वययोगं तक्षक्षणचाह-सप्तम इति, सुवंशानातिमिति श्लोकद्वयेन । जन्म-लमात सप्तमे, श्रयवा श्रष्टमे भावे किस्मिश्चित पापे सित तथा धरणीसते = सप्तते व्ययस्थे= ब्राहशे गतवति, तन्नाथे = स्त्रीभावेशे यदि त्रदृश्ये = ग्रदृश्यचकार्द्धगतेऽस्तन्नते वा सति जाती बरः कलत्रान्तरभाक् = दारान्तरीपयुक्तो भवेत् । श्रह्मिन् योगे जातस्य कलत्रद्वयं स्यादिति भावः । तत्र कलत्रद्वये प्रथमं कलत्रं सुवंशजातं विज्ञानीयात् । यदि पूर्वोक्तयोगे लक्षेश्वरः = जन्मलग्रस्वामी, दारपसंयतः = सप्तमेशेन सहितः स्यात्तदेति । श्रय केवलं लग्नेश्वरो यदि दिनेशकान्त्याभिहतः = सूर्येण सहास्तमितो भवेत्तदानी प्रथमां श्रियं सतराम् = श्रतिशयेन स्वरूपहीनां = सौन्दर्यरहितां = कुरूपां विज्ञा वदन्तीति ॥ १८-१९ ॥

सप्तम या अष्टममें पापप्रह हो वारहवें मंगळ हो और यदि सप्तमेश अहरय हो तो उसे हूसरी भी की होवे ॥ १८ ॥ छम्नेश जायेशके साथ हो तो पहिळी खी सुवंशोत्पन्न हो । यदि सूर्यकी कांतिसे हत हो

धार्थात् अस्त हो तो रूपसे रहित ( कुरूपा ) खी जाने ॥ १९ ॥

वित्ते पापबहत्वे च कलत्रेशे तथास्थिते । **\*शृत्रस्थानगते** केतौ कलत्रत्रयभाग्भवेत् ॥ २० ॥

<sup>\* &#</sup>x27;पापश्रहेण सन्दष्टे' इस्यपि पाठान्तरम् ।

इदानीं कलन्नत्रययोगमाह—वित्त इति । वित्ते = लमाद् द्वितीयभावे पापबहुरवे = अधिकपापमहे सति कलनेशे = सप्तमेशे च तथास्थिते = अदृश्येऽस्तन्नते वा सति केती शानुभावगते च जातः कलन्नत्रयभाग् भवेत् । अस्मिन्योगे जातस्य स्नीत्रयं भवतीति । सर्वा-श्वीचन्तामणाविष कलन्नत्रययोगः—

"वित्ते पापबहुत्वे तु कलत्रे वा तथाविषे ।

तदीशे पापसन्दष्टे कलत्रत्रयभाग्भवेत्' ॥ इति ॥ २० ॥

हितीय स्थानमें बहुत पापग्रह हों ससमेश भी पाप युक्त हो और शत्रुस्थान ( छुठे ) में केतु हो तो जातककी तीन सियाँ होवें ॥ २०॥

केन्द्रत्रिकोरो दारेशे स्वोचमित्रस्ववर्गगे। कर्माधिपेन वा दृष्टे बहुस्तीसहितो भवेत्॥ २१॥

इदानी बहुक्रीयोगमाह—केन्द्रित । दारेशे = सप्तमेशे स्वोच्चिमत्रस्ववर्गगे सित वा केन्द्रत्रिकोणे (१।४।७।९०।९।४) गतवित वा कर्माधिपेन = कर्म-(दशम-) भावपितना दृष्टे सित जातो नरः बहुक्रीसिद्दितः = त्र्यधिककत्तत्रवान् भवित ॥ २१॥

सन्तमेश अपनी उत्तराशि, मित्रगृह, स्ववर्गमें होकर केन्द्रत्रिकोणमें हो वा कर्मेश उसे देखता हो तो जातक बहुत खीसे युक्त हो ॥ २१ ॥

> कलत्राधिपती केन्द्रे शुभग्रहनिरीच्ति । शुभांशे शुभराशी वा पत्नी व्रतपरायणा ॥ २२ ॥

इदानीं त्रतपरायणां स्त्रियमाइ-कलत्रेति । कलत्राधिपतौ=सप्तमेशे केन्द्रे (११४।७।१०) शुआंशे = शुअप्रहनवांशे, शुअराशौ,वा व्यवस्थिते तस्मिन् शुअप्रहेण निरीक्षिते सित जातस्य पत्नी = रत्री, त्रतपरायणा = पातित्रत्यैकनियमा भवति ॥ २२ ॥

सप्तमेश केन्द्रमें हो शुभग्रह उसको देखता हो शुभांश वा शुभराशि में हो तो जातक की पत्नी अतमें तत्पर रहे ( खी पतिभक्त होवे ) ॥ २२ ॥

दाराधिषे सोमसुते सपापे नीचारिवर्गे रिपुनाशभावे । पापान्तरे पापदशा समेते जाया पतिन्नी कुलनाशिनी स्थात् ॥ २३ ॥

इदानीं पतिश्नीं हित्रयमाह—दाराधिप इति । सोमसुते = बुधे दाराधिपे = सप्तमेशे सित सपापे = केनिक्रपापप्रहेण सिंहते नीचारिवर्गे, रिपुनाश—(६।=) भावे वा गतवित, वा पापान्तरे = पापह्रयसध्ययते (एकेन पापेन संयुक्तः, एकः पापो हुआद् द्वितीयेऽन्यो द्वादशे भवेदिति ) तस्मिन् पापदशा समेते वा जातस्य जाया पतिश्नी = पतिनाशिनो, कुत्तनाशिनो= वंशोनमृत्तिनी च भवेदिति ॥ २३॥

सहसेश बुध पापप्रहके साथ नीच या शत्रुवर्गका होकर शत्रुभाव या अष्टम भावमें हो, पापप्रहोंके बीचमें हो उसपर पापप्रहकी दृष्टि हो तो उसकी खी पतिको सारनेवाळी कुळनाशिनी होवे ॥ २३ ॥

> शुआंशे शुक्षसंदृष्टे नाथे जाया सुवंशजा । पापारुढे पापवर्गे तस्य जाया कुवंशजा ॥ २४ ॥

स्पष्टार्थः ॥ २४ ॥

ससमेश ग्रुआंशमें ग्रुभदृष्ट हो तो स्त्री अच्छे वंशकी हो । यदि सहमेश पापयुत पापवर्ग में हो तो उसकी स्त्री कुवंशोरपत्ता होवे ॥ २४ ॥

> कामस्थाने सखेटे सितयुतखचरैर्दारसंख्यां वदन्ति स्वोचस्थव्योमवासो न भवति गणने शुक्रयुक्तप्रहेर्वा ॥

जायाधीशे सितर्जे सति घनभवने ग्रुकसंयुक्तसंख्या ग्रुकानक्षेशयुक्तयुचरनववधूवक्षभो जायते वा ॥ २४ ॥

इदानीं स्रीसङ्घ्यामाह—कामस्थान इति । कामस्थाने = सप्तमे भावे सखेटे = प्रह्युके सित सितयुतस्वरेः = ग्रुकसंयुक्तगगनेचरेः दारसङ्घ्यां = स्रीसक्ट्यां वदन्ति । प्राप्तेद्वमुकं भवति । यदि सप्तमे भावे कथिद्वहो भवेत्तदा ग्रुक्केण सहिता यावन्तो प्रहा भवेयुस्तावत्यो दारास्तस्य भवन्तीति । प्राप्त ग्रुक्कयुक्तप्रहेः स्वोचस्थव्योगवाद्यः = स्वक्तेत्रस्थ उच्चस्थितो वा प्रहो गणने = सक्छ्याने प्राह्यो न भवति । यदुक्तं 'सितयुतस्वर्यः दारसंख्यां वदन्ति' तत्र ग्रुक्केण युक्तः स्वक्तेत्रोच्चप्रतो प्रहो न गणनीय इति भावः । प्राप्त 'वा' इति पदं सतान्तरस्चकिमासातीति चिन्त्यम् ।

जायाधीश इति । जायाधीशे = सप्तमभावेशे, सितर्के = शुक्रराशी = वृषतुलयोरन्यतरे, धनभवने = द्वितीयभावे च सति शुक्रसंयुक्तसङ्ख्या = शुक्रेण संयुक्ता यावन्तो ब्रहास्तावती सङ्ख्या द्वियो वाच्या । अथवा शुक्रेण, प्रानङ्गेशेन = सप्तमेशेन च युक्ता यावन्तो युचराः = प्रहास्तावतीनां नववधूनां वद्धभः = अत्ती, जायते = अवति जातक इति ॥ २५ ॥

सातवां भाव ग्रह युक्त हो तो युक्तके साथ जितने ग्रह हों उतनी जियोंकी संक्या पण्डित लोग कहते हैं। युक्तयुक्त ग्रहोंसें उचगत ग्रहकी गणना नहीं होती है। सप्तमेक युक्त के गृह (२१७) में घन भावमें हो (मेष लग्न हो, ग्रुक्त वृप पर हो, या कन्या लग्न हो युक्त तुला पर हो तो यह योग मिलेगा) तो युक्त संख्या सीकी जाने। वा ग्रुक्त भीर सप्तमेक्तरे युक्त ग्रहकी संख्या तुल्य नवीन शियोंका स्वामी होये॥ २५॥

दारेशेन छुटुम्बपेन सहिता यावद्प्रहा दुर्वता-स्तत्संख्याककतत्रनाशनकरा दुःस्थाननाथा यदि ॥ यावन्तो बत्तशातिनः ग्रुअकरात्तत्तुल्यजायासुकं कुर्वन्त्येकवियबरो बत्तयुतो यद्येकदारो अवेत् ॥ २६ ॥

दारेशेनेति । दारेशेन=बप्तमेशेन, वा कुदुम्बपेन—दितीयेशेन सहिता, यावव्यहा हुर्व-लाः = वलरहिता यदि दुःस्थाननायाध भवन्ति तदा तत्संख्याककलत्रनाशनकरा भवेषुः । बलशालिनः, ग्रुभकराः = ग्रुआः ग्रुभस्थानेशाः ग्रुभस्थानगताश्च यावन्तो प्रहा दारेशेन दितीयेशेन वा सहिताः स्युस्तत्तुल्यजायासुखं कुर्वन्ति । श्रय यदि वलयुत एक एव विय-च्चरः=प्रहः सप्तमेशेन कुदुम्बपेन वा सहितो भवेतदा जातो नर एकदारः=एकजीयुतोभवेत्।

Notes—सप्तमभावगतैर्प्रहैः जीसक्ख्या वक्तव्या। तत्र पाणस्तावरजीनाशकाः शुभास्तावरजीसिख्यदा भवन्ति। पापोऽपि सप्तमे यदि स्वगेहोच्चादिवतः स्यातदा शुभ ख्व भवत्येवं शुभो यदि नीचारिवतः सन् सप्तमे भवेत्तदाऽशुभकर एवेति विखरय वक्तव्यम्। स्वया च मन्त्रेश्वरः—

स्त्रीसक्ट्यां मद्गेर्प्रहेर्म्युतिनसस्त्रेटेश्च सिद्धः स्थितः, यूनेशे सवले शुम्ने सित बधूः साध्वी सुपुत्रान्विता । पापोऽपि स्वयहं गतः शुभकरः पत्न्याश्च कामस्थितो हित्वा षङ्ग्ययरन्ध्रपान् मद्नगाः सौम्यास्तु सौख्यावहाः ॥ २६ ॥

जितने दुर्वेछ ग्रह सप्तमेश या द्वितीयेशसे युक्त हों उतनी संस्था खीका नास करते हैं। यदि वे दुष्ट स्थानके स्वामी हों जितने वछवान् ग्रुप्त ग्रह हों उनके तुस्य खीका सुख हो। यदि एक ग्रह बळी हो तो एक ही खी हो॥ २६॥ श्राथ विचाहकालः।

लग्नानक्रपतिस्फुटैक्यगृहगे जीवे विवाहं वदेः चन्द्राधिष्ठिततारकावधुपयोरैक्यांशके वा तथा।। जीवे सिन्ननवांशके बलयुते यद्येकदारान्वितः स्वांशे द्वित्रिकलत्रवान् बहुवधूनाथः स्वतुङ्गांशके ॥ २७ ॥

इदानीं जातस्य विवाहसमयमाह—लग्नेति । लग्नानम्पतिस्कुटैक्यग्रह्गे = जग्म-लग्नेशस्य सहामेशस्य च पृथक् पृथक् यतस्पष्टराश्यादिकं तयोगेंगे कृते यद्राश्यादिकं भने-लिस्जन् सवारेण गतनति जीने = गुरी जातस्य निवाहं नदेत् । अथवा जग्मकाले चन्द्रा-विविततारकायाः = चन्द्री यस्मिजक्षत्रे भनेत्तस्य यतस्पष्टराश्यादिकं, तथा वधुपस्य = स-रामेशस्य यतस्पष्टराश्यादिकं तयोरिक्यांशके = योगे कृते सति यज्ञवांशस्तिस्मन् गतवित गोचरीयजीने सति तथा = जातस्य निवाहं नदेदिति ।

श्चर्यैकदारमाह—जीव इति । जन्मकाले वलयुते = पूर्वोक्तवलसहिते जीवे = गुरी मित्र-नवांशके च व्यवस्थिते सति जात एकदारान्वितः = एकस्रीयुती भवति ।

श्रथ द्वित्रिकलत्रमाइ—स्वांश इति । बलयुते जीवे स्वांशे = धलुर्मीनान्यतरराशिनवांशे सति जातः द्वित्रिकलत्रवान् भवति ।

श्रथ बहुदारमाह—बहिति । तिसम्नेव बलयुते जीवे स्वतुक्तांशके = स्वोच-(कर्क-) राशिनवांशे गतवति जातः बहुवधूनाथः=त्र्यधिकवनितापतिर्भवतीति ॥ २७॥

छानेश और सहमेशके स्पष्ट राश्यादिके योगतुष्य राशिमें जब गोचरीय बृहस्पति हो तब विवाह होना कहे। वा चन्द्राधिष्ठित नश्त्र और सहमेशके योगतुष्य अंशमें गुदके होने पर विवाह कहे। यदि गुद मित्रके नवांशमें हो तो एक ही खीखे बुक्त हो। स्वांशमें हो तो हो तीन सीवाला हो। उच्चांशमें हो तो बहुत खियोंका स्वामी होवे॥ २७॥

कलत्रनाथस्थितभाराकेशयोः सितत्तपानायकयोर्बलीयसः। दशागमे चूनपयुक्तभाराकत्रिकोणगे देवगुरौ करमहः॥ २८॥

इदानी विवाहकालहाने प्रकारान्तरमाह—कलत्रेति । कलत्रनायस्थितभांशकेशयोः = सप्तमेशः स्थितो यस्मिन् मे = राशौ, श्रंशके = नवांशे च तदीशयोः मध्ये बलीयसो श्रहस्य दशागमे, वा सितक्षपानायकयोः = शुक्रचन्द्रयोर्भध्ये बलीयसो श्रहस्य दशागमे = श्रहादशाकाले, धूनपेन = जन्मलग्नात्सप्तमेशेन युक्तो यो राश्यंशकस्तरमात् त्रिकोषौ (५।९) वतवित गुरौ च जातस्य करश्रहः = विवाहो वाच्यः।

Notes—जन लग्नचन्द्रयोर्वलीयसः पक्षो प्राह्यः । प्रार्थायदि चन्द्रो बलीयांस्तदा तितक्षपानायक्रयोर्वलीयसः दशागमे इति, लग्ने बलीयसि कलत्रनायस्थितमांशकेशयोः बलीयसः दशागमे इति पक्षः स्वीकार्यः । लग्नाच्चनद्राद्वा भाविचारस्य विहितस्वादिति ॥

सलमेश विस राशि और नवांसमें हो उनके स्वामियोंमें, या शुक्र और चन्न्रमामें जो जिक बड़ी हो उसकी दसमें सलमेश युत, राश्यंशके जिकोणमें गुक्के होनेपर विवाह कहे ॥ २८॥

> शुक्रोपेतकलत्रराशिपदशासुक्तिर्विवाहप्रदा लग्नाद्वित्तपतिस्थराशिपदशासुक्ते च पाणिप्रहः ॥ कर्मायुर्भवनाधिनायकदशासुक्ते विवाहः क्रमात् कामेशेन युतः कलत्रगृहगस्तत्पाकसुक्ते तु वा ॥ २६॥

इदानीपन्यानिष विवाहसमयानाह—शुक्रोपेतेति । शुक्रेण उपेतस्य = सहितस्य कल-त्रराशिपस्य=सप्तमभावेशस्य दशाभुक्तिः विवाहप्रदा भवति । यस्य जन्मसमये सप्तमेशः शुक्रसंयुक्तः स्यात्तस्य सप्तमेशदशान्तर्दशाकाले विवाहो भवतीत्यर्थः । लग्नादिति\_। जन्मलग्नाद् वित्तपतिः = द्वितीयेशः यस्मिन् राशौ तिष्ठति तदाशिपतेई-शासुकौ च पाणिग्रहः = दिवाहो वक्तव्यः ।

कर्मायुरिति । कर्मभावेशस्यायुर्भावेशस्य च दशान्तर्दशाकाले विवाही वाच्यः ।

श्रथवा यदि कलत्रग्रहगः = सप्तमभावगतः श्रहः कामेशेन = सप्तमेशेन युतो भवे-तदा तु तह्शायाः = सप्तमगतश्रहदशाया भुक्तौ विवाहो वक्तत्र्य इति । श्रत्र कमादित्यनेन क्रिमका योगा उक्ता इति ज्ञातन्यम् ॥ २९ ॥

शुक्त ससमेशकी दशाश्चित्त विचाह करानेवाली होती है। जनसे हितीयेशकी राशिपतिकी दशाश्चित्तमें पाणिप्रहण होते। दशमेश और अप्टमेशकी दशाकी शुक्तिमें कमसे विवाह होते। वा ससमेशसे गुक्त तथा कलग (ससम ) राशिमें प्राप्त प्रहकी दशाकी श्रिक्तिमें विवाह करे। २९॥

सौम्यञ्योअचरः स्थितः शुअगृहे चादौ ददाति श्रियं पापर्चे शुअखेचरो यदि दशाअध्ये विवाहादिकम् ॥ कूरः पापगृहोपगो यदि फलं पाकावसाने तथा सौम्यर्के यदि सर्वकालफलदः सौम्यान्वितः शोअनः ॥ ३० ॥

इदानीं प्रहाणां शुभाशुभस्ववशात् स्थितिवशाच्य फलसमयमाह—सीम्यव्योगचर

इति । शुभग्रहो यदि शुभग्रहो स्थितः स्यात् तदाऽसी खादी=स्वदशारम्भसमय एव भियं

= शुभसम्पदं (, विवाहादिफलाम् ) ददाति । शुभव्यचरः=शुभग्रहो यदि पापर्शे=पापराशी

स्थितः स्यात्तदा स्वदशामध्ये = स्वदशाया मध्यकाले विवाहादिकं शुभक्तं ददाति । क्रूरः=

पापग्रहो यदि पापग्रहोपगः स्यात्तदा पाकावसाने = स्वदशाया धन्तकाले तथा = विवाहादि
फलं ददाति । यदि क्रूरः सीम्यक्षं = शुभराशी भवेत् तदा सर्वकालफलदो शेयः । क्रूरः

सीम्यान्वितः = शुभग्रहसंयुक्तक्षेद्भवेत्तदाऽसी शोभनः = शुभ एव स्यादिति ।

Notes—इतः पूर्वश्लोके यदुक्तं 'दशाश्रुक्तो विवाहः' इति तत्समय एवोक्तोऽ-स्मिन् श्लोके । तत्र विवाहकर्तृप्रहस्य स्थिति विलोक्य तह्शाश्रुक्तौ विवाहसमये ज्ञूयादिति । अत्र विवाह इत्युपलक्षणमेव श्रतः सर्वस्मिन्नेव भावविचारे तत्तद्भावकारकस्य परिस्थिति-वशेनोक्तवस्फलं वाच्यमिति विष्कर्षः ॥ ३० ॥

सीम्य प्रहले ग्रुस गृह युक्त हो तो दशामें पहले ग्रुसफलको देता है। यदि पापराश्चिमें ग्रुसप्रह हो सी दशाके सध्यमें दिवाह बादि ग्रुस फल हो। पापप्रह यदि पापगृहमें हो तो दशाके अन्तमें फल देता है। पापप्रह यदि ग्रुसराशिमें हो तो अपनी सम्पूर्ण दशामें फल देवे। यदि वह ग्रुस शुक्त हो तो ग्रुस होता है॥ ३०॥

लग्नेश्वरस्थितनवांशप्रतिः स्वराशौ चन्द्रे पुरन्दरगुरौ च कलजलासम् ।।
कामेशशुक्रगृहगेऽसरमन्त्रिणीन्दौ केन्द्रेऽथवा गुक्रयुते सित गोचरेण ।। ३१ ।।
इदानीमन्यमपि विवाहसमयमाह—लग्नेश्वरेति । लग्नेश्वरः = बन्मलमपितिस्तप्रति
यस्मित्रवांशौ तक्षवांशपतेः स्वराशौ = द्वितीयस्थाने चन्द्रे, पुरन्दरगुरौ = बृहस्पतौ च गोचरेण समागते सित जातस्य कलजलासम् = कीप्राप्ति=विवाहं विज्ञानीयात् । अथवा केन्द्रे=
बन्मलग्नात् १।४।७।१० एतदन्यतमे गुक्युते सित कामेशशुक्रग्रहे = सप्तमेशो ख्रार्वा
बन्न तिप्रति तस्मिन् राशौ गोचरेण = सद्यारेण गतवित अमरमन्त्रिण = गुरौ, इन्दौ=चन्द्रे
च कलजलामं मृयादिति ।

Notes—श्रत्र वयसस्तारतम्येनापि भवितन्यम् । न केवलं गुरोः सधारतः फल-यादिशेदिति ॥ ३१ ॥ लग्नेश जहाँ स्थित हो उस नवांशका स्वामी जड़ां हो उससे २ री राशिमें चन्द्रमा भीर बृहस्पति हों तो खीका लाभ होवे । सप्तमेश और शुक्रके गृहमें जब चन्द्रमा तथा बृहस्पति हों, तथा उससे केन्द्रमें जब गोचरीय गुरु हो तो खोका लाभ होवे ॥ ३१ ॥

यत्संख्याकमजादि कामभवनं तद्वत्सरे वा नृणां साष्टाव्दे छतमीञ्जिकर्मपरतः कल्याणकालो भवेत् ॥ लग्नादस्तविलग्ननायकयुतत्त्रेत्रांशके सम्भवा या सा भर्तृमनःप्रसादकरणी भर्ता तथैव स्त्रियाः ॥ ३२॥

श्रान्यप्रिय विवाहकालं लियाः स्वभावं चाह—यदिति । कामभवनं = सप्तमं स्थानम् श्रान्यादि = मेघादिगणनाक्रमेण यत्सङ्ख्याकं भवेत तद्वत्सरे, वा साष्टाब्दे=अष्टवर्षसहिते तस्य-प्तमभावाहसमवर्षे नृणां कृतमौक्षिकर्मपरतः = मौक्षिसंस्कार—( व्रतवन्धन—) तः श्रान्तरं कल्याणकातः = परिणयनसमयो भवेत् । यथा कस्यचित् सप्तमं भावे कर्कराशिस्तथा तस्य मौक्षिवन्धनम् । वर्षे वात् तदा मौक्षिकर्मपरतो द्वादरो ( = + ४ ) वर्षे वान्मतो विश्वतितमे ( ४ + = + ८ ) वर्षे वा द्वादरो वर्षे तस्य परिणयनं वाच्यमिति ।

व्यय भर्तृभनःप्रसादकरणी श्रीमनःप्रसादकरमाह—त्त्रगादिति । त्रागात् = व्यन्मताः मात् व्यस्तिवित्रगं = सप्तमो भावस्तस्य नायकेन = स्वामिना ( सप्तमेशोनेत्यर्थः ) युतो य चेत्रांशकः = राशिनवांशस्तिस्मन् सम्भवा = उत्पन्ना या श्री, सा भर्तृभनःप्रसादकरणी = प्रतिमनोमोदिनी भवति । तथैव = तेनैव प्रकारेण ( तन्नक्षणविशिष्टः ) भर्ता = स्वामी, श्रियाः सनःप्रसादकरो भवतीति ॥ ३२ ॥

जितनी संख्या मेवादिसे सप्तम भाव हो उतने वर्ष या उतमें ८ जोवकर यज्ञोपवीतके बाव कश्याण (विवाह)का समय होता है। छग्नसे सप्तम भावेश युक्त चेत्रांशकमें (अर्थांत् कम्बर्से सप्तमेशस्य राश्चिका नवांश हो) उत्पन्ना की स्वामीके मनको प्रसन्न करनेवाळी होती है। उसी प्रकार खीको स्वामी प्रसन्न करनेवाळा होता है। इस ॥

कामान्विते चकिवयवरराशिजाता चन्द्रावृतीय सुभगा च पतिप्रिया स्यात् ॥ स्त्रीजातके च पतिरिष्टकरो वधूनां दिग्देशजा भृगुसुताद्वलाधिपस्य ॥ ३३ ॥ कामेति । चन्द्रात् = कन्यकालीनचन्द्राधिष्टतराशितः कामे = सप्तमे भावे, व्यन्तिः = क्ववस्थितः वा ईक्षकः = सप्तमभावद्रष्टा यो वियचरः = प्रद्वस्तस्य, राशौ = स्वयद्दे जाता की व्यतीव सुभगा पतिप्रिया च स्यात् । इदमुक्तं भवति । जन्मकाले चन्द्राधिष्टितः राशौ स्वयते स्थाने यो व्यद्दे अवेत्तदभावे तत्र यस्य सर्वधिका दृष्टिभंवित तस्य प्रदृश्य राशि-रेव यस्या जन्मकाले यो व्यत्ति सा को व्यतीव सुन्द्ररी भर्तुः प्रियतमा च भवतीति । स्रीजातके = वियाः जन्मकुण्डस्यामिष कथितलक्षयो सित पतिः वधूनां = स्नीणाम्, इष्टकरः = मनः-प्रीतिकरो भवेदिति ।

दिगिति । भृगुक्ततत् = ग्रुकात् श्रवलाधिपस्य सप्तमेशस्य या दिक् (२ श्र. २३ श्लोक द्र.) तिह्रदेशजा जातस्य स्त्री वाच्या । श्रत्रेदं विचिन्त्यम् । पुरुषस्य जन्मकाले श्रुको यत्र भवेत्तस्मात्सप्तमभावस्य योऽधिपस्तस्य या दिगुक्ता तस्यां दिशि तस्य विवाही वाच्य इति ॥

ध्वत्र दारदिग्ञानेऽन्येऽपि प्रकाराः— शुक्राधिष्ठितराश्यंशदिशो वा दारसम्भवः । शुक्रजाभित्रतो वाऽपि दारेशस्य दिशोऽथवा ॥ फलत्रसंस्थस्य तदीक्षकस्य लमात्तदीशस्य च चन्द्रतो वा । दिग्जातमत्र प्रवदेत कलत्रं पुंसोऽज्ञनायाध पति तथैव ॥

कामस्थकामधिपभार्गवानामृशं दिशं शंतित तस्य परन्याः ॥ इति ॥ ३३ ॥ पुरुषके चन्द्रमासे सहसमें स्थित तथा सहस्रको देखनेवाके बह उसकी शक्ति में उत्पन्न होनेवाकी खी अत्यन्त सुन्दरी और पतिशिया होती है । की जातकमें ऐसा हो तो खियों के सनोरथ पूर्ण करनेवाका पति होता है । शुक्रके सहस्रेककी विचाकी सी कहे । याने जातक की कादी शुक्रके सहस्रेककी विचामें कहनी चाहिये ॥ ३३ ॥

छाण चरववृजातकसंयोगः।

इदानीं नरस्य वध्वाश्च जातकसंगोगमाहेत धारभ्य श्लोकेश्वतुर्दशक्षः — धनावसानस्मरयानरन्ध्रगो धरासुतो जन्मनि यस्य दारहा ॥ तथैन कन्याजनजन्मलग्नतो यदि ज्ञासुनुरनिष्ठदः पतेः ॥ ३८॥

धनेति । यस्य पुरुषस्य जन्मनि = जन्मकाले धराष्ट्रतः = मज्ञलः, धनावसानस्मर-यानरन्ध्रयः = द्वितीय-द्वादश-सत्तम-चतुर्थाष्ट्रमानायन्यतमगतः स्यादसी पुरुषे दारहा = जीविनाशकः भवेदर्थातस्य नरस्य स्त्री न जीवेदिस्यर्थः ।

फन्याजनजन्मत्त्रवतो यदि क्षमासुनुः = मग्नतः तथैव = धनावसावस्मर्यानरन्ध्र-( २१९२।७।४।८ ) वतः स्याद तदा पतेः = स्वामिनः ध्वनिष्ठदः = सृत्युक्तरः भवेदिति । ध्वन्न योगे धाता कन्याऽपि अर्तृनिनाशिनी भवतीति भावः । धन्न वच्ना वरस्य च धन्य-खन्नवतो औमोऽग्रुम उक्तः । धन्नोपलभ्यतेऽपि विशोववचनम्—

"ताउने व्यये च पाताले बामित्रे चाष्टमे कुने ।

फन्या अर्तूबिनाशाय भर्ता कन्याविवासकृत्' इति ॥ ३४ ॥

िवस पुरुपके द्वितीय, हान्या, सप्ताम, चतुर्थं वा अष्टममें मंगल हो वह ( न्एहा ) ची का वाकक होने । इसी प्रकार कन्या के लग्नसे ( २-४-७-८-१२ ) भावमें यदि मंगल हो तो पतिका अनिष्ट करनेवाली होती है । "चना" की चग्नह "लग्ना" पाउमें अन्य प्रन्योंसे भी सहयोग होता । क्योंकि "लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाहमे कुने" इससे १-४-७-८ १२ ये स्थान अनिष्टकर अन्य प्रन्योंमें हिंह गोचर होते हैं ॥ १४ ॥

क्रूरव्योमचरः श्लीणावष्टमस्थो विलग्नतः। बीचारिपापवर्गेषु यदि मृत्युकरः पतेः ॥ ३४ ॥

क्रूरेति । क्रूरव्योमचरः = कक्षित्पापमहः नीचारिपापवर्गेषु विद्यमानः सन् यदि कीणां विलग्नतः=बन्मलग्नात् अष्टमस्थो भवेत् तदा तस्याःपतेः=स्वामिनः मृत्युकरो भवेदिति॥३४॥ विद्योंके छग्नले अष्टम क्रूरम् नीच, क्षष्ठ, पापके वर्गमें हो तो पतिकी सृत्यु करवे बाळा होता है ॥ ३५॥

> चून्छुदुम्बगती यदि पापौ दारवियोगजदु:खकरौ तो । तादृशयोगजदारयुतरचेजीवति पुत्रधनादियुतश्च ॥ ३६ ॥

यूनकुटुम्बगताविति । पायो = ह्रो पापप्रही यदि यूनकुटुम्बगती = सप्तमहितीयगती अवेताम्, (एकः सप्तमे, एको हितीये इति ) तदा तौ दारिवयोगजदुःखकरौ = क्षीवियोगखनितदुःखदायिनौ अवेताम् । खिसमन्योगे जातस्य पुरुषस्य स्त्री स्रियत इत्यर्थः । श्रयासौ पुरुषो यदि ताहरायोगजदारयुतः = ताहरो योगे (यूनकुटुम्बगतौ यदि पापवित्यस्मिन् ) खातैः दारैः (स्त्रीभिः) युतो भवेत् धर्यात्तस्य जातस्य स्त्रिया जन्मकुण्डल्यामि पापौ हितीयसप्तगौ भवेतां तदा पुत्रधनादियुतश्च जीवति। न तदानी दम्पत्योरकाले मरणभिति भावः॥३६॥

यदि पापग्रह सप्तम और द्वितीय स्थानमें हों तो दोनों खीवियोगोत्पच हु:ब देनेवाले हो रें। ऐसे ही बोगवाली उसकी खी हो तो प्रच चनाहिसे बुक्त होकर जीवे ॥ ३६ ॥ कलत्रराशित्रितयेऽथवा स्यात्तदीशसंयुक्तभराशिकोरो ।' कलत्रराशियेदि पुत्रशाली तदन्यराशियेदि पुत्रहीनः ॥ ३७ ॥

कलत्रेति । पुरुवजन्मकुण्डल्याम् — कलत्रराशित्रितये = कलत्रराशिमें दत्रये (कलत्रेशो यत्र भवेत् १, तस्योच्चं नीचं वा २, कलत्रराशिः ३ इति कलत्रस्य मेदत्रयं भवित ) किं वा सप्तमादित्रये, अथवा तदीशसंयुक्तभराशिकोणे = सप्तमेशस्थितराशेः कोणे (४।९) यदि कलत्रराशिः = क्षिया जन्मराशिः स्थात्तदा वातः पुत्रशाली भवेत् । तस्मिन् यदि तदन्यराशिः = क्षिया जन्मराशिभिंग्नो राशिः स्थात्तदा पुत्रहीनो भवेदिति ॥ ३७ ॥

पुरुपके कलत्रक्ष राशित्रयमें वा सप्तमेशसे संयुक्त राशिके कोणमें यदि उसके सीकी राशि हो तो पुत्रशाली (पुत्रवान्) हो। उससे अन्य राशि हो तो पुत्रहीन होवे॥ ३०॥

अथ क्षियाः स्तनविचारः।

काठिन्योरकुचा सदे दिनकरे कासाधिषे केन्द्रगे जीवेन्दुइसितान्त्रिते गुरुकुचा, शुष्कस्तना भूमिजे। लम्बापीनपयोधरा सगुलिकच्छायासुताहिष्वजे, धूमादौ विषमाकृतिस्तनवती दुःस्थेऽथवा कासपे॥ ३८॥

इदानी कथम्भूता स्त्री भवेदित्याह—काठिन्येति । दिनकरे = स्याँ, मदे=सप्तमे स्थिते सती जातस्य स्त्री काठिन्योरकुचा=काठिन्यं=धनत्वमुपगतावृद्ध = जधनी, कुची = स्तनी च यस्यां सा तथाभूता भवेत् । ध्विन्दुद्धसितान्विते = गुरु-चन्द्र—ष्ठुध-शुक्रान्यतमेन सिहते कामाधिपे = सतमभावेशे केन्द्रगे सित स्त्री गुरुकुचा = पीनपयोधरा भवेत् । भूमिजे=मङ्गले सतमगे सित शुष्कस्तना = गलरकुचा भवेत् । सगुलिकच्छायामुताहिष्वजे = गुलिकेन सिहते खायामुते = शनी, ध्रहिष्वजे = राहुकेरवोरन्यतरे वा सत्तमे गतवित सित स्त्री लम्बापीनपयोधरा = लम्बायमानावापीनी (स्थूली) च पयोधरी (कुची) यस्यास्तृयाभूता भवेत् । ध्रमादो = सत्तमे भावे ध्रमाग्रुपश्चे सित स्त्री विषमाक्रतिस्तनवती = असमान-(लम्बाम्हत्—) पयोधरधरा भवेत् । अथवा कामपे = सत्तमेशे दुःस्ये सत्यि विषमाक्रतिस्तनवती स्त्री भवेदिति ॥ ३८ ॥

स्व सहसमें हो तो उसके खीकी जांचें और स्तन कठिन हों। सहसेश केन्द्रमें हो वृह-स्पति, चन्द्रसा, बुध या गुक्कते युक्त हो तो खीके स्तन वदे हों। यदि ७ वेंमें मङ्गळ हो तो गुक्क स्तन हो। गुळिकके साथ शनि, राहु या केतु हों तो ठम्बे मोटे स्तन हों। सहसेश बुप्टस्थानमें हो अथवा सहसमें भूमादि उपग्रह हो तो सी विषमस्तनवाठी हो॥ ३८॥

श्रण गम्यस्त्रीविवरणम्।

बन्ध्यासङ्गासनेऽस्तगे समबधूकेलिं निशानायके भूपुत्रे तु रजस्वलाजनरतिं बन्ध्यावधूमेति वा । वेश्यामिन्दुसुते तु विप्रवनितां जीवे सिते गर्भिणीं नीचस्त्रीरतिमर्कजोरगशिखिप्राप्तेऽथवा पुष्पिणीम् ॥ ३६ ॥

इदानीं क्यम्भूतया खिया सह सक्तो भवेदित्याह—बन्ध्येति । इने = स्यें, सस्तगे = सप्तमभावगते सित पुरुषो बन्ध्यासक्तं करोति । निशानायके = चन्द्रे सप्तमगते सित समव-धूकेलि = स्वसमानरूपगुणवयोयुतया वध्वा सह केलि = रितकीडां करोति । भूपुत्रे = भौमे सप्तमे सित रजस्वलाबनरितं करोति । स्रथवा बन्ध्यावधूम् एति = प्राप्तोति । इन्दुसुते = बुधे

कळत्रनाथस्थितमं तदीयराशि कळत्रस्य विदुर्महान्तः ।
 तस्योज्यनीचं यदिवा कळत्रराशि तदंशत्रितयं तदीयन् ॥

सप्तमे गते तु वेश्यासुपयाति । जीवे = गुरी सप्तमे सति विप्रवनितां = ब्राह्मणीसुपगच्छति । सिते = शुक्रे तथाभूते सति गर्भिणीं स्त्रियसुपेयात्। व्यर्कजोरगशिखिप्राप्ते = सप्तमे भावे शनौ, राहौ, केतौ वा प्राप्त सति नीचस्त्रीरति कुर्यादयवा पुष्पिणीं = रजस्वलासुपेयादिति ॥ ३९ ॥

सूर्य ससममें हो तो वन्त्या खीसे सङ्गम हो। चन्द्रमा ७ वेंमें हो तो अपने समान खी से ढेिल हो। मङ्गल हो तो रजस्वला खीसे रित हो, वा वन्ध्या खी प्राप्त हो। दुध हो तो वेश्यासे रित हो। बृहस्पित हो तो बाह्मणीसे रित हो। ग्रुक हो तो गर्भिणी खीसे विहार हो। शनि, राहु वा केतु हो तो नीच खीसे रमण हो, वा रजस्वला खीसे ढेिल हो॥ ३९॥

> श्रथ जीसङ्गमे स्थानविचारः। कीडागारमिने वनं सुखगते चाह स्वगेहं विधी भूपुत्रे सति कुड्यमिच्छति बुधे जातो विहारस्थलम्। जीवे देवगृहं सिते तु सलिलं मन्देऽथवा पन्नगे केती माधवशङ्करियसुतस्थानं वध्सङ्गमे ॥ ४०॥

इदानीं जातस्य रतिकीडास्थलानि निहिशाति । इने = सुर्थे, सुखगते = चतुर्थेस्थानस्ये सित वनम् = अरण्यम् , वष्ट्रसङ्गमे कीडागारं = विहारस्थलं वाच्यम् । विद्यो = चन्द्रे मुखगते सित चारु स्वगेहं = रमणीयमारमभवनमेव वाच्यम् । भूपुत्रे = मज्ञले चतुर्थे सित कुळ्ये = रुण्णकाष्ट्रविरिवतं गृहं वाच्यम् । सुधे चतुर्थे सित विहारस्थलं = विहरणभूभिः । जीवे चतुर्थे सित देवगृहं = देवालयः=मठमन्दिरादि । सिते = शुक्ते चतुर्थे सित तु सिललं = जलाशय-तटम् । अथ मन्दे = शनौ, पद्मगे = राहौ, केतौ वा चतुर्थे सित माधव-शहर-प्रिया-सुत-स्यानं वधृसङ्गमे = जीप्रसङ्गे स्थानं वाच्यमिति ॥ ४० ॥

सुख स्थान में सूर्य हो तो वनमें (गृहातिरिक स्थानमें) रतिकीवा हो। चन्त्रमा हो तो रमणीय गृहमें विहार हो। महन्छ हो तो छुटीमें रमण हो। छुछ हो तो विहारके ही स्थानमें विहार हो। गुरू हो तो देवागारमें केळि हो। शुक्त हो तो जडके समीप क्रीडा हो। सनि वा राहु, केतु हो तो विष्णु, साहर, देवो, गणेण, खादि देवताओं के मन्दिरमें सीधुन करे ॥२०॥

शुक्रांशे मदनस्थितेऽवनिसुते कामाधिपे पद्ममे । जायारिष्टमुपैति सप्तमगते भानौ कलत्रार्थवान् । दुःस्थौ कामकुदुम्बपी सभूगुजौ दुश्चिक्यथातौ तु वा तत्सङ्ख्याककलत्रहा बलयुतौ वित्तास्तपी दारवान् ॥ ४१ ॥

इदानों कलत्रशुभाशुभमाह—शुकांश इति । श्रवनिष्ठते = भौमे शुकांशे गतवित मद-निस्थते स्वति कामाधिपे = सप्तमेशे पश्चमे च सित जातो जायारिष्टं = झीकष्टम्, उपैति = प्राप्नोति । श्रस्मिन् योगे जातस्य स्त्री कष्टं, प्राप्नोतीत्यर्थः । भानौ = स्ये सप्तमगते सित कलत्रार्थनान् भवति ।

कामकुदुम्बपी = सप्तमेशद्वितीयेशी सभृगुजी = शुक्रेण सहिती भूत्वा दुःस्थी=वढष्ट-व्ययगती, वा दुखिक्ययाती = तृतीयमुपगती तु तत्संखयाककलत्रदा = यहिमन् आवेऽयं योगो भवेत्तद्वावाद्वतुष्यक्षीविनाशकः स्यात् । श्रथ वित्तास्तपी = धनेश—सप्तमेशी बल्युती चेद्रवेतां तदा तत्संख्याकदारवान् भवेज्ञातक इति ॥ ४९ ॥

शुक्के नवांक्रमें सप्तमस्य मङ्गळ हो, सप्तमेश पद्मममें हो तो खीको कर प्राप्त हो। सूर्वं ७ वेंमें हो तो खीखुखवाळा हो। सप्तमेश और द्वितीयेश शुक्क साथ द्वर स्थानमें हों वा वृतीयमें हों तो उतनी संस्थाको खीकी हानि हो। यदि द्वितीयेश और सप्तमेश वळी हों तो खी जीती रहे॥ ४१॥

## श्रथ भगचुम्यनयोगः।

जातः समेति भगचुम्बनमस्तनाथे शुक्रेण वीक्तितयुते भृगुमन्दिरे वा ।
एवं कुदुम्बभववाधिपतौ तथा स्याद् दारक्षेगे दशमपे ससिते तथेव ॥ ४२ ॥
इदार्गी भगचुम्बनयोगमाह—जात इति । १. श्रस्तनाथे = सप्तमेश्वरे शुक्रेण वीक्षिते वा
खगुमन्दिरे = इपतुत्तयोरन्यतरे यत्र तत्र गते सित जातः भगचुम्बनं समेति । श्राह्मिक्षक्षयो
जातो नरः स्त्रीभगस्य चुम्बनं कुर्यादिति । २. कुदुम्बभवनाधिपतौ = द्वितीयेशे एवमुक्तत-क्षणसंयुक्ते (शुक्रेण वीक्षितयुते स्गुमन्दिरे वा ) तथा स्यादर्थाज्जातो भगचुम्बनमेति ।
श्रिपं च ३. विसते = शुकसंयुक्ते दशमपे = दशमभावेशे, दारक्षेगे = सप्तमभावगते सित तथैवार्याज्जातो भगचुम्बनं समेतीति ॥ ४२ ॥

|                                               | ३ ल.                                           | g.                              | ,   | ३ ल.                           | ₹, २ |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------------|------|
|                                               | १<br>भगजुम्बन<br>योगः                          |                                 |     | २<br>अगचुम्बन<br>योगः          |      |
| ā. a                                          | 9                                              |                                 | IJ. | 9                              | 1    |
|                                               |                                                |                                 |     |                                |      |
|                                               |                                                | था युत हो तो<br>ान करे। शुक्रके |     | ३ ल.                           |      |
| जातक थग (<br>गृहमें सहमेश<br>प्रकार द्वितीयेश | योनि)का चुम्ब<br>हो तो भी यही<br>तके होने पर स |                                 |     | ३ ल.<br>३<br>भगचुम्बन-<br>योगः | 14   |

## जय खिया भगविचारः।

कामेश्वरी देवगुकः सिती वा समं अगं चाकतरं तक्ययाः ।
हस्वं भगं सप्तमराशिनाये शनीन्दुतारामुतमध्ययाते ॥ ४३ ॥
दीर्घं समेति भगमस्तपती जलर्ज्ञे तत्कारके जलगृहोपगते तथेव ।
सार्द्रं भगं भदनगे भृगुवीक्तितेऽञ्जे गुद्धं त्वनाद्रमुपयाति वधः सपापे ॥४४॥
इदावीं जातकस्य क्षिया भगविवारमाह—कामेश्वर इति । देवगुकः = वृहस्पतिः वा
सितः = शुक्तः, कामेश्वरः = सप्तमभावपतिः स्याच्चेत्तदा तक्ण्याः = क्षियाः समं = नातिइस्वं नातिदीर्धं च चाकतरम् = अतीव विक्तणं, भगम् = योनिः स्यात् । मेषद्रविक्तयोः
सिथुनकन्ययोर्धाऽन्यतरे लग्वे सति श्रयं योगः सम्भवेत् । सप्तमराशिनाये=सप्तमेशे श्रानीच्युतारामुतमध्ययाते=शनिचन्द्रमुधमध्याते सति क्षिया हस्वं=लम्रुप्रमाणकं भगं स्यादिति ॥४३॥
दीर्घमिति । अस्तपती = सप्तमेशे, जलकें = जलचरराशी = गृगापरार्द्धान्त्यक्रनीरसंके.

सति, दीर्घं = महत्रमाणकं भगं (योतिम्) समेति । तस्कारके = सप्तमभावकारकम्हे (शके)

जलग्रहोजगते = जलचरराशी गतनित सति तथैनार्याहीर्धं भगं समेति ।

३७ जा०

सार्द्रमिति । श्रव्जे = चन्द्रे, मद्नगे = सप्तमभावगते, तस्मिन् शृगुवीक्षिते=शुक्तेणाव-लोकिते च सित सार्द्रै=क्लिन्नं ( सजलिमिति ) भगं समेति । श्रथ तादशेऽब्जे सपापे=पाप-मह-संयुक्ते सित वधू:=क्षी, श्रनार्द्रै=शुष्कं, गुर्ह्यं=रहस्यदेशं=भगम्, उपयाति=प्राप्नोतीति ।

Notes—एते योगाः स्त्रियाः पुरुषस्य च जन्मकुण्डल्यां समफला एव अवन्तीति चिन्त्यम् ॥ ४१ ॥

सप्तमेण, बृहस्पति या शुक्र हो तो उसके खीकी योनि सम और अच्छी हो। सप्तमेश यदि शनि, चन्द्र और बुधके मध्यमें हो तो योनि छोटी हो॥ ४६॥

सप्तमेश जलचर राशिमें हो तो बड़ी थोनि हो। उसका (खीभावका) कारक ब्रह् जलकीं हो तो भी बड़ी थोनि हो। चन्द्रमा सप्तममें हो उसे शुक्र देखता हो तो साई (भींगी हुई या अस्यन्त शीतल) भग हो और सप्तममें पापब्रह हो तो योनि आई क हो शुष्क हो॥ ४४॥

लग्नेशस्थनवांशनाथगृहगे जीवे समेति छियं नीचारातिनवांशके सति मृतक्षीको विदारोऽथवा । लग्ने कामपतिस्फुटादपहृते राशित्रिकोखो गुरी लग्ने सप्तमराशिपस्फुटहृते जीवे मृतिं बोषितः ॥ ४४ ॥

लग्नेशेति । लग्नेशस्थनवांशनाथग्रहगे = लग्नेशो यन्नवांशे तिष्रति तन्नवांशनायो प्रहो यद्गृहगतो भवेत् तत्र गतवति जीवे = गुरौ सति जातः खियं समेति प्रान्नोति ।

नी वारातिनवांशके = तथाभूते जीवे स्वनीचराशेः, शत्रुप्रहस्य वा नवांशे सित जातः मृतकोकः, प्रथवा विदारः = जीरहितः ( प्रविवाहितः ) भवेत ।

श्रथ स्त्रीमरणमाह—लग्न इति । कामपतिस्कुटात् = स्पष्टसप्तमेशप्रहात् । लग्ने श्रप-हते = विशोधिते यच्छेषं स्यात्तद्राशित्रिकोशो गतवति गुरौ, श्रयमा लग्ने सप्तमराशिपस्कुः टेन हते रहिते ( ऊनीकृते ) यच्छेषं तद्राशौ गतवति गुरौ योषितः = जातकस्य पत्न्याः मृति नदेदिति ॥ ४५ ॥

लमेश वहां हो वहां के नवांशपितके गृहमें वन गुरु हो तो जी प्राप्त हो। यदि लम्बेश नीच या शत्रुके नवांशमें हो तो जी मरे, वा विना जीका ही रहे। स्पष्ट सहस्रेशमेंसे लम्ब को घटानेसे शेष राशिसे त्रिकोणमें गुरुके होने पर या लग्नमें स्पष्ट सहस्र राशिपितके घटाने पर शेषमें गुरु हो तो खोकी मृत्यु कहे॥ ४५॥

लग्नात्कामपकारकी शुभकरी वीर्याधिके सप्तमे पत्या साकसुपैति मृत्युमवला षापैरयुक्तें ज्ञिते । कामच्छिद्रदशापहारसमये शुकाष्ट्रवर्गोदिते राशो भानुसुते कलत्रकरणं जीवे तदंशान्त्रिते ॥ ४६ ॥

लग्नादिति । जन्मलग्नात् यः कामपितः = सप्तमेशः, कारकः = स्नीकारकथ तौ यदि शुभकरौ = शुभग्रहौ सप्तमे भवेतां तथा सप्तमे भावे वीर्याधिके = पूर्णबलान्विते तस्मिन् पापरयुक्तिक्षिते = पापयोगदृष्टिविजिते सित श्रवला = स्त्री, पत्या = सर्त्री, साकं = सद्दैव मृत्यु-सुपैति । श्राह्मिन् योगे सकृदेव दम्पत्योर्गरणं भवतीति भावः ।

कलत्रमरणमाह् कामिच्छद्रदशापहारसभये - सप्तमस्थानाधिकर्त्तृ किच्छद्रबहस्य (अ॰ ५, रलो॰ ५२-५३ द्र॰) दशापहारकाले, शुक्ताष्ट्रवर्गोदिते = पूर्वोक्त (अ॰ १०) शुक्ता-ष्ट्रवर्गकथितराशौ भानुसुते = शनैधरे, तथा तदंशान्विते = तद्राययंशे गतवित गुरौ च कल-प्रमरणं = स्नीमरणं स्यादिति ॥ ४६ ॥

छप्रसे सप्तमेश और ७ मका कारक शुभग्रह हों, सप्तम भाव बळी हो उसपर पापवहीं का

बोग या दृष्टि नहीं हो तो स्त्री पतिके साथ मरे। सप्तम आवसे ख्रिद्र प्रहकी दृशा प्राप्त होने पर शुक्रके अष्टवर्गोक्त राशिमें शनि हो और उसके द्वावांशमें जब गुरु हो तब स्त्रीकी खुरुयु कहें॥ ४६॥

प्रदन्भवननाथे पारिज्ञातादिवर्गे सुरगुरुयुतदृष्टे शोभनस्थानयाते । द्धिमधुष्टुतसूपत्तीरपकोपदंशैः सह शुचि रुचिरान्नं चारकान्तासुपैति ॥ ४७॥ स्पष्टार्थः ॥ ४७॥

इति सप्तमभावविचारः।

सप्तमेश अपने पारिजातादि वर्गमें हो, गुरुसे युक्त या दृष्ट हो, ग्रुभ स्थानमें हो तो दृष्टि-मधु-धी-दाल-दूध पक पदार्थों के साथ सुन्दर अञ्चक भोजन और रमणीय स्त्री प्राप्त होती है ॥ ४० ॥

#### अधाष्ट्रमभावफलम्।

श्रधाधुनाऽष्टमभावफलानि विवक्षरादौ तत्र विचारणीयकथन र्वकमरूपायुर्गोगद्वयमाह— आयुर्दायमनिष्टहेतुसुद्यव्योमायुरीशार्कजै-कक्तं तत्सकलं तथापि निधनप्राप्ति प्रवच्ये पुनः। श्राल्पायुवर्ययगेऽथवा रिपुगते पापान्विते रन्ध्रपे लग्नेशेन युते तु तत्र विवले जातोऽल्पजीवी नरः॥ ४८॥

श्रायुद्धिति । उद्यश्योमायुरीशार्कजैः = लग्नेश-दशमेशा-ष्टमेश-शनैश्वरैः, जा-तस्यायुद्धियम् , श्रानिष्टहेतुं = मरणकारणं च विचारयेदिति सकलं पूर्वमुक्तम् ( श्रायुद्धीया-ध्यायेऽरिष्टाध्याये ) तथापि पुनः निधनशप्ति प्रवच्ये । श्रत्राष्ट्रमेशाष्ट्रमभावाभ्यामायुर्विचारो विधनविचारथ कार्य इति तारपर्यम् ।

श्चरपायुरिति । पापान्विते=पापप्रहेण सहिते रन्ध्रपे = श्रष्टमभावपतौ व्ययगे = द्वादशे, श्रथवा रिपुगते = षष्टमुपगते जातः श्ररपाधुर्भवेत् । श्रथ तत्र = रन्ध्रपे तथाभृते विवले लभे-शेन युते च जातो नरः श्ररपजीवी भवेदिति ।

Notes—यस्य भावस्याधिपतिः पड्टव्ययगतो भवति तस्य भावस्य हानिरिति सामान्यो नियमस्तेनाष्टमभावादायुषो विचारस्य सद्भावाद्ष्टमेशो षष्टे व्यये वा गतेऽल्पायुण्द्व-मिति कि चित्रम् ॥ ४८ ॥

छप्त दशम और अष्टमके स्वामी और शनिसे आयुर्वाय तथा अनिष्टका कारण पहले कहा है, तथापि किर अष्टमभाव प्रसङ्गसे सब कहते हैं। अष्टमेश हादश वा पष्ट भावमें पापप्रहसे युक्त होतो जातक अस्पायु होवे। वहीं ( १२१६ ) पर यदि अष्टमेश बलहीन तथा छशेशके साथ हो तो जातक अस्पनीवी होवे॥ ४८॥

> स्वस्थे रन्ध्रपतौ चिरायुह्दयच्छिद्राधिपौ षष्टगौ रिष्फस्थौ यदि वा समेति मनुजो जातिश्चरायुर्वेत्तम्। व्यापारोदयरन्ध्रराशिपतयः केन्द्रत्रिकोणायगा दीर्घायुविवताः सभानुतनया यचल्पमायुर्वदेत्॥ ४६॥

श्रधुना दीर्बायुर्योगानाह—स्वस्थ इति । रन्ध्रपतौ = श्रष्टमेशे स्वस्ये = स्वराशिस्थे (श्रत्र सूर्यचन्द्रान्यतरस्याष्टमेशत्वे सति स्वस्थे = श्रष्टमस्ये इत्येवमेव ) जातिश्वरायुः = दोर्बजीवी स्यात् ।

उदयच्छिद्राधिपौ = लग्नेशाष्ट्रमेशौ, षष्ट्रगौ, वा रिष्फस्थौ = द्वादशगतौ यदि स्याताम् तदा जातः मनुषः विरायुर्वलं समेति = दीर्घजीवी भवतीति ।

व्यावारोदयरन्ध्रराशिपतयः = दशमेश-लग्नेशा-ष्टमेशाः यथासम्भवं केन्द्रत्रिकोणाय-(१।४।७।१०।५।९।११) माः भनेयुस्तदा जातो दीर्घायुः स्यात् । श्रयाल्पायुराह—विवला इति । एत एव तथा भूता श्रहाः समानुतनयाः = सूर्यपुत्रेण ( शनिना ) सहिताः यदि विवलाः = निर्वला भवेयुस्तदा श्रष्ट्यमायुर्वदेत् । तदानी जाती— Sल्पायुर्भवेदिति ॥ ४९ ॥

अष्टमेन अपने स्थानमें हो तो बीर्नायु हो। उन्नेन और अष्टमेन होनों छुठे साममें हों या द्वादममें हों तो जातक दीर्नायु होने। दत्तम, उन्न और अष्टमके स्वामी केन्द्र, त्रिकोण या प्कादम भावमें प्राप्त हों तो दीर्मायु हो। यदि वे क्रानिके लाथ हों तो अल्पायु कहे॥ ४९॥ कर्मेश्ररन्थ्रतनुपा वलशालिनश्चेन्जातिश्वरायुरिननन्द्नयोगहीनाः। द्वावप्यतीय बलिनो यदि सध्यमायुरेको वली लघुतरायुरनायुरन्यः॥ ४०॥

इदानीं दीर्घ-मध्य-लघु-हीनायुर्योगानाह-कर्मेशेति ।

चिरायुः—कर्वेशरन्ध्रतन्तृपाः = दशमेशाष्ट्रमेशलग्नेशाखेविद् वलशालिनः = पूर्णवलाः (त्रयोऽपि ) भनेयुस्तवा इननन्दनयोगहीनाः = शनैधरयोगरहिताध भनेयुस्तदा जातिखरायुः⇒ दीर्घनीनी स्यात् । स्रात्र पूर्णवला स्रापि शनियोगसहिता न तानहीर्घायुष्टराः स्युरिति शेयम् ।

मध्यायुः—यदि तेषु ( कर्मेशाष्ट्रमेशावाजनेशोषु ) हाविष कौविद्तीव बलिनौ भवेताम् तदा मध्यमायुः स्थात् ।

त्ररपायुः—यदि तेषु त्रिषु कश्चिदेको बली भवेत् तदा लघुतरायुः = श्रतिलप्यायुः = ग्ररपायुर्भवेत् ।

हीनायुः — सन्यः धनायुरर्थात् तेषु न कथिदिषि वली स्यात् प्रस्युत लमेशाष्ट्रमेशदशः

मेशाः निर्वेता भवेयुस्तदा धनायुः = हीनायुः भवेदिति ॥ ५० ॥

द्वाभेका, ब्रष्टमेका, जन्मेका बजी हों और वानिका योग न हो तो जातक चिरायु होता है। इनमें दो यदि अस्यन्त वळी हों तो अध्यक्षायु हो । एक बजी हो तो अस्पायु हो बदि तीनोंमें कोई बजी नहीं हो तो आयु नहीं होती है ॥ ५०॥

रन्ध्राधिपे पापगृहोपयाते दुःस्थानगे पापयुतेऽल्पमायुः । शुभान्त्रिते शोधनराशियुक्ते शुभेक्तिः रन्ध्रगते विरायुः ॥ ५१ ॥ इदानीमलपायुश्विरायुर्योगावाह—रन्ध्राधिप इति स्पष्टार्थ एवेत्यलम् ॥ ५१ ॥ अष्टमेक पापगृहमें प्राप्त हो हुष्ट स्थानमें पापग्रह युक्त हो तो अस्पायु होवे । वही बहि

अष्टमक् पापगृहम् प्राप्त हा वृष्ट स्थानम पापग्रह युत्त हा ता ववपायु हाव । वहा स्थाप्रह से युक्त सुभाराक्तिमें हो या सुभव्य जयममें ग्राप्त हो तो विशायु होवे ॥ ५१ ॥

नाशस्थे तनुपेऽथवा निधनपे पापेन युक्तेविते मूढेऽदृश्यगतेऽथवा रिपुगृहे जातो गतायुर्भवेत् । दीर्घायुर्निजतुङ्गगे शुभयुते केन्द्रत्रिकीखेऽथवा रन्त्रे रन्त्रपतौ चिरायुक्दयं यातो विलग्नाधिपे ॥ ४२ ॥

नाशस्य इति । ततुपे = लग्नेशे, खथवा निधनपे = घष्टमेशे, नाशस्ये = खष्टमभाव-गते, केनचित् पापेन युक्तेक्षिते = सहिते वा हष्टे, मृढेऽदृश्यगते=स्येंण सहादृश्यकालांशान्त-गति परमास्तं गत इत्यर्थः, खथवा रिपुग्रहे = षप्टभावगते सति जातः गतायुः = आयू-रिक्तः भवेष जीवेदित्यर्थः ।

श्रय चिरायुः—तिस्मन्नेव तनुपेऽथवा निधनपे शुभयुते निजतुन्नगे = स्वकीयोच्चंगते केन्द्रत्रिकोशो वा गतवति चिरायुः स्यात् । श्रथंचा रन्ध्रपती, रन्ध्रे = श्रथ्मे, विलग्नाधिपे=

लग्नेशे, उद्यं याते = लग्नं गते जातश्चिरायुर्भवेदिति ॥ ५२ ॥

हरनेश अष्टममें हो वा अष्टमेश पापग्रहसे युक्त या दृष्ट होकर अस्तं गत हो अथवा शक्तु शृहमें हो तो जातक आयु रहित हो। अष्टमेश अपनी उच्चराशिमें शुअग्रहयुत हो, केन्द्रकि कोणमें हो तो दोर्घायु हो। अथवा अष्टमेश ४ वें हो छन्नेश छन्नमें हो तो जातक चिरायु

लग्नाद्रन्त्यगृहाधिपे बलवति स्वर्चे चिरायः सुखी लग्नेशो यदि रन्ध्रपश्च बलिनौ केन्द्रस्थितौ चेत्तथा । आधानोदयराशितोऽष्टमगृहान्मेषुरणं जन्मभं शुक्रज्ञामरवन्दितेचितयुतं यद्यायुरारोग्यभाक् ॥ ४३ ॥

लग्नादिति । लग्नादन्त्यगृहाधिपे = द्वादशभावपतौ बलवति स्वर्धे च गतवित जातः चिरायुः सुखी च भवेत् । लग्नेशः, रन्ध्रपः = श्रष्टमेशश्चैतौ यदि वितनौ केन्द्रस्यितौ च

भवेताम् तदा तथा = चिरायुः सुखी च भवेदिति ।

आधानोदयराशितः = गर्भाधानकालीनलमात्, वा ऋष्टमगृहात्=जन्मकालीनाष्टमभावात् मेपूरणं=दशमभावः, अयवा जन्मभं=जनमकालीनचन्द्रराशिः यदि ग्रुकज्ञामरवन्दितेशितयुर्तः= शुक्रबुधजीवान्यतमेन दृष्टः युतो वा स्यात् तदा श्रायुष्मान् , श्रारोग्यश्च भवेदिति ॥ ४३ ॥

लग्नसे हादशका स्वामी अपनी राशिमें बलवान हो तो जातक चिरायु और सुखी होवे। बदि लानेश और अष्टमेश बली हों, केन्द्रमें हों तो भी वही फल हो। यदि गर्मा-धानकी छन्नराशिके अष्टम गृहसे दशनीं राशि, या जन्मछन्न शुक्र-बुध-बृहस्पतिसे दृष्ट या युत हो तो जातक आयुष्मान और आरोध्य हो ॥ ४३ ॥

अथ मृत्युविचारः।

रन्धेशे रिपरन्ध्ररिष्फगृहगे तत्पाकभुक्तौ सृतिं मन्दाकान्तगृहेशपाकसमये रन्ध्रेशभुक्ती तथा।। पाके रन्ध्रगृहाधिपस्य तद्नुकान्तस्य भुक्तौ तु वा खेटानां बलदुर्बलेन सकलं संचिन्त्य यत्तद्वदेत् ॥ ४४ ॥

श्रधुना मृत्युविचारः कियते—रन्ध्रेश इति ।

१. अष्टमभावपतौ रिप्रन्ध्ररिष्फग्रहगे = षष्टाष्ट्रमहादशान्यतमभावगते सति तत्पाक-अकी = अष्टमेशदशान्तईशाकाले मृति = जातकस्य मरणं वदेत् ।

२. मन्दाकान्तयहेशपाकसमये = जनमकाले शनिर्यक्ष्मन् राशौ भवेत्तद्राशीशप्रह-दशायाम् , रन्धेशभुक्तौ=ष्यष्टमेशान्तर्दशाकाले, तथा = जातस्य मृति वदेदिति ।

 अथवा रन्ध्रगृहाधिपस्य = अष्टमभावपतेः, पाके = दशायाम् , तदनुकान्तस्य = बाष्ट्रमभावपतेः सङ्गतस्य प्रहस्य, भुक्तौ = ब्रान्तर्दशाकाले जातस्य मृति वदेत् ।

अत्रोक्तयोगत्रये खेटानां = मरणयोगकर्तृप्रहाणां वलदुर्वलेन ( बलाबलविचारणपूर्वकम् ) सकलं, सधिन्त्य = विविच्य, यत् = यद्प्रहृदशायां सम्भवः स्यात्तद्प्रहृदशान्तर्दशाकाले तन्यर्णं वदेदिति ॥ ५४ ॥

अष्टमेश, पष्ट, अष्टम, हादश गृहमें हो तो उसकी दशासुक्तिमें मृत्यु हो। शनि जिस गृहमें हो उस गृहके स्वामीकी दक्षामें रन्ध्रेशकी श्रुक्ति (अन्तर्वशा) में मृत्यु हो। वा अष्टमेश की दशामें अष्टमस्थ प्रहकी अन्तर्दशामें सृत्यु हो। यहां प्रहोंके बळावळ ते सब विचार कर फल कहे ॥ ५४ ॥

लग्नेशे निधनारिरिष्फगृहगे साही सकेती तु वा होरारन्ध्रपसंयुतब्रहदशा जातस्य मृत्युप्रदा ॥ तत्खेटान्वितराशिनायकदशा नाशप्रदा देहिनां खेटानां प्रथमागतस्य फणिनः पाकापहारे क्रमात् ॥ ४४ ॥

लग्नेश इति । साहौ = राहुणा सहिते, वा सकेतौ = केत्रयुक्ते लग्नेशे निधनारि-रिष्कगृहगे = श्रष्टम-षष्ठ-व्ययान्यतमभावसुपगते सति होरारन्ध्रपसंयुतप्रहदशा = लग्नेशा-ष्टमेशान्यतरेण सहितस्य प्रहस्य दशा जातस्य मृत्यप्रदा भवति ।

श्रय यदि लग्नेशेनाष्टमेशेन वा न कश्चिद् श्रहः एंग्रुतो भवेतादा तत्खेटान्वितराशि-नायकदशा = तेन खेटेन ( लग्नेशाष्टमेशान्यतरेण ) श्रान्वितो यो राशिरर्याण्लग्नेशाष्टमे-शान्यतरो श्रहो यस्मिन् राशौ भवेदित्यर्थः, तत्तायकस्य = तद्राशीशश्चहस्य दशा देहिनां = जनिमतां नाशश्वरा = मृत्युदा भवति ।

अयोक्तप्रहृदशायां कदा सरणितत्याह—खेटानांकिति । योगकर्तृप्रहाणां प्रथमागत-स्य = पूर्वं प्राप्तस्य फणिनः = राहोः कमात् पाकापहारे = भुक्तौ सरणम् । अत्रेदं तावदववे-यम् । मृत्युद्शायां राहुप्रभृतिप्रहृदशाभुक्तिभृत्युकर्त्री भवति, न ततः पूर्वमिति ॥ ४५ ॥

क्ष्मेश अप्टम, पह या द्वादश गृहमें हो, राहुके साथ वा केतुके साथ हो तो क्ष्मेश या अप्टमेश से स्वत अहकी दशा खरखु देनेवाकी हो। यदि क्ष्मेश या अप्टमेशके साथ अह व हो तो उससे युक्त राशिके स्वामी की दशा मजुष्योंको नाशा करने वाकी होती है। पूर्वोक्त अहीं में क्रमसे पहले राहु की अन्तर्शता प्राप्त होने पर खरखु कहे ॥ ५५॥

व्यापाररन्ध्रतनुनाथरानैश्चराणां मध्ये विधुन्तुद्युतो विवलप्रही यः । तत्पाकशुक्तिसमये मरणं नराणां तद्युक्तवीच्चकस्योगद्शान्तरे वा ।। ४६ ।। व्यापारेति । दशमेशाष्टमेशलग्नेशशर्नेधराणां चतुर्णां मध्ये यो प्रहो विवलो विधुन्तु-द्युतः = राहुयुतो भवेत् तस्य प्रहस्य पाकशुक्तिसमये, प्रथवा तयुक्तस्य प्रहस्य, तद्वीक्षकस्य प्रहस्य वा दशान्तरे नराणां मरणं वाच्यम् ॥ ५६ ॥

दशमेश, अष्टमेश, कम्नेश और शनिके मध्यमें राहुयुत और यक्टहित जो प्रह हो उस की दशा मुक्तिमें मनुष्योंका मरण होता है। या उसके साथी या दशीं प्रहकी अन्तर्दशा में मृत्यु होती है॥ ५६॥

> नारो नारापती तु तद्महदशाभुक्ती समेत्यामयं लग्ने लग्नपती तु लग्नपदशाभुक्ती शरीरार्तिमाक् ॥ पश्चादामयनाशनं तनुभुखं मोदश्च सङ्घायते रन्धेशे बलसंगुते तनुपतेद्यि सृतिर्देहिनाम् ॥ ४७ ॥

नाश इति । नाशपतौ = श्रष्टमभावेशो, नाशो = श्रष्टमभावगते तु तद्महदशाभुकौ= श्रष्टमेशाश्रहदशान्तर्दशाकाले जातः श्रामयं = रोगं समेति = प्राप्नोति, रोगी भवेदित्यर्थः । लग्नपतौ लग्ने गते तु जातः लग्नपदशाभुकौ = लग्नेशाश्रहदशान्तर्दशाकाले, शरीराति । भाक = शरीरक्लेशायुक्तः (कृग्णः ) स्यादिति ।

श्रयात्र !त्तरनेशाष्ट्रमेशबह्योर्यच्ये रन्ध्रेशे = श्रष्ट्रमेशबहे, बत्तरंयुते = बतीयसि सित परचात्, श्रामयनाशनं = ब्याधिविधुक्तिः, तनुसुखं = शरीरसुखम्, मोदख=हर्षध सङा-यते । तथा तनुपतेः = त्रनेशबहस्य, दाये = दशायाम्, देहिनां मृतिः स्यात् ॥ ५७ ॥

अष्टमेश अष्टममें हो तो उसकी दशा भुक्ति प्राप्त होने पर रोग होता है ज्यनमें ज्यनेश हो तो उसकी दशाभुक्तिमें पहले शरीरमें हु:ल होता है, बाद रोगका नाश होकर शरीर का सुल होता है, हर्ष होता है। यदि अष्टमेश वली हो तो ल्यनेशकी दशामें मनुष्यों की स्टिस्यु होती है॥ ५७॥

जातस्य जन्मसमये विवले विलग्ने लग्नेशरन्ध्रपतिपाकमतीव कष्टम् ।
प्रश्नादतीव सुखमेति विलग्ननाथे वीर्यान्विते निधनपस्य मृतिं दशायाम् ॥४८॥
बातस्येति । जन्मसमये विलग्ने विवले = बलहीने सति लग्नेशरन्ध्रपत्योः पाकं
(दशा) जातस्यातीव कष्टं = हुःखदं भवति । तत्र विलग्ननाथे—लग्नेशे वीर्यान्विते=पूर्णबलगुक्ते सति पश्चादनन्तरमतीव सुखमेति । तथा निधनपस्य = श्रष्टमभावपतेः दशायाम्
स्रृतिः स्यातस्य जातस्येति ॥ ५८ ॥

जातक के जन्म समय छन्न निर्वेछ हो तो छन्नेश और अष्टमेशकी दशा विशेष कष्ट देने बाळी,होती है। यदि छन्नेश बळी हो तो वादमें विशेष सुख हो। अष्टमेशकी दशामें मृत्यु हो५८

देहेशे च विनाशपे बलयुते केन्द्रत्रिकोणस्थिते तद्युक्तग्रहपाकभुक्तिसमये रोगापवादः फलम् । रन्ध्रेशस्तनुपश्च खेचरयुतौ केन्द्रत्रिकोणस्थितौ रन्ध्रस्थानगतस्य पाकसमये मृत्युं समेति ध्रुवम् ॥ ४६ ॥

देहेरा इति । देहेरी = लग्नस्वामिनि, च = श्रथवा विनाशपे=श्रष्टमेरी वलयुते केन्द्र-त्रिकोणस्थिते च सति तयुक्तप्रहपाक्तभुक्तिसमये = तथाभूतेन लग्नेशाष्टमेशान्यतरेण युक्तस्य प्रहस्य पाक्रभुक्तिकाले रोगापवादः = व्याधिभयम् फलं प्राप्तुयाज्ञातक इति ।

रन्ध्रेशः = खष्टवेशः, तन्तुपः=लग्नेशक्षेती, खेचरयुती=येन केनचिद् प्रहेण युक्ती, केन्द्र-त्रिकोणस्थिती च भवेतां तदा रन्ध्रस्थानगतस्य=अष्टमभावस्थितस्य प्रहस्य पाकसमये जाती ध्रुवम् = अवश्यमेव मृत्युं समेति = प्राप्नोति ॥ ५६ ॥

जनेश तथा अष्टमेश यळवान् हों केन्द्र या त्रिकोणमें स्थित हों तो उससे युक्त प्रह्की दशाशुक्तिमें रोग और अपवाद फल होता है। अष्टमेश तथा लग्नेश दोनों किसी भी प्रह से युक्त तथा केन्द्र, त्रिकोणमें हो तो अष्टम स्थानमें स्थित प्रहकी दशामें निश्चय मृत्युको प्राप्त होता है॥ ५९॥

नो चेदष्टमखेचरी यदि तनुप्राप्तेन सिद्धन्तये-न्मन्दे लग्नगतेऽथवाऽष्टमगते तत्पाकभुक्तौ मृतिः। रन्प्रेशोदयनायकौ सखचरी युक्तमहो दुर्बलो यस्तस्य सुचरस्य पाकसमये भुक्तौ च मृत्युं वदेत्॥ ६०॥

नो चेदिति । पूर्वश्लोके (५९) यदुक्तं 'रन्घ्रस्थानगतस्य पाकसमये मृत्युं समेति ध्रुवम्' तत्र रन्ध्रे महाभाने सति तनुप्राप्तेन=लग्नगतेन प्रहेणार्थाक्षग्नगतप्रहस्य पाकसमये मृत्युं सिंवन्तयेदिति ।

ध्य मन्दे=शनैश्चरे लग्नगते, श्रयवा श्रष्टमगते सति तत्पाकशुक्तौ = शनिदशान्त-वैशायाम् जातस्य सृतिः स्यात् ।

श्रापि च रन्ध्रेशोदयनायकौ = श्रष्टमेशालग्नेशौ सखचरौ = केनचिरस्वेतरप्रहेण सिंहतौ भवेतां तदा तत्र यो प्रहो दुर्वलो युक्तस्तस्य प्रहस्य पाकसमये तस्यैव भुक्तौ च जातस्य भृत्युं वदेदिति ॥ ६० ॥

यदि ऐसा (८ वें में प्रह् ) व हो तो छम्में प्राप्त प्रहसे विचारे। शनि छम्में वा अष्टममें हो तो उसकी ब्ह्या भ्रुष्टिमें मृत्यु हो। अष्टमेश और छम्नेश जिस प्रहसे युक्त हो वह युक्त प्रहकी दशा और भुक्तिमें मरण कहे॥ ६०॥

इदानी मारकप्रहदशाभुक्ती कदा मरणं स्यादित्याह— लग्नात्पद्धमराशिपेन सहितव्योमाटनानां दशा-संख्याभानुहतावशेषगृहगे मृत्युं दिनेशे सति । पुत्रेशो न वियच्चरेण सहितः स्वाब्देन सिद्धान्तये-ल्लग्नेशेन युताव्दमङ्गविहतं संक्रान्तिपूर्वं दिनम् ॥ ६१ ॥

लग्नादिति । जन्मलग्नात् पद्यमराशिपेन = पद्यमेशेन सहितानां, न्योमाटनानां = प्रहाणां, दशासङ्ख्याभानुहतावशेषगृहगे=दशासमामानानि द्वादशभिर्विभज्य शेषमिते राशो गतनति दिवेशे = स्याँ सति जातस्य मृत्युं वदेत् ।

अथ वदि पश्रमेशो न केनापि वियच्चरेण=प्रहेण सहितो भवेत्तदा स्वाब्देन=स्वदशा-

वर्षेण मृत्युं सिंचन्तयेत् । श्रार्थात्पञ्चमेशे प्रहयोगरिहते सित तदानी पञ्चमेशस्यैव दशा-वर्षमानं द्वादशभक्तं कृत्वा लुब्धमिते राशी गतवित सूर्ये गरणिति ।

ष्यय तत्र राशी सूर्ये सित किस्मिन्दिने मरणिस्याह—लग्नेशेनेति। लग्नेशब्रहेण युताब्दं = सिहतप्रहाणां दशावर्षमानं (तिस्मन् प्रहयोगाभावे केवलं लग्नेशवर्षमिति) अज्ञविहृतं = त्रिशद्भक्तं (श्रत्र क-ट-प-य-वर्णभवैरित्यादिना ष्यतं = ३०) शेषमितं सक्का-नितपूर्वं=सूर्यस्य राशिसक्कमणमारभ्य दिनं वाच्यमर्थात्त्राशी तिहने सर्णं स्यादिति ॥६९॥

्यनसे पद्मसराधिके स्वामीक्षे युक्त प्रहोंकी दशा संख्यामें १२ से आगदेने पर जो गृह हो उसमें जब सूर्य हो तो मृत्यु होवे । पद्मकेश यदि किसी ग्रहते युक्त न हो तो केवल अपने वर्ष (दशावर्ष) से विचारे । ज्यनेशसे युत्त वर्षमें ३० का आग देने पर जो हो उतने दिन संक्रान्तिक्षे मृत्युके होते हैं ॥ ६१ ॥

इदानी मात्रा पित्रा च सह मृत्युयोगम्, भगस्मारान्यृत्युयोगं चाह— त्रिकोयो केन्द्रे वा यदि पितृत्वचुन्तेत्रपतयो दशासुक्तौ तेषामनुसरणसाहुर्सुनिगणाः ॥ समीमे सन्दाढ्ये फणियुजि तु वेन्द्रौ निधनगे त्वपस्मारस्तस्मान्सरणसथवेन्द्रौ कृशतनौ ॥ ६२ ॥

त्रिकोण इति । चितृतशुक्तेत्रपतयः = पितृ-( ९ ) भावेशः, लग्नेशः च्रेत्रपतिः = मातृ-भावपतिः = चतुर्थेशः इति त्रयो प्रहा यदि त्रिकोश्चै=लग्नात् ४।९ भावे, वा केन्द्रे ९।४। ७।९० भवेयुस्तदा तेषां मध्ये चलीयसो प्रहस्य दशाशुक्ती तेषामशुमरणं = सहैव यस्यं शुनि-गणाः = पूर्वे महर्षयः श्राहुः । तथा च सर्वार्थिचन्तामणी—

> सुखेश-भाग्येश-विलग्ननाथालिकोणमाः केन्द्रगताथ सर्वे । भुक्तौ यदा तत्परिपाककाले पित्रा सहैवानुमृतिथ यातुः ॥

श्रथ सभौमे = मङ्गलयुक्ते वा मन्दाब्वे = शिवयुक्ते, वा फवियुक्ति = राहुयुक्ते, इन्दी= चन्द्रे, निधनगे = श्रष्टमसुषगते तु बातस्यापस्मारः = मृगी रोगः स्यात् । श्रथवा कुशतनी= क्षीणज्योतिषि ( नष्टवले ) इन्दी = चन्द्रे पूर्वोक्तलक्षणे सित तस्यापस्मारान्मरणं स्यादिति । तथा हि सर्वाधिचन्तामणी —

> रन्ध्रे शशाङ्के फणिनाथयुक्ते हीने त्वपस्मारयुतः समन्दे । तत्र स्थिते हीनवले शशाङ्के पिशाचपीडा चलजा च पीडा ॥ भौमाहिमन्दान्यतमेन युक्ते भीखे शशाङ्के निधनस्थितेऽपि ।

दुःस्थे त्वपस्मारभयान्मृतिः स्यात् पिशाचपीडा त्वथवा मृतिः स्यात् ॥६२॥ नवसेक्ष, छत्नेक्ष और चतुर्थेक त्रिकोणर्से वा केन्द्रसें हों तो उनकी दशासुक्तिमें सुनिगण अञ्चयरण उनका ( साता पिताका ) कहे हैं। यदि चन्द्रसा-संगळ या क्षानि वा राहुके साथ अष्टसर्सें हो वा चन्द्रसा निर्वेळ हो तो सृगी रोगसे सृत्यु होवे॥ ६२॥

चन्द्रे वित्तगतेऽथवा निधनगे जातो बहुस्वेदवान् कर्मस्थानगते कुजे बुधयुते दुर्गन्धदेहो भवेत् । पापे रन्ध्रगते तु पापसहिते रोगप्रमादाकरः सौस्यक्योमगृहेऽतिशोभनयुते जातः समोदः सुखी ॥ ६३ ॥

स्पष्टार्थ एवेत्यलम् ॥ ६३ ॥

चन्द्रमा द्वितीय भावमें अथवा अष्टममें हो तो जातक बहुत स्वेद (पसीचा ) वाला हो । म्याममें मंगल बुधसे युक्त हो तो दुर्गन्ध देह हो । अष्टममें पापग्रह पापग्रुक्त हो तो बहुत रोग हो। इध दशम गृहमें हो और अत्यन्त शुभग्रहसे युक्त हो तो जातक हर्ष युत तथा सुन्ती हो॥ ६३॥

शीर्षोद्येषु चरभाद्षु वित्तपस्य लग्नाधिपस्य भुजगस्य द्शापहारे ।
पृष्ठोद्ये सति तदीयहगाणपस्य तद्वीक्तितादिसहितस्य मृति वदेद्वा ॥ ६४ ॥
इदानीं लग्ने चरादिराशिवशान्मृत्युविचारमाह—शीर्षोदयेष्वित । शीर्षोदयेषु राशिषु
(१ श्र० १४ श्लो० द्र०) लग्नगतेषु चरभादिषु=चरित्यरद्वन्द्वराशिषु क्रमेण-वित्तपस्य=
धनेशस्य, लग्नाधिपस्य, भुजगस्य = राहोः दशापहारे मृति वदेत् । एतदुक्तं भवति ।
मिधुन-सिंह-कन्या-तुला-वृधिक-कुम्भानां मध्ये तुला-लग्ने द्वितीयस्य दशापहारे, सिहवृधिक-कुम्भान्यतमे लग्ने लग्नेशस्य दशापहारे, मिधुन-कन्ययोरन्यतरे लग्ने राहोर्दशापहारे बातस्य सर्णं वदेत् ।

श्रथ पृण्ठोद्ये = वृष-कर्क-मेष-धतुः-मकरान्यतमे (१ श्र. रलो० १४ द्र०) लग्ने सित तदीयद्दगाणपस्य = लग्नाश्रितद्रेष्काणपतेः, तद्वीक्षिताद्दिसहितस्य = लग्नगतद्रेष्काणपतिद्रग्हस्तयुक्तस्य वा दशापहारे मृति वदेत् । श्रत्रापि त्रैविध्यमुक्तं, तच्चरादिराशिष्राप्रमेवार्यात् मेषकर्कमकरान्यतमे लग्ने-लग्नद्रेष्काणपतिर्देशापहारे, वृषलग्ने-लग्नद्रेष्काणपतिद्रग्दुद्वरापहारे, धनुर्लग्ने-लग्नद्रेष्काणपतिद्रग्दुद्वरापहारे, धनुर्लग्ने-लग्नद्रेष्काणपतिसहितस्य दशापहारे जातस्य मरणं वाच्यम् ।

Notes—अत्र लग्नद्रेष्काणपती प्रहृद्षियोगाभावे तद्देष्काणपतिरेव प्राख इति ॥६४॥ शीर्षोदय राशिमें, चर आदि राशिमें कमसे धनेशकी, छग्नेशकी और राहकी दशामें.

शावाद्य राशिम, चर जाद राशिम कमल धनशका, छन्नशका जार राहुका दशाम, पृक्षोद्य राशिमें क्रमसे चरादि राशिमें उसके देष्काणपति, उसके देखने वाले तथा उसमें पुक्की दशामें मृत्यु कहे ॥ ६४ ॥

इति श्रष्टमभावफलविचारः।

अथ नवसभावफलम् ।

तत्रादौ भाग्यविचारः ।

श्रवाधुना नवनभावफलविन्तारः क्रियते । तत्रादौ नवमभावात्तस्कारकाच्च [( गुरोः ) विनारणीयविषयक्रयनपूर्वकं भाग्ययोगमाह─

भाग्यप्रभावगुरुधर्मतपःशुभानि संचिन्तयेत्रवमदेवपुरोहिताभ्याम् । भाग्येशदेवसचिवौ शुभवर्गयातौ भाग्ये शुभम्रहयुते समुपैति भाग्यम् ।: ६४ ॥

भाग्यप्रभावेत्यादि । नवमदेवपुरोहिताभ्याम् = लग्नाजनमभावतः गुरोश्च सकाशात् भाग्यम् = दैवस् ( तकदीर ), प्रभावः = सामध्यम्, गुरुः = शिक्षको दीक्षकष, धर्मः, तपः, शुभम् = सरकार्याणि एतानि सिंबन्तयेत् = विचारयेत् । एतेषां शुभाशुभविचारो नवसभावनृहस्पतिभ्यां प्रकर्तःय इति ।

आग्येशदेवसिववौ = नवसभावेशो वृहस्पतिश्च शुभवर्गयातौ भवेताम् , भाग्ये = नवमे भावे शुअष्रह्युते सित जातो नरः भाग्यं = सद्भ्युद्यं, समुपैति = प्राप्नोति । श्रस्मिन् लक्ष्यो जातो भाग्यवान् भवेदित्यर्थः ॥ ६५ ॥

जवम आव और बृहस्पतिसे भाग्य, प्रभाव, गुरु, धर्म, तप और शुभका 'विचार\_ करना चाहिये।

नवसेत और गृहस्पति ग्रुअवर्गर्से हों, आग्य भाव ग्रुअग्रहसे युक्त हो तो जासक भाग्य-बान् होता है ॥ ६५ ॥ पापारिनीचरवितुप्तकरा नसोगा भाग्यस्थिता यदि यशोधनधर्महीनाः ॥
पापोऽपि तुङ्गनिजमित्रगृहोपगञ्चेद्भाग्ये तु भाग्यफलदः सततं नराणाम् ॥६६॥
पापारीति । पापप्रहाः, शत्रुगृहगताः, नीचगताः, सूर्येण सहास्तप्तता वा नभोगाः =
प्रहाः यदि, भाग्यस्थिताः = नवसभावगताः स्युस्तदा जाताः नराः यशोधनधर्महीनाः
भवन्ति । श्रय यदि पापोऽपि = कश्चित्पापप्रहोऽपि तुज्जगतः ( उच्चस्यः ), निजगृहगतः
मित्रगृहोपगतः सन् चेद् भाग्ये=नवसभावे स्थितः स्यात्तदा तु नराणां सततं भाग्यफलदः=
श्रभ्यदयक्तदेव भवेत् । पापो वा शुभो वा कश्चिद्षष्ट उच्च-स्व-मित्रगृहगतो यद्भावगतः

स्यात्तद्भावपोषक एव भवतीति प्रायः सर्वेषां सिदान्त एवावगम्यः ॥ ६६ ॥ यदि पाष्त्रह, नीचराशिस्य ब्रह, या अस्तप्रह नववें भावमें हों तो जातक यश, धर्म और धनसे हीन हो । पाष्त्रह भी यदि उचस्थानमें, सिन्नगृहमें होकर नववेंसे हो तो मनुष्य

विरन्तर आव्यवान् होता है ॥ ६६ ॥

सौन्यस्वासियुतेचितं नवसभं भाग्यप्रदं प्राणिनां तद्राशीशसमेतराशिरमणो भाग्यस्य कर्ता भवेत् ॥ भाग्येशः परिपाचको भवति तत्पुत्रेश्वरो बोधकः सुङ्गस्वच्युहोपगो यदि चिरं भाग्यं प्रकुर्वन्ति ते ॥ ६७ ॥

सौम्यस्वामीति । नवमअम् = भाग्यस्थानम् , सौम्येन = शुअग्रहेण, स्वामिना = स्वपतिना ( नवमेशेन ) युक्तमीक्षितं = दृष्टं वा अवेत्तदा प्राणिनां = जनिमताम् भाग्य-प्रदम् = ग्रभ्युदयकारकं भवेदिति ।

तिदिति । तद्राशीशः भाग्यराशिपतिः ( नवमेशः ) समेतः = स्थितो यस्मिन् राशौ तद्राशिरमणः = तद्राशिपतिः=नवमेशाधिष्टितराशिपतिर्मह इत्यर्थः, स भाग्यस्य कर्ता अवेत्। आग्येशाधिष्टितराशिपतेः शुभाशुअस्थितिवशैनापि शुभागुअकाग्यविचारः कर्त्तंत्र्य इति आवः।

भाग्येश इति । भग्येशो बहो हि परिपाचको भवति । खर्थाद्वाग्येशदशायां भाग्यो-द्यसम्भवः । तत्पुत्रेश्वरः=नवसभावात्पद्यसेशोऽर्थाक्षग्रनेशः, बोधकः=भाग्यद्वापको भवति । ते सर्वे पूर्वोक्ताः (भाग्येश-भाग्येशाधिष्ठितराशीश-भाग्यगत-लग्नेशाः ) यदि तुष्टस्वर्थं-गताः स्युस्तदा चिरं = यावदायुः भाग्यं प्रकृषेन्ति ॥ ६७ ॥

नवसभाग यदि वपने स्वामीले या शुभग्रहले युत्त या दृष्ट हो तो जातकका भाग्योद्य करता है। भाग्येश जिल शक्तिमें हो उसका स्वामी भी भाग्यकारक होता है। नवमेश श्रह आग्यका परिपाचक और भाग्यका पञ्चमेश (ठग्नेश) भाग्यवोधक होता है। ये सब प्रह् यदि अपने २ उच्च या स्वगृह की राशि में हों तो सदा भाग्यवान् बनाते हैं। सु. शा. कार ॥६०॥

> आग्यस्थे दशवर्गजोश्वभवनस्त्रांशस्थिते पञ्चके भाग्यं श्रीविपुत्तं समेति नृपतिस्तत्त्वाभियुक्तेष्ति ॥ चत्वारो बत्तशात्तिनो नवमगा भाग्यं प्रयच्छन्ति ते तुङ्गस्वांशगताः स्वदेशविभवं त्वन्थत्र चान्यांशगाः ॥ ६८ ॥

भाग्यस्थ इति । दश्ववर्गजोत्पन्नयोगे (वैशेषिकांशे), उच्चे, स्वभवने, स्वांशे च स्थिते पद्यके = प्रहाणां पद्यके (पद्यप्रियते प्रहे) भाग्यस्थे = नवमभावगते तस्मिन् तस्स्वामियुक्ते = नवमेशेन युक्ते वा हप्टे सित जातो नृपितः स्यात्, तथा श्रीविपुलं = विविधसम्पद्धासितं, भाग्यं समेति = प्राप्नोति ।

श्रय चेट्टलशालिनः चत्वारो प्रहास्तुक्तस्वांशगताः सन्तो नवमगा भवेयुस्तदा ते भाग्यं, स्वदेशविभवं = स्वदेशाश्रयसम्पत्तिं, प्रयच्छन्ति = ददति । ते चेदन्यांशगाः = परनवांशनगताः स्युस्तदाऽन्यत्रभवं विभवं प्रयच्छन्तीति ॥ ६८ ॥

अपने वैशेषिकांशमें, उचमें, स्वगृहमें, नवांशमें श्यित पांच ग्रह यदि भाग्य स्थानमें हों उनपर नवमेशकी दृष्टि या योग हो तो जातक राजा तथा अनेक सम्पत्तिसे सहित भाग्यशाली होता है।

यदि चार ग्रह बळी और अपने उच्च तथा नवांशमें स्थित होकर भाग्य स्थानमें हों तो आग्य तथा अपने २ देशमें उत्पन्न सम्पत्तियां जातकको देते हैं। यदि वे ग्रह अम्य नवांशमें हों तो अन्यन्न उत्पन्न सम्पत्ति देते हैं। सु. शा. कार ॥ ६८॥

अथ नवमे गुरी प्रहृद्धिफलानि।

इत आरभ्य ७२ रतोकं यावजवमे गुरी प्रइष्टिफत्तान्युच्यन्ते— आग्ये तत्पितशोभनेत्तितयुते आग्यं समेति धुवं धर्मे पापयुते भृगौ शशिनि वा जातो गुरुक्षीरतः ॥ दृष्टेऽर्केण गुरी नृपः चितिभुवां मन्त्री बुधेनार्थवान् शुक्रेणाश्वपतिः सुखी त शशिना मन्देन चोष्टादिभाक ॥ ६६ ॥

भाग्य इति । भाग्ये = नवमभावे तत्पतिन(=नवमेशेन, शोभनेन = शुभप्रहेण वा ईक्षिते वा युते जातो नरः ध्रुवं = निष्धयेन, भाग्यं समेति, भाग्यवान्भवेदित्यर्थः । पापप्रहेण युते खगौ = शुक्ते, वा शशिनि = चन्द्रे, धर्में = नवमभावे गतवित जातो नरो गुरुक्षीरतः = गुरुपरन्यावासको भवेत । तथा च जातकरत्ने—

चन्द्रे सपापे यदि धर्मराशौ भृगोः सुते वा गुरुदारगामी । धर्माधिपस्यांशपतौ तथैव युक्ते तथा तादृशदारगामी ॥

रष्टेक्रॅंगिति । गुरी = इहस्पती, श्रक्तेंण, = सूर्येण रष्टे जातो नृपो भवेत् । भिति-भुवा = भौमेन रष्टे गुरी जातो मन्त्रो = सचिवः (Minister) भवेत् । बुधेन रष्टे गुरी जातोऽर्यवान् भवेत् । शुक्रेण रष्टे गुरी जातोऽश्वपतिः = तुरप्तधनो भवेत् । शशिना = चन्त्रेण रष्टे गुरी सुखी स्यात् । मन्देन = शनिना रष्टे गुरी जातः उष्ट्रादिभाक् = उष्ट्र-प्रसतिचतुष्पदयुक्तो भवेत् ।

Notes—श्रत्र यदि गुरुर्भाग्यस्यः स्यात्तदा प्रहरष्टिफलस्याधिक्यं वक्तव्यम् ॥ ६९ ॥ यदि आध्यस्थान (९ वां आध ) अपने स्वामी वा ग्रुभग्रहसे युत्त या दृष्ट हो तो जातक अवस्य आध्यवानु होता है।

पापप्रहरों युत शुक्त या चन्द्रमा यदि भाग्य (९) स्थानमें हो तो जातक अपने गुक्की

जनम भावगत गुरु यदि खूर्यंसे देखे जार्वे तो जातक राजा हो । मङ्गल गुरुको देखे तो जातक सन्त्री हो । शुध देखे तो धनी हो । शुक्र देखे तो घोदेवाला हो । चन्द्रमा देखे तो खुखी हो । शनि देखे तो ऊँट वगैरह चौपायोंसे युक्त हो । सु. शा. कार ॥ ६९ ॥

विद्वान् वारणगोतुरङ्गधनवानिन्द्वर्कदृष्टे गुरी सेनावाह्नरत्नवाझवमगे जीवे कुजार्केहिते ॥ विद्यावाद्विनोद्वित्तविपुत्तः सूर्येन्दुजालोकिते गुकादित्यिनरीत्तिते विनयवाग् जीवे तपःस्थानगे ॥ ७० ॥ सन्दादित्यिनरीत्तिते गुणनिधिः प्राङ्गो बहुप्रामवान् जीवे चन्द्रकुजेत्तिते गुथुयशाः सेनासुखश्रीयुतः ॥ तारेशेन्दुजवीत्तिते गृहसुखश्रेष्ठार्थशय्यासनः गुकेन्दुप्रविलोकिते वितनयः शुरो धनी कर्मकृत् ॥ ७१ ॥ चन्द्रादित्यसतेत्तिते त गुणवान् वादी विदेशं गतो- जीवे शुक्रबुधेक्तिते नवसगे विद्याधिको जायते ॥ सर्वव्योमचरेक्तिते नरवरो राजा बहुद्रव्यवान् सौभाग्याचरराज्यवित्तफलदाः सर्वे तपःस्थानगाः ॥ ७२ ॥

विहानिति । नवमगे गुरौ इन्हर्कदृष्टे = चन्द्रस् र्याभ्यामवलोकिते जातो विहान् , वारण-गोतुरप्रधनवांध भवेत् । कुवार्काभ्यामीक्षिते नवमगे गुरौ जातः वाहनरत्नवान् भवेत् । श्रान्यस्पर्वे स्पष्टमेवेत्यलम् ।

Notes—नवमगतो गुरः खसलमहिनरीक्षमाणी जातकं बहुधनयुतं राजानं करोति । सत्रापि यदि गुरुरण्यः स्वग्रहादिगतो वा स्यातदाऽतिशयेनेति । सर्वे शुभाः भाग्यस्याने सप्तता निधलराज्यदा प्रयोदेव पापा नवमे भाग्यवाधकाः स्युरिस्यपि चिन्स्यम् ॥ ७०-७२ ॥

नवम आवर्मे स्थित गुक्को चन्द्रमा और सूर्य देखें तो जातक पण्डित तथा हाथी, गी, चोड़े धीर सम्पत्तियोंसे युक्त हो। महन्छ और सूर्य देखें तो सेना, वाहन और रत्नसे युक्त-हो। सूर्य और सुधसे देखे जानेपर विचाको चर्चामें आनन्दित और खूब घनी हो। ग्रुक और सर्य नवमगत गुक्को देखें तो जातक अस्यन्त मधुर बोळनेवाळा हो।

नवसगत गुरको सनि और सूर्य देखें तो जातक बहुत बढ़ा गुणी, विद्वान् और अनेक गांव ( हुआके ) वाळा हो । चन्द्रमा और महुळ देखें तो बहुत बढ़ा यसस्वी, सेवा-युख-और सम्पत्तिले पूर्ण हो । चन्द्रमा और बुध देखे तो अनेक मकारके गृहसुख, उत्तम धन और सम्यादि सुखाँसे कुक हो । खुक और चन्द्रमा देखें तो पुत्रहीन, पराक्रमी, धनवान् और कर्मकर्ता हो ।

मध्यमात गुरुको चन्द्रमा और प्रानि देखें तो जातक गुणी हो, विवादी हो और विदेश, बासी हो। बुध और ग्रुक देखें तो उत्तम विद्वान् हो। यदि नवमगत गुरुको सभी प्रह देखते हों तो मनुष्योंमें पूज्य, यहुत्त धनी राजा हो। सभी ग्रुमध्रह यदि ९ वें भावमें होवें तो अच्छ राज्य और धन देनेवाछे होते हैं। सुधाकाछिनीकारः॥ ७०-७२॥

# नचसे द्वित्रहयोगफलानि

इत आरभ्य ७७ रलोकं यावन्नवमे द्विप्रहयोगफलान्युच्यन्ते-

भाग्यस्थे शशिनि प्रभाकरसुतक्कारेक्ति भूपति-सुक्कच्योमचरे तपःस्थलगते भूपः शुभालोकिते । सेन्दी तिग्मकरे तु तत्र धनिको नेत्रामयार्क्तो भवेद् द्रःखी वाद्रतः कुजैन सहिते भानौ नृपालिषयः ॥ ७३ ॥

आउयस्थ इति । शशिनि = चन्द्रे भाउयस्ये, तस्मिन् प्रभाकर्युतहारेक्षिते = शनिष्ठध-भीमैरवलोकिते जातो भूपतिः = राजा भवेत् ।

तुक्तव्योमचरे = उच्चाश्रिते कस्मिन्निप प्रहे, तप.स्थलगते = नवमभावगते ( तत्र ग्रुभ प्रहे विशेषेग्रीते वोद्धव्यम् ) तस्मिन् श्रुभालोकिते च जातो भूपः स्यात् ।

(सू. चं.)—सेन्द्रौ = चन्द्रसिंहते तिरमकरे = सूर्ये, तत्र=नवमस्ये ( खमावास्याया-शिरणं सम्भान्यते ) तु जातः धनिकः, नेत्रामयार्तः = चन्त्रागपीडितक्ष भवेत् ।

( सू. मं. )—कुजेन सहिते भानौ भाग्यस्थे खातो दुःखी, वादरतः = विचादप्रियः, দুपालप्रियक्ष भवेदिति ॥ ৩३ ॥

नवर्षे भावमें स्थित चन्द्रमाको शनि, बुध जीर संगळ देखते हों तो जातक राजा हो। उच्चराशिके ब्रह नवर्षे भावमें हो उसे ग्रुमब्रह देखते हों तो जातक राजा हो।

वबर्षे आवर्मे चन्द्रमा और सूर्य हों तो धनी हो और नेन्नरोगी हो । अङ्गळके साथ सूर्व ९ वें में हो तो दुःखी, विवादी और राजाका प्रिय होवे ॥ ७६ ॥ भानी सेन्दुसुते सपत्नबहुलो दुःखी रुगार्तः सदा वागीरोन युते पितृप्रियकरो जातः स्वयं वित्तवान् । रोगी शुक्रयुते रवी शनियुते रुग्णः पिता कुच्चिरुक् चन्द्वे सावनिनन्दने तु जननीहुन्ता धनत्यागवान् ॥ ७४ ॥

भानाविति । ( सू. बु. )—सेन्दुमुते = इन्दुमुतेन ( बुधेन ) सहिते, भानौ=सूर्ये भाग्ये गतविति जातः सपत्नबहुत्तः = शशुबहुत्तः = श्रनेकरिपुञ्याप्तः, दुःखी, सदा रुगार्तः = व्याधिपीडितश्च भवेत् ।

(.सू. वृ. )—वागोशेन = गुरुणा युते नवमस्ये भानौ जातः वितृप्रियकरः = स्वज-नकामोदकृत, स्वयं वित्तवान् = धनी च भवेत् ।

( स्. शु. )—शुक्रयुते रवौ भाग्ये सित रोगी स्यात् ।

(स्. रा.) रानियुते रवी भाग्ये जातो वगणः = न्याधिमान् , तस्य पिता च कुक्षिवक्= उदरामययुग् भवेत् ।

( चं. मं. ) चन्द्रे सावनिनन्दने=भौमेन सहिते चन्द्रे भाग्यगते तु जातो जननीहन्ता=

मातृबधकृत्, धनत्यागवाँख भवेदिति ॥ ७४ ॥

चूर्य और बुध ९ वें भावमें हों तो जातकके बहुत शत्रु हों। स्वयं सदा दुःसी और रोगसे पीढ़ित रहे। सूर्य गुदके साथ ९ वेंमें हो तो जातक पिताका आज्ञाकारी और धनी होवे। सूर्य गुक्के साथ हो तो जातक रोगी हो। शनिसे युक्त हो तो जातक रोगी हो और उसका पिता उदर्ज्याधिसे युक्त हो।

यदि सङ्गळ और चन्द्रमा १ वें भावमें हो तो जातक माताका नाश करे और धनका

भी स्वाग करे ॥ ७४ ॥

वाग्मी शास्त्रकलापवान् नवमगे चन्द्रे सतारासुते सेन्द्री मन्त्रिणि धीरधीर्नरत्ररः श्रीमान् गुरुस्थानगे । तारेशे कुलटापितः सभूगुजे सापत्नमातृप्रिय-अन्द्रे मन्द्रयुते विधर्मगुणवान् माता कुलप्रच्युता ॥ ७४ ॥

बाउमीति । ( चं॰ बु॰ )—सतारास्रते = तारास्रतेन ( बुधेन ) सहिते चन्द्रे नवमगे सति बातो नरः बाउमी = बाक्चतुरः, शाखकलापवान् = विविधशास्त्रक्षो भवेत् ।

( चं॰ वृ॰ ) सेन्दौ = चन्द्रयुक्ते, सन्त्रिण=गुरौ, गुरुस्थानगे=नवमगे, जातः श्रीमान्, भीरधीः = प्रशस्तबुद्धिः, नरवरः = पुरुषश्रेष्टश्च भवेदिति ।

(चं॰ शु॰)—सन्दगुजे शुक्रेण सहिते, तारेशे = चन्द्रे नवमगे जातः, कुलटापितः = पुंचलीकीस्थामी, सापरनमातृप्रियः = विमातुः स्नेहकृष्य भवेत् ।

( चं॰ श॰ )-मन्द्युते = शनिसहिते चन्द्रे भाग्यगते जातो विधर्मगुणवान् भवेत्,

तस्य माता च कुलप्रन्युता = कुलाद् बहिष्कृता भवेदिति ॥ ७५ ॥

यदि चन्द्रमा बुधके साथ नवर्षे भावमें हो तो जातक बोडनेमें चतुर और अनेक झाखों का जाता हो । चन्द्रमा और गुरू नवर्षे हों तो जातक धीर बुद्धि, पुरुपश्रेष्ठ और श्रीमान् हो। नवर्षे चन्द्रमा ग्रुकते युक्त हो तो कुट्टा खीका पति हो और सौतेली माधाका प्रिय हो। नवर्षे चन्द्रमा ज्ञानिसे युक्त हो तो जातक निन्दित गुणोंसे युत हो और उसकी माता कुट्से बाहर हो जाय ॥ ७५ ॥

> शास्त्री भोगसुस्त्री कुजे बुधयुते सेज्ये धनी पूजितः शुक्तेण द्विवधूपितः सहकुजे वादी विदेशं गतः । भौमे आनुसुतान्विते नवमगे पापी परस्त्रीरतः सौम्ये सामरवन्दिते पद्धमतिर्विद्वान् धनी परिस्ततः ॥ ७६ ॥

शास्त्रीति । ( मं॰ द्व॰ )—वुधयुते, कुले = धङ्गले नवमगे जातः शास्त्री = शास्त्राध्यय-नाध्यापनकृद्भवेत् ।

( मं॰ वृ॰ )—चेख्ये = इज्येन ( गुरुणा ) सहिते कुले नवसर्गे जातो धनी, लोकैः पूजितः = मान्यक्ष भवेत् ।

( मं॰ शु॰ )—शुक्रेण सह कुछे नवमगे जातो हिवधूपतिः = हिदारः, वादी, विदेशं गतक्ष भवेत्।

( मं॰ श॰ )—आनुसुतान्विते = शनिसंयुक्ते भीमे नवमगे जातो हि पापी, परबी-रतस्य भवेत्।

( बु॰ वृ॰ )—सामरवन्दिते = स्रमरवन्दितेन ( गुरुणा ) सहिते, सौम्ये = बुचे नव-मगे सित जातः पहुमितः = चतुरबुद्धिः, विद्वान्, धनी, पण्डितः = सद्सद्वस्तुविवेकबुद्धि-शाली च भवेदिति ॥ ७६ ॥

बुधसे युक्त नवर्धेमें मंगल हो तो जातक शाख जाननेवाला हो, और मोगी तथा बुखी हो। मंगल बृहस्पतिसे युक्त नवर्धेमें हो तो धनवान् और पूज्य होता है। मंगल बुक्तसे युक्त नवर्धेमें हो तो दो खियोंका पति, विवादी और विदेश वाली हो। नवर्षे भायमें मझल श्वनिसे युक्त हो तो जातक पापी, पराई खीगामी हो। नवसमें बुध गुरुके सहित हो तो चतुरबुद्धि, विद्वान् धनी और ज्ञानी होवे॥ ७६॥

प्राज्ञो गीतरितिप्रियः सञ्चगुजे चन्द्रात्मजे परिष्ठतः सौम्ये मन्दयुते तु रोगितनुको वित्ताधिकोऽसस्यवाक्। जीवे शुक्रयुते चिरायुरिधकश्रीमान् समन्दे गुरी रोगी रत्नधनः सितेऽसितयुते भूपालतुल्यो भवेत्॥ ७७॥

प्राह्म इति । ( बु. शु. )—सञ्चराजे = शुक्रेण सहिते, चन्द्रास्मजे = बुधे भावय-(नवस) स्थानगते जातः पण्डितः स्थात् ।

( बु. श. )—मन्दयुते, सौम्ये = बुधे नवमगे तु जातो रोगितनुकः = हग्णशरीरः, वित्ताधिकः = धनी, ग्रसरयवाक् = मिण्यावादी च भवेत् ।

( मृ. शु. )—शुक्रयुते जीवे = गुरौ नवमगते जातः, चिरायुः = दीर्घजीवी, अधिक-श्रीमान् = बहुत्तथनश्च स्यात् ।

( वृ. श. )—समन्दे गुरौ नवमगते जातो रोगो, रत्नधनक्ष भवेत् ।

( शु. श. )—सिते = शुक्ते, श्रसितेन = शनिना युते नवमगते सति जातो भूपालतुल्यो अवेज तु भूपाल इति ॥ ৩७ ॥

नवर्षे भावमें बुध शुक्रसे युक्त हो तो जातक बुद्धिमान् , गीतरित प्रिय और पण्डित हो। बुध क्विसे युत्त नवर्में भावमें हो तो होगी, अधिक धनवान् और मिध्यावादी हो। नवर्षे में बृहस्पति शुक्रसे युक्त हो तो चिरायु और विशेष श्रीमान् हो। नवममें क्विके साथ गुढ़ हो तो रोगी तथा रकका धनी हो। नवर्षेमें शुक्त क्विसे युक्त हो तो राजाके सहज्ञ हो॥७०॥

#### श्रथ नचमे त्रित्रहयोगफलानि ।

इतः प्रश्वति ८६ श्लोकान्तं नवमे भावे त्रिप्रह्योगफलान्युच्यन्ते— रवीन्दुभौमा नवसोपयाता यदि चृताङ्गः पितृमातृहीनः । हिंसी विकर्मा रविचन्द्रसौम्या रवीन्दुजीवाः सुखवाहनाट्यः ॥ ७८ ॥ रवीन्दुभौमा इति । (स्. चं. मं.)—सूर्य-चन्द्र-कृजाः यदि नवसोपयाताः स्युः तदा जातः, क्षताष्टः = काणशरीरः, पितृमातृहीनश्च भवेत् ।

(स्. चं. यु.)—रिवचन्द्रसौम्याः = सूर्यचन्द्रसुधा नवमगारचेत्तदा जातो हिंसी = हिंसाकर्मकृत्, विकर्मः = स्वकृताचारकर्मरहितध भवेत । (सृ. चं. घृ.)-रवीन्दुजीवा यदि नवमे स्युस्तदा जातः मुखवाहन ह्यो भवेदिति ॥७८॥ यदि नववंमें सूर्य चन्द्र और मंगल हों तो जातकके शरीरमें चत ( वाव ) हो और वह आता पितासे हीन हो। नववंमें रिव, चन्द्र और बुध हों तो हिंसा कर्म करनेवाला, कुला-चार हीन हो। नववंमें रिव, चन्द्र और गुरु हों तो जातक सुख और वाहनसे पूर्ण हो॥७८॥

चन्द्राकों ससितौ दधूकलहरूद् राजिप्रयो वित्तहा भाग्यस्थौ रिवशीतग् शिनयुतौ भृत्यो विरोधी सताम्। रव्यारो सबुधौ तु तत्र सुभगः क्रुद्धो विवादिप्रयः सेज्यौ देवपितृप्रियः सुत्रवधूवित्तान्वितो जायते।। ७६॥

चन्द्राक्तीवित (स्. चं. शु.)—सिसतौ = शुक्तेण सहितौ चन्द्राकीं भाग्यस्थौ स्यातां तदा जातो नरो वधूकलहकृत्=स्त्रीभः सह सकटकरः, राजिश्यः, वित्तहा=धनक्षयकरस्य भवेत्।

(सू. चं. श.)—शनियुतौ रविशीतगू भाग्यस्थौ स्थातां तदा जातः शृत्यः = परेषां सेवकः, सतां = सब्बनानां विरोधी च भवेत् ।

(सू. मं. बु.)—सबुधी = बुधेन सहिती रव्यारी = सूर्यभीमी, तत्र = भाग्ये भवेतां तदा जातः सुभगः = दर्शनीयशरीर५ कुदः, विवादिष्रयक्ष भवेत्।

( स्. मं. घृ. )—सेज्यौ = गुरुणा सहितौ सूर्यभौमौ भाग्यगतौ स्यातां तदा जातः देवपितप्रियः, सतवध्रवितान्वितः = लीपुत्रधनैः सङ्कलध्य भवेदिति ॥ ৩९ ॥

यदि ९ वें आवमें सूर्य, चन्द्रमा और शुक्र होवें तो जातक स्त्रीसे झगदनेवाला, राजा-का स्त्रेडी और धननाश करनेवाला होता है।

सूर्य, चन्द्रमा और शनि ९ वेंमें होवें तो जातक दूसरेका नौकर और भले आदिमयों का विशेषी होता है।

खुर्य, मंगल और बुध नववें भावमें होवें तो जातक देखनेमें .सुन्दर, क्रोधी और विवा-विवय होता है।

सूर्य, अङ्गल और गुरु ९ वें में हों तो देवता और पितरोंके प्रिय, पुत्र, स्त्री और धनोंसे पूर्ण होता है ॥ ७९ ॥

सूर्यारी सिसती विवादनिरतः कोपी वधूदूपक-रह्मायास् नुयुतौ विवन्धुरधनो साधुः पितुर्मारकः । धर्मस्यौ रविचन्द्रजौ गुरुयुतौ राजिंधयो वित्तवान् साच्छौ राजसमः संभानुतनयौ पापी परश्चीपतिः ॥ ८० ॥

सूर्याराविति । (सू॰ मं॰ शु॰ )—ससितौ = शुक्रेण सहितौ सूर्यारौ = रविमङ्गलौ आव्यगतौ स्यातां तदा जातो विवादनिरतः, कोपी, वधृद्यकथ भवेत् ।

(स्॰ मं॰ श॰)—छायास्तुयुतौ = शनिना सिंहतौ सूर्यभौमौ भाग्यगतौ तदा जातो विवन्धः = बन्धुरहितः, श्रथनः = दरिद्रः, साधः = सज्जनः, पितुर्मीरकः (तिस्मिजात एव तस्य पिता ज्ञियेत इत्यर्थः) अवेत् ।

( सू॰ बु॰ वृ॰ )—गुरुयुतौ रिवचन्द्रजौ ( रिवबुधगुरवः ) धर्मस्थौ भवेतां तदा जातो राजप्रियो वित्तवांक्ष भवेत ।

(स्॰ दु॰ ग्रु॰)—साच्छी = शुक्रेण सहिती सूर्यद्वधी धर्मगती तदा जातो राजसमः= चृपतुल्यो भवेत् ।

(स्॰ बु॰ श॰) — सभानुतनयौ = शनिना सहितौ सूर्यबुधौ नवमे भवेतां तदा जातो हि पापी, परस्रीरतक्ष स्यादिति ॥ ८० ॥

यदि सूर्य, सङ्गळ और शुक्र ९ वें भावमें होंवें तो जातक विवा**दमें निरत कोधी, खियोंसे** झगढ़ने वाळा हो । सूर्य, मङ्गळ और शनि ५ वेंमें होवें तो बन्धुहीन, साधु और विवृहीन हो ।

सूर्य, बुध और गुरु ९ वेंमें हों तो जातक राजाका स्नेही और धनी हो । सूर्य, बुध और शुक्र ९ वें में हों तो राजाके समान हो । सूर्य, बुध और शनि हों तो पापी और परखीगामी हो । सु० शा० कार ॥ ८० ॥

> जीवाकौँ सितसंयुती परवधूसक्तो धनी परिडतः । साकौ जीवदिवाकरी यदि विटस्वामी तपःस्थानगौ ॥ आदित्यासितभागेवा नवमगा हीनो नृपैर्देखितो बाल्ये तप्तमनाः सुस्ती च परतश्चन्द्रारशीतांगुजाः ॥ ६१ ॥

जीवार्काविति । ( सृ॰ वृ॰ शु॰ ) — जीवार्की = गुरुस्याँ, सितेन = शुक्रेण संयुती नव-सगतौ स्यातां तदा जातः परवधूसक्तः = श्चन्यदारस्तः, धनी पण्डितथ भवेत् ।

( सू॰ वृ॰ रा॰ )—सार्की = शनिना सहितौ जीवदिवाकरौ=गुरुस्यों, तपःस्थानगौ= नवमभावगतौ स्यातां तदा जातो विटस्वामी=विटानां ( धूर्तानां ) स्वामी=धूर्तराष्ट्र अवेदिति ।

(स्॰ शु॰ श॰)—ग्रादित्यासितभार्गवाः = सूर्यशुक्रशनैधाः ववभगा भवेयुस्तदा जातो होनो गुणादिरहितो नृपैः = राजभिर्दण्डितध भवेत् ।

(च॰ मं॰ बु॰)—चन्द्रारशीतांशुजाः = चन्द्रकुजनुषा यदि नवमगताः स्युस्तदा जातो बारये = शैशने, तप्तमनाः = दुःखितचित्तः, परतः = यौनने च सुखी भवेदिति ॥४९॥ यदि ९ वें भावमें सु॰ बु॰ शु॰ हों तो जातक परचीरत, धनी और पण्डित हो।सु॰ बु॰

श॰ हों तो धर्तराज हो।

सु॰ शु॰ श॰ नवर्षे भावमें होवें तो जातक निर्मुण तथा राजासे दण्डित हो । चं॰ सं॰ और बुध ९ वें भावमें होवें तो जातक वाल्यावस्थामें दुःखी और उसके वाद (युवा अवस्था) में खुखी होता है।

देवाराधनतत्परो नवसगैश्चन्द्रारवागीश्वरै-जीतो नष्टकलत्रवान् चतततुः शुक्रेन्द्वसूनन्दनैः ॥ श्चुद्रो सातृहरो सहीपतिसमश्चन्द्रारसूर्यात्मजै-राचार्यो धनवान् विभुश्च रजनीनाथझदेवार्चिचतैः ॥ ८२ ॥

देवेत्यादि । ( चं॰ सं॰ ष्टृ॰ ) — चन्द्रारवागीश्वरैः = चन्द्रमञ्जलबृहस्पतिशिः नव-मगैः जातः देवाराधनतत्परः = देवप्जनपरायणो भवेत् ।

( चं॰ मं॰ ग्रु॰ )—शुकेन्दुभूनन्दनैः = चन्द्र—कुज-शुक्रैः नवमगैः जातः नष्टकतत्र-वान् = मृतभार्यः, क्षतततुः = पोडितगात्रध भवेत् ।

(च० मं० शा०)—चन्द्रारस्यारमर्जः = चन्द्रकुत्रशनैधरैः नवमगैः जातः, क्षुदः = कृपणः, मातृहरः = जननीविन।शाकः, महीपतिसमः = नृपतुल्यधः भवेत् ।

( चं॰ बु॰ वृ॰ )—रजनीनाथइदेवाचितैः = चन्द्रबुधगुरुभिर्नवगैः जातः आचार्यः,

धनवान् , विभुध भवेदिति ॥ ८२ ॥

यदि चं० सं० द्यु ९ वें में होवें तो जातक देवताओं की पूजामें तन्मय होता है। चं० सं० द्यु ९ वें में हों तो खीरहित तथा रोगी होता है। चं० सं० घ० ९ वें में होने से कृपण (क अपूस) और मातृहीन होता है। चं० द्यु ० ९ वें में होवें तो जातक पूज्य विद्वान्, धनी और परा- कसी होता है। ८२॥

मातुः सपत्नीजनको विभुः स्यात् चन्द्रज्ञशुक्ता नवमोपयाताः । पापी विवादिष्रयबुद्धियुक्तो जातः सुधारिष्ठमयुधार्कपुत्राः ॥ ५३ ॥ मातुरिति । (चं॰ वु॰ शु॰ )—चन्द्रज्ञशुक्ता यदि नत्रमोपयाता भनेयुस्तदा जातो मातुः = स्वजनन्याः, सपत्नीजनकः = सापत्न्यकारको भवेत् , विभुः = समर्थक्ष स्यात् । ( चं॰ वु॰ श॰ )—सुधारश्मिव्धाकपुत्राः = चन्द्रवृधशनैश्वरा यदि नवमोपगताः स्यु-

स्तदा जातः पापी, विवादप्रिययुद्धियुक्तः = विवादशीलक्ष भवेदिति ॥ =३ ॥

चन्द्रमा, बुध और शुक्त नवर्देमें प्राप्त हों तो अपनी माताकी सपरनी (सौत) उत्पच करावे और पराक्रमी हो। चन्द्रमा, बुध और शनि नवर्दे हों तो जातक पापी, विवादिषय और बुद्धियुक्त हो॥ ८३॥

चन्द्रामरेज्यौ ससितौ महीपः सार्कात्मज्ञौ सद्गुणकर्मशीलः ॥
मन्द्रश्युका नरपालसुल्यः कृषिक्रियावित्तपरो गुरुस्थाः ॥ ८४ ॥
चन्द्रामरेज्याविति । ( चं॰ वृ० शु० )—सितौ = शुक्रसंयुतौ, चन्द्रामरेज्यौ=चन्द्रगुरू यदि नवमगतौ भवेतां तदा जातः महीपः = राजा भवेत् ।

(चं॰ वृ॰ श॰)—सार्कारमजी = शनिना सहितौ चन्द्रगुरू नवमगौ चेत्तदा जातः सद्गुणकर्मशीलः = विहितसरकर्मकृद्भवेत् ।

( बु. शु. श. )—मन्दइशुकाः = शनिबुधशुकाः, गु६स्थाः = नवमभावगताः स्युस्तदा जातः नरपालतुरुयः=राजसमः, कृषिकियावित्तपरः=कृषिकर्मणा धनोपार्जनशीलश्च भवेदिति ॥ चन्द्रभा और गुरु शुक्रके सहित नववें में हों तो राजा, शनिके साथ हों तो सदगुण कर्मशील हो। नववेंमें शनि, बुध और शुक्र हों तो राजाकेतुस्य और कृषि क्रियासे धनार्जनमें तरपर हो ॥ ८४ ॥

राजिपयो माण्डलिकः सजीवो भाग्यस्थितो भूसुतचन्द्रपुत्रौ ।
शास्त्री सशुक्तो चपलश्च भीकः सभानुजो वादपरोऽसमर्थः ॥ ५४ ॥
राजिप्रय इति । ( मं. चु. घृ. )—सजीवौ = गुरुणा सिंहतौ भूसुतचन्द्रपुत्रौ = मन्नलधुधौ यदि भाग्यस्थितौ = नवमभावगतौ स्यातां तदा जातः राजिप्रयः = नृपिमत्रः, माण्डलिकः = मण्डलशासकः ( Ruler af a Province ) भवेत् ।

( मं. बु. शु. )—सशुक्षी कुषबुधी भाग्यस्थी स्थातां तदा जातः, शास्त्रो = शास्त्रवेताः चपतः = चवलमतिः, भीरः = भयभीतथ भवेत् ।

( मं. बु. श. ) — समानुजो = शनिना सहितौ कुजनुषी भाग्यस्थी स्यातां तदा जातः बादपरः = विवादशीलः, ग्रसमर्थः = सर्वत्रैय कार्ये ग्रक्षमो भवेदिति ॥ ८५ ॥

बृहस्पतिके साथ मङ्गळ और बुध भाग्य भवनमें हों तो राजाका प्रिय, प्रान्तका सासक हो। शुक्कके साथ हो तो, धाखवेत्ता, चल्लळ, भोद ( ढरपोक ) हो। श्रनिसे युद्ध हो तो विवादमें तरपर और कार्योमें असमर्थ हो॥ ८५॥

ख्यातो विद्वान् धर्मवाञ् जीवसीन्यौ धर्मस्थाने दानवाचार्ययुक्तौ।

विद्यावाग्मी सासिती धर्मयाती राजश्रीमाञ् जीवशुक्रज्ञचन्द्राः ॥ ६६ ॥

ख्यात इति । ( बु. वृ. शु. )—जीवसीम्यी = गुरुबुधी, दानवाचार्येण = शुक्रेण युक्ती धर्मस्थाने = नवसे आवे भवेतां तदा जातः ख्यातः = श्रतिप्रसिद्धः, विद्वान्, धर्मवांध भवेत् ।

( बु. घु. श, )—सासितौ = शनैश्वरेण सहितौ गुरुबुधौ नवमगौ स्यातां तदा विधा-वागमी = विविधविद्यासु चतुरो भवेत्।

ग्रथ नवसे आने केषाश्चित् चतुर्प्रहाणां योगफलमाह—राजश्रीमानिति ।

( चं. बु. बु. शु. )—बीवशुक्रह्मचन्द्रा यदि नवमभावमुःगताः स्युस्तदा बातः राष-श्रीमान् = राजल्ह्मगीयुतो भवेदिति ॥ ८६ ॥

धर्मस्थानमें गुक्रसे युक्त बृहस्पति और बुध हों तो नामी, विद्वान् और धर्मवान् हो।

शनिके साथ नवर्वेमें वे ही हों तो विषा पढ़नेवाला खूब वक्ता हो। गुरु, ग्रुक, बुध और चन्द्रमा ९ वें भावमें हों तो श्रीमान् राजा हो॥ ८६॥

जातः साहसविक्रमार्जितधनः सूर्यारजीवार्कजैः इर्द्रः सर्वगुणश्रपञ्चरसिकः शुकारजीवेन्दुश्चिः । पट्पञ्चत्रिचतुर्वियच्चरयुते भाग्ये समेति श्रियं राजत्यं सबुधे विबोधनगरो जातः समेत्यश्रियम् ॥ ८०॥

जात इति । (स्. मं. वृ. शः )—सूर्योरजीवार्कजैः = सूर्य-यज्ञल-वृहस्पति-शर्नेखरैः भाग्ये = नवमे भावे गतैः जातः साहसविक्रमार्जितधनः = उद्योगेन, पराक्रमेण चौपार्जित धनयुक्तः भवेत् ।

( चं. मं. वृ. शु. )—शुकारजीवेन्दुभिः=शुक्रमञ्जलवृहह्पतिचन्द्रैः भाग्ये स्थितैः जातः शूरः = सङ्ग्रामप्रियः, सर्वगुणप्रपश्चरसिकः = विविधगुणविज्ञासी च भवेत् ।

श्रय सामान्यतो नवमे भावे ज्यादिग्रहयोगफलमाह—षिट्रत्यादि । भारये = नवसे भावे पट्-पछ-त्रि—चतुर्वियचरैयुते जातः, श्रियं = विविधसम्पत्ति, समेति = प्राप्नोति । सबुधे = बुधयुक्ते ज्यादिश्रहे भाग्ये गते राजस्व समेति । श्रथ च तहिमहत्यादिश्रहे विधोधन-गुरौ = विगतो बोधनो गुरुथ यस्मात्तिस्मन् ( बुध-गुरु-रहिते ) भाग्ये गतवित श्राश्रियम् = श्रमेश्वर्यं समेति । बुधे गुरौ वा भाग्ये गतवित भाग्यवान् भवतीति भावः । तत्रापि भाग्ये ज्यादिग्रहयोगे बुधे गुरौ च गतवित विशेषादिति चिन्त्यम् ॥ =७ ॥

नवें में सूर्य, मंगळ, बृहस्पित और चिन हों तो जातक साहस और प्राक्रमसे धन उरपन्न करें। छुक्क, मंगळ, बृहस्पित और चन्द्रमा हों तो बीर और सर्वगुणप्रपञ्जका रसिक हो। छुः, पांच, तीन या चार प्रहसे युक्त भाग्य स्थान हो तो जातक छचमी प्राप्त करें। बुधके साथ से प्रह नववें हों तो राज प्राप्त हो। यदि वे प्रह बुध या गुरुसे रहित होकर ९ वें हों तो भाग्यहीन होवे ॥ ८७ ॥

> जनयन्ति भाग्यसंस्था गुह्नसौग्यविवर्जिता यहाः पुरुषम् । व्याधिप्रायमकान्तं जनहीनं बन्धनार्तमतिदीनम् ॥ ८८ ॥

जनयन्तीति । गुरुधीस्याभ्यां = वृहस्पतिषुधाभ्यां विवर्षिताः = रहिताः प्रदािक्षप्रभृ-तयः, भाग्यसंस्थाः = नवमसुपगताः, व्याधिप्रायं=विविधरोगाकान्तपः, श्रातन्तं=कुरुपं, जन-हीनं = परिवारादिरहितं, बन्धनार्तं = कारागारादिभाजम्, श्रातिदीनं च पुरुषं जनयन्ति = उत्यादयन्ति । श्रात्रेदसुक्तं भवति । नवसे भावे बुधगुरुरहिता त्र्यादयो प्रहा न भाग्यका-रका भवन्ति । किन्तु यदि केचित् त्र्यादयो प्रहाः सबुधाः सजीवा वा भवेयुस्तदा ते भाग्य-वन्तमेव जातं कुर्वन्तीति ॥ ८८ ॥

बृहरपति और बुधके अतिरिक्त प्रह आग्य स्थानमें हों तो पुरुषको प्रायः न्याधि होती है, जनसे हीन होता है, तेज हीन, चन्धनार्त और अस्यन्त दीन होता है॥ ८८॥

भाग्याधिपे विनाशस्ये नीचशत्रुखगेक्ति । कृरांशे नीचराश्यादौ भाग्यहीनो भवेन्नरः ॥ ८६ ॥

भाग्याधिप इति । भाग्याधिपे = नवमभावेशो, विनाशस्ये = श्रष्टमभावसुपगते तिस्त्रन् नीवगतप्रहेण स्वशत्रुप्रहेण वा दृष्टे कूर्शशे = पापप्रहनवांशो, वा नीवशश्यादी = स्वनीव-राशो स्वनीव-नवांशे वा विद्यमाने भाग्येशे जातो नरः भाग्यहीनः भवेदिति ॥ ६९ ॥

भाव्याधीश अष्टममें हो उसे नीच गत या शत्रु ग्रह देखता हो, वह क्रूरांश या नीच राशि आदिमें हो तो भाग्यसे होन मनुष्य होता है ॥ ८९ ॥ भाग्याधिपे शुभयुते शुभग्रहनिरीज्ञिते । तद्भावे शुभसम्बन्धे तत्कीर्तिधनभाग्यवान् ॥ ६० ॥

भाग्याधिप इति । भाग्याधिपे = नवमभावेशे शुभयुते=केनिचच्छुभग्रहेण सहिते शुभ-प्रहेण निरोक्षिते च तद्भावे शुभसम्बन्धे=शुभग्रहस्य सम्बन्धे ( नवमो भावः शुभग्रहराशिः, वा शुभद्दष्टः, वा शुभयुक्तो भवेदित्यर्थः ) सति जातः सत्कीर्तिधनभाग्यवान् भवेदिति॥९०॥

नवमेश ग्रुभयुक्त हो, ग्रुभग्रहसे देखा जाता हो, उस भावमें ग्रुभग्रहका सम्बन्ध हो तो कीर्तिमान्, धनवान् और भाग्यवान् होवे॥ ९०॥

सिंहासनांशे तन्नाथे लग्नेशेन निरीक्ति । कर्माधिपेन संदृष्टे महादानकरो भवेत् ॥ ६१ ॥ जातः पुरोहितो वाऽपि ब्रह्मवंशसमुद्भवः । दानाध्यक्तोपकारी स्याद् वर्णभेदविकल्पना ॥ ६२ ॥

सिंहासनांश इति । तन्नाये = नवमभावेशे सिंहासनांशे (१ ग्र० ४५ रत्तो०) गतव ति तथाभूते लग्नेशेन, निरीक्षिते = दष्टे, कमाधिपेन = दशमेशेन संदष्टे च जातो नरो महादान-करः = श्रतीवटानशीलो भवेदिति ।

जात इति । उक्तयोगेऽस्मिन् ब्रह्मवंशसमुद्भवः = ब्राह्मणकुलोत्वलो जातश्चेत्तदा पुरोहि-तः = याजकः भवेत् । किं वा दानाध्यक्षोपकारी = राह्मामन्तिके दानाध्यक्षत्वमवाप्य परेषामु-पकारकृद्भवेत् । श्रत्र वर्णभेदिवकलपना = नवमभावराशेः यो वर्णस्तदनुकूलाधिकारिता जात-स्य निर्देष्टन्येति । यथा विप्रस्य पौरोहित्यम् , क्षत्रियस्य सैन्ध्याधिपत्यम् , वैश्यस्य कोशाधि-पत्यम् , शुद्धस्य दास्यमिति कर्म निर्देष्टन्यम् ॥ ९१-९२ ॥

भाग्यस्थानका स्वामी सिंहासनांशमें हो लग्नेश उसको देखता हो और दशमेश भी देखता हो तो वह जातक महादानी होवे ॥ ९१ ॥

अथवा बाह्यणके वंशमें उत्पन्न पुरोहित, दानाध्यन्न, परोपकारी हो । यहां वर्णके भेद से फळकी करूपना करे ॥ ९२ ॥

गुरी तद्भावसंयुक्ते नवांशाधिपती तथा। शुभग्रहेचिते वाऽपि गुरुभक्तियुतो भवेत्॥ ६३॥

गुराविति । गुरौ = वृहस्पतौ तङ्कावसंयुक्ते = नवमभावमुपगते, नवांशाधिपतौ = नवमगतनवांशपितम्हे तथा (तङ्कावसंयुक्ते), श्रिप वा गुरौ ग्रुभम्रहेक्षिते सित जातो गुरुभक्तियुतो भवेत् ॥ ९३ ॥

नवर्वे आवसे बृहस्पति हो, नवांशाधिपति ९ वेंमें हो तथा शुभग्रहसे देखा जाता हो तो

गुरुमक्तिमें युक्त होवे ॥ ९३ ॥

गुरुत्थाने सौम्ययुते गुरुवर्गसमन्विते । तदीशे गुरुभागस्थे गुरुभक्तिरतः सुखी ॥ ६४॥ गुरुगुक्रबुधांशस्थे धर्मनाथेन वीत्तिते । शुभग्रहाणां मध्यस्थे धर्मकृत्स नरो भवेत् ॥ ६४॥

गुरुत्थान इति । गुरुत्थाने = नवमे भावे, सौम्ययुते = शुभप्रहेण सिंहते तिस्मन् गुरी-वीगीण, समन्विते च, तदीशे = नवमभावपतौ गुरुभागस्ये = गुरुनवांशयते च सित जातो गुरु-भक्तिरतः = गुरुसेवापरायणः सुखी च भवेदिति ॥ ९४ ॥

गुरुशुक्रेति । तिस्मन् गुरुस्थाने गुरुशुक्रबुधांशस्ये = गुरुशुक्रबुधानामन्यतमस्य नवां-शमुपगते तिस्मन् धर्मनाथेन=नवमेशेन (स्वपितना) वीक्षिते = दृष्टे शुभग्रहाणां मध्यस्ये च सित स नरः=एतल्लक्षणलक्षिते काले जायमानो नरः धर्मकृत् भवेत् ॥ ९५ ॥ नवर्वे स्थानमें शुभग्रह गुरुके वर्गमें हो, नवसेश गुरुके नवांशमें हो तो गुरु भक्तिमें रत तथा सुखी हो । गुरु, शुक्र या बुधके अंशमें नवसेशको शुभग्रह देखते हों वा शुभग्रहोंके बीचमें हो तो वह मनुष्य धर्म करनेवाला होवे ॥ ९४–९५ ॥

धर्मे पापे पापभाक स्यात् तदीशे पापसंयुते । कृरषष्टश्राके वाऽपि धर्महीनो अवेशरः ॥ ६६ ॥

धमें पाप इति । किस्मिश्चित् पापम्रहे धमें = नवमभावे गतवित जातो नरः पापभाक् = पापी भवित । तदीशे = नवमभावेशे पापसंगुते = केनापि पापेन सिहते, द्यपि वा क्रूरबष्टर्य-शके गतवित सित नरो धर्महीनः = पापकर्मी भवेदिति ॥ ९६ ॥

नवर्वेमें पाषप्रह हो तो पापी हो । धर्मेश पापप्रहसे युक्त हो वा ऋर पष्टबंशमें हो तो

धर्मसे हीन हो ॥ ९६ ॥

बलवित शुभनाथे केन्द्रकोणोपयाते शुभरातसुपयाति स्वासिद्दष्टे।विलग्ने । सुरगुरुनवसागत्रिंशदंशित्रभागे दशसभवनपे वा वीतभोगस्तपस्ती।। ६०।।

बलवतीति । शुभनाथे = शुभाख्यो नवमो आवस्तचाथे = नवमआवपती, केन्द्रकीणोप-यार्ते = लझात् केन्द्रं (११४।७।१०) वा कोणम् (५१९) उपगते विलसे = जन्मलसे स्वामिष्टछे = लग्नेशेनावलोकिते सति जातः शुभशतं = विविधशुभफलानि, उपगति = प्राप्नोति । वा दशमभवनपे = दशमेशे, छुरगुरुनवभागत्रिंशदंशत्रिभागे = छुरगुरोर्गृहस्पते-नेवमांशे त्रिंशांशे द्रेष्काणे वा व्यवस्थिते जातो वीतभोगः = त्यत्तमुखैखर्थसम्पत्कः, तपस्वी भवेत् । तत्रैव (बलवित शुभनाथे केन्द्रकोणोपयाते ) दशमभवनपे गुरोः नवभागत्रिंशदंश-त्रिभागान्यतममुषगते वीतभोगस्तपस्वी भवेदिति ॥ ९७॥

बछवान् नवसेश केन्द्र या कोणमें हो, छम छन्नेशसे देखा जाता हो तो सैकदाँ शुभ होवें। वा दशमेश बृहस्पतिके नवांश, या गिंशांश, या द्रेष्काणमें हो तो जातक भोगरहित

तपस्वी हो॥ ९७॥

सकलगगनवासाः स्वोच्चगा भाग्यराशौ धनकनकसमृद्धं श्रेष्ठमुत्पादयन्ति । यदि शुभख्चरेन्द्रेस्तत्र दृष्टा नभोगा विनिह्तरिपुपचौ दिञ्यदेहः सुकीर्तिः।।६८।। सकलगगनवासा इति । सकलगगनवासाः = पापो वा शुभः कथिदपि सर्व एव यहः ( न खलु सर्वे सप्त प्रहास्तेषां युगपहुच्चे स्थितेरसम्भवत्वात् ) स्वोच्चगाः, भाग्यराशौ =

( न खलु सब सप्त प्रहास्तवा युगपदुच्य स्थितरसम्मवत्वात ) स्वाच्चियाः, भाग्यराशाः = नवमे भावे गता भवेयुस्तदा श्रेष्टम् = अत्युत्कृष्टम् धनकनकसमृद्धम् उत्पादयन्ति । यदि तत्र = नवमे भावे केचिदपि नभोगाः=प्रहाः, शुभखचरेन्द्रैः शुभप्रहैः दृष्टा भवेयुस्तदा जातो विनिहृतरिपुपक्षः = विशाणवैरिकुलः, दिव्यदेहः=सुन्दरवपुष्मान् , सुक्षीर्तिश्च भवेत् ।

Notes—एकस्मिन् काले सकलगगनवासाः स्वीचना न जातु भवितुमहैन्ति। स्वीचचे (मेपे ) गतवित सूर्ये वुधस्यापि स्वीचचे (कन्याराशौ ) स्थितिः सर्वथा सिद्धा-न्तिविद्धेति सकलगगनवासा इत्यनेन सप्तप्रहाणां मध्ये कथिदपि शुभः पापो वा, सर्वोऽपि स्वतुक्षगतो भाग्यस्थाने धनकनकसमृद्धिदो भवतीति विविच्यम् ॥ ९८॥

जनमके समय सभी ग्रह अपने उच्च राशिमें, या नवम भावमें हों तो धन-सुवर्णकी अच्छी एसि करते हैं। यदि ग्रुभग्रह नवम भावगत ग्रहोंको देखते हों तो उसके शहुपलका

संदार होता है और सुकीर्ति होती है ॥ ९८ ॥

तातेशतत्कारकखेचरेन्द्रौ दुःस्थौ तयोः पुत्रमुखं न दृश्यम् ।
केन्द्रित्रकारो यदि तौ नभोगौ वदेत्तयोः पुत्रमुखं हि दृश्यम् ॥ ६६ ॥
तातेशीत । तातेशः वितृभावेशः, तस्कारकः वितृकारकः तौ खेचरेन्द्रौ=प्रदौ, दुःस्थौ=
दुःस्थान-( षडष्ट्रव्यय- ) गतौ भवेतां तदा पुत्रमुखं न दृश्यं भवेदिति । श्राह्मिक्षक्षरो

जातस्य पुत्रोत्पत्तिर्न भवतीत्यर्थः । श्रय यदि तौ नभोगौ = प्रहौ (तातेशतत्कारकंखे-चरौ) केन्द्रत्रिकोखे (१।४।७।१०।५।९) भवेतां तदा तयोः = दम्पत्योः पुत्रमुखं, हि=नि-श्चयेन दृश्यं भवेदिति ॥ ९९॥

नवमेश और पितृ कारक ग्रह उन दोनोंके दुष्ट स्थानमें होनेसे पुत्रका मुख नहीं देखे। यदि वे दोनों ग्रह केन्द्र, कोणमें हों तो पुत्रका मुख देखे॥ ९६॥

इदानीं जातस्य पितुर्मरणं दिने रात्री वा स्यादित्याह-

पितुर्निशायां मरणं सुखेशशुक्रेन्दवः पष्टगता बलाढ्याः ॥

सारीश्वरास्तन्मरणं तथैव चन्द्रेण हीनास्तु दिवा मृतिः स्यात् ॥ १०० ॥

पितुरिति । सुखेशशुक्तेन्दवः=चतुर्थेश -शुक्त-चन्द्राः वलाख्याः सन्तो यदि पग्नगताः लग्नात् षष्टभावे व्यवस्थिताः स्युस्तदा पितुः मरणं, निशायां = रात्रौ वक्तव्यम् । ऋष त-एव त्रयो प्रहाः (सुखेशशुक्तेन्दवः) सारोश्वराः = षष्टेशोन सहिताः, चन्द्रेण हीनाश्च भवेयुः, ऋषीत् चतुर्थेश षष्टेश-शुक्तास्त्रयैव (वलाढ्याः षष्टगताश्च भवेयुस्तदा तु पितुः दिवा = दिन एव, मृतिः = मरणं स्यादिति ॥ १०० ॥

चनुर्वेदा, शुक्र और चन्द्रसा ६ ठे स्थानमें हों तो राजिमें पिताकी मृत्यु हो । यदि वहां चन्द्रसा न हो और पहेदासे युक्त हो तो दिनमें पिताकी मृत्यु होवे ॥ १०० ॥

सीम्ये चराचभागस्ये भाग्येशे बलसंयुते ॥

गुरुशुक्रयुते हब्दे जपध्यानसमाधिमान् ॥ १०१ ॥

सीम्य इति । सीम्ये = शुमे ( बुध इत्यर्थः ) भाग्येशे = नवमभावपती बलसंयुते सितं चराद्यभागस्ये = चरराशिप्रथमनवांशभुपगते तस्मिन गुरुगुक्तयुते, वा गुरुगुक्तस्ये आतो जप-ध्यानसमाधिमान् भवेत् । तुलामकरान्यतरलग्ने सङ्गच्छतेऽयं योगः ॥ १०१ ॥

शुभग्रह नवमेश बळवान् होकर चरराशिके प्रथम नवांशमें हो गुरु और शुक्रसे युत रष्ट हो तो जप-ध्यान-समाधि बाळा होवे ॥ १०१ ॥

> देवलोकादिभागस्थे कर्मेशे भाग्यपेऽपि वा । पारावतांशके सौम्ये ब्रह्मनिष्ठापरो भवेत ॥ १०२ ॥

देवलोकादिभागस्य इति । कर्मेशे = दशमभावपतौ, प्रिप वा भाग्यपे = नवमेशे, देव-लोकादिभागस्ये ( १ छ० ४५-४७ श्लो० द्र० ) सौम्ये=किंमिष्टच्छुभग्रहे पारावतांशके गतवित जातो ब्रह्मनिष्टापरः = ब्रह्मज्ञानी भवेत् ॥ १०२ ॥

कर्में वा शुभ भाग्येश अपने देवलोकादि भागमें हो, वा पारावतांशमें हो तो ब्रह्मनि-द्यामें जातक तत्पर हो ॥ १०२ ॥

> पारावतादिभागस्थे धर्मेशे गुरुसंयुते । लग्नेशे गुरुसंदृष्टे महादानकरो भवेत् ॥ १०३ ॥

इति श्रीनवब्रहकुपया वैद्यनाथविरचिते जातकपारिजाते चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥

पारावतादिभागस्य इति । धर्मेशे=नवमभावपतौ गुरुणा संयुते तथा स्वपारावतादि-भागे गतवति, लग्नेशे च गुरुसंदष्टे सति जातो महादान करो भवेदिति ॥ १०३ ॥

पारिकाते सुधा टीका कपिलेश्वररिकता ।

श्रध्याये शक्ततुल्ये- ( १४ ) ऽस्मिन् पूर्ति भावफले गता ॥ १४ ॥ धर्मेश वृहस्पतिले युक्त पारावतादि भागमें हो छन्नेश गुरुसे देखा जाता हो तो जातक सहावानी होता है ॥ १०३ ॥

इति जातकपारिजाते चतुर्दशे भावफछाध्याये 'विमछा' हिन्दी टीका समासा ॥ १४ ॥

# अथ दशमैकादशहादशभावकलाध्यायः ॥ १५ ॥

#### तत्र दशसभावफलम्।

श्रयाधुना पद्यद्शाध्यायो व्याख्यायते । श्राहेमन्नध्यारे कर्मायव्ययसावानां फलानि निर्दिष्टानि । तत्र प्रथमं दशमभावफलं विवक्षुर्दृशसभावे विचारणीयविषयानाह—

> श्राज्ञासानविभूषणानि वसनव्यापारिनद्राकृषि-प्रवरुयागसकर्मजीवनयशोविज्ञानविद्याः क्रसात् । कर्मस्वासिदिनेशबोधनगुरुच्छायासुतैश्चिन्तये-दुक्तानि प्रविद्वाय पूर्वसशुभे सानी विसानो भवेत् ॥ १ ॥

आजेति । आज्ञा, मानम् , विभूषणानि, वसनम् , व्यापारः, निद्रा, कृषिः, प्रवज्या, आगमः, कर्म, जीवनम् , यशो विज्ञानम् , विया इत्येतान् विषयान् , कर्मस्वामिदिनेशवो-धनगुरुच्छायापुतैः = दशमेशा—सूर्य-वृष्य-वृद्धस्पति—शनैथरैः, कमात् , पूर्वम् = इतः प्रथमम्, उक्तानि, प्रविद्याय = त्यवत्वा, सिवःतयेत् = विचारयेत् । अत्र कमादित्यनेन कर्षस्वामिदिः नेशकोधनगुरुच्छायापुतैरित्यत्र पूर्वपूर्वस्याभावे उत्तरोत्तरतो प्राष्ट्य इत्यर्थः । अशुमे, माने = दशमे भावे अशुमे पापाकान्ते, पापदृष्ठे च जातो नरः, विमानः = मानरिहतः = अप्रतिष्टः लोकिरनाहतस्य भवेदिति ॥ १ ॥

थाज्ञा ( हुकूमत ), सान, भूषण, यस, ध्यापार, निद्रा, कृषि, प्रवस्था, धागम, कर्म, जीवन, यश, विज्ञान और विद्या हुन सबका विचार दशमेश, सूर्य, सुध, गुद और शनिसे क्रमसे करें । १० वें भावमें धद्धाश ग्रह हो तो मान-रहित हो ॥ ३ ॥

# श्रथ कर्मविचारः।

कर्नेशे बलवर्जिते चपलधीर्जातो दुराचारवान् जीवज्ञासितभानवो विबलिनो दुःस्था विकर्मप्रदाः। गङ्गास्नानफलं समेति दशमे राही दिनेशेऽथवा मीने कर्मणि चन्द्रजारसहिते जातः स मुक्तो भवेत्॥ २॥

कमेंश इति । कमेंशे=दशमभावेशे, बलवर्जिते=निर्वेले सित जातो नरः परः चपलधीः= श्राम्यवस्थितबुद्धिः, दुराचारवान्=कुत्सितक मैकृत्व भवेत् । जीवज्ञासितभानवः = गुह-बुध-शिन-सूर्याः विवित्तनो भूत्वा यदि दुःस्थाः=दुःस्थान (१।८.१२) गताः स्युस्तदा जातस्य विकर्मप्रदाः भवेयुः । श्रास्मन् योगे जातः गहितकमी भवेदिति भावः राहौ वा दितेशे = स्य दशमे सित जातो नरो गङ्गास्नानफलं, समेति = प्राप्नोति । कर्मणि = दशमे भावे, मीने = मीनराशौ सित तिस्मन् चन्द्रजारसिहते = बुधभौषाभ्यां संयुक्ते च स जातो नरः मुक्तः = निर्धूततापः = जीवन्मुक्तो भवेदिति ॥ २ ॥

कर्मेश (दशमेश) निर्वेठ हो तो जातक चन्नाठ बुद्धि और दुराचारी हो। बृहस्पित, बुध, शनि और सूर्य वटरहित और दुष्टस्थानमें हों तो जातक सस्कर्महीन हो। दशवेंमें राहु वा सूर्य हो तो गङ्गास्नानका फठ देता है। मीन राशि दशवेंमें हो वह बुध और मङ्गळसे युक्त हो तो जातक मुक्त हो॥ २॥

मानेश्वरे शुक्रयुते च केन्द्रे तुङ्गस्थिते तादृशतोयपूतः । व्यये बुधे तद्भवनाधिपे वा स्वोचान्विते तादृशपुर्यभाक् स्यात् ॥ १ ॥ मानेश्वर इति । शुक्रेण युते, मानेश्वरे = दशमभावपतौ केन्द्रे,वा तुङ्गस्थिते = उच्जते-स्रति जातः तादृशतोयपूतः = गञ्जाजले निर्मलीकृतकायो भवेत् । व्यय इति । तद्भवनाधिपे दशमभावेशे बुधे, व्यये = द्वादशे वा स्वोश्वान्तिते = स्वकीयोश्वराशि गते सति जातः तादश-पुण्यभाक् = कथितपुण्ययुक्तः ( जातः स मुक्तो भवेदिति ) स्यादिति ॥ ३ ॥

दशमेश ग्रुकले युक्त केन्द्रमें बैठा हो । हादशमें बुध हो, वा हादशका स्वामी वहां हो,

उचराशिका हो तो उसीके सहश गुण्यका भागी हो ॥ ३ ॥

चन्द्रे कर्मणि जाह्नवीसित्ततः पूर्तो हि पूर्तयुर्तौ पापो यच्छति कर्मगो विवतवान् यूर्तक्रियासाहसम् । सौम्या दुवतशातिनो दशमगाः सत्कर्मविध्वंसकाः कर्मेशङ्गसुराचितैः क्रतुफलं सिद्धान्त्य सन्यग्वदेत् ॥ ४॥

चन्द्र इति । पूत्युतौ = विमलकिरसौ = परिपूर्णविस्वे चन्द्रे. कर्मणि = एशमभावे विल-श्वति सित जातो नरो हि = निध्येन जाह्ववीसिललतः = गङ्गाजलतः, पूतः = विध्नुतपापः भवेत् । पाप इति । कर्मगः = दशमभावगतः, वियनवान् = दुर्वलः पापः धूतकियासाह्सम्= प्रश्न-(ज्ञा) क्रीडोरकर्षं यच्छति = करोतीति । सौभ्या इति । दुर्वलशालिनः=निर्वलाः, सौभ्याः = शुभग्रहाः, दशमगाश्चेद्भवेगुस्तदा सत्कर्मविष्यंसकाः = तीर्थस्नानदेवयह्ममतादोनां विनाशकाः भवेगुः । कर्मेशङ्गसुराचितैः = कर्म-(दशम) भावेश-गुर्दिः, कर्मगैः (दशमगैः) क्रतुक्तं = यङ्गकलं लमेत् । इति सभ्यक् सिद्यन्त्य = विविच्य, ग्रहसंस्थिति-वशात् सर्वं वदेत् ॥ ४ ॥

पूर्ण चन्द्रमा दशर्वे भावमें हो तो जातक गङ्गाजळसे पवित्र हो। वळरहित पापम्रह दश्वें में हो तो जूवा काममें साहसी हो। निर्वेळ शुभग्रह दशवें स्थानमें हो तो सत्कर्भ का संहार कारक हो। दशमेश, बुध तथा गुहस्पति दशवेंमें हों तो जातक यज्ञकर्ता होने। वे सब फळ अच्छे प्रकारसे विचारकर कहे॥ थ॥

एकस्थी तनुकर्मपी यदि तयोरेकाधिपत्यं तु वा जातः स्वार्जितसद्धनेन कुक्ते यज्ञादिकर्मीत्सवम् । साकौँ शृद्धधनेन साहिशिखिनि क्षुद्धैः सजीवे नृप-स्तत्तत्कारकवित्ततो यदि युते रज्यादिभिः कर्मपे ॥ ४॥

एकस्थाविति । तनुकर्मपौ = लग्नेश-दशमेशौ यदि, एकस्यौ = यत्र तत्रैकत्र सक्रतौ भनेताम्, वा तयोः = लग्नकर्मभावयोः, एकाधिपत्यम् = एकस्वामित्वं भनेत्, तदा जातः, स्वार्जितसद्धनेन = निजवाहुवलादुपार्जितेन सद्द्रव्येन यज्ञादिकर्मोत्सवं कुरुते । न खलु तस्यासन्मार्गे द्रव्यापायो भवतीति ।

सार्काविति । कर्मये = दशमेशे, सार्की = आर्किणा (शनिना ) सहिते सित श्रद्धधनेन यज्ञादिकानीत्सवं कुरुते । तस्मिन्कमेषे, साहिशिखिनि = श्रहिना (राहुणा) शिखिना (केतुना) वा सहिते सित, श्रद्धैः = श्रुदजातिधगैः, सकीवे = जीवेन (ग्रुक्णा) सहिते कर्मये सित नृषैः = राजन्यद्रव्यैः यज्ञादि कुरुते ।

तत्ति । कर्मपे रव्यादिभिः = सूर्यप्रमुखैः प्रहैः युते सति तत्तत्कारकित्ततः = दशमेशसंयुती रव्यायन्यतमो प्रहो यस्य भावस्य जातीयस्य वा कारको भवति तदुपार्जिः

तद्रव्यतो यज्ञादिकमीत्सवं कुरुते जातक इति ।

Notes—तयोरेकाधिपत्यमित्यत्र लग्नदशमभावयोरेक एवाधिपतिस्तदैव भवेत् यदि कन्या मीनो वा राशिर्लग्नं स्याद् । कन्यालग्ने सति तस्माद्शमो मिथुनराशिस्तेन लग्नदशमयोरेक एव बुधोऽधिपतिः । मीनलग्ने तस्मादशमो धन्राशिरतो लमदशमयोरेक एवाधियो गुक्रिति ॥ ५ ॥ लानेश और दशमेश एक स्थानमें हों वा दोनों (१११०) का एकाधिपत्य हो (कन्या और मीन लग्न होनेसे लग्नेश और दशमेश एक हो सकेगा) तो जातक स्वार्जित उत्तम धनसे यज्ञादि करें । राहु-केतुके साथ हो तो जुद जातिके धनसे और गुरुते शुक्त हो तो राजाके धनसे यज्ञादि कर्म करें । दशमेश सूर्योद जिस ब्रहते शुक्त हो वह जिस जातिका कारक हो उस जातिके धनसे यज्ञादि कर्म करें । वशमेश सूर्योद जिस ब्रहते शुक्त हो वह जिस जातिका कारक हो उस जातिके धनसे यज्ञादि होते हैं ॥ ५ ॥

बहुग्रुभयुजि माने वाजपेयादिसिद्धिः सितवुधयुतराशिस्त्रामिनी दुर्वलाढ्यी यदि छतसवनोऽपि प्राप्तकर्मप्रनष्टो भवति परमकर्मा दानवाचारशीलः ॥ ६॥

विद्विति । माने = दशमे भावे, बहुगुभगुिक = बहूनां शुभग्रहाणां संयोगे सित वाजपे-यादिसिद्धः = वाजपेयप्रमुखमखपूर्त्तर्भविति जातस्येति शेषः । यदि सितद्युधगुवराशि-स्वामिनौ = शुक्रखुधाकान्तराशीशौ दुर्वलाढ्यौ = निर्वलौ भवेतां तदा इतसवनोऽिष = सम्पादिताभिषवोऽिष ("सुत्याऽभिषवः सवनं च सा" इत्यमरः ) प्राप्तकर्मप्रनष्टः = दुर्दैविषपाकादुपस्थिताध्वरेऽक्षमोऽभृत्वा परमकर्मा = उत्कृष्टकर्मकृद्षि, दानवाचारशीलः = राक्षसाचरणयुक्तो भवेदिति ॥ ६ ॥

दशममें बहुत शुभग्रह हों तो बाजपेय यज्ञ करे। यदि शुक्र तथा बुधले युत राजिके स्वामी निर्वेळ हो तो बज्ञकार्य प्रारम्भ करके भी कर्म वष्ट होता है और वह परमकर्म

करनेवाला भी राजसी स्वभाववाला होता है ॥ ६ ॥

चन्द्रात् कर्मणि शोभने चलयुते तुङ्गादिवर्गस्थिते वागीशेन युतेचिते नरवरो यज्वा यशस्वी भवेत् ॥ जीवज्ञासुरपूजितस्थितगृहाधीशा विनाशं गता जातः सत्फलकर्मवानपि कृतां कर्मश्रियं नाप्नुयात् ॥ ७ ॥

चन्द्रादिति । बलयुते = सबले, शोअने = बुध-शुक्तयोरन्यतरे प्रहे तुज्ञादिवर्गस्थिते सित, चन्द्रात् = बन्मकालीनचन्द्राधिष्टितराशितः, कर्माण = दशमे वते तस्मिन्, वागीयोन = गुरुणा, युतेक्षिते=सिहिते दृष्टे वा सित जातः, नरवरः=पुरुषेषु श्रेष्टः, यज्वा = विधिनेष्ट्रवान् ( कृतोत्तमाष्ट्रदः 'यज्वा तु विधिनेष्ट्रवान्, इत्यमरः ) यशस्त्री = यशोधनः = लोके लब्ध-प्रतिष्ट इति भवेत् ।

जीवेत्यादि । जीवः = गुरुः, इः = बुधः, अधुरपूजितः = गुक्तः, एते यत्र यत्र तिष्टन्ति तत्तद्ग्रहाधीशाः = राशिस्वामिनः (गुरु-बुध-शुक्ताकान्तराशिषतयः) चेद् विनाशम् = अष्टमभावं गताः स्युस्तदा जातः सत्फलकर्मनान् = कृतसत्परिणामककर्मा अपि, कृतां = सम्पादितां, कर्मश्रियं=परिणामसम्पदां, नाप्तुयात्=न लसेत् । अस्मिन्योगे विधिना कर्माणि कृत्वाऽपि कर्मसाफर्यं न प्राप्नोतीति भावः ॥ ७ ॥

चन्द्रमासे दशर्वेमें बळवान् शुअग्रह उच्चादि वर्गर्गे हो बृहस्पतिसे शुक्त वा दृष्ट हो तो सनुष्योंमें श्रेष्ठ तथा यज्ञ करनेवाळा यज्ञस्वी हो। बृहस्पति, बुध और शुक्त जहांपर स्थित हों उनके स्वामी अष्टममें हों तो जातकको सत्कर्मवान् होने पर भी किये हुए कर्मका फळ (क्र्याण) प्राप्त नहीं होता है॥ ७॥

कर्मेशज्ञसुराचिता बलयुता यज्ञादिसत्कर्भदाः
 सौम्यव्योमचरेण वीद्यातस्ते वाजपेयादिसाक्।
 जीर्णोद्धारणसुख्यगोपुरतटाकारामपुर्यप्रदा
 यज्वा कर्मपतौ शुभे शशियुते साने विराहृध्वजे ॥ = ॥

कर्मशेत्यादि । कर्मशः = दशमेशः, इः = बुधः, सुरार्चितः = बृहस्पतिश्चैते यदि बल-युताः = बलशास्तिनः त्युस्तदा यहादिसत्कर्मदा भवेयुः । ते त्रयो यदि सौम्यन्योमवरेण = शुक्तेण, पूर्णचन्द्रेण वा वीक्षिताः, युता वा भवेयुस्तदा जातः वाजपेयादिभाक् = वाजपेय-प्रश्वतियञ्चक्रक्रवेत् । तथा ते प्रहास्तस्य जातस्य जीर्णोद्धारणमुख्यगोपुरतटाकारामपुण्यप्रदा भवन्ति । प्रार्थाद्वसौ जातकः जीर्णोद्धारणम् = पुरातनस्य मठमन्दिरादेः संस्कारम् , मुख्य-गोपुरादेः = प्रसिद्धगोशालादेर्निर्माणम् , तटाकादेर्निर्माणम् , प्रारामादेः = उद्यानादेर्निर्माण-मित्यादि पुण्यकार्यं कुर्यादिति । यज्वेति । कर्मपतौ = दश्यमेशे, शुमे = शुभप्रहे, शशिना = चन्द्रेण युते, माने = दशयगते तस्मिन् विराहुष्यजे = राहुकेतुभ्यां रिहते च सति जातः, यज्वा = कृतयञ्चो भवेदिति ॥ ८ ॥

दशमेश, बुध और वृहस्पति बळवान् हों तो यज्ञादि सरकर्मके देनेवाळे होतें । यदि वे सौम्बग्रहसे दृष्ट या युत हों तो वाजपेयादि यज्ञके करानेवाळे होते हैं, तथा जीर्णोद्धार प्रस्ति गोशाळा, ताळाब, बाग आदि निर्माणका पुण्य देते हैं। यदि दशमेश ग्रुभग्रह तथा चन्द्रमाके साथ हो और १० वेंसें राहु और केतु नहीं हो तो जातक यज्ञकर्त्ता होवे॥ ८॥

७वस्थे शशिजेऽहिकेतुिबयुते भाग्योपयातेऽथवा कर्मस्वामिनि भाग्यगे च मनुजो यागादिसत्कर्मवान् ॥ कर्मेशे निजतुङ्गगे बुधयुते तारासुते चास्तगे तुङ्गस्थानगते सित क्रतुफलं जातः समेति ध्रुवम् ॥ ६ ॥ इच्चस्थ इति स्पष्टार्थ एवैत्यलम् ॥ ९ ॥

बुध अपने उच्च (कन्या) राशिमें राहु-केतुसे रहित हो अथवा ९ वें भावमें हो और बुशमेश नववेंमें हो तो मनुष्य यञ्च आदि कर्म करनेवाळा होता है। दशमेश अपनी उच्च राशिमें बुधसे युक्त हो या सप्तममें उच्चका बुध हो तो जातक निश्चय यञ्चफकको प्राप्त करे॥

> कर्मस्थे शशिनन्दने सवनकृत्साहिष्यजे कर्महा कर्मशे रिपुरन्ध्ररिष्कगृहगे कर्मावरोधी अवेत् ॥ कर्मशस्य बुधस्य कर्मभवने राहौ मखध्वंसक-सुङ्गस्थानगतोऽपि कर्मगृहपो दुःस्थानगः कर्महा ॥ १० ॥

कर्मस्य इति । शशिनन्दने=बुषे, कर्मस्ये=दशमभावगते सति, सवनकृत्=यहाज्ञवस्तु-सम्पादकः भवेत् । तथाभृते शशिनन्दने, साहिष्यजे —राहुणा केतुना वा सहिते सति जातः कर्महा=यज्ञादिकर्मनाशको भवेत् । कर्मेश इति । दशमेशे, रिपुरन्ध्ररिष्फग्रहगे=षष्टाष्टमव्ययान्य-तमभावगते सति, कर्मावरोधी=श्रान्यस्यापि कर्त्तन्यस्य यज्ञादिकर्मणः निरोधकः भवेत् ।

कर्मशस्यति। कर्मशस्य बुधस्य=दशमेशत्विशिष्टस्य बुधस्य, कर्मभवने=दशमे स्थाने राह्यै सित । श्रत्रेदमुक्तं भवति । दशमभावपितः बुधो भवेत्तथा बुधो यत्र भवेत्तस्माद्दशमे स्थाने राहुर्भवेत्तदा, जातः—मखध्वंसकः = यज्ञविनाशकः स्यादिति । धनुः—कन्ययोरन्यतरे लग्ने बुधो दशमेशो भवितुमईतोति चिन्त्यम् ।

तुन्नस्थानगतोऽपीति । कर्मग्रहपः = दशमेशः, तुन्नस्थानगतोऽपि = स्वक्रीयोच्चराशि गतः श्रपि यदि, दुःस्थानगः=षडष्टन्ययगतः स्यात्तदा जातः, कर्महा=कर्मनाशकः भवेत् । षष्टेऽष्टमे व्यये वा भावे दशमेश उच्चन्नतोऽपि जातम् कर्मविनाशकमेव करोतीति भावः ॥१०॥

बुध कर्ममें हो तो सवन (यज्ञार्य औषध संग्रह) करनेवाला हो। यदि बुध राहु-केतुसे युक्त हो तो कर्मकी हानि करने वाला हो। दश्मेश षष्ट, अष्टम या हादशम हा तो कर्मका अवरोधी (रोकनेवाला) हो। 'दशमेश-बुधसे दशममें राहु हो तो वह यज्ञनाशक होवे। कर्मेश उधराशिगत होने पर भी यदि दुःस्थान (६।८।१२) में हो तो जातक कर्मका नाशक होवे॥ १०॥

व्यापारधर्मभवने शुभखेटयुक्ते तन्नाथजीवतनुपा बलशालिनश्चेत् । आचारधर्मगुणकर्मविधिप्रयुक्तश्रद्धापरो भवति विप्रकुलावगण्यः ॥ ११ ॥

व्यापारधर्मभवन इति । व्यापारः = दशमभावः । धर्मः = नवमभावः । श्रन्यतस्पष्ट मेवेत्यलम् ॥ ११ ॥

दशम और नवम गृहमें शुभवह हों उन आवोंके स्वामी, वृहस्पति और छन्नेश बछवान् हों तो आचार-धर्म-गुण-कर्म-विधिमें प्रयुक्त और श्रद्धाळु हो, तथा ब्राह्मण कुछमें मुख्य हो ॥ ११ ॥

सौम्यान्वितानि गुरुकर्मकलत्रपुत्रलग्नानि पञ्च भवनानि शुभेक्तितानि । तन्नायकाश्च बलिनो यदि सर्वतत्त्वविद्याधिकक्रतुसमस्तगुणप्रसिद्धः ॥ १२ ॥

सौम्यान्वितानीति । गुरु-कर्म-कलत्र-पुत्र-लप्नानि = नवम-दशम-साम-पद्मम-प्रथमेरयेतानि ग्रहाणि (भावाः ) यथासम्भवं सौम्यान्वितानि = शुभप्रहसंयुक्तानि शुमेक्षि-तानि वा भवेयुस्तथा तन्नायकाथ = नवमेश-दशमेश-सप्तमेश-पद्ममेश-पद्मशेश-तानि वा भवेयुस्तदा जातः सर्वतत्त्वविद्याधिकः, क्रतुकरः, समस्तैः गुणैः प्रसिद्धथ भवेदिति ॥

यदि नवम, दशम, सप्तम, पंचम और लग्न ये पांच गृह शुभग्रहसे शुक्त हों या शुभग्रह से दृष्ट हों और उन स्थानोंके स्वामी बळवान् हों तो सर्व तस्व, अधिकविचा, सब यज्ञ आदि गुणोंसे प्रसिद्ध होवे ॥ १२ ॥

> ज्ञानव्योमाधिवासास्तनुगुरुदशमस्थानपाः षड्वलाट्या जातः पटशास्त्रवेत्ता निस्त्रिलनिगमविज्ज्ञानदीत्तामुपैति । धर्मव्यापारलग्नाधिपवुधविनुधाचार्यपाकापहारे सत्कर्माचारसर्वकतुफलनिगमज्ञानविद्याकरः स्यात् ॥ १३ ॥

हानेत्यादि । हानव्योमाधिवासाः=हानच व्योम च = हानव्योमनी, तेऽधिवसन्तीति = हानव्योमाधिवासाः । तत्र हानं = २।४।५। आवास्तेषु हानस्य विचारात् । व्योम = १० आवः । श्रत एव हानव्योमाधिवासाः = द्वितीय-चतुर्थ-पत्रम-दशमभावगता प्रहा यदि तनुगुरुदशमस्थानपाः=लभ-नवम-दशमभावानामधिपाः स्युस्तया षड्वलाख्याः = पूर्वी-वर्तः पड्वलेः सहिताः स्युः तदा जातः षट्शास्रवेता, निखिलनिगमविद् भवति, तथा हान-दिक्षां च प्राप्नोति ।

धर्मेति । धर्मव्यापारत्तमाधिपबुधविबुधाचार्याणां=नवमेश-दशमेश-लग्नेश-बुध-गुरू-णाम्, पाकापहारे=दशान्तर्दशाकाले जातो नरः-सत्कर्माचारशीलः, सर्वक्रतुफलयुक्तः, सक-लिनगमज्ञान-विद्याकरस्य भवेदिति ॥ १३ ॥

ज्ञानस्थान (११४१) तथा दशममें छग्नेश, नवसेश, दशसेश अपने पद्वळसे युक्त हों तो जातक छः शास्त्रीका ज्ञाता, सम्पूर्णनिगमका विज्ञ हो और ज्ञानदीचा प्राप्त करे। उसको नवम-दशम-छग्नके स्वामी, बुध और गुरुकी दशा-अन्तर्दशामें सब सस्कर्म, आचार, सब बज्जफळ, वेदज्ञान और विधाकी प्राप्ति हो॥ १३॥

चन्द्रे तृतीये जलराशियुक्ते करोति जीर्णोद्धरणादि पुण्यम्। तटाककूपादिकमत्र लग्नात् कर्मेश्वरे गोपुरभागयुक्ते॥ १४॥

चन्द्र इति । जलराशियुक्ते=मृगापराद्धीन्त्यकुलीरान्यतम-( १ ऋ० १७ श्लो० द्र० ) राशौ गतवति चन्द्रे, तृतीये=लग्नानृतीयभावे व्यवस्थिते सति जातः जीर्णोद्धरणादि=पुरा-तनस्य जलाशयारामदेवमन्दिरादेः उद्धारः (पुनः संस्कारः) इत्यादि पुण्यं=धर्मकार्यं करोति।

लानात् कर्मेश्वरे=दशमभावेशे गोरपुरभागयुक्ते गोपुरादिवैशेषिकांशे गते स्रति, व्यत्र=त्रस्मिन्योगे जातः तटाककूपादिकं पुण्यं करोति ॥ १४ ॥ जल्चर राशिका चन्द्रमा तृतीयमें हो तो जातक जीर्णोद्धार पुण्यको करे । लग्नसे दश्च-मेश गोपुरभागमें हो तो तालाव, कृप भादि निर्माण करनेवाला होवे ॥ १४ ॥

#### अथ प्रवज्यायोगः।

श्र्यातः श्रष्टाविंशतिभः श्लोकैः प्रवज्यायोगा उच्यन्ते —
जातः पञ्चचतुर्वियच्चरवरैः केन्द्रित्रकोणस्थितैरेकस्थैबिलिभः प्रधानबलवरखेटाश्रमस्थो भवेत् ।
श्रादित्यासितजीवशुक्रधरणीपुत्रेन्दुतारासुतैर्वानप्रस्थिववासिभक्षुचरकाः शाक्यो गुरुर्जीवकः ॥ १४ ॥
वानप्रस्थस्तपस्वी वनगिरिनिलयो नम्रशीलो विवासा
भिक्षुः स्यादेकदण्डी सततसुपनिषत्तत्विनष्ठो महात्मा ।
नानादेशप्रवासी चरकपतिवरः शाक्ययोगी कुशीलो
राजशीमान् यशस्वी गुरुरशनपरो जल्पको जीवकः स्यात् ॥ १६ ॥

इदानीं प्रवज्यायोगं स्यादिसप्तप्रहाणां पृथक् पृथक् प्रवज्यां प्रवज्यालक्षणघाह— जात इति द्वाभ्याम् । पश्चचतुर्नियचरवरैः = पद्यभिधतुर्भिर्वा प्रहेरेकस्थैः = सम्मिलितैर्व-लिभिध सिद्भः, केन्द्र—त्रिकोणस्थितैः = केन्द्रं (११४।७१०) वा त्रिकोणे (५।९) व्यव-स्थितैः । खत्रेदं किल विचिन्त्यम् । बलवन्तः पश्च, चत्वारो वा प्रहा एकत्र सम्मिलिताः सन्तः केन्द्रे वा कोणे स्थिता भवेयुः, तदा जातः प्रधानबलवतः = तेषु पद्ममु चतुर्षु वा प्रहेषु यः प्रधानबलवान् (सर्वापेक्षया वलीयान् ) भवेतस्य खेटस्याश्रमस्यः (यस्य प्रहस्य य खाश्रमस्तदाश्रमगतः ) भवेत् ।

श्रय प्रहाणां प्रवज्याश्रममाह—श्रादिस्येत्यादि । श्रादिस्यासितजीवशुक्रथरणीपुत्रे-न्दुतारासुतैः = सूर्य-शनि-गुरु-गुक्र-कुज-चन्द्र-युधैः कमात्-वानप्रस्थ-विवासः-भिश्च-चरक-शाक्य-गुरु-जीवकाः प्रवज्या झातज्याः । एवमुक्तं तत्र भवता वराहेण—

> "चतुरादिभिरेकस्थैः प्रवज्यां स्वां प्रदः करोति बली । बहुवीर्येस्तावत्यः प्रथमा वीर्याधिकस्यैव ॥ ताषसग्रद्धश्रावकरचापटाजीविभिश्चचरकाणाम् । निर्द्यन्थानां चार्कात् पराजितैः प्रद्युतिर्येलिभिः" इति ॥

द्यथ पूर्वोक्तप्रवज्यानां लक्षणान्याह—यानप्रस्थेत्यादि ।

वानप्रस्थः — तपस्वी, वनगिरिनिलयः = वनानि, गिरयश्च निलयो यहं यस्पेति स वानप्रस्थ उच्यते ।

विवासाः---नग्नशीलः = वस्त्रहितः ( नग्नः ) विवासाः कथ्यते ।

भिश्यः — एकद्ण्डधरः, राततनुपनिषतत्वनिष्टः = ब्रह्मविचारणपरः, महा-रमा च भिश्चक्रच्यते ।

चरकः-चरकयतिवरः, नानादेशप्रवासी = विविधदेशम्रमणशीलः भवति ।

शाक्यः - शाक्ययोगी, कुशीलः = दुराचारवान् वश्वकः भवति ।

गुरुः—राजश्रीमान् = राजसम्पगुतः, यशस्वी = कीर्तिमाँरच भवति ।

जीवकः -- अशनपरः =केवलमुदरम्भरः, जल्पकः =त्रात्रदृकश्च भवति ॥ १५-१६ ॥

बलदान् पांच या चार ग्रह केन्द्र ( ११४।७१२० ) या त्रिकोण ( ५१९ ) मेंसे एक स्थान में स्थित हों उनमें सबसे अधिक बलवाले ग्रहका आश्रमस्थ जातक होगा। यहां सूर्य, शनि, गुरु, ग्रुक, मङ्गल, चन्द्र और बुधसे क्रमसे वानप्रस्थ, विवास ( नङ्गा ), भिद्य, चरक, शाक्य, गुरु और जोवक प्रवज्या होती हैं ( सूर्यंके वली होनेसे वानप्रस्थ, शनिसे नग्न, गुरुसे भिक्षक, गुरुसे चरक, मङ्गलसे शाक्य, चन्द्रसे गुरु और बुधसे जीवक होता है )॥१५॥

अय प्रवर्धाओं के स्वरूप कहते हैं —वानप्रस्थ तपस्वी है, वह जंगल तथा पर्वतों पर रहता है। विवासा-हमेशा नङ्गा विनावसका रहता है। भिक्षु-एकदण्डी निरन्तर उपनिषद् के तस्वज्ञ महारमा है। चरक-नानादेश प्रवासी यतिश्रेष्ठ है। झाव्ययोगी-छुत्तील होता है। गुरु-राजश्रीयुत यहास्वी है। जीवक-भोजनमें तरपर, जलपक (बहुत बोलने वाला) है।

कर्मस्था बिलन्छयो गगनगाः स्वोद्यादिवर्गस्थिताः कर्मेराश्च बलाधिको यदि यतिस्तत्त्व्यशीलोऽथवा । कर्मेशे बलविजिते गृहगृहप्राप्ते दुराचारवान् तद्योगप्रदस्थ्यगी धनसदस्थानाधियो कासधीः ॥ १७॥

कर्मस्णा इति । स्वोषादिवर्गस्यिताः = स्वकीयोष-मृत्तित्रकोण-स्वराशिप्रश्वतिवर्णे व्यवस्थिता बलिनस्रयो प्रद्वा यदि कर्मस्थाः=दशमभावगता भवेतुस्तवा यदि कर्मस्थाः=दशमभावगता भवेतुस्तवा यदि कर्मस्थाः=दशमभावगता भवेतुस्तवा यदि कर्मस्थाः=दशमभावशो प्रद्वो बलाधिको भवेत्तदा जातः, यतिः = जितेन्द्रियः भवेत् 'ये निर्जितेन्द्रियप्रामा यतिनो यत्यथ ते' इत्यमरः । प्रथवा तत्तुल्यशीलः = यतिसमस्वभावः भवेत् ।

कर्मेश इति । दशमभावपतौ, बलबर्जिते = निर्वतो, यहग्रहप्राप्ते = यहात् चतुर्थभा-बाद् यहं चतुर्थं ( १ ष्रा० ५० श्लो॰ ह० ) तद्यहग्रहं, तस्मिन्नर्थाक्षान्नात्सप्तमे आवे च विद्यमाने सति बातः दुराचारवान् = कुत्सितचरित्रः ( लब्पटः ) भवेत् ।

तदिति । धनमदस्थानाधिषौ = द्वितीयेश-सप्तमेशौ यदि तशोगप्रदमध्यगौ = कथित-प्रषण्यायोगकर्तृप्रदमध्यगतौ भवेतां तदा जातः कामधीः = कामुकः भवेदिति ॥ ३७ ॥

दशर्वेमें चळवान् तीन ग्रह स्वोखादि वर्गस्थित हों कर्मेश अधिक चळवान् चित् हो सो यति अथवा उसके समान शीळवाळा हो। यदि कर्मेश चळरहित हो खौर ७ वें सावमें श्रास हो तो दुराचारो होवे। हितीय और सप्तमके स्वामी प्रवज्याकारक प्रहोंके चीचमें हो सो वह काम-बुद्धि होता है॥ १७॥

तचोगप्रदखेचरैरिनशनिचोणीकुमारान्वितैः संन्यासं समुपैति वित्ततनयकीवर्जितो मानवः ॥ सौम्यांशोपगतः सहस्राकरणसुङ्गान्तसागस्थितं खेटं पश्यति योवने वयसि वा बाल्ये यतीशो भवेत ॥ १८॥

तयोगित । तयोगप्रद्खेवरैः = उक्तप्रमज्यायोगकारकैप्रहैः, इनशानिक्षोणीकुमारान्वितैः=
सूर्य-शनि-यज्ञलसंयुतैः सद्भिः जातो मानवः, विक्ततनयक्षीषर्कितः = धव-पुत्र-दाररहितः सन् संन्यासं समुपैति । सौम्यांशोपगत इति । सहस्रकिरणः = सूर्यः सौम्यांशोपगतः=
शुभनवांशगतः सन् तुज्ञान्तभागस्थितम्=उखतमभागे व्यवस्थितं खेटं = प्रहं (यं कपि )
पश्यित तदा जातो नरः यौवने चयसि, वा बाक्ये वयसि, यतीशः=जितेन्द्रियाप्रणीः अवेत् ॥

प्रवच्यायोगके देनेवाले प्रह सूर्य-शनि-मङ्गलसे युक्त हो तो मनुष्य धन, पुत्र, खीसे रहित होकर संन्यासको प्राप्त होता है। ग्रुभनवांशमें सूर्य हो वह उचके अन्त भागमें स्थित ब्रह को देखता हो तो जातक युवा अवस्थामें वा वाल्यावस्थामें संन्यासी हो॥ १८॥

शुक्रेन्दुप्रविलोकिते गतबले लग्नाधिपे निर्द्धनो भिक्षुः स्यादादि तुङ्गभांशकयुत्तस्तारापति पश्यति ॥ एकस्थैरविलोकिते तु बहुभिर्लग्नेश्वरे दीन्तित-स्तद्योगप्रदभावकारकदशाभुक्तौ तदीयं फलम् ॥ १६ ॥

शुक्रेन्द्वित । गतवले = श्रतिनिर्वले, लग्नाधिपै=जन्मलग्नेशे, शुक्रेन्दुश्रविलोक्ति-शुक्र-

चन्द्राभ्यां निरीक्षिते सित जातः निर्द्धनः = दिह्रो भवेत् । भिक्षुरिति । यदि तुन्नभाशकयुतः = स्वकीयोचराश्यंशकगतः कश्चिद्प्रदः लग्नेखरो वा, तारापितं = चन्द्रं पश्यितः तदा
जातः भिक्षः = परिवाट् स्यात् । एकस्यीरिति । एकस्यानगतैः बहुभिः ( व्यधिकैः ) प्रहैरवलोकिते लग्नेश्वरे तु जातः दीक्षितः = दीक्षया सहितः ( प्रविज्ञतः ) भवेत् । अत्रोक्तयोगेम्कानां फलानां पाककालमाइ — तदिति । तदुक्तप्रवण्यायोगो यद्भावे सम्भवेत्तद्भावकारकप्रहदशाभुक्तौ सदीयमुक्तं फलं वाच्यमिति ॥ १९ ॥

शुक्र और चन्द्रमा चल्हीन लग्नेशको देखते हों तो दिरद्र होवे। कोई प्रह यदि उच-शरवंशमें युक्त होकर चन्द्रमाको देखता हो तो भिचुक (संन्यासी) होवे। बहुत प्रह पुक्र स्थानमें स्थित होकर लग्नेशको देखते हों तो दोचित हो। ये सब फल योगप्रद तथा

भावकारककी दशा अक्तिमें होते हैं ॥ १९ ॥

शीतांशुराशीशमिनात्मजो वा लग्नेश्वरः पश्यति दीच्चितः स्यात् । भौमच्चेगे मन्दद्याणभागे मन्देच्चिते शीतकरे यतिः स्यात् ॥ २० ॥

शीतांशुराशीशमिति । शीतांशोः=चन्द्रस्य यो राशिस्तदीशम् = जन्मकालीनचन्द्रा-धिष्टितराशिपतिम् , इनारमजः = शनैधरः, वा लग्नेखरः = जन्मलग्नपतिः यदि पश्यित तदा जातः दीक्षितः = प्रविततः स्यात् ।

श्रीमर्श्रग इति । श्रीतकरे = चन्द्रे, श्रीमर्श्रगे = मेवनृश्चिकान्यतरराश्चिगते, वा मन्ददः गाणभागे = श्रानेश्वरस्य द्रेष्काखे नवांशे वा गतवति, न केवलं यावत्, मन्देश्विते = शनिना विलोकिते सित जातः यतिः = जितेन्द्रियः परिवाङ् भवेदिति । श्रत्र वाराहोक्तमि—

"जन्मेशोऽन्यैर्यदृष्टोऽर्कपुत्रं पश्यत्यार्क्तर्जन्मपं वा बलोनम् ।

दीशां प्राप्नोत्यार्किटकाणसंस्थे भौमाक्येशो सौरदष्टे च चन्द्रे" इति चिन्त्यम् ॥ २० ॥ चन्द्रमा जहां हो उस राशिपतिको शनि या छग्नेश्वर देखता हो तो दीखित होवे। यदि चन्द्रमा मङ्गळकी राशि में हो शनिके द्रेष्काणमें हो उसको शनि देखता हो तो संन्यासी होवे॥ २०॥

### जीवारमन्दलग्नेषु मन्ददृष्टियुतेषु च । लग्नाद्धर्मगते जीवे नृपयोगेऽपि तीर्थकृत् ॥ २१ ॥

जीवारेति । गुरु-भीम-शिन-लमेषु, सन्दर्शयुतेषु = शिनविलोकितेषु, च = पुनः लमाद्धर्मगते जीवे = गुरी लमाववमभावगते सति, नृपयोगेऽपि = जातकस्य किस्मिधिद्राज्ञ-योगे सस्यि जातः, तीर्थकृत् = शास्त्रकारः भवेत् । श्रत्र 'जीवारमन्दलमेषु' इरयत्र जीवः = गुरुः, श्रारः = मङ्गलः, मन्दः = शिनः, लग्नं = जन्मलमचैतेषु, एवं न्याख्याने शनी शिन-स्टेरलुपपितदोषापतः गुरुभीमशनीनां लग्नेषु = राशिषु (धनुर्मीनमेषदृश्चिकमकरकुम्मेषु) शिनाऽवलोकितेष्वरयेवमेव व्याख्यानं सङ्गतं स्यादिति । पर्ध तथापि कर्कसिंहकन्याऽन्य- सस्ये शनावेवस्य सम्भव इरयपि विचिन्त्यमित्यलम् ॥ २९॥

गुद, अङ्गल, शनिके लझमें यदि शनिकी दृष्टि हो लझसे ९ वें आवर्में बृहस्पति हो तो राज योग होने पर भी तीर्थ करनेवाला यति होवे ॥ २१ ॥

> नवमस्थानगे चन्द्रे नभोगैर्नावलोकिते । नृपयोगेऽपि सञ्जातो दीन्तितो नृपतिर्भवेत् ॥ २२ ॥

नवमस्थानग इति । यदि चन्द्रमा लग्गाजवमस्थानगतः न केनापि प्रहेणावलोकितव्य अवेत्तदा नृपयोगे समुत्पन्नोऽपि दीक्षितः = प्रव्रज्यामुपगतः नृपतिः भवेत् । यथाऽधुनां मण्डलेश्वरः, महान्त इत्यादिपदवाच्यः परित्राध् भवतीति ॥ २२ ॥

नवम स्थानमें चन्द्रमाको कोई ब्रह न देखते हों तो राजवोगमें उत्पन्त हो तो थी दीचित राजा होवे ॥ २२ ॥

सुरगुरुशशिहोरास्त्राकिदृष्टासु धर्मे गुरुरथ नृपतीनां योगजस्तीर्थकृत् स्यात् । नवमभवनसंस्थे मन्दगेऽन्यरदृष्टे भवति नरपयोगे दीन्तिरः पार्थिनेन्द्रः ॥ २३ ॥

सुरगुरुशशिहोराहिति । सुरगुरुः = वृहस्पतिः, शशी = चन्द्रः, होरा = जनमलमम् तासु स्मार्किरष्टासु = शनिनाऽवलोकितासु, ग्रथ = तथा, ग्रुरुः धर्में = नवसे भवेत् , तदा वृपतीनां योगजः = कर्स्मिश्वद्राजयोगे जायमाने जनः, तीर्थकृत्=शास्त्रकर्तां स्यात् । तथा च विशेषवचनम्—

गुरुशशिलमा दष्टा कोग्रेन तु नवमनो यदि गुहः। नरनाथजन्मजातः शास्त्रकरो भवति न च नृपः॥

नवसभवनसंस्थ इति । मन्द्रगे = मन्द्रं (स्वरूपं ) गच्छतीति सन्द्यस्तिस्मन् = रानैध्वरे, श्रम्यैः = इतरप्रहैः, श्रद्रष्टे = नावलोकिते तत्र नरपयोगे = कर्षमश्चिद्राजयोगेऽपि सति
जातो नरः, दीक्षितः = प्रमज्यासुपगतः, पार्थिवेन्द्रः = राजाधिराजः (King of Kings)
स्यात् । श्रत्र राजयोगाभावे निगदितयोगे जातो नरः प्रमज्यासुपैयादिति । तथोक्तमिष-

"नवमस्थाने सौरो यदि स्थितः सर्वदर्शनविमुक्तः । नरनाथयोगजातो नृपोऽपि दीक्षान्वितो भवति ॥ नृपयोगस्याभावे योगेऽस्मिन् दीक्षितो नरो जातः । निःसन्दिग्धं प्रबद्धोगस्यास्य प्रभावेण" इति ॥ २३ ॥

गुर, चन्द्रमा और छप्न पर श्रानिकी दृष्टि हो और बृहस्पति नवसमें हो तो राजयोगमें उरपक्ष भी तीर्थ ( शाख ) करने वाळा हो । नवस अवनमें श्रानि किसीसे देखा व खाता हो तो राजयोगमें भी दीखित राजेन्द्र होता है ॥ २३ ॥

| 3    | १ ल. | 99     |
|------|------|--------|
| ४ चं | ۹.   | १० मं. |
| प्र. | ७ श. | ९ हा.  |

| 8 3          | 9  | १२वृ.चं. |
|--------------|----|----------|
| ध र. बु. शु. | ٦. | मं. ११   |
| 6            | c  | ९० श.    |

इदानी प्रहाणां संयोगेन प्रवज्याभेदानाहेत श्रारभ्योनचत्वारिंशच्छ्लोकावि । सिताकभौमार्कसुता महाबलाः सुरेज्यभूनन्दनभानुभानुजाः । कुजेन्दुवागीशशनैश्चरा इमे समं गताश्चेज्जनयन्ति तापसम् ॥ २४ ॥ सिताकैति । १—सिताकभौमार्कसुताः = ग्रुक-सूर्य-कुज-शनैष्ठराः । वा-

२--- पुरेज्यभूनन्दनभावुजाः = गुरु-भौम-सूर्य-शनैश्वराः । वा-

३--- कुजेन्दुवागीशशनैथराः = कुज-चन्द्र-गुरु-शनैथराः-

यदि महावलाः = पूर्णवलसंयुक्ताः सन्तः समं गताः = यत्र तत्रैकत्र सम्मिलिताः स्यु-स्तदा तापसं = वानप्रस्यं जनयन्ति । श्रत्रान्यतमयोगे जातो नरस्तपस्वी भवतीत्यर्थः ॥२४॥ शुक्र, सूर्यं, मंगळ और शनि या बृहस्पति, मंगळ, सूर्यं और शनि या मंगळ, चन्द्रसा बृहस्पति और शनि पूर्णयळी होकर एक स्थानमें हों तो तपस्वी उत्पन्न करते हैं ( इन तीनों

योगोंमें उराम जातक तपस्वी होता है ) ॥ २४ ॥

प्रहैखतुर्भिः सहिते तदीशे केन्द्रत्रिकोणोपगतैस्तु मुक्तः। चतुर्पहै: कर्मगतै: प्रबच्यां प्राप्नोति जातः कथितो सुनीन्द्रै: ॥ २४ ॥

प्रहैरिति । तदीशे = दशमभावेशे केन्द्रत्रिकोणोपगतैः यैः कैश्विचतुर्भिप्रहैः सहिते सित जातो नरः मुक्तो भवेत् । यैः कैथिच्चतुर्प्रहैः कर्मगतैः=दशमभावगतैः जातः प्रवज्याम् श्राप्नोति इति सुनीन्द्रैः कथितः । तत्र चतुर्णां मध्ये यो बलीयान् भवेत्तत्कृतां प्रवज्यां प्राप्तुः याज्जातक इति वाच्यम् ॥ २५ ॥

दक्तम आवका स्वामी केन्द्र या त्रिकोणमें स्थित चार महींसे युक्त हो तो सुक्त (सोच्यानी) होवे । चार प्रह दशवें हों तो जातक संन्यासको प्राप्त हो ऐसा सुनियों ने कहा है ॥ २५ ॥

कुजार्कसोमार्कजदेववन्दितैः कुजार्कचन्द्रात्मजमन्द्रभार्गवैः। रवीन्द्रभौमासितदानविप्रयैभवन्ति जाता व्रतसंयुता नराः ॥ २६ ॥ कुजार्केति । १ — कुजार्कसोमार्कजदेववन्दितैः = भीम-सूर्य-चन्द्र-शनि-गुरुभिः, वा-२ -- क्रजार्कचन्द्रात्मजमन्द्रभागवैः = भीम-सूर्य-द्यथ-शति-शुक्तैः, वा--

३-- रवीन्द्रभीमासितदानविष्रयैः = सूर्य-चन्द्र-कुज-शनि-श्कैः,

यत्र तत्रैकत्र सन्मितिःसद्भिः जाता नराः व्रतसंयुताः=परिवाब्वतपालका भवन्ति॥२६॥ मंगल, सूर्य, चन्द्रमा, शनि और गुरु या मंगल, सूर्य, बुध, शनि और शक या सर्व. चन्द्र, संगळ, शनि और शुक्र इनके एकत्र होने पर जो उत्पन्न हो वह सबुच्य व्रवसे युक्त ( नियमी, संबमी ) होवे ॥ २६॥

सितारसूर्यात्मजजीवभास्करैः कुजेन्द्रदेवेज्यबुधार्कनन्दनैः। सितेन्द्रपुत्राकिंशशाङ्क्रभूमिजैभवेत्तपस्वी वनपर्वताश्रयः ॥ २७ ॥

सितारेत्यादि । १ — शुक्र-कुल-शनि-गुरु-सूर्यः । वा, २ — भीम-चन्द्र-गुरु-सूच-श्रवेषरैः । वा-३-शक-युध-शनि-चन्द्र-मालीर्यत्र क्रत्राप्येकस्थानगतैः जातः वनपर्वता-अबः = बनगिरिनिलयः तपस्वी अवेदिति ॥ २७ ॥

हुन्ह, संगठ, सनि, गुरु और सूर्यंके एकत्र होनेसे या संगठ, चन्त्रमा, गुरु, बुध और श्रामिके एकत्र या गुक्त, बुध, श्रानि, चन्द्र और संगळके एकत्र होने पर जातक पूर्वत तथा

बनमें रहनेवाळा तपस्वी होवे ॥ २७ ॥

चन्द्रेन्दुपुत्रारसुरेज्यभास्करैः शशाङ्कसूर्येन्दुजशुक्रमूमिजैः। एकर्जगैरेभिरिह प्रजाता अवन्ति विद्यासनयोऽखद्वकाः ॥ २८ ॥

बन्द्रेत्यादि । १—चन्द्र-बुध-भीम-गुरु-सूर्यैः । वा, २—चन्द्र-सूर्य-बुध-शुक्र-सङ्गलः सम्मिलितैरेकत्र गतैः सिक्किरिहास्मिन्नन्यतस्योगे प्रजाता नरा अस्त्रदृषकाः=आयुध-निन्दका विद्यासुनयः=सज्ज्ञानप्रवर्तकशास्त्रकर्तारो सुनयो भवन्ति ॥ २८ ॥

चन्द्रमा, ब्राव, संगळ, गुढ़ और सूर्यके एकत्र होनेसे या चन्द्र, सूर्व, ब्रुव, ग्रुक बीर मंग-क्के एक राश्चिमें होने से उत्पन्न हों तो अस क्लोंका विरोधी विचान्यासी सुनि होते हैं॥२८॥

रवीन्द्रभौमेन्द्रजजीवभागवैः सुधाकराराक्ग्रिकश्मास्करैः। कुजेन्दुसूर्याकिसितेन्दुसम्भवैभवेदमीभिः सहितैर्वती नरः ॥ २६ ॥

रवीत्यादि । १ -- सूर्य-चन्द्र-कुल-बुध-गुरु-शुक्रैः, वा २ -चन्द्र-कुल-शनि-गुरु-बुध-स्याः, वा ३-मजल-चन्द्र-स्र्य-शनि-शुक-बुघेरमीभिर्प्रदेः सहितैरेकस्थानगतैः वरो वती भवेत् । अस्मिन्नन्यतमयोगे जातो नरो नियमकृद्भवतीति ॥ २६ ॥

खुर्व, चन्द्रजा, संगळ, खुघ, गुरु और गुक्र एक राशिमें हों, या चन्द्रमा, मझ्ळ, श्रवि, गुर, बुध और रवि एक राशिमें हों या मङ्गळ, चन्द्रमा, सूर्व, शनि, गुक्र बीर बुध प्रक्र हों तो हुन बोगोंमें उत्पन्न मनुष्य वती होवे ॥ २९ ॥

सितेन्द्रजीवार्कजभानुलोहितैः सिताकिजीवार्कपृगाङ्गसोमजैः॥ एकत्र यातैर्गगनाटनैः सदा अवन्ति जाता मुनयस्तपस्विनः ॥ ३० ॥

सितेन्द्रित्यादि। १-शुक्र-चन्द्र-गुरु-शनि-सूर्य-महतीः, वा २-शुक्र-शनि-गुरु-सूर्य-चन्द्र-बुधैः, एकत्रयारेरेभिः गगनाटनैः = प्रहैः जाता नराः सदा तपस्त्रिनः मनुयो भवन्ति ॥ गुक, चन्द्रमा, बृहस्पति, शनि, सूर्य और मक्क एकत्र हों वा गुक्र, शनि, बृहस्पति, सुर्य, चन्द्र और बुध एकत्र हों तो जातक तपस्वी होता है, वह सुनि छोग इहते हैं ॥६०॥

कुजज्ञवागीशसितासितावणैः सितार्किजीवेन्द्रजचन्द्रभूमिजैः ॥ बलप्रधानैर्गगनाटनैयदा यदि प्रजातः पुरुषस्तपस्त्रिनाम् ॥ ३१ ॥

चन्द्र-मङ्गलैः, चलप्रधानैः = पूर्णबलान्वितप्रहिरेकश्रवतैः यदा प्रवातः अवेत्तदाऽसी जात-स्तपस्विनां मध्ये पुरुषः = प्रधानी भवेदिति ॥ ३१ ॥

संगठ, बुध, बृहस्पति, ग्रुफ, शनि और सूर्यंके वठी होनेसे वा ग्रुक, शनि, बृहस्पति, हुच, चन्द्र जीर मंगळके अत्यन्त वळी और पुक्त होनेखे यदि उत्पन्न हो तो जातक तपस्वी हो ॥ ६१ ॥

रवीन्द्रवागीशदिनेशपुत्रैः श्नीरचरेन्द्रकेंसितैरवश्यम् ॥ रवीन्द्रपुत्रचितिजामरेज्यैस्तपस्विनो मूलफलारानाः खुः ॥ ३२ ॥

रवीन्द्रिति । १ -सूर्य-चन्द्र-गुरु-श्रवेश्चराः, वा-श्रवि-चन्द्र-सूर्य-श्रकाः, वा ३-सर्थ-व्रथ-भीय-गुरवो यदोकत्र गताः स्युस्तदा जाता नरा व्यवस्थमेन अनुकलाशनाः तप-स्विनः स्युः ॥ ३२ ॥

खर्च, चन्त्रमा, बृहरपति जीर शनिके एकत्र होनेसे या शनि, चन्द्रमा, सर्च जीर हाकके एकत्र होनेसे या रवि, बुच, महन्छ और बृहस्पतिके एकत्र होनेसे अवस्य तपस्वी मृछ, फड

ओजन फरनेवाळा होवे ॥ ३२ ॥

वकार्कसोमात्मजदानवेज्या भौमेन्दुवागीशशाकुपुत्राः ॥ एकर्ज्ञगा जन्मिन यस्य जन्तोर्भवेद्यती वल्कलभूतिधारी ॥ ३३ ॥

वकेति । १-मप्तल-सूर्य-बुध-शुकाः, वा २-मप्तल-चन्द्र-गुरु-बुधाः यस्य बन्तोः= पुरुषस्य, जन्मनि = जन्मकाले एकर्क्षगा भवन्ति स जातकः वरुकलभृतिधारी = वरुकले = वृक्षस्वक् , भृतिः = भस्म, ते धरतीति तथा ( वृक्षस्वयभस्मधारी ) सति वितेन्द्रियः = परि-बाह् अवेदिति ॥ ३३ ॥

जिसके जन्म समयमें मंगल सूर्य; बुध तथा ग्रुक एकत्र हों या संगल, चन्द्र, गुद और

बुच पुरु राशिमें हों वह वरकल और विमृति धारण करनेवाला बती हो ॥ ६६ ॥

शशीन्दसुनुचितिजार्कपुत्रा बुधच्तमापुत्रसुरेज्यसौराः। एकत्रगा यस्य नरस्य जातं कुर्वन्ति ते तापसमेव शान्तम् ॥ ३४ ॥

शशीति । १-चन्द्र-ग्रुध-मङ्गल-शनेधराः, वा २-बुध-मङ्गल-ग्रुठ-शनेधराः यस्य न्रस्य जन्मकाले एकत्रगा भवेयुस्तं जातं नरं, ते = तथाभृता प्रहाः, एव=विश्वयेन, शान्तं= शद्धान्तःकरणं तापसं कुर्वन्ति ॥ ३४ ॥

विसके जन्मकालमें चन्द्र, बुध, महल और ज्ञानि एकत्र हों या बुध, महल बृहस्पति धीर पनि पुकन्न हों वे प्रष्टु उस जातकको शान्त चित्तवाछा तपस्वी करते हैं ॥ ३४ ॥

चन्द्रार्कभागवशशाङ्कसुता बलिष्टा भौमेन्द्रपुत्रसितभास्करनन्दनाश्च ।। सन्देन्द्रवाक्पतिसिता नियतं यतीनां कुर्वन्ति जन्म कृतवल्कफलाशनानाम्।।३४।। चन्द्रार्केति । १-चन्द्र-सूर्य-शुक्र-बुधाः, वा २--मङ्गल-बुध-शुक्र-शनैश्चराः, वा ूरे -शनि-वन्द्र-गुरु-गुम्भः बलिष्टाः सन्तः एकराशिगता भवन्ति तदा नियतम्=अवश्यमेव

कृतवल्कफनाशनानां यतीनां जन्म कुर्वन्ति । एतदन्यतमयोगे जातो नरः वल्कलघारी कन्दमूलफलाहारी यती अवतीत्यर्थः ॥ ३५ ॥

चन्द्रमा, सूर्य, ग्रुक और तुध बठवान् हों या मंगल, तुध, ग्रुक और शनि बठवान् हों या शनि, चन्द्रमा, बृहस्पति तथा ग्रुक बठवान् हों तथा एकत्र प्राप्त हों तो जातकको संन्यासी, वरकठ धारण करनेवाला, फ्लूओजन करनेवाला बनाते हैं॥ ३५ ॥

रविशशिकुजशुक्रैरचन्द्रभौमञ्जसूर्येर्गुरुसितरविमन्दैः शुक्रमन्देन्दुजीवैः॥ कुजबुधसितचन्द्रैरेभिरेकर्ज्ञयातैर्भवति गिरिवनौकास्तापसः सर्ववन्दाः॥ ३६॥

रवीति । १ स्व-चन्द्र-मंगल-शुकाः, वा २-चन्द्र-मंगल-बुध-स्याः, वा ३-गुठ-शुक्र-स्य-शनैश्चराः, वा ४-शुक्र-शनि-चन्द्र-गुरवः, वा ५-मंगल-बुध-शुक्र-चन्द्राः, यस्य जन्मकाले एकर्क्षगताः स्युरक्षी जातकः गिरिवनौकाः = गिरयः (पर्वता) वनानि (विपिनानि) च, श्रोकः (सद्य) यस्य = पर्वतवननिलयस्तापसः = तपश्चरः सर्ववन्यो बहातमा अवेदिति ॥ ३६॥

रवि, चन्द्र, मंगल, शुक्र या चन्द्रमा, मंगल, बुध, सूर्य या बृहस्पति, शुक्र, रवि, श्रावि, बा शुक्र, शनि, चन्द्रमा, बृहस्पति या कुज, बुध, शुक्र, चन्द्रमा ये प्रह एक राशिमें हों तो पर्वत और वसमें रहनेवाले सर्वदन्य तपस्वी हों॥ ३६॥

सितराशिकुजगुरुमन्दैश्चन्द्रेन्दुजभौमगुरुशुक्रैः ॥ रविकुजरानिबुधजीवैभवति यती दुःखितो दीनः ॥ ३७ ॥

सितेति । १-शुक-चन्द्र-मङ्गल-गुष-शनैश्वराः, वा २-चन्द्र-बुध-भौम-गुष्ठ-शुकाः, वा ३ सूर्य-भौम-शनि-बुध-गुरवः यस्य जन्मकाले एकत्र गताः स्युरसौ जातकः दुःखितः दीनः यती अवति ॥ ३७ ॥

शुक्त, चन्द्रमा, संगळ, गुरु, हानि या चन्द्र, ब्रुष्ठ, संगळ, गुरु, शुक्र या रवि, संगळ, ह्यनि, ब्रुष्ठ, बृहस्पति ये पुक्रव होनें तो जातक दुःखी और दीन यती हो ॥ ३७ ॥

कुजार्किदे ज्यसितेन्द्रपुत्रैः शनीनसोमात्मजचन्द्रभौमैः। नमश्चरैरेकगृहोपयातैर्जटाधरा वल्कलधारिणः स्युः॥ ३८॥

कुबार्सीति । १-मप्तल-शनि-गुरु-गुक-बुधाः, वा २-चन्द्र-सूर्य-बुध-चन्द्र-मौमाः, येषां जन्मकाले एकराशियताः स्युस्ते जाताः जटाधराः, वरुकत्वधारिणः परिवाणो भनेयुरिति ॥ मक्तळ, शनि, बृहस्पति, गुक्र और बुधके योगसे या शनि, सूर्यं, बुध, चन्द्रमा और मक्तळ के एकत्र होनेसे जातक जटा और व्हकळ धारण करनेवाळा संन्यासी होवे ॥ ३८ ॥

भान्विन्दुक्तेन्दुकुजजीवसुरारिपृष्यैः सूर्येन्दुभीमगुरुशुक्रदिनेशपुत्रैः ॥
प्राप्नोत्यवश्यमिह् तापसक्तपमेभिरेकर्ज्ञगैर्गगनचारिभिरायताज्ञः ॥ ३६ ॥
भान्विन्द्रिति । १-सूर्य-खुध-चन्द्र-मङ्गल-गुरु-ग्रुकाः, वा २-सूर्य-चन्द्र-मङ्गलगुरु-गुक्र-शनैश्वराः यदि जन्मकाले एकर्थगा स्युस्तदा जातः श्रायताक्षः = विशाललोचनः
सन् श्रवश्यमेव तापसक्ष्पं प्राप्नोति ॥ ३९ ॥

सूर्यं, बुध, चन्द्रमा, मङ्गल, गुरु और शुक्तके एक गृहमें प्राप्त होने से या सूर्यं, चन्द्रमा, मङ्गल, गुरु, शुक्त और शनि इन प्रहोंके एक राशिमें होने से जातक आयताच (बदे नेत्र बाला) तापसरूपको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥

न वीचितस्रेदितरम्रहेन्द्रैर्लग्नाधिपः पश्यति भानुपुत्रम् ॥ लग्नाधिपं वा यदि भानुपुत्रः संन्यासयोगो हि बलेन हीनम् ॥ ४०॥ इदानी शनि-लग्नेशयोः सम्बन्धात् प्रवज्यामाह-न वीक्षित इति । लमाधिपः = जन्म-लमेशः, इतरम्रहेन्द्रैः = स्वेतरैर्प्रहैः, न वीक्षितः = नावनोक्षितस्तथाभूतवेषदि भानुपुत्रं = रानैश्वरं पर्वति, श्रथा भानुपुत्रः = शनैश्वरः (सबतः) वस्ति हीनं = निर्वतं, लक्षा-धिपं = जन्मलप्तपित पर्वति तदा, हि = निश्चयेनायं संन्यासयोगः भवति । श्रत्र योगे जातः परिवाद् स्यादेवेति भावः । श्रत्र वराहेण लग्नाधिपस्य स्थाने जन्माधिपोऽर्याजन्मः कातीनचन्द्राधिष्टितराशीश उकः । तथा तद्वचनम्—

"जन्मेशोऽन्यैर्यदष्टोऽर्कपुत्रं पश्यत्यार्किर्जन्मपं वा बलोनम् । दीक्षां प्राप्नोत्यार्किदकाणसंस्थे भौवाक्येशो सौरदष्टे च चन्द्रे'' इति ॥ ४० ॥

छग्नेश शनिको देखता हो और अन्य प्रह छग्नेशको न देखते हीं अथवा यि शनि वळसे हीन छग्नेशको देखता हो तो संन्यासयोग होता है। याने इस योगर्में जातक संन्यासी होवे॥ ४०॥

| ₹. चु. | २ ल. | हु. <del>चं</del> . |
|--------|------|---------------------|
| ४ शु.  |      | श.११                |
| थं.    |      |                     |

चन्द्रे भानुसुतेचिते रविसुतद्रेक्षाण्याते तथा भिक्षुर्भन्द्िनरीचिते रविसुतचोणीसुतांशे विधी ॥ संन्यासप्रदखेचरः सगुतिकः साहिष्णजो वा चिद् क्र्रांशोपगतः करोति विगताचारं यतीनां प्रवम् ॥ ४१ ॥

चन्द्र इति । रिवसुतद्देकाणयाते = यत्र कुत्रापि शनैश्वरस्य द्रेष्कारो गतवति चन्द्रे तथा तिस्मन्, भानुसुतेक्षिते = शनिना निरीक्षिते सित जातो भिक्षुः = भिक्षाशी (परिवाद्) स्यात् । वा विधी = चन्द्रे, रिवसुतक्षीणीसुतांशे=शनिभीमान्यतरनवांशे वते तिस्मन् मन्देन निरोक्षिते च भिक्षुः स्यादिति ।

संन्यासप्रदेखेचरः = प्रव्रज्यायोगकरो प्रदः, सगुलिकः = गुलिकेन सहितः, वा साहि-ध्वजः = राहुणा केतुना वा सहितः, यदि वा क्षूरांशोपगतः=पापनवांशगतः स्थात् तदा जातं नरं यतीनां = परिव्रज्ञतां मध्ये विगताचारम्=ध्याचारहीनं ( श्रष्टं ) ध्रुवम्=निधयेन करोति । तथा हि सर्वार्थिचन्तामणी—

'शनेर्रगायो क्रमुदात्मवन्धो मन्देक्षिते तादशयोगमाहुः । मन्दांशके भृषिम्रतांशके वा मन्देक्षिते चन्द्रयुते तथैव ॥ संन्यास्योगाधिपतौ सराही क्रूरांशके वा गुतिकेन युक्ते । संन्यास्योकत्यमुदाहरन्ति भन्नो भवेतस्य गुभैविंदीने' इति ॥ ४९ ॥

षानिके ब्रेष्काणमें चन्द्रमाको षानि देखता हो अथवा शनि वा संगठके नवांशमें चन्द्रमा से शनि ष्ट हो तो जातक भिद्य (संन्यासी ) होता है, संन्यासप्रद ग्रह गुठिकके सिहत हो वा राहु−केतुसे युद्ध हो, तथा फ़्रांशमें हो तो जातक आचरण हीन यती (संन्यासी ) होता है ॥ ४२ ॥

रविलुप्तकरैरदीन्निता बलिभिस्तद्गतभक्तयो नराः। श्रभियाचितमात्रदीन्निता निहतैरन्यनिरीन्तिरिप ॥ ४२॥

इदानी पूर्वोक्तानां प्रह्योगनशाज्ञायमानप्रमञ्याभेदानामपनादमाह—रिवलुप्तकरैरिति । पूर्वोक्तयोगेषु चतुरादिप्रहेषु रिवलुप्तकरैः=रिवणा सहास्तं गतैर्विलिभिर्प्रहेः नरा श्रदीक्षिताः= श्रल्ठधप्रमञ्जया भवन्ति, किन्तु तद्गतभक्तयो भवन्ति । श्रमेदमुक्तं भवति । एकस्थेषु चतु-

रादिमहेषु यावन्तो प्रदा बिलनस्तावन्तः स्वस्वप्रव्रज्याकरा भवन्ति, तत्र खलु यावन्तो प्रदा श्रस्तिवतः स्युस्तावन्तः स्वप्रव्रज्यां न प्रयच्छन्ति, परख तत्प्रव्रज्योपगतेषु ते श्रद्धालवो भवन्तीति ।

श्रमियाचितमात्रदीक्षिता इति । बिलिभिस्तैर्प्रहैः, निह्तैः = श्रन्यप्रहेण युद्धे पराजितैः, श्रन्यैश्व निरीक्षितैः हर्ष्टेरिप जाता नरा श्रमियाचितमात्रदीक्षिताः = दीक्षाभ्यर्थनशीला भव-न्ति, न तु लब्धदीक्षा भवन्तीति ।

Notes—सूर्येण सह विद्यमानो प्रदः स्वकालांशाधिकान्तरितश्चेन्नास्तं गच्छति । एवं सूर्योद् द्वितीयराशाविप यदि स्वकालांशान्तर्गतः स्यात्तदाऽस्तं गच्छतीति तावद्प्रहाणां कालांशा अपि लिख्यन्ते—

दस्नेन्दचः १६, शैलभुवश्च १७, शकाः १४, रुद्राः ११, खचन्द्राः १०, तिथयः १५ कमेण । चन्द्रादितः काललवा निरुक्ता इशुक्रयोर्वक्रगयोद्विहीनाः १२, ८ ॥ इति, सि० शि० ॥

तथा च पराजितलक्षणं वराहोक्तम्-

दक्षिणदिक्स्यः पर्वची वेपधुरप्राप्य सिनवृत्तोऽगुः । अधिक्छी विकृतो निष्प्रभी विवर्णश्च यः स जितः ॥ कथितानां प्रत्रज्यानां परिपक्तिः तत्त्वोगकत्तृ महदशाकालेऽवगम्या । 'दीक्षादानसमर्थो यो भवति तदा वलेन संयुक्तः ।

तस्यैव दशाकाले दीक्षां लभते नरोऽवश्यम्' इत्युक्तत्वात् ॥ ४२ ॥ प्रवारवाकारक प्रद्व सूर्वके साथ अस्त हों तो अदीष्टित ( सन्त्रहीन ) यती हो । यदि वे प्रद्व बळी हों तो उस प्रवारवामें श्रद्धा रखनेवाळा होवे (यती नहीं)। यदि वे प्रद्व युद्धमें हारे बीर थन्य प्रहोंले दृष्ट हों तो याचना मात्रसे दीष्टित होता है ॥ ४२ ॥

#### श्रथ जीविकायोगाः।

श्रवाधुना जातकोऽयं कथं धनमुपार्ज्ययेत् कया वृत्या जीवनश्र यापयेदित्यादीनां विचारानाहास्मिन् जीविकायोगप्रकरशे ।

अर्थाप्तिः पिरुजननीसपत्नमित्रश्चारुङ्गीशृतकजनाहिवाकराद्यैः । होरेन्द्रोर्देशमगतैर्विकल्पनीया भेन्द्रकारपद्पतिगांशनाथवृत्त्या ॥ ४३ ॥

व्यविति । होरेन्द्रोः=होरा लग्नम्, इन्दुधन्द्रस्तयोर्दशमगतैः, दिवाकराद्यैः = स्यीदिम्रहैः, पितृजननीयपविमन्नभातृक्षीश्वतक्षणात् क्रमेण व्यवितिः ( धनागमनं ) विकल्पनीया = परिचिन्तनीया । यथा—जन्मकालीनलमाचन्द्राद्वा यदि रिवर्दशमे स्यात तदा
पितृतो धनागमं मूयात् । लमाइशमे चन्द्रे सित जनन्याः = मातुः सकाशाद्धनाप्तिर्वाच्या ।
लमाचन्द्राद्वा भीमे दशमगते सपलात् = शन्तुतः । एवं वृषे दशमे सित मिन्नात् = सुहदः
सकाशात् । गुरौ दशमे भ्रातुः सकाशात् । ग्राके दशमगते स्रोतः । शनौ दशमे स्वतकजनात् = स्वर्यात् = सेवकाद्धनाप्तिर्वक्त्या । अत्र लमाइशमे महाभावे चन्द्रादशमस्यमहादिचार्यः । यदि कथिक्षभाद्शमगतः स्यात् कथिचन्द्रादि दशमगः स्यात्त्वा द्वाभ्यामेव
विचार्यत् । तत्र द्वावित् प्रहौ स्वस्वदशायां स्वस्वोक्तवशादर्याप्ति क्रुक्तः । तत्रापि व्यवियान्
विशेषेग्रीति वाच्यम् ।

ज्ञज्ञ लग्नाचन्द्रादिष दशमे स्थाने शून्ये ( प्रहरिहते ) सित किं कार्यम् ? तदाह— वेन्द्रकास्पद्यतिगाशनाथवृत्येति । येन्द्रकाणां = लग्न-चन्द्र-सूर्याणाम्, ज्ञास्पद्यतयः=दश-वेशाः, गता येषु श्रंशेषु = ज्ञांशेषु, तेषां नवांशानां ये नाथास्तेषां पृथक् पृथक् या वृत्ति-स्तया जातस्यार्थातिर्वाच्या । ज्ञत्रेदं किल विविन्त्यम् । ज्ञुग्नाचन्द्रात्सूर्याच दशमेशा प्रहा यत्र यत्र नवांशे व्यवस्थिताः स्युस्तत्तत्त्ववांशेशत्रहतृत्वा जातस्यार्थागमने भवतीति । तथा चोक्तमपि—

उदयाच्छशिनो वाऽपि ये प्रहा दशमिस्थताः । ते सर्वेऽर्थप्रदा ज्ञेयाः स्वदशास्त्र यथोदिताः ॥ लमार्करात्रिनाथेभ्यो दशमाधिपतिर्प्रहः । यस्मिजवांशे तत्कालं वर्त्तते तस्य यः पतिः ॥ तदृष्टश्या प्रवदेद्वितं जातस्य बहवो यदा । भवन्ति वित्तदास्तेऽपि स्वदशास्त्र विनिश्चितम् ॥इति॥

अब जीविकाड़ा विचार करते हैं—कानसे वा चन्द्रमासे द्वावें स्थानमें को ग्रह हो उस महके द्रव्यके सनुष्यकी जीविका होती है। कानसे वा चन्द्रमासे द्वाम सूर्य हो तो जिनसे पितासे धन मिळे। चन्द्रमा हो तो मातासे। संगळ हो तो चानुसे। बुध हो तो लिनसे गुरु हो तो माईसे। ग्रुक हो तो सीसे। शनि हो तो सेवकसे धन मिळे। चिद कान और चन्द्रमा होनोंसे १० वें ग्रह हों तो अपनी २ द्वामें दोनों फळ देंगे। चिद द्वामें बहुत ग्रह हों तो अपनी २ द्वामें सब फळ देंगे। चिद कान या चन्द्रमासे द्वामें कोई ग्रह व हो तो कान, चन्द्रमा, सूर्य इनसे द्वाम आवके पति जिस नवांशमें हों उसका स्वामी जो ग्रह हो उसकी वृत्तिसे धन प्राप्ति कहे॥ ४३॥

अर्थाप्तिं कथयेद्विलग्नशशिनोर्मध्ये चली यस्ततः । कर्मेशस्थनवांशराशिपवशाद् वृत्तिं जगुस्तद्विदः ॥ ४३३ ॥

श्रशीप्तिमिति । विलमशश्चिनोः = जन्मकालीनलग्गननन्त्रयोर्भध्ये चली = श्रधिकव-लवान् भवेत् ततः = तत्मात् , श्रशीप्तं = धनलाभं कथ्येत् । श्रशीत् लग्गनन्त्रयोर्बलाः धिकादृशमस्थितप्रदृधिकाराद् , दशमे प्रद्वाभावे दशमेशप्रदृष्ट्या चार्थलाभं नृयादिति । तथा दि सारावस्थाम्— होरेन्द्रोबेलयोगायो दशमस्तरस्यभावजं कर्म । तस्थाधिपपरिषद्भवा दृद्धिज्ञांबाऽन्यथा हानिः ॥

श्रत्र बलवह्रहणं नोचितं जातस्य विविधहारेणार्थागमदर्शनात् । तत्र बलविति विरोवेणा-

रुपबलेऽरुपत्वेनेति वक्तं युज्यते ।

श्रथ वृत्तिम् ( जीविकाम् ) श्राह—कर्मेशेति । कर्मेशः ( त्रवनायन्द्राह्य दशमेशः ) व्यत्मिश्ववारो तिष्ठति तष्मवारारशिपतिवशात् , वृत्ति = जीविकां, तिहृदः = भावयिवे विद्यां-सः, जगुः = ऊचुः । त्रवनयन्द्रयोर्द्शमेशस्थनवांशपतेर्या वृद्यमाणा वृत्तिस्तयैष तस्य जात-स्य जीवनं वाच्यमिति ॥ ४३५ ॥

छप्न और चन्द्रमा इन दोनोंमें जो बला हो उससे दशमभावका स्वामी जहां स्थित

हो उस नवांशपतिसे जीविका कहे ॥ ४३ई ग

श्रथ प्रहाणां वृत्तयः।

भैषज्योणंतृणाम्बुधान्यकनकव्यापारमुक्तादिकैरन्योन्यागमदूतवृत्तिभिरिनस्यांशे तु जीवत्यसौ ॥ ४४ ॥
जलोद्भवानां क्रयविकेण कृषेश्च मृद्वाद्यविनोदमार्गात् ॥
राजाङ्गनासंश्रयवित्तरूपान्निशाकरांशे वसनक्रयाद्वा ॥ ४४ ॥
धातोविवादेन रणप्रकारात् स्तव्धाग्निवादात् कलहप्रवृत्त्या ।
जीवत्यसौ साहसमार्गरूपाद् धरामुतांशे यदि चौरवृत्त्या ॥ ४६ ॥
शिल्पादिकाव्यागमशास्त्रमार्गाञ्ज्योतिर्गयाज्ञानवशाद् बुधांशे ॥
परार्थवेदाध्ययनाज्जपाच्च पुरोहिताद्याज्यवशात् प्रवृत्तिः॥ ४७ ॥
जीवांशके भृमुरदेवतानामुपासनाध्यापकरूपमार्गात् ।
पुराणशास्त्रागमनीतिमार्गाद्धर्मोपदेशैरकुसीदमाद्वः ॥ ४८ ॥
सुवर्णमाणिक्यगजाश्वमृत्वाद् गवां क्रयाज्जीवनमाद्वरार्याः ।
गुरौदनन्तारदिधक्रयेण स्त्रियाः प्रलोभेन श्वगोः सुतांशे ॥ ४६ ॥

शान्यंशके कुत्सितमार्गेष्ट्रत्या शिल्पादिभिर्दात्रमयैर्वधादैः। विन्यस्तभाराज्जनविप्रलम्भादनयोन्यवैरागममार्गमूलात् ॥ ४०॥

पूर्वश्लोकै यदुर्क-'कर्मेशस्यनवांशराशिपवशाद् वृत्ति', तद्महाणां वृत्तय उच्यन्ते-भैव-

ज्येत्यादिभिः ।

इनस्यांशे=सूर्यस्य नवांशे ( सूर्यो यदि कर्मेशस्यनशंशपतिः स्यादित्यर्थः ) सित असी जातकः—श्रेषण्यं = श्रोषधम् , जर्णा = मेषादिकलोम ( जन, रेशम ) तृणानि = घासाः, ध्रम्बुधान्यं = जलजाजम् , कनकं = छ्वर्णम् , एषां व्यापारेण = क्रयविक्रयेण, मुक्तादिकैः= सौकिकादीनां ( मोती वगैरह ) व्यापारेण, अन्योन्यागमदूतवृत्तिभिः = इतस्ततः परस्परं स्त्यकार्येक्ष जीवति=जीवनं यापयति ॥ ४४ ॥

निराकरांशे = चन्द्रनवांशे = कर्मेशस्थनवांशपतौ चन्द्रे सित-जलोद्भवानां = जलोत्प-जानां=शङ्क्षमुक्तामीनादीनां कथिकयेण, कृषेः=कृषि-( खेती) कर्मतक्ष, मृद्वायिनोदमार्गात्= मृण्मयवायाधिकरणक-मोदादिना, राजाङ्गनानां=राजपत्नीनां, संभ्रोण = समाश्रयग्रीन लब्धं यद्वित्तं तस्मात्, वा वसनकयात् वस्नादेः कथिकयतक्ष जीविकामुपैति ॥ ४५ ॥

धरामुतांशे=मञ्जलननांशे=कर्मेशस्थननांशपतौ मञ्जले सित—धातोः ( मुनर्णादेः ) विवादेन = व्यवहारेण 'विवादो व्यवहारः स्यादि'त्यमरः । रणप्रकारात् = सङ्ग्रामात् , स्त-द्धाविनवादात् = स्तव्धानलस्य प्रशान्तावनेः ( कोयला ) व्यवहारतः । कलहप्रवृत्या = व्यक्तप्रकथ्यापारात् , साहसमार्गेरूपात् = श्रनीक्षितकर्त्तव्यतः, चोरवृत्या = तस्करकर्मणा च जीवनं यापयतीति ॥ ४६ ॥

मुधारी = बुधस्य नगरी = कर्मेशस्थननांशपितः बुधो भनेत्तदा = शिल्पादिना = चित्र-पुस्तक-वसादिनिर्माग्रेन, काञ्येन=काञ्यनिर्माग्रेन, आगमशास्त्रमार्गात् संहितादिशा-स्त्रानतः, ज्योतिर्गणानां झानवशाद = भाग्यगणनया, परार्थवेदाच्ययनाज्ञपाच = परस्य हेतोः वेदमन्त्राणामध्ययनेन स्रपेन च, पुरोहितायाज्यवशात्=पौरोहित्यकर्मतो याजनतश्च प्रवृत्तिः = स्रीविका भवति ॥ ४७॥

जीवांशके = कर्मेशस्थनवांशेशे गुरी सित—भूमुरदेवतानाम् = त्राह्मणानां देवानाश्च, उपासनया = पूजनेन, अध्यापकरूपमार्गात् = छात्राणामध्यापनकर्मतः, पुराणशास्त्रागमनी-तिमार्गात्, धर्मोपदेशैक्षाकुतीदं = स्वजीविकावृत्ति मनीविणः आहुः ॥ ४८ ॥

भृगोः सुतारो = शुकस्य नवारो — सुवर्णमाणिक्यगवाश्वादीनां न्यापारतः, गवां क्रयात् , पुडौदनक्षारद्धिकयेण विद्याः प्रलोभेन च वीवनम् श्राहुः ॥ ४९ ॥

शन्यशके = शनिनवांशे--कुत्सितमार्गवृत्त्या = गर्हितकर्मणा, दारुमयैः शिल्पादिभिः = काष्ट्रमयनिशादिरचनया, वधायैः = परेषां चातितया पीडनादिना च, विन्यस्तभारात् = भार्वहनात्, जनविश्रलस्भात् = जनानां वधनकर्मतः, श्रन्योन्यवैरागममार्गमूलात् = परस्परिविद्यमुलत्थ वृत्तिः प्रवक्तव्या ॥ ५० ॥

Notes—ग्रत्र सामान्येन पापप्रहाणां नतांशे क्रित्सतवृत्त्या शुभप्रहाणां नवांशे च गतवित कर्मेशे सुवृत्या जीविका कथिता । परख तत्र तत्तक्षवांशपतेः स्थितिमवलोक्येव शुआशुअत्वे तारतम्येन न्यूनाधिकत्वमि वाच्यम् । यतो हि पापोऽपि प्रहो बलीयाञ्छुभोचा- दिवर्षगस्तावच्छुभत्वमाप्नोति । एवं शुभोऽपि निर्वलो नीचारिपापवर्गगो न तावच्छुभ इति चिन्तनीयम् ॥ ४४-५०॥

ल्यन या चन्द्रभासे दशम स्थान का स्वामी सूर्यके अंश (नवांश) में हो तो औषध (वृदा), जन, तृण, जलधान्य, सोना, मोती आदिके व्यापारसे, परस्पर आने जानेसे, दृत दृत्तिसे जीविका कहे ॥ ४४ ॥

लग्न या चन्द्रमासे वश्रम स्थानका स्वामी चन्द्रमाके अंशमें हो से सलमें उत्पन्न होने चाले वस्तु ( शंख, सुतुष्टी, मोती, सिंहारा, तिन्नी, मत्त्य ) के ज्यापारसे, कृषि ( खेती ) से, मिट्टीके खिळीना, वाजा आदि विनोदसे, राजाकी खीसे वित्त प्राप्ति होनेसे या वसके बरीदनेसे जीविका होती है ॥ ४५॥

लग्नसे वा चन्द्रसे दशमाधीश महन्त्रहे अंशमें हो तो धात (सोना, चांदी, तामा, पीतल आदि ) हे स्वापारले, छबाईले, कोयछा तथा राखीके स्वापारले, कछहले, पोरीले, लाहलले बहु जीता है ॥ ४६ ॥

लम्न या चन्द्रमासे दशमेश बुधके अंशमें हो तो शिवप (कारीगरी ) से, कान्य, प्रराण, धर्मशांखके मार्गसे, ज्यौतिप शाससे, दूसरेके निमित्त वेद पदनेसे, जपसे, प्ररोहितीसे, यज्ञकरानेसे जीविका हो ॥ ४० ॥

लग्न या चन्द्रमासे ब्रामेश यबि गुड्डे अंशमें हो तो बाखण-देवताकी सेवा करनेसे. अध्यापकीले, प्राण-बाख-धर्म प्रन्थके बीति मार्गले, धर्मीपरेशले बीविका हो ॥ ४८ ॥

लग्न या चन्द्रमाखे दशमेश ग्रकांशमें हो तो खुवर्ण, मणि, हाथी, घोबा, गायके ज्यापार से, गुड़-चावल-नमक-दधि-खरीदनेसे. खियोंके प्रलोधनसे पण्डित लोग जीवन कहते हैं ॥ लग्न या चन्द्रमासे रहास स्थानका स्वासी क्रवेश्चरके अंत्रतें हो तो निन्दित सार्ग की 'बुजिसे छकदीके शिवपसे, बचसे, बोझा डोनेसे, छोगोंके ठगनेसे, परस्पर बैरसे, जीवन

होता है ॥ १० ॥ सौस्यैश्चतुब्केन्द्रगृहोपयातैः कुलोत्तमा वंशकरा नृपालाः ॥ सर्वज्ञधीवित्तयशोगणाढ्या नरा चपश्रीतिकराव्य वा स्यः ॥ ४१ ॥

इदानी चतुर्षं केन्द्रेषु शुभै राजयोगमाह—सीम्येरिति । सीम्यैः = शुभग्रहैः ( गुरु-बध-ग्रक्तचन्द्रः ) चतुष्केनद्रगृहोपगतैः = चतर्ष्वपि केन्द्रेषु (१।४।७।१०) वया सम्भवं व्यवस्थितैः कुलोत्तमाः = स्वकीयकुले मान्याः, वंशकराः = कुलोपचयकराः, सर्व-इधीवित्तयशोगुणाढ्याः = सर्वद्वत्ववृद्धिधनकीर्तिगुणगणैः सहिताः, नृपालाः = राजानः भव-न्ति । श्रथवा नृपत्रीतिकराः = राह्यामानन्ददायकाः ( सन्मन्त्रिणः ) नराः भवन्ति । पापै-रचतुष्केन्द्रगतैरेतस्प्रतिकृलं फलं वाच्यम् । तथा च कचिरपुरतके-

पापैश्चतष्केन्द्रगृहोपयातैर्गीचन्नताचारस्ताध निःस्वाः ॥

मुर्खाः परस्रीपरवित्तशीलाः शराः कदाचिन्वपतित्रियाः स्यः ॥ इति च पाठः ॥ ५१ ॥ चारों केन्द्रोंमें शुभ बह हों तो वे बह उत्तम कुलका बनावें वा वे बह सर्वज्ञ, बढिमान भनवान् , यशस्वी, गुणी और राजाको प्रसम् करनेवाला सनुष्य बनाते हैं ॥ ५१ ॥

कर्मकर्माशागाः सीम्या जातः पुरुवरतः सदा ॥ पापिनः पापकर्मात्मा चन्द्राद्वा यदि जायते ॥ ४२ ॥

इदानी पुण्यपापरतत्वमाह—कर्मेति । सौम्याः=श्रभग्रहा यदि कर्मकर्मश्रमाः=लग्ना-इशमें भावे वा तजवांशे गताः स्युः (दशमे भावे सौध्यप्रहामावे दशवराशिनवांशे सौम्बैर्भवितव्यम् ) तदा जातः सदा प्रण्यरतः = सत्कर्मनिरतो भवेत् । चेत् [पाविनः=पाप-प्रहाः कर्मकर्माशगाः स्यस्तदा **चातः सदा पापकर्मात्मा अवेत** ।

चन्द्राहेति। लग्नात् कर्मण कर्मारो च प्रहासावे सति चन्द्रात् कर्मकर्मारो तथासते सति त्येव ( कथितवत् ) जायते । अत्र लग्नाधन्द्राद्वा कर्मणि वा कर्मारी सीम्यपापयोर्धिकार-वशादपि फले तारतस्यं कर्त्तव्यक्षिति ॥ ५२ ॥

क्रमले या चन्द्रमासे दश्चमें या दशमके नवांशमें ग्रुभग्रह हो तो जातक सन्। पुण्यमें रख हो । बहि इसी तरह पापप्रह हो तो पापी होवे ॥ ५१ ॥

कर्मराश्यंशाषो यत्र तदीशः पापखेचरः। धूमाविष्रहसम्बन्धी बदि पापरतो अवेत् ॥ ४३ ॥ इदानी पापरतयोगमाह—कर्मराश्येशप इति । कर्मराश्येशपः = कर्मराशेः ( दशम-भावस्य ) यो नवांशस्तरपतिः यत्र राशौ भवेत तद्राशीशो यदि पापखेचरस्तया घूमाणु-पप्रहसम्बन्धी स्यात्तदा जातः पापरतः = पापकर्मानुरागी भवेत् ॥ ५३॥

द्वामेश जहां हो उस स्थानका स्वामी पापब्रह हो तथा यदि धूमादि उपब्रहका

सम्बन्धी हो तो पापमें रत होवे ॥ ५३ ॥

सिद्धारम्भः कर्मगे चन्द्रलग्नाद्धानौ भौमे साहसी पापबुद्धिः। विद्वान् सोन्ये वाक्पतौ राजतुल्यः शुक्रे भोगी भानुजे शोकतप्तः॥ ४४॥

इदानीं चन्द्राइशमे प्रहस्थितिवशास्फलान्याइ, तत्र तावदेकैकग्रहस्य फलम्-सिद्धा-रम्भ इति । चन्द्रलमात् = जन्मकालीनचन्द्राधिष्टितराशितः, कर्मगै=द्श्यमस्थानगते, भानी= सूर्ये जातः सिद्धारम्भः = सिद्धाः (साफल्यमुपगत ) ग्रारम्भाः (सङ्कल्पाः) यस्य = सिद्धमनोरथ इति यावद्भवति । भौमे = मङ्गले चन्द्राहशमे सित जातः, साहसी = ग्राममी-क्षितकृद् भवति । पापबुद्धिश्व भवति । सौम्ये = बुधे तथाभूते सित, विद्वान् = पण्डिती भवति । वाक्पतौ = बृहस्पतौ तथाभूते सित राजतुल्यो भवेष तु राजेति । शुके तथासित भोगी = विविधभोगयुक्तो भवति । भानुजे=शनैश्वरे तथाभृते जातः, शोकतसः-चिन्ताकुल-चित्तो भवेदिति ॥ ५४ ॥

चन्द्रलग्नसे सूर्य दशवें हो तो सिद्धारम्भ होवे (वह जिस कर्मका आरम्भ करे उसकी सिद्धि जरूर हो ), मंगल हो तो साहसी और पापबुद्धि, बुध हो तो विद्वान् , गुरु हो तो राजतुल्य, गुक हो तो भोगी और शनि हो तो शोकसे संतस होवे ॥ ५४॥

चन्द्रात्कर्मगते रवी सरुधिरे मत्तः परजीरतो-ज्योतिर्विच सचन्द्रजे जलधनस्त्रीभूषणादिप्रियः । सिद्धार्थो नृपसंमतश्च सगुरी शुक्रेण युक्ते नृप-श्रीतिस्त्रीधनवृद्धिभाक् शनियते दीनो दरिद्रो भवेत् ॥ ४४ ॥

इदानीं चन्द्राद् दशमे भौमादिसहितस्य सूर्यस्य फलान्याह—चन्द्रादिति । सर्विषेरे = महत्तेन सहिते रवी चन्द्रारकर्मगते सति जातः मतः, परश्चीरतथ भवेत् । सचन्द्रजे = षुधयुक्ते रवी चन्द्राद् दशमे सति ज्योतिर्वित् = ज्योतिरशाख्रहः, जलधनस्रोभूषणादिप्रियः = जलधनानि (शङ्क्षमुक्तादीनि) स्त्रियः (स्रुवासिन्यः) भूषणाद्यः (स्रुलप्ररणाद्यः) । प्रियाः (स्रभीद्याः) यस्य स तथा भृतो भवेत् । सगुरी=गुरुणा वहिते रवी तथाभृते जातः सिद्धार्थः = सफलमनोरथः, नृपसंगतः=राजित्रयथ्य भवेत् । स्रुक्तेण युक्ते रवी तथा सति नृपप्रीतिस्त्रीधनदृद्धिभाग् भवेत् । श्रानियुते रवी चन्द्राह्शमे सति जातः, दोनः = स्रप्रसन्धन् चदनः, दितः = निस्त्रथः भवेदिति ॥ ५५ ॥

चन्द्रमासे इसर्वेमें सूर्य मंगलके साथ हो तो मतवाला तथा परचीगामी हो। सुधके साथ हो तो उद्योतिषी, जलधन-द्यी-भूषण आदि का प्रिय होवे। बृहस्पतिके साथ हो तो सिद्यार्थ (पूर्णमनोरथ), राजसंग्रत (मंत्री) हो। सुकसे गुक्त हो तो राजासे प्रीति तथा खी-धन-की बृद्धिवाला और ज्ञानिसे गुक्त हो तो हु:खी तथा दरिष्ट होवे॥ ५५॥

चन्द्रात्कर्मणि भूसुते बुधयुते शास्त्रोपजीवी सवेत् सेक्ये नीचजनाधिपः समृगुजे वैदेशिकः स्याद्वणिक् । साकीं साहसिकोऽसुतश्च शशिनः कर्मस्थिते बोधने सेक्ये षण्डतनुश्च दीनवज्ञनः ख्यातो नृपालित्रयः ॥ ४६ ॥ साने चन्द्रमसो बुधे समृगुजे विद्यावधूवित्तवान् साकीं पुल्तकतेसकृश्च विषमाचारश्रवृत्तोऽथवा । जीवे शुक्रयुते तु विप्रजनपो भूपप्रियः परिहतः सार्की सर्वजनोपनापचतुरो जातः स्थिरारस्भधीः ॥ ४०॥ सुगन्धनीलचूर्यादिचित्रकारो भिवग्वणिक्। कर्मस्थानगते सन्दे सासुरेक्ये निशाकरात्॥ ४८॥

इदानीं राशिनो दशमें भीमादिद्विग्रहफलान्याह—चन्द्रादिति । बुधयुते भूयुते = मज्ञले, चन्द्रात्, कर्मणि = दशमगते सति कातः, शालोपजीवी = शाक्षाणां पठनपाठनादिना बीविकावान् भवेत् । यथाऽऽधुनिकाः पण्डितंमन्याः । सेज्ये = गुरुणा युद्धे भीके चन्द्रादशके सति नीचजनानाम् ( व्यशिक्षितानां शूद्रादीनाम् ) व्यथिपः स्यात् । सम्युजे = गुरुसहिते भीमे तथा भूते सति वैदेशिकः = दूरदेशप्रवासी, विषक् = व्यापारकृत् स्यात् । सार्की = श्रानिना सहिते सति साहसिकः = उद्यमकृत् , अनुतः = पुत्रहीनथ भवेत् ।

श्रथ चन्द्राह्यमे बुधे जीवादियुक्ते फलान्याह-शशिन इति । बोधने = बुधे, खेडरे = इज्येन ( गुरुणा ) सिहते, शशिनः = चन्द्रात् , कर्मस्थिते = दशमगते सित जातः, चन्छ-तनुः = क्लीबाहः, दीनवचनः, ख्यातः, नृपालप्रियक्ष भवेत् । सञ्चगुजे = गुक्रसिहते बुधे चन्द्रमसः सकाशात् , माने=दशमे गतेसित जातः विद्यावधृवित्तवान् भवेत् । साकौँ=धर्किणा ( शानिना ) सिहते, बुधे चन्द्राह्शमे प्राप्ते सित जातः पुस्तकलेखकः, ज्यवा विषमाचर्णे ग्रंकृतः = प्रतिकृतन्यवहारोन्मुखः ( यथा आधुनिकः सुधारवादी जनः ) भवेत् ।

ख्य चन्द्राइशमे जीवादिद्विप्रहफत्तानि—जीव इति । शुक्रेण युते जीवे = गुरी, चन्द्रा-इशमे वते तु जातः विप्रजनपः = ब्राह्मणानायिषः, भूषियः = राजयन्त्री, पण्डितः = विद्वांख भवेत् । साकौं = शनिना, सिंहते गुरी तथाभूते सिंत सर्वजनोपतापचतुरः = सर्वेषां जनानाम् उपतापने (प्रपोडने ) चतुरः (दक्षो व्यवध )=सकललोकप्रमधनसमर्थः, स्विरा-रम्भधीः = हडसङ्क्ष्यबुद्धिक्ष भवेत् ।

श्रय चन्द्राद्शमे शुक्रशिनयोगकलम्-सुगन्धित । साप्तरेज्ये=श्रासुरेज्येन ( शुक्रेण ) सिंहते, अन्दे = शनैश्ररे, निशाकरात्=चन्द्रस्थानात् , कर्मस्थाने=दशमे गते सित जातो नरः सुगन्धनीलचूर्णादिभिश्चित्रकारः, भिषक् = वैद्यः, विणक् = व्यापारकृष्य भवेदिति ॥ १६-५॥

चन्द्रमासे दशवेंमें मंगळ बुधसे युक्त हो तो शाकोपजीवी होवे। गुरुसे युक्त हो तो बीचोंका स्वामी होवे। गुरुसे साथ हो तो विदेशी विनयां होवे। शिक्त साथ हो तो साहसी और विना संतानका हो। चन्द्रमासे दशवेंमें बुध गुरुसे युक्त हो तो नयुंसक, दीन चचन, नामी तथा राजिय होवे ॥ ५६॥

चन्द्रमासे दशवेंमें बुध शुक्तसे शुक्त हो तो विधा-की और धनसे शुक्त होवे। श्वनिसे शुक्त हो तो पुस्तक लेखक, अथवा विषम आचारमें प्रवृत्त होवे। चन्द्रमासे दशवेंमें बृह्द्रस्पति शुक्तसे शुक्त हो तो बाह्यणोंमें सुस्य, राजाका प्रिय और पंडित होवे। श्वनिसे शुक्त हो तो जातक सब ही को सतानेमें व्यय तथा किसी कमेंके सम्पादनमें दह सङ्करप बुद्धि होता है॥ ५७॥

चन्द्रसासे दचावें स्थानमें चानि शुक्रसे युक्त हो तो सुगंध विक्रेता, नील खादि चूर्णसे चित्रकार, वैद्य तथा बनियां होवे ॥ ५८ ॥

> श्रथ श्राह्माविचारः । आज्ञास्थानाधिपे सौम्ये शुभयुक्ते ज्ञितेऽपि वा । शोभनांशगते वाऽपि जातस्वाद्युधरो भवेत् ॥ ४६ ॥ श्राह्माधिपे मन्द्युते रन्ध्रनाथेन वीच्तिते । क्रूरांशे केन्द्रराशौ वा कराज्ञां प्रकरोति सः ॥ ६० ॥

इदानीं जातस्याज्ञाविचारः क्रियते—श्राज्ञास्थानाधिप इति । श्रज्ञास्थानाधिपे=लग्ना-इशमभावेशे, सौम्ये = शुभग्रहे सति वा तस्मिन् शुभग्रहेण युक्ते वाऽवलोकिते सति, श्रापि वा दशमेशे, शोभनांशगते = शुभग्रहनवांशे गतवति जातस्तु श्राज्ञाधरः = शासनकृत् भवति । "श्रववादस्तु निर्देशो निदेशः शासनं च सः । शिष्टिश्वाज्ञा च" इत्यमरः ।

आज्ञाधिपे = लग्नाइशमेशे, सन्दयुते = शनिना सिंहते, रन्ध्रनायेन = लग्नाद्रस्मेशेन, वीक्षिते = श्रवलोकिते, क्रूशंशे = पापनवांशे वा केन्द्रराशौ व्यवस्थिते सित स जातः कृराज्ञां = गहितस्यादेशं, प्रकरोति = पालयित ॥ ४६-६० ॥

दशमेश शुभग्रह हो शुभग्रहसे युक्त हो वा शुभग्रह उसको देखते हों, वा शुभांशमें

मास हो तो जातक आज्ञा देने वाळा होवे ॥ ५९ ॥

दशमेश शनिसे युक्त हो, अष्टमेश उसको देखता हो क्रूरांश वा केन्द्र राशिमें हो तो वह कर हकूमत करता है ॥ ६० ॥

श्रथं कीर्ति-मान-कृषि-ज्यापार-निद्राविचारः । कर्कटस्थे निशानाथे गुत्रगुक्रनिरीचिते । पारावतादिभागस्थे सत्कीतिर्धनवान् भवेत् ॥ ६१ ॥

कर्कटस्थ इति । निशानाथे = चन्द्रे, कर्कटस्थे = स्वयहं गते, गुरुशुकाभ्यां निरीक्षिते तथा पारावतप्रश्वति -वैशेषिकांशो गतवति जातः सस्कीर्तिः = पारमार्थिककृत्यकृत्, धन-चांक्ष भवेत् ॥ ६१ ॥

चन्द्रमा कर्क राशिमें हो उसको बृहस्पति और शुक्र देखते हों, तथा चन्द्रमा अपने

पारावतादि भागमें हो तो जातक सत्कीर्ति वाळा धनी हो ॥ ६९ ॥

मानेशे शुभसंयुक्ते शुभमध्यगतेऽपि वा । शुभन्नहांशके वाऽपि कीर्तिमानभिमानवान् ॥ ६२ ॥

मानेश इति । स्पष्टार्थः ॥ ६२ ॥

वृत्तामेश ग्रुभग्रहसे युक्त हो वा ग्रुभग्रहके बीचमें हो वा ग्रुभग्रहके अंशमें हो तो कीर्ति-मान् और अभिमानी जातक हो ॥ ६२ ॥

पापेक्ति कर्मण पापयुक्ते मानाधिपे हीनबलोपयाते । जातोऽपवादी विगताभिमानः स्वकर्मतेजोबलकीर्तिहीनः ॥ ६३ ॥

पापेक्षित इति । कर्मणि = लमाइशमे भावे पापेक्षिते = पापप्रहेणावलोकिते, जा पापयुक्ते, मानाधिपे = दशमेशे, हीनवलोपयाते = यत्र कुत्रापि दौर्वस्थमुपगते सति जाती नरः अपवादी = कलङ्कयुतः, विगताभिमानः = मानहीनः, स्वकर्मणा, तेजसः, वलेन, कीर्त्यां ज हीनोऽपि भवति ॥ ६३ ॥

इत्तर्वे आवमें बलरहित इत्तमेश हो उस पर पापप्रहकी दृष्टि हो वह पापप्रहसे युक्त हो तो जातक अपवादी हो, अभिमान रहित हो और अपने कर्मसे, तेससे, वससे,

कीत्तिंसे हीन होवे ॥ ६३ ॥

कर्मेशतज्ञवांशेशी शनिसम्बन्धसंयुती । षष्टाधिपयुती दृष्टी बहुदारान्वितो भवेत् ॥

श्रव बहुदारयोगः—कर्नेशेति । कर्मेशतश्रवांशेशी = दशमेशः प्तश्रवांशपतिश्रेती ही शिनसम्बन्धसंयुती = शनैश्वरस्य सम्बन्धिनी (शनिना दृष्टी, वा युती, शनिराशिगती, वा शानिमित्रप्रही) भवेतां तथा, षष्टाधिपेक्षितयुती = षष्टेशेन दृष्टी वा युती भवेतां तदा जातो जनो बहुदारान्वितः = त्र्यधिकलीयुती भवेत् ॥ ६४ ॥

द्शमेश और उसका नवांशेश दोनों शनिके सम्बन्धी हों और पहेशसे युक्त एह हों तो

बहुत सी बाङा हो ॥ ५७ ॥

भूस्तुचितिराशिपौ च बिलनौ केन्द्रिजकोणायगौ कर्मेशे भृगुचन्द्रवीच्तितयुते कृष्यादिगोवित्तवान् । सम्बन्धी यदि कर्मणः शशिसुतो वाणिष्यशीलः सदा सौम्यासौम्ययुते त सान्त्रिकतमोनिद्री विमिन्नेऽन्यथा ॥ ६४ ॥

इदानीं कृषिगोधनानां, वाणिज्यस्य, निद्रायाश्च विचारमाह—भूस् नुक्षितीति । भूस् नु-क्षितिराशिषो = भौमश्चतुर्थमानपतिश्चैतौ हो च वित्तनो भृत्वा केन्द्रत्रिकोणायगौ (१।४।७। १०,५।९।११ एतदन्यतमगतौ ) भनेताम्, तथा कर्मेशे = दशसेशत्रहे खुज्जन्द्राभ्यां वीक्षि-तै = दृष्टे, वा युते = सिंहते सितं जातः कृष्यादिगोनित्तवान् = कृषि-गो-धन्युक्तो भनेत् ।

वाणिज्यमाह—सम्बन्धीति । शशिसुतः = बुधः यदि कर्मणः = दशसभावस्य सम्बन्धो = सम्बन्धचतुष्टयेष्वन्यतमसम्बन्धवान् भवेत् तदा जातः सदा वाणिज्यशीतः = व्यापारकृत् स्यात् ।

निद्रामाह—सौम्यासौम्येति । दशमे आवे सौम्यासौम्ययुते = शुभपापसहिते कमेण सात्विकतमोनिद्री भवेत् । यथा दशमे शुभवहयुते सात्विकनिद्री (विहितनिद्रावात् ) योगीव, दशमे पापबहयुते तमोनिद्री ( गहिंतनिद्रायुतः, रोगीव ) भवेत् । विमिश्ने = दशमे शुभ-गापाभ्यां सहिते सति खन्यया = रजोनिद्री ( भोगीव ) भवेदिति ॥ ६५ ॥

मझ्ळ और चतुर्थेश वळी होकर ११४१०।६०१५।६११ आशोंसे किसी आवर्से हों और कर्मेश ग्रुक तथा चन्द्रमासे दृष्ट या युत हों तो जातक कृषि और गो-धनवाळा हो। यदि कुष १० वें आवका सम्बन्धी हो तो सदा व्यापार करनेवाका हो। यदि १० वां आव ग्रुस अहसे युत्त हो तो सास्विक निदावाळा तथा पापप्रहसे युत्त हो तो सभी निदावाळा प्वं मिश्र (ग्रुस और पाप) अहसे युत्त होने पर मिश्र फळ कहना चाहिये॥ ६५॥

इति दशमभावविचारः ।

# अथ लामभावफलम्।

खबाधुना लामभावफलविचारः प्रार्व्धः । तत्रादौ लाभभावे विचारणीयकथनपूर्वकं तत्र सुर्योदिग्रहिथतिवशाल्लाभमाह—

लाभस्थानेन लग्नाद्खिलधनचयप्राप्तिमिच्छन्ति सर्वे लाभस्थानोपयातः सकलबलयुतः खेचरो वित्तदः स्यात् । भानुश्चेच्छातिवर्गाद्तिधनमुडुपो मातृवर्गेण भौमः स्वोत्थाचान्द्र्यदीष्टप्रभुविचुधसुद्धन्मानुलैर्वित्तमेति ॥ ६६ ॥ जीवो यच्छति वेदशाखयजनाचारादिपुत्रैर्द्धनं सुक्तः खीजनकाव्यनाटककलासङ्गीतिविचादिक्षः । दासीदासकृषिकियाजितधनं धान्यं समुद्धं शनि-विप्रादिग्रचरेण वीच्तित्युते विप्राद्यो वित्तदाः ॥ ६७ ॥

लाभस्थानेनेति । लग्नात् लाभस्थानेन = एकादशामावेन श्राखिलधनचयप्राप्ति = सर्वे-चामेन धनानां चयं = दृद्धि, प्राप्ति = लाभं च सर्वे होराशाखनिद इच्छन्ति । निखिलधन-वृद्धिलाभमेकादशामावतो निचारयेदिति आवः ।

यः कोऽपि प्रहः सकलवलयुतः = पूर्णवलवान् सन् लागस्थानोपयातः = एकादराभा-वमपगतः स्यादसौ वित्तदः=धनतामकरः स्यात्।

प्रयेकादरो प्रहस्थितिपरत्वेन धनजाभमूलमाह—भानुदिति । सूर्यश्चेवदि लाभ-

स्थाने पूर्णवलयुतो भवेत्तदा ज्ञातिवर्गाक्षामं करोति । उहुपः = चन्द्रस्तथा भवेत् तदा मातृवर्गेण = मातृ-मातामही-मातृष्वसुभ्यः श्रातिधनमुपैति । भौमः तथा भवेत् तदा स्वोत्यात् = श्रातृवर्गात्, चान्द्रः = युधः तथा भवेत् तदा इष्टः = श्रात्मीयः, प्रशुः = स्वामी (मालिकं), विबुधः = देवो बाह्मणश्च, मुहृत् = मित्रम्, मातुलः = मातृभाता, तैः वित्तं = धनम्, एति = प्राप्नोति । जीवः = गुहः पूर्णवलो लाभस्थाने स्यात् तदा वेद्रशाख्यजनादीनामाचारादिना = श्रध्ययनाध्यापनयज्ञादिव्यवहारतः, पुत्रश्च धनं यच्छति । श्रुकः तथा भवेद् तदा खीजनैः, काव्यादिना, नाटकेन, कलाभिः (शिष्टपादिभिः) सङ्गीत-विद्यादिभिश्च धनं प्राप्नुयात् । शनिः लाभस्थाने पूर्णवलोपेतो भवेत्तदा दासी-दास-कृषि-विद्याभः = स्वीचेत्तदा दासीक्यया, पुमांश्चेतदा दास-(सेवक् ) वृत्या कृषिकर्मणा चोपा-र्जितं धनं, धान्यं, समुद्धं । सम्पत्तं ) लभते ।

श्रथ जातिवशाद्धनला नमाह—विश्रेति । एकादशे भावे विश्रिदियुचरेण = ब्राह्मणादिजातिष्रहेण वीक्षिते वा युते विश्रादयो वित्तदा भवन्ति । श्रथांत् गुरुशुक्तौ सवलौ लाभस्यौ
वा लाभेक्षकौ स्याताम् तदा जातस्य ब्राह्मणद्वारेण धनाप्तिः । सूर्यभौमौ तथा चेत्तदा क्षत्रियद्वारेण, चन्द्रस्तथा स्यात्तदा वैश्यवशात्, ब्रुधस्तथा स्यात्तदा श्रद्भवशात्, शनिस्तथा
चेत्रदा श्रान्थकौः ( म्लेटकैः ) धनाप्तिर्वाच्येति ॥ ६६–६७ ॥

अब लाभ भावका विचार कहते हैं — लग्नसे ग्यारहवें भावसे सम्पूर्ण धन प्राप्तिका विचार सभी आचार्योका मत है। प्रत्येकवलसे गुक्त ग्रह लाभस्थानमें प्राप्त हो तो।धनको देता है। वहां यदि बलवान् सूर्य लाभस्थानमें हो तो अपने जाति (दायादों) से धन मिले। चन्द्रमा हो तो मान्वर्गसे। मङ्गल हो तो भाईसे। यदि बुध हो तो प्रभुसे, देवतासे, मिलसे और मामासे धन मिले॥ ६६॥

गुरु हो तो वेद-शाख-यज्ञादि-भाचारसे तथा पुत्रसे धन मिले। शुक्र हो तो स्त्रीजनसे काष्य-नाटक-कला-सङ्गीत-विद्यासे। शनि हो तो दासी-दास-कृषि-क्रियासे उपार्जित धनधान्य समृद्धि युत्त हो। लाभस्थान यदि बाह्मणादि प्रहसे युत दृष्ट हो तो बाह्मणादिसे धन मिले॥ ६०॥

श्रायस्थः शुभखेचरः शुभधनं पापस्तु पापार्जितं भिश्रीसंश्रधनं समेति मनुजस्तजातकोक्तं वदेत् । लाभस्थानगतः समस्तगुणगानिष्टाधिकरचेद्वली जातो यानविभूषणाम्बरवधूभोगादिविद्याधिकः ॥ ६८ ॥

श्रायस्थ इति । स्पष्टार्थ एवेत्यलम् ॥ ६८ ॥

लाभ भावमें शुभग्रह हो तो शुभसे धन, पापग्रह हो तो पापसे धन, मिश्र ग्रह हो तो शुभ तथा पापसे उत्पन्न धन मनुष्यको हो ऐसा कहे। लाभस्थानमें अधिक वलवान् ग्रह हो तो समस्त गुणवाला तथा मित्रवाला, यान (वाहन), विभूषण, वस्त्र, स्त्री भोगादिसे, पूर्ण विह्नान् हो॥ ६८॥

वित्तेशायगृहाधिपौ तनुपतेरिष्टप्रहौ चेद्धनं सत्कर्मामरविप्रपुष्यविषये दानादियोग्यं वदेत्। श्रायश्थो विवतः पराजितवतो नीचारिदुःस्थानपो रेकायोगकरो यदि प्रतिदिनं कुर्वीत भिन्नाटनम् ॥ ६६ ॥

विलेशिति । विलेशायग्रहाधिपौ = द्वितीयरौकादशेशौ चेयदि तनुपतेः = लग्नेशस्य, इष्टप्रहौ = मित्रप्रहौ स्याताम् तदा जातस्य धनं सत्कर्मणि = यज्ञायनुष्टाने, श्रमराणां देवानां ) पूजनादौ, विप्राणामध्ययनाध्यापने, पुण्यविषये (तीर्यचेत्रादौ ) च दानादियोग्यं भवतीति वदेत् ।

श्रायस्य इति । विवतः = निर्वतः, वा प्रह्युद्धे पराजितवतः, वा नीचारिदुःस्थानपः = नीचगतः, रात्रुग्रहस्थः, दुःस्थान-( ६।८।१२ ) पतिर्वा प्रहो यदि ग्रायस्थः = लाभस्थान-( ११ ) गतः स्यात्तदा रेकायोगकरः = दारिद्रथयोगकरः ( ६ ग्र० द्र० ) स्यादसौ जातकः प्रतिदिमं भिक्षाटनं क्रवीत । ग्रास्मन् योगे जातो नरो भिक्षाशी भवेदिति भावः ॥ ६९ ॥

धनेषा, और लाभेषा यदि लग्नेषाके सिन्न हों तो उसका धन सरकर्म-देवता-विन्न-पुण्य-विषयमें दान शादिके योग्य कहे । विवल, पराजित, नीचगत, शत्रुगृहस्थ, दुःस्थानपति और रेकायोगकर्ता ब्रह यदि ११ भावमें प्राप्त हो तो प्रतिदिन भिषा-मांगनेवाला हो॥ ६९॥

> लाभेशे दिनपेऽथवा शशधरे भूपालतुल्याश्रयाद् भौमे मन्त्रिजनामजानुजकृषिद्वारेधनं लभ्यते । विद्यावन्धुसुतैः सुधाकरसुते जीवे निजाचारतः शुक्ते रत्नवधूगजादिपशुभिर्मन्दे कुवृत्त्या श्रियम् ॥ ७० ॥

इदानी सूर्यादिप्रहे लाभभावेशे सित फलानि-लाग्नेशे दिनप इति। स्पष्टार्थ एवेति॥ ००॥
यदि सूर्य वा चन्द्रमा लागेल हो तो राजाके सहस धनवान्के आश्रयसे, संगल लागेल
हो तो मन्त्री, उयेष्ठ तथा छोटे आईसे और कृषिसे धन प्राप्त हो। हुध लाग्नेल हो तो
विधा-चन्धु-पुत्रसे धन लाग्न हो। बृहस्पित लाग्नेल हो तो अपने आचारसे धन प्राप्त हो।
छुक हो तो रस्न-ची तथा हाथी आदि पश्चसे लाग्न हो। यदि सनि लाग्नेल हो तो कुचुत्तिसे
धन लाग्न होये॥ ७०॥

लामस्थानपतौ विलग्नभवनात् केन्द्रिकोणिश्यते लाभे पापसमन्विते तु धनवान् तुङ्गादिराश्येशके । तत्तत्कारकवर्गतो बलवशाद् थोगानुसारं वदेत् तत्तत्त्वेटदशापद्वारसमये वित्तं वदेत्तिशि ॥ ७१ ॥

लामस्यानपताविति । एकादशभावस्त्रामिनि प्रहे विलग्नभवनात् = जन्मलग्नात् केन्द्रे त्रिकोणे वा स्थिते,वा लामे=एकादशभावे, पापसमन्विते=पापेन केनवित् सहिते, वा लामेशे तुन्नादिराश्यंशके विद्यमाने सित जातो जनस्तु धनवान् भवेत् । तथा च सर्वार्थविन्तामणी— "लामेश्वरे केन्द्रगते त्रिकोणे वा समन्विते । लामे वा पापसंयुक्त धनलाभसुदीरयेत्" । इति ॥

कया रीरया धनलार वदेदित्याह—तत्तदिति । बलवशात् योगानुसारं च = धनलाः अयोगे यो प्रहो योगकुद्भवेत्तद्वलानुसारं (न्यूनाधिक्यष् ) तत्तत्कारकवर्गतः = स योगकृद् प्रहो यद्भावस्य कारको भवेत्तहर्गवशास्त्राभं वदेत् । कदा क्रृत्र च लाभं वदेदित्याह । सस्य योगकृतो प्रहस्य दशापहारसमये, तिहिश च = योगकृत् प्रहो यहिगधिपो भवेत्तस्यां दिशि वित्तं = धनलाभं वदेदिति ॥ ७९ ॥

जाभ स्थानका स्वामी जमसे केन्द्र या कोणमें स्थित हो जाभमें पापमह हो वा जाभेज उच्च शादि राज्ञि या उसके नवांत्रमें हो तो धनवान् होये । जाभ कारक महके साथ और बोगके श्रञ्जसार उस महकी जाति हारा जाभ कहे । जाभ कारक महकी वृत्ता तथा अन्त-वृद्धामें उसी महकी वृत्तामें जाभ कहना जाहिये ॥ ७३ ॥

इति लाभभावविचारः।

-

ऋथं व्ययभावफल्लम् ॥ श्रमाधुना व्ययभावफलानि विवक्षरादौ व्ययभावे विचारणीयविषयकथनपूर्वकं विविध-देशवनाटनयोगमाह— लग्नादन्त्यतदीशभानुतनयैर्दूराटनं दुर्गतिं दातृत्वं शयनादिसौरूर्यावभवं वित्तत्तयं चिन्तयेत् । रिष्फत्थे चरलेचरे चरगृहे दुःस्थाननाथेऽथवा नानादेशवनाटनो हि शनिना युक्तेऽथवाऽऽलोकिते ॥ ७२ ॥

लानादिति । दूराटनं = दूरदेशादिश्रमणम् , दुर्गति = यातनाम् , दातुस्वं = दानकर्मं ( स्यागम् ), शयनादिसौख्यविभवं = पर्यद्वादिसुखसम्पत्तिम् , वितक्षयं = धनापम्ययधैतानि, लग्नादन्स्यतदीशभानुतनयैः = द्वादशभाव-द्वादशभावेश -शनैखरैः, विन्तयेत् =
विचारयेत् ।

रिष्फर्स्य इति। वरखेवरे = चरप्रकृतिप्रहे = चन्द्रे (२ ग्र० ४७ श्लो० द्र०), ग्रयवा दुःस्थाननाथे = षडष्टव्ययान्यतमभावपितप्रहे चरगृष्टे सित, रिष्फ्स्ये=व्ययभावमुपगते तिस्मन् शनिना युक्ते श्रयवा श्रालोकिते च सित जातो जनः, हि=निश्चयेन, नानादेशवनाटनः=विवि-धदेशोषु वनेषु च श्रमणशीलो भवेदिति ॥ ७२ ॥

धव व्ययभावका विचार कहते हैं:— १२ वें भाव, द्वादशेश और श्वनिसे दूरका जाना, हुर्गति, दान, शयनादिसीक्य, विभव और वित्तष्यका विचार करे। द्वादश भावमें चरब्रह हो अथवा चरगृहमें दुष्ट स्थानका स्वामी हो शनिसे युक्त या दृष्ट हो तो जातक नानाप्रकारके देश और वनमें घूमनेवाला होवे॥ ७२॥

अथ व्ययविचारः।

रिष्कस्थानगते शुभे शुभयुते सीम्यमहालोकिते तजाये विवलेऽरिनीचगृहगे वित्तव्ययासावसाक् । रिष्कस्थे विवले बलेन सहिते रिष्काधिपे वित्तहा मिश्रव्योसचरान्विते तु सकलं मिश्रव्ययं देहिनाम् ॥ ७३ ॥

रिष्कस्थानगत इति । शुभयुते = केनचित् शुभवहेण सिहते, शुम्ने = किस्मिश्चरळुभ-प्रहे रिष्कस्थानगते=द्वादशभावमुपगते, तस्मिन् सौम्यप्रहेणालोकिते, तथा तन्नाथे = द्वाद-शोशे, विवले = वलरहिते, श्वरिनीचग्रहगे वा सित, वातः वित्तन्ययाभावभाक् = धनन्ययर-हितः ( धनसम्बयकुदेव ) अवेत् ।

अय धनहानियोगः—रिष्फस्य इति । द्वादरो आवे विवत्ते महे गतवति, रिष्फाधिपे = द्वादरोशे बत्तेन सहिते च सति जातः वित्तहा = धनक्षयकरः स्यात् ।

विश्रेति । तिहमन् द्वादशभावेशे वा द्वादशे भावे मिश्रव्योमचरान्विते = पापेन सौम्येन च सहिते तु देहिनां = जनिमताम् सकलं विश्रव्ययं = साधारणं (सन्मार्गेऽसन्मार्गेऽपि) धनन्ययं व्यादिति ॥ ७३ ॥

१२ वें आवर्से शुअग्रह एअग्रहते युत और हप्ट हो उसका स्वामी विवल, नीच, प्राञ्च-गृहमें हो तो धनका प्यय न हो। द्वादशमें निर्वल ग्रह हो और द्वादशेश बलसे युक्त हो तो धनकी हानि करनेवाला हो। १२ वां भाव या।द्वादशेश मिश्रग्रह ( ग्रुमग्रह और पापग्रह ) से युक्त हो तो मिश्रक्यय ( ग्रुभ तथा अग्रुभमें खर्च ) हो॥ ७३॥

इष्टठ्ययो अवति शोअनवर्गयाते दुष्ट्रव्ययो विवलखेटयुतेचिते वा । यत्कारकचुचरवर्णजनादनर्थं जातः समेति वलहीनदशापहारे ॥ ७४ ॥

इदानीं शुभाशुभव्ययिवनारमाह—इष्टव्यय इति । द्वादशे द्वादशेशे ना शोभनवर्ग-याते, वा सवलखेटखुतेक्षिते जातः इष्टव्ययः = सन्मार्गे धनव्ययकृद् भवति । अथवा तस्मिन् विवलखेटयुतेक्षिते, दुष्टव्ययः = अपमार्गे व्ययकृद्भवति । यदिति । बलहीनदरापहारे = दादशस्थी द्वांदशेशी वा बलहीनः स्यात्तदा तस्य दशा-न्तर्दशायां, यस्तारकयुचरवर्गजनात् = तादशोऽसौ प्रहो यस्तारको भवेत्तद्वर्गजनात् जातः स्रमर्थं = दुर्गति, समेति = प्राप्नोति ॥ ७४ ॥

हादरोश ग्रुअवर्गमें हो ता हष्ट व्यय होता है। निर्वेळ प्रहले युत दष्ट हो तो बुष्ट व्यय हो। बुष्ट फळ कारक प्रह जिल जातिका हो उली वर्णके हारा उल निर्वेळ प्रहकी दशा

अक्तिमें जातक दुःख पाता है ॥ ७४ ॥

कर्ष्यहे बलवित व्ययगेऽरिनाशस्थानाधिषे कृषिधनस्थितिनाशकः स्यात् । रिष्फे चतुद्धिपदभे सह तत्पदेन खेटेन सर्वपशुश्चत्यविनाशमेति ॥ ७४ ॥ कर्ष्यह इति । श्ररिनाशस्थानाधिषे-षश्चधमान्यतरभावेशे, कृर्यहे=पाषप्रहे बलवित च सति. व्ययगे-द्वादशभावसुषगते जातः कृषिधनस्थितनाशकः स्यात् ।

रिष्फ इति । द्वादशे भावे चतुर्द्विपदश्चे = चतुष्पद-( चाषापरार्द्वहरिगोमकरादिमेषा-न्यतमे ) से वा द्विपद-(कन्यानृयुग्मघटतौलिशरासनाद्यन्यतमे) से, तत्पदेन खेटेन चतुष्पद-प्रहेण ( शनिभौमान्यतरेण ) द्विपदप्रहेण (गुरुशुक्तन्यतरेण) वा सह व्यवस्थिते ( चतुष्प-षराशौ चतुष्पदप्रहेण, द्विपदराशौ द्विपदप्रहेणीत्यर्थः ) जातः सर्व-पशु-श्वत्य-विनाशसेति ॥

पच्छेत या अष्टमेत बळवान् पापप्रह होकर १२ वें आवर्ते हो तो कृषि, धन तथा स्थान का नात्ता हो। हादस आवर्ते चतुष्पद या हिपद शक्ति हो उसर्ते वैसा ही यह भी हो तो

सभी पशुओं और नौकरोंका नास होता है ॥ ७५ ॥

जातः सहज्जनवशात् = मित्रजनदारेण धननाशमेति ॥ ७६ ॥

विप्रादिखेचरपुते सति विप्रमुख्यैः स्त्रीवर्गतस्तु तस्णीखचरेण युक्ते ।
रिक्पे नरप्रहयुते रिपुणा सुहृद्धे जातः सुहृज्जनवशाद्धननाशमेति ॥ ७६ ॥
विप्रादीति । रिष्पे विप्रादिखेचरयुते सति विष्रमुख्यैः=बाह्मणादिक्षिः धनव्ययो वाच्यः ।
एतदुक्तं भवति । गुरुशुकान्यतरे हादशे सति बाह्मणहारेण, कुनार्कान्यतरे सति क्षत्रियेण,
चन्द्रे सति वैश्येन, बुधे सति शूदेण, शनिराहुकेत्नामन्यतमे म्लेच्छे नव्ययो वाच्य इति ।
तस्णीखचरेण = स्नीप्रहेण = चन्द्रशुकान्यतरेण युक्ते रिष्पे तु स्नीवर्गतः = योषिण्जनवः
शाह्यनव्ययः स्यात् । रिष्पे नरप्रहयुते = सूर्य-कुन-गुरुयुते, रिपुणा = शत्रुहारेण, तस्मिनेव
रिष्के सुहृद्धे = मित्रप्रहराशी, नरप्रदयुतेऽर्थानरप्रहस्यासी हादशो भावः सुहृद्धं भवेतदा

१२ वां भाव विप्रादि प्रहसे युक्त हो तो विप्रादि जातिसे, खीसंज्ञक प्रहसे युक्त हो तो खीवर्गसे, १२ वां भाव नर प्रहसे युक्त हो तो शत्रुके द्वारा, यदि वह सिन्नराशिमें हो तो सिन्नसे जातकका धन नाश होता है ॥ ७६ ॥

#### अथ दानविचारः।

त्यागी शुभग्रह्युते कृषकश्च धर्मी पापेऽवसानगृह्गे तु विवादशीलः ।
नेत्रामयः पवनकृष्वपलोऽटनः स्यादुष्यसित्रभवने तु परोपकारी ॥ ७७ ॥
त्यागीति । रिष्फेः शुभग्रह्युते जातः त्यागी = दानशीलः, कृषकः = कृषिकृत् , धर्मी =
धर्मारमा च भवति । पापे = पाप्रहे श्रवसानग्रहगे = द्वादशभावमुपगते तु विवादशीलः =
विषमभाषणपरः, पदनकृत् , नेत्रामयः = चत्तूरोगवान् , चपलः = चष्ठलः, श्रटनः = श्रमणशीलः,
स्यात् । तिस्मन्नेवावसानग्रहे पापे उच्च – स्व – मित्रभवने गतवित तु जातः परोपकारी = श्वन्योपकृतिकृद्भवेदिति ॥ ७७ ॥

व्यय भाव ग्रुभग्रहसे युक्त हो तो त्यागी, कृपक और धर्मात्मा हो। द्वादश भाव पापग्रह से युक्त हो तो विवादी, वातव्याधिके कारण नेत्ररोगी, चपल और घूमनेवाला हो। यदि बादशस्थ ग्रह उक्त, स्वगृही या मित्रगृही का हो तो परोपकारी होवे॥ ७७॥ भानुर्वा क्रशशीतगुर्व्ययगतो वित्तस्य नाशं नृपै-भौमो नाशयतीन्दुजेन्तितयुतो नानाप्रकारेर्द्धनम्। वागीशेन्दुसिता यदि व्ययगता वित्तस्य संरत्तकाः सौम्यः शुक्रयुतेन्तितो यदि नृणां शय्यासुखं जायते ॥

इदानीं धननारां, धनरक्षां, शय्यामुखवाह—भानुरिति । भानुः = सूर्यः, वा कृशशी-तगुः = श्रीणचन्द्रः, व्ययगतः = द्वादशस्थानगतः स्यात्तदा नृपैः = राजभिः, वित्तस्य=धनस्य वाशं वृ्यात् । भीमः = मज्ञलो व्यये, इन्दुजेक्षितयुतः = बुधेन दृष्टो वा युतः स्यात् तदा नानाप्रकारैः = विविधहेतुभिः धनं नाशयति ।

वागीशेन्दुसिताः = गुरुचन्द्रशुकाः सक्ष्मिलिताः यदि व्ययगताः स्युस्तदा ते वित्तस्य संरक्षका भवन्ति । न तदानीं धनस्य व्ययो वाच्य इति ।

सौम्यः = बुधः शुक्रेण युक्तः, वा दृष्टो यदि न्यये स्यात् तदा नृणां=जनिमताम् , शय्या-सुर्वं = पर्यक्वानन्दो जायते ॥ ७८ ॥

सूर्व वा चीण चन्द्रमा बारहवें हो तो राजाके द्वारा धनका नाश हो। संगळ बुधसे युक्त या दृष्ट हो तो नाना प्रकारसे धनका संहार करे। यदि बारहवें चन्द्रमा, ग्रुक और बृहस्पित हों तो धनके रचक होते हैं। यदि बुध ग्रुकसे युक्त या दृष्ट हो तो मनुष्योंको श्रम्याका सुख होने॥ ७८॥

> श्रथ श्रयनिचारः । व्ययेशे स्त्रोच्चराशित्थे शुअवर्गसमन्विते । शुअखेचरसंदृष्टे पर्यद्वशयनं वदेत् ॥ ७६ ॥ विचित्रसद्ये शयनं व्ययेशे परमोच्चगे । भाग्यनाथेन वा दृष्टे मणिरत्नविमूषितम् ॥ ५० ॥

इदानीं जातस्य शब्याविचारमाह—व्ययेश इति । व्ययेशः (द्वादशेशः) स्वीच्त-राशिगतः शुभवर्गगतः शुभग्रह रष्ट्यं भवेत्तदा जातस्य पर्य्यष्टशयनं = मञ्च = खट्वा−शयनं बदेत् । व्ययेशः परमोच्चगतः, भाग्यनाथेन = नवमेशेन रष्टो वा भवेत्तदा विचित्रमञ्चे = विविधशिरुष्यसिक्ते पर्यक्षेष्टं मणिरत्वविभूषितं शयनं = शब्या स्यात् ॥ ७९-८० ॥

हाद्शेष अपने उचर क्षिलें हो, शुभवर्गर्से हो, शुभव्रहसे देखा जाता हो तो पर्यष्ट (पर्वक्र) पर शयन कहे ॥ ७९ ॥ हाद्शेष परस उच्च स्थानलें हा तो विचित्र सणिस्त्रसे विश्वपित शब्यापर शयन हो ८०

> शुक्ते वा रविनन्दने हिमकरे रन्त्रत्रिकोणस्थिते तद्गेहे शिथिलीभवेन्नुपतनं जातस्य केत्वन्विते ॥ निद्राक्षीकृकलासगीलिपतनं पापान्विते भागवे भौमे कच्छपदर्शनं बुधयुते जातः श्वदष्टो भवेत् ॥ ८१ ॥

शुक्ते वेति । शुक्ते, रिवनन्दने=शनैधरे, वा हिमकरे = चन्द्रे, रन्ध्रत्रिकोणस्थिते=श्रष्ट-मात् ९ १५ भावे गतवित, केत्वन्विते = केतुना सिहते च तस्य जातस्य गेहे नृपतनं = श्रक्तस्मान्मज्ञुष्याणां निपतनं शिथिलीभवेत्र भवेदित्यर्थः । श्रथं तत्र भागेवे = शुक्ते, पापा-न्विते सित, निद्रास्त्री = सुषुप्ता नारी, कृकलासः=सरटः (पक्षीविशेषः) गौलिः=गौषेयः (विषद्यपरा) एषां पतनं भवेत् । तत्र भौमे सित जातस्य कच्छपदर्शनं = शयनकाले स्वप्ने कच्छपस्य दर्शनं जायते । तत्र बुध्युते सित जातः स्वदष्टः = शुना दंशितो भवेत् ॥ श्रष्ट शनि वा चन्द्रमा अष्टमके त्रिकोणमें स्थित हो केत्रके साथ हो तो जातकके घरमें नरपतन शिथिल हो। यदि वहां पापब्रहसे युक्त ग्रुक हो तो निद्धा स्त्री, गिरगिट सथा गौलि (विचलपरा) कापतन हो। संगल हो तो स्वप्नसें क्ष्मुका देख परे। बुधसे युक्त हो तो कुत्तसे काटना कहे॥ ८१॥

श्रथ गतिविचारः।

मन्दाहिष्यजसंयुते तु निधनस्थानाधियेनान्विते . रिच्फे दुर्गतिमेति षष्टपतिना दृष्टेऽथवा मानवः ॥ जातो याति परं पदं सुरगुरी लग्ने भृगी कामगे कन्यास्थे रजनीकरे यदि धनुर्लग्ने च मेषांशके ॥ ६२ ॥

इदानों जातस्यावसाने गतिविचारमाह—मन्दाहीति । निधनस्थानाधिपैन = ग्रष्टमभा-वैशेन, ग्रान्विते = सहिते, रिष्फे = द्वादशे भावे, मन्दाहिष्वजसंयुते = शनिराहुकेस्वन्यतमेन च सहिते श्रथवा तिस्मन् षष्टेशेन दृष्टे जातो मानवोऽवसानकाले दुर्गीत = यातनां (नरकम् ) एति = प्राप्नोति ।

श्रथ परं पदमाह—जात इति । सुरगुरौ = बृहस्पतौ लग्ने जन्मकालीनलग्ने, खगौ= शुक्रे, कामगे = सप्तमगते, रजनीकरे = चन्द्रे, कन्यास्थे = कन्याराशियुपवते सति जातो नरः पर पदं = निर्वाणपदं ( मोक्षस्थानम् ) यद् गत्वा पुनर्ने निवर्तते तत्—

'यद् गत्वा न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमं ममे'ति श्रीभगवद्धचन।त् । याति गच्छति । श्राह्मिन्योगे लग्नं निर्विशति—'यदि धनुर्तग्ने च मेणांशके' श्रार्थोदन्द्राशौ मेषनवांशो च (८१६°१२०'१०") लग्नं स्यादिति । श्रह्मामवस्थायां शुदः स्वराशौ लग्नगतः, श्रुकः स्वराशौ सप्तमभः, चन्द्रः षष्ठे कम्यागतस्य भवेदिति स्पष्टमेचं ॥ ८२ ॥

|      | १ ल.        | में. रा. श. | 1 |       | ९ वृ.<br>ल ३ <sup>°</sup> ।२० <sup>7</sup> |  |
|------|-------------|-------------|---|-------|--------------------------------------------|--|
|      | दुर्गतियोगः |             | - |       | परं पदयोगः                                 |  |
| Ę g. |             | 1           |   | ६ चं. | ० सु.                                      |  |

द्वादक्त आव क्रांगि, राहु या केतुले युक्त हो किर अप्टमेशने युक्त हो, अथवा पहेत्तले एट हो तो सरनेके वाद दुर्गित हो। वा बृहस्पति छग्नमें हो, ग्रुक सहसमें हो, कन्यापर चन्त्रमा हो यदि धनु छग्नमें सेपका नवांक्ष हो तो जातक परस पद ( सोच ) प्राप्त करे॥ ८२॥

> दुःस्थे दुष्टगृहाधिषे बलयुते तद्भावपुष्टिं वदे-दायुःस्थानपती तु यत्र विवले तद्भावनाशं तथा । लग्नेशः शुभक्तेटवीत्तितयुती यद्भावयाती बली तद्भावस्य शुभं करोति विपुलं नीचारिगस्त्वन्यथा ॥ ५३ ॥

इति श्रीनवप्रहकुपया वैद्यनाथविरचिते जातकपारिजातेपद्भद्दशोऽध्यायः ।। १४:॥

इदानी प्रहिष्यतिवशाद्भावानां शुआग्रुभत्वमाह—दुःस्य इति । बल्युते = पूर्णवले
दुष्टग्रहाधिपे = षष्टाष्टमद्भाददशभावाधीशे, दुःस्ये = षष्टाष्टमद्भादशान्यतमभावगते इति तद्भावपुष्टिं वदेत् । विवले = निर्वले, श्रायुःस्थानपतौ = श्रष्टभेशप्रहे तु यत्र भावे सति तद्भावस्य
नाशं त्रूपात् । निर्वलोऽष्टमेशो यद्भावगतः स्यात् तद्भावनाश इति भावः । वली लग्नेशः
शाभसेटेन वीकितो वा युतो यस्मिन् भावे गतः स्यात् तद्भावस्य विपुलम्=श्रतीव, श्रभं =

पुष्टि करोति। स एव लग्नेशो नीचारिगो भूत्वा यद्भावगः स्यात्तस्यान्यया=श्रशुभमेवकरोतीति। इति द्वादशभावफलविवारः।

पारिजाते सुघा टीका कपिलेश्वररिजता। अध्याये पबदशके पूर्ति भावफले गता ॥ १४ ॥ दुष्ट स्थानका स्वामी दुष्ट स्थानमें हो तो उस भावकी पुष्टि कहे। जायु स्थानका स्वामी जाई विवळ होकर रहता है उस् भावका नाश होता है। वळी ळग्नेश सुभवहसे दृष्ट खुक होकर जिस भावमें प्राप्त हो उस आवका विशेष सुभ करता है। नीच, या शत्रु गृहका हो तो अन्यया (असुभ) फळ देता है।॥ ८३॥

इति जातकपरिजाते पञ्चदशाध्याये 'विमला' हिन्दी टीका समाहा ॥ १५ ॥

अथ क्लीजातकाध्यायः ॥ १६ ॥
श्रीवतारोग्यमन्तानविद्याकीतिविवर्द्धनम् ।
तिथिभमहसंयुक्तं जातकं त्रमहे अयम् ॥ १ ॥
शर्यार्जने सहायः पुरुषाणामापदर्णवे पोतः ।
यात्रकाले मन्त्री जातकमपहाय नास्त्यपरः ॥ २ ॥
श्रीमजातकपत्रिका परिहतं व्योमाधिवासस्कृदैः
पद्धाङ्गःयुचराष्ट्रवर्गसहितस्थानादिषड्वीर्यजैः ।
आयुर्गीचरयोगमावजफलैः साद्धं दशाचक्रजै—
र्वीर्षायःस्तमर्हसौख्यविपुल्यशिकीतिदा लिख्यते ॥ ३ ॥

श्रयाधुना स्त्रीजातकाष्यायो व्याख्यायते । तत्रादौ त्रिभः एलोकैर्जातकविवरण-सुच्यते । श्रीवलारोज्येत्यादि । श्रियः = सम्पदः, वतानि = शौर्याणि, श्रारोज्यं = नैरुज्यम् , सन्तानाः = व्यपत्यानि, विद्याः, कीर्त्तयः = यशांसि, एतेषां विवर्द्धनं यतो बायते तं तिथिभ-प्रहसंयुक्तं तिथिनक्षत्रप्रहवशाज्जायमानं जातकं वयं प्रन्थकत्तारी शुमहे प्रकटयाम इति । बन्मकालिकब्रहतिथिनक्षत्रवशादेव सकलं शुभाशुभक्तं सङ्घटत इति भावः । श्रयं हि बातकः पुरुषाणामधीर्जने सहायो भवत्यर्थाद्यः कश्चिजातकोक्तसमयेऽर्थार्जने प्रवृत्तो भवति स सुखे-नार्यमुपार्जयति । प्रथया जातकशास्त्रवलेन जातकविदां (ज्योतिर्विदाम् ) पुरुषाणामर्थाः कुशलेन सिद्धयन्ति । व्यापदर्णने पोतः = व्यापदो निपत्तरर्णनः समुद्रस्तिहमन् पोतस्तरिणः । जातकशास्त्रमेव पुरुषाणामापदवस्थायां परित्राणोपायं दर्शयतीति भावः । यात्राकाले मन्त्री । यथा मन्त्री नृपमधुनाऽनेन निधिना वर्तितन्यमधुनेदमाचरणीयमित्यादि विजयमार्गमुपदिशति तथैवैतज्ञातकशास्त्रमात्मविहितमार्गे गच्छतां पुरुषाणां कौशस्यं प्रकटयतीत्यर्थः । स्रतएव प्रकाणां धनोपार्जने सहायकः, धापदर्णवे पोतः, यात्राकाले मन्त्री जातकमपहाय = जातक-शालं विना अपरो नास्ति, किन्तु जातकवलादेव जनिमतां सर्वं सम्परस्थत इति भावः । क्षत्र तृतीयश्लोकेन बातकपत्रिका-( बन्मपत्रिका ) लेखनोपकरणानि प्रदर्श्यन्ते । तास्का-लिकाः स्पष्टप्रहाः, पद्यान्नस्थिता प्रहाः, प्रहाणामष्टकवर्गाः, प्रहाणां स्थानादिषद्वलानि. आयंषि, योगाः, भावफलानि, दशाचकाणि चैतैः सहिता दीर्घायुः प्रतमर्त्सीख्यविप्रस्त्रीकी-तिंडा श्रीमजातकपत्रिका लिख्यते मनीषिग्रीति ॥ १-३ ॥

अब इस थी, बल, आरोब्य, सन्तान, विचा और कीर्तिको बदानेवाला तिथि-नचन्न-प्रदुखे

युक्त जातकको कहते हैं ॥ १ ॥

धनोपार्जनमें सहायक, पुरुषोंके आपत्ति रूपी समुद्रमें बहाज,' यात्रा समयमें मंत्री बातकको छोव दूसरा नहीं है ॥ २ ॥ दूसरोंके उपकारके लिये दीर्घायु पुत्र-स्वामी-स्वी-सुख विपुक्त श्री तथा यक्तको बताने बाली श्रीजातक पत्रिकाको लिखा है। जिसके अन्दर लग्नी स्पष्टग्रहके शहकवर्ग, पद्यल, आयु, गोचर, भावफल और अनेक दशाचक दशायि गये हैं॥ ३॥

स्त्रीणां जन्मफलं नृयोगसुदितं यत्तत्पती योजयेत्-तासां देहसुभाशुभं हिमकराल्लग्नाच वीर्याधकात्। भत्रॄणामगुणं गुणं मदगृहाच्छिद्राच तेषां सृतिम् सौम्यासौम्यबलावलेन सकलं सिखन्त्य सर्वं वदेत्॥ ४॥

इदानीं स्रीणां जातक्कलान्युच्यन्ते । स्रीणां खन्मकलं = खन्मकालयशाज्ञातं शुभाशुभं कलं यन्त्र्योगं पुरुषसम्भवमुदितं तत्सवं तासां पती = स्वामिनि योजयेत् । एतदुक्तं
भवति । स्रीष्ठ ययत्कलमक्षमं तत्तत्तासां पतिविषये विज्ञानीयात् । यथा राजयोगादिकं
पुरुषसम्भाव्यम् । श्रय तासां स्रीणां देहशुभाशुभं = शारीरसौख्यदुःखं हिमकराखन्द्रवशास्नान्जजन्मलग्नाख वीर्याधिकादर्थांखन्द्रलग्नयोग्रेच्ये यो चलवान् भवेत्तद्वशाच्छारीरिकं
पुखदुःखं विविन्त्यम् । चन्त्रे लग्ने वा शुभे शारीरसौख्यम् । लग्ने चन्द्रे वा विवत्ते (क्रूरे)
शारीरकष्टमिति त्र्यात् । तातां स्त्रीणां भर्तृणां = पतीनामगुणं = दोषं गुणं च यद्गृहाज्ञजन्मलग्नात्सप्तमं यद्गृहं तस्मात्सप्तमभावाखिन्तयेत् । तेषां पतीनां, ख्रिद्राद्यमभावात्
(स्त्रीणां जन्माष्टमगृहात् ) मृतिः विवेचनीया । श्रन्यत्सक्तं सौव्यासौन्यवत्नेन शुभपापचलेन सिचन्त्य = विविच्य सर्वं शुभाशुभं वदेत् । यहिमम् शुभवलाधिक्यं तच्छुभम् ,
यहिमचशुभवलाधिक्यं तदशुभिति वृगादिति । तथाऽत्र वराहिमिहिरः—

यदारफलं नरभवेऽक्षममङ्गनानां तत्तद्वदेरपतिषु वा सकलं विचेयम् ।

तासां तु भर्तृमरणं निधने वपुस्तु लागेन्दुगं सुभगतास्तमये पतिथ ॥ इति ॥४॥ पुत्रपंके योगफल जो कहे गये हैं वे खियोंके योगमें उसके पतिके वास्ते कहने चाहियें। खियोंके देहका सुभासुभ फल लग्न या चन्द्रमार्थे अधिक वलीसे विचारे । सहमसे पतिके अगुण और गुणको विचारे । अष्टमसे पतिके अनुण और गुणको विचारे । अष्टमसे पतिको सृत्यु विचारे । यह सुभ और पापप्रहाँका चलावल विचार कर सभी फल कहने चाहिये ॥ ४ ॥

खीणां जन्मिन लग्नशीतकरयोर्मध्ये बली यस्ततः सम्पद्रूपवलानि तज्ञवमतः पुत्रायवृद्धि वदेत् । सौमङ्गल्यमिनष्टमष्टमगृहाद् भर्तृष्ठियं सप्तमात् केचिद्भर्तृशुभाशुभं शुभगृहादिच्छन्ति होराविदः ॥ ४ ॥ वैधव्यं निधनेन लग्नभवनात्तेजो यशः सम्पदः पुत्रं पञ्चमभावतः पतिसुखं कामेन केचिद्विदुः । प्रज्ञज्यामि योषितामितसुखं धर्मोपयातम्रहैः शेषं भावजयोगजन्यमिखलं नारीनराणां समम् ॥ ६ ॥

स्त्रीणां, सन्मिन = सन्मकाले समशीतकरयोः = सन्मसम्बन्द्रयोर्मध्ये यो स्त्री अवेत्त-तस्तस्माद्यसम्बन्द्राह्ममाद्रा स्त्रीणां सम्पदः = श्रियः, रूपमाकृत्यादि, वस्तानि = शौर्याणि श्रेयानि । तश्रवमतः = स्त्रीकन्मसमाध्यमभावतः पुत्रायग्रद्धि = पुत्रस्यात्मसस्यायस्य द्रव्या-देर्ताभस्य च वृद्धि वदेत् । सौमङ्गस्यं = सौभाग्यं, श्रानष्टं=मरणबाष्टमग्रहाचिन्त्यम् । सप्तय-भावात्स्त्रीणां भर्तृश्चियं=पितसौख्यं विचिन्तयेत् । श्रत्र केचित् होराविदो सातकशास्त्रवेत्तारो भर्तृशुभाशुमं स्त्रीणां शुभग्रहात्रवमभावादिच्छन्ति । परं तकाचार्यभिमतं केचिदिति पदो-पाटानादिति । श्रतः सप्तमभावादेन पतिशुभाशुभं विचार्यभिति ॥ ५ ॥

निधनेन स्त्रीणामष्टमभावेन तासां वैधःयं = पतिनिधनं विचार्यम् । लागभवनाम्मन्मल-बनात्तेषः = कान्तिः, यशः, सम्पदः=श्रियो विचार्याः । पद्यमभावतः पुत्रमपत्यं चिन्तयेत । कामेन = सप्तमभावेन पतिसुखं चिन्त्यम् । इति केचिदन्ये विज्ञा ऊचु: । धर्मोपयातप्रहैः = नवमभावस्थितप्रहैस्तत्र बत्तवद्प्रहवशात् , योषितां = स्त्रीणां, प्रवर्ज्यां = सन्यासं ऋषि चातिसुखं विचिन्त्यम् । शेषमवशिष्टं भावजं फलं योगजन्यं चाखिलं फलं, नारीनराणां = खीपुरुवाणां, समम् = समानमेव भवति । न च तेषु कश्चिद्मेद इति ॥ ६ ॥

चियों के जन्मसमय लग्न और चन्द्रमामें जो वली हो उससे घन, रूप और वल और उसके नवसे आवसे पुत्र और आयकी वृद्धिको कहे। अप्रम गृहसे ग्रुभ और अनिष्ट कहे। सतम गृहसे स्वामीका शुभाशुभ कहे। किसीका मत है कि नवम भवनसे स्वामीका शुभा• शुभ फल कहे॥ १॥ अष्टमसे वैधव्य योग, लग्नसे तेज-यश्च-सम्पति विचारे। पञ्चम भावसे पुत्र विचारे।

सप्तमसे पतिका सुख विचारना किसीका मत है। नवममें प्राप्तप्रह-( संन्यास ) से प्रवज्या और खियाँका विशेष सुख विचारे । शेष भावोंके फल खी और पुरुषके समान हैं ॥ ६ ॥

उसे लग्ननिशाकरी यदि वरखी रूपशीलान्विता सौम्यालोकितसंयुतौ गुणवती साध्वी च सम्पद्यता । बोजर्ने पुरुषाकृतिश्च चपला पुँश्चेष्टिता पापिनी पापव्योमचरेण वीचितयतौ जाता दुराचारिणी ॥ ७॥ लग्नेन्द् विपमर्चगौ शभयतौ सौम्यप्रहालोकितौ नारी मिश्रगुणाकृतिः स्थितिगतिप्रचावती जायते । युग्मागारगतौ तु पापसहितौ पापेचितौ वा तथा तद्राशीशयुतेचकग्रहबलादाहुः समस्तं विदः ॥ = ॥

इदानीं लग्नेन्द्रवशास्त्रीफलमाइ । यदि लग्निनशाकरी = क्रिया जन्मलग्नं चन्द्रश्च. बाबी=समराशी ( २१४।६।८।१०।१२ राशीनामन्यतमे ) स्यातां तदा जाता स्नी, वरस्रीरूप-शीलान्यिता भवति । तौ युग्मगतौ लग्नेन्दू सौम्यैः शुभग्रहेरालोकितौ दशौ वा संयुतौ भवेतां तदा जी गुणवती साध्वी सम्पयुता च भवति । श्रोजर्शे इति । तौ लग्नेन्द्र यदि श्रोजर्शे = विवय-( ११३१४।७।९।११ ) राशी भवेतां तदा जाता स्त्री, पुरुषाकृतिः = पुरुषस्वनावा, चपला=चाधस्ययुक्ता, पुँछेष्टिता=पुंछली, पापिनी च अवति । तौ लग्नेःद् विषमर्क्षगी, पाप-ब्योमचरेण = पापमहेण, विक्षिती = हष्टी, वा युती = सहिती भवेतां तदा जाता ह्वी दरा-बारिणी दुष्कर्भकर्त्री भवति । तथा च-फलदीपिकायाम्-

'उदयहिमकरी हो युग्मगी सौम्यदृष्टी सुतनयपतिभूषा-सम्पद्रस्कृष्टशीला । खश्मसहितहरी चौजगौ पुंस्वभावा कुटिलमतिरवश्या भत्त रुपा दरिद्वा ॥ इति । तौ लग्नेन्द्, विषमर्क्षगौ शुभग्रहेण युतौ, सौम्यप्रहालोकितौ वा भवेतां तदा जाता नारी= की विश्रयणाकृतिः=की-पुरुषोभयाकृतिगुणयुक्ता तथा स्थितिगतिप्रद्वावती=दिग्देशकालादि-बद्धियुक्ता जायते । तावेव लग्नेन्दू, युग्मागारगतौ=समराशिगतौ, पापसहितौ वा पापहन्नी

भवेतां तदा तथाऽर्थात्पूर्वोक्त-(मिश्रगुणाकृतिरित्यादि) फलयुक्ता भवति । श्रथ तदाशीशयुते-क्षकप्रहबलात्=तस्याः कन्याया यो राशीशधन्द्राधिष्टितराशिपतिस्तत्र यस्य यस्य प्रहस्य शोगो दृष्टिश्व भवति, तेषु वलीयसी प्रहस्यानुरूपं समस्तं फलंविदो होराशास्त्रज्ञा वदन्ति॥७-=॥ विद सम राशिमें लग्न और चन्द्रमा दोनों हों तो श्रेष्ठ खीके रूप और शोलसे स्त्री युक्त

हो । यदि उसे शुभग्रह देखते हों तो वह खी गुणवती साध्वी और संपत्ति युक्त हो । लग्न कीर बन्द्रमा यदि विषम राशिमें हों तो छी पुरुषकी आकृतिवाली, चंचल, पर-पुरुष पर चेहा करनेवाली, पापिनी होती है। पापब्रह्से हह-युत हों तो वह स्ती व्यभिचारिणी होती है।।।।। लग्न और चन्द्रमा विषय राशिमें हों शुभग्रहसे युक्त हों और उन्हें शुभग्रह देखते हों तो स्त्री मिश्रित गुण, आकृति, स्थिति, चाल और बुद्धिवाली होती है। यहि दोनों सुरस (सम ) राशिमें हों पापबहसे युक्त हों वा पापबह उन्हें देखता हो तो भी मिश्र गुणाहि कहे । उस समय जन्म राशिपति पर जिस प्रहका योग या दृष्टि हो उस प्रहके बळानुसार विद्वान् समस्त फल कहते हैं ॥ ८॥

ओजे विलग्ने पुरुषैर्वलिष्ठैर्वलान्वितैखन्द्रव्धास्ररेज्यैः ! सामान्यशक्ती सति सूर्यपुत्रे जाता हि तस्या बहवो घवाः स्यः॥ ६ ॥

इदानों कुलुटायोगमाह--श्रोज इति । श्रोजे विलग्ने = विजमराशिके जन्मलग्ने, पुरु-षै: ( रविभौमगुरुभि: ) प्रहै: यत्र तत्र विलिष्टै: = स्थानादिवीर्ययुक्तै:, चन्द्रव्यासुरेज्यै: = चन्द्रबुधशुक्रैः, बलान्दितैः = सबलैः, सूर्यपुत्रे = शनैश्वरे, सामान्यशक्तौ = साधारणवलयुक्ते सित जाता = या स्त्री जायते, तस्याः खियाः, हि = निश्चयेन बहवी धवाः = स्वामिनी भव-न्ति । इत्यं भते योगे जाता कन्या अनेकान पतीन वृग्यते । कुलटा भवतीत्यर्थः ॥ ९ ॥

विषम राशिमें लग्न हो पुरुष ग्रह बली हो चन्द्रमा, बच तथा श्रव बखवान हो, शनि

सामान्य शक्ति युक्त हो तो उत्पन्न होनेवाळी खीछे बहुत पति होवें ॥ ९ ॥

युग्मे विलग्ने कुजसीम्यजीवशुक्तैर्विल्छैः खलु जातकन्या । विख्यातनाम्नी सकलार्थतत्त्वबुद्धिप्रसिद्धा भवतीत साध्वी ॥ १० ॥

इदानीं साध्वीक्रीयोगमाह--युग्म इति । युग्मे विलग्ने=समराशिके लग्ने, कुनसीम्य-जीवशुक्तैः=मञ्जलबुधगुदशुक्तैः, बलिष्टैयेत्र तत्रस्यैः, जातकत्या=तदानी जनिता कत्या, खलू= निश्चयेन, विख्यातनाम्नी = लोकेषु गीयमाना, सकलार्थानां तु तत्त्वयुद्धी=सारायगमे प्रसिद्धा, सावी = सती ( सदावारवती ) च भवति ॥ १०॥

सम राशि छानमें, मंगछ, ब्रथ, गुरु और शुक्र बळवान हों तो उत्पन्न कन्या निवास विक्यात नामवाकी, सकळ वर्थ, तस्य बुद्धिमें प्रसिद्धा तथा साध्वी होती है ॥ १० ॥

> सौरे मध्यवले बलेन सहितैः शीतांशशकेन्द्रजैः शेषैवीयसमन्वितः पुरुषिणी यद्योजराश्यद्वसे । जीवारास्फृजिदैन्दवेषु बलिषु प्राग्लग्नराशी समे विख्याताखिलशाख्युक्तिकुशला की ब्रह्मवादिन्यपि ॥ ३१ ॥

इदानीं पुरविणीयोगं ब्रह्मवादिनीयोगचाह—सौर इति । सौरे-शनौ, अध्यवले-सामा-न्यवलसहिते, शीतांशुशुकेन्दुजैः=चन्द्रशुक्रबुधै त्र तत्र, बल्लेन रहितैः=निर्वलैः, शेषैः= सूर्य-भौमगुरुभिर्यत्र तत्र गतुर्वार्थसमन्वितः=सवलैः, यद्योजराष्ट्यद्गमे=यदि विषमराशिकद्गमे लग्ने भवति ( १।३।५।७।९।१ १ राशीनामन्यतमे लग्न इत्यर्थः ) तदा जाता ह्री पुरुषिणी= विविधपुरुषा भवतीति । ब्रह्मवादिनीमाह-जीवारास्कुजिदैन्दवेषु=गुरुभौमशुक्रवृषेषु, यत्र तत्र विलयु, प्राग्लप्रराशौ समे=जन्मलग्ने सम-( २।४।६।=।१०।१२ एतदन्यतम ) राशौ सित जाता स्त्री विख्याताखिलशाख्युक्तिकुशला=प्रसिद्धानि चाखिलानि शास्त्राणि तेषां युक्तिष्ठ (विवेदेषु) कुराला ( प्रीढमतिः ), ब्रह्मवादिन्यपि = मोक्षशास्त्रेऽपि दक्षा भवतीति ॥ ११ ॥

शनि मध्यवली हो, चन्द्र-शुक्र और बुध वलसे हीन हों, शेष ग्रह बलयुक्त हों, बदि विषम राशिके छप्नमें जन्म हो तो पुरुषिणी (परपुरुषगामिनी) हो। समराशिमें प्रथम छप्र हो और बृहस्पति, गुक्र, बुध वलवान् हों तो वह स्त्री विस्थातनावनी, सक्पूर्ण सास्र

यक्ति में कुवाल और बहावादिनी होवे ॥ ११॥

श्रथ त्रिशांशफलम् । लग्ने भौमगृहं गते शशिनि वा वीर्याधिके भसते त्रिंशांशप्रभवाऽवला यदि दुराचारप्रयुक्ता भवेत्। प्रेष्या भानुस्तांशके गुणवती साध्वी च जीवांशके सौम्यांशे मलिना सितांशजवधूर्जारव्रताचारिणी ॥ १२ ॥ लग्ने भागवराशिंगे कलहकुद् दुष्टा कुजस्यांशके साध्वी पुत्रवती पुरन्दरगुरोरंशे पुनर्भः शनेः। सौम्यस्यांशसमुद्धवाऽखिलकलासङ्गीतवाद्यप्रिया शुकांशे बुधवल्लभा च सुभगा लोकप्रिया जायते ।। १३ ॥ त्रिंशांशेऽवनिजस्य बोधनगृहे लग्ने तु पुत्रान्विता सन्दांशे विधवाऽथवा मृतसुता क्लीबाकृतिस्थाऽसती । जैवे अर्तृपरा बुधस्य तङ्णी विख्याततेजस्त्रिनी शौके चारतराम्बराभरणगोवित्तप्रसिद्धा भवेत् ॥ १४ ॥ लग्ने चन्द्रगृहं गते बलवति चोणीसुतस्यांशके जाता जारविनोदशीलरसिका पापेक्ति शीतगी। विश्वस्ता रविजस्य निर्जरगरोरल्पायरल्पात्मजा बौधे शिल्पकलावती भृगुसुतत्रिंशांशके कामुकी ॥ १४ ॥ भानुचेत्रगते तनौ शिशानि वा भूनन्दनस्यांशके नारी पुस्प्रकृतिस्थिता च कुलटा मन्दांशके दुःखिता। जीवांशे नृपवल्लभा गुणवती सौम्यस्य पुंखेष्टिता दुष्टा चासुरवन्दितस्य कुपतिस्नेहान्विता रोगिणी ॥ १६॥ वागीशस्य गृहोद्ये वसुमतीपुत्रस्य भागोद्भवा विख्याता परिवारिणी रविसुतस्यांशे दरिद्रा भवेत् ! जीवांशे धनवस्त्रभूपणवती सौम्यस्य सम्पृजिता साध्वी दानवमन्त्रिणः सुतवती सद्वस्रभूषान्विता ॥ १७ ॥ लग्ने मन्दगृहे बलिन्यवनिजत्रिशांशके शोकिनी मन्दांशे सति दुर्भगा निजकुलाचारानुरका गुरोः। सर्वज्ञा कुलटा बुधांशजनिता शुक्रस्य बन्ध्या सती लग्नेन्द्रस्फटयोगतस्तु सकलत्रिशांशजं वा वदेत् ॥ १८ ॥

श्रधुना स्रोजातके त्रिंशांशफलान्युच्यन्ते। तत्र प्रतिराशि ताराप्रदाणां त्रिंशांशे गतस्य लमस्य फलानि ह्रेयानि। वीर्याधिके=बलीयसि, लग्ने वा शशिनि, भौमगृहं=मेषदृक्षिकयोरन्यतरं गते तिस्मन् भूमुतस्य=मजलस्य त्रिंशांशे, प्रभवा=जनिता, श्रवला=स्री, दुराचारप्रयुक्ता=दुराचार-(ब्यभिचार) कर्मणि निरता भयेतं। श्रन्यत्सर्वं स्पष्टमेव। एतदर्थं चक्रं विलोक्यम् ॥१२-१८॥

यदि छग्न वा चन्द्रमा मङ्गळकी (११८) राशिमें हो बळी हो तो मङ्गळके त्रिशांशमें उत्पन्न होनेवाळी दुराचारमें युक्त हो। शनिके त्रिशांशमें हो तो दूती हो। गुरुके त्रिशांशमें हो तो गुणवती हो। बुधके त्रिशांशमें मळिना, शुक्तके त्रिशांशकी खी जारवतका आचरण करती है (ध्यभिचारिणी होती है)॥ १२॥

लानमें शुक्की (२।७) राशि हो तो मङ्गलके त्रिशांशमें कलह करनेवाली दुष्टा हो। गुक्का त्रिशांश हो तो साध्वी, पुत्र-वती हो। शनिका अंश हो तो पुनर्भू हो। बुधका अंश हो तो सम्पूर्ण कछा संगीत और वाधकी प्रिया हो। शुक्रका अंश हो तो पण्डितकी ची,

बुन्दरी भीर छोकमें आदरणीया हो ॥ १३ ॥

बुध का गृह ( ३।६ ) छग्नमें हो तो मङ्गळके त्रिशांशमें पुत्रसे युक्ता हो । शनिका अंश्व हो तो विधवा वा मृतवस्सा हो । नपुंसकीके समान और पापिनी हो । गुक्के अंशमें हो तो स्वामीमें तरपर रहे । बुधके त्रिशांशकी स्त्री विक्यात तेजवाळी हो । गुक्के त्रिशांशकी सन्दर वस्त-भूषण-गोधनसे प्रसिद्धा हो ॥ ११ ॥

छग्न चन्द्रसाढ़े गृष्ट ( कर्क ) में हो तो सङ्गळके त्रिशांशमें जी बजी हो। चन्द्रसा पाप-महसे देखा जाता हो उस समय उत्पन्न कन्या जार पुरुषसे विनोद करनेवाळी हो। शनिके त्रिशांशमें विश्वस्ता, बृहस्पतिके त्रिशांशमें अरुप धायुवाळी तथा अरुप पुत्रवाळी होती है। बुधके त्रिशांशमें शिरूपकळा जाननेवाळी, शुक्रके त्रिशांशमें विशेष कामिनी होती है। १५॥

स्यंके गृह (सिंह ) में छम्न वा चन्द्रमा हो उसमें मङ्गलका जिंशांश हो तो की पुरुषके समान प्रकृतिवाली और कुलटा हो। शनिके जिंशांशमें हो तो हु:खिनी हो। गुस्के जिंशांशमें हो तो पुरुषके पितांशमें हो तो गाजाकी हो, गुणवती हो। बुधके जिंशांशमें हो तो पुरुषकी इच्छा करनेवाली हो।

गुक त्रिंशांशका हो तो दुएा, जारके प्रेममें तत्वर तथा रोशिणी हो ॥ १६ ॥

बृहस्पतिका गृह ( धनु या सीन ) कान हो सङ्गळके जिंद्यांकार्से अस्पन्न हो तो आव्य-वती, विक्यात तथा परिवार शुक्ता हो। क्षनिके अंकार्में वरिद्रा हो। वृहस्पतिके अंकार्में हो तो धन-वक्य-भूषणवाळी हो। बुधके अंकार्में हो तो सुप्तिता हो। शुक्रके अंकार्में साध्वी पुत्रवती और सुवस्त्र भूषणसे शुक्ता हो॥ १७॥

छग्न चनिका गृह (सकर या कुम्भ) हो, उसमें बळवान् मंगळका त्रिकांच हो तो चोक युक्ता हो। चनिका अंच हो तो दुर्भगा हो। वृहस्पतिका अंच हो तो निज कुळाचारमें धनुरक्ता हो। बुधके अंचमें उरपच हो तो सर्वज्ञा और कुळटा वह स्त्री हो। छुक्रके अंचमें बन्ध्या और पतिव्रता हो। स्पष्ट छग्न और चन्द्रमाके योगसे अी समस्त विद्यांचा जनित फळ कहा है॥ १८॥

#### श्रीजातके लग्नजिंशांशफलचकम् ।

| All the first that the tree t |                        |                        |                       |                |                                 |  |  |  |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|--|--|--|
| लग्नराशयः च-<br>न्द्रराशयो वा | भौमत्रिशां-<br>शफलम्   | शनित्रिंशांश<br>फलम्   | गुरुत्रि-फलम्         | बुधत्रि-फत्तम् | शुक्तत्रि-फलम                   |  |  |  |
| भौमगृहे १।८<br>मे. वृक्षिक.   | दुराचारिणी             | प्रेप्या               | गुणवती,<br>साध्वी     | मलिना          | जारिणी                          |  |  |  |
| शुक्रगृहे २।७<br>वृ. तु.      | कलहकृत्,दुष्टा         | पुनर्भूः               | साच्वी, पुत्रिणी      | कलावती         | धुभगा, लोषः-<br>त्रिया, पण्डिता |  |  |  |
| बुधगृहे ३।६<br>मि. कन्या.     | पुत्रान्विता           | विधवा घाषु-<br>त्रा वा | भर्तृपरा              | तेषस्विनी      | मनोरमा                          |  |  |  |
| चन्द्रगृहे ४<br>कर्ने         | बलवती खा-<br>रिणी      | विश्वस्ता              | श्रहपायुरहपा-<br>रमजा | शिल्पकलावती    | कामुकी                          |  |  |  |
| सूर्यचेत्रे ५<br>सिंहे        | पुम्प्रकृतिः,<br>कुलटा | दुःखिता,               | नृपवज्ञभा             | पुंचेषिता      | दुष्टा, रोगिणी                  |  |  |  |
| गुरुगृहे ९।१२<br>घ. मी.       | विख्याता,<br>सपुत्रा,  | दरिद्रा                | धनवस्त्रभूषण-<br>बती  | सम्पूषिता      | साध्वी,पुत्रवती                 |  |  |  |
| रानिग्रहे १०।<br>११ म. जु.    | शोकिनी                 | दुर्भगा                | कुलीना                | सर्वद्या, छलटा | वन्न्या, सती                    |  |  |  |

आग्नेयैर्विधवाऽस्तराशिसहितैर्मिश्रैः पुनर्भू भेवेत् क्रूरे हीनवलेऽस्तगे स्वपनिना सौम्येत्तिते प्रोक्तिता । खन्योन्यांशकयोः सितावनिजयोरन्यप्रसक्ताङ्गना चूने वा यदि शीतरशिमसहिते भर्तुस्तदाऽनुक्रया ॥ १६ ॥

इदानीं विधवा-पुनर्भू-भर्तृत्यक्तयोगानाह—ग्राउनेयैरिति । ग्राउनेयैः व्यापप्रहैः, श्रस्तराशिसहितैः = सप्तमस्यानगतैः, विशवा भवति । मिश्रेः = श्रुभैः पापैश्व सप्तमस्यैः, पुनर्भूभैवेत् ( पुनर्भूतक्षणमित्रमश्लोके दृष्टस्यम् ) पुनरन्येन परिणीता भवेत् । हीनवले, क्रूरे = पापप्रहे, श्रस्तगे=सप्तमभावगे, तथाभूने केनिवत् सौन्येन = शुभप्रहेण्, ईक्षिते = दृष्टे जी, स्वपतिना प्रोज्भिता = स्वभन्नी परित्यक्ता स्यात् । श्रन्योन्येति । सितावनिजयोः= शुक्राज्ञारक्तयोः, यत्र तत्रान्योन्याशगयोः शुक्रनवांशे भौमः, भौमनवांशे शुक्रो भवेत्तदा सा श्राज्ञना = जी, श्रन्यप्रसक्ता=परपुरुषरक्ता भवति । वा यदि तौ सितावनिज्ञौ, श्रीतरिष्टमना= चन्द्रेण, सहितौ, यूने = सप्तमे भावे भवेतां तदा सा जी, भर्तुरनुज्ञया=पतिनिर्देशेन परपुरुषसुपयाति न तु स्वेच्छ्येति । तथा जातकाभर्योः—

अन्योन्यांशाविस्थितौ भौमशुक्कौ स्यातां कान्तासक्रताऽन्येन नूनम्। चन्द्रोपेतौ शुक्रवकौ स्मरस्थावाक्षैव स्यात् स्वामिनश्चामनन्ति ॥ १९ ॥

सातवां आव यदि पापप्रहोंसे युक्त हो तो खी विधवा हो। यदि पापप्रह, शुअब्रह दोनों हों तो दो वार ध्याही जाय या अनेक पतिवाली हो। वलरहित क्रूरब्रह सप्तम गृहमें हो उसे शुअब्रह देखता हो तो अपने पतिसे स्थागी जाय ( उसका स्वामी उसको छोए दे )। शुक्त और संगल परस्पर एक दूसरेके अंक्रमें हों तो अन्य पुरुषमें वह की प्रसक्त रहे। यदि होगों सप्तम सवनमें चन्द्रमासे युक्त हो तो पतिकी आज्ञासे पर पुरुष संगिनी हो॥ १९॥

स्वैरिणी या पति त्यक्ता सवर्ण कामतः श्रयेत्। जन्ततं च प्रजाद्वारं पुनर्भूः संस्कृता पुनः ॥ २०॥

इदानीं स्वैरिणी-पुनर्भूत्तक्षणसुच्यते । या स्त्री स्वकीयं पति त्यक्त्वा कामतः = स्वे-च्छुया, सन्गं = निजनर्णतुल्यमन्यं पुरुषं श्रयेत् सा स्वैरिणी भवति । श्रक्षतमिति । विवाहि-तायाः यस्याः क्षियाः प्रजाहारं = यतः प्रजाः ( अपत्यानि ) निःसरन्ति, 'योनिरिति याषत्' अक्षतं = पुरुषसङ्गरेन-( ग्रैथुनेन ) रहितं स्थात् सा स्त्री पुनरन्येन पुरुषेणं संस्कृता = विवा-हिता भवति तदा सा 'पुनर्भूः' भवतीति ॥ २० ॥

बो बी वपने पतिको छोड़कर कामसे ( वपनी एक्झासे ) स्ववर्ण ( अपने वातिके ) अन्य पुत्तका सेवन करे वह स्वैरिणी कहजाती है। प्रथम पतिसे विद् बीकी योगि अवस्व (मैश्रुन रहित) हो तो उसकी तूसरी चादी होती है, इस क्रिये उसका माम पुनर्यू होता है । सौरार्कों लग्नों सेन्द्रशुक्ते साना सार्द्ध पुंखली पापहरें ।। क्षीता स्वार्थ सोरिणा ज्याधियोनिख्याक्ष्रोणी वल्लभा सदुमहांशे ।। २१ ।।

इदानी जनन्या सह पुंचली-न्याधियोनि-सुभगायोगानाह—सौरारक्षे इति । खीख-रक्षें = शनिभौमराशौ (१०११११६ एवामन्यतमराशौ ) लग्नगते तस्मिन्, सेन्दुशुक्ते = बन्द्रशुक्ताभ्यां बहिते, तथाभूते पापदृष्टे = केनिदर्पापप्रहेण निरीक्षिते च बाता खी, माज्ञा सह पुंचली = जनन्या सहितैन परपुरुषगामिनी स्यात् । कौज इति । अस्तांशे = क्रब्या-स्वप्तये राशौ यजवांशो भवित तस्मिन् , कौजे = कुष्वसम्बन्धिके, अर्थास्तमे राशौ भीम-ववांशे खित तस्मिन् , सौरिणा = शनिना दृष्टे की न्याधियोनिः = सरोगमगा भवित । चाष श्लोणी बरुतमा सद्घहांशे = तस्मिन् सप्तमे भावे शुभप्रहस्य नवांशे स्रति खी बाषभोणी ( सुन्दरकिंद्युक्ता ) बरुतमा = भर्तृप्रिया च भवित । तथा च सारावस्थाम्— सौरारग्रहे तहत् शशिनि समुद्धे विलग्नगे जाता । मात्रा सार्क कुलटा क्रूर्झहवीक्षिते भवति ॥ यूने तु कुजनवांशे शनिना दृष्टे सरोगयोनिः स्त्री । सद्गुहभागे चारश्रोणी पतिवल्लभा भवति ॥ २१ ॥

षानि या मङ्गळकी राशिमें छन्न हो वहां शुक्र चन्द्रमाके सहित हो, उसे पापब्रह देखते हों तो वह खी माताके सहित पुंखळी हो। सातवेंमें मङ्गळके नवांशको यानि देखता हो तो योनिमें स्थाधि हो। यदि शुभ ब्रहके अंशमें हो तो खीकी कमर [रमणीय हो और वह पतिकी प्यारी होवे॥ २१॥

बलहीनेऽस्तरो पापे सीम्यग्रहनिरीचिते । पत्या विस्त्रज्यते नारी नीचारिस्थे च वैरिणी ॥ २२ ॥

रलोकोऽयं सरलायोंऽपि च १६ तमश्लोकस्य द्वितीयपदे गतायों भवतीति ॥ २२ ॥ विर्बेट पापग्रह सलस स्थानमें हो उसे ग्रुभग्रह देखते हों तो वह स्त्री पतिसे स्थानी जाय । यदि नीच या हाश्च-स्थानमें वह पापग्रह हो तो वह पतिकी वैरिणी हो ॥ २२ ॥

उत्सृष्टा मदनस्थिते दिनकरे शत्रुप्रहालोकिते ऽविश्वस्ताऽवनिजे वधूरमणयोरन्योन्यवैरं तु वा । सौम्यासौम्ययुते कलत्रभवने जाता पुनर्भूः शनौ कामस्थे रिपुवीक्तिते त्वविधवा जाता जरां गच्छति ॥२३॥

इदानीं छीजातके सप्तमभावपतं ग्रह्मपरविनोच्यते-उत्स्ष्टेहित । दिनकरे = स्वाँ, प्रदन्तिस्यते = सप्तमभावसुपगते, तिस्मन् , श्रानुप्रहेणालोकिते सित छी पतिना उत्स्ष्ट्रा = त्यका भवति । ध्रविक्वे=भौमे, मदनस्थिते शृतुप्रहालोकिते च छी ध्रविश्वस्ता, ना तत्र वध्रूप्य-ज्योः=छीपुंसोरम्योन्यवरं=परस्पर विद्वेषो भवति । कलत्रभवने = सप्तमे भावे, सौम्यासी-ध्र्युते=ग्रुभपापप्रहैः सिहते सित जाता सी पुनर्भूः=परयन्तरकर्त्री, भवति । श्रवौ, कामस्ये=सप्तमभावस्ये, रिपुणा वीक्षिते च सित जाता सी तु ध्रविध्या सती (कुमारिकेव ) बाल्य इति यावत् जरां ग्रद्धत्वं गच्छिति । सर्थांच्छिनिः सप्तमे पापदृष्टो भवेत्तदा कुमारिकेव सी वृद्धात्व-सुप्याति । तस्या विवाहो न भवेदिरयर्थः । तथा ग्रह्मजातके—

'त्रस्यष्टा रविणा, कुजेन विधवा बाल्येऽस्तराशिस्थिते । कन्यैवाशुभवीक्षितेऽर्कतनये यूने जरां गच्छति' इति ॥ २३ ॥

सूर्य सप्तममें हो उसका षात्र उसे देखता हो तो वह की उसका (स्थानी) हो। महन्छ हो तो विश्वाससे दीन अथवा कीपुरुषमें परस्पर वैर हो। सप्तम भवनमें हुआ अहुआ होनों प्रकारके ग्रह हों तो पुनर्भू हो। शनि सप्तम स्थानमें शहसे देखा जाता हो तो बुदापा तक कुमारी रहती है ॥ २६ ॥

पापर्त्ते मदनस्थिते शनियुते वैधव्यमेत्यङ्गना जारासक्तविलासिनी सितकुजावन्योन्यराश्यंशगौ ।। चन्द्रे कामगृहं गते तु पतिना सार्द्धं दुराचारिणी मन्दारक्तविलग्नौ शशिसितौ बन्ध्या सुतस्थे खले ।। २४ ॥

पापर्सं इति । मदनस्थिते = सप्तमभावगते, पापर्से = पापप्रहर्से, शिनयुतेऽर्थात्सत्भी
भावः पापराशिस्तत्र शिनः स्थितो भवेत्तदा, श्रद्भना = जायमाना कन्या, वैधव्यमेति=भर्तृः
भरणं प्राप्नोति । जारिणीमाह । सितकुजौ = शुक्रमप्तलौ, श्रन्योन्यराश्यंशगौ=शुक्रः कुजराशिनवांशगतः, कुजः शुक्रराशिनवांशगतः स्थात्तदा जाता क्षी, जारासक्तविलासिनी=परपुरुषरतामोद्दवतौ भवति । दम्पत्योः व्यभिचारित्वमाह । चन्द्रे, कामगृहं=सप्तमभावं गते तु
स्त्री पतिना सार्द्धं दुराचारिणी भवति । चन्द्रमा यदि स्त्रीजातके सप्तमे भवेत्तदा सा स्त्री

ब्यशिचारिणी, तत्पितिश्व व्यशिचारी अवृति । बन्ध्यामाह । शशिसितौ = चन्द्रशुक्तौ, सन्दा-रकृषिक्वनगौ = शानिभौमराशिके ( १०१९ १११८, एषामन्यतमे राशौ ) लग्ने व्यवस्थितौ भवेतां, खले=रिवभौमशनीनामन्यतमे सुतस्थै=पद्ममभावगते सित जाता स्त्री वन्ध्या=सन्त-तिरहिता भवति, सा न जातु प्रसृत इत्यर्थः । तथा होरारत्ने—

व्यन्योन्यांशे सितारी चेळारासका अवेद्वयूः । तथैव सप्तमे चन्द्रे दुखरी पतिना सह ॥ यन्दारक्षे विलग्नस्थी शशिशुक्री यदा तदा । वन्ध्या भवति सा नारी पत्रमे पापदग्युते॥२४॥

सहस गृह पापराशि हो उसपर शनि हो तो खी विश्व होने। ग्रुक और मक्क अन्यो-न्य राशि ( ग्रुकको राशि चूप या तुलामें मक्क, मक्ककी राशि सेप या वृक्षिकमें ग्रुक ) हो तो जार पतिसें भासक और विलासवती होती है। चन्द्रमा सहमसें हो तो पतिके साथ व्यभिचारिणी ( श्ली पति दोनों छन्पट ) हो। चन्द्रमा और शुक्र यदि शनि या सक्क की राशि गत छन्नमें प्राप्त हों तथा पद्ममसें पापप्रह हो तो बन्ध्या हो॥ २४॥

कलत्रराश्यंशगते महीजे मन्देचिते दुर्भगमेति कन्या ॥ शुकांशके सौन्यदशा समेते कलत्रशशौ पतिवक्षमा स्यात् ॥ २४ ॥

इदानी दुर्भगा-पतिनक्षभायोगावाह-कलत्रेति । महीजे=मङ्गले यत्र तत्र कलत्रराशेः = सप्तमभावस्य, ग्रंशगते=नवांशगते, मन्देन=शनिना, ईक्षिते=दृष्टे सित जाता कन्या दुर्भगं = दृष्यात्रैयोनिम्, एति = प्राप्नोति । श्राहिमन्योगे जाता दुर्भगा भवतीत्यर्थः । शुक्रांशक इति । महीजे कलत्रराशी=सप्तमभावे शुक्रस्यांशगते, तिस्मन्त्रीम्यस्य=शुभग्रहस्य, दशा=दृष्ट्या, समेते सित जाता ही पत्युः वक्षभा प्रियतमा स्थात् ॥ २५ ॥

सहम भाव राशिके नवांशमें महन्छ हो उसको शनि देखता हो तो वह कन्या हुर्भगा-( जराव योगिवाली ) हो। यदि ७ वें भावमें मङ्गल शुक्तांशमें हो उसे शुभगह देखते हों तो पतिवक्लभा हो ॥ २५॥

भौमागारविलग्नगौ राशिसितौ नारी पतिद्वेषिणी चन्द्रज्ञौ परतत्त्ववादचतुरा भौमेन्दुजौ भोगिनी । चन्द्रज्ञासुरवन्दिता यदि सुखद्रव्यान्विता लग्नगा बागीशो यदि लग्नगः सतनया प्रज्ञाविभूषान्विता ॥ २६ ॥

भौमागारेति । शशिसितौ = चन्दशुकौ, भौमागारिवलग्नगौ = मञ्चलराशिके जन्मलग्ने
गतौ ( सेषे युश्चिके वा गतावित्यर्थः ) अवेतां तदा जाता नारी पतिद्वेषिणी = भतृ विरोधिनी भवित । चन्द्रह्मौ = चन्द्रवृधौ, यदि भौमागारिवलग्नगौ भवेतां तदा परतत्ववादचतुरा = ब्रह्मवाद्-( सोक्षशाख-) कुशला भवित । भौमेन्दुजौ = मञ्चलबुधौ, भौनागारिवलवनगौ भवेतां तदा, भोगिनी=सुखिनी भवित । अध चेत् यदि चन्द्रह्मापुरवन्दिताः = चन्द्रहुधशुक्ताः, लग्नगाः=यर्स्मिन्तिस्मन् जन्मलग्ने गता भवेयुस्तदा स्त्री सुखद्रव्यान्विता भवित ।
यदि वागीशो गुदः लग्नगो भवेतदा स्त्री सुतनया = सुपुत्रवती, प्रज्ञाविभूषान्विता=प्रज्ञाभिः
( बुद्धिभः ) विभूषाभि-( श्रल्हरणैः ) धान्विता भवित ॥ २६ ॥

चन्द्रमा और शुक्त मंगळकी राशिगत क्यमें हो तो खी पतिसे वैर करनेवाळी हो। चन्द्रमा और हुध हों तो परतत्त्ववाद (ब्रह्मज्ञान) में चतुर हो। संगळ और हुध हों तो भोग करनेवाळी हो। यदि चन्द्रमा, हुध तथा गुरू ठगनमें हों तो वह खी सुख-द्रम्यसे युक्त होती है। बृहस्पति ळग्नमें हो तो सुन्दर सन्तान, बुखि और भूषणसे युक्त होवे॥ २६॥

तुङ्गस्था गगनाटनाः शुभकरा रन्ध्रे सपापे वधू-वैधव्यं समुपैति पापभवने पापमहालोकिते । रन्ध्रेशांशपतौ खले च विधवा निःसंशयो भामिनी सौन्यै रन्ध्रगतैः समेति तरुणी प्रागेव मृत्युं पतेः ॥ २७ ॥ तुष्तस्या इति । शुभकरा गगनाटनाः = शुभक्रहाः यत्र तत्र भावे, तुष्तस्याः = स्वस्वो-ष्यगताः स्युः, रन्ध्रे = अष्टमे भावे. सपापे = पापप्रहेण सहिते, पापभवने = पापप्रहराशी, पापप्रहालोकिते च सित जाता स्त्री वैधन्यं ससुपैति । विधवा भवतीस्यर्थः । योगान्तर-माह—रन्ध्रेशो (अष्टमेशः ) यत्मिष्णवांशो तिष्ठति तत्त्रवांशपती खले = पापप्रहे सित भामिनी = स्त्री, निःसंशयः=अवश्यमेन, विधवा भवति । सध्वामरणमाह । सौम्यैः=शुभव्यहैः, रन्ध्रगतैः=अष्टमभावस्थितैः, पतेः = स्वामिनः, प्रागेव=पूर्वभेव, तरुणी = स्त्री, यृत्युं समेति । अस्मिन्योगे जाता स्त्री सधवा सती स्नियते इत्यर्थः ॥ २०॥

अपने २ उच्च स्थानमें ग्रुभ ब्रह हों, पापब्रहकी गशिमें पापयुक्त अप्टम स्थान पापब्रह से दृष्ट हो तो स्त्री विधवा होने । अप्टमेशका नवांश पति पापब्रह हो तो निःसन्देह विधवा हो । ग्रुभब्रह बदि ८ वेंसे हो तो स्वामीसे पहले सरे ॥ २०॥

> भाग्यस्थाः शुभक्षेचराः स्मरगते पापेऽष्टमस्थेऽथवा भर्तृश्रीबहुपुत्रसीख्यविभवैः सार्द्धं चिरं जीवति । क्रूरैर्वेन्धुगृहोपगैर्वेहुसुतप्राप्ता भवत्यङ्गना चापे वा कटकोदये पतिसुतप्राप्ता दरिद्रान्विता ॥ २५ ॥

भाज्यस्था इति । शुअखेचराः = बुधगुक्शुक्शुक्तचन्द्राः, भाज्यस्थाः = ववमभावगता भवेयुः, पापे = सूर्यभौमशनीनामन्यतमे ब्रहे, स्मरगते = सप्तमस्थे, प्रथवा ष्रष्टमस्थे सित स्त्री, भर्त्रा, श्रिया, बहुपुत्रैः, सौख्यैः, विभवेश्च सार्ग्धं चिरं = दीर्घकालं बीवति । योगेऽस्मिन्स्फलसुखसम्पन्ना सती दीर्घजीविनी भवति । क्रूरैः = पापैः, वन्धुगृहोपगैः = चतुर्यभाव-सुपगतैः खन्ना = स्त्री, बहुसुतप्राप्ता = श्रनेकसन्तितयुक्ता भवति । चापे = धनुषि, वा कट-कोद्ये = कर्कराशिलग्ने सित स्त्री पतिसुतप्राप्ता = भः पुत्रवती, दरिद्रान्विता = विर्धना भव-ति । तथा हि—

'भाग्यस्थाने स्थिते सौम्ये सपापेऽस्तेऽष्टमेऽपि था । भर्तृपुत्रधुखैः सार्द्ध दीर्घकालं च जीवति 🕨

धनुःकर्कटके लग्ने भर्तृपुत्रादिदुःखदा" इति यवनः ॥ २८ ॥

णवर्षे गृहमें ग्रुमग्रह हों सप्तम वा अष्टममें पापग्रह हों तो वह की पति-क्यमी-बहुत पुत्र-खुल-विभवके साथ बहुत काळ तक जीवित रहती है। क्रुग्रह च पुर्व स्थानमें हों तो उस की के बहुत पुत्र होवें। ळग्नमें धतु वा कर्क हो तो पति-पुत्रसे युत दरिहा होवे॥ २६॥

गोसिंहात्तिवधूदये सुतगते चन्द्रेऽल्पपुत्रान्यिता पापरस्तशुभोदयाष्ट्रमगतेर्द्दारिद्र चशोकाकुला । सौम्यासीम्ययुतैश्च मिश्रफिलनी सौम्यैः शुभश्रीयुता पुत्रेशेऽरिगते तनौ रिपुपतौ शस्त्रेण सृत्युर्भवेत् ॥ २६ ॥

गोसिंहेति । गोसिंहालिवधूद्ये सुतगते = पद्यमे भावे वृषसिंहवृश्चिककन्यान्यतमे राशौ तस्मिद्यन्द्रे व्यवस्थिते सति जाता स्त्री श्चरपपुत्रवती भवति । तथा च गर्गः---

"सिंहालिवृद्यकन्यास चन्द्रे तिष्ठति पश्चमे । श्रव्यापस्य विज्ञानीयात् पुरुषेषु तथा वदेत्"इति।

पापैरिति । पापप्रहैः यथासम्भवं, श्रस्तशुभोदयाष्ट्रमगतैः = सप्तमनवमप्रयमाष्ट्रमभावग-तैः, जी दारिद्रथशोकेनाकुला भवति । पूर्वोक्तभावैः सौम्यासौम्ययुतैः=शुभैः पापेश्च युतैः विश्रफलिनी = शुभाशुभफलद्वयवतीः भवति । पूर्वोक्तभावैः केवलं सौम्यैः युतैः शुभश्रीयुता भवति । स्त्रियाः शस्त्रकृतं भरणमाह—पुत्रेशो इति । पश्चसभावेशे, श्ररिगते = पष्टभावगते, रियपतौ = षष्टेशो, तनौ = लग्ने विद्यमाने सति स्त्रियाः शस्त्रेण मृत्युभवेत् ॥ २९ ॥

हुप, सिंह, दुक्षिक या कन्या लग्न हो, पंचममें चन्द्रमा हो तो थोड़े पुत्र होवें। पापग्रह सहस्र, जब्स, जब्न तथा अष्टममें हों तो दरिद्रताके बोक्से व्याकुळ हो। ग्रुअग्रह, पापग्रह दोनों प्रकारके प्रह हों तो मिश्र फळ हो । केवल ग्रुश्मप्रह हों तो ग्रुश्म खब्मीसे युक्ता हो । पंचमेश पह स्थानमें हो, शत्रु स्थान (६) का स्वामी लग्नमें हो, तो शक्ससे मृत्यु हो ॥२९॥

करप्रहैरस्तगतैः समस्तैर्विलग्नराशेर्विधवा भवेत्सा ।

सिन्नै: पुनर्भूरिह जातकन्या पत्युज्भिता हीनवलैरसिद्धः ॥ ३०॥ रलोकोऽयं स्पष्टार्थः १९ तमश्लोकपूर्वोर्द्धस्य समानार्थकश्चेति ॥ ३०॥

कःनसे सहम आवर्से सब पापप्रह हों तो विश्ववा हो। मिश्रग्रह ७ वें हों तो इस योग में उत्पन्न कन्या पुनर्भू हो। पापप्रह बळसे होन हों तो उसका पति उस स्त्रीको त्याग दे ॥

खीजन्मलग्नान्मदगे शशाङ्के शुक्रारयुक्ते यदि जातकन्या । सा पत्यनुज्ञापरगामिनी स्यात्सीरारभांशोपगते तथैव ॥ ३१॥

स्पष्टार्थः । १९ तमरतोकोत्तराद्धीर्यंतुरुयश्चेति ॥ ३१ ॥

स्त्रीके जनम लग्नसे सप्तम स्थानमें चन्द्रमा हो, शुक्त और मंगळसे युक्त हो तो वह स्वी पतिकी भाजासे दूसरे पुरुषसे विहार करे। पूर्वोक्त चन्द्रमा यदि शनि या मंगळके नवांश में हो तो भी यही फळ होवे॥ ३१॥

सौरारभांशोपगतम्हेषु शुक्रेन्दुयुक्तेष्वशुभेज्ञितेषु।

जाता कुलाचारगुणैर्विहीना मात्रा च साकं व्यभिचारिणी स्यात् ॥ ३२ ॥ चौरारेति । यत्र तत्र भावे सौरारभांशोपगतप्रहेषु = शनिमञ्जलयोभीनि मेषदृश्चिकम-करकुम्भास्तेषां नगांशेपूपगतेषु प्रहेषु, शुक्तेन्दुभ्यां युक्तेषु प्रशुग्नेन = पापप्रहेण, ईक्षितेषु । एतदुक्तं भवति । शुक्रचन्द्राभ्यां युक्ताः केचिदन्ये त्र्यधिका प्रहा भौमशिनभांशे यत्र तत्र गताः केचित्पापेन दृष्टाश्च भवेयुस्तद् जाता स्त्री कुलाचारगुणैविद्दीना तथा मात्रा साकं व्यभिचारिणी च स्यात् । श्राह्मिनयोगे जाता न यावस्कन्यैन कुकर्मकर्त्री भवत्यि तु तन्मा-ताऽपि दुराचारिणी भवतीति ॥ ३२ ॥

क्षनि भीर संगठकी राक्षि या नवांक्षमें प्रष्ठ प्राप्त हों शुक्र और चन्द्रमासे युक्त तथापाप बहुते दृष्ट हो तो कन्या कुछ आचारसे हीन हो और माताके सहित व्यभिचारिणी हो ॥३२॥

चितितनयनवारो लग्नतः सप्तमस्थे दिनकरबुधदृष्टे व्याधियोनिः प्रजाता । सुमकरनवमार्गे सप्तमस्थानसंस्थे सुमगसुतवती सा चान्यथा दुर्भगा स्यात् ॥३३॥ सरलार्थः स्लोकोऽयविति ॥ ३३ ॥

कानते सप्तम भाव में मंगळका नवांक हो, सूर्य और बुध देखते हों तो योनिमें ज्याधि हो। ग्रुमग्रहका नवांक सप्तम भावमें हो तो सुभगा और प्रश्नवाकी हो, अन्वया हुर्भगा हो।

> कामास्रक्तमनिस्तनी च विधवा पापद्वये सप्तमे पश्चात्त्वामिवधं करोति कुलटा पापत्रये चास्तगे। राजामात्यवराङ्गना यदि शुभे कामं गते कन्यका मारस्थे तु शुभत्रये गुणवती राज्ञी भवेद् भूपतेः॥ ३४॥

सरलार्थः । स्त्रीनातके सप्तमे भावे सपापेऽशुभं फत्तम् । सप्तमे र भग्रहे शुभं फलमिति आवार्थः ॥ ३४ ॥

हो पापप्रह सप्तममें हों तो काममें आसक्ता, मनस्विनी और विधवा हो। तीन पापप्रह सहममें हों तो कुछ समयके पाद पतिको मारे और कुटरा होवे। यदि सप्तममें शुभग्रह हो तो राजाके नौकरकी छी हो। सातवें स्थानमें यदि तीन शुभग्रह हों तो गुणवती और राजाकी रानी होवे॥ ३७॥

अन्योन्यांशगतौ सितार्कतनयावन्योन्यदृष्टी तु वा कुम्भे चाष्टमभागजातवनिता कामामितप्ता भवेत । वैधव्यं समुपैति चन्द्रभवनात् ंक्रूरे महस्थानगे चन्द्रावस्तगृहोपगः शुभकरो राज्यास्पदं यच्छति ॥ ३४ ॥

श्रान्थेति । सितार्कतनयौ = शुक्रशनी, श्रान्थोन्यांशयतौ = यत्र तत्र आवे शुक्रः शिनिनवांशे, शिनः शुक्रनवांशे अवेत् , तौ परस्परदृष्टौ च अवेतां, वा कुल्मे लग्ने अष्टमे आगे जनिता पनिता (क्षी) कामाग्नितता = यद्यानलेन द्रश्या (श्रातीय कामानुरा) अवित । वैधव्यमिति । कूर्रे=कस्मिश्चरपापप्रहे, चन्द्रअवनात्=चन्द्राधिष्ठितराशितः, मदस्यान्वगे=सप्तगराशिगते सित क्षी वैधव्यं=पितमृत्युं, समुपैति=प्राप्नोति । शुअकरः=वृधगुरुशुक्रान्यतमो प्रहः चन्द्राद्रस्तग्रहसुपगतो अवेत्तदा जिये तक्ष्वत्रें वा राज्यम् , श्रास्पदं=प्रतिष्टानं च यच्छति=द्रदाति । जीजातके चन्द्राद्रस्ते (७) पापोऽशुअदः शुभः शुअद्धेति सारार्थः ॥२५॥

शुक्र और सनि परस्पर एक दूसरेके अंशर्ते हीं परस्पर देखते हीं, वा क्रुउसके आंठवें वर्षांशर्में उत्पन्न की कामाग्विसे संतस हो । चन्द्रमासे सप्तम प्रत्यह हो तो विधवा होती

है। चन्द्रमासे सातवें घरमें शुभग्रह हो तो राज्य पदको देवे ॥ ३५॥

स्त्रीजन्सलग्ने शशिशुक्रयुक्ते कोपान्त्रिता सा सुख्यागिनी स्यात् । सर्वत्र चन्द्रे सित तत्र जाता सुखान्त्रिता वीतरितिष्रिया स्यात् ॥ ३६ ॥ सर्वार्थोऽयं रत्नोकः । क्षीवन्मकग्ने चन्द्रशुक्ती केवलं वा चन्द्रः शुभकर एवेत्यलम् ३६ स्रीके जन्म रुग्नमें चन्द्रमासे युक्त शुक्त हो तो वह कोपसे युक्त और सुक्तकी भागिनी होती है । चन्द्रमा रूग्न नमें हो तो उत्पन्न होनेवाली सर्वत्र सुखसे युक्त और पुक्तके साम रितिष्या होती है ॥ ३६ ॥

शुक्तेन्दुभे रूपगुणिक्षिरामा कलावती जीवबुधोदये तु । लग्नस्थिता जीवबुधामुरेज्या जाताङ्गना सर्वगुणप्रसिद्धा ॥ ३७ ॥ बाचरपती नवसपञ्चमकेन्द्रसंस्थे तुङ्गादिके अवति शीलसमन्विता च । साध्यी सुपुत्रजननी सुखिनी गुणाढ्यां नृनं कुलद्वययशस्करिक्षी अवेत्सा ॥ ३८ ॥ सरवार्थी श्लोकी द्वावित ॥ ३७-३८ ॥

छम ग्रुक या चन्द्रमाके गृहमें हो तो रूपगुणसे सुन्दरी हो । गुरु या चुधकी राविका उदय हो तो कछा जानने वाळी हो । छम्नमें बृहस्पति, चुच और ग्रुक हों ऐसे बोगमें

क्रम्या सर्वगुणमें प्रसिद्धा हो ॥ ३० ॥

हृहस्पति नवम, पंचम या केन्द्रमें स्थित हो उचादिमें हो तो शीकते थुक, साध्वी हुपुत्रकी माता, सुलिनी, गुणयुक्ता और निश्चय दोनों कुकता यस करनेवाकी होते ॥ ३८ ॥ व्यदि शुभकरहृष्टा शिल्पिनी शुद्धचित्ता सततिमह सलज्जा चाकमूतिः सुपुत्रा । वहस्वस्थायस्का वल्लभे वल्लभत्वं वजति शुभशतानां भाजनत्वं च होरा ॥३६॥

यदिति । होरा = लिया जन्मलग्नं, यदि शुभकरदृष्टा = एकेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा शुभकः

हैर्देष्टा स्यात्तदा शिल्पिनीस्यादि फलं वाच्यम् ॥ ३९ ॥

षि शुभग्रह लग्नको देखते हों तो शिल्पिनी, शुद्ध चित्तवाळी, निरंतर लाबवाळी, समणीय सूर्ति, पुत्रवती तथा वस्तम-धन-सुखसे लुका, पतिप्रेमा और सैकड़ों शुभकी पात्री होती है ॥ ३९॥

चन्द्रे कर्कटकोद्ये च बलिभिः शुक्रज्ञजीवेन्दुभि-र्नानाशास्त्रकलारसञ्चतुरा विख्याततेजस्विनी । कामस्थैरथवा विलग्नभवनाद्धर्मस्थितैः खेचरैः प्रजन्यासुपयाति जन्मसमये पाणिप्रहे चिन्तयेत् ॥ ४०॥ चन्द्र इति । कर्कटकोदये = कर्कराशिलग्ने, चन्द्रे, बलिभिः शुक्रज्ञविन्दुभिष वाता ह्यी नानाशास्त्रकलाज्ञा, रसज्ञो, चतुरा, विख्याता, तेजस्विनी च भवति । विलग्नभवनात् = जन्मलग्नात् , कामरथैः = सप्तमगतैः, स्त्रयवा धर्मस्थितैः = नवमगतैः, खेचरैः=यैः कैश्चित् ज्यादिष्रहैः व्यवस्थितैः, स्त्री प्रव्रज्यां=संन्यासमुपयाति । तत्र वलीयसो प्रहस्य हेतुमूलां प्रव्रज्यात् । इमां किल जन्मसमये, पाणिष्रहे = विवाहे च चिन्तयेत् ।

उक्तव — बिलिभिर्बुधगुक्युक्तैः शरााष्ट्रसिहितैर्विलग्नगे शशिसे । स्त्री व्रस्तवादिनी स्थादनेकशास्त्रेषु कुशला च ॥ क्रूरे जामित्रगते नवमे यदि खेचरो भवति नृतम् । आप्नोति प्रवज्यां पापप्रहसम्भवामबलाः ॥ जन्मकाले विवाहे च चिन्तायां वरसे तथा ।

चिन्त्यं कीणां तु यरशेकं घटते तत्पतिष्वपि ॥ सारावश्याम् ॥ ४० ॥ चन्द्रमा कर्क जनमें हो, ग्रुक, बुध गुरु तथा चन्द्रमा बळी हों तो नाना प्रकारके शास्त्र कुछा और रसञ्चानमें चतुरा, विक्यात तेजस्विनी हो। छन्तसे सप्तम वा नवस भावमें प्रहों से जनम समय और विवाहके समय प्रमच्या योगका विचार करे॥ ४०॥

पापेऽस्ते नवमगतप्रहस्य तुल्यां प्रव्रक्यां युवतिरुपैत्यसंशयेन ।
जहाहे वरणविधी प्रदानकाले चिन्तायामि सकलं विधेयमेतत् ॥४१॥
जनमन्युद्वाहकाले च चिन्तायां वरणे तथा ।
जीणां चिन्ता युधेनोक्ता घटते तत्पतिष्विष ॥ ४२ ॥

इदानी श्लीणां प्रवज्यायोगमाह—पापेऽस्त इति । ल्लियाः जन्मलग्नात, श्रस्ते = सप्तमे आवे, पापे = पापप्रहे सति नवमगतस्य प्रहस्य तुल्यां प्रवज्यां, युवितः = स्त्री, श्रसंशयेनो-पैति । एतत् सकलं प्रवज्यादि उद्वाहे = विवाहे, वरणविधौ=कन्याया वैवाहिकवरणे, प्रदान-काले, विन्तायामिप विधेयं=विचारणीयमिति । तथोक्तश्च गुणाकरेण—

श्रस्ते पापे धर्मयतप्रहोकां प्रवज्यां स्त्री याति निःसंशयेन । दानोहाहे प्रशनकालेषु चैवं चिन्त्यं सर्वं होरिकेस्तत्र युक्त्या ॥

श्चन्न प्रसङ्गात् प्रहोक्ताः प्रवज्या उच्यन्ते—योगकर्त्तृषु प्रहेषु यदि सूर्यो वलीयान स्यालदा तापसः, चन्द्रश्चेत्तदा कापालिकः, भौमे वलवित रक्तपटः बुधे एकदण्डी, गुरी त्रिदण्डी (शिक्षुः), शुक्ते चरकः, शनौ नग्नः, इति प्रवज्याः कथनीयाः । तथा स्वल्पजातके—

<sup>'</sup>तापस-इद्धशावक-रक्तपटा-जीवि-भिक्षु-चरकाणाम्-निर्धन्थानामिति' ॥

जन्मनीस्यादिः । सर्लार्थं एवेति ॥ ४१-४२ ॥

पापप्रह सप्तममें हो तो नवस गत प्रहके सदश स्त्री प्रवज्याको प्राप्त हो इसमें सन्देह नहीं है। इसलिये चीके विवाहमें, वरण विधिमें, कन्यादान कालमें, चिन्तामें यह सब विचाद करें॥ ४९॥

श्चियोंके जन्म समयमें, विवाह काळमें, प्रश्नकाळमें, वरणमें प्रवश्याका विचार करना कहा है। यह प्रवश्या श्वीके पतिमें भी घटती है॥ ४२॥

क्रूरेऽष्ट्रमे विधवता निधनेश्वरांशे यस्य स्थिते वयसि तस्य समे प्रदिष्टा । सत्स्वर्थगेषु मरणं स्वयमेव तस्याः कन्यालिगोहरिषु चाल्पसुतत्विमन्दौ ॥४३॥ इदानीं क्षिया नैधन्ययोगं मरणयोगधाह—क्रूर हति । क्रूरे = कस्मिश्वरपापे, श्रष्टमे आवे व्यवस्थिते, निधनेश्वरः = श्रष्टमभावेशः यत्र तत्र यस्य प्रदृस्यांशे = नवांशे स्थिती अवेत्, तस्य समे वयसि = तस्य प्रदृस्यायुद्दीये (दशायां) क्षियाः, विधवता प्रदिष्टा=प-तिमरणं वाच्यमिति । सरिस्वति । तदानीं (स्वीजनमिन) सस्य=शुभवहेषु, श्रार्थगेषु = द्वि- तीयभावमुपगतेषु तस्याः व्रियाः स्वयभेव भरणं स्यात् । ज्ञी स्वयभेव श्रियते ( वलवती-दशायाम् ) इति । कन्येति । इन्दौ=चन्द्रे, कन्यालिगोहरिषु=कन्या-बृध्वक-वृष-सिहान्य-तमे गते च ज्ञी अल्पसुतत्वम् = श्रल्पापत्यत्वमाप्नुयादिति । तथा च---

पापेऽष्टमे तु विधवा निधनाधिपतिर्नवांशके यस्य । तस्य दशायां मरणं वाच्यं तस्याः शुभैद्वितीयस्यैः ॥ कन्यालिवृषभिसहे शिशिरमयुखेऽल्पपुत्रा स्यात् ।

पुत्रभवने शुअयुते निरीक्षिते वा तथैव स्यात् ॥ इति सारावस्याम् ॥४३॥ क्षूत्रम्ह अष्टम आवसे हो अष्टमेश जिसके नवांशमें हो उस प्रहके नैसर्गिकायु तुस्य वय- समें विश्ववा हो। उस योगमें शुअ प्रह धन स्थानमें हो तो स्वयं उसकी स्टर्यु हो चन्द्रमा विद कन्या, वृक्षिक, वृष या सिंहमें हो तो थोड़ी सन्ताव हों॥ ४३॥

रन्ध्रे मिश्रवले शुभाशुभखगैरालोकिते वा युते दम्पत्यो समकालमृत्युमखिलज्योतिर्वदः संविदुः ॥ एकस्थो मदलग्नपो च यदि वा लग्नस्थिते कामपे कामस्थे तनुपे शुभग्रहयुते मृत्युस्तयोस्तुल्यतः॥ ४४॥

इदानी दम्पत्योः समकालमरणमाह—रम्प्र इति । रन्ध्रे=श्रष्टमे भावे, मिश्रवले=शुभा-शुभसामान्यवलयुते तिस्मन् शुभैरशुभैश्च प्रहैरालोकिते वा युते सित, दम्पत्योः = वधूव-रयोः, समकालम्=एकस्मिन्नेव समये यृत्युं=मरणम्, श्राखलज्योतिर्विदो विद्वांसः संविदुह्युः । योगान्तरमाह । यदलग्नपौ = सप्तमेशलग्नेशौ यत्र तत्रैकत्रस्थौ भवेतां, यदि वा कामपे = सप्तमेशे, लग्नस्थिते, तनुपे=लग्नेशे, कामस्थे=सप्तमभावगते शुभग्रहयुते च, तथोः=श्लीपुंसोः तुरुयतः = एककाले, मृत्युर्भवेदिति ॥ ४४ ॥

अष्टम आव सम वल हो, ग्रुभ-अग्रुभ दोनों प्रकारके ग्रह देखते हों वा युक्त हों तो इंपती (स्त्री-पुरुप दोनों) समकाल (प्रकसाथ) में मरे यह सभी ज्योतिष शास्त्रके विद्वान् कहे हैं। यदि ससमेश और लग्नेश एक स्थानमें हों, वा ससमेश लग्नेश हो ससममें लग्नेश हो ग्रुभग्रहसे युक्त हो तो दोनों (स्त्री-पुरुष) की मृत्यु समकालमें हो॥ ४४॥

सत्त्वर्थगेषु स्वयमेव सा स्त्री विपचते तत्परिपाककाले । रन्ध्रस्थतन्नाथतदंशपानां दशापहारे मृतिमाहुरायीः ॥ ४४ ॥

इदानीं स्त्रिया मरणकालमाह—सिंद्स्वित । क्षिया जन्मकाले सत्म = ग्रुभम्रहेषु, अर्थगेषु = द्वितीयभावमुपगतेषु, तत्परिपाककाले = तेषां (शुभग्रहाणां) मध्ये बलीयसो
ग्रहस्य दशाकाले सा स्त्री स्वयमेव विषयते = मियते। रन्ध्रेति। रन्ध्रस्थतनाथतदंशपानां =
रन्ध्रे (अष्टमे) यो प्रहस्तिप्रति, तन्नाथः (अष्टमेशः), तदंशपः (अष्टमगतनवांशपतिः = जन्मतो हि ६४ नवांशेशः) इत्येषां त्रयाणां (योबलीयान् भवेत्तस्य) दशापहारे =
दशावसाने स्त्रिया मृतिमार्था आहुरिति। ४५॥

शुभग्रह धन भावमें हो तो स्वयं वह खी उसकी दशाके परिपाक काळमें मरे। अष्टम स्थानमें स्थित और अष्टमेश तथा उसके नवांशपतिकी दशा अक्तिमें मृत्यु होना श्रेष्ठ दि-ह्यानु लोग कहे हैं ॥ ४४ ॥

सहजभवननाथे पुङ्ग्रहे पुङ्ग्रहर्चे पुरुपखचरयुक्ते पुङ्ग्रहालोकिते वा । नयनभवनकेन्द्रे कोणगे वा बलिष्टे बहुधनसुखवन्तं सोद्रं याति जाता ॥४६॥

सहोदरस्थानपलाभनाथौ विलग्नतः पद्धमराशियातौ । नृपालतेजोगुणरूपवन्तं सहोदरं जातवधूः समेति ॥ ४७ ॥ इदानीं लियाः सोदरप्राप्तियोगावाह—सहजेति रलोकद्वयेन । सहजभवननाये =
नृतीयभावेशे, पुष्प्रहे = पुरुषप्रहे = रिवभीमगुरुणामन्यतमे, पुष्प्रहर्षे - पुरुष्प्रहराशौ =
सिंह-मेष-यृक्षिक-धतुः-मीनानामन्यतमे स्थिते, पुरुष्णवर्षे - रिवभीमगुरुणामन्यतमेन
युक्ते वा केनचित पुष्प्रहेणालोक्षिते, वा सहजेशे नयनभवने = द्वितीयभावे केन्द्रे (११४।७।
१०) कोण-(५१९) गे वासित बिलिष्ठे = सबले च आता ली बहुधनमुखदन्तं सोदरम् =
एक्ष्यनन्यां जातं आतरं, याति=प्राप्नोति । सहोदरित ! तृतीयकादशभावेशो, विलग्नतः=
लीजन्मलग्नात् पश्रमशशिगती भवेतां तदा जातवधः= समुत्पन्ना ली, नृपालस्य =
राहः तेजोगुणस्याणि इव तेजोगुणस्पाणि सन्त्यस्य तं (राजसदशं) सहोदरं आतरं
समेति प्राप्नोति ॥ ४६-४७॥

तृतीयेश पुरुष संज्ञक ग्रह हो, पुरुषग्रहकी राशिमें ही, पुरुषग्रहसे युक्त हो वा पुरुषग्र-हुसे देखा जाता हो, वा हितीय, केन्द्र वा कोणनें बिल्ड हो तो उस कन्याके बहुत धन

ख़बबाका आई होवे ॥ ४६॥

चुतीयेश और लाभेश लग्नसे पञ्चम सावमें हों तो राजाके समान तेज, गुण, रूपवाला

साई सीको प्राप्त होवे ॥ ४७ **॥** 

श्रथ पतिलक्षणम् । यस्या सन्मथमन्दिरे गतवले शून्ये खलालोकिते सीम्यव्योमनिवासदृष्टिरहिते भर्ता नरः को भवेत् । क्षीबः स्यान् पतिरस्तगे शशिसुते सार्कात्मजे दुर्भगा

बन्ध्या वा तरुणी चरे मदगृहे नित्यं प्रवासान्वितः ॥ ४८ ॥

श्याधुना झीणां पितिनक्षणसुन्यते-यस्या इति । यस्याः श्विया मन्मथमन्दिरे = सप्तमे भाने, गतवले = निर्वले, शून्ये = प्रहरहिते, खलालोकिते = पाषप्रहृष्ट्छे, तिस्मिन् सीम्यन्योमनिवासानां = शुअप्रहाणां ष्टिरहिते सित, भर्तां = तस्याः स्वियाः स्वामी, को मरः = कृतिसतो नरः (कापुरुषः) भनेत् । क्लोब इति । शशिसुते = बुधे, श्रस्तगे = सप्तम्यते सित पितः क्लोबः = नपुंसकः स्यात् । सार्कात्मजे = सप्तमे शनियुते, तरुणी = स्तम्यते सित पितः क्लोबः = नपुंसकः स्यात् । सार्कात्मजे = सप्तमे शनियुते, तरुणी = स्तम्यते सित पितः क्लोबः = नपुंसकः स्यात् । सार्कात्मजे = सप्तमे शनियुते, तरुणी = स्तम्यां = प्रस्वरहिता भवति । चरे मद्यहे = लग्नात्सप्तमे स्वावे चर्षां सित भक्ती नित्यं=सर्वदा प्रवासान्वितः = विदेशगतो भवति व कदाच्यि एष्टे तिष्ठतीति । स्वर्थादेव सप्तमे स्थिरराशौ नित्यं ग्रहस्यो द्विस्वभावे च ग्रहान्वितः प्रवासान्वित् स्वरीति । तथा वराहः—

शून्ये कापुरुषोऽवलेऽस्तभवने सौम्यप्रहावीक्षिते क्लीबोऽस्ते खुधमन्द्योधरगहे नित्यं प्रवासान्वितः ॥ ४८ ॥

निस की का सहम स्थान बल्राहित, ग्रून्य हो श्रुभग्रहकी दृष्टिसे रहित हो तो उसका स्वामी कापुरुष (कायर) हो। बुध ७ वें में शनिके साथ हो तो पति नपुंसक हो, वा बह की बन्ध्या तथा बुभैगा हो। सहम भवनमें चर राशि हो तो पति सदा प्रवासी हो॥ ४८॥

स्वांशे आस्त्रति कामगे मृदुरितक्रीडाविनोदी पित-श्चन्द्रे सौख्यमुपैति भूमितनये जारो वधूतत्परः । विद्वाञ् चन्द्रसुते जितेन्द्रियवरो जीवे मदस्थानगे शुक्ते कान्तवपुः सुखी च रिवजे वृद्धोऽतिमूखीं भवेत्॥ ४६॥

ह्वांश इति । स्वांशे = स्वनवांशोपगते, भास्वित = सूर्ये, कामगे = सप्तमभावगते सित पतिः मृदुरतिकीडाविनोदी भवति । चन्द्रे स्वांशे गते सप्तमे विद्यमाने सित स्त्री पतिसी-ख्यमुपैति । भूमितनये = मञ्जले स्वांशे सप्तमे च गते पतिः जारः=परस्त्रीगामी, वधृतस्परः= खीलोलुपथ भवति । चन्द्रसुते = बुघे, तथाभृते, पतिः विद्वान भवति । बीवे = गुरौ, मदस्थानगे = सतमगते स्वांशे सति, जितेन्द्रियाणां वरः = श्रेष्टो भवति भतिति । शुक्ते तथाः भूते सति पतिः, कान्तवपुः = मनोरमगात्रः सुखी च भवति । रविजे = शनौ सप्तमे स्वांशे सति पतिः वृद्धः स्रतिमूर्खंथ भवति । तथा होरारहने—

न्नस्ते दर्के स्वांशगे स्वक्षे भक्ती रतिपरो मृदुः । चन्द्रे दस्क्षेगे स्वांशे मृदुस्मरवशः पतिः ॥

भौमेऽस्ते स्वांशगे चेत्रे छीलोलो निर्धनः पतिः । सौम्येऽस्ते स्वांशके चेत्रे भर्ता विद्वान् भवेत् सुखी ॥

षीवेऽस्ते स्वांशके स्वर्के गुणवान् विजितेन्द्रयः। शुक्रेऽस्ते स्वांशके क्षेत्रे कन्यासीक्षाग्यवान् सुखी ॥ मन्देऽस्ते स्वांशके क्षेत्रे बृद्धो मूर्खो भवेरपतिः। एवं सप्तमराशिस्थैर्प्रहेन् णां बहेत फलम् । इति॥

सूर्यं अपने नवांश्रमें सातवें आवमें स्थित हो तो उसका पति कीमकमित तथा रित कीडाका विनोदी हो। स्वांशस्य चन्द्रमा ७ वें हो तो खुखकी प्राप्ति हो। स्वांशस्य मङ्गळ ७ वें हो तो जार पित उस की में तरपर रहे। स्वांशस्य वृध ७ वें हो तो पित पिक्टत हो। स्वांशका गुरु सप्तम आवर्में हो तो पित कितेन्द्रिय हो। अपने अंशका शुक्त सप्तममें हो तो धुन्दर शरीरवाळा सुखी पित हो। शनि स्वांशमें हो तो पित बृद्ध और विशेषतः मूर्ल होवे॥

स्यान्माईवाङ्गो गुणवान्प्रगल्भो जामित्रराश्यंशकजा तु याऽस्याः । स्तेरेऽस्तगे स्वांशगृहोपयाते गृद्धोऽतिमूर्यः पतिरेव तस्याः ॥ ४० ॥

स्यादिति । या ह्यी जामित्रराश्यंशकजा = लग्ने सप्तमभावस्य नवांशे समुद्भूता भवति, श्रस्याः पतिः मार्दवामः = मृदोर्भावो मार्दवस्तदम्भवानर्थाः कोमलगात्रः, शुणवाल् , प्रवस्भः ( चतुरः ) च भवति । श्रत्रोदाहरणं यथा-यदि मेवराशिर्लग्ने स्यासदाऽत्र तुलाराशेर्नवांशेन भवितन्यमेवं सर्वत्रोद्धम् । तथा सति लग्नमानम् । २३ । सौर इति स्पष्टार्थः, ४९ श्लोकोः कस्य-(रविजे बृद्धोऽतिमूर्खो भवेत् । इत्यस्य सहशार्थक्षेति ॥ ५० ॥

छम्मस्य सप्तम आव राशिके नवांशमें ( जैसे मेच छम्म यत तुळाके नवांशमें ) उत्पन्न खीका पति कोमळांग, गुणवान् और चतुर होता है । श्वीच सहम भावमें अपने राशि का नवांशमें हो तो उस खीका पति बृद्ध तथा अतिमूर्ख होवे ॥ ५० ॥

> दुःस्थी धर्मगृहेरादेवसिवनी अर्ता गतायुर्भवेद् दीर्घायुर्धनवांस्त्रिकोणगृहगी केन्द्रस्थिती वा यदि । विद्वान् बोधनवाहनेरासिहती सारार्कजी कर्षकः स्वर्भानुध्वजसंयती यदि खलः सारीश्वरक्षोरराद् ॥ ४१ ॥

दुःस्थाविति । धर्मगृहेश-देवसचिवौ = नवमभावपितगृहस्पती यदि दुःस्थौ = षडष्टव्ययनतौ भवेतां तदा तस्याः श्रिया भक्तां गतायुर्भविन्ध्रयत इत्यर्थः । तौ यदि जिक्तोण(५१९) गृहगौ वा केन्द्र-(११४।०१९०) स्थितौ भवेतां तदा भक्तां दोर्घायुश्चरवीवी
धनवांध्र भवेत् । विद्वानिति । तौ धर्मशगुरू यदि बोधनवाहनेशसिहतौ = खुधनद्वर्थेशाश्यां संयुतौ भवेतां तदा भक्तां विद्वान् भवित । तौ धर्मशगुरू सारार्क्षचौ = भौमशिनश्यो
सहितौ स्थातां तदा भक्तां कर्षकः=कृषिकर्मा भवेत् । तौ धर्मशगुरू स्वर्भावुष्वगसंयुतौ =
राहुकेतुयुतो भवेतां तदा भक्तां खलः स्थात् । सारोश्वरधोरराट् = तथोर्धमेशगुवोरेकतरः
श्वरीश्वरेण (षष्टेशोन) सहितो भवेतदा भक्तां चोरराट् महान् चोरो भवेदिति ॥ ५९ ॥

धर्मेश और बृहस्पति हुए स्थानमें हों तो पित गतायु ( अल्पायु ) हो । बिद वे दोनों किन्द्र-कोणमें बुध या क्रिकोणमें वा केन्द्रमें हों तो दीर्घायु और धनी हो । बिद वे दोनों केन्द्र-कोणमें बुध या सुखेशसे युक्त हों तो विद्वान् हो । मङ्गल या शनिसे युक्त हों तो कर्पक ( खेतिहर ) हो । सुछ या क्रिसे युक्त हों तो कर्पक होवे ॥ ५९॥ राहू या क्रेससे युक्त हो तो चोरोंका मालिक होवे ॥ ५९॥

गौराङ्गः पतिरत्तगे दिनकरे कामी सरोषेच्ण-श्चन्द्रे रूपगुणान्वितः कृशतनुर्भोगी कुगार्तो भवेत् । नम्नः कृररसोऽलसः पटुवचाः संरक्तकान्तः कुजे विद्यावित्तगुणप्रपञ्चरसिकः सौम्ये मदस्थानगे ॥ ४२ ॥ दीर्घायुर्नुपतुल्यवित्तविभवः कामी च बाल्ये गुरौ कान्तो नित्यविनोदकेलिचतुरः काव्ये कविः दमापितः । सन्दे वृद्धकलेवरोऽस्थिरतनुः पापी पितः कामगे राहौ वा शिखिनि स्थिते मलिनधीनीचोऽथवा तत्समः ॥ ४३ ॥

इदानीं सप्तमभाने ब्रह्परत्नेन भर्तुर्लक्षणमाह—गौरान्न इति श्लोकयुगलेन सरलार्थेन ॥
सूर्यं सहस्र भवनमें हो तो पित गौर वर्ण हो, कामी और रोष दृष्टिबाला हो। चन्द्रमा
सप्तम स्थानमें हो तो पित रूपगुणसे युक्त दुर्वल गात्र भोगी और रोगी हो। मङ्गल ससम
भावमें हो तो पित नम्न, कृर स्वभाववाला, आलसी, चतुरता पूर्वक बोलनेवाला और रक्त
गौर कान्तिवाला हो। बुध सप्तम भावमें हो तो विद्या, विक्त, गुण-प्रपञ्चका रसिक हो॥५२॥

बृहस्पित सप्तम स्थानमें हो तो पित दीर्घायु, राजाके सदश धनी तथा बाल्यावस्थामें ही काभी हो। शुक्र सप्तम स्थानमें हो तो तेजवान् , नित्य विनोद केळि करनेमें चतुर कवि और भूपित हो। ज्ञानि सप्तममें हो तो बृद्ध हारीर, एवं चल्लळ हारीरवाळा और पापी पित हो। शहु वा केतु हो तो मळिनबुद्धि नीच वा नीचके सदश हो॥ ५३॥

दिग्देशस्थितिधर्मकर्मजगुणाः पुञ्जातके योषितां ये नारीजनजातके निजपती संयोजितास्तत्वतः । चूनांशोपगतप्रदेषु बलवत्खेटांशतुल्याः सुताः केन्द्रे कामपतिः करोति विपुलं कल्याणकालोत्सवम् ॥ ४४ ॥

इति श्रीनवप्रहक्षुपया वैद्यनाथविरचिते जातकपारिजाते घोडशोऽध्यायः ।।१६॥ दिग्देशीति । पुंजातके = पुरुषाणां जातके दिग्देशस्थितिधर्मकर्मजगुणाः ये निगदितास्त एव योषितासपि जन्मिन विनिर्देश्याः । एवं नारीजनजातके = स्रोजनमिवपे ये निगदिता दिगदिगुणास्ते स्त्रीणां निजयती=स्वस्वभर्तृविष्ये तत्त्वतो विशेषेण संयोजिता भवन्ति । 'यद्यत्फलं नरभवेऽसमपञ्चनानां तत्तद्वदेश्यतिषु वा सकलं विधेयम्' इति वराहोक्तेन । यूनांशिति । यूनांशो=सप्तमभावस्य नवांशो यावन्तो प्रहा भवेगुस्तेषां मध्ये वलीयसो प्रहस्य नवांशसङ्ख्यातुल्याः स्त्रता भवन्ति । एतदुवतं भवति । यत्र तत्र राशौ लमास्समभावराशेः सम्यन्धिके नवांशो यावन्तो प्रहा अवेगुस्तेषां मध्ये यो प्रहः सर्वापेशया वली भवेतः असौ प्रहस्तिसम् राशौ यावन्तो प्रहा अवेगुस्तेषां मध्ये यो प्रहः सर्वापेशया वली भवेतः असौ प्रहस्तिसम् राशौ यावन्ते प्रहा नवांशे व्यवस्थितः स्यात्त्रवांशसङ्ख्यातुल्याः स्त्रता वाच्या इति । केन्द्र इति । कामपतिः=सप्तमभावेशः, केन्द्रे गतश्चेत् तदा विपुतं कल्याण-कालोस्यवं करोति इति ॥ ५४ ॥

पारिजाते सुधा टीका कपिलेश्वररजिता।

श्रध्याये षोडशे चाहिमन् पूर्ति स्त्रीजातके गता ॥ १८ ॥

पुरुषके जातकमें दिशा, देश, स्थिति, धर्म, कर्म, इत्यादि जो शुभाग्रुभ, गुण हैं, वे ही की जातकर्में खियोंको कहने चाहिये। एवं खी-जातकर्में खीके स्वामीको कहने चाहिये। सहप्रभावके नवांशमें जितने ग्रह हों उनमें सबसे बळी ग्रहके नवांशके तुरुष पुत्र कहे। यदि सहस्रेश केन्द्रमें हो तो बढ़ा कस्याण समय प्राप्त कराता है॥ ५४॥

इति जातकपारिजाते योदशे खोजातकाध्याये 'विमला' हिन्दी टीका समाप्ता ॥ १६ ॥

अथ कालचकद्शाध्यायः ॥ १७॥

प्रणम्य परमात्मानं शिवं परमकारणम् । खेचरं चक्रमध्यस्थं चतुःपष्टिकलात्मकम् ॥ १ ॥ पप्रच्छ देवदेवेशमीश्वरं सर्वमङ्गला । कालचक्रगतिं सर्वो विस्तराहृद् में प्रभो ॥ २ ॥

श्रयाधुना कालचकदशाध्यायो व्याख्यायते । तत्र प्रथमं कालचक्रगतिविवये भगवस्याः शाहरं प्रति प्रश्नः----'प्रणम्पेति श्लोकयगलेन' सरलार्थेन ॥ १-२ ॥

परम कारण परमास्मा खेचर ग्रह—चक्र मध्यस्थ चौसठ कळा बाळे उस देवदेवेश ईखर श्री शिवजीको भगवती श्री सर्वमङ्गळा (गौरी) देखकर प्रणाम कर बोळी-हे प्रभी ! खुरे समस्त काळचक्र गतिको विस्तारसे कहिये॥ १-२॥

> ईश्वर उवाच । अहमादित्यरूपोऽस्मि चन्द्रमास्वं प्रचत्तरो । संयोगेन वियोगेन जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥ ३ ॥

भगवत्याः पूर्वोक्तं (कालचकित्रवयकं) प्रश्नं निशम्य तहुत्तरमाह् महादेवः—ग्रह्मिति । श्रहं किल सर्वेषामात्मा, श्रादित्यक्वः = सूर्य इवाहिम । 'सूर्य श्रातमा वगतहतस्थुषधं इति श्रुतौ गीतत्वात् । त्वं चेश्वरी चन्द्रमाः प्रचक्षसे, सर्वेषां मनस्त्वात् । 'चन्द्रमा मनसो जातः' इति तथा "श्रात्मा रिवः शातकरस्तु चेतः" इति ज्यौतिषे च बहुधाऽभिहितत्वात् । श्रत एवातम—मनसोः संयोगेन वियोगेन स्थावरजङ्गमं = चराचरं, जगत् प्रकटीभवति, तिरोभवितः चेति । इद्युक्तं भवति । सूर्याचन्द्रमसावेव दशायां कारणत्वेन गृह्येते । ताभ्यामेव नक्षत्रस्य कालस्य चावगमनात् ॥ ३ ॥

श्री चाहरजी बोले—मैं सूर्य स्वरूप हूं, तूं प्रत्यच चन्द्रमा हो, हमारे तुन्हारे संयोग वियोगसे हो समस्त चराचर संसारकी सृष्टि और लय होते हैं ॥ ३ ॥

पद्म प्राचीरातिखेद्वाणसङ्ख्यास्तिर्यभेखा विजतान्तश्चतुष्काः ॥
प्रागादीशा द्वादश व्योसवासा ज्योतिश्चकस्वाधिनस्त्वराद्याः ॥ ४ ॥
धराजशुक्रज्ञशशोनसौम्यसितारजोवार्कजमन्दजीवाः ।
क्रमेण मेषादिकराशिनाथास्तदंशपाश्चेति वदन्ति सन्तः ॥ ४ ॥

भूतैकविंशद्विरयो नविदक्षोडशाव्धयः ।
सूर्यादीनां क्रमादव्दा राशीनां स्वामिनो वशात् ॥ ६ ॥
श्वाश्वीपुनवंसूहस्तमूलप्रोष्ठपदादिषु ।
श्वाश्वीपुनवंसूहस्तमूलप्रोष्ठपदादिषु ।
श्वाश्वास्त्रवेष्णवादिषु भेषु च ।
श्वाश्वकादीनां गणयेदपसव्यतः ॥ ६ ॥
दित्तणाषिकनत्त्रतं द्वादशांशकराशिषु ।
चक्रं प्रदक्तिणीकृत्य मीनान्ते विन्यसेत्पुनः ॥ ६ ॥
उत्तरात्रयनत्त्रतं वृश्चिकाद्यप्रदित्त्णम् ।
स्वत्यापसव्यमार्गेण चाश्विन्यादि त्रिकं त्रिकप् ।
देहादि गणयेत्सव्ये वामे जीवादि गण्यते ॥ ११ ॥

मेषगोयमकुलीरमन्दिरेष्वंशकेषु परमायुरुच्यते । ज्ञानकं मदगजास्तदा कमात्तत्र कोणभवनेषु तद्वदेत् ॥ १२॥ एवमायुः परिज्ञानं देहजीवौ प्रकल्प्य च । सञ्ये तु प्रथमांशस्तु देह इत्यभिधीयते ॥ १३॥ जीवः सर्वेष्वन्त्यपादौ विलोममपसञ्यके ।

इदानीं कालचककममाह—षश्च प्राचीति । तत्र चकलेखनप्रकारो हि चकदर्शनेन स्फुट स्यात् । कालचके सूर्यादीनां दशावर्षाण कमेण भूतादयः सन्ति । अर्थात् सूर्यस्य = ५ व० । चन्द्रस्य = २१ व० । ग्रं. = ७ व० । बु. = ९ व० । ग्ररोः = १० व० । शु. = १६ व० । शनेः = ४ वर्षाणि । एतानि किल वर्षाणि प्रतिराशि खण्डनवके राशीनां ( 'पौर- आवो मातासहोधी' इस्थादिवच्यमाणसन्यापसन्योपगतानां ) स्वामिनां वशतो होयानि ।

#### सन्यचकवाक्यानि-

- १, पी-र-ज्ञा-वो-मा-ता-स-हो-धो । २, न-क्ष-त्र-दा-सी-च-र्व-ण-गः।
- ३, रू-पो-त्र-क्ष-नि-धा-य-र-न्न-म्।
- ४, वाणी-च-स्थ-न्द-धि-न-क्ष-त्र-म् ॥
- ५, हं-स-ध-व-शां-व-र-प-त्र-म् । ६, क्ष-बा-धी-क-र-गो-भी-मा-च ।
- ७, सु-द-धि-स-स-त्र-ज्ञः-सि-तः । ८, वा-मा-न्ना-र-को-त्र-क्षु-नि-धिः ॥

निर्दिष्टचके—अश्वनी-पुनर्वसु-हस्त-सूत-पूर्वभाद्रपदादिषु नक्षत्रेषु मेषादारभ्यांश-कान् क्षमेण गणयेत्। एतिकतः प्राद्षिण्यक्षमं = सन्यमार्ग वदेत्। रोहिण-मणा-विशा-खा-अवणादिषु मेषु = नक्षत्रेषु दृष्टिकादीनामंशकानुत्क्रमेण गणयेत्। एतिकतापसन्यमार्ग वाच्यम्। अत्रैतदुक्तं भवति। अश्वनी-पुनर्वसु-हस्त-मूल-पूर्वभादिति नक्षत्रपश्चकस्य प्रयम-द्वितीय-नृतीय-नृतीय-नृतीय-वृत्यपादाः क्ष्मेण येष-वृष्ट-मिधुन-कर्काशगताः स्थाप्याः। भरणी-पुष्य-वित्रा-पूर्वायदोत्तरभादेति नक्षत्रपश्चकस्य प्रयम-द्वितीय-नृतीय-चृत्यप्यादाः क्ष्मेण सिंह-कन्या-नृताय-वृत्यप्यादाः स्थाप्याः। कृतिका-श्वेषा-स्वाती-उत्तरावाद-रेवतीति पश्चभानां प्रयम-द्वितीय-नृतीय-चृत्यप्य-पादाः। कृतिका-श्वेषा-स्वाती-उत्तरावाद-रेवतीति पश्चभानां प्रयम-द्वितीय-नृतीय-चृत्यप्य-पादाः। कृतिका-श्वेष्यस्य प्रयम-द्वितीय-नृतीय-चृत्यप्य-पादाः क्षमेण वृश्वक-नृत्या-क्ष्म्यन्यस्य प्रयम-द्वितीय-नृतीय-चृत्यप्य-पादाः क्षमेण वृश्वक-नृत्या-क्ष्म्य-मेष्यताः। स्थाप्राः-पूर्वफ-शृती-अनुराधा-धनिष्ठानां चत्वारः पादाः क्षमेण कर्क-मिथुन-शृष्ट-मेष्यताः। स्थाप्राः-प्रवित्यताः। स्थाप्राः-प्रवित्ताः। स्थाप्राः-प्रवित्यताः। स्थापनी-ज्येष्ठा-शतताराणां चत्वारः पादाः क्षमेण स्थापनी-ज्यस्य-मेष्यताः। स्थापनीयाः। इत्यपस्यस्यम्। अन्यत्वारः पादाः क्षमेण स्थापनीयः। इत्यपस्यस्यम्। अन्यत्वर्थं चक्षदर्शनेन स्पष्टं भवेत्।।

ध्यथ राशीनामंशके परमायुक्च्यते । मेषगोयमकुलीरमन्दिरेषु = मेद-वृष-मिथुन-कर्क-राशिषु, श्रंशकेषु क्रमेण-ज्ञानकं = १००, मदाः = ८५, गबाः = ८३, तदा = ८६, कोणभवनेषु = ढका ये मेषाश्रत्वारो राशयस्तेभ्यः कोण-(५।९) राशिषु सिंहादिचतुर्षु धनुरादिचतुर्षु च राशिषु तद्वदेव वदेत् । अर्थात्-मेष-सिंह-धनुषां शतं (१००) पूर्णायुः । वृष-कन्या-मकराणां पद्याशीतिः (८५) । मिथुन-तुला-कुम्भानां त्र्यशीतिः (८३)। फर्क-वृक्षिक-मीनानां षडशीतिः (८६) पूर्णायुर्भवतीति ।

## अथ कालचकदशा—

सव्यनक्षत्राणि--१, २, ३,७, ८, ९, १३, १४,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |                | -              |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| नस्त्राणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पादाः | देहा-<br>धीशाः | 9              | ٦              | ą                   | 8               |
| . ३ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9     | मं.            | पो=१<br>सं=७ च | रं=२<br>शु=१६व | गा=३<br>बु=९ व      | बो=४<br>चं=२१व  |
| निवस ७,<br>पूर्वभाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     | स.             | न=१०<br>श=४ च  | क्ष=११<br>श=४व | त्र=१२<br>घृ=१०     | दा=८<br>मं=७ व  |
| श्रक्षिनी १, पुनर्वस्र <sup>(</sup><br>१३, सूल १९, पूर्वभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ą     | शु.            | रू=२<br>शु=१६  | पो=१<br>सं=७   | স= 9 ২<br>ভূ= 9 ০   | स=४<br>स=४      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8     | चं.            | वा=४<br>चं=२१  | णी=४<br>स्=४   | च=६<br>बु=९         | हर्थ≕७<br>सु=१६ |
| 2 de 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9     | मं.            | हं==<br>सं=७   | स=७<br>शु=१६   | ध=६<br>बु=९         | च=४<br>चं=२१    |
| । ८ निन्ना<br>उत्तरभाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2     | श.             | क्ष=११<br>श=४  | जा=१०<br>रा=४  | धी=९<br>मृ=१०       | क=१<br>#=७      |
| भरणी २ पुष्य<br>पूर्वापाढ २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3     | श्र-           | सु=७<br>शु=१६  | द=८<br>मं=७    | ঘি=९<br>মূ=৭০       | स=१ e<br>स=४    |
| भर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8     | चं.            | चा=४<br>चं=२१  | मां=४<br>सृ=४  | गा=३<br>बु=९        | र=२<br>शु=१६    |
| ९ स्वाती १५<br>रेवती २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9     | मं.            | पौ=१<br>मं=७   | रं=२<br>शु=१६  | गा=३<br>बु=९        | वो=४<br>चं=२१   |
| The same of the sa | 2     | श.             | न=१०<br>श=४    | क्ष=११<br>श=४  | त्र=१२<br>वृ=१०     | दा=८<br>मं=७    |
| का ३ रखेपा<br>उत्तरापाढ़ २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ą     | श्र-           | ह=२<br>शु=१६   | पो=१<br>मं=७   | त्र=१२<br>वृ=१०     | श=४<br>श=११     |
| שו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8     | चं.            | वा=४<br>चं=२१  | णी=४<br>सू=४   | च=६<br>बु= <b>९</b> | स्थं=७<br>शु=१६ |

# सञ्यमार्गवाक्यानि

१४, १९, २०,२१, २४, २६, २७, इति पञ्चदश ।

| ¥              | Ę               | v              | c              | 9                | परमा-<br>युर्वर्षा-<br>णि | जीवा-<br>धिपाः | राशयः          |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| मा=४<br>सू=४ व | ता=६<br>यु= ९ व | स=७<br>शु=१६व  | हो=८<br>मं=७ व | धी=९<br>गृ=१० व  | 900<br>q.                 | 폊.             | मेषः           |
| सी=७<br>शु=१६व | च=६<br>चु=९ व   | र्घ=४<br>चं=२१ | ण=५<br>सू=५ व  | गः=३<br>बु=९ व   | ८५<br>व.                  | बु.            | वृषः           |
| चि=१०<br>श=४   | धा=९<br>जृ=१०   | य=१<br>ग्रं=७  | रं=२<br>शु=१६  | गं=३<br>घु=९     | <b>म</b> ३<br>व.          | बु.            | मिधुनं         |
| द=८<br>भ=७     | ঘি=९<br>ভূ=৭০   | न=१०<br>श=४    | क्ष=११<br>श=४  | त्रं=१२<br>चृ=१० | <b>म</b> ६<br>व.          | <b>ਹ</b> ਼-    | कर्कः          |
| शां=४<br>सू=४  | ब=३<br>छ=९      | ए=२<br>शु=१६   | प=१<br>भ=७     | त्रं=१२<br>घृ=१० | 900<br>च.                 | <b>a</b> v.    | सिंहः          |
| र=२<br>शु=१६   | गो=३<br>बु=६    | भी=४<br>चं=२१  | मा=४<br>सू=४   | च=६<br>बु=९      | ८५<br>च.                  | बु.            | कन्या          |
| ध=४<br>ध=१४    | স=१२<br>নূ=१०   | ज=८<br>गं=७    | सि=७<br>शु=१६  | तः=६<br>बु=९     | 63                        | ਗੁ.            | तुला           |
| को=१<br>मं=७   | न=१२<br>गृ=१०   | श=४<br>श=११    | লি=৭০<br>হা=४  | ঘি:=९<br>ভূ=१ ৫  | <b>=</b> 8                | बृ.            | वृश्चिकः<br>—— |
| मा=४<br>सू=४   | ता=६<br>बु=९    | स=७<br>शु=१६   | हो=८.<br>सं=७  | धी=९<br>ह=१०     | 900                       | चृ.            | धनुः           |
| सी=७<br>शु=१६  | च=६<br>च=९      | र्घ=४<br>च=२१  | ण=५<br>स्=५    | गः=३<br>बु=९     | ٦¥                        | बु.            | मकरः           |
| ল=৭০<br>হা=४   | धा=९<br>ह=१०    | य=१<br>मं=७    | रं=२<br>शु=१६  | गं=३<br>बु=९     | <b>5</b> 3                | बु.            | कुम्भः         |
| ₹==<br>1i=0    | धि=९<br>ह=१०    | न=१०<br>श=४    | क्ष=११<br>श=४  | त्रं=१२<br>बु=१० | ८६                        | नृ.            | मीनः           |

### अथापसन्य-

9, ध-न-खे-त्र-प-रा-क्व-सि-च ॥ २, ता-सा-इ-त्र-क्ध-र्नि-धि-ईा-सा ॥ ४, त्र-क्ध-र्नि-धि-दा-स-स्त-मे-च ॥ ६, गि-रा-यु-ध-न-क्र-त्र-प-रः ॥

|                                                          | -     |               | THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS | -                                             |                | -                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|--|--|--|
| नशर्त्राण                                                | पादाः | जीवा-<br>धिपः |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अथ कालचक्रदरा-<br>ग्रपसन्यनक्षत्राणि—४,५,६,१० |                |                     |  |  |  |
| 33,                                                      | 9     | चृ.           | घ=९<br>  गृ=१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ন=१०<br>হা=४                                  | द्धे=११<br>श=४ | 되=9२<br>필=90        |  |  |  |
| मचा १                                                    | 8     | बु.           | ता=६<br>चु=९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सा=७<br>शु=१६                                 | द=८<br>म=७     | श=१२<br>गृ=१०       |  |  |  |
| रोहिणी ४,<br>निशाखा १६,                                  | R     | ã.            | च=६<br>घु=९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | र्मी=४<br>स्=४                                | भो=४<br>चं=२१  | गी=३<br>सु=९        |  |  |  |
| (B)                                                      | 8     |               | श्र=१२<br>वृ=१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श=१<br>सं=७                                   | स=१<br>इ=१६    | र्गा=३<br>हु=९      |  |  |  |
| A 39,                                                    | 9     | নূ.           | 코=9२<br>필=90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श=४<br>श=११                                   | चि=१०<br>श=४   | धि=९<br>छ=१०        |  |  |  |
| ४, पूर्वफाल्युकी १९,<br>१७, धनिष्ठा २३                   | 2     | बु.           | गि=३<br>चु=६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रा=२<br>शु=१६                                 | यु=१<br>सं=७   | स=९०<br>इ=९०        |  |  |  |
| मृगशिराः ४, पूर्वे<br>झतुराधा १७, १                      | B/    | बु.           | मो=३<br>मु=९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मां=४<br>स्=४                                 | वा=४<br>चं=२१  | ची=६<br>बु=९        |  |  |  |
| क्ष मा                                                   | 8     | ij.           | খি=९<br>ভূ=৭০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ज==<br>भ=७                                    | सि=७<br>शु=१६  | त=६<br>बु= <b>९</b> |  |  |  |
| न १२,                                                    | 9.    | ਯੂ.           | त्र=१२<br>घृ=१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श=११<br>श=४                                   | नि=१०<br>श=४   | धि=९<br>वृ=१०       |  |  |  |
| श्राद्री ६, उत्तरफाल्गुनी १२<br>उयेष्टा १८, श्रतिभषा २४, | २     | बु.           | गि=३<br>यु=९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रा=२<br>शु=१६                                 | यु=१<br>सं=७   | ख=१०<br>ख=१०        |  |  |  |
|                                                          | ą     | बु.           | गो=३<br>बु=९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मां=४<br>सू=४                                 | बा=४<br>चं=२१  | ची=६<br>चु=९        |  |  |  |
| K 15                                                     | 8     | 퉁.            | ध=९<br>गृ=१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ज=८<br>मं=७                                   | सि=७<br>शु=१६  | त=९<br>चु=९         |  |  |  |

# चऋवाक्यानि-

३, च-र्मी-भो-गो-रा-य-ध-न-र्क्षम् ॥ ४, त्र-यो-रा-गी-मा-मे-ता-म-ह ॥ ७, गो-मां-चा-ची-स-दा-त्रि-र्क्ध-न्ने ॥ ८, धि-ज-सि-त-मि-चा-ज्ञा-रि-का ॥

| ऽपसब्यच                 | परमा-<br>युर्वर्षा- | देहा-            | राशयः         |                      |            |      |          |
|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|------------|------|----------|
| 99,92,98,94,94,22,23,28 |                     |                  |               |                      |            | धिपः | यंशाः    |
| प=१<br>मं=७             | रां=२<br>शु=१६      | ग=९<br>बु=३      | मि=५<br>सू=४  | व=४<br>चं=२ <b>१</b> | ८६         | चं.  | वृ श्रकः |
| श=४<br>श=१              | नि=१०<br>श=४        | धि=९<br>ভূ=৭০    | दी=८<br>म=७   | सा=७<br>शु=१६        | 65         | शु.  | तुला     |
| रा=२<br>शु=१६           | य=१<br>मं=७         | ध=९<br>य=१०      | न=१०<br>श=४   | क्षे=११<br>श=४       | cx         | शनिः | कन्या    |
| मा=४<br>सू=४            | મે=૪<br>ચં=૨૧       | त्ता=६<br>बु=९   | स=७<br>शु=१६  | ह=८<br>म=७           | 900        | मं•  | सिंहः    |
| ही=८<br>मं=७            | स=७<br>शु=१६        | स्त=६<br>बु=९    | मे=४<br>सू=४  | ब=४<br>चं=२ <b>१</b> | <b>=</b> § | ચં.  | कर्कः    |
| श=४<br>स=१०             | स=११<br>स=११        | त्र=१२<br>ह=१०   | प=१<br>मं=७   | रः=२<br>शु=१६        | 63         | शु.  | मिथुनं   |
| स=७<br>शु=१६            | दा=८                | ন্নি=१२<br>ভূ=१० | र्ध=११<br>श=४ | न्ने=१०<br>श=४       | cx         | श.   | वृष:     |
| मि=५<br>सू=५            | बा=४<br>चं=२१       | ज्ञा=३<br>वु=९   | रि=२<br>शु=१६ | का=१<br>मं=७         | 900        | मे.  | मेषः     |
| ৰ্=ি<br>#=৩             | स=७<br>शु=१६        | स्त=६<br>बु=९    | मे=४<br>सू=४  | व=४<br>चं=२ <b>१</b> | टह         | થં.  | मीनः     |
| स=१०<br>श=४             | क्ष=११<br>श=४       | त्र=१२<br>च=१०   | प=१<br>सं=७   | रः=२<br>शु=१६        | 64         | शु.  | कुम्भः   |
| स=७<br>शु=१६            | दा=८<br>मं=७        | त्रि=१२<br>सृ=१० | क्ष=११<br>श=४ | ने=१०<br>श=४         | ८५         | श.   | मकरः     |
| मि=५<br>सू=५            | वा=४<br>चं=२१       | ज्ञा=३<br>दु=९   | रि=२<br>शु=१६ | का=१<br>मं=७         | 900        | मं.  | घनुः     |

श्रय देहजीवपरिज्ञानमुच्यते । प्रतिराशि नवखण्डानि ( ग्रंशाः ) अवन्ति । तेषु सन्यमार्गे प्रथमांऽशो देहसंहोऽन्तिमांऽशो जीवसंहो भवति । एतदिलोममपसन्यवेऽर्यात्मयमो जीवसंबोऽन्त्यो देहाभिधो भवति । एतचकलेखनप्रकारः पाराशरीये-हादशारं लिखेचकं तिर्यगूर्वसमानकम् । यहा हादश जायन्ते सन्यचके यथाक्रमम् ॥ द्वितीयादिषु कोष्टेषु राशीन्मेषादिकाँक्षिखेत् । एवं द्वादशराश्याख्यकालचकसुरीरितम् ॥ विश्वर्कपूर्वाभादं च रेवती सञ्यतारकः । एतहशोद्धपादीनामश्विन्यादी च वीक्षयेत् ॥ विशवस्तरप्रकारस्त् कथ्यते श्राप् पार्वति ! । देहजीवी शेष-चापी दसायचरणस्य च ॥ मेबादिचापपर्यन्तं राशिपाध दशाधिपाः । देहजीवी नक्युग्मी दिगीशार्काष्ट्रभूधराः ॥ षडवेदशरतोकाश्च राशिपाध दशाधिपाः । दस्नादिदशताराणां तृतीयचरग्रेषु च ॥ गौदेंहो मिथनं जीवो द्विकार्केशदशांशकाः । श्रक्षिरामाख्यनाथास्ते दशाधिपतयः क्रमात् ॥ श्राश्चन्यादिवशोहनां चतुर्यचर्रोषु च । कर्कमीनी देहजीवी कर्कादिनवमेश्वराः ॥ दशाधिपा नव होयाः श्रुत्त पार्वति ! निश्चितम् । यास्येज्यचित्रातोयक्षी उत्तराभाद्रतारकाः ॥ एतत्पचोडपादीनां भरण्यादी च वीक्षयेत् । याम्यप्रथमपादस्य देहजीवावलीकावी ॥ नावागर्तपयोधीप्ररामाक्षीन्द्रकीमधराः । याम्यद्वितीयपादस्य देहजीवी घटाप्रने ॥ कद्रदिक्नन्दचन्द्राक्षिरामाञ्चीषुरसेश्वराः । याम्यतृतीयपादस्य देहजीवी तुलाजने । सप्ताष्ट्राङ्कदिगीशार्कगजादिरसराशिपाः । देहबीनी कर्कचापी चतर्थचरके स्मृती ॥ वेदबाणारिननेत्रेन्दुसूर्येशदशनन्दपाः । स्टबसेवं विदानीयात् , अपस्टयं तु कथ्यते ॥ द्वादशारं लिखेच्चकं तिर्थगृष्वंसमानकम् । द्वितीयादिशु कोष्ठेशु वृक्षिकाद् व्यस्तमालिखेत् ॥ प्राजापत्यमयेन्द्राजिनश्रवणं च चतुष्टयम् । धातृबद्वीक्षयेद् देहजीवी कर्किधनुर्धरी ॥ नवदिग्रदस् यैन्द्रनेत्राविनष्विधराशिषाः । धातृद्वितीयचरग्रे तुलास्ति देहजीवकौ ॥ षष्ट्रसप्ताष्टार्कच्द्रा दिञ्नवा गिरिराशिषाः । धात्तत्तीयचरखे ( देह ) जीवी कुम्भाजनाधिषी । षड्वाणाविधगुणाश्चीन्दुनन्द्दिग्रद्रराशिषाः । रोहिण्यन्तपदे देह्णीवावलिकापौ समृतौ । सूर्येन्दुद्विगुरोष्यविधतर्कशैलाष्टराशिषाः । चान्द्ररौद्रभगार्थेम्णमित्रेन्द्रवधुवारुणम् । एतत्ताराष्ट्रकं चैव विद्वेयं चान्द्रवत् कमात् । देहजीवौ कर्किमानौ सृगायचरणस्य च । व्यस्तमीनादिककन्ति राशिपाश्च दशाधिपाः । गौर्हें हो मिथुने जीव इन्द्रभस्य हितीयके । त्रिद्वीन्द्वकृदिगीशार्कचन्द्रद्विभवनाधिपाः । देहजीवौ नक्रयुग्मौ मृगपादे त्तीयके । त्रिवाणाविधरसागाष्ट्रसूर्येशदशराशिपाः । सेषचापौ देहजीवाविन्द्रभस्य चतुर्यके । व्यस्तं चापादिमेषान्तं राशिपाध्व दशाधिपाः । एवं व्यस्ततरे क्षेयं देवजीवदशादिकम् ।

स्पष्टं तवाये कथितं पार्वति ! प्राणवल्लमे ! ॥

श्चन प्रसङ्गाजन्मकालीननक्षत्रतो राशीनामंशावगमनप्रकारो लिख्यते। जन्मकाले गतन-क्षत्रसङ्ख्या त्रिभक्ता कार्या, शेषं चतुर्गुणं कार्यं, तज्जन्मनक्षत्रस्य चर्त्तमानवरग्रेन सहितं कुर्यादेवं फलं राशिमानं स्यातः तस्य राशेः यत्पूर्णायुर्मानं तदेव तस्य पूर्णायुर्मवति । श्चय जन्मनक्षत्रस्य वर्त्तमानचरग्रे यद् भुक्तमानं तदाशिपूर्णायुर्मानेन सङ्घणं नवशतेन भक्तं च कार्य, फलं भुक्तदशामानं भवेत् । तद्नं पूर्णायुर्मानं भोग्यदशामानं स्यादिति ।

श्रत्रोदाहरणम्— कल्प्यते कस्यविज्जनम् कृतिकानभत्रस्य चतुर्थवर्षो वर्ततेः तत्र चतुर्थवरणे सुक्तमानं दण्डादि ७।८। तदा—

'गततारा त्रिभिर्मका शेषं चत्वारिसङ्घणम् । वर्त्तमानपदेनाव्यं राशीनामंशको भवेत्' ॥ इत्युक्तप्रकारेण गतनक्षत्रसङ्ख्या = २ । त्रिभक्ता तदा शेषं = २ । एतचतुर्गुणं जातं = (२×४)=८। कृत्तिकानक्षत्रस्य वर्त्तमानेन पदेना=(४) नेन सहित जातं=(६+४) १२। धातएव मीनांशदशायां तस्य जन्म जातमतस्तत्पूर्णायुर्मानं = ८६ षडशोतिः। श्रय कृति-काचतुर्थचरणभुक्तमान—(७।६) मेतत् मीनांशपूर्णायुर्मांनेनानेन (८६) संगुणितं जातं=(७।६) × ६६ = ४२८प × ६६ = ३६८०८प। एतत् नवशतेन (६००) भक्तम्। जातं भुक्तदशामानं वर्षादि=४०।१०।२३।१२। एतत् पूर्णायुर्माना—(८६) दस्माच्छोधितं जातं= ८६—(४०।१०।२३।१२) भोगयदशामानम् = ४५।१।६।४६; स्पष्टार्थं चक्रं विलोक्यम्॥

पांच रेखार्य पूर्वसे पश्चिम तक (खड़ी) छिखे और पांच रेखार्य वेड़ी छिखे इस तरह 3६ कोष्ठ होते हैं; उनमें बीचके ४ कोष्टों को त्याग दे, तो १२ कोष्ठका चक्र होता है उसमें पूर्वसे ईश्चान पर्यन्त मेपादि हादश राशि के स्वामी प्रत्येक कोष्ठ के स्वामीजानने चाहिये॥॥

मेवादि राशिके और मेवादि नवांशके फ्रमसे मंगल, शुक्र, बुध, चन्द्र, सूर्य, बुध, शुक्र,

मंगळ, बृहरपति, शनि, शनि और गुरु पति हैं ऐसा मनीषी गण कहते हैं ॥ ५ ॥

खुर्यादि प्रहुके पारशाजाशशाशशाश क्रमसे दशा वर्ष हैं। जो प्रह जिस राशिका स्वामी है उस प्रहुका वर्ष ही उस राशिका भी वर्ष जाने जैसे-( सिंह ५, कर्क २१, मे-ह ७, मि-कं

९, ध-मी. १०, बृ-तु १६, स-कु ४) ॥ ४॥

अधिनी, पुनर्वसु, इस्त, मूळ और पूर्वभाद्रपदादि तीन २ नचर्त्रोंके पादोंमें सन्यक्रमसे मेषसे अंशोंको तिने । रोहिणी, मधा विशासा और अवण आदि नचत्रमें दृक्षिक आदि शांतिसे अंशकोंको क्रमसे गिने । सन्यके प्रत्येकसे तीन नचत्रके चार २ चरणोंसे १२ राशि-योंमें अपसे प्रद्विणा करके मीन पर्यंत लिखे। अपसन्यके प्रत्येक नचत्रसे तीन नचत्रके चार २ चरणोंसे बुक्षिकसे उलटा क्रमसे धनु पर्यन्त लिखे। सन्य और अपसन्य मार्गसे अश्विनी आदिसे तीन २ नचत्र जिसमें सन्य क्रमसे देहादि और वाममें जीवादि जाने। इसका स्पष्टीकरण संस्कृत चक्रसे कीजिये॥ ७-११॥

मेप-वृप-मिथुन-कर्क-राशियोंके अंशमें क्रम्से ज्ञानक ( १०० वर्ष) मद (८५ व.) गज (८३ व ) तदा (८६) वर्ष परमायु कहे हैं। और ये ही उनके कोण (४।९) गृहमें पूर्णायु हैं॥

इस प्रकार आयुका परिज्ञान करके देह और जीवकी कल्पना करके फलका विचार करे। पहला अंश 'देह' संज्ञ हैं। सबके अन्त्यमें 'जीव' है। अपसन्यमें विलोम (पहला जीव' और अन्त्यमें 'देह') जाने ॥ १३॥

देहजीवे यदा राहुः केतुर्सोंमो रविः स्थितः ॥ १४ ॥ तदा तस्मिन्भवेन्धृत्युर्देहे रोगः प्रवर्तते । देहजीवगृहं यातः सोन्यो जीवश्च मार्गवः ॥ १४ ॥ सुखसम्पत्करं सर्व शोकरोगविनाशनम् ॥ मिश्रखेचरसंयुक्ते मिश्रं फलमवाप्नुयात् ॥ १६ ॥

इदानी पूर्वपरिआधितदेह जीवयोः फलमाह—देह जीव इत्यादिभिः । पूर्वपरिभाषिते देहे जीवे च सम्प्राप्ते निर्दिष्टमहे निर्दिष्टं फलं वाज्यम् । तथा च वृहत्पाराशरे—देह जीवे च सम्प्राप्ते निर्दिष्टमहे निर्दिष्टं फलं वाज्यम् । तथा च वृहत्पाराशरे—देह जीवस्मायोगे भौमार्करिवज्ञादिभिः । एकैकयोगे मरणं बहुयोगे तु का कथा ॥ यत्र स्थाने तु सजीवो देह योगसमन्वतः । तत्र पापप्रहेर्योगे तहशामरणं भवेत् ॥ देह योग महावाधा जीवयोगे तु मृत्युदः । द्वाभ्यां संयोगमात्रेण हन्यते नात्र संशयः ॥ जीवे जीवो यदा राहुः सौरिर्वको रिवः स्थितः । मृत्युकालगितं ज्ञात्वा शान्ति कुर्याद्यथाविधि ॥ जीवे जीवो यदा सोमः सौम्यो वाऽपि सितः स्थितः । तदा सौख्यं प्रकुर्वन्ति रोगमृत्युविनाशनप्॥ पापक्षेत्रदशायोगे देह जीवौ तु दुःखदौ । शुभक्षेत्रदशायोगे शुभयोगे शुभं भवेत् । देहे शुभप्रहेर्युक्तं भूषणादि ध्रुवं भवेत् । जीवे शुभप्रहेर्युक्तं पुत्रदारादिकाँक्षमेत् ॥ इति १४-१६ यदि सब्य या अपसम्य चक्रमें देह जीवमें राहु, केतु, मंगळ और सूर्वं स्थित हो तो

उस दशामें मृत्यु हो। केवल देहमें हों तो रोग हो। देह या जीव गृहमें हुध, बृहस्पति, छक हों तो सम्पूर्ण सुख-सम्पत्ति करें और शोक रोगका संहार करें। यदि देह-जीव मिश्र ब्रहसे युक्त हो तो मिश्र फल होवे॥ १४-१६॥

सिंहावलोकसमये मण्डकगतिसम्भवे। अपमृत्यभयं तस्मिन् प्रायश्चित्ताद्विमुच्यते ॥ १७ ॥

सिंहावलोकसमय इति । सिंहावलोकनं मण्डूकगतिचात्रे ( =९-९१ एलोके ) वच्यति। "कालचकगतिस्त्रेधा निश्चिता पूर्वसूरिभिः । मण्डकगमनं चैव प्रष्टतो गमनं तथा ॥ सिंहावलोक्तनं नाम पुनरागमनं भवेत् । प्रष्टतो गप्तनं चैव कर्किकेसरिणोरिप ॥ मीनवृक्षिकयोध्यापमेषयोः केसरी गतिः । कन्याकर्कटयोः सिंहयुग्मयोर्मण्डकी गतिः" इति ।। तया पाराशरीये-"प्रथमे गतिर्मण्डकी हितीये मर्कटी तथा।

बाणायनवपर्यन्तं गतिः सिंहावलोकनम् ॥

कन्यायां कर्कटे वाऽपि सिंहसे मिथुनेऽपि च । मण्ड्रकीगतिसंज्ञो वै ताहरां रोगकारणम् ॥ भीने त बृक्षिके वाडिप चापे मेषे तथैव च । सिंहावलोकनं चैव ताहरां च फलं लमेत्' इति।।

अत्रैतदक्तं भवति । कालचकदशायामुक्तलक्षणकेऽन्तरे प्राप्ते सति तत् तत्फलं वाच्यम् । तत्र गतिज्ञानाय चक्रमेव द्रष्टव्यम् । लक्षणलक्षिते प्रहे विविच्य फल्महनीयमित्यलं पद्मवितेन ॥ १७ ॥

सिंहावळोकके समयमें मण्डूकगतिके सन्भव होने पर अपसृत्युका अय होता है वह प्रायश्चित्त ( ज्ञान्ति ) करनेसे छूटता है । ( सिंहावळोक, अण्डकगति, पृष्ठगमनका विवरण

जारो ८९-६१ श्लोकमें कहेंगे )॥ १७॥

मीनात्त वृश्चिके याते इवरं भवति देहिनाम्। पाथोनात्कर्कटे याते सातृबन्धुवधूमृतिः ॥ १८ ॥ कर्कटात्त हरी याते ज्ञणरोगं वदेद् बुधः । सिंहात्तु मिथुनं याते स्वकीव्याधिमृतिभवेत् ॥ १६ ॥ पुत्रबन्धुमृतिं विद्याच्चापान्सेषं गते पुनः। श्रभप्रहेऽस्मिन्नभयं पापप्रहयुते भयम् ॥ २०॥ कन्यायाः कर्कटे याते पूर्वभागे सहान्भवेत । उत्तरां दिशमाश्रित्य शुभयात्रां गमिष्यति ॥ २१ ॥ सिंहानु मिथुनं याते पूर्वभागं विवर्जयेत् । कार्यारम्भे तु नैऋर्त्यां सुखयात्रां गमिष्यति ॥ २२ ॥ कर्कटाइचियो सिंहे कार्यहानिश्च रोगकृत । दिचणां दिशमाश्रित्य पश्चादागमनं भवेत् ॥ २३ ॥ मीनात्त् वृश्चिके क्रान्ते उदगाच्छति सङ्गटम् । चापान्सेषे भयं यात्रा व्याधिर्बन्धुसृतिर्भवेत् ॥ २४॥ तत्र सम्पद्धिवाहादि शुभं भवति पश्चिमे । श्रभारूढे भूपप्रीतिं सर्वसम्पत्करं नृगाम् ॥ २४॥

सरलार्थाः किलंते श्लोकाः ॥ १८-२५ ॥

भीनसे बुश्चिक पर जानेवाली अन्तर्धशामं मनुष्योंको उत्तर होता है। एवं कन्यासे कर्कमें जाने पर माता-चन्धु-खीको मृत्यु होतो है ॥ १८ ॥

प्र आप पर इन्हेंसे सिंहमें जानेवाळी दशामें पण्डित लोग वण रोगक्हते हैं। सिंहखे मिथुन में जाने

पर जपनी खीकी व्याधिसे सृतुहोती है ॥ १९॥

बनुसे मेपपर जानेपर पुत्र और मित्रकी सृश्यु हो । इसमें ग्रुभग्रह होनेसे अय नहीं है, पापग्रह होनेसे अय है ॥ २० ॥

कन्यासे कर्क पर जानेपर पूर्व भागमें महान् हो । यहां उत्तर दिशाके आश्रयसे शुभ-

यात्रा करे ॥ २१ ॥

सिंहसे मिश्रुनपर जानेवाळी दशामें पूर्विद्शाका त्याग करे । यहां कार्यसिद्धिके छिये नैफ्टेंत्य दिशामें सुखयात्रा करे ॥ २२ ॥

सब्य चक्रमें क्कंसे सिंहपर जानेवाली दशामें कार्यहानि और रोग हो। उसमें दिवण

विज्ञाका आश्रयण कर पीछे आगमन हो ॥ २३ ॥

सीनसे वृश्चिकपर जानेवाली दशामें उत्तर दिशामें सङ्गट प्राप्त हो। धनुसे मेपपर

जाने वाली दशामें भय, यात्रा, व्याधि तथा बन्धुकी मृत्यु होती है ॥ २४ ॥

वहां (धनुसे मेपवालीमें ) सम्पत्ति विवाहादि ग्रुभ पश्चिममें होता है। यदि उसमें शुभग्रह हों तो मनुष्यको राजासे ग्रीति, सब सम्पत्ति करानेवाली होवे ॥ २५ ॥

देही मेषश्चापसिंहाजभानां जीवश्चापी गोवधूनकभानाम् । आकोकेरो देहसंज्ञो नृयुग्मं जीवः सन्ये चापसन्ये विलोमात् ॥ २६ ॥ चचा देहो युग्मकोणं गतानां जीवं युग्मागारमाहुर्मुनीन्द्राः । स्रीनो जीवः कर्कटो देहराशिः सन्ये चके कर्किकीटान्त्यभानाम् ॥ २७ ॥

श्रधुना पूर्वोक्तकालद्शाचके द्वाद्शराशीनां देहजीवपरिभाषामाह—देह इति । चापसिंद्यान्यसानां = धनुःसिंद्रभेषराशीनां, मेषो = भौमः देहसंहो भवति, चापी = धनुः =
गुदः जीवसंहो भवति । गोवधूनकभानाम् = गृषक-यामकरराशीनाम् , श्राक्तोकरः =
स्वकरः शिनः, देहसंहो भवति । नृयुग्मं = मिथुनं बुधः, जीवसंहो भवति । एवं किल सन्ये
भवति । श्रपसन्ये च विलोमात् । श्रधीत् श्रपसन्ये चापसिंद्याजभानाम् , धनुद्देद्याभिषं, मेषो
जीवास्थ्यवेवं गोवधूनकभानां मकरो जीवास्थः, मिथुनं देहस्र भवतीति श्रेयम् । युग्मस्य =
मिथुनस्य, कोणगतानां = मिथुनतुलाकुम्भानासुक्षा = गृषाधिपः = श्रुकः, देहसंहो भवति ।
गुग्मागारं = मिथुनं = बुधं, जीवं सुनोन्द्रा श्राष्टुः । एतिकल सन्येऽपसन्ये च समानमेव
भवति । श्रथ कर्किकीटान्स्यभानां = कर्कनृष्टिकमीनानां मीनो (गुदः) जीवः, कर्कटक्षन्द्रमा देहस्र भवति । परमेतत् सन्ये चक्रे । श्रपसन्ये तु विलोममर्थात् कर्किकीटान्स्यभानां
भीनो (गुदः) देहः, कर्कटः (चन्द्रः) जीवश्चेति वाच्यम् । स्पष्टार्थं चक्रं विलोक्यमिति ॥

सन्वचकर्में सेच-धनु-सिंह-राशिमें सेव देह संज्ञक है, और धनु जीव संज्ञक है। हुप-कन्या-मकर राशियोंका सकर देह संज्ञक और मिथुन जीव संज्ञक है। अपसन्यमें इसका सन्दा जाने। राशीयको देशेश और जीवेश जानें। स्पष्टार्थ सं चक्र देखें॥ २६॥

सन्यचकर्ते विश्वन-तुला-कुम्भराशियोंका तृप देह और मिथुन जीव सुनीन्द्रोंने कहा है। कर्क-वृक्षिक-मीनका मीन जीव और कर्क देह संज्ञक है। यहां भी जीव और देहका यति राशिपति समर्थे । अपसन्यमें इसका विपरीत होता है॥ २७॥

देहजीवससायुक्तैभौंसार्करिवभोगिभिः।
एक्तैकथोगे सरणं बहुयोगे न संशयः॥ २८॥
देहयुक्ते महारोगं जीवयुक्ते महद्भयम्।
द्वाभ्यां संयोगमात्रेण हन्यते नात्र संशयः॥ २६॥
श्राधरोगो भवेद् द्वाभ्यामपमृत्युक्तिभिभवेत्।
चतुर्भिमृतिरापन्ना देहजीवे भवेद्यदि॥ ३०॥
युगपद्देहजीवौ तु पापम्रहयुतौ तथा।
राजचोरादिभीतिश्च द्वाभ्यां मृत्युर्न संशयः॥ ३१॥

श्राग्नबाधां रवी विद्याच्चन्द्रें ख्वलनबाधनम् भौमे शखकता पीडा वायुवाधाकरं वुषे ॥ ३२ ॥ गुरी चोदरबाधा स्थात् शुकेऽग्निभयमाप्नुयात् । शनौ गुल्मेन बाधा स्याद् राहौ विषक्ततां कजम् ॥ ३३ ॥

श्रह्मिन् कालचके प्रतिराशिं या देहजीवसंज्ञाः परिभाषितास्तासु यथासम्भवं देहजीवसमायुक्तैः भौम-रानि-सूर्य-राहुभिः निर्दिष्टं फलं ब्रूयात् । तत्रैकैकयोग एव सरणं
भवति । बहुयोगे तु श्रवश्यमेव मरणं वाच्यम् । यथा पूर्वोक्तोदाहरणे मीनांशदशायां
देहः कर्कटः (चन्द्रः ), जीवो मीनः (गुरुः ) वरीवर्ति । श्रत्र यदि देहे जीवे वा राशौ,
बोभयत्रापि यदि भौमार्किरविभोगिनामन्यतमः सर्वे वा सम्प्राप्ता भवेयुस्तदा मीनांशदशायां निर्दिष्टप्रहान्तरे तस्य मरणं वक्तव्यमित्यर्थः । पक्षान्तरमाह—देहयुक्त इति ।
देहे गतवित भौमादिपापप्रहे महारोगं, जोवे गतवित महमूर्यं, हाभ्यां देहे जीवे च संयोगमात्रेण नरस्तदन्तरे हन्यते, श्रत्र संशयो नेति । श्रन्यतस्वष्टार्थवेवेति ॥ २८-३३ ॥

मंगल, भनि, रवि या राहु देह और जीवमें संयुक्त हो तो एक २ के योगमें भी मरण

कहे । बहुतके योगमें तो निःसन्देह सृत्यु कहे ॥ २८ ॥

पूर्वोक कोई बह देहयुक्त हो तो महारोग, जीवयुक्त हो तो महाभय होता है। दोनांका

संयोग होनेसे मृत्यु होती है ॥ २९ ॥

दो प्रहोंसे युक्त देह या जीव हो तो अधिरोग, तीनसे अपस्थ्य, चारसे निश्चित स्थ्यु हो । देह और जीव दोनों पापप्रहसे युक्त हों तो राजासे और चोरसे अब हो । दोनों दो दो पापप्रहोंसे युक्त होनेसे मृथ्यु हो, इसमें संजय नहीं है ॥ ३९ ॥

उस देह या जीवमें सूर्य हो तो अग्नियाथा, चन्द्रमा हो तो उवलम बाधा, संबल हो तो

शखसे पीडा, बुध हो तो वायु की बाधा हो ॥ ३२ ॥

बृहरपित हो तो उदर बाधा, ग्रुक हो तो अग्निका भय हो, क्वि हो तो गुरुन बाबा हो, राहु हो तो विषका किया रोग हो ॥ ३३ ॥

> श्वातृस्थानगतो जीवो दारस्थानगतः कुजः । तथा जन्मगतो सन्दो राहुर्नवमराशिगः ॥ ३४ ॥ चन्द्रोऽष्टमगृहं यातः सूर्यो रिष्फगृहं गतः । बुधः सप्तमभावस्थो भागवः शत्रुराशिगः ॥ ३४ ॥ इत्येवं मरणस्थानं तस्मिन्पापयुतेऽथवा । पापदृष्टेऽरिनीचस्थे दुवेते दुःखमाष्त्रुयात् ॥ ३६ ॥

ष्ठापुता कानिचिन्मरणस्थानान्युच्यन्ते—श्रात्स्थानेति । १. जीवो (गुक्तः) यदि श्रात्स्थानगतः = तृतीयभावस्थो भवेत्तदा तृतीयं मरणस्थानं भवित । २. जुजो दारस्थान- (७) जतः स्यात्तदा दारास्यानं (७) मरणं क्षेयम् । ३. जन्मगतः=लग्नस्थितः, मन्दः । ४. जन्मस्थितो राहुः । ५. ष्रप्टमगतः चन्द्रः । ६. द्वादशगतो रिवः । ७. सप्तमगतो बुधः । ८. श्रष्टमस्थः शुक्रश्च यदि भवित तदा किलैतत् मरणस्थानं भवित । तस्मिन् = मरणस्थाने, पापयुते = पापग्रहेण सिद्दि श्रथवा पापदष्टे ष्रिरानीचस्थे (तत्तद्राशौ यो प्रहो भवेतस्य श्रहस्यासौ राशिनीचो वा शत्रुयद्दं स्यात् तदा ) दुर्वले वा प्रहे सित तथोगकारकदशायां नरो दुःखमाष्ट्रयात् । श्रत्र बहूनां योगकर्त्तृप्रहाणां मध्ये बलवतो प्रहणं भवित । तद्दशायां दुःखं प्राप्तुयान्तातक हित ॥ ३४-३६ ॥

आतृ स्थानमें बृहस्पति हो, सप्तम स्थानमें मंगल हो, जन्म स्थानमें पनि हो, राहु जनम राशिमें हों, चन्द्रमा अष्टम गृहमें हो, सूर्य १२ वें हो, सुध ७वें हो, सुक छठे हो तो वे मरण स्थान हैं । इनके पाप युक्त होने पर वा पाप दृष्ट होनेपर तथा शत्रु नीच–स्थानीय⇒ दुर्वळ–प्रहयुत होनेपर कष्ट होता है ॥ ३४–३६ ॥

अथ देहजीवफलम्।

भानुः करोति विविधापदमर्थनाशमातिज्वरारिजनभीतिपदच्युतिं च ॥ पित्तातिगुल्मब्रहणीत्त्रयकर्णरोगं पश्चादिबन्धुमरणं सहजादिनाशम् ॥ ३७॥ इति सूर्यफलम् ।

चन्द्रः स्वबन्धुनजनसङ्गमकन्यकाप्तिमारोग्यभूषणसुखाम्बरराजपूज्यम् । दानक्रियादिसुरभूसुरपुर्यतीर्थस्नानार्चनं मृदुसुखान्नसुखं करोति ॥ ३८ ॥ इति चन्द्रफलम् ।

भौमः करोति तनुतापक्षगिम्नोरभीति स्वबन्धुकलहं सहजादिनाशम् । चेत्रार्थनाशपदविच्युतियुद्धनीति गुल्मार्शकुष्ठविषशत्रुभयं कुवृत्तिम् ॥ ३६ ॥ व्वरमासुरिकापैन्यं व्रन्थिस्फोटं कुजस्य च ।

विषाग्निशस्त्रचोरारिनृपभीतिं वदेद् बुधः ॥ ४०॥

इति भौमफलम्।

सौन्यः करोति सृहदाप्तमहत्त्रसाद्विज्ञानशीलनिगमागमशास्त्रवोधम् ।
स्त्रीपुत्रदारनृपभूषणगोगजाश्वलाभं विवेकधनबुद्धियशोऽभिवृद्धिम् ॥ ४१ ॥
इति व्रधफलम् ।

जीवः करोति विविधार्थसुखं महत्त्वं राज्याभिषेकमवनिप्रभुपूजनाद्यम् । स्त्रीपुत्रलामसुखमूपग्रमोजनार्थमारोग्यकीर्तिविजयं च परोपकारम् ॥ ४२ ॥

इति गुरुफलम्।

शुकः करोति रतिलाभसुखाङ्गनादिचित्राम्बरार्थपशुवाहनरत्नजालम् । गानिकयानदनगोष्ठिमहत्प्रतापं सत्कीतिंदानविभवं सुजनैः समाजम् ॥ ४३ ॥ इति शुक्रफलम् ।

मन्दः करोति कलहं तनुकुच्छुमृत्युवन्ध्वार्तिमग्निरिपुभूतभयं विपार्तिम् । मानार्थहानिसभिमानकलन्नपुत्रनारां गृहार्थकुपिवाणिजगोविनाराप् ॥४४॥

इति शनिफलम्।

राही देहेऽरिपीडाऽऽत्मबन्धुकष्टपरिश्रमम् । पद्माचातादिपीडां च राजभीतिं वदेत्रृणाम् ॥ ४४ ॥

इति राहुफत्तम्।

केती चोराग्निपीडादिरक्तस्रावादिपीडनम् । दारिद्रशं बन्धुनारां च स्थाननारां धनत्त्रयम् ॥ ४६ ॥

इति केतुफत्तम्।

श्रधुना देहजीवयोः प्रहपरस्वेन फलानि दशिः श्लोकराह । देहजीवयोः बुधगुरुशु-क्राणाभेव शुर्भ फलं भवतीति सारार्थः । श्लोकास्तु सरलार्था श्रतो विस्तरभयान व्याख्याता इति ॥ २७-४६ ॥

इति देहजीवफलम् ।

सूर्य यदि देह या जीवमें हो तो विविध प्रकारकी आपित, धननाश, पीदा, उवर, शश्चसे अय, पदच्युति, पित्तरोगसे गुरुम-महणी-खय-कर्णरोग, पश्च तथा परिवारका मरण, और आतृनाश करता है ॥ ६७ ॥

चन्द्रमा देष्ट्र या जीवमें बन्धुवेंसे समागम, कन्याकी प्राप्ति, आरोध्यता, भूषण-सुख वस, राजपूज्य, वा दान कियादि, देव बाह्यणकी सेवा पुण्यतीर्थमें स्नान-पूजन और सुद्ध अष्रसुखको करता है ॥ ३८॥

मंगळ देह-जीवमें होनेसे शरीरमें ताप-रोग, अग्नि तथा चौरसे अथ, कुटुग्वरें कळह आतृनाश, चेत्र-धननाश, पदच्युति, युद्धनीति, गुल्म-बवासीर-कोड-विप-शशुसे अथ और कुहुत्ति (निकृष्ट जीविका) को करता है।

ज्वर, सस्रिका ( शीतला ) पित्त विकार, गेंठिया वाव, विष-अनिन-हाया-हाशु और राजासे अय संगलका फल कहे ॥ ३९–४० ॥

बुध देह या जीवमें मित्रसे ख्व प्रसन्तताकी प्राप्ति, विज्ञान-शील-विगयागम शासका बोध, स्त्री पुत्र-तृपसूषण-गौ-हाथी-घोड़ेका लास, विवेक-धन-यक्तकी बुद्धि करता है ॥४१॥

देह या जीवमें स्थित बृहस्पति-विविध प्रकारके धन सुख, सहरव, राज्याक्षिपेक, राजा से पूजन भाषि, छी-पुत्रका छाभ, सुख-भूषण-ओजन-धन, आरोध्यता, कीर्ति, विवय, और परोपकारिता करता है ॥ १२ ॥

शुक्र देह या जीवमें रतिका लाभ खियोंसे सुख, धनेक वल, धन-पशुपाहन-रत्नसमूह का लाभ, नाच-गामकी गोष्टीमें विशेष प्रताप, सरकीर्ति, दान, विभव और सुकर्नेसे सरसंग कराता है ॥ ४३॥

देह जीवमें शनि कलह, शरीरको चीण, मृत्यु, श्वातृ दुःल, लग्नि-शत्रु-सृतका भय, विषसे पीड़ा, मान-अर्थकी हानि, गौरव-ला-पुत्रका नाश और गृह-धन-कृषि-व्यापार-तथा गाय बैलोंका नाश करता है ॥ ४४ ॥

जीव या देहमें राहु हो तो कश्चे अपनेको पीड़ा, बन्धुको कष्ट, मनस्ताप, पड़ावातादि पीड़ा और राजभय, मनस्योंको कहे ॥ ४५ ॥

केतु देह या जीवमें हो तो अग्निसे पीड़ा, ख्न गिरना इत्यादि पीड़ा, दरिहता, वन्यु-नाफ, स्थाननाफ़ और धनदाय होता है ॥ ४६ ॥

> श्रथ चक्रदशाफलम् । लग्नचक्रदशाकाले देहारोग्यं महत्सुखम् । कीतिभूपणराज्यार्थसुतदाराम्बरायतिम् ॥ ४७ ॥ शुभक्तेत्रे शुभं सर्व पापक्तं प्रलमन्यथा । तद्वत्पापसमायुक्ते शुभयुक्ते शुभादिकम् ॥ ४८ ॥ स्वत्तेत्रतुङ्गमित्रस्थखेचरेण समन्विते । विलग्नचक्रपाके तु राज्यार्थनृपपूजनम् ॥ ४६ ॥ नीचमूदारिराशिस्थखेचरेण समन्विते । पुत्रदारिदिनाशं च मिश्रे मिश्रफलं बदेत् ॥ ४० ॥

इति लग्नफलम् । द्वितीयरांशिचक्के तु धनधान्यविवर्द्धनम् । ओजनं सुतदाराप्तिं च्लेत्रगोनृपपूजनम् ॥ ४१ ॥ विद्याप्तिं धाक्पदुत्वं च सद्गोष्टया कालयापनम् । शुभर्चे फलमेवं स्यात्पापर्चे फलमन्यथा ॥ ४२ ॥

इति द्वितीयफलम् । नुैतीयराशिचक्रस्य परिपाके महत्सुखम् । अच्यभोज्यफलाप्तिं च शौर्यं धैर्यं मनोजयम् ॥ ४३ ॥ कर्णाभणरवस्त्राप्तिं कएठभूषणमायतिम् । इम्ब्रपानादिसम्पत्तिं शुभराशौ शुभं वदेत् ॥ ४४ ॥ इति तृतीयफलम् ।

चँतुर्थराशिचकस्य पाके वाहनभूषणम् । सीमाप्ति तीर्थयात्रादिमहज्जननिषेवणम् ॥ ४४ ॥ चित्तशुद्धिं महोत्साहं स्त्रीसुताप्तिं कृषिक्रियाम् । बन्धुचेत्राभिवृद्धिं च गृहलाभं महत्सुखम् ॥ ४६ ॥ आरोग्यमर्थलाभं च सुगन्धाम्बरभूषणम् । शुभक्तें शोभनं विद्यात्पापर्चे सर्वनाशनम् ॥ ४७ ॥

इति चतुर्थफलम् ।
सुतराश्यात्मके चक्रे राज्याप्ति राजपूजनम् ।
स्त्रीसुताप्ति महाधैर्यमारोग्यं बन्धुपोषणम् ॥ ४८ ॥
स्रान्नदानं यशोलाभमानन्दाव्धिमहोदयम् ।
उपकर्तृत्वसर्याप्ति वाहनाम्बरभूषणम् ॥ ४६ ॥
शुभपापर्त्तजं सर्वं महयोगादिसम्भवम् ।
पूर्ववयोजयेत्तत्र चरराशौ वदेद् सुतिम् ॥ ६० ॥

इति सुतफलम् ।
चक्रस्य पर्ष्टराशेस्तु परिपाकेऽग्निजं भयम् ।
चोरारिविषभूपार्तिस्थाननाशं महद्भयम् ॥ ६१ ॥
प्रमेहगुल्मपार्यड्वादिग्रहणीत्त्रयसम्भवम् ।
अपकीर्तिः कलत्रार्थे सुतबन्धुविनाशनम् ॥ ६२ ॥
बन्धनानि गरप्राप्तिसृणदारिद्रः चपीडनम् ।
पापर्चे फलमेवं स्थान्मिश्रं शुभगृहे सति ॥ ६३ ॥

इति षष्ठफतम् । कलत्रैराशिचकस्य परिपाके करमहः । कीसुखं पुत्रतामं च घृतसूपगुडादिकम् ॥ ६८ ॥ कृपिगोगजभूषाप्ति राजपूजां महद्यशः । शुभराशौ फलं सत्यं शुभखेचरसंयुते ॥ ६४ ॥

इति सप्तमपतम् । मृत्युंचक्रदशाकाले सहद् दुःखं धनच्चयम् । स्थाननाशं बन्धुनाशं गुद्धोदरनिपीडनम् ॥ ६६ ॥ दारिद्रथमज्ञविद्वेषमज्ञाभावसरेभयम् । पापर्चे पापसंयोगे फलमेवं विनिर्द्विशेत् ॥ ६७ ॥

इत्यष्टमफलम् । शुअचकदशाकाले शोभनं भवति ध्रुवम् । पुत्रसित्रकलत्रार्थकृषिगोगृहभूषणम् ॥ ६८ ॥ सत्कर्मधर्मसंसिद्धिं महज्जनपरित्रहम् । शुअराशौ शुअं सर्वं पापराशौ विपर्ययः ॥ ६६ ॥ इति नवमफलम्।

कर्मचक्रदशाकाले राज्याप्तं नृपपूजनम् । सत्कीतिदारपुत्रात्मबन्धुसङ्गं महोत्सवम् ॥ ७० ॥ आज्ञाधरत्वमारोग्यं सद्गोष्टचा कालयापनम् । सत्कर्मफलमैशवर्य्यं शुअराशौ वदेद् बुघः ॥ ७१ ॥ इति दशमफलम् ।

श्री लाभचक्रदशाकाले धनाप्यारोग्यभूषणम् । विचित्रवस्त्वागमनं गृहोपकरणं लभेत् ॥ ७२ ॥ खीपुत्रवन्धुसौख्याप्तिमृणद्रव्यायति शुभम् । राजभीति महत्सङ्गं प्रवदन्ति शुभोदये ॥ ७३ ॥

इति लाभफलम् ।

भ्ययचक्रदशाकाले देहातिं स्वपदच्युतिम् । चोराग्निनृपकोपादिबन्युकीनृपपीडनम् ॥ ७४ ॥ उद्योगअङ्गमालस्यं कृषिगोभूमिनाशनम् । दारियुं कर्मवैकल्यं पापर्ते तु न संशयः ॥ ७४ ॥

#### इति व्ययक्तस् ।

इदानीं भावपरत्वेनं कालचकदशाफलान्याह । छत्रेहमनवेयम् । वसत्रपाहचशात् सन्यापसन्यचके यद्वारयंशसम्बन्धिनी दशा समागच्छति स राशिर्वन्मकाले लग्नादिको यो भावस्तदुक्तं फलस्वत्र विनिर्हिशेत् । तत्र शुभराशिके शुभर्तगुते च भावे कथितकलं शुभतरः मन्यथा (पापर्के पापगुते च भावे ) छशुभं च वाच्यमिति । रलोकाध सर्वे स्पष्टार्था एवे-रगुपेक्यन्ते ॥ ४७-५५ ॥

भव १२ आवेंकी काळचळ-दशाके फळ कहते हैं—ळग्नकी चक्रदशाकाळों वेहकी <del>वा</del>-रोग्यता, महाद्वाच, कीर्ति-भूषण-राज्य-भर्थ-प्रत्न-की-चवाकी माप्ति होती है ॥ ५० ॥

यदि छान श्रम चेत्रमें हो तो श्रमफछ हो, पापचेत्रसे सन्वथा (सश्रम) फछ होता है। उसी प्रकार पापप्रहलुक सम्बक्त भी फछ है। श्रमप्रहसे युक्त सम्बक्त होने पर श्रम फछ होता है॥ ४८॥

स्वगृह-उचस्थान-विज्ञगृहमें प्राप्त प्रहुखे करन यदि बुक्त हो तो कानकी चक्र वृक्ताने

राज्य-धनकी प्राप्ति और राजपूजन होता है ॥ ४९॥

नीच राशि-अस्तंगत-समुराशिस्थ प्रहसे छन्नके युक्त होने पर प्रज्ञ-सी आदिका भाषा

होता है। निधर्में निध फड़ कहे ॥ ५० ॥

हितीय आवकी चक द्वामें घन-धान्यकी वृद्धि होती है। ओवन, पुत्र, की-जमीन-की प्राप्ति तथा राजपूजन होता है। विवाकी प्राप्ति, बोठनेमें पहुता, सक्जनोंके सङ्गले काठका यापन होता है। दूसरे आवमें ग्रुम राशि होनेसे ग्रमफळ एवं पापराशिसे पाप-फळ होते हैं॥ ५१-५२॥

तीसरे आवकी चाउद्यामें उत्तम सुख, सुन्दर भोजनादिका छाम, साहत. धेर्वशीर स-न्तोषका छाम, फर्णसूषण, वस्त, कण्डमूषण, सुन्दर धन्न शीर जलदिका छाम होना कहे। १ रा भाव ग्रम होनेसे उक्त फल खूब उत्तम शम्यधा साधारण शीर शधम जाने ॥५३–५४॥

चौथे आवकी चक्रदशार्में सवारी, भूषण, जमीन और तीर्थ आदिकी यात्राका छाभ हो, सञ्जनीसे सङ्ग हो, वित्तकी श्रव्धि, उत्साह, खी-पुत्रकी प्राप्ति, खेतीमें उन्मति, मिल्लोंसे प्रेम, गृहोंका छाभ, महत्त सुल, आरोग्य, धनछाभ, सुगन्ध और वर्जोकी प्राप्ति होवे। यहां भी शुभ राशि होनेसे ग्रमफळ तथा पापराशि होनेसे फर्जोका नाश हो॥ ५५-५७॥ पुत्रभावकी चक्रद्वारें राज्यप्राप्ति, राजासे आदर, खी-पुत्रकी प्राप्ति, धीरज, आरोग्य, बन्धुओंका पाळन, अबदान, यशका डाभ, मङ्गळादिकी प्राप्ति, दूसरोंका उपकार, धनळाम, खबारी और बखाभरणोंकी प्राप्ति होवे। यहां भी ग्रुम और पापराश्चित्तया प्रहोंके संयोगसे फळमें ग्रुभाश्चम कहे॥ ५८-६०॥

छुठे भावकी चक्रदशामें अन्तिका भय, चोर-श्रमु-विष और राजाओंसे भय, पीडा, स्थानकी हानि, प्रमेह-गुल्स-पाण्डु-प्रहणी और खय रोगसे भारी भय, खीके छिये अयश, पुत्र और बन्धुओंका नाश, जेल आदिमें बन्धन, विष आदि वातक वस्तुओंका खाना, कर्ज और गरीबीसे पीड़ा ये सब फल होते हैं। यदि छुठा भाव शुभराशि हो तो उक्त फलोंमें क्सी होती है। पापराशि होनेसे उक्त फल पूर्ण होते हैं॥ ६१-६३ ॥

सातर्वे भावकी दशामें विवाह, खीसुख, पुत्रोदय, सुन्दर पकान्नादि भोजन, खेती-पशु-वाहन और भूषणकी प्राप्ति, राजासे आदर, सुन्दर यहा होते हैं। यहां शुभराशि और

हुअग्रहोंके योगसे फडमें विशेषता होती है ॥ ६४-६५ ॥

मृत्यु भावकी दशामें बहुत दुःख, धननाश, स्थाननाश, मित्रनाश, गुद्दारोग, उदररोग, दरिद्रता, अबसे अविष और अबका अभाव, शत्रुसे भय कहना चाहिये। यहां ८ वां भाव पापराशि और पापबह युक्त हो तो फळ पूर्ण रूपसे होवे॥ ६६–६०॥

नवर्वे भावकी दशामें निश्रय ग्रमफल होते हैं। पुत्र, मित्र, खी, धन, खेती, पश्च और गृह एवं भूवर्गोकी प्राप्ति, ग्रमकार्वकी सिद्धि, सज्जनींसे प्रेम ये फल होते हैं। यहां ग्रम-

राशि और ग्रमग्रहोंके योगसे उक्तफळोंमें विशेषता भी होवे ॥ ६८-६९ ॥

वृत्तवें आवकी वृत्तामें राज्यमाति, राजासे आदर, सुबश-स्त्री-पुत्र-सिशका उदय, सङ्ग-कोवय, हुक्सत, नीरोगता, सज्जनीसे सङ्ग, सुन्दर कार्य कहने चाहिये। यहां शुप्रराक्षि होने से उक्तकल खुब सुन्दर होवे॥ ७०-७१॥

लाम भावकी दशामें धनलाम, आरोज्य, शूचण, सुन्दर वस्तुओंका लाभ, स्वगृहके सामग्रियोंका लाभ, जी-पुत्र-नित्र-बन्धुओंका उदय, छहनेका लाभ, राजासे प्रेम और सज्ज-

नोंसे सङ्ग होते हैं ॥ ७२-७३ ॥

व्यय भावकी वृज्ञामें चारीरमें पीवृा, पदका नाक्ष, चोर-अग्नि-राजामेंके कोपसे भय, वृष्णु-ची और राजासे पीवृा, उद्योगका नाक्ष, आठस्य, खेती-पद्य प्रमृतिकी चित, दरि-प्रता और कर्मोमें विषकता होती हैं। यहां पापराध्य और पापप्रहोंके बोगसे फळमें विशे-वृता कहनी चाहिये।

उपर्युक्त फर्जोमें यह विशेषता जाननी चाहिये कि शुभफ्र**ोमें भाव यदि शुभराशि और** शुभग्रह शुक्त हो तो शुभमें विशेषता और पापफर्जोमें पापराशि और पापयुक्त हो तो पापमें

विशेषता इसका उल्हा हो तो उल्हा फल कहे ॥ ०४-७५ ॥

### अथ चक्रव्द्याफलेखु विशेषः।

लग्नाविद्वादशान्तानां भावानां फलमीदशम् ।
प्रोक्तमत्र विशेषोऽस्ति विशेषात्कथ्यतेऽधुना ॥ ७६ ॥
तत्तद्राशीशवीर्येण यथायोग्यं प्रयोजयेत् ।
राशीश्वरे बलयुते स्त्रोचमित्रस्ववर्गके ॥ ७७ ॥
मित्रान्विते शुभैदृष्टे यत्प्रोक्तं तच्छुभं वदेत् ।
बलद्दीनेऽरिनीचस्थे दिनेशकरपीडिते ॥ ५८ ॥
बष्ठाष्ट्रमञ्ययस्थाने पापशत्र्निरीत्ति ।
तद्राशिपे तु जनने कष्टं रास्युद्धवं फलम् ॥ ७६ ॥
फलं तद्दिगुणं कष्टं शुभं रास्युद्धवं फलम् ॥ ५८ ॥
अधिपस्य बलं दीनं यदि चानर्थमाप्नुयात् ॥ ५० ॥

श्रिपस्य बलाधिक्यं राश्युद्धवफलं शुसम् । यदि चेद् द्विगुणं सौम्यं फलत्येय न संशयः ॥ ६१ ॥ अधिपे चरराशिस्थे चरराश्यंशकेऽपि वा । चरराश्युद्धवं चक्रं विदेशगमनप्रदम् ॥ ६२ ॥ यायच्चक्रं तदा श्रेयं यशेकस्मिन् चरे सति । विदेशगमनं वाऽपि स्वस्थानाप्तिं विनिर्द्धित् ॥ ६३ ॥

इदानीमुक्ते द्वादशभावदशाफले वैशिष्टयमाह—लग्नादीति । लग्नादिद्वादशान्तानां भावानामीदशं पूर्वोक्तं फलं यरप्रोक्तं तत्र यो विशेषोऽहित प्रसौ विशेषात (विस्तरेण) अधुना कथ्यते संयेति शेषः । तत्तद्भावानां राशीशवीर्येण यथायोग्यं फलं प्रयोक्येत (आनाधिपस्य बलवशादेवोक्तफलेषु न्यूनाधिक्यं वाच्यमिति भावः ) राशीक्षरे = तत्तद्भावेशो खलयुते, स्वोष्टगते, स्वभित्रस्यात्मनो वा वर्गगते, वा सित्रान्विते शुप्तरेष्टे सित्यात्मनं वा वर्गगते, वा सित्रान्विते शुप्तरेष्टे सित्यात्मनं तच्छुभं वदेत् । तथा राशीश्वरे बलहीने, वा रिपुराशी वा नीचे वा दिनेशकर्पीक्षिते (अस्तक्रते ) वा षष्टाष्टमञ्ययभावानामन्यतमगते, वा वापेन, शत्रुणा च निरीक्षिते सिति तद्राश्युद्भवं = चक्रदशायां तद्भावजं फलं कष्टमशुभं भवति । यदि अधिपस्य = तत्तद्भावधिपतेः वलं हीनं स्यातदा तद्राश्युद्भवं फलं शुभविष द्विगुणं कष्टमशुभस्यं प्राप्तु-यादिति । यदि अधिपस्य = भावेशस्य बलाधिक्यं भवेत्तदा तद्राश्युद्भवं शुभं फलं द्विगुणं सौम्यं फलति । अत्र संशयः = सन्देहो न । अत्र भावफलस्य शुभहेतवे तत्तद्भावधिपतेः बलाधिक्यमपेक्षितमिति भावः । भावधिपे चरराशिस्ये, वा चरराश्यंशकेऽपि स्थिते, वा चरराश्युद्भवं चक्रं = कालचक्रदशा यदि चरराशिसय्वविधनी भवेत्तदा विदेशगमनप्रदं भवति जातस्येति ।

चकदशायां यथेकस्मिन् चरे (तद्भावे चरराशी, वा भावेशे चरराशिस्थे वा चरनवां-शस्ये इत्यादि ) सति यावचकं = चकदशाकालं यावत् ( श्रत्रापि चरराश्यन्तरे विशेषेण ) विदेशगमनं वा स्वस्थानाप्तिं = तद्राशिनिर्द्दिष्टपदलाभं विनिर्दिशीत् ॥ ७६-८३ ॥

लग्नादि हादश भाव पर्यन्त भावोंकी कालचक्रदशाके फेल इस प्रकारके कहे हैं। यहाँ

पर जो विशेष है वह विस्तर रूपसे अब कहते हैं ॥ ७६ ॥

प्रत्येक भावके उस र राशीश्चके बळाजुसार यथायोग्य फळकी योजना करे। राशीश्च बळसे युक्त हो, अपने उच्च स्थानमें हो, मित्र राशिमें हो, स्ववर्ग में हो, मित्रसे युक्त हो या ग्रमहर हो तो जो फळ कहे हैं वे सब ठीक र होते हैं। भावेश यदि यळसे हीन हो श्च या नीच राशिस्य हो, सूर्यसे पीडित हो, पष्ट-अष्टम-हादश-स्थानमें हो, पापबह तथा शत्रु बह देखता हो तो उस भावका चक्रदशाफळ कष्टजनक होता है॥ ७७-७९॥

यदि भाव राशिका फल बुरा हो तो उस आवकी अशुभ चक्र दशाका फल दूना खराब होता है। वही यदि भावपति निर्वल हो तो और भो अनर्थ ( बुरा फल ) होता है ॥ 🗝 ॥

यदि आवाधिपतिका बल विशेष हों और राश्युखन्न फल भी अच्छा हो तो उसका चक्रदशाफल दना ग्रम होता है इसमें संशय नहीं है ॥ ८१ ॥

आवाधिपति चरराशिमें हो, अथवा चरराशिके नवांशमें हो तो चरराशिवाले आवका

चक्रद्शाफळ विदेश यात्रा करानेवाळा हो ॥ ८२ ॥.

बदि एक भी चर हो, बाने आव या आवपति चरराशिमें या चरनवांशमें हो तो उसकी समूची चक्रदशामें विदेशगमन वा स्वस्थानकी प्राप्ति जाने ॥ ८३ ॥

संज्ञाध्याये च यत्त्रोक्तं कर्माजीवे च यत्फलम् । फलमाश्रयजं यदास्थानजन्यं च यत्फलम् ॥ ८४॥ यत्त्रोक्तं राजयोगादौ चान्द्रयोगे च यत्फलम् । नाअसादिषु यत्त्रोक्तं शुअपापेचणादिष ॥ ८४ ॥ द्वित्रहादिषु यत्त्रोक्तं त्रहाणां पूर्वसूरिभिः । तद्वाशिचककाले तु स्वधिया योजयेद् बुधः ॥ ८६ ॥

इदानी पूर्वोक्तानामखिलानां फलानां परिपाककालं चकदशायामाह-संक्षाध्याय इत्या-दिशिः । संक्षाध्यायमारभ्यात्रावधि भावराशिमहादिमूलका यावन्तो योगाः समुदितास्तेषां फलपरिपाककालं तद्राशिचककाले = सन्यापसन्योपगतचकदशायां तत्तद्राशिसम्बन्धिदशा-काले खुधः = विद्वान् स्वधिया तारतम्येन विविच्य योजयेत् । सर्वे एव प्रहा राशयश्च स्वस्व-दशायामेव स्वस्वशुभाशुभं फलं ददाति । तथा च वराहः—

संज्ञाध्याये यस्य यद् द्रव्यमुक्तं कर्माजीवी यश्च यस्योपदिष्टः ।

भागस्थानालोकयोगोद्भवं च तत्तसर्वे तस्य योज्यं दशायाम् ॥ इति ॥ ४४-४६ ॥ संज्ञाध्यायमं जो द्रव्यादि फल कहे हैं, कर्माजीवमं जिसका जो फल है, आश्रय योगज जो फल हैं, अहोंके स्थानोद्भव जो फल हैं, राजयोगादिमं जो फल कहा है, चान्द्रयोगमं जो फल है, नाभस आदि योगमं जो फल कहा है, श्रुभ और पापकी दृष्टिसे जो फल कहा है, श्रहोंके ब्रिबहादि योगसे जो फल कहे हैं उन सर्वोको राजिचकदशा कालमं बुद्धिसे विचार कर कहे ॥ ४४-४६॥

भेषादिराशिचकं तु भूभागे न्यस्य दक्षिणम् । श्राल्यादि ह्योत्तरं यद्य तचकं तत्र निर्दिशेत् ॥ ८७ ॥ फलं वा विफलं वाऽपि प्रागादिशुचरादघः । राशिदिग्भागतो वाऽपि तहिग्भागे विनिर्दिशेत् ॥ ८८ ॥ यथोपदेशसार्गेण सर्वेषां फलसीहशम् ॥ ३ ॥

मेपादीति । मेपादिमीनान्तकं राशिचकं, दक्षिणं = सन्यमार्गजातं भूभागे न्यस्य=विति-स्य, तथा हि अस्यादि = वृक्षिकादि, श्रौत्तरम्=अपसन्यमार्गजं ( वृक्षिकतो वैपरीत्येन धनुर-न्तम् ) यच्चकं तद्यि तत्र भूभागे न्यस्य तस्मारफताफलं ब्रुधो विनिर्द्दिशेत् । तत्र यस्य भावस्य राशेर्घा यरफलादि तत्तद्राशिद्विभागतो लभ्यं स्यादिति तारतम्येन यथोपदेशमार्गण सर्वेषां शहराश्यादीनां विनिर्दिशेत् । एतदुक्तं भवति । सन्ये वा अपसन्ये चक्रे यस्य राशेः सम्बन्धिद्रायां शुभाशुभफलं वक्तव्यं स्थात् स राशिक्षक्रे यद्दिश्माने पतितस्तिस्मन् दिग्मागे तत्तरफलस्य लामं व्यादिति ॥ ८०-८=है ॥

भेषादि राशिचक सध्य प्रकार (क्रम ) से लिखे और बृक्षिक आदि अपसम्य (च्युस्क्रम) प्रकारसे लिखे। दोनों चक्रोंमें सम्भवानुसार ज्ञानकर उसके फल कहे। दोनों (अपसम्य-सध्य) चक्कके बीच जो अह पूर्वादि जिस दिशामें (चक्रस्थ दिशामें ) हो उस दिशामें सफल या विफल वधासम्भव पूर्वोक्त फल कहे। ८०-१८३॥

### श्रथ त्रिविधकालचक्रगतिः।

कालचक्रगतिक्षेथा निश्चिता पूर्वस्रिभिः ॥ ८६ ॥ अरङ्कगमनं चैव पृष्ठतो गमनं तथा । सिंहावलोकनं नाम पुनरागमनं भवेत् ॥ ६० ॥ पृष्ठतो गमनं चैव किकेसिरिणोरिप । भीनवृश्चिकयोश्चापमेपयोः केसरी गतिः ॥ ६१ ॥ कन्याकर्कटयोः सिंहयुग्मयोर्भरडुकी गतिः ॥ ६१ ॥

इदानीं त्रेषा कालचक्रगतिनिषपणमाह—कालचक्रगतिरिति । पूर्वस् रिकिः = गर्भपरा-शराग्रेः कालचक्रस्य, त्रेषा = त्रिनिषा, गतिः निश्चिता = निर्णीता । कास्ता इत्याह—१ मण्ड्र-कगमनम् , २. प्रष्ठतो गमनम् , ३. सिंहावलोकनं ( एतदेव पुनरागमनं नाम ) अवैत् । गतीनां लक्षणच प्रष्ठत इति । कर्किकेसरिणोः = कर्कसिंहयोः प्रष्ठतो गमनं भवति । श्रीन-वृश्चिकयोः, चापमेषयोश्च गतिः केसरी = सिंहानलोकनम् । कन्याकर्कटगोः, सिंहयुत्रमयोः मण्ड्की गतिर्भवति । एतदुक्तं भवति । सन्ये, श्रापसन्ये च चक्ने कर्किकेसरिणोः गमनं ( कर्क-स्य मिश्चने सिंहस्य कर्के गमनं ) प्रष्ठतो गमनं कथ्यते । एवं मीनवृश्चिकयोः, धनुप्रेषयोश्च । नवमपद्ममयोः । पारस्परिकं गमनं केसरी—गतित्वच्यते । एवयेव सिंहमिश्चमयोश्च कन्याक-केटयोः गमनं मण्ड्की गतिः भवति । तथा च पाराशरीये—

प्रथमे गतिर्मण्ड्की द्वितीये मर्कटो तथा । वाणायनवपर्यन्तं गतिः सिंहावलोकनम् ॥ कन्यायां कर्कटे वापि सिंहमे मिथुनेऽपि च । मण्ड्कीगतिसंहो वै ताहरां रोगकारणम् ॥ मीने तु दृक्षिके वापि चापे मेथे तथैव च । सिंहावलोकनं चैव ताहरां च फलं लयेत् ॥इति॥

एतत् किलान्तर्दशाविचारे वोद्धव्यम् । कस्थविद्दशायां कर्कतो मिधुनस्यान्तर्दशा, सिंहात्कर्कस्यान्तर्दशा चेद्भवति तदा तत्प्ष्टप्रतो गमनं ( मर्कटी गतिः ) कथ्यते । एवं किल सर्वत्र वोद्धन्यम् । तस्य फलख वन्द्यमाणप्रकारेण विज्ञेयम् ॥ ८९-८१ई ॥

इस काळचककी गति पंडितोंने तीन प्रकारकी कही हैं। १-अव्हूक गमन । २-पृडसे (पीड़े) गमन । २-सिंहावळोकन नाम पुनरागयनका ॥ ८९-९० ॥

कर्क सिंहका पृष्ठसे गमन है। ५से ४में तथा ४से ६में आना पृष्ठ गमन है। मीन वृश्विकका धतुरुंपका सिंहावळोकन गति है ( मीनसे बुखिकमें और धतुसे मेचमें जानेको सिंहावळोकन कहते हैं ) कन्या-दर्कको, सिंह-सिश्चनको ( ६ से ४ में और ५ से-६ में जानेकी ) मण्डूक गति कहते हैं ॥ ९१५ ॥

सिंहावलोकसमये व्यरातिस्थाननाशनम् ॥ ६२ ॥ यन्धुस्नेहादिनाशं च समानजनपीडनम् । जले वा पतनं कृपे विषशकाम्निजं सयम् ॥ ६३ ॥ वाहनात्पतनं वाऽपि दशाच्छिद्रान्त्रिते सति ॥ कृरास्तनीचापचयखेचरस्य दशा थदि ॥ ६४ ॥ दशाच्छिद्रसिति क्षेयं प्रयद्नित विपश्चितः ॥ ३ ॥

इदानी सिंहावजीनपर्कं दशान्छिद्रबोच्येते । क्रूप्त्रहस्य, शस्तत्रतस्य (रविणा सिंह-तस्य ) नीचन्नतस्य, श्रपचयस्य (शीणरस्मेः ) प्रहस्य दशा दशान्छिद्रमिति विपश्चितः (विद्वांसः ) क्रययन्ति । शोर्षं स्पष्टमेवेति ॥ ९९६-९४६ ॥

(सिंहावळोकके समय व्यासे कह, स्थानका नाहा, बन्धुप्रेमादिका नाहा, समान जनकी थीडा, खळमें वा कृपमें गिरना, विच-शक्त-धरिनका भय, वाहन ( घोड़ा आदि ) से गिरना ये सब उस समय दशा बिद्ध होने पर कहने चाहिये। क्यूर, धरते गत, जीवगत, निर्वळ अहकी दशा दशाबिद्ध है यह पण्डित लोग कहते हैं॥ ९२-९४३॥

> मण्डूकगतिसम्भृतसमये मरणं गुरोः ॥ ६५ ॥ पित्रोर्वा विषशक्षाग्निज्यरचोराग्निभर्भयम् । मण्डूकसमये सच्ये समानजनपीडनम् ॥ ६६ ॥ केसरीयुग्ममण्डूके मातुर्भरणमादिशेत् । मरणं राजभीति च सन्निपातमरेभयम् ॥ ६७ ॥

श्रथ मण्डूकगतिफलमाह्—मण्डूकगतीति । पूर्वोक्तमण्डूकगतिसमये ( श्रन्तदेशा-याम् ) गुरोः = स्वकीयक्षेष्ठजनस्य, पित्रोर्वा = श्रथवा स्वकीयपित्रोः ( प्रातुः पितृक्ष ) अरणं भवति । तथा विषशक्षाग्रेन्दरचोराग्निभिर्भयं भवति । श्रथ सन्ये = सन्यचकोद्भृते, मण्डूकसमये ( भण्डूकगतिद्शायां ) समानजनस्य ( भ्रातृमित्रादेः ) पीडनं भवति । तत्र केसरीयुगमण्डूकेऽर्थात् सिंहतः कन्यायां गते, मिथुनतः कर्कटे गते सति, मातुः=जातस्य मातुः, मरणमादिशोत्। तथा तत्र स्वस्य मरणं, राजभीति, सिंजपातरोगम्, श्ररेः ( शत्रुतः ) अर्यं च वदेत् ॥ ९५-९७॥

अपसन्य मण्डूक गति दशा समयमें गुरुका मरण होता है। वा माता पिताके मरण होते हैं। विप-शक्त-अग्नि-उवर-चोर-सर्पसे अय हो। सन्य चक्रकी मण्डूकगति समयमें अपने समान जनको पीढ़ा हो। सिंहसे मिथुनवाले मण्डूकमें माताकी मृत्यु हो और अपना सरण, राजदण्ड, सन्निवात तथा शत्रुभय हो॥ ९९-९७॥

सव्ये सिंहावलोके तु चतुष्पाद्भयमग्निजम् ।
पृष्ठतो गमने सव्ये धनधान्यपशुत्त्रयः ॥ ६८ ॥
पितुर्मरणमालस्यं तत्समानेषु वा मृतिः ।
मण्डूकगमने वामे श्रीमुतातिपरिश्रमम् ॥ ६६ ॥
तापच्वरं मृगाद् भीतिं पदच्युतिमरेर्भयम् ।
सिंहावलोकने वामे स्थानश्रंशः पितुर्मृतिः ॥ १०० ॥
पृष्ठतो गमने वाऽपि जलभीतिं पदच्युतिम् ।
पितुर्नाशं नृपक्रोधं दुर्गारएयाटमं वदेत् ॥ १०१ ॥

स्वष्टार्थाश्चीते श्लोकाः ॥ ९८-१०१ ॥

सन्य चक्रके सिंहावलोकर्में चतुष्पदसे अय, अग्निभय हो। सन्यवाले पृष्ठ ग्रामनमें धन-धान्य-पशुका चय, पिताका अरण, आलस्य वा उसके सहक्रकी मृत्यु होती है। मण्दुक ग्रामनमें क्षी-झुतकी पीड़ा, परिश्राम, तापज्यर, मृगासे भय, पदच्युति, क्षत्रुसे अय होते हैं। अपसम्य चक्रके सिंहावलोकनर्में स्थानश्रंक, पिताकी मृत्यु हो। अपसम्य चक्रवाले पृष्ठ-ग्रामनर्में भी जलभय, पदच्युति, पिताका नाक्ष, राजाका क्रोध, दुर्ग जंगलमें जाना घूमना-फल कहे॥ ९८-१०१॥

#### अथ कालवकव्शामकारः।

दशानलादितिभुजङ्गदिनेशभानां पूषाधुंराजपदिवश्वसमीरणानाम्। वाक्यानि सञ्यगतिचक्रभवादिकानि चत्वारि सर्वमुनयः प्रवदन्ति तब्बाः॥ चित्राहिर्बुष्ण्यभरणीपूर्वाषाढेन्द्रमन्त्रिणाम् । सञ्यचकान्त्यवाक्यानि चत्वारि क्रमशो विदुः ॥ १०३ ॥ हिर्वेवकमलागारिपद्दानववैरिणाम् ।

श्चपसन्यस्य चक्रस्य वाक्यं चादिचतुष्टयम् ॥ १०४ ॥

जलेशांसत्रेन्द्रसृगश्रविष्ठासगार्थसाराङ्करतारकाणाम् ।

कान्त्यानि वाक्यान्यपसन्यज्ञानि चत्वारि चक्कोपगतानि चाहुः ॥ १०४ ॥
कालचक्रदराप्रकारः पूर्वभुकोऽप्यञ्जना प्रसप्तवराष्ट्रच्यते—दलेति । अश्विनी-कृतिः

का-पुनर्वश्च-स्वीपा-इस्त-रेवती-मृब-पूर्वभाद्रपद-उत्तराबाड-स्वाती-ति दशनसत्राणां
स्वय्यविषयस्यवादिकानि "वीरक्षाचोगातासहोची १, वस्तवदासीचर्वषयः २, स्पोत्रश्चर्तिधाः
वरसम् १, वाजीचस्यव्यविचयत्रम् ४" इति चत्वारि वाक्यानि तज्ज्ञाः सर्वभुनयः प्रवद्कित । किना-इस्तरबाद-सरवी-पूर्वापाइ-पुन्वेति क्यमानां वस्तारि "दंसववशांवरपत्र-

म् ४, क्षन्नाधीकरगोभीमाच ६, सुद्धिनक्षत्रजः सितः ७, वामान्नारकोत्रक्षुनिधिः ८" इति सन्यचकान्त्यवाक्यानि कमशो विदुः । अत्रेदं किलावधेयम् । अश्विनी-पुनर्वसु-हस्त-मूल-पूर्वभाद्रपदानां प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थचरखेषु यावन्ति दशामानानि तावन्त्येव कृत्ति-का-श्लेषा-स्वाती-रेवती-उत्तराषाढाणां च चरणपरत्वेन दशामानानि भवन्ति । तेषु के-वलमेतावानेव भेदः, यदश्विनी-पुनर्वस-हस्त-सूल-पूर्वभादपदानां प्रथम-द्वितीय-ततीय-चतुर्थचरणाः क्रमेण मेष-वृष-मिथुन-कर्कराशिसम्बन्धिनो भवन्ति । कृतिका-रलेषा-रेवती-स्वाती- उत्तराषाढाणां प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थचरणाः क्रयेण धनुः-प्रकर-क्र-म्भ-मीन-राशिसम्बन्धिनो भवन्तीति । परमुभयत्र दशामानं तदीशाध समाना एव । चित्रा-उत्तरभाद-भरणी-पूर्वाषाढ-पुष्याणां प्रथम-द्वितीय-वतीय-चतुर्थचरणाः सिह-कन्या-तुला-दृश्चिकराशिसम्बन्धिनः क्रमेण सवन्ति । तेषु दशावर्षाण च सन्यच-कान्त्य बत्वारि वाक्यानि क्षेयानि । एवं किल सञ्यचके अवति । अयापसञ्चके उच्यते-द्विदैवेति । द्विदैव-कमलागार-पित्-दानववीरेणाम् = विशाखा-रोहिणी-मधा-अवणानाम् श्रपसन्यस्य चकस्य चादिचतुष्ट्यं 'धनक्षेत्रयं पराप्तमिव १, तासादन्रक्ष्रनिधिर्दासा २, चमीभोगीरायधनक्षम् ३, त्रयोरागीमाञ्चेतासह ४, इति वाक्यं भवति । तथा शतभिषाऽतुराधा-ज्येष्टा-सृगशिरः-धनिष्टा-पूर्वफल्गुनी-उत्तरफल्गुनी-आर्देति नक्षत्राणाम् . श्रपसन्यजानि श्रन्त्यानि 'त्रक्षुतिधिद्दासस्तमेव ५, गिरायुधनक्षत्रपरः ६, गोमानाची-सदात्रिक्षन्ने ७, धीजः सितोमिवाज्ञारिका ४ इति वाक्यानि चकोपगतानि च तज्ज्ञा श्राहुः। एतदुक्तं विद्वेयम्। श्रपसन्ये चक्रे विशाखा-रोहिणी-मधा-अवणानां प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्यचरणाः क्रमेण वृश्चिक-तृता-कन्या-सिंहराशिसम्बन्धिनी अवन्ति । तेषां दशांवर्षाण चापसन्यचकादिवास्यचतुष्ट्येन ह्रोयानि । श्रथ सृगशिरः-पूर्वपत्यनी-श्रवराधा-धिनष्टानां यावन्ति दशासानानि तावन्त्येव श्राह्मी-उत्तर फल्यूनी-ज्येष्टा-शतताराणां दशामानानि भवन्ति । तेषु केवलमेतावान् सेदः यत् सृगशिरः-पूर्वप्रस्तुनी-श्र<u>तराधा-धनिष्टानां</u> प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थचरणाः क्रमेण कर्क-विधन-वय-स्वसम्बन्धिनः सन्ति । श्राह्री-उत्तरफल्गुनी-ज्येष्टा-शतिभवजां प्रथम-द्वितीय-वृतीय-चतर्थचरणाः क्रमेण मीन-कुम्भ-मकर्-धनुः-सम्बन्धिनो भवन्तीति । एतस्सर्वमेव काल-चक्रदशाचकावलोकनतः व्यक्तं स्यादित्यलम् ॥ १०२-१०५ ॥

अश्विनी, कृतिका, पुनर्वेषु, रखेपा, हस्त, नचन्नोंका रेवती, मूळ, पूर्वभाद, उत्तरापाड और स्वाती नचन्नोंका सन्धगति चक्रके आदि चार वाक्य हैं यह सब तत्वज्ञ सुनिगण कहते हैं॥ १०२॥

चित्रा, उत्तराभाद्रपद, अरणी, पूर्वापाढ और पुष्य नक्त्रोंके सन्यचकके अन्य चार

वाक्य क्रमसे कहे हैं॥ १०३॥

विशाखा, रोहिणी, सघा, श्रवणा नचलोंके अवसम्य चक्रके आदिके चार वाक्य है॥१०४॥ शतिभाषा, असुराधा, ज्येष्ठा, सुगशिरा, धनिष्ठा, पूर्वाकावगुनी, उत्तराफावगुनी, आर्हा नचलोंके अपसम्य चक्रके अन्य चार वाक्य कमसे प्राप्त सुनिगण कहे हैं॥ १०५॥

#### श्रथ सन्यचक्रवाक्यानि।

पौरङ्गात्रोमातासहोधी ॥ १ ॥ नज्ञत्रदासीचर्वणगः ॥ २ ॥ रूपोत्रक्षुर्निधायरङ्गम् ॥ ३ ॥ वाणी चस्थन्दधिनज्ञत्रम् ॥ ४ ॥ हंसश्चवशांवरपत्रम् ॥ ४ ॥ ज्ञाधीकरगोभीमाच ॥ ६ ॥ सुद्धिनज्ञत्रजः सितः ॥ ७ ॥ वामाङ्गारकोत्रक्षु निधः ॥ ८ ॥ एभिरष्टभिर्वाक्यः सन्यचके प्रतिराशि नव नवान्तर्रशा निगदिताः । द्वादशराशीनां सन्ये प्रथमे वश्वारो राशयः, श्रान्ये च चत्वारो राशयः समानमानका इति श्रष्टानां राश्यानां प्रथमचत्वारि वाक्यानि दशासूचकानि, तथा मध्यवित्ते ये चत्वारो राशयस्तेषा-सपरचत्वारि वाक्यानि दशाबोधकानि सन्ति । तत्र राशीनां दशाः पूर्वोक्तानां सन्यापसन्योपगतनक्षत्राणां चरणवशेन जायन्त इति पूर्वमेवोक्तम् । श्रयेतेषु श्रष्टस्विप वावयेषु वर्ण-परत्वेन राशीनामञ्चा श्रवगन्तव्याः । "कटपयवर्गभवेरिह पिण्डान्त्येरक्षरेरङ्काः" इत्यादिवृद्धवाक्येन । तेन पौ = १, रं = २, गा = ३, वो = ४, मा=५, ता=६, स=७, हो=८, धो = ९, इति प्रथमे राशौ (मेषे ) सन्यचके नवराशीनामन्तर्दशा भवति । एतेषामिषपा-दशान्तर्दशाधिपाः सं-, श्रु-, वं-, स्-, वु- श्रु-, मं-, वृ-, इति । एषां दशावषाणि वद्य-न्तेऽग्रे श्लोके । एवमेवाष्टानामिप वाक्यानां वर्णवशेनाङ्कास्ततो राशयो राशिपतयथावगन्त्वथाः । स्पष्टार्थं दशाचक्रमेवावलोकनीयम् ॥ १-८ ॥

#### अथ सञ्यवाक्यचक्रम्-

|              |        |        |        |         |        | •      |        |         |          |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|
| वौ=१         | ₹=३    | गा=३   | बो=४   | मा=५    | ता=६   | स=७    | हो=८   | धी=९    | मेषः     |
| न=१०         | क्ष=११ | त्र=१२ | दा=८   | सी=७    | च=६    | र्घ=४  | व=र    | गः=३    | वृषः     |
| <b>स्=</b> २ | पो=१   | त्र=१२ | स=११   | नि=१०   | धा=९   | य=१    | ₹=२    | गं=३    | मिधुनं   |
| बा=४         | णी=५   | च=ं६   | स्थं=७ | द=८     | धि=९   | न=१०   | क्ष=११ | त्रं=१२ | कर्कः    |
| ë= €         | स=७    | ध=ह    | व=४    | शां=५   | व=३    | ₹=₹    | प=१    | त्रं=१२ | सिंहः    |
| झ=११         | লা-৭০  | धी=९   | क=१    | ₹=₹     | गो=३   | भी=४   | मा=५   | च=६     | कन्या    |
| सु=७         | द=द    | धि=९   | ন=१०   | क्र=११  | त्र=१२ | जः=८   | सि=७   | तः= ६   | तुला     |
| बा=४         | मां=५  | गा=३   | ₹=२    | को=१    | त्र=१२ | स्र=११ | नि=३०  | धिः=९   | वृश्चिकः |
| पौ=१         | ₹=₹    | गा=३   | बो=४   | मा=५    | ता=६   | स=७    | हो=८   | धोः=९   | धनुः     |
| न=१०         | क्ष=११ | त्र=१२ | दा==   | सी=७    | च=६    | र्व=४  | ण=४    | गः=३    | मकरः     |
| £=5          | यो=१   | त्र=१२ | स=११   | र्नि=१० | धा=११  | य=१    | ₹= २   | गं=३    | कुम्भः   |
| बा=४         | णी=५   | च=६    | स्थं=७ | द=८     | धि=९   | न=१०   | क्ष=११ | त्रं=१२ | मीनः     |

## श्रथापसन्यवाक्यानि ।

धनचेत्रपराङ्गमित्र ।। १ ॥ तासादत्रक्षुर्निधिर्दासा ॥ २ ॥ चर्मीभोगीरायधनर्चम् ॥ ३ ॥ त्रयोरागीमाभेतासह ॥ ४ ॥ त्रक्षुनिधिर्दासस्तमेत्र ॥ ४ ॥ गिरायुधनच्तत्रपरः ॥ ६ ॥ गोमावाचीसदात्रिक्षुन्ते ॥ ७ ॥ धीजः सितोमित्राङ्गारिका ॥ ८ ॥ इति सन्यापसन्यवाक्यानि ।

ए अरष्टिभवीक्यैरपसञ्यचके प्रतिराशि नवनवराशीनामन्तर्दशा निगदिताः । तक्र द्वाद्रोषु राशिषु प्रथमचतुन्गी राशीनां प्रथम-चत्वारि वाक्यानि दशास्चकानि । मध्यव-र्तिनामन्तेस्थितानाच चतुर्णी चतुर्णाम् प्रपरचत्वारि वाक्यानि दशाबोधकानि श्रेयानि । तेषु च वाक्यानां वर्णवशेनाद्वास्ततो राशयो राशोशाक्षोहनीयाः । प्रतीत्यर्थं चक्रमेव विलोक्यम् ॥ ९-= ॥

#### अथापसञ्यवाक्यचकम्--

| -      | -            | -       |        |        |          | - Marie |        |          |          |
|--------|--------------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|----------|----------|
| घ=९    | न=१०         | चे=११   | त्र=१२ | प=१    | रां=२    | ग=३     | মি=৬   | व=४      | वृक्षिक: |
| ता=६   | सा=७         | द=८     | त्र=१२ | स=११   | र्नि= ३० | धि=९    | दो==   | सा=७     | तुला     |
| च=६    | र्मी=४       | भो=४    | गी=३   | रा=२   | य=१      | घ=९     | न=१०   | क्षें=११ | कन्या    |
| त्र=१२ | यो=१         | रा=२    | गी= ३  | मा=५   | से=४     | ता=६    | स=७    | ह=ड      | सिंह:    |
| त्र=१२ | ಚ=1 1        | र्नि=१० | ધિ=९   | दी==   | स=७      | स्त=६   | मे=५   | ब=४      | क्किः    |
| गि=३   | रा=२         | यु=१    | घ=९    | न=१०   | क्ष=११   | স= 9 ২  | प=१    | ₹:=₹     | मिधुनं   |
| को=३   | मा=५         | वा=४    | ची=६   | स=७    | दा=८     | त्रि=१२ | ख=११   | ने=१०    | वृष:     |
| घी=९   | जः==         | सि=७    | तो=६   | क्ष=५  | वां=४    | था=३    | रि=र   | 451=9    | मेषः     |
| न=१२   | ઘુ=૧૧        | नि= 90  | धि=९   | र्दा=८ | स=७      | स्त=६   | क्षे=४ | ब=४      | मीनः     |
| वि=३   | रा=२         | यु=१    | ध=९    | न=१०   | श=११     | त्र=१२  | q=9    | ₹:= ₹    | कुम्भः   |
| गो=३   | मा=५         | बा=४    | ची=६   | स=७    | दा=८     | त्रि=१२ | g=99   | ले=१०    | मकरः     |
| धी=९   | <b>चः=</b> ८ | सि=७    | तो=६   | मि=५   | वां=४    | गा=३    | रि≔ २  | না=१     | धनुः     |

# अथ कालचकद्शावर्षाण्।

भूतैकविंशद्गिरयो नवदिक्षोडशाब्धयः।

सूर्यादीनां क्रमाद्द्रा राशीनां खामिनो वशात ।। १०६ ।।

इदानी कालचकदशायां स्थादिप्रहाणां दशावर्षाण्युच्यन्ते—भूतैकेति। राशीनां स्वामिनो वशात् स्थादीनां प्रहाणां कमाद् भूतैकविंशद्गिरयो नवदिक्षोडशाडधयः = ५, २१, ७, ९, १०, १६, ४, छडदाः = वर्षाणि भवन्ति । छात्र राशीनां स्वामिनो वशादित्यनेन यो प्रहो यस्य राशेः स्वामी वर्तते तस्य राशेरिष प्रहोक्तवर्षीण दशासानानि भवन्तीति श्रेयम् । तथा सति सिंहे स्थास्य = ५, कर्के चन्द्रस्य = २१, भवद्रधिकयोः भीयस्य = ७, मिधुनकन्ययोः वुषस्य = ९, धवुर्मीनयोः गुरोः = १०, वृषतुत्वयोः ग्रुकस्य = १६, सकरङ्करभयोः शन्यस्य = ४ वर्षीण कालचकदशामानानि भवन्तीति ॥ १०६ ॥

राजिस्वामीछे वस सुर्योदि महोंके ५, २१, ७, ९, १०, १६ कीर ४ कमले एसावर्ष हैं।

वह रळोक हसी अध्यावमें ६ ठा कहा वा चुका है ॥ १०६ ॥

## श्रथ राशिस्वामिवशेन प्रहाणां फालवफद्शावर्षवक्षम् ।

| प्रहाः | सूर्यः  | चन्द्रः  | <b>यन्नलः</b>      | बुधः              | <i>तिथः</i>       | शुकः              | शनिः               |
|--------|---------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| राशवः  | सिंहः ५ | क्षक्: ४ | मेष-वृद्धिः<br>१।८ | मिथुनकन्ये<br>३।६ | धनुर्मीनौ<br>९।१२ | वृष−तुत्ते<br>२।७ | मकर-कुंभी<br>१०।११ |
| वर्षाण | ×       | २१       | v                  | 5                 | 90                | 96                | R                  |

अणान्तर्दशायकारः।

दशां दशाव्दैः सङ्गयय सर्वायुः संख्यया हरेत्। जञ्जसम्बर्दशा द्वेया वर्षमासदिनादिकाः ॥ १०७॥ अधुना अन्तर्दशाविधिकच्यते—दशामिति । एकैकस्य प्रहस्य राशेर्वा दशायां प्रत्ये-कस्य प्रहस्य राशेर्वा अवान्तर्दशा भवति, सैवान्तर्दशाशब्देनोच्यते । तस्यानयनप्रकारः । यस्य अहस्य दशामधी यदीयान्तर्दशानयनमपेक्षितं भवेत्तयोर्प्रह्योः ये स्वस्वदशामाने तयोः गुणनं कार्यम् । एकस्य दशामन्यस्य दशाब्दैः सङ्गुण्येति । तद्गुणनफलं सर्वायुः— संख्यया हरेत् = यदाशिसम्बन्धिदशायामन्तर्दशा साध्यते तद्राशौ यत्पूर्णायुर्मानं तेन विभ-जेदिति । लब्धं वर्षनासदिनादिका अन्तर्दशा होया ।

उदाहरणम्—यथा कस्यविज्ञन्म मृत्तनक्षत्रस्य चतुर्यचरको वर्तते, तदा तस्य सन्य-चक्के कर्क्तम्यि धदशायां जन्मेति तत्र पूर्णायुर्मानं=८६ वर्षाणि । तत्र यदि घतुर्युरुद्शायां मकरशनेरन्तर्दशाऽपेच्यते तदा धनुर्युरुद्शामानेना १० नेन मकरशनिदशा ४ गुणिता जाता = ४०, एतत्सर्वायुःसङ्ख्या =६ भक्तेति जातं गुरुद्शायां शन्यन्तद्दंशावर्षादि ०।४।१७।२६। एवं सर्वत्र विजानीयात् ।

श्रत्रोपवितः—सर्वप्रहदशायोगिमते पूर्णायुषि प्रहाणां पृथक् पृथक् दशामितिः पिरुता । श्र्यक्षैकतस्य प्रहस्य दशारूपे पूर्णायुषि प्रत्येकस्यावान्तर्दशा साध्यते । तदर्थमयमञ्जातः-यदि सर्वप्रहदशायोगिमते पूर्णायुषि साध्यस्य प्रहस्यैतिन्मता दशा लभ्यते तदा प्रश्नतश्रहः-

दशास्त्रे पूर्णायुवि केति । (प्र. प्र. द. × सा. प्र. द. = अन्तर्दशा ) लब्धं साध्यप्रहस्य

प्रकृतप्रहदशायामन्तर्शामितिरित्युवपन्नम् ॥ १०७ ॥

द्वाको द्वावर्षसे गुणा करके सर्वायुः संख्या ( पूर्णायु ) से भाग दे छन्ध वर्ष, मास, दिवादिक सन्तर्दशा होती है ॥ १०७ ॥

चकेशाव्दा भुक्तिराशीश्वराव्दैहेत्वा तत्तद्राशिमानायुराप्ताः ।
अव्दा मासा वासरा नाहिकाचा दुःस्थानेशा दुःखरोगाकराः सुः ॥१०८॥
इत्थं महावायदिनं महाव्दैः सङ्घ्यय तत्रान्तरदास्तु दाये ।
पुनस्तदा तत् परमायुरव्दहृतं दशास्त्रन्तरगा दशा स्यात् ॥ १०६ ॥
विनाडीकृत्य नवन्नं स्वैः स्वैः संवत्सरैः पृथक् ।
वायैः सङ्घ्यय सर्वायुराप्तं स्व्यदशाफलम् ॥ ११० ॥

त्रहवत्सर्वासरा हृताः परमायुज्यसमामितध्रुवैः । निजवर्षगुर्खाः स्वपाकदा इति पाकेष्वस्तिषु चिन्तयेत् ॥ १११ ॥ इति श्रीनवमहक्रपया वैद्यनाथविरचिते जातकपारिजाते सप्तदशोऽध्यायः ॥१०॥

एते रलोकाः १०७ रलोकतुल्यार्थका एवेत्यलम् ॥ १०८-१११ ॥

पारिषाते ग्रुधा टीका कपिक्षेरवरिविधिता । कालचक्रदशाख्येऽस्मिन्नध्याये पूर्णतां गता १७ चक्रेकके वर्षको ग्रुक्तिराज्ञीयरके वर्षक्षे ग्रुक्ता कर उस २ राश्चिके पूर्णायुसे आग देवेखे वर्ष, आस, दिन, घटी जादि १५४ होता है। हुए स्थानका साजी हु:ख रोग कारक होता है। इस प्रकार एकके महाद्वावर्षको दूसरेक महाद्वावर्षको गुणा कर वहां परमायु संख्याखे ( १२० थे ) आग देवे तो द्वामें जन्तर्वता होती है। १०९॥

वचनके घट्यादिको पछा बनाकर उस नचनकी पूर्णायुसे गुणे और पूर्णायु (सर्वायु )

ज्ञानले आग देवे तो छठध वर्षादि खुषम दशा होगी ॥ ११० ॥

जिस प्रहकी दशामें भभीए प्रहकी भन्तर्वज्ञा छानी हो उसकी दशा वर्षादिको पूर्णायुँसे आग दे जीर भभीए प्रहकी दशा वर्षसे गुणा करे तो वर्षादि भन्तर्वश्चा हर प्**रकी होती है ॥** इति जात रुपारिजाते काळचकाक्ये ससदशाच्याये 'विस्रका' हिन्दी श्रीकासमासा ॥ १० ॥

# अथ द्वाफिलाध्यायः॥ १८॥

द्शानुसारेण फलं वदन्ति सुनीश्वरा जातशुभाशुभं यत्। सारं समुद्र्ष्ट्रत्य तथैव वच्चे भेदं यथाविस्तरतो दशायाम् ॥ १ ॥ बलानुसारेण यथा हि योगो योगानुसारेण दशासुपैति। दशाफलः सर्वफलं नराणां वर्णानुसारेण यथा विभागः ॥ २ ॥

अय दशाफलाय्यायो व्याख्यायते । तत्र जातस्य सक्तलं शुभागुमं फलं प्रहाणां दशान्तर्दशास्त्रेव परिणमन्तीति दशाविचार एवाभिहितः। ब्रहाणां दशाफलैरेव जातानां नराणां धर्वफलं सम्पत्स्यत इति दशाफलान्यत्रोच्यन्ते । दशानुसारेग्रेति श्लोकौ सरलाथीं ॥

क्योंकि मुनि लोग जातकका ग्रुभाग्रुभ फल द्वाके अनुकूल ही कहते हैं, इस लिये इताके भेदोंका सारभाग इकटा करके इस १८ वें अध्यायमें कहता हूँ ॥ १ ॥

जिस प्रकार बळके अनुसार योग होते हैं उसी प्रकार योगके अनुसार दशा प्राप्त होती है। मनुष्योंके सभी फल दशाफलसे ही होते हैं। जैसे वर्णानुसारसे विवादि होता है॥ २॥

# श्रथ विशोत्तरी महादशा।

आदित्यचन्द्रकुजराहुसुरेशमन्त्रिमन्द्रक्षकेतुसृगुजा नव कृतिकाद्याः। तेनो नयः सिनद्यातटधन्यसेव्यसेनानरा दिनकरादिद्शाब्दसंख्याः ॥ ३॥ श्रधुना विंशोत्तरीमहादशायां स्यादिप्रहाणां दशावर्षाण्युच्यन्ते—आदित्येति । कृत्ति-षाद्याः = कृत्तिकानक्षत्रमादियेषां ते, श्रादित्य—चन्द्र-कुल—राहु-सुरेशमन्त्रि-मन्द-स्-केतु -मृगुजाः = सूर्य-चन्द्र-मङ्गल-राहु-गुक-शनि-बुध-केतु-गुका दशापतयो भवन्ति । कृतिकादिनक्षत्रनवके श्रमी नव प्रहा दशापतयः । एवं नक्षत्रचके चारत्रयं दशापतयोऽर्थात् कृतिकोत्तरफल्गुन्युत्तराषाढेषु सूर्यः। रोहिणीहस्तश्रवणासु चन्द्रः। मृगशिरश्चित्राधनिष्ठासु भौमः । श्राद्रीस्वातीराततारामु राहुः । पुनर्वमु-विशाखा-पूर्वभाद्रेषु गुरुः । पुष्यानुराधोत्तर-भादेषु शनिः । रतेषा-ज्येष्टा-रेनतीषु बुधः । मघा-मूलाश्विनीषु केतुः । पूर्वफल्गुनीपूर्वाषाः डमरणोषु गुको दशापितर्भवति । श्रथेषां दशावर्षाण्याह्—तेनो नय इत्याद्यः । श्रत्र कटः पयवर्गभवैरिहेत्यादिवर्णवशेनाह्या ऊहनीयाः । तेन सूर्यस्य तेनः=६ वर्षाणि । चन्द्रस्य नयः= १०. व । भौमस्य सिन = ७ व. । राहोः दया = १= व. । गुरोः तट = १६ व. । शनेः धन्य = १९ व. । बुधस्य सेव्य = १७ व. । केतोः सेना=७ व. । शुक्रस्य नरा=२० वर्षाणि दशामानं अवति । सर्वेषां योगः ६ + १० + ७ + १८ + १६ + १९ + १७ + ७ + २०= १२० विंशोत्तरशतमिति विंशोत्तरीति संज्ञा ॥ ३ ॥

ख्र्यं, चन्द्रमा, सङ्गळ, राहु, बृहस्पति, जनि, बुध, केतु और शुक्र हन नव अहोंकी द्**शा** होतो है। कृत्तिकासे एकर नचत्रकी एक आवृत्ति दशा हुई। युनः उत्तराफाएगुनीसे एक र बचनकी दशा उक्त प्रहोंकी हुई। फिर तृतीयावृत्ति उक्तराषाढसे एक २ नवनकी उक्त प्रहों की एका हुई । सूर्यकी तेन ( ६ वर्ष ) चन्द्रकी नय ( १० व) सङ्गलकी सिन (७ व) राहुकी इया (१८ व) गुरुकी तट (१६ व०) शनिकी धन्य (१९ व) बुधकी सेव्य (१७ व) केतुकी खेना ( ७ व) और गुककी नरा (२० व) होती है ॥ ३॥

श्रथ प्रहाणां विश्वोत्तरीवशावीधकचक्रम।

| F |            | 1 0            | 1              | 1                     | 1               | 1                | 1               | 1               |                |            |
|---|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| L | इशाधिपाः   | स्यः           | चन्द्रः        | मङ्गलः                | राहुः           | गुरुः            | शनिः            | बुधः            | केतुः          | शकः        |
|   | नक्षत्राणि | कृ,उफ,<br>उषाः | रो, ह,<br>श्र- | मृ, चि,<br><u>ध</u> . | द्या,स्वा<br>शः | पु, वि,<br>पूभाः | पु,घनु,<br>उभा- | रले,ज्ये<br>रे. | म, मू,<br>श्र. | पुक. पूषा. |
| Ę | शावर्षाण   | Ę              | 90             | o                     | 90              | 9 €              | 99              | 90              | v              | 20         |

अथ द्शापतेः शुभाशुभत्वम् ।

आरोहवीर्याधिकभावतुल्यिबन्द्राधिकाः कर्मभवोद्यस्थाः ।
तुङ्गादिवर्गोपगता नभोगाः षड्वीर्यवन्तद्य शुभप्रदाः स्युः ॥ ४ ॥
मान्दिराशिपितमान्दिभावगाः स्त्रल्पिबन्दुरिपुनीचमूढगाः ।
पापखेटयुतभावसन्धिगा राशिसन्धित्वगास्त्विनष्टदाः ॥ ४ ॥
दशापितक्षित्रगतो यदि स्यात् त्रिषड्दशैकादशगश्च लग्नात् ।
तस्यप्तवर्गोऽप्यथ तत् सुदृद्धा लग्ने शुभो वा शुभदा दशा स्यात् ॥ ६ ॥
दशाधिनाथस्य सुदृद्गृहस्थस्तदुचगो वाऽथ दशाधिनाथात् ।
स्मरत्रिकोणोपचयोपगश्च ददाति चन्द्रः खलु सत्फलानि ॥ ७ ॥
उक्तेषु राशिषु गतस्य विधोः स भावः स्याज्जन्मकालभवमूर्तिधनादिभावः ।
तत्तस्त्रवृद्धिकृदसौ कथितो नराणां तद्वावहानिकृद्येतरराशिसंस्थः ॥ = ॥

दशाप्रवेशे स्वगृहादिसंस्थे हिमध्तौ यत्फलमुक्तमायैः ।
तद्वाच्यमिन्दुहि शुभाशुभाख्यं फलं मनोरूपतया ददाति ॥ ६ ॥
उत्पादितं हि धुचरस्य पूर्वं शुभादिकं कष्टफलं हि यत्तत् ।
तेनानुसारेण दशासु कल्प्यं शरीरभाजामशुभं शुभं वा ॥ १० ॥
इष्टोत्कटत्वे हि शुभानि पुंसां फलान्यनिष्टान्यशुभोत्कटत्वे ।
सान्ये तु मिश्राणि फलानि नुनं सर्वत्र चैवं परिकल्पनीयम् ॥११॥

इदानीं दशापतीनां प्रहाणां शुभाशुभत्वमुच्यते—आरोहेत्यादिभिः। ये नभोगाः=प्रहाः आरोहवीर्याधिकाः, भावतुल्याः, विन्द्धिकाः ( श्रष्टकवर्गेऽधिकशुभविद्धकाः ) फर्मभवेदि वस्याः = दशमैकादशप्रयमभावगताः, तुशादिवर्गोपगताः, षड्वीर्यवन्तश्च ( स्वकीयपड्वल्युकाश्च ) भवन्ति ते दशायां शुभप्रदाः स्युः। ये प्रहाः मान्दिराशिपतयः = गुलिकाधिष्ठित-दाशीशाः, मान्दिर्यत्र तिष्ठति तद्भावगताः, श्रष्टकवर्गे स्वस्पविन्दुकाः, शत्रुराशिगताः, नीवन्यताः, आस्तक्षताः, पापप्रह्युताः, भावधन्धिगताः, ऋश्वसिध्यता वा भवन्ति ते प्रहा श्विन्धकातः, अवत्यत्वतः, वापप्रह्युताः, भावधन्धिगताः, ऋश्वसिध्यता वा भवन्ति ते प्रहा श्विन्धकातः भवन्ति । श्रथ दशापतिः = यस्य प्रहस्य दशाफलं विचार्यते स प्रहः, यदि लग्वन्थतः=तत्काललग्ववर्तां स्यात् , तथा लग्वात् त्रिषड्रशैकादशगः स्यात् , श्रथ तत्सप्तवर्गः= तस्य दशापतेः सप्तवर्गः, वा तत्सुहृत् = तस्य दशापतेः भित्रप्रहः, वा शुभः=शुभप्रहो लग्वन्थते भवेत् तदा सा दशा शुभदा स्यात् ।

द्याय चन्द्रः, दशाधिनायस्य = प्रकृतदशापतेः सुहृद्ग्रह्रस्यः = मित्रराशिगतः, वा तदुच्चगः = दशापतेरुच्चराशिगतः, दशाधिनायात्, स्मरित्रकोणोपचयोपगश्च = सप्तम-नवम-पद्यम-त्रि-पडेकादश-दशमानामन्यतमगतो वा भवेत् - तदा सरफत्तानि = शुभ-फलानि दशिति ।

उक्तेषु, 'दशाधिनाथस्येत्यादिषु' राशिषु गतस्य विधोः = चन्द्रस्य जन्मकालभवमूर्ति-धनादिभावः = जन्मकालनायमानलमधनादिद्वादशान्यतमो भावः, सभावः = भावेन ( स्व-स्वभावेन = फलेन ) सहितः सफलो भवतीत्यर्थः । श्रसावुक्तराशिगतश्चन्द्रः, तत्तत्प्रदृद्धिकृत्= तत्तद्भावस्य दृद्धिकरो भवति । स चन्द्रो यदीतरराशिसंस्थः = उक्तेभ्योऽन्यराशिगतः स्यातदा नराणां तद्भावद्दानिकृत्कथितः । तथा भूतश्चन्द्रो यद्भावगतो भवति तद्भावस्य हानि-रेव वाच्येति ।

जन्मकाले स्वयहादिसंस्ये = स्वयहे, उचे, मूलित्रकोणादौ वोपगते, हिमग्रुतौ = चन्द्र-असि यस्फत्तमार्यैः वराहमिहिरादिभिठकं, तच्छुभाग्रुभाख्यं फलं दशाप्रवेशे = स्वकीयमहाद- शारम्ये, इन्दुधन्द्रो हि=निधयेन सनोरूपतया पूर्णभावेन ददाति इति वाच्यम् । अत्र चन्द्र इत्यु विकामतेषा सर्वेषामेवेष नियमो क्षेयः ।

उत्पादितमिति । इष्टोरकटस्य इति च श्लोकौ स्पष्टार्थाविति ॥ ४-१९ ॥

विष्क भारोहवीर्य, आवसदश, धष्टवर्गमें धधिक विन्दुवाले, १०-११-१ आवस्य, वपने उचादिवर्ग प्राप्त, षढ्वल्युक्त प्रह दशामें श्राप्तपद होते हैं ॥ १॥

गुलिक राशिका स्वामी, गुलिकके साथी, थोड़े विन्दुवाले, शत्रु-नीच-अस्तं गत, पाप-बद युक्त, मावसन्धिमें प्राप्त और ऋच सन्धि नवांशमें जो बह हों ये दशामें अनिष्ट फल देते हैं ॥ ५॥

द्शापित यदि ज्यनमें प्राप्त हो तथा ज्यनसे नृतीय-वह-द्वस-एकाद्वमें द्वापितका सरवर्ष या उसका मित्र बह हो वा ज्यनमें शुभग्रह हो तो द्वा शुभ होती है ॥ ६ ॥

ष्शाधीकां सित्रगृहमें या उसके उच्च स्थानमें, अथवा दशाधीकाले सप्तम, त्रिकोण (पाप), उपचय (३।६।१०।११) में चन्द्रमा हो तो निश्चय उस दशामें ग्रुम फर्लोको देते हैं॥॥॥

उक्त राशियोंमें गत चन्द्रमाका वह भाव उक्त समय छान-धनादि जो भाव हो उसकी हृद्धि उस दशामें होती हैं। यदि वह चन्द्रमा इतर राशिमें होतो उस भावकी हानि होती है चन्द्रमाके स्वपृहादिमें प्राप्त होने पर जो फळ श्रेष्ठ २ विद्वानीने कहा है, वह शुमाश्चम

फल द्वाके प्रवेशमें मनोरूपसे निवाय चन्द्रमा देता है ॥ ९ ॥

पहले प्रहोंके जो ग्रुष तथा अग्रुष फढ कहे जा चुके हैं उलीके अनुसार उनकी वृद्धार्थे अनुष्योंके ग्रुष वा अग्रुष फढ होते हैं ॥ १०॥

इष्ट फलकी अधिकतामें मनुष्योंको ग्रुभ फल होते हैं और अग्रुमकी अधिकता होने पर अनिष्ट फल होते हैं। साम्यमें निश्चय मिश्र फल होते हैं। इसकी करपना सब अगड़ करनी चाहिये॥ ११॥

संज्ञाध्याये यस्य यद्द्रव्यमुक्तं कर्माजीवी यस्य यश्चीपदिष्टः । भावस्थानालोकयोगोद्भवं च तत्तत्सर्व तस्य योज्यं दशायाम् ।। १२ ।।

इदानी पूर्वोक्तानां विविधकतानां तत्त्रयोगकत्तृ प्रहद्शायां परिपाकमाह—संवाध्याय इति । संवाध्याये यस्य प्रहस्य यद् द्रव्यं 'ताध्य-मणीत्यादि' उक्तम् । यस्य प्रहस्य कर्माचीवध्य य उपिदृष्टः । भावस्थानालोकशोगोद्भवं च=यस्य प्रहस्य यद्भावकतं, स्थानकलम्, ध्यालोक—( दृष्टि—) फलं, योगकत्त्रचोक्तं तत्तत्सर्वं तस्य प्रहस्य दृशायां योज्यम् = वाध्य-विति । शुभद्शायां तस्य तस्य द्रव्यादेखासिः, ध्रशुभद्शायां तत्तद्द्व्यादेहानिर्भवतीति वाच्यम् ( वृहजातकम् ) ॥ १२ ॥

संज्ञाच्यायमें जिसका को द्रव्य कहा है, कर्माजीवाध्यायमें विस्तका को उपवेश किया है, आवफ्ड, योगफड, दृष्टिफड को कहे हैं वे सब उसकी द्वामें योजना करे ॥ १२ ॥ शुअफलद्दशायां ताहगेवान्तरात्मा बहु जनयति पुंसां सौक्यमर्थागमं च । कश्चितफलविपाकैस्तकेयेद्वर्तमानां परिणमति फलोक्तिः स्वप्रचिन्तास्ववीयैः ॥१३॥

इदानीमात्मस्वरूपदर्शनादेव दशावगमप्रकारमाह—शुभफलददशायामिति । शुभानि प्रालानि ददातीति शुभफलदस्तस्य दशा = शुभफलददशा, तस्यां मनुष्याणामन्तरात्मा जीवात्मा (चित्स्वरूपः ताहगेव) शुभः = (प्रसक्षः) एव भवति । तदानी पुंग्नां = पुष्ठ- ज्ञाणां बहुविधं सौख्यमर्थागमञ्च जनगित । शुभदशायां पुरुषाणामन्तःकरणं गुप्रसक्षयाः भासते, तथा विविधं सौख्यं धनागमश्च भवति । ईहरलक्षणं रुष्ट्वंच शुभदशा तक्येति भावः । श्राविद्वाशुभदशायां नराणामन्तरात्मा वैद्यन्यमुपगतः, विविधं वुकं धनापगमश्च भवति । प्रिश्रे मिश्रफलश्चेति बोध्यम् । श्रात एव कथितफलानां विपाकदर्शनादेव वर्त्तमानां

शुआमशुओं वा दशां तर्कियेक्ष अयेत् । यस्य प्रहस्य शुआशुभदशायां याहक् शुभमशुभं वा फलमुक्तं, कर्तमानकाले ताहक् फलमवलोक्य तद्वहसम्बन्धिनी तथा दशाऽवगन्तव्येति । अय बलरहितानां दशाधु न यावदुक्तं फलं फलतीत्युच्यते । परिणमित फलोक्तिः स्वप्निन्ताख्ववां येः । अवीयेः = बलहीनेः प्रहेर्यानि शुआशुआनि फलानि दीयन्ते तेषां फलोक्तिः क्लाप्राप्तः, स्वप्ने = स्वप्नावसरे, चिन्तायां = मनोभिलाषे वा परिणमित = अनुभूयते । यथा किवद् अहः सिंहासनारोहणफलदो निर्वलो अवेत्तदा स्वप्ने तत्फलपिक्वांच्या, अर्था-दसौ नरो हि कदाचिरस्वप्नावस्थायाम् 'अहं सिंहासनाख्वोऽस्मि' इत्येवमनुभूयात् । वा तस्य मनोरयेनेव पूर्तिभवतीति वाच्यम् ( वृहक्षातकम ) ॥ १३ ॥

शुभफ़ल देनेवाली दशामें जातककी उसी प्रकारकी धन्तरात्मा होती है तथा अनेक प्रकारके खुल-धनकी प्राप्ति होती है। कहे हुए फर्लोकी प्राप्ति देखकर वर्तमान दशा समझनी चाहिये। यदि प्रह निर्वल हों तो उनके फलकी प्राप्ति स्वप्नकी भावनामें कहनी चाहिये 12

पाकस्वासिनि लग्नने सुदृदि वा वर्गेऽस्य सौम्येऽपि वा प्रारब्धा शुभदा दशा त्रिदशषड्लाभेषु वा पाकपे । सित्रोबोपचर्यात्रकोणसदने पाकेश्वरस्य स्थित-खन्द्रः सत्फलबोधनानि कुक्ते पापानि चातोऽन्यथा ॥ १४॥

धनेन रलोकेन दशायाः शुभाशुभत्नमाह—पाकस्वाभिनीति । पाकस्य = दशायाः, स्वामी=पाकस्वामी, तस्मिन् (दशापती) लग्नगे=दशारम्भकालिकलग्नगते सित, वा सह-दि=पाकेश्वरस्य यम्मिनं तस्मिन् , दशारम्भकाले लग्नगे सित प्रारम्भ दशा शुभदा भवि । ध्रथवाऽस्य पाकेश्वरस्योको यो वर्गः (धन्दर्गः, सप्तवर्गः, दशायो वा ) तस्मिन्दन् अवते वा कस्मिन्दन्तुभवहे लग्नगते सित प्रारम्भ दशा शुभदा स्यादिति । ख्रिय वा पाकषे = दशापती, लग्नात त्रिदशायव्लामेषु स्थिते शुभदा दशा स्थात् । ख्रथ पाकेश्वरस्य = दशापतीः मिन्नराशी, उप्तयाशी, उपवयराशिषु (३।६।१०।११) त्रिकोशे (५।९) मदने (७) वितवामन्यतम इत्यर्थः । स्थितधन्द्रो दशायां सत्पत्ववोधनानि कृतते = शुभफत्तान्यु-रपाय्वतीति । ख्रतः = उक्तेश्योऽन्यया स्थितधन्द्रः पापानि = अशुभफतानि कृतते । एतद्व-रलोकानकपानेव ६।० श्लोकाविति विन्त्यम् (वृहष्णातकम् ) ॥ १४ ॥

व्याधीश जनमें हो, वा नित्रगृहमें हो, वा लीम्बवर्गमें हो तो प्रारब्ध द्वा शुभफल देती है। बधवा वृज्ञापति वृज्ञम, पह वा काममें हो और वृज्ञापतिके मित्र-उच-त्रिकोण-सहममें स्थित चन्द्रमा हो तो सन् फर्जोका ज्ञान कराते हैं। इससे अन्यथा हो तो पापोंको करते हैं। १४॥

तमादिष्टगृहोपगः स्वसवने तुझे सुदृद्धेऽथवा पाकेशः शुभिन्नवीक्तणयुतस्तत्पाकमुक्तौ शुभम् । केन्द्रे वा यदि कोणगोऽतिशुभदः पापाश्चिषष्टायगा-स्तुझाचोपचयेषु ये वत्तयुतास्तेषां दशायां शुभम् ॥ १४ ॥

लग्नादिति । पाकेशः=दशापितः, दशारम्भकाले लग्नादिष्टं ( स्रभीष्टं ) यद्गृहं तद्गत-श्चेत्स्वभवने = स्नात्मीयराशौ, तुक्ने=हरोच्चेऽथवा सुहद्भे=स्विमत्रभवने स्थितः सन् शुभग्र-हेण, भित्रमहेण वा वीक्षितो युतो वा भवेत्तदा तत्पाकमुकौ तहशाभोगकाले नराणां तद्भाव-सम्बन्धि शुभं फलं वाच्यम् । श्रय दशापतौ केन्द्रे यदि वा कोणगे सित दशायामितिशुभ-दो भवति । श्रय च जनने पापाः पापप्रहाः ( सूर्यभौमशनयः ) त्रिषण्यायाः ( ३।६।९९ भावगताः ) स्युस्तया ये प्रहा बलयुताः सन्तः तुक्नाचोपचनेषु विद्यमाना भवेयुस्तेषां दशा-यां जनिमतां शुभं फलं भवति । श्रयदिव पापाक्षिषडायेतरस्थानगाः, ये निर्वेता प्रहास्तुज्ञा- दिस्थानरहिताध्व भवेयुस्तेषां दशायामशुभं फलिपति चिन्त्यम् । तथा चोक्तं फलदीपिकायाम्-थद्भावगो गोचरतो विलग्नाइरोश्वरः स्वोचसुहद्ग्रहस्थः ।

तद्भावपृष्टि कुरुते तदानीं बलान्वितश्चेज्जननेऽपि तस्य ॥ १५ ॥

लग्नसे इष्टगृहमें—स्वगृहमें, उच्चमें, सिन्नगृहमें, स्थित इन्नापित ग्रुभग्रह तथा सिन्नसे हुए युत हो तो उसकी दशाकी अक्तिम शुभ हो। केन्द्र वा कोणमें हो तो अत्यन्त शुभ हो। पापमह तृतीय, पष्ट, एकाद्वामें हों, उच्च, उपचयमें जो बळवान हों उनकी द्वामें शुभ होता है ॥ १५॥

श्रन्योन्यसिष्टप्रह्योईशायां भुक्तौ शुभं वड्बलशालिनोस्तु । शत्रमही दुर्बलशालिनी चेत् पाकापहारे तु तयोरनर्थः ॥ १६ ॥

श्चन्योन्यमिति । श्चन्योन्यं = परस्परम्, इष्टप्रह्योः = मित्रप्रह्योः, पद्वत्रातिनोः = स्वस्वषड्वलसिहतयोः, दशायां, भुक्ती=श्रन्तईशायां च ग्राभं फलं भवति । एतदुक्तं भवति । यस्य प्रहस्य दशायां यदीयान्तर्दशा अवति तौ दशान्तर्दशाधिपती ब्रहावन्योग्यं मित्रत्वसुप-गती स्वस्वषड्वलयुती च अवेतां तदा तहशान्तईशाकाले शुभं फलं वाच्यम् । अय ती चेत् परस्परं शत्रप्रही दुर्वेलशालिनी च भवेतां तदा तयोः पाकापहारे=दशान्तईशाकाले अनर्थः= श्रामं फलं भवतीति ॥ १६ ॥

परस्पर मित्रकी दक्षा अक्तिमें ग्रथ कळ देते हैं। यदि दोनों परस्पर वानुमह हों तो

उनकी द्वामें अनर्थ होता है ॥ १६॥

करोति यद्भावगतः स्वपाके तद्भावजन्यं त्वशुभं शुभं वा । श्रभं श्रभव्योमचरस्य दाये पापस्य दाये त्वश्रभं वदन्ति ॥ १० ॥ सौम्यान्वितम्रहृदशाऽतिशुभप्रदा स्यात् पापान्वितस्य विफलं परिपाककाले । मिश्रप्रहेण सहितस्य दशापहारे मिश्रं फलं अवति मिश्रवलान्वितस्य ।। १८ ।।

करोतीति । पाकपतिः प्रहः ( श्रन्तर्दशेशः ) दशापतेः सकाशात् यञ्जानगतः स्यात् तद्भावजन्यम् श्रशुभं शुभं वा फलं स्वपाके = स्वान्तर्दशाकाले करोति । तत्र शुभाशुभव्यव-स्थामाह । शुभव्योगचरस्य पाके शुभं फलं तथा पापस्य दाये तु अशुभं फलं भवतीति श्रायो वदन्ति । तत्रापि शुभदशायां शुभान्तरे तङ्कावनं फलं शुभतरमेवपशुभस्य दशायां पापान्तरेऽशुभतरमर्थादेव मिश्रे मिश्रं फलमिति । तथा फलदीविकायाम्--

यङ्कावगः पाकपतिर्देशेशात् तङ्कावजातानि फलानि क्रयात् । विपक्षरिष्फाष्टमभावगद्येत् दुःख विद्ध्यादितस्त्र सौढ्यम् ॥

सौम्यान्वितेति श्लोकः सरलार्थः एवेत्यलम् ॥ १७-१८ ॥

कोई यह जिल भावमें प्राप्त हो उस भावजन्य अशुभ-शुभ फळको अपनी द्वार्में करता

है। ख्रुष प्रहकी दशामें ख्रुम, पाप बहकी दशामें अग्रुभ होना कहते हैं ॥ १७॥

श्रुभग्रहसे युक्त ग्रहकी दशा शुभ फल देती है। पापग्रह युक्त ग्रहकी दशा अशुभ फल परिपाक काळमें देती है। मिश्रवल युत तथा मिश्र बहु युत बहुकी दुवा बाहु होने पर मिश्र फल होता है ॥ १८॥

यद्धातुखेटस्य दशापहारे तद्धातुवित्तायतिसाहुरार्याः।

धातच्चयं पापवियचरस्य पाकेऽभिवृद्धिं शुभद्स्य धातोः॥ १६॥

यदिति । यस्य धातोः 'मज्जा-स्नायु-वसेत्यायुक्तस्य' यः खेटः = प्रहस्तस्य दशापहारे तद्धातुवितायतिम् = तत्तद्वहसम्बन्धिधातुभृतीनां परिपाकम् , श्रार्थाः = यनीविण श्राहः । तत्र तदात्रप्रहदशायां पापवियच्चरस्य, पाके = भुक्ती ( श्रन्तर्दशायाभिति यावत ) धातक्ष-बम् , शुभस्य = शुभन्रहस्य पाके तु धातोरभिवृद्धिमाहुरायी इति ॥ १९ ॥

बिल बातुवाले प्रहकी द्वा हो। उस द्वामें उसी बातु और धबकी प्राप्ति होने यह अंडोंने कहा है। पाप प्रहकी द्वामें उस बातुका चय होता है। ग्रुम प्रहकी द्वामें उस बातुकी बृक्षि होती है॥ १९॥

सपन्नखेटोपगतस्य पाके सपन्नवृद्धिं सकलार्थनाशम् । यत्कर्मकर्तृत्रहपाककाले तत्कर्मसिद्धि प्रवदन्ति सन्तः॥ २०॥ यत्कार्यकारिचुचरस्य दाये तत्कार्यसिद्धिं प्रवदेन्नराणाम् । शुभगहोऽसौ यदि कार्यसिद्धिं पापस्त तत्कार्यविनाशमेव ॥ २१॥

सपत्नेति । सपत्नक्षेटोपगतस्य = वैरिम्नहदशायामुपगतस्य पाके = मन्तर्दशाकाले, सपरनदृद्धि = श्रमुदृद्धि सकलार्थनाशं च वाच्यम् । यस्कर्मकर्त्तृप्रहपाककाले = यो महो यस्य कर्मणः कारको भवति तद्महस्य परिपाकावसरे तस्य शुआशुभस्य कर्मणः सिद्धिं सन्तो विद्वांसः प्रवहन्ति ॥ २० ॥

बरकार्यकारियुचरस्थेत्यस्य श्लोकस्यार्थः स्पष्ट एवेत्यलम् ॥ २१ ॥ षञ्च महोंकी वृक्षान्तर्वकार्मे षञ्चको वृद्धि, सम्पूर्ण धनका नाषा होता है। जिस कर्मके करने वाले जो मह हो उनकी वृक्षा कालमें उस कर्मकी सिद्धिको सन्तलोग कहते हैं ॥२०॥ विस्र कार्यका जो कर्ता ब्रह है उस महकी वृक्षामें मलुष्योंके उन कार्योंकी सिद्धिकहै।

बहि वह समझह हो तो कार्यसिक्षि हो। यहि पापब्रह हो तो कार्यका विनास ही होता है२९

राज्यस्थानपराज्यकारकदशा राज्यप्रसादप्रदा देवव्योमचरस्य पाकसमये तद्देवताराधनम् । धर्माधीशदशागमे सति तपोधर्मादिसिद्धं वदेत् कर्मेशस्य दशापहारसमये यज्ञादिकर्मोत्सवम् ॥ २२ ॥

राज्येति । राज्यस्थानपस्य=दशमेशस्य, राज्यकारकस्य प्रहस्य च दशा राजप्रसादप्रदा भवति । राजपुत्रधेत्तदा तदृशायां राज्यं तसते । साधारणो राजप्रसादं (राज्ञः प्रसचतां) प्राप्नोति । देवन्योमचरस्य = तत्तदृदेवास्यकस्य (५ भावेशस्य ) प्रहस्य पाकसमये दशा-न्तर्दशाकाले तत्तद्देवताया आराधनं वाच्यम् । धर्माधीशस्य = नवमेशस्य दशागमे सति त्रपोधर्मादीनां कर्मणां सिद्धिं वदेत् । कर्मेशस्य = दशमेशस्य दशापहारसमये यज्ञादीनां कर्मणामुत्सनं वाच्यम् । उक्तानां प्रहाणां दशावसरे तत्तदुकं कर्म कृतं चेत् साफर्यभुप-यच्छतीति भावः ॥ २२ ॥

वृक्षमेश और राज्यकारक प्रहुकी वृक्षा राजप्रद होती है। देवता प्रहुके पाकसमयमें उस देवताका भारायम् करे। धर्मेशकी दृशामें तर धर्मकी सिद्धि कहे। कर्मेशकी दृशामें यह

आवि कर्मोखन कहै ॥ २२ ॥

सत्त्वादिग्रहपाक्षमुक्तिसमये तत्तद्गुणो जायते जन्मर्ज्ञादिनवज्ञगग्रहदशा कुर्वीत भूतं फलम्। कर्मर्ज्ञादिनवर्ज्ञगस्य बलिनः पाके भविष्यत्फलं चाधानादिगतस्य सर्वमफलं पाके फलं वा वदेत्॥ २३॥

सत्तादीति । सत्तादिप्रकृतिमतां प्रहाणां (दितीयाध्याये २६ श्लोको द्रष्टन्यः) पाकअक्तिसमये तत्तद्गुणो जायते (सत्त्वगुणात्मकप्रहदशायां सत्त्वगुणः, रजसि रजोगुणः, तमसि
तमोगुणो भवति मनुज इति )। जन्मक्षीदिनवर्क्षगप्रहदशा = यत्मिननभन्ने जन्म भवति
तज्जन्मक्षीं तत्मान्नवनक्षत्रगता प्रहदशा भूतं फलमतीतं फलं क्वरीत । एतदुक्तं भवति । यो
प्रहो जन्मकाले जन्मनक्षत्रादिनक्षत्रनवक्षगतो भवति तत्य दशायामतीतमेव फलं वाच्यमव्यात्तिहशायां वर्त्तमानं फलं नोपलस्थेत । कर्मकादिनवर्क्षगप्रहदशा=यत्मिकक्षत्रे जन्म तस्मा-

इश्रमं नभनं कर्मनाम ( घ. ६ रतो. ७८-८० ह. ) तदादिनवनभने गतस्य वितनो प्रहस्य दशायां भविष्यत् = भावि फर्लं वदेत् । प्रय प्राधानादिगस्य = जन्मभीदेकोनविंशं नभन-माधानसंहकं तदादिनवनभने गतस्य प्रहस्य पाके सर्वं फल्लमफ्लं=विफल्लमेव वा वदेत्। प्रत्र फर्माधानान्तर्भगतप्रहदशाफलयेव दश्यं अवतीत्यर्थः ॥ २३ ॥

सच-रज-तम-गुणवाले प्रहकी दशामें यह यह गुण होता है ( सच्यमें सच्यगुण, रजमें रजोगुण, तममें तमोगुण) जन्म नक्त्रले वय वक्त्यत तक मात प्रहकी दशा भृत फलको करती है। कर्मचंखे वय वक्त्रमें यकी प्रहकी दशामें भविष्य फल होता है। आवान आदि वयमें गत प्रहकी दशामें सब क्ष्मल फल कहे। १६॥

> शीर्षोदयगतः खेटः पाकादी फलदो भवेत्। पृष्ठोदयस्यः पाकान्ते चोभयोदयगः सदा ॥ २४ ॥

शीबोंदयगत इति । स्पष्टार्थः ॥ २४ ॥

जो बह कोचेंदिय राशिमें हो वह दक्षाके वादिमें फळ देता है। पृहोदयका बह दक्षाके जन्तमें फळ देवे। उमयोदय राशिका बह सदा फळ देता है २७ ॥

षष्ठेशस्य दशा विलापकरणी मृत्युविनाराप्रभी-रस्तम्योमचरस्य वृत्धुमरणं पाकेऽपहारेऽथवा । सम्पत्सायकमैत्रपाः परममैत्रच्रेमताराधिपा-वेतेषामपहारमुक्तिसमये सम्पत्समृद्धिं वदेत् ॥ २४ ॥

षष्टेशस्येति । षष्टेशस्य = जन्मत्तवनात षष्टभावपतेः दशा वितापकरणी = दुःखदातीः भवति । विनाशप्रभोः = विनाशरण्डमध्यो भावस्तरपतिर्दशायां खुखुर्भवति । अस्तव्यो-अवस्य = रविणा सहास्तं यतस्य वाऽस्तथयन् (सामभाव-) सुपगतस्य, ससमेशस्य वा प्रहस्य पाकेऽपहारेऽथवा = दशायामन्तर्दशायां वा वन्धुमरणं वाच्यम् । अत्रोत्तः भावधिपस्य शुभाशुभरवे सति फले न्यूनाधिक्यं विन्तवीयम् । अय, सम्पत्-साधक - मैत्रपाः, परममैत्र-चेमताराधिपौ = सम्पत् (यस्मिक्यने स्वन्य तस्माद् हितीयैकादशिव-यातितमानि क्षत्राणि), साधकं (सम्पत्नीत् षष्ट-पयदश्च-वर्जुविश्वतितमानि ) मैतं = (अष्टम समस्य-वर्जुवश्वतितमानि ) एषा पत्यः, तथा परममैत्रं (वयमाध्यशस्य वर्शनितमानि ) एषा पत्यः, तथा परममैत्रं (वयमाध्यशस्य वर्शनितमानि ) चेतं व्यास्थितमानि ) चेतवारा (चर्जुवश्वतितमानि ) पत्योद्दश्वतितमानि ) एतवार्थस्य (अन्तर्दशाकाले ) स्वास्य सम्पत्मविद्य = धनादिश्वत् वदेत् । तथा फल-दिविद्याग्य-

चोराद् भीतिमनर्थतां च दमनं रोगान् बहुन् हुन्कृति श्रुत्यस्यं समतेऽपमानमयशः षष्ट्रेशदाये मजम् । जावातुर्व्यसमं कलनविरदं खोहेत्वनर्थायः ज्ञेशे विज्ञतिन्यसस्यिभिरति गुज्ञामयं चाटनम् । रम्ब्रेशायुषि शोकभोहमद्यास्ययंदिमूच्क्वींचिकृति ज्ञारिदयं भ्रमणं वदेदपयशो न्याधीनवहां मृतिम् ॥ इति ॥ २५ ॥

पहेशकी वृद्धा विकाय करनेवाकी होती है। धरमें तकी वृद्धा सुखु करनेवाकी है। धरम श्रद्धकी वृद्धा धन्तर्वेद्धा चन्त्रुमरण करवी है। सक्वत् (२) साधक (६) मैस (८) प्रतमेन्न (९) क्रेम ताराधिप (४) हन सबकी धन्तर्वक्षाके समय सक्वत् समृद्धि कहे॥ ३५॥

त्रिमरडलेष्यथैकस्मिन् पापस्तिष्ठति दुर्वलः । तद्शायां सुर्वि विद्यात् ससीम्बो बद्दि शोधनम् ॥ २६ ॥

## राशिसन्धिगदाये तु शोकरोगादिपीडनम् । त्रिंशद्वागसनुकान्तद्शा सृत्युफलप्रदा ॥ २७ ॥

एतत् रलोकद्वयं पद्ममाच्याये, ४५।४६ रतो ० द्रष्टच्यम् ॥ २६-२७ ॥ त्रिमण्डलमें पृष्टमें भी निर्वल पापबह हो सो उसकी वृशामें सुरुषु जाने । यदि सुभन्न-एके लाथ हो तो छज हों ॥ २६ ॥

राशिसंधि यत प्रहकी दशामें पोक-रोगाविकी चीवा होती है। किसी राशिके ३० वें

र्जवर्षे वत बहकी दशा सुखु कल देती है ॥ २७ ॥

नीचरियतो जन्मनि यो प्रहः स्यात् स चापि तयुक्तसमो न शकः। षातुं ग्रुमं राहुयुतस्त्वनिष्टं तत्त्वेत्रगस्तच्वराशिपश्च ॥ २८ ॥

नीचस्थित इति । बन्मनि = बन्मकाले, यो प्रहः, नीचस्थितः = स्वनीचराशि गतः स्यात्, स नीचवर्ती प्रहस्तयुक्तवागवापि = तेन नीचगतप्रहेण युक्ती प्रहथापि ग्रुअं फलं षातुं शकः = समर्थः, न भवति । अभावशुभक्तलभेव करोतीति भावः । राह्नवृती प्रहः, त्तरहोत्रयः = राहोः होत्रयतः, तख्तगशिषध=राहुयुतस्य राशैरिविषो प्रहृध दशायां श्रनिष्टम्= ष्यामं फलं करोति ॥ २८ ॥

जन्म समय नीच राबिनें स्थित जो प्रह वह भीर उससे युक्त प्रह श्रुप फल नहीं देता है। राहुले युक्त बहु तथा राहुराशिपति और उसके गृहमें प्राप्त बहु अनिष्ट फळ देता है॥२८॥

तत्तद्भावाधीश्वरस्याधिरात्र्यों वा खेटो बिन्दुशून्यर्त्तयुक्तः। तत्तत्पाके मूर्तिभावादिकानां नाशं वयादेवमाहर्भुनीन्द्राः ॥ २६ ॥

तत्तक्षावेति । तत्तक्षावाधीश्वरस्य = तत्तिव्वारणीयभावस्याधिपतेर्प्रहस्य यो प्रहोऽधि-रातुस्तवा बाहवर्गे विन्दुराज्यक्षेयुको भवति, तत्तत्पाके मूर्तिभावादिकानां = लप्नादिकभा-बानां नारां जुयादेनं प्राप्तन । सुनीन्द्राः बाहुः । लग्नेशाधिशत्रुप्रहृदशायां शरीरनाशं धनेशाधि-शासदशायां धननाशयेवं सर्वत्र विचिन्त्यम् ॥ २९ ॥

उस उस भावके मधीयरका जो मधिकानु प्रह विन्दु शुम्य राशिमें हो उस उसकी दशामें

बारीशादि ( खन्नादि जाव ) का नाव कहे ऐसा अनीन्होंने कहा है ॥ २९ ॥

बाधास्थानपतच्तप्रहदशा शोकादिरोगप्रदा तत्केन्द्रस्थदशापहारसमये दुःखं विदेशाटनम् । अन्योन्याष्ट्रसंपञ्चरयोः पाकापहारे अयं देशत्यागमनर्थमिष्टशंभयोः सर्वं विभिन्नं वदेत् ॥ ३०॥

बाधास्यानपेति । बाधास्यानानि पूर्वमुक्तानि ( २ छ० ४८ इलो० ) तदन्यतमपति-स्तया तेन युक्तस्य प्रहस्य दशा शोकादिरोगप्रदा भवति । एतदुक्तं भवति । यस्य भावस्य विचारः प्रस्तुतस्तस्य यद्वाधास्थानं तत्पतेरथवा तयुक्तप्रहस्य दशां तद्वावस्य शोकादिरोः गप्रका अवति । तस्केन्द्रस्यदशापहारसमये = तस्मात् वाधास्थानात् केन्द्रे स्थितस्य प्रहस्य दशावहारसमये (दशान्तर्दशाकाले ) दुःखं विदेशाटनच भवति । अन्योऽन्यं = परस्परम् . श्रहमबद्यग्रवच्चरयोः पाकापहारे = दशान्तर्दशायां ( कस्यविद्शायां वा हियतस्यान्तर्वशायाच ) अयं देशस्यागमनर्थं च वदेत् । अव तयोरन्योन्यमप्टमवष्टम-बाचरयोः विजयोः शुभव्रह्योख सर्वमुकं फलं विविधं = शुभव् , अशुभं च बदेत ।

अत्र प्रसप्तात् वाधास्यानानिः । आस्टराशी चर जायराशी, स्थिरे तु वाधा नवमे विचिन्त्या । तथोभये जानगरे प्रयाणां केन्द्रेष्ठ नैपामिति केविदाहः ॥

चरस्यिरोभये लाजे लाभधर्यास्तपैः कमात् । त्रयाणां केन्द्रसंस्थेख प्रदेवीधकमुख्यते ॥ इति ॥ ३० ॥

बाधा स्थान पति तथा उससे शुक्त शहकी दत्ता कोक रोग देनेवाकी है। उससे केन्द्र-स्थकी दत्ताके समय दुःख और परदेशमें जाना होता है। परस्पर जप्तम, पछ स्थान स्थित शहीं-की दत्तामें भय, देशस्थाग, जनर्थ कहे। यदि दोनों मित्र या छल हों तो सब विश्व कहे॥ ३०॥

इदानीं सावस्थाप्रहदशाफलमाह—

पाके दीप्तस्य राजा भवति धनयशोदानविद्याविनोदी स्वस्थस्याचारधर्मश्रवणबहुसुकारोग्यवित्तान्वितः स्वात् ॥ राजप्रीति विश्वृति सुक्षमिह सुदितन्योमवासस्य दाये शान्तस्यारोग्यसौक्यश्रयमवित्तपितिप्रीतिसुस्साहमेति ॥ ३१ ॥ पाके शक्तस्य विद्याविनयधनतपःसिद्धिधर्मप्रवृत्ति-श्चोरारातित्तिरौर्भयमनुजस्तिः पीडितस्य महस्य ॥ दाये दीनस्य दैन्यं विकत्तस्यगदशा शोकरोगप्रदा स्यात् चित्तकत्रेशः स्वतस्य प्रतिदिनमरिशिर्भीतस्वेटस्य भीतिः ॥ ३२ ॥

पाक इति । श्रत्र दीमादिलक्षणं द्वितीयाध्याये द्रष्टव्यम् (२ श्र. १६-१८ श्ली.) श्रान्यस्थप्रधेवेश्यलम् ॥ ३१-३२ ॥

दीस प्रहकी द्वार्में राजा तथा घन-यश-दिया-विनोदी होता है। स्वस्थ प्रहकी द्वार में जाबार-धर्म-अवण-बहुसुख-आरोग्य और घन युक्त हो। श्रुंदित प्रहकी द्वार्में राज-श्रीति-विभृति-और सुख होता है। शान्त प्रहकी द्वार्में आरोग्यता-सीक्य-क्यमी-राजा-की प्रसक्ता-उत्साह प्राप्त होता है। ३१॥

षाक प्रहुकी द्वामें विधा-विनय धन-तपकी तिवि, धर्ममें प्रदुत्ति हो। पीडित प्रहुकी द्वामें चौरमय, वामुभय, राजभय, छोटे माईकी स्टब्रु हो। श्रीन प्रहुकी द्वामें द्वीनता, विक्रक प्रहुकी द्वा घोक-रोगके देनेवाकी है। चक प्रहुकी द्वा विक्रमें प्रतिदिन वकेक धीर बीत प्रहुकी द्वा भय देती है॥ ६९॥

वित्तन्तारेन्द्रभनामतारागश्नेन्द्रनत्तृत्रगर्योषु मध्ये । वत्ताधिकर्त्त्ररादशाकमेण फलं शुभं वाऽशुभमाहुरार्याः ॥ ३३ ॥

श्रधुना प्रण्डः शुभाशुभफलिक्झासायां दशानिर्णयमाह—निकानिति । विकानतारा = बान्यकालीनहपष्टलाग्याधक्षत्रम् । इन्दुभं = बान्यकालीनसानां नश्चमम् । नामतारा = सम्बुद्धिविशिष्ट—(पुकार ) नाम्ना यसक्षत्रं तत् । प्रश्नेन्दुनक्षत्रम् = प्रश्नकालीनसान्द्रनक्षः अम् । एषु नक्षत्रमधोषु सध्ये, बलाधिकसँशदशाक्रमेण = बन्चकत्रदशापतिः सर्वापेक्षया वली भवति तद्शाक्रमेण । अत्रैतदुक्तं भवति । पूर्वोक्तप्रत्येकनक्षत्रयशादशापति विश्वाय तेषां दशापतीनां सध्ये यो बलीयान् भवति तद्शाक्रमेणार्थात्वशादिक्षमेण प्रष्टुः श्रुभं वाऽ-श्रुभं फलं त्रूयादित्यार्थां चाहुः ॥ ३३ ॥

जन्मकाकिक छप्रतारा, चन्द्रतारा, पुकार वामकी तारा और प्रश्न चन्द्रवच्चाके मध्यमें अधिक बळवाले वचन्नपतिको दशाके कमसे ग्रुभफल वा अग्रुभफल होवा सेह विद्वार्वीने कहा है ॥ १३ ॥

युनः प्रकारान्तरेण दशाफलकमिवचारं, दशावसाने सामान्यफलवाह—

उत्पन्न नज्ञ विलयतो वा भूयात् क्रमेणैव दशाफलानि । दशावसानेष्यग्रभं च सर्वे कुर्वन्ति सामान्यफलं नराणाम् ॥ ३४ ॥ उत्पन्नित । उत्पन्नकात्रं वदयमाणम् ( बन्मक्षीत्परतस्तु पचयमवाऽयोत्पनसंक्षेति ) . विलयनं = बन्मलावसम्बन्धिवक्षत्रम् , ततः उत्पन्नसन्नाद्वित्यनवक्षत्राद्वा ( तयोर्वेलाधिः कात् ) क्ष्मेणैव दराफतानि भूयात्। अथ सर्वे = सकता एव प्रहाः ( शुभाः पापाश्व ) दराा-वसानेषु = दरासमाप्तिकातेषु नराणाम् सामान्यकतं = साधारणं फत्तम्, अशुभं कुर्वन्ति। सर्वे एव प्रहा दरान्ते प्रायोऽशुभमेव फत्तं ददतीति तात्पर्यम् ॥ १४ ॥

्उत्पन्न वाच्यते द्वाका फल कमसे होगा । द्वाके धवसायमें सभी प्रह अग्रुभ सामान्यफल मनुष्योंका करते हैं ॥ ३४ ॥

इदानी केवांनिरस्वरूपानरूपमध्यायुष्मता मरणदशाज्ञानमाह— जन्मक्तात्परतस्तु पद्धमभवाऽथोत्पन्नसंज्ञा दशा

स्यादाधानदशाऽप्यथाष्ट्रमभवात् च्तेमान्महाख्या दशा । ष्यासां चैव दशावसानसमये यृत्युं वदेत्प्राणिनां दीर्घस्वल्पसमायुवां वर्धावपत्प्रत्यग्-दशासु क्रमात् ॥ ३४ ॥

वन्मक्षंदिति । जन्मनक्षत्रात् पश्चमनक्षत्रादिका दशा उत्पन्नसंज्ञा दशा स्थात् । जन्मक्षंत् पश्चमनक्षत्रसम्बन्धिन दशा उत्पन्नदशासंज्ञयोच्यते । श्रतो जन्मक्षंत् , श्रष्ट-स्थानः श्रष्टमनक्षत्रसम्बन्धिन दशा श्रष्टान्याः नाम्ना न्यविष्ठिते । ज्ञेषात् = जन्मक्षं-चतुर्यनक्षत्रसम्बन्धिन महाद्याः महासंज्ञिका = महादशेति कथ्यते । यथा-कस्यविज्ञनमक्षं रेष्टिणी स्थात् तदा तस्य पुष्यनक्षत्रसम्बन्धिन दशा 'उत्पन्ना' दशा । पूर्वफारगुनीसम्बन्धिन दशा 'श्राप्ता तदा तस्य पुष्यनक्षत्रसम्बन्धिन दशा 'महादशा' इति वाच्यम् । तत्प्रयोग्वनपुष्यते । श्राप्तानिति । श्राप्ताम्=उत्पन्नाधानमहादशानाम् , एव दशा, श्रवसानसमये=वयःश्वेषकाले, ग्रणां = महुष्याणां, मृत्युप्रदा = मरणकर्जां, स्थात् = भवति । यदि वयःशेषकाले उत्पन्नधानमहादयानामन्यतमायाः सम्भवः स्थात्तदा तद्दशायभिव ग्रणां मरणं स्थादिति भावः । श्रथ स्वस्पानस्यसमायुष्याः सम्भवः स्थात्वा तद्दशायभिव ग्रणां मरणं स्यादिति भावः । श्रथ स्वस्पानस्यसमायुष्याः (हार्थियः नष्टिवर्षिकायुष्यान् ) समायुः = मध्यमायुः (हार्थिशाद्यश्चित्रप्रदित्यान्यस्यान् ) स्वत्यायः । स्थाद्यस्य । स्वर्थात्यस्य । सम्भवः स्थाद्यस्य । सम्भवः स्थाद्यस्य । सम्भवः स्थाद्यस्य । सम्भवः स्थाद्यस्य । तत्यर्थेशःदशावसाने, द्याद्यस्य । सम्भवः सम्भवः स्थाद्यस्य । सम्भवः सम्भवः स्थाद्यस्य । सम्भवः सम्भवः स्थाद्यस्य । सम्भवः सम्भवः स्थाद्यस्य । सम्भवः सम्भवः सम्भवः स्थाद्यस्य । सम्भवः स

"अल्पायुर्थोगजातस्य विपद्यये सृति वदेत्। जातस्य मध्यमे योगे प्रत्येरी तु सृतिर्भवेत् ॥ दीर्घायुर्थोगजातानां वर्धमे तु सृतिर्भवेत्" ॥ इति ॥ ३५ ॥

कम्मन जाने पञ्चम गज्ज उत्पन्नद्वा होती है। ८ वां नज्ज आधान द्वा, ४ र्थ गृहसे महाद्वा कहळाती है। इनकी द्वा के धवसान समयमें मनुष्योंकी मृत्यु कहे। अरुपायु बोगमें तृतीब तारेक्षकी द्वामें, मध्यायुवालेकी पञ्चम ताराकी द्वामें मृत्यु होवे और पूर्णायु बालेकी ८ वीं द्वामें सुत्यु होती है।। ३५॥

छाथ निर्याण्ड्छा ।

जातोऽह्यि चेव्केशनिस्फुटैक्यतारादिनिर्याणदशा प्रकल्या । तारेशराहुस्फुटयोगतारापूर्वा दशारिष्टकरा रजन्याम् ॥ ३६ ॥

रतोकोऽयमायुर्वायाध्याथे व्याख्यात एवेति ( ५ छा० ७२ रतो० द्र० ) ॥ ३६ ॥ चित्र विनका जन्म हो तो खुर्य और क्रानि स्पष्टको एकत्र जोड्ने पर छक्ष्य ताराविकी निर्याणवृक्षा करपना करे । राधिके जन्ममें चन्द्रमा और राहु स्पष्ट योग तारासे निर्याण स्का होती है ॥ ३६ ॥

अथ गुलिकद्शा

गुत्तिकस्थितनत्त्रत्राहरा। तस्य प्रकल्पिता । तशुक्तभवनांशेशी सहकारी च सुत्युदाः ॥ ३७ ॥ 'शुक्तिकस्फुटोदिसनक्षत्रवशाद् शुक्तिकदशा'।

ष्यधुना यत्नोकेनानेन गुलिकदशांच्यते । गुलिकः स्थितो यस्मिषकाने तस्माषकानाद्-गुलिकदशा प्रकल्पिता अवति । प्रजेदसवधेयम् । गुलिकस्थितनकाने यस्य प्रदृस्य दशाः ष्यारभ्यते, तदादिष्रदृदशागुलिकदशीति नाभ्नाः व्यवद्वियते । तस्यां गुलिकदशायां तयुक्त-भवनारोशी = गुलिकयुक्तरशिपतिनवांशपती' तस्यहकारी च ( सम्बन्धी च ) मृत्युदाः भवन्ति । एतदुक्तं भवति । गुलिको यस्मिन् राशी तिष्ठति तदीशः, यस्मिषवांशी तिष्ठति तदीशः, गुलिकेन सह सम्बन्धकर्ता नैतेवां दशायां ( गुलिकदशायां ) मरणं वाच्यम् ॥३०॥

गुळिक जिल नचमने स्थित हो उससे उसकी ब्ला करियत करे। उससे युक्त गृहेश

जीर अंदोश होनी जीर सहकारी सुख़ देते हैं ॥ ३० ॥

अथ श्लदशा ।

विनेशाविनशुक्ती चं राजारी कारकाः स्वताः । कारकस्य त्रिशुलचें यदा चरति या दशाः॥ ३५ ॥ "विकसाष्ट्रमाधिपवसावजातस्यायः, पितृकारकी रविशकी,

मातृकारकी चन्द्रकुजी" [

तत्कारकस्थितगृहादिषु सर्वभेषु चक्रत्रमाणवृत्ववस्तरसंयुतेषु ॥ वीर्यान्वितेषु ग्रुभदृष्टियुतेषु सौद्धयं नीचारिपापयुत्तभेषु ववन्त्यनिष्टम् ॥३६॥ दिनेशाविति । दिनेशी = धत्र 'कटपयवर्गभवैदिहे'स्यादिण दिनं = ८, तदीशी आस्त्री-शोऽष्टमाद्ष्यद्वयेशः=तृतीयाद्यमभाववोर्थपती । इनशुक्ती = सूर्यः, शुक्त्य । राजारी = राजा चन्द्रः, चारो भीयथा कारकाः स्यृताः । एतदुकं भवति । तृतीयाद्ययेशावायुक्तारकी । सूर्य-ग्रुक्ती पितृकारकी । चन्द्र-भग्नती वातृकारकी । धयमर्थे मन्यकर्त्री बदेव स्पष्टीकृतः (विक्रमाद्यमाधिपवशाण्यातस्यायुः, पितृकारकी रविशुक्ती, मातृकारकी चन्द्रकृती) इति। तथा चन्

"रविशुक्तयोः प्राणी जनकः । जन्द्रारजोर्जनवी' इति जैथिकि । एतरूपोजनशुक्तरार्टे-जाह—कारकस्य त्रिशुक्कों इति । तत्तरकारकस्य त्रिशुक्कों=श्रष्टमर्कं इत्यर्थः । या दशा यदा चरति सा दशा तथा तस्य पृत्युदा अवति । यदारकारकादष्टमशशिखस्वन्धिनी दशा यस्मिन्

खमये चलति तदानीं तस्य तस्य पृत्युं बदेदिति भावः ॥ ३८ ॥

तस्कारकेति । तस्कारकस्थितरहादिष्ठ = तत्तद्वावकारको प्रदो यंत्र कुत्र भावे स्थितो अवेतद्वावराश्यादिष्ठ, सर्वभेष्ठ = यत्र कुत्र।पि सर्वत्रेष वियम इत्यर्थः, चक्कप्रमाणद्वावरसर्रेण = कालचक्रदशोकार्द्वप्रमाणवर्षेण संयुतेष्ठ = मिलितेष्ठ वर्षेष्ठ, यदि कारको वली शुभरहो वा शुभयुतो अवेत्तदा तस्य तस्य वीख्यमार्था वदन्ति । यदि च कारको प्रहो वीचे, शाशुरुहे, पापयुतो वा अवेत्तदा तस्य तस्याविष्टं वदन्ति । अयमर्थः । यस्य कस्य भावस्य कारकः शुँभो वाऽशुभो यदाशौ अवेत्तदक्षे कालचक्रदशाप्रमाणार्थं संयोज्य तावन्मिते वर्षे कारकप्रकृत्या सुखमनिष्टं चा विज्ञानीयादिति ॥ ३९ ॥

नृतीयेश और अष्टमेश बायुःकारक, सूर्य और ग्रुक पितृकारक, चन्द्र और महुङ मातुः कारक छहे हैं । कारकके त्रिमुख राशिमें जो दशा जब आती है उसमें उस २ का मरण कहें 10

लो कारक जिस किसी भावमें हो उस राशिमें ६ राशि चोडकर उतने २ वर्षमें यदि कारक ग्रुमदृष्टि-युत हो तो उस २ का सुल कहना । यदि कारक चीच-शानुगृह-पापयुत दृष्ट हो तो अनिष्ट कहना चाहिये ॥ ६९ ॥

श्रथ महाद्शाविशेषः । यत्तारांशगतः शशी तद्धिपेनालोकितो वा युत-स्तेषां चक्रदशा विशेषफलदा वद्यासि तचकजम् देहे पापयुते तु रोगमधिकं जीवे तु जीवश्रमं दचाययनयोः सहावलयतिर्धत्यं दशायां नृणाम् ॥ ४० ॥

यदिति । शशी = चन्द्रः, यतारांशगतः = चक्रदशायां यश्वश्वत्रसन्व्यंशगतो अवेत्तद्राः शारीनार्याचन्द्राधिष्ठितनक्षत्रे यद्राशिसम्यन्धित चक्रदशायां यश्वश्वत्राशित, आलोकितः = दृष्टः वा युतः = सहितो अवेत्तदा तेषां चन्द्रसाशानां चक्रदशा विशेषकलदा अवेत् । अतरोगं वदेत् । जीवाख्ये च पाप्युते धातस्य जीवअमं द्यात् । स्वद्शान्तर इत्यर्थः । ययः नयोः = देहजीवयोः सह, अवलयुतिः = चल्हीनप्रह्योगो अवेत्तदा तदृशायां नराणां मृत्युं= सर्णं चदेदिति ॥ ४० ॥

विस तारांके अंतर्रे चन्द्रमा हो उसका जो श्वामी हो उससे देखा जाता हो वा युक्त हो तो उनकी चकदता विशेष फल देनेवाली होती हैं । अतः उनको में कहता हूं । देह यदि पापमह युक्त हो तो देहमें अधिक रोग हो । जीवमें जीवम्नम हो । हव दोनों के साथ अवल

बह हों तो उसकी दशामें मनुष्योंकी मृत्यु कहते हैं॥ ४०॥

अधान्तर्वशाविशेवफलम्।

पापो विलग्नगृहगो यदि तद्दशायां पापापहारसमये बहुशोकरोगम् । वित्तत्त्वयं ज्ञपसपत्नभयं नराणां सीम्यस्य मिश्रमखिलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ ४१ ॥

बाधुनाऽन्तर्दशायां विशेषं फलमाह । यदि पाषः = सूर्यभीमशनीनामन्यतमः, विलम-यहणी भवेत् तदा तदशायां ( लग्नवर्तिषाषस्य दशायां ) षापाषहारसमये = पापप्रहान्त-वैशाकाले नराणां बहुशोकरोगं, विलक्षयं, नृपसपत्नभयं ( राज्यभयं, शत्रुभयज्ञ ) प्रवद-न्ति । ध्यथ तदानीं सीम्यस्य=शुभग्रहस्यापहारेऽखिलक्षुक्तं फले विश्वं ( शुभाशुभसम्मिनितं ) सन्तः प्रवदन्ति ॥ ४१ ॥

पापमह बढ़ि कानमें हो तो उसकी दशामें पापके धन्तदशा समयमें बहुत शोक रोग हो। धन नाश, राजभय, शतुभय हो। ग्रुअब्रहके धन्तरमें सन्पूर्ण फळ मिश्र होता है, यह

सन्त छोग कहते हैं ॥ ४१ ॥

लग्नाधिपदशाकाले सन्द्रभुक्ती धनत्त्वस् । इष्टबन्धुविरोधश्च भविष्यति न संशयः ॥ ४२ ॥

ध्य तरनेशदशायां शन्यन्तरे फलमाह । तरनाधिपदशाकाले = तरनेशस्य दशायां, मन्द्रभुक्ती = शनैधरस्यान्तर्दशायां धनक्षयं, वदेत् । इष्टवन्ध्विरोध्य भविष्यति । श्रत्र संशयो नेति । निष्ययेगेवेत्यं भवतीति । श्रत्र यदि शनिरेव तरनेशोऽपि भवेत्तदा योगोऽयं बलीयान् भवतीति चिन्तनीयम् ॥ ४२ ॥

हन्नेशकी दशाके समय शनिकी शुक्तिमें धन नाश, इष्ट बन्धु विरोध निस्तन्देहहोवे ॥४२॥ धनाधिपः पापखरो यदि स्याच्छन्यारभोगीशदिनेश्वराणाम् । अन्तर्दशायां धननाशमाहुः पापान्त्रिते तद्भवने तथैव ॥ ४३ ॥ धनान्त्रितः पापखरास्तदीशः स्यात्तदशायां चितिपालकोपात् । मानार्यनाशं निगलं नराणां स्थानच्युतिं मित्रविरोधमेति ॥ ४४ ॥

इदानीं धनेरादशायामन्तर्दशाफलमाह—धनाधिपः=द्वितीयभावेशः, यदि पापखगः= सूर्यभौमशनीनामन्यतमः स्यालदा तद्दशायां, शन्यारभोगीशदिनेश्वराणाम्=शनि-मञ्जल-राहु-सूर्याणाम्, श्रन्तर्दशायां धननाशं भनतीत्याहुराचार्याः। तद्भवने = द्वितीयभावे, पापान्विते=पापप्रहेण सहिते च तथैव फलमर्याद्धनक्षयं तत्पापदशान्त देशायामिति ॥४३॥

पापखगः = कश्चित्पापप्रहः, धनान्नितः = द्वितीयभावगती भनेत्तथा स एव तदीशः = धनेशः स्यात्तदा तहशायां नराणां क्षितिपालकोपात् = राजकोषात् , मानार्थनाशं निगलं

( प्राणदण्डः = फाँसी ), स्थानच्युति = पद्भष्टताम् , सित्रविरोधं=वन्धुवैरख वदेत् ॥ ४४ ॥ यदि धनेश पापप्रह हो तो स्नि, संगळ, राहु, खूर्यंकी अन्तर्दशासे धनका नास होना कहे हैं। पाप प्रहसे युक्त हो वा पाप प्रहसी राशिमें हो तो भी वही पूर्वोक्त फळ हो ॥४३॥ धन भावमें पापप्रह उसका स्वामी हो तो उसकी दसामें राजकोपसे सान-वनका

नाश हो। फांसी हो। स्थानच्युति और मित्र विरोध हो॥ ३४॥

पापम्रहे विक्रमभावनाथे पापान्त्रिते पापवियन्त्र्चराणाम् । स्मन्तर्दशायामिरशत्रुचोरेर्दुःखं समायाति शुभान्त्रिते वा ॥ ४४ ॥ दुश्चिक्यभावाधिपदायकाले मन्दारभोगिध्वजभानुभुक्ती । नारां वदेत्तत्र सहोदराणां भवेद्विशेषात्सहजैविरोधः ॥ ४६ ॥

इदानीं सहजेशदशायामन्तर्दशाफतमाह—श्लोकद्वयेन स्फुटार्थेनेति ॥ ४५-४६ ॥ नृतीयका स्वामी पापम्रह हो पापम्रह खुक्त हो तो पाप महींकी धन्तर्दवामें पानु, चौरखे दु:ख हो । ग्रुमगुक्त होने पर भी उक्त फल हो ॥ ४५ ॥

वृतीय भावके स्वामीकी वृज्ञाम ज्ञान-संगठ-केतु-सूर्यकी मुक्तिम सहीदर भाईयोंका

नाश कहे, छोटे आइयोंसे विरोध हो ॥ ४६ ॥

चेत्राधिनाथस्य शुभेतरस्य पाके तु पापत्रह्मुक्तिकाले । स्थानच्युति चन्धुजनैर्विरोधं कृष्यादिगोवित्तविनाशसाहुः ॥ ४० ॥ इदानी चत्रवैशदशाफतमाह = स्लोकेन सरलार्थेन ॥ ४० ॥

चतुर्थंका स्वामी पापग्रह हो तो पापग्रहकी शुक्ति कारूमें स्थानच्युति, बन्दुजनींके विरोध, छपि गोधनका विनास होना आचार्योंने कहे हैं ॥ ४० ॥ पापापहारसमये सुतराशिपस्य पाके नृपालस्यमिष्टसुतार्तिसाहुः ॥ स्वीम्यापहारसमये सुतवित्तलासमुर्यीशबन्धुजनलालनमिष्टसिद्धिम् ॥ ४८ ॥

इदानीं पश्चमेशदशायामनतर्दशाफलमाद । सुतराशिषस्य = पश्चममावष्तः, पाके = दशायाम् , पापापदारसमये = पापप्रदान्तर्दशाकाले, प्रणलभयं = राह्यो अयम् , इष्टसुतार्ति = मित्रस्य, पुत्रस्य च पीडनमाहः । प्रथ तस्मिन्नेय सुतराशिषस्य पाके, सौम्यापद्दारसमये = शुभानतर्दशाकाले, सुतवित्तलाभम् = पुत्रस्य धनस्य च लाभम् , वर्वीरावन्धुजनलालनम् = राजतो बन्धुजनाच प्रेम, इष्टिसिद्धम् = मनोरयस्य सिद्धिं (साफल्यम् )
स्राहः विद्वांस इति ॥ ४८ ॥

पापप्रहरे अपहार समयमें पद्ममेतको दक्षामें राजभय, इष्ट-पुत्रकी पीडा कहे हैं। सी-स्यमहरे अपहार समयमें पुत्र-धनका काम होगा और राजा बन्धुधनसे प्रेम, तथा इष्ट-

सिद्धि होगी ॥ ४८॥

वच्छेशपाकसमये तु शुभेतराणां भुक्ती नृपानलसयं व्यसनं च रोगम्। पाके कलत्रगृहपस्य खलापहारे पत्नीविनाशसटनं च विदो वदन्ति ॥४६॥ इदानी षष्टेशसप्तमेशयोईशायामन्तर्दशाफतमाह। अत्र पापानामन्तरेऽशुभं फलं कथितः

सर्थादेव शुभप्रहान्तरे शुभफलेन भवितन्यमिति विन्त्यम् ॥ ४९ ॥

चष्ठेशके दशा-समयमें शुभग्रहके अतिरिक्त ग्रहोंकी अन्तर्दशामें राजभव, अविवसव, ज्यसन और रोग होता है। सहम गुहके पतिकी दशामें पापप्रहकी अन्तर्दशामें जीवाक और रोग होता है। सहम गुहके पतिकी दशामें पाप्रहकी अन्तर्दशामें जीवाक और पर देश जाना पण्डित जन कहते हैं॥ ४९॥

> रन्ध्रस्वामिदशागमे रिपुसर्य पापापहारे नृणा-मायुर्वित्तयशोविनाशमटनं स्थानच्युतिं वा वदेत् ॥ पाके धर्मगृहाधिपस्य मरणं पित्रोरधर्मायतिं भुक्तौ पापवियचरस्य निगलप्राप्तिं च वित्तत्त्वयम् ॥ ४० ॥

इदानीम्हमेरानवमेरायोईशायां पापापद्वारे फलमाह । ग्रत्र पापानामन्तईशायामशुभानि फलानि कथितानि । ग्रांबादिवाष्ट्रमेरास्य च दशायां शुभान्तरे शुभफलं नूयादिति ॥ ५० ॥

अष्टमेशकी दशामें पापश्चक्तिमें मनुष्योंको शत्रुभय, आयु-वित्तनाश, विदेशगमन वा स्थान-च्युति कहे। घमेंशकी दशामें माता-पिताकी मृत्यु, अधर्म प्राप्ति, पापप्रहकी दशामें निगळप्राप्ति और धनश्च होता है॥ ५०॥

> कर्मेशस्य खलस्य पाकसमये अुक्ती यदा पापिना-मिष्टार्ति पदविच्युति सुखयशोहानि च वित्तस्त्रयम् ॥ मन्दारार्कफणीशभुक्तिसमये लाभेशदाये सुखं कृष्यादिप्रविनाशनं नृपभयं वित्तस्य नाशं विदु: ॥ ४१ ॥

अधुना कर्मेशदरा।न्तर्शायां लायेशदशान्तर्शायाथ फलमाह सरलार्थकेन श्लोकेन ॥ कर्मेश पापब्रहकी दशार्थे पापब्रहोंकी अक्ति हो तो इष्टार्ति, पद्च्युति, सुख-यशकी हाणि, धनका नाश हो। लायेशकी दशार्थे सनि, संगळ, खुर्यं और राहुके सुक्ति समयर्थे सुख, हृणि आदिका, नाश, राजभय धननाश, जाने ॥ ५९॥

व्ययेशदाये रविमन्दभीमभुक्ती कलत्रात्मजबन्धुवैरम्। बलच्चयं मानधनच्चयं च फणीशभुक्ती विषभीतिमादुः॥ ४२॥

श्लोकेनानेन व्ययेशदशाफलमाह । श्लोकः स्पष्टार्थ एव । उपर्युक्तानां प्रत्येक्तमानेश-दशान्तर्दशाफलानामेतावत्तावद्विनिन्तनीयं-प्रत्येक्तमानेशदशायां पापान्तरेऽशुमं, शुमान्तरे च शुभं फलमुक्तम् । तत्र यदि भानेशः पापस्तदा तद्दशायां पापान्तरे तदशुमं फलं पूर्ण-भानेन कथनीयम् । एवं शुभस्य भानेशस्य दशायां शुभान्तरे तच्छुमं फलमपि शुभत्तरमिति वाच्यम् । श्रथ च शुभे पापान्तरे, पाये शुभान्तरे च विश्रं फलंबाच्यमितितार्तन्थेन निनार्यम् ॥

द्वावरोशकी दशामें रवि-शनि-मंगछ की अक्तिमें खी-पुत्र-परिवारले वैर, पछका गाहा, मान तथा धनका नाहा, और राहुकी अक्तिमें विष ( जहर ) का भय होवा कहे हैं॥ ५२॥

अन्योन्यपष्टाष्ट्रमपाकमुक्ती पदच्युति वा सरणं नराणाम् । एकस्ययोरन्तरदायकाले सृत्युं वदेचु दुर्वलशालिनोस्तु ॥ ४३ ॥

धन्योन्येति । परस्परं षष्टाष्ट्रमयतयोः प्रह्योः, पाकशुक्तौ = एकस्य दशायामन्यस्या-न्तरे, नराणां पद्च्युतिं = स्थानहानिं, ना मरणं मृयात् । एकस्ययोः = एकस्मिनेव भाषे विद्यमानयोः दुर्वंतशाविनोः = वत्तरहितयोर्द्वयोर्यस्यारन्तरदायकाले = एकस्य दशायामन्य-स्यान्तरे नराणां मृत्युं = मरणं धदेहिति ॥ ४३ ॥

परस्पर पड़ेस अप्टनेककी शुक्तिमें महान्योंकी पहंच्युति या मरण हो । एक जगह होतीं हों तो उनकी इसामें मृत्यु कहे । तुर्वेछ प्रहकी दक्तामें भी वही फळ कहे ॥ ९६ ॥

कूरमहदराकाले क्रूरस्थान्तर्इशागमे । मरणे तस्य जातस्य भविष्यति न संशयः ॥ ४४ ॥

ह्पष्टार्थः । परम सामान्यस्येव क्रूरस्य दशायां अरणं न वाच्यमुतावी क्रूरो यदि दुःस्यानेशः (द्वितीयेशः, सप्तमेशः, षष्टेशः, घष्टमेशः, द्वादशेशो वा ) भनेत्तदाऽवश्यमेव तथा वाच्यमिति चिनस्यम् ॥ ५४ ॥

क्रूबहकी ब्यामें क्रूबहकी अन्तर्वेशा मास हो तो उस जातका निस्सन्देह सरण होगा।।

कृरराशिगताः पापाः शत्रृखेटनिरीक्तिताः । शत्रुखेचरसंयुक्तास्तद्दशायां मृतिभेवेत् ॥ ४४ ॥ दशाधिपस्य यः शत्रुस्तस्य भुक्त्यन्तरान्तरे । मृत्युकालो भवेन्नूनं पापखेटस्य निश्चयः ॥ ४६ ॥ ह्वाजी वरणदशामाह । पापाः = पापप्रहाः, यदि क्रूराशिगताः = पापराशिस्थिताः, शामुखेटनिरीक्षिता वा शत्रुखेचरसंयुक्ता भवेयुस्तदा तहशायां = तत्पापप्रहृदशायां पापान्तरे च पुरुषस्य मृतिः = सर्णं भवेत् ।

दशाधिपत्य=पूर्वेकथितसृत्युदशापतेः (क्रूराशिगतस्य शत्रुखेटेन वीक्षित्तयुतंत्य पापत्य) यः शत्रुप्रदः तत्य शुक्त्यन्तरान्तरे (अन्तरे अत्यन्तरे च) नूनं=निश्चयेन सृत्युकालो अवेत् । यापखेटस्य = स दशाधिपत्य शत्रुपद्दो यदि पापप्रदः स्यात्तदा तस्य पापखेटस्य शुक्त्यन्त-रान्तरे मृत्युकालो भवत्येवेति । तदानीं नरो स्त्रियत एवेति आवः ॥ ५५-५६ ॥

क्र्राकिमें पापप्रह हों, अपने क्षत्र प्रहले देखे जाते हों, क्षत्रप्रहले जुक्त हों तो जनकी

व्हार्से कृत्यु हो ॥ ५५ ॥

द्वाधीत्रका जो समु ग्रह हो उसके भुक्तिके धन्तरमें (पाप ग्रहकी भुक्ति में ) विश्वय मृत्युका समय हो ॥ ५६ ॥

स्वोचादिजन्यमशुमस्य दशाप्रवेशे भावादिजं फलसशोधनपाकमध्ये । दृष्ट्युद्धवं सकतपापवियवराणां पाकावसानसमये फलमाहुरार्थाः ॥ १७ ॥

इदानी पापप्रहाणायुष-भान-रहि-जनितं फलं कदा फलतीत्याह । अशुभस्य प्रहस्य स्नोबादिनन्यं = स्वकीयोच-भूलप्रिकोण-स्वचेत्रादिजनितं फलं, द्राप्तवेशे = द्रार्यभकाल एव-फलति । आवादिनं फलंमशोअनस्य, पाकप्रध्ये=द्रागमध्यकाले फलति । सकलपापनिय-चराणां=अखिलपापप्रहाणाम् रष्ट्रधुद्भनं फलं पाकावसानसमये=द्रागने फलतीति आर्या आहुः ॥ पापप्रहके स्व आदि जन्यक्क द्वाके प्रवेक्षमं, पापप्रहोंके आवक्क त्वाके प्रध्यमें होते

हैं। सब पापबहके रष्ट्युझच फळका होना दक्षाके अन्त्वमें श्रेष्ठ छोग कहें हैं॥ ५०॥

पाकस्यादी आवजन्यं शुआनां तत्तद्राशिस्थानजं पाकसध्ये । दायस्यान्ते दृष्टिसञ्जातमेवं सर्वे तारापाकभेदं वदन्ति ॥ ४८ ॥

इदानी शुभानां भाव-स्थान-इष्टि-जनितफतानि कदा फलन्तीत्याह । शुभानां = शुभाग्रहाणां भावजन्यं फलं पाकस्यादी = दशारम्ये, तत्तद्वाशिस्थानजं फलं पाकयच्ये = इशामच्ये, इष्टिसजातं फलं दायस्थान्ते = दशावसाने फत्ततीति सर्वे भाचार्या एवमेव ता-रापाकयेदं = नाक्षत्रदशायेदं वदन्तीति ॥ ४ = ॥

#### इति नाक्षत्रदशासमुदायफलम् ।

शुअग्रहके आयोत्पच फल दक्षाके आदिमें होते हैं। उस २ राशिके स्थानच फल दक्षा के अध्यमें होते हैं। दक्षिते उत्पच फल दक्षाके अन्त्यमें होते हैं। इस प्रकार सब वच्चनका दक्षाओर पण्डित लोग कहते हैं ५८॥

## श्रधान्तर्दशाफलाणि ।

क्षथ तरणिदशायां चौर्यमुबाटनाचैर्धनमनलचतुष्पात्पीडनं नेत्रतापम्। उदरदशनरोगः पुत्रदारैवियोगो गुरुजनपितृनाशो सृत्यगोवित्तहानिः॥४६॥

श्रयाधुना श्रहाणामन्तर्दशः।फलान्युच्यन्ते । तत्रादौ रविदशाफलबाह्-अयेति । तत्रं सामान्यतो रविदशायामशुभमेव फलसुक्तम् । परख रविश्चेच्छुभभावेशः स्वोच्चमूलत्रिकोणा- दिगतस्य भवेत्तदा तद्दशायां शुभफलेनापि भवितव्यक्षिति चिन्तनीयम् ॥ ५९ ॥

खूर्बंडी द्वामें चोरी, उचारनादिसे धनकी प्राप्ति, श्रप्ति चतुष्पत्तेंसे पीडा, नेत्र ताप, डव्ह शीर दन्तका रोग, खीपुत्रका वियोग, गुक्जन पिताका नाका, खत्य, गाय, धनकी हाणि होती है। ५९॥

## जय जन्तर्दशानयनम्।

द्रा द्राहिता सासाखैकस्थानं विना परे । • एकस्थानं त्रिगुणितं दिनान्यन्तर्देशाकवः ॥ ६० ॥

इदानीमन्तईशासाधनप्रकारे पूर्वभुक्त-( ध. १७. रतो. १०० ) मन्याह-दशा द्याः इतिति । धन्न यस्य प्रहस्य दशायामन्येषामन्तर्दशा साध्या तस्य प्रहस्य दशामानेनाम्यस्य प्रहस्य दशामाने सङ्घ्यम्, गुणनकते एकस्थानं=प्रयमादं विना परे छाडा पासा स्थाः, एकस्यानं=प्रयमस्थानादं त्रिगुणितं क्र्यांतदा तावन्ति हिनानि चेति धन्तर्दशाक्रमो होयः ।

डवाइरणम्—यथा सूर्यदेशायां भीमस्यान्तर्देशा साधनीया वर्तते तदा सूर्यस्य दृशा= ६ व । भीमस्य दशा = ७, व । द्वयोराइतिः=६ × ७ = ४२ ) झत्र गुणनफले एकस्यानं २ एतदिना परे ४ मासा जाताः । एकस्थानं २, एतत् त्रिगुणं २ × ३=६, दिनानि । तेन सूर्यदेशायां भीमस्यान्तर्देशामानं चङ्दिनाधिकं मासचतुष्ट्यमितं जातिमिति । एतदेव पूर्वोक्त—( च० १७ श्लो० १०७ ( प्रकारेणाप्यायाति । यथा ६ × ७ ÷ १२० = ०।४।६, वर्षादि । इति ॥ ६० ॥

जिस प्रहकी ब्वामें जिसकी धन्तर्वशा छानी हो उन दोनोंके ब्यावर्वोंको गुजाकर गुजनपळमें ह्याई अंकडो तिगुना करनेसे दिन और शेष अंकडे समान महीनें धाने ॥६०॥

## श्रथ रविद्शायोमन्तर्दशाफलानि ।

- स्. स्.—द्विजसूपतिशास्त्राचैर्धनप्राप्तिं सनोस्जम् । विदेशवनसञ्जारं सानोरन्तर्गते रवी ॥ ६१ ॥
- स्. चं.—बन्धुमित्रजनैरर्थं प्रसादं मित्रसजनैः । पारबुरोगादिसन्तापं चन्द्रे भानुदशान्तरे ॥ ६२ ॥
- स्. यं.—रत्नकाञ्चनवित्ताप्तिं राजस्तेहं शुभावहम् । पैस्यरोगादिसञ्चारं कुजे भानुदशान्तरे ॥ ६३ ॥
- त्. रात्म अकाले सृत्युसन्तापं बन्धुवर्गारिपीडनम् । पदच्युतिं सनोद्धःसं रवेरन्तर्गतेऽप्यही ॥ ६४ ॥
- स्. वृ.—सर्वपृत्यं सुताहित्तं देवनाक्षणपूजनम् । सत्कर्माचारसद्रोधी रवेरन्तर्गते गुरौ ॥ ६४ ॥
- स्. शः—सर्वशञ्जस्यमालस्यं द्दीनवृत्तिं मनोरुजम् । राजचोरभयप्राप्तिं रचेरन्तर्गते शनौ ॥ ६६ ॥
- स्. इ.—बन्धुपीडां मनोदुःशं सन्नोस्साहं धनन्तयम् । किञ्जित्सुखमवाप्नोति रवेरन्वर्गते बुधे ॥ ६७ ॥
- स्. के.—करठरोगं मनस्तापं नेत्ररोगमथापि वा । श्रकालमृत्युमाप्नोति रवेरन्तर्गते ध्वजे ॥ ६८ ॥
- सु. शु.—जले द्रव्याप्तिसाथासं कुस्त्रीजननिवेवणम् । शुष्कसंवादमाप्नोति रवेरन्तर्गते भृगौ ॥ ६६ ॥
- विशेवः—दशादी दिननाथस्य पितृरोगं घनत्तयम् । सर्ववाधाधरं मध्ये दशान्ते सुखमाप्नुयात् ॥ ७० ॥ स्वोच्चे नीचनवांशगस्य तरगोद्दीयेऽपवादं भयं पुत्रखीपितृवर्गवन्धुमरणं कृष्यादिवित्तत्त्वयम् ।

## नीचे तुङ्गनवांशगस्य च रवेः पाके मृपालिशयं सौक्यं याति दशावसानसमये वित्तत्त्वयं वा सृतिम् ॥ ७१ ॥

ह्दानी रविद्शायां सर्वेषां प्रहाणामन्तर्दशाफतान्युच्यन्ते । इह तु सामान्येन फला-न्युक्तानि । तेषु प्रहाणां भावस्थानादिस्थितिनशोनापि फले तारतम्यं कुर्यात् । श्लोकास्तु सर-सार्था इति न न्याख्याताः ॥ ६१–७१ ॥

खुर्वकी दशामें खुर्वकी जन्तर्दशा हो तो माहाण राजा श्वजादिले धन विले, जनमें रोग हो और विदेश-वनमें याजा हो ॥ ६१ ॥

खुर्यकी दक्षामें चन्द्रमाकी अन्तर्दक्षा प्राप्त होनेपर चन्धु-नित्रजनके धनप्राप्ति, सित्र स-चनके प्रमाद और पाण्डरोगादि सन्ताप हो ॥ १२ ॥

ं खुर्वकी द्वामें सङ्गळकी जन्तर्दक्षा प्राप्त हो तो एरन-सोना घनकी प्राप्ति, राजगीति, खुष भीर पित्तरोगकी बुद्धि हो ॥ ६३ ॥

खूर्वकी दशामें हाहुकी अन्तर्वृक्षा हो सो अकाळमें खुखु, सन्ताप, पन्यु वर्गका पीडन, पदच्यति और मनमें हु:ख हो ॥ ६४ ॥

खुर्बकी दबासें बृहस्पतिकी अन्तर्वता हो तो सबसे पुत्रव हो, पुत्रसे धन प्राप्ति, देव-बाह्यणका पुत्रन करे, सरकर्य-आचारण करे और अच्छी सहत्त हो ॥ ६५ ॥

चुर्चकी ब्हामें छनिकी अन्तर ब्हा हो तो सर्वशानु हो, आडस्व, हीनवीविका, मनर्ने ऐषा, राजभव और चोरभवकी प्राष्टि होती है ॥ ६६ ॥

खुर्यकी दत्तामें बुधकी धन्तर दत्ता हो तो बन्धुपीटा, मनमें बुःख, उधम होन, धन-बाह्य धीर किंचित्मात्र बुख प्राप्त होता है ॥ ६०॥

खुर्चकी द्वामें केतुकी अन्तर द्वा हो तो कण्डरोग, मनमें साप, नेत्ररोग और असमय में इत्यु होती है ॥ ६८ ॥

सूर्यकी द्वामें ग्रककी अन्तर्देशा हो तो जनमें तृष्य अनावास मिने, पुरवीका सङ्ग हो ग्रुष्क संवाद त्रास हो ॥ ६९ ॥

सूर्यकी दशाके आदिमें पिताको रोग हो, धनका नाश हो, मध्यमें सर्ववाधा हो, वृक्षाके सम्पन्ने सुख हो॥ ७०॥

उष्णमें नीच नवांत्रगस सूर्वकी दशासें अपवाद, सब, पुत्र-की वितुवर्ध-और वान्धवांका सरण, कृषि आदिसें धनका नाम हो। नीचमें उच्च नवांत्रगत सूर्व की दशासें राजासे कष्णीप्राप्ति, सौक्य प्राप्ति, दशाके अन्त्यमें धननास वा सुरस् होती है॥ ७१॥

## अय रविद्शायां सर्वेषामन्तदेशाज्ञानाय चक्रम् ।

| 1 | [. ] | मू. | सू. चं. | स्. सं. | स्. रा. | स्. वृ. | स्. श. | स्. बु. | स्. के. | द्धः श्च | योगः            |
|---|------|-----|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|-----------------|
|   | 00   | ,   | 00      | 00      | 00      | 00      | 00     | 00      | 00      | 09       | ६ व.            |
| 1 | 0 3  | 1   | 90      | 8       | 90      | 30      | 99     | 90      | 80      | 00       | ॰ मा.<br>• दिं: |
| 1 | 90   | :   | 00      | 06      | 5,8     | 96      | 93     | 90      | 90      | 00       | ० दि.           |

#### अथ चन्द्रशाफलम्।

हिमिकरणद्शायां सन्त्रदेवहिजामिर्युवितजनिभृतिः कीधनक्षेत्रसिद्धिः। कुसुमवसनभूषागन्धनानाधनाढ्यो भवति चलविरोधे चार्थहा वातरोगी॥७२॥ प्रधुना चन्द्रदशाफत्माह सरलायेन रक्षोकेन । अत्राधि चन्द्रस्य स्थितिपरस्वेन कक्षे

वारतम्यं कुर्यादिति ॥ ७२ ॥

चन्द्रसाकी द्शामें सन्त्र-देव-द्विषकी प्राप्ति, की जनसे विभूति ( ऐवर्ष ), की-धव-चैत्रकी प्राप्ति, पुष्प-वस-भूषण-चन्द्व-अनेक प्रकारके धनसे युक्त हो। चन्द्रसाके वकके विरोधसे अर्थकी हानि और वात रोग हो॥ ७२॥

## अथ चन्द्रदशायासन्तर्दशाफलानि ।

वं. वं—विद्याक्षीगीतवाचेष्वभिरितशमनं पृट्वक्षादिसिद्धिं सत्सङ्गं देहसौक्ष्यं नृपसचिवचमूनायकैः पूज्यमानम् । सत्कीर्तिं तीर्थयात्रां वितरित हिमगुः पुत्रमित्रैः प्रियं च । ज्ञोणीगोवाजिलाभं बहुजनविभवं स्वे दशान्तर्विपाके ॥ ७३ ॥

वं. मं.—रोगं विरोधबुद्धि च स्थाननाशं धनत्त्वयम् । मित्रभ्रातृवशात् क्लेशं चन्द्रस्यान्तर्गते कुने ॥ ७४ ॥

वं. रा.—रिपुरोगभयात् क्लेशं वन्धुनाशं धनत्त्वम् । न किंचित्धुखमाप्रोति राही चन्द्रदशान्तरे ॥ ७४ ॥

वं. वृ.—यानादिविविधार्थाप्तिं वक्षाभरणसम्पदः । यत्नात् कार्यमवाप्नोति जीवे चन्द्रदशान्तरे ॥ ७६ ॥

वं. श.—मातृपीडा मनोदुःखं वातपैत्त्वादिपीडनम् । स्तव्धवागरिसंवादं शनी चन्द्रदशान्तरे ॥ ७७ ॥

वं. वु.—मातृवर्गाद्धनप्राप्तिं विद्वज्ञनसमाध्यम् । वद्धभूषणसम्प्राप्तिं वृषे चन्द्रदशान्तरे ॥ ७८ ॥

वं. के.—जीरोगं वन्धुनारां च कुक्तिरोगादिपीडनम् । द्रव्यनारामवाप्नोति केती चन्द्रदशान्तरे ॥ ७६ ॥

वं. शु.—स्त्रीधनं कृषिपश्चादिजलवस्त्रागमं सुखम् । बातुरोगमवाप्नोति शृगौ चन्द्रदशान्तरे ॥ ८० ॥

वं. स्.—जृपप्रायकमैरवर्षे ज्याधिनारां रिपुच्चयम् । सौख्यं शुभमवाप्नोति रवी चन्द्रदरान्तरे ॥ ५१ ॥

विशेवः—आदी आवफलं सध्ये राशिस्थानफलं विदुः । पाकावसानसमये चाङ्गजं दृष्टिजं फलम् ॥ ५२ ॥

इदानीं चन्द्रद्शामध्ये सर्वेषां प्रहाणामन्तर्दशाफलान्युच्यन्ते । इह किल सामान्येण फलान्युकानि । परव तत्र प्रहाणां स्थितिपरस्वेमोक्तेषु तारतन्यं क्र्यांत् । स्लोकाश्च स्पष्टाची इस्युपेकिताः ॥ ७३-८२ ॥

चन्त्रमाठी द्वामें चन्त्रमाठी बन्तर्वता हो तो विधा-बी-गीत वायमें श्रीति, रेसमी वचादिकी प्राप्ति, सरसङ्ग, देहसुख, राजा अन्त्री सेनापतिसे पूज्य, सस्कीर्ति, तीर्ययात्रा, पुत्र मित्रसे प्रेम, भूमि-गो-अथका छाअ, बहुत धनविभव होता है ॥ ७६ ॥

चन्द्रमाढ़ी द्वार्थें मञ्जूल की अन्तर द्वा हो तो रोग, विरोध हुद्धि, स्थानका नास, धन का चय और मित्र आतुके वरियेले बलेश हो ॥ ०४ ॥

बन्द्रसाकी दशामें शहु की अन्तर दशा हो तो शबुसे रोगसे न्छेश हो, बन्धुनाश, धय-बन और हुद भी सुख य हो ॥ ७५ ॥

चन्द्रसाकी दशासें मृहदरतिकी अन्तर दशा हो तो वाहन जादि, श्रांति २ के चनलाश, वज्र-जासरण सन्वता और वस्तसे कार्यकी सिद्धि हो ॥ ७६ ॥

चन्द्रसाकी दशासें शनि हो तो मातृपीडा, सनमें दुःख, वातिपत्तादिकी पीवा, स्तज्व-वाग् और षण्डसंवादी हो ॥ ७७ ॥

चन्द्रजाकी द्वामें द्वपकी अन्तर्द्वा हो तो मातृवर्गसे धनकी प्राप्ति, विद्वानका जन्मे प्रकारते आधय, वद्य और अवणकी सम्माप्ति हो ॥ ७८ ॥ चन्द्रमाधी दशार्में देवकी जन्तर्वता हो तो जीके गेम. चन्युका नाता, कृषिरोगादि पीढ़ा, जीर त्रव्यका नाता हो ॥ ७९ ॥

चन्द्रसाड़ी दशार्से ग्रुकवी जन्तर्देशा हो तो सीले चनप्राहि, हवि-पशु बादि जल तथा चन्द्रा बागस, सुख, साजाको रोग हो ॥ ८० ॥

चम्बाकी दत्तामें सूर्वकी जन्दर्वता हो सो राजाक्षे देवर्व प्राप्ति, व्याविका पास, जहा-का चब, सीक्य और ग्राप्त प्राप्त हो ॥ ८२ ॥

**जादिनें** आवश्रक, मध्यमें राशि स्थान श्रक, वृक्षाकें जन्मवें क्रमोत्वन जीर रहि उत्पन्न **पाठ** जाने ॥ ८२ ॥

**ध्य चन्द्रदशायां सर्वेषां ब्रह्मणागन्तर्वशाचकम् ।** 

| - | વં. વં. | થે. મં. | वं. रा. | चं. वृ. | ર્વ. શ. | ને દુ. | i. i. | i. y. | चं. स्. | योवः |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|---------|------|
|   | 0       | 0       | 9       | 9       | 9       | 9      | 0     | 3     | 8       | 90   |
|   | 90      | 0       | Ę       | 8       | 0       | 09     | 19    | 6     | É       | 0    |
| - | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0     | 0     | 0       | 0    |

वाच कुजव्शाफलम्।

पाके सूमिसुतस्य राबाहुतशुग्भूगाहनाधीर्धनं स्रेवज्याकृपवद्धानेद्धा विविधैः क्रीविधैनस्यागसम्। पित्तासुग्ज्वरपीडनं तुं सततं नीचाङ्गनासेवनं विद्वेषं सुतदारवन्सुगुक्सिदुंद्याक्सोगं विद्वः।। ५३॥

इदानी कुष्यदशाफलमाह स्पष्टार्थेन पर्येन । इह लामान्येन फलसुकाम् । तत्र भीनस्य

**रियतिवरीन** कथितफले न्यूनाधिक्यमूहनीयमिति ॥ =३ ॥

शक्तकड़ी दशामें शवासे, श्रासि, भ्रासिसे, चाइनले, धन प्राप्त हों। व्यासे, ठगवेले, विविध कृत्तासे धन प्राप्ति हो। वित्त-क्षिर-अवरसे वीक्षा हो। निरम्तर नीच खीका लेवन करें। प्रंच-की-बन्ध-गुरुसे वैर करे। हुए क्ष्मका सोजन करें यह फळ जाने ॥ म्हे ॥

श्रथ कुजब्द्यायामन्तर्यशाफकानि ।

वं. मं — एकाधिक्यं सुहृद्देषं मातृपीडां नृपाद्वयम् । सर्वकार्योर्थनाशं च कुले कुजदशान्तरे ॥ ६४ ॥

वं. रा.—नृपचोरादिशीतिका धनधान्या दनाशनम् । दुष्टकर्मादिसंसिद्धि राही कुजदशान्तरे ॥ ६४ ॥

वं. वृ.—द्विजयूलाद्धनप्राप्ति भूलाभं च निरामयम् । सम्पूजनंजयं सीख्यं गुरी कुजवशान्तरे ॥ =६॥

मं. श.—बहुदु:खाकरच्याधिमरिचोरनुपैर्भयम् । धनस्रयमयाप्नोति रानी भौमदशान्तरे ॥ ८७ ॥

थं. हु.—वैरववर्गाह्यतप्राप्तिं गृहगोषान्यसम्पदः । शञ्जुषाधां मनःक्लेशं बुषे कुजवंशान्तरे ॥ ६६ ॥

कं. के.—कुचिरोगेण सन्तापं चन्धुसोदरपीडनम् । द्रष्टमानवराञ्जलं केती कुजदराान्तरे ॥ ८६ ॥

बी. गु.—कलत्रभूषणं वक्षं वन्धुवर्गाद्धनागमम् । स्त्रीजनद्वेष्यतद्वोष्टीं ग्राके भौमद्शान्तरे ॥ ६० ॥

तं. ह.-अपवादं गुरुद्वेषं कलहं व्याधिपीडनम्।

ज्ञात्सवर्गान्सनोदुःखं रवी भीमदशान्तरे ॥ ६१ ॥ मं. चं.—नानावित्तसुखं वस्तुमुक्तामणिविभूषणम् । निदालस्यमथोद्धेगं चन्द्रे भौमदशान्तरे ॥ ६२ ॥ विशेषः-भूनन्दनस्य पाकादौ मानहानिर्धनन्तयः ।

मध्ये नुपामिचोराद्यैभीतिखान्ते तथा भवेत ॥ ६३ ॥

च्चस्थितस्य धरणीतनयस्य पाके नीचांशगस्य मरणं सतसोदराणाम् । नीचे तु तङ्कभवनांशगतस्य दाये कृष्यादिभूभिधनधान्यसुखं वदन्ति ॥६४॥ इदानी कुजदशायां सर्वेषामन्तर्दशाफलान्याह । तत्र भौमो यदि स्वकीयोच-( मकर ) बतः स्वनोच-( कर्क ) राशिनवांशगतो भवेत्तदा तर्शायां सुतसोदराणां ( पुत्राणां आतुणां च ) मरणं वाच्यम् । तथा वीच-( कर्क ) राशौ तुज्ञनवांश-(मकरनवांश ) गतस्य भौमस्य दाये कृष्यादिभूभिधनधान्यमुखं वदन्ति । एवं तारतम्येनैव सर्वेषां प्रहाणामि स्थितिवरीः नान्तर्देशाफनान्यप्युह्नीयानि ॥ ८४-९४ ॥

संगठकी दशामें संगठकी बन्तर्देशा हो तो गर्मी विशेष हो, मित्रसे वैर हो, आदुपीस,

राजमय और समस्त कार्य-धनका नाश हो ॥ ८७ ॥

संगळकी दशामें राहको अन्तदंशा हो तो राजा और चोरका मय हो, धन-धान्यका नास हो, दृष्ट कार्योंकी सिद्धि हो ॥ ८५ ॥

संगलकी बचामें बहस्पतिकी अन्तर बचा हो तो बाह्मणसे धन लाग, मुनि लाग,

बारोक्यता. प्रजन, जय और सीवय हो ॥ ८६ ॥

मंगळको दशामें शनिकी अन्तर्वशा हो तो बहुत दुःख ब्याधिकी खान, श्रन-चौर-

राजासे भव और धन नाश होता है ॥ ८० ॥ मंगळकी बतामें अथकी जन्तर्वता हो तो बेरयवर्गसे चन प्राप्ति हो, ग्रह-गो-चन-

सम्पत्ति, बाबुबाधा भीर लगमें बखेश हो ॥ ८८ ॥

अंगळकी दलामें केतुकी जन्तर्वशा हो तो कृषि रोगसे सन्ताप, यन्श्र-सहोदर आई को पीडा और ब्रह मनुष्य से बन्नता होती है ॥ ४९ ॥

संगठकी दशामें शब्दकी अन्तर दशा हो तो श्वी-भूषण प्राप्ति हो, वश्व छाम, बन्ध पर्या,

बोजनसे वेर जीर उनकी संगत हो ॥ ९० ॥

नंगडकी दुशानें सूर्वकी जन्तर दुशा हो तो अपवाद, गुदले वैर, कडह, व्याधिपीखा. भारमवर्गले भगमें बुःख हो ॥ ९९ ॥

मंगळकी ब्लामें चन्द्रमाकी जन्तर्वता हो तो नामा प्रकारके धनका सुख, वस-मोती-

निन-विभूवणकी माशि हो । विज्ञा, बाळस्य और उद्देग हो ॥ ९२ ॥

मंगळकी द्वाके आदिमें मान हानि, धन नांस, मध्यमें तथा अन्त्वमें राजा चोर सीर व्यक्तिसे अय हो ॥ ९६ ॥

उच राक्षिमें रियत नीच नवांत्रमें प्राप्त मंगळकी दत्तामें पुत्र-सहोदर माईकी सुरस् हो। बीबराबिलें उर्चाचलें स्थित हो तो छुपि बादि भूमि-धन-धान्य-सुस होना विहान क्षति हैं ॥ ९४ ॥

जय क्रजदशायां सर्वेषामन्तरशाचकम ।

| यं. यं. | मं. रा. | मं. तृ. | मं. श. | मं. बु. | मं. वे. | मं.शु. | मं.स्. | मं. चं. | योगः |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|------|
| 0       | 9       | 0       | 9      | •       | •       | 9      | •      | 0       | 9    |
| A       | 0.      | 99      | 9      | 99      | A       | 3      | x      | v       | •    |
| २७      | 96      | Ę       | 8      | २७      | २७      | •      | 8      | •       | 0    |

राह्यवाफलम्।

सौख्यादिवित्तस्थितिनाशनं च कलत्रपुत्रादिवियोगदुःखम् ॥ अतीव रोगं परदेशवासं विवादबुद्धि कुरुते फणीशः ॥ ६४ ॥

अधुना राहुदशाफलमाह। रलोकेनानेन राहोः सामान्यं फलसुक्तम्। अमस्यितिपरत्वेन

राहोर्दशाफलममतो वच्यते ( श्लो. १०५-१०७ ह. ) ॥ ९५ ॥

राहु अपनी द्वामें सौख्य आदि धन स्थितिका नाश, खी-पुत्र-वियोग-का दुःख, विशेष रोग, परदेश वास और विवाद बुद्धि करता है ॥ ९५ ॥

अथ राहुद्शायामन्तर्धाफलानि ।

राः राः—जायारोगं विवादं च बुद्धिनाशं घनस्रयम् ॥ दूरदेशाटनं दुःखं राही राहुदशान्तरे ॥ ६६ ॥

शः वृः— व्याधिशत्रुविनाशं च राजग्रीति धनागसम् ॥ पुत्रलाभं तथोत्साहं गुरी राहुवशान्तरे ॥ ६७ ॥

रा. या. —वातपित्तकृतं रोगं वन्धुमित्रादिपीडनम् ॥ दूरदेशनिवासं च शनी राहुदशान्तरे ॥ ६८ ॥

रा हु.—सित्रबन्धुकलत्रादिसंबोगं च धनागसम् ॥ राजप्रीतिसवाप्नोति बुचे राहुद्शान्तरे ॥ ६६ ॥

रा. के.—चौर्य च सानहानि च पुत्रनारां पशुच्यम् ॥ सर्वोपद्रवमाप्नोति केती राहुदशान्तरे ॥ १०० ॥

रा. श्र--विदेशाद्वाहनप्राप्तिरछत्रचामरसम्पदः ॥ रोगारिबन्धुभीतिः स्यात् शुक्ते राहुदशान्तरे ॥ १०१॥

या. स्.—दानधर्मरतिः प्रीतिः सर्वोपद्रवनाशनम् ॥ संसाररोगसञ्जारो रवौ राहुदशान्तरे ॥ १०२ ॥

रा. च.—श्रोगसम्पद्भवेजित्यं सस्यवृद्धिर्धनागमः । स्ववन्धुजनसंवाद्श्रन्द्रे राहुद्शान्तरे ॥ १०३॥

रा. इं.—सर्वोपद्रवसंयोगः सर्वकार्येषु सूदता ॥ चित्तविस्मृतिदोषः स्यात् कुने राहुदशान्तरे॥ १०४॥

इदानी राहुदशायां सर्वेषामन्तर्दशाफसान्याह । रत्तोकाथ सरतार्था एव । प्रहाणां स्थितिदेशिष्टये फसेष्यपि वैशिष्टयमूहनीयं तर्जेग्रीति ॥ ९६—१०४ ॥

राहुकी द्वामें राहुकी अन्तर्वशा हो तो चीको रोग, विवाद, दूर देखकी बाबा और

क्रम होता है ॥ ९६ ॥

राहुकी द्वामें गुरकी धन्तर वृक्षा हो तो व्याधि-चत्रुका वाक, रावाकी प्रसचता, धन-

का जागम, पुत्रकाभ तथा उत्साह होता है ॥ ९० ॥

राहुकी दबामें वानिकी धन्तर्युंचा हो तो बात-पित्त इत रोग, बन्युनिवादिकी पीटा जीर दूरदेवामें निवास होता है ॥ ९८ ॥

राहुकी दबामें डुथकी अन्तर्देशा हो तो मित्र-पन्धु-जी चादिका संयोग, घनका जागन

बीर राजप्रीति होती है ॥ ९९॥

राहुकी दशामें केतुकी जन्तर्दशा हो तो चोरी, मानहानि, प्रमनाम, पशुचय जीर सम्बूर्ण उपद्रव होते हैं॥ १००॥

राहुकी ब्लामें ग्राहकी अन्तर्वता हो तो विदेशसे वाहनकी प्राप्ति, जुन-वामर-सम्पदा

बाह होती है और रोग-बानुका अब हो ॥ १०१ ॥

राहुकी दशामें खूर्वकी अन्तर दशा हो तो दान-धर्ममें रति, प्रीति, सब उपद्रवका नाक

संसर्ग रोगका संचार होता है ॥ १०२ ॥

राहुको दशामें चन्द्रमाकी अन्तर्दक्त हो तो ख्य भोग, सुख, असोंकी दृद्धि और मित्रोंसे आछाप होते हैं। परन्तु अन्थान्तरेषे शहुकी दशामें चन्द्रमाकी अन्तर्दशा प्राप्त होने पर खीका छाअ, कछह, धनका नाख, नुत्तिका संहार तथा वान्धवोंके साथ छेश होता है। खीछाअं कछहं चैव वित्तनाशमनिर्जृतिः। बान्धवैः सह संक्लेशो राहोरन्तर्गतः शशी ॥१०३॥ राहुकी दशामें मङ्गळकी अन्तर्दशा हो तो बहुत उपद्रव, सर्वकार्यमें मृहता और वित्तमें

विस्तृति दोष ( भूलना ) हो ॥ १०४ ॥

#### स्थानवशेन राहुदशाफलम् ।

कुँलीरँगोमेर्षयुतस्य राहोईशाविपाके धनधान्यलामम् । विद्याविनोदं नृपमाननं च कलत्रभृत्यादिसुखं वदन्ति ॥ १०४ ॥ पार्थोनमीनाश्वयुतस्य राहोईशाविपाके सुतदारलामम् । देशाधिपत्यं नरवाहनं च दशावसाने सकलं विनाशम् ॥ १०६ ॥ सृगेपतिवृषकन्याकर्कर्टस्थस्य राहोर्भवति च परिपाके राजतुल्यो नृपो वा। गजतुरगचमृपः सर्वेजीवोपकारी बहुधनसुखशीलः पुत्रदारानुरक्तः ॥ १०७ ॥

दशादौ दुःखमाप्नोति दशामध्ये महत्सुखम् । दशान्ते फणिनाथस्य पितृनाशं पदच्युतिम् ॥ १०८ ॥

इदानी स्थानवरोन राहुद्शाफलान्याह । कन्या-मीन-धनुर्गतस्य राहोर्दशायां सुतदार-लामं, देशाधिपत्यं नरवाहनं च भवति । अयौतदाशित्रयगतस्य राहोर्दशावधाने=दशाया अन्ते उक्तं सक्तलं फलं विनाशमायाति । अर्थादेव दशादौ दशामध्ये च फलं ब्रूयात् । तत्रापि 'दशादौ दुःखमाप्नोती' त्युक्तेः दशामध्ये एव तत्फलेन भवितंन्यमिति विनस्यम् । अय च १२।४।४।६।९।१२ एतस्सङ्ख्येषु राशिषु गतस्य राहोर्दशा शुभकता श्रेयेति सारार्थः ॥

कर्क चुच मेच राक्षिमें राहु हो तो उसकी दशामें धनधान्य लाभ, विधाविनोद, राब-मान, की नोकर आदिका खुख होना कहते हैं। कन्या भीन धनु राशियुत राहुकी दशामें पुत्र कीका लाभ होता है। देशाधिपत्य और नरवाहन प्राप्त हो। दशाके अन्त्यमें सबका बाहा हो॥ १०५-१०६॥

सिंह बुच कन्या कई राजिस्य राहुकी दशाओं राजा वा राजाके सरका, हाथी-घोदा सैन्यों का स्वामी और सभी जीवका उपकारी, बहुधन-खुखशीळ-पुज खीमें बजुरक होता है॥१०७॥

राहुकी द्वाके आदिमें हु:ख, द्वाके मध्यमें महासुख, द्वाके धन्यमें पिताका नाषा और प्रच्युति होती है ॥ १०८ ॥

## अथ राहुदशायां सर्वेषामन्तर्दशाचकम् ।

| रा. र | . स. वृ. | रा. श. | स. बु. | रा.के. | रा. शु. | रा. सू. | रा. चं. | रा. मं. | योगः |
|-------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2     | 2        | 2      | 3      | 9      | 3       | •       | 9       | 9       | 96   |
| 6     | 8        | 90     | Ę      | .0     | •       | 90      | Ę       | 0       | •    |
| 99    | २४       | ę.     | 96     | 90     | 0       | 28      | 0       | 96      | •    |

#### अथ जुब्दशाफलम्।

स्थानग्राप्तिं वित्तयानाम्बराप्तिं राजस्तेहं चित्तशुद्धिं विभूतिम् । ज्ञानाचारं पुत्रदारादिलाअं देवाचार्यः स्वे विपाके करोति ॥ १०६ ॥ इदानीं गुरुदशाफलमाह सरलार्थकेन श्लोवेन । श्रत्र यदि गुरुठश्वस्थः स्वमूलित्रको-णादौ न भवेत्तदा शुभतरं फलं स्थात् । परछोश्वगतोऽपि यदि नीचादिनवांशगतो भवेत्तदा अशुभमेव फलं भवति । एवं नीचादिदुःस्थान्स्ये गुरौ पापं फलं ब्रूयात् । परश्व नीचादाविष ययुष्वनवांशगतो भवेत्तदा फलमुत्तममेवेति वाच्यम् ( श्लो. १९९ इ. ) ॥ १०९ ॥

बृहरपति अपनी दशामें स्थानप्राप्ति, धन-वाहन-वस्त्रप्राप्ति, राजप्रीति, चित्रसुद्धि-

**देखर्यज्ञान-भाचार-पुत्र**-खीका लाभ करता है ॥ १०९ ॥

श्रथ गुरुद्शायामन्तर्वाफलानि ।

वृ. रा.—द्वेषबुद्धं मनस्वापं पुत्रमूलाद्धनव्ययम् । कर्मनाशमवाप्नोति शनौ जीवदशान्तरे ॥ १११ ॥

वः द्य-चैरयवर्गेण वित्ताप्तिं राजस्तेहं सुखावहम् । सत्कर्माचारसिद्धिः च बुघे जीवदशान्तरे ॥ ११२ ॥

वृ. के.—मुक्ताप्रवालभूषाप्तिस्तीर्थयात्रा धनायतिः। गुरुभूपवशादाप्तिः केतौ जीवद्शान्तरे ॥ ११३ ॥

ग्र-—बाहनादिधनप्राप्तिः छत्रचायरवैसवम् ।
 जीपीडा जनविद्वेषो सृगौ जीवदशान्तरे ॥ ११४ ॥

वृ. सः—शत्रुनाशं जयं सीख्यं चित्तोत्साहं धनागमम् । राजप्रसादमारोग्यं रवी जीवदशान्तरे ॥ ११४॥

ह. नं.—जीक्रतोत्साहसैन्धर्य राजशीतिः सुखावहम् । दिव्यवज्ञविभूषाप्तिं चन्द्रे जीवदशान्तरे ॥ ११६ ॥

वृ. मं.—कर्मनाशं च सञ्जारं ज्यरतापं सहद्भयम् । धननाशं निकत्साहं कुजे जीववशान्तरे ॥ ११७॥

वृ. रा.—सर्वक्लेशभयं रोगं सर्वोपद्रवकारणम् । धनच्छेदमवाप्नोति राही जीवदशान्तरे ॥ ११८ ॥

विशेषः—नीचांशोपगतः स्वतुङ्गभवने जीवस्य पाके भयं चोशरातिनृपैः कलत्रतनयद्वेषं करोत्यश्रियम् । नीचे तुङ्गनवांशको यदि सहाराजप्रसादं सुखं विद्यासुद्धियशोधनादिविभवं देशाधिपत्यं तु वा ॥ ११६ ॥

ब्रधुना गुश्रदशायां सर्वेषामन्तर्दशाफलान्युच्यन्ते । श्लोकास्तु सरलार्षा एवेति ॥११०--१९॥ बृहस्पतिकी यशार्थे बृहस्पतिकी जन्तर्वृक्षा हो तो राजाकी मीति तथा वस्ताह, सर्व-

कार्बार्थसाधन, विचा और विज्ञान प्राप्त होता है ॥ ५१० ॥

बृहद्यतिकी द्वार्से शनिकी अन्तर्दशा हो तो द्वेषदुद्धि, समर्थे पाप, पुत्रके कारण धन व्यय और कर्मका नाश होता है ॥ १११ ॥

बृहस्पतिकी दशामें बुधकी अन्तर्वशा हो तो वैश्यवर्गसे धन प्राप्ति, शकाकी प्रीति, ख़बप्राप्ति, सत्कर्मकी सिद्धि होती है ॥ १९२ ॥

बृहस्पतिकी ब्जार्से केतुकी अन्तर्वज्ञा हो तो सोती, सूंगा, श्रूचणकी श्राप्ति, तीर्धवात्रा अनप्राप्ति स्त्रीर गुरु तथा राजाके वशसे श्राप्ति होते ॥ ११३ ॥

बृहस्यतिकी दशासें शुक्की सन्तर्थशा हो तो बाहन आहि घण प्राति, खुन बासर सम्पत्तिकी प्राप्ति, स्त्री पीढा, बनीसे बैर होता है ॥ ५०० ॥

बृहस्पतिकी दशामें सूर्यंकी अन्तर्दशा हो तो शत्रका नाशा, जय, सौख्य, चिन्तोश्साह, धनागम, राजप्रसाद और आरोग्यता होती है ॥ ११५॥

बृहस्पतिकी दशामें चन्द्रमाकी अन्तर्दशा हो तो खी-कृत उत्साह, ऐश्वर्य, राजप्रीति,

सुखकी प्राप्ति, विषय वस्त, विभूषणकी प्राप्ति होती है ॥ ११६ ॥

बृहरपतिकी दशामें मङ्गळकी अन्तर्दशा हो तो कर्मका नाश, घुमना, उवरताप, महा-अय, धननाश और निरुत्साह होता है ॥ ११७ ॥

बृहस्पृतिकी दशामें राहुकी अन्तर्दशा हो तो सर्वक्लेश, भय, रोग, सर्व उपद्रवका कारण और धन नाश होता है ॥ ११८ ॥ उचराशिमें नीचराशिके नवांशगत गुरुकी दशा हो तो चोर−शत्रु–से भय, राजाका भय और अशुभ फल करता है। नीचराशिमें उचका नवांश यदि हो।तो महाराजकी प्रसन्नता, लुख, विचा, बुद्धि, घन-यश, विभव और देशाधिपस्य प्राप्त होता है ॥ ११९ ॥

## श्रथ गुरुदशायां सर्वेषामन्तर्दशाचकम् ।

| 평. 필. | वृ∙ श. | चृ∙ बु | चृ. के. | वृ∙ शु. | वृ. सू. | ब्र. चं. | वृ. मं. | वृ. रा. | योगः |
|-------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|------|
| 3     | 3      | 2      | 0       | 2       | 0       | 9        | 0       | 2       | 95   |
| 9     | 8      | 3      | 99      | 4       | 3       | 8        | 99      | 8       | •    |
| 196   | 92     | Ę      | 8       | 0       | 96      | •        | Ę       | २४      | •    |

#### अथ जनिद्शाफलम्।

शनेर्दशायामजगईभोष्ट्रवृद्धाङ्गनापित्रकुधान्यलाभम् । श्रेणीपुरप्रायजनाधिकाराद्धनं वदेशीचकुलाधिपत्यम् ॥ १२० ॥

इदानी शनिवशाफलमाह । तत्र शनेः स्थितिनशात् फलेऽपि न्यूनाधिक्यं त्रूयात् ( रलो. १३१ ह. )। रलोकोऽयं सरलार्थ एवेति ॥ १२० ॥

शनिकी द्वामें वकरा, गदहा, ऊंट, बृद्धकी, पन्नी, कुधान्यका टाम होता है। श्रेपी-पुर-प्राप्त जनाधिकारसे धन और नीच कुळाधिपत्यका लाभ कहे ॥ १२० ।।

श्रथ चानेईचायामन्तर्दद्याफलानि ।

श. श.-क्लेशादिभिव्योधिनिपीडनं च मात्सर्यमानैबेह्शोकतापम् । भूपालचोरैर्धनधान्यनाशं करोति मन्दः स्वदशापहारे ॥ १२१ ॥

रवितनयद्शायां स्वापहारे विरोधं नरपति जनकोपं प्रेष्यवृद्धाङ्गनाप्तिम्। पशुगणविषभीति पुत्रदारादिपीडां ज्वरपवनकफाति शुलरोगं वदन्ति ॥ १२२ ॥

श. वु.—सुखवित्तयशोवृद्धिं सत्कर्माचारसम्पदः। कृषिवाणिज्यसाप्नोति बुधे सन्ददशान्तरे ॥ १२३ ॥

श. के.-वातिपत्तकृतं रोगं कलहं नीचदर्जनैः। दःस्वप्नभयसाप्नोति केतौ मन्ददशान्तरे ॥ १२४ ॥

ग्र. ग्रु.-वन्धुस्तेहं जनप्रीति जायावित्तधनायतिम् । कृष्यादिसुखमाप्नोति भूगौ मन्ददशान्तरे ॥ १२४ ॥

श. स.-पत्रदार्शिनाशं च नृपचोरादिपीडनम् । मनोभयमवाप्नोति भानौ मन्ददशान्तरे ॥ १२६॥

श. चं.—गुरुखीमरणं दुःखं बन्धुद्वेषं धनागमम्। वातरोगमवाप्नोति चन्द्रे मन्ददशान्तरे ॥ १२७॥

श. मं.-स्थानच्युति सहारोगं नानाविधमनी अथम् । सहोदरसहत्वीडां भौमे मन्दवशान्तरे ॥ १२८ ॥ शः राः —सर्वोङ्गरोगसन्तापं चोरारिनृपपीडनम् । धनच्छेदमवाप्नोति राहौ सन्ददशान्तरे ॥ १२६॥

श. वृ.—देवभूदेवभक्तिं च राजप्रीतिं महत्सुखम् । स्थानलाभमवाप्नोति गुरौ मन्ददशान्तरे ॥ १३० ॥

विशेषः—स्वोषे नीचनवांशागो रविसुतः कुर्वीत सौख्यं फलं पाकादौ तु दशावसानसमये कष्टं फलं प्राणिनाम् । तुक्कांशोपगते स्वनीचसवने पाकावसाने सुखं दायादौ रिपुचोरभीतिमधिकं दुःखं विदेशाटनम् ॥ १३१ ॥

अधना शनिदशायां सर्वेषामन्तर्दशाकतान्याह । तत्र प्रहाणां स्थितिवैशिष्ट्ये तेषां फलेष्विप वैशिष्ट्यं तकेंण वाच्यमिति । अय च शनिर्यशुष्पराशौ ( तुलायां ) नीच- ( मेष ) राशिनवांशगतः स्थातदा दशादौ सौख्यं फलं, तथा दशावसाने कष्टं फलं कुर्वीत । तथा न नीच-(मेष) राशौ स्वकीयोष(-तुला)राशैनेवांशगतः शिनः दशावसाने सुकं, दशा- रम्बे च रिपु-चोरभीतिमधिकं दुःखं कुछते ॥ १२१-१३१॥

## ष्यथ शनिदशायां सर्वेषामन्तर्शाचकम्।

| -            | श. श. | श. बु. | श. के. | ਬ. ਬੁ. | श. स्. | श. चं. | श. मं. | ट. रा. | श. वृ. | योगः |
|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| The state of | ą     | 2      | 9      | 3      | 0      | 9      | 9      | 3      | 5      | 38   |
| 9            | 0     | 6      | 9      | 3      | 99     | v      | 9      | 90     | Ę      | 0    |
|              | ą     | 9      | 9      | 0      | 92     | 0      | 3      | Ę      | 93     | 0    |

षनिकी दशामें शनिकी जन्तर्दशा हो तो बहुत हुःश व्याधि निरीयन, माल्पर्व, मानले बहुत शोक, साप, रामा और चोरसे धनधान्यका नाश होता है ॥ १२१ ॥

षानिकी दशामें अपनी अन्तर्दशा प्राप्त होनेपर विरोध, शत्राका कोष, वृतस्य, हुडा खीकी प्राप्ति, पशुगणका तथा विषका अय, पुत्र श्री जादिकी पीका, उवर, बात कफका बुल्स, शूकरोग होना कहते हैं॥ १२२॥

शनिकी दशामें अधकी धन्तर्दशा प्राप्त होनेपर सुख-धन-पशकी वृद्धि, सत्कर्मकी

बुद्धि, सम्पद्धा, कृषि वाणिज्यसे लाभ होता है ॥ १२३ ॥

• वानिकी दलाजें केतुकी अन्तर्वका प्राप्त होनेपर वातपित हत रोग, नीच चौर बुर्जनके कळह, दःस्वम तथा अय प्राप्त होता है ॥ १२४ ॥

पालिकी दशामें शुक्रकी धन्तर्देशा प्राप्त होनेपर बन्धु धीति, बनप्रीति, सी-धन-प्राप्ति

कृषि बादिका युक्त प्राप्त होता है ॥ १२५ ॥

श्वनिकी दशार्में सूर्यकी अन्तर्दशा प्राप्त होनेपर प्रत्न कीका विनाश, नृप चोर जादिले पीसा, अनमें अब प्राप्त होता है ॥ १२६ ॥

षानिकी दशासें चन्द्रमाकी धन्तर्दशा प्राप्त होनेपर गुढ़ तथा खीकी खुखु, हु:ख, बन्धु-बैर, घनप्राप्ति और बातरोग होता है ॥ १२७ ॥

षानिकी ब्र्धामें मङ्गळकी धनतर्दशा प्राप्त होनेपर स्थानप्युति, सहारोग, नानाविधका मानसिक भय, सहोदर माईकी बीर मित्रकी पीढा हो ॥ १२८ ॥

कनिकी दकामें राहुकी अन्तर्देशा प्राप्त होनेपर खर्वाक्षणेग, सन्ताप, चोर, बाबु और राजासे पीडा और अनुका पुत्र होता है ॥ १२९ ॥

श्वनिकी दशामें राष्ट्रकी अन्तर्देशा हो तो देव-बाद्यनमें मस्ति, राजधीति, महत्त्वस जीर स्थानका काम होता है ॥ १६० ॥ इति स्वोचर्से वीच नवांशमें स्थित हो तो दशाकी आदिमें सुखफछको करता है। दशाके अन्त्य समयसें प्राणियोंको कष्ट फळ देता है। नीच राशिमें उचांशमें हो तो दशाके अन्त्यमें सुख, दशाकी आदिमें शत्रु चोरका अधिक भय, दुःख और परदेशकी यात्रा हो॥१६१॥ अथ नुधद्शाफलम्।

स्वकीयदाये गुरुवन्धुभित्रैरयोर्जनं कीर्तिसुखं करोति । दीत्यं च सत्कर्महिरण्यपुरयैर्धनायति वातरुजं कुमारः ॥ १३२ ॥

इदानी बुधद्शाफलमाह । सामान्त्रेन कुमारस्य (बुधस्य ) शुभफलमेनोक्तं, परख यदि बुधो दुःस्थानादिगतो भनेतदा तद्दशायामशुभफलमपि भनति । अत्र निशेषः (१४२-१४३ एलो. ) द्रष्टन्यः ॥ १३२ ॥

बुध अपनी द्शामें गुरु वन्यु मित्रसे धनप्राप्ति, कीर्ति, सुख करता है। दूत, सत्कर्म,

सोनाके रोजगारसे धनलाम और वातरोग करता है ॥ १३२ ॥

श्रथ बुधव्शायामन्तर्द्शाफलानि ।

हु. हु.—विचित्रगृहवित्ताप्तिं राजभीतिं सहत्सुखम् । सर्वकार्यार्थसंसिद्धिः दुवे सौम्यदशान्तरे ॥ १३३ ॥

बु. के.—बन्धुपीडां मनस्तापं सीख्यहानिमरेर्भयम् । कार्यनाशमवाप्नोति केती सीम्यदशान्तरे ॥ १३४ ॥

न्तुः शुः—गुन्तदेवाग्निविषेषु दानं धर्मप्रियं तपः । धनवन्नविभूषाप्तिं शुक्ते सौम्यदशान्तरे ॥ १३४ ॥

बु. स्. — वद्यभूषणवित्ताप्तिं राजप्रीतिं महत्सुखम् । धर्मभवणमाप्नोति र्वो बुध्दशान्तरे ॥ १३६ ॥

बु. चं.—रोगारातिजनद्वेषं सर्वकार्यार्थनाशनम् । चतुष्पाद्भयमाप्नोति चन्द्रे सौम्यदशान्तरे ॥ १३७ ॥

यु. मं.—रोगारिभयनाशं च पुरुयकर्मेफलं यशः । राजग्रीतिमवाप्नोति कुने सौम्यदशान्तरे ॥ १३८ ॥

बु. रा.—मित्रबन्धुधनप्राप्तिं सुखविद्याविभूषणम् । राजपीतिमवाप्नोति राहौ सौम्यदशान्तरे ॥ १३६ ॥

बु. चु.—इष्टबन्धुगुबद्वेषं घनलाभं सुतायतिम् । रोगादिभयमाप्नोति गुरो सौम्यदशान्तरे ॥ १४० ॥

बु. शः—धर्मसत्कर्मवित्ताप्तिं सुखमल्पजनाधिपैः कृष्यादिनाशमाप्नोति शनौ सौम्यदशान्तरे ॥ १८१ ॥

विशेषः—उचराशिगतः सौम्यो नीचांशकसमन्त्रितः। करोति कर्मवैकल्यं निजदाये च वर्धनम् ॥ १४२ ॥ नीचस्थानगतश्चान्द्रिसुङ्गांशकसमन्त्रितः। पाकादौ विफलं सर्वे शुभमन्ते प्रयच्छति॥ १४३ ॥

द्यधुना बुधदशायां सर्वेषामन्तर्दशाफज्ञान्याह । तत्र रलोकाः सरलार्था इति न व्याख्याताः ॥ १२२-१४२ ॥

बुधकी द्वामें बुधकी अन्तर्वशा हो तो विचित्र गृह-वित्तकी प्राप्ति, राजाकी प्रसंचता, भारी सख, सब कार्य-अर्थकी सिद्धि होती है॥ १३३॥

बुधकी दशामें केतुकी अन्तर्देशा हो तो बन्धुपीडा, मनमें ताप, सौस्पहानि, श्रञ्जमय और कार्यका नाश होता है १३४॥ बुधकी दशामें शुक्रकी अन्तर्दशा हो तो गुद देवता अग्नि बाह्मणमें दान, धर्मप्रिय, तप् धन, वस, विभूपणकी प्राप्ति होती है ॥ १३५॥

बुधकी दशामें सूर्यकी अन्तर्दशा हो तो वस्त्र, भूषण, धनकी प्राप्ति, राजप्रीति, महत्

सुख और धर्मकथा प्राप्ति होती है ॥ १३६॥

बुधकी दशामें चन्द्रमाकी धन्तर्दशा हो तो रोग, शत्रुजनसे वैर, सर्व-काम-धनका नाश, चतुष्पदसे भय प्राप्त होता है ॥ १३७ ॥

बुधकी दशामें मंगलकी अन्तर्दशा हो तो रोग-शत्रु-भयका नाश, पुण्य, कर्मफल, यश,

और राजप्रीति प्राप्त होती है ॥ १३८ ॥

बुधकी दशासें राहुकी अन्तर्दशा हो तो मित्र-वन्धु-धनकी प्राप्ति, सुख, विद्या, विभूषण और राजप्रीति होती है ॥ १३९ ॥

बुधकी दशामें बृहस्पतिकी अन्तर्दशा हो तो इष्ट-वन्धु-गुरुले हेप, धनलाभ, पुत्र प्राप्ति

और रोगादिका सच होता है ॥ १४० ॥

बुधकी दशामें शनिकी अन्तर्द्शा हो तो धर्म-सरकर्म-विचकी प्राप्ति, थोड़े जनार्धी-

शोंसे सुख, कृषी आदिका नाश होता है ॥ १४१ ॥

यदि खुध उच्चराशिकानीचांक्षकमें हो तो अपनी द्वामें कर्म में विकलता करता है ॥१५२॥ नीच स्थानमें बुध उच्चांककमें हो तो द्वाके आदिमें सब निष्फल हो । और अन्यमें ग्रुभ देता है ॥ १५३॥

श्रथ बुधदशायां सर्वेषासन्तर्दशाचकम् ।

| बु∙ बु. | बु. के. | बु. शु. | बु. सू. | बु. चं. | बु. धं. | चु. रा. | ਰੂ. ਦੂ. | बु. श. | योगः |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------|
| २       | 0       | 3       | 0       | 9       | 0       | 3       | 2       | 2      | 90   |
| 8       | 99      | 90      | 90      | 4       | 99      | 8       | 3       | :      | 0    |
| २७      | २७      | •       | É       | 0       | २७      | 96      | 6       | 8      | 0    |

श्रथ केतुद्शाफलम्।

दीनो नरो अवित बुद्धिविवेकनष्टो( १ ) नानाऽऽमयाकुलविवर्द्धितदेहतापः । पापादिवृद्धिरतिकष्टचरित्रयुक्तः किञ्चित्सुखी च शिखिनः परिपाककाले ॥ १४९॥

श्लोकेनानेन केतुद्शाफलमाह । तत्र सामान्यतः केतुदशाफलमशुभमेनोकम् । अथ यदि केतुः शुभश्रहयुतः शुभश्रष्टश्च भनेत्तदा तद्शा शुभफलदाऽपि भनति । एवं पापयुतः पापदृश्च केतुरशुभमेन फलं करोति । अस्य केतोर्दशाफलं त्रिधा, 'दशादें गुरुवन्ध्वार्ति, दशामध्ये धनायतिम्, दशान्ते सुखमिति नाच्यम् । तत्र निशेषः (श्लो १४४-१५६) द्रष्टन्यः ॥

केतुकी दक्षामें मनुष्य दीन होता है। बुद्धि विवेकसे हीन होता है। वाना प्रकारके रोगसे ज्याकुछ हो देहमें लाप बढ़ता है। पापादिकी बुद्धि, अति कष्ट चरित्रसे युक्त और दशाके

परिपाक काळमें थोड़ा सुखी होता है ॥ १४४ ॥

श्रथ केतुद्शायामनतर्दशाफलानि ।

के. के.—कतत्रपुषमरणं सुखवित्तविनाशनम् । रिपुभीतिमवाप्नोति केतौ केतुदशान्तरे ॥ १४४ ॥

के. शु.—ज्ञीपुत्ररोगकलहं बन्धुमित्रादिनाशनम् । ज्वरातिसारमाप्नोति शुक्रे केतुदशान्तरे ॥ १४६ ॥

के. स्. -- अनोअङ्गं शरीरार्ति विदेशगमनं अयम्। सर्वकार्यविरोधं च रवौ केतुदृशान्तरे॥ १४७॥ के. चं.—दारपुत्रजनालस्यं धानधान्यविनाशनम् । मनस्तापमवाप्नोति चन्द्रे केतुदशान्तरे ॥ १४⊏ ॥

के. मं.—पुत्रदारानुजद्वेषं रोगारिनृपपीडनम् । बन्धुनारामवाप्नोति कुजे केतुदशान्तरे ॥ १४६॥

के. रा.—राजचीरभयं दुःखं सर्वकार्यविनाशनम् । दुष्टमानवसंवादं राही केतुदशान्तरे ॥ १४० ॥

के. वृ.—देवद्विजगुवशीति राजस्तेहं निरामयम् । भूपुत्रलाभमाप्नोति गुरो केतुदशान्तरे ॥ १४१ ॥

के. श.—मनीअयं मनस्तापं स्वबन्धुजनविमहम् ।
 देशत्यागमवाप्नोति शनौ केतुदशान्तरे ॥ १४२ ॥

के. बु.—बन्धुमित्राद्संयोगं पुत्रदारधनागमम् । विद्यासुखमवाप्नोति बुधे केतुदशान्तरे ॥ १४३ ॥

विशेषः—ग्रुभग्रहयुतः केतुः स्वदंशायां सुखप्रदः।
यदि शोअनसन्दृष्टः करोति विपुतं धनम्॥ १४४॥
सपापः कुरुते केतुः स्वपाके दुष्टमानवैः।
भीतिं कुत्रिमरोगाचौर्व्यसनं धननाशनम्॥ १४४॥
दशादौ गुरुवन्ध्वाति दशामध्ये धनायतिम्।
दशान्ते सुखमांनोति केतोद्दायफतं त्रिधा॥ १४६॥

श्रधुना केतुद्शायां सर्वेवामन्तर्दशाफलान्याह । तत्र प्रहाणां स्थितिविशेषे फलेष्विप तारतस्थेन वैशिष्ट्यं विचिन्स्यमिति । स्लोकाः स्पष्टार्थका एवेति ॥ १४५-१५६ ॥

केतुकी दशामें केतुकी अन्तर्द्शा हो तो खी-पुत्रका मरण, सुख-वित्तका नाश हो और बाहुका भय होता है ॥ १४५ ॥

केतुकी दशामें शुक्रकी अन्तर्दशा हो तो स्त्री और पुत्रको रोग, कलह, बन्धु तथा मित्र-

का नावा, ज्वर और अतिसार होता है ॥ १४६ ॥

देतुकी दशामें सूर्यकी अन्तर्दशा हो तो मनमें भंग, शरीरमें दुःख, विदेश यात्रा, अव और सब कार्यमें विरोध होता है ॥ १४७ ॥

केतुकी द्वामें चन्द्रमाकी अन्तर्द्वा हो तो सी-पुत्र-जनींसे आस्मी हो, धन-धान्य का दिवाब हो और सबसें साप होता है ॥ १४८ ॥

केतुकी दशार्में संगठकी अन्तर्दशा हो तो पुत्र-सी आईसे वैर, रोग-शञ्च-राजासे पीड़ा और कुटुम्बोंका संहार करता है ॥ १४९ ॥

केतुकी दशामें राहुकी अन्तर्दशा हो तो राजा और चोरका अय, दुःख, सर्व कार्यका विवाश होता हे तथा दुष्ट मनुष्योंसे संवाद होता है ॥ १५० ॥

केतुकी दशामें गुरुकी अन्तर्दशा हो तो बाह्मण-गुरु-देवतामें प्रीति हो, राजा के स्नेह की प्राप्ति, रोगसे रहित और मूमि-पुत्रका छाभ होता है ॥ १९१ ॥

केतुकी दशामें शतिकी अन्तर्दशा हो तो भय, मनमें ताप, अपने परिवारसे वैर और देशका स्थाग होता है ॥ १५२ ॥

केतुकी दशामें बुधकी अन्तर्दशा हो तो चन्ध्र-मित्रादिका संयोग, पुत्र-सी-चनका आगमन और विचा सम्वन्धि सुख होता है ॥ १५३ ॥

हेतु शुभ ग्रहते युक्त हो तो अपनी दशामें सुख देता है। यदि शुभ ग्रह देखते भी हों हो बहुत चन होता है॥ १९४॥ केंद्र पापप्रहसे युक्त हो तो अपनी दशामें दुष्ट मनुष्यों द्वारा भय, कृत्रिम रोगादि तथा ज्यसन और धर्मनाश होता है ॥ १५५ ॥

केतु अपनी दशाके आदिमें गुरु वन्युको कष्ट देता है, दशाके सध्यसे धन व्यय । दशाके अन्त्यमें सुख देता है। इस प्रकार केतुकी दशाका तीन प्रकार फळ है ॥ १५६॥

## अथ केतुदशायां सर्वेषायन्तर्दशाचक्रम्।

| Partie of the latest | के. के. | के. शु. | के. स्. | के. चं. | के. मं. | के. रा. | के. वृ. | के स | के. बु. | योगः |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|------|
|                      | 0       | 9       | 0       | 0       | 0       | 9       | 0       | 9    | 0       | 9    |
| Name of Street       | 8       | २       | 8       | 0       | 8       | 0       | 99      | 9    | 99      | 0    |
|                      | २७      | 0       | Ę       | 0       | २७      | 96      | Ę       | 9    | २७      | 0    |

#### अथ ग्रुकद्शाफलम्।

स्त्रीपुत्रवित्ताप्तिमतीव सौख्यं सुगन्धमाल्याम्बरभूषणाप्तिम् । यानादिभाग्यं नरपालतुल्यं यशः स्वपाके भृगुजः करोति ॥१४७॥ इदानीं शुक्रदशाफतमाह । सामान्यतः शुक्रदशायां शुभ्रमेव फलसुक्तम् । विशेषार्यं

( १६७-१७१ ) श्लोका विचिन्त्याः । १५७ ॥

खुक अपनी दलामें की-पुत्र प्राप्ति, अत्यन्त सीवय, सुनन्ध-सावय-भूवणकी प्राप्ति खवारी आदिका भाग्य, राजाके सदल धीर यश बुद्धि करता है ॥ १५७ ॥

## श्रथ शुक्रद्शायामन्तर्द्शाफलानि ।

शुः शुः—शय्यास्त्रीधनवस्त्राप्ति धर्मादिसुखसम्पदः । रिपुनाशं यशोलाभं शुक्ते शुक्रदशान्तरे ॥ १४८ ॥

शु. स्. — सूर्घोदरान्तिरागं च कृषिगोवित्तनाशनम् । नृपक्रोधमवाप्नोति रवौ शुक्रदशान्तरे ॥ १४६ ॥

शु. चं.—शीर्षोष्णरोगसन्तापं कामादिरिपुपीडनम् । किञ्जित् सुखमवाप्नोति चंन्द्रे शुक्रदशान्तरे ॥ १६० ॥

शु. मं.—पित्तासृगत्तिरोगं च चित्तोत्साहं धनागसम् । दारभूलाभमाप्नोति कुजे शुक्रदशान्तरे ॥ १६१ ॥

शु. रा.—नीलवस्तुधनप्राप्तिं बन्धुद्वेषं सुहद्भयम् । अग्निबाधामवाप्नोति राही शुक्रदशान्तरे ॥ १६२ ॥

शु. वृ.—धनवस्त्रविभूषाप्तिं धर्माचारं सुखावहम् । स्त्रीसुतार्तिं च वैषम्यं गुरी शुक्रदशान्तरे ॥ १६३ ॥

शु. श.—वृद्धस्त्रीजनसम्योगं गृहत्तेत्रधनागमम् । शत्रुनाशमवाप्नोति मन्दे शुक्रदशान्तरे ॥ १६४ ॥

श्च. बु.—सुतमित्रसुखार्थाप्ति नृपप्रीति महत्सुखम् । शुभमारोग्यमाप्नोति बुधे शुक्रदशान्तरे ॥ १६५॥

शु. के.—कलहं बन्धुनाशं च शत्रुपीडां मनोभयम् । धनच्छेदमवाप्नोति केती शुक्रदशान्तरे ॥ १६६ ॥

विग्रेवः—उचरार्शि गतः शुक्तो नीचांशकसमन्वितः । स्वपाके घननाशं च कुर्वीत पदविच्युतिम् ॥ १६७ ॥

### आर्गवो नीचराशिस्थः स्वोद्यांशकसमन्त्रितः । स्वदाये कृषिवाणिज्यं धनलासं प्रयच्छति ॥ १६८ ॥

श्रधुना शुक्रदशायां सर्वेषामन्तर्दशाफलान्याह । तत्र प्रहाणां स्थितिबलादिप फले न्यूनाधिक्यं विचार्यमिति । श्लोकास्तु सरलार्थ एव ॥ १५८-१६८ ॥

युककी दशामें युककी अन्तर्दशा हो तो शय्या-छी-धन-वस्त्रकी प्राप्ति, धन आदि

सुख सम्पदा, शत्रनाश, यश लाभ होता है ॥ १५८ ॥

ग्रुककी दशामें सूर्यकी अन्तर्दशा हो तो शिर, उदर और नेन्न रोग, कृषि-गो-धनका

शुक्की दशामें चन्द्रमाकी अन्तर्दशा हो तो शिरमें गर्मी, सन्ताप, कामचेष्टा शत्रुसे

थीड़ा और थोड़ा सुख होता है ॥ १६० ॥

शुककी दशामें मंगलकी अन्तर्दशा हो पित्त-रक्त विकारसे नेत्र रोग, चित्तमें उत्साह, धनका आगम, सी भूमिका लाभ होता है ॥ १६१ ॥

शुककी दशामें राहुको अन्तर्दशा हो तो नील वस्तु तथा धनकी प्राप्ति, बन्धु वैर, सिन्नसे अब और अग्निवाधा होती है ॥ १६२ ॥

शुक्रकी दशामें गुरुकी अन्तर्दशा हो तो धन-वस्न-विभूषणकी प्राप्ति, धर्मका भाचरण, खुल प्राप्ति, स्त्री पुत्रको कष्ट और विषमता प्राप्त होती है ॥ १६३ ॥

शुककी ब्जामें शनिकी अन्तर्वशा हो तो बृद्ध खीसे भोग, चेत्र, धन प्राप्त हो और

**शत्रुका नाश होता है ॥ १६४ ॥** 

हुककी दशामें बुधकी अन्तर्दशा हो तो पुत्र-मित्र-सुख-धनकी प्राप्ति हो, विशेष सुख हो और ग्रुम आरोग्यता होती है ॥ १६५ ॥

शुक्रकी दशामें केतुकी अन्तर्दशा हो तो कलह, वन्धुनाश, शत्रु पीडा, मनमें भय और धनका संहार होता है ॥ १६६ ॥

शुक्र उच राशिमें नीच नवांशका हो तो अपनी दशामें धनका नाश और पद्च्युति करता है ॥ १६७ ॥

नीचराशि में स्थित शुक्र उषांशकमें हो तो अपनी दशामें कृषि ( खेती ) ब्यापार और धनका छात्र करता है ॥ १६८॥

## अथ शुक्रदशायां सर्वेषामन्तईशाचक्रम् ।

| <u>श</u> ु. शु. | शु. सू. | शु. चं. | शु. मं. | <b>शु. रा</b> . | शु. वृ. | शु. श. | यु. बु. | शु. के. | योगः |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------|---------|---------|------|
| 3               | 9       | 9       | 9       | 3               | 2       | ₹      | २       | 9       | 20   |
| 8               | 0       | 6       | २       | 0               | =       | २      | 90      | 2       | 0    |
| 0               | 0       | 0       | 0       | •               | 0       | 0.     | 0       | 0       | 0    |

#### दशाफले विशेषता—

सन्यग्वितनः स्वतुङ्गभागे सम्पूर्णा बत्तवर्जितस्य रिक्ता । नीचांशगतस्य शत्रुभागे ज्ञेयाऽनिष्ठफता दशा प्रसूतौ ॥ १६६ ॥ तत्तद्भावार्थकामेशदशास्त्रन्तदेशासु च । तत्तद्भावविनाशः स्यात् तद्युतेचितकारकैः ॥ १७० ॥ त्रिकोणधन्ताभस्था बित्तनो यदि शोभनाः ।

स्वदशान्तर्दशाकाले कुर्वन्ति विपुत्तं सुखम् ॥ १७१ ॥

#### उपसंहार:---

अष्टादशाध्यायिनि सर्वहोरासमुद्धते जातकपरिजाते ।

राशिस्वरूपादि दशाफलान्तं प्रोक्तं मया सानुसुखप्रसादात् ॥ १७२ ॥ इति श्रीनवप्रहकुपया वैद्यनाथविरचिते जातकपारिजातेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

इरानी पूर्वोक्तानां दशान्तर्दशानां प्रहस्थितवशेन शुभाशुभत्वयाह । प्रस्तौ=नराणां जन्मकाले सम्यग्वलिनः = पूर्वोक्तैवेलेशुक्तस्य प्रहस्य, स्वकीयनुष्रभागे (परबोच्चांशे) व्यवस्थितस्य च प्रहस्य सम्पूर्णानाम्नी दशा भवति । तत्फलख । धनारोज्यविवर्धिनी सा दशा भवति । तथा भगवन् गार्गिः—

सर्वेर्वलैरुपेतस्य परमोच्चगतस्य च । सम्पूर्णाख्या दशा हेया धनारोग्यविवधिनी ॥

यश्चीच्चराशिगत एव भवति न परमोद्यांशगतस्तथा यो प्रहो न पूर्णवलैर्युतः किन्तुः कि बिद्तन्वलयुतो भवति तस्य पूर्णा नाम दशा शुभा धनवृद्धिकरी च कथिता । तथा हि—स्वोचराशिगतस्याय कि बिद्वलयुतस्य च । पूर्णा नाम दशा ह्रेया धनवृद्धिकरी शुभा ।

यो प्रहो बलवर्जितस्तस्य = उक्तैर्वलेहीनस्य, नीचराशिगतस्यापि प्रहस्य रिका नाम्नी दशा भवति । तस्यां पुरुषाणां धनहानिः, रोगभयं च भवति । तथा च गार्थिः — सर्वेर्वलैविहीनस्य नीचराशिगतस्य च । रिका नाम दशा होया धनारोग्यविनाशिनी ॥

श्रथ च यो प्रहो नीचांशगतः (परमनीचमागे स्थितः ) स्यात्तस्य, तथा शंत्रुआगे = यत्र तत्र राशौ रिपुराशिनवांशगतो भवेत्तस्य प्रहृस्यानिष्टफला दशा होया । तस्यां सर्वधा श्रानिष्टमेव फलं भवति । तथा च-

यः स्यात्परमनीचस्यस्तया चारिनवांशके । तस्यानिष्ठफता नाम व्याध्यनर्थविवर्धिनी ॥

श्रत एव फलादेशकर्त्रा विदुषा प्रथमं जन्मकालिकीं प्रहृश्यिति हन्द्रा फलमादेश्यम् । यथा पूर्व सामान्येनोक्ते दशाफले गुरोः शुक्रस्य वा दशायां शुभकतान्येवोक्तानि । परख यदि गुरुः शुक्रो वा जन्मकाले नीचगतो विवलो वा भवेतदा तहशायां न जातु तहुक्कं शुभफलं स्यादिति चिन्त्यम् । एवमेव सर्वत्र फलादेशे तारतम्यं कर्त्तत्र्यमन्यया फलादेशको हास्यास्पदमुपयातीति ।

तत्तद्भावस्यार्थेशः = द्वितीयाधिपतियों प्रहः, तथा कामेशः = सप्तमेशो यो प्रहः, तस्य दशासु, श्रन्तर्दशासु च तत्तद्भावस्य विनाशः स्यात् । तत्तद्भावे ययदस्तु विचार्यते तत्तद्वः स्तुनो हानिर्भवतीत्यर्थः । तथा तत्तद्भावस्य द्वितीयेशेन सप्तमेशेन च युक्ता वा ईक्षिताः ( दशः ) यदि तत्तद्भावस्य कारकप्रहा भवेयुस्तदा तैरिप तत्तद्भावस्य हानिर्वाच्या । श्र-र्थात्तद्शास्यन्तर्दशासु च तत्तद्भावस्य नाशं प्र्यादिति । कारकप्रहाः २ श्रष्याये ५ १ श्रव्याये ५ श्लोके द्रष्टच्याः । श्लोकोऽयं ५ श्रव्याये २ श्लोक उक्तः ।

वित्तनः = पूर्वोक्तैर्वरीर्धुकाः, शोभनाः = शुभप्रहाः, यदि जन्मलग्नात् त्रिकोणधनलाभ-( ५।९।२।११ ) स्थानगता भवेयुस्तदा ते स्वस्वदशान्तर्दशाकाले विपुलं सुखं कुर्वन्ति ।

उपसंहारमाह—अष्टादशाध्यायिनि = अष्टादशाध्याया विश्वन्ते यहिमस्रसावष्टादशाध्यायी, तिहमन् (अष्टादशाध्याययुक्ते इत्यर्थः, अत्र अन्ये अष्टादशाध्याया आचार्येण कृताः) सर्वहोरासमुद्धते = सर्वेभ्यो होराशाह्रभ्यः समुद्धृतः सङ्ख्लितो यस्तिहमन् (सर्वेषां होराशाह्राणां सारं सङ्कल्य्यायं निवन्धो रिवतः इति अन्यारम्भ एवाह—'गर्यवराश्यादिरिवतं सङ्ग्रह्म होराफलान्तं = अस्यादौ राशीनां स्वरूपाणि, अन्ते च दशाफलान्ति विश्वन्ते तत् सक्तं भाग्रमुखप्रसादात् =

भानुः सूर्यो मुखं प्रधानो येषु ते भानुमुखाः सूर्योदयो नव प्रहास्तेषां प्रसादात् = कृपाषलात् , मया = श्रीवैद्यनाथेन कर्ता, प्रोक्तं = कथितमिति ॥ १६९-१७२ ॥ पारिजाते सुधा टीका कपिलेश्वररिज्ञता । दशाफलेऽस्मिन्नध्याये पूर्तिमष्टादशे गता ॥ १८ ॥

उचभागमें बळी सम्पूर्ण फळ देता है। बळरहित प्रहकी द्शा रिक्त (खाळा) होती है।

नीच अंश, शत्रु भागमें प्राप्त ब्रह जातकको अनिष्ट फल देता है ॥ १६९ ॥

उस उस आवसे धनेश और सप्तमेशकी दशा अन्तर्दशामें उससे युक्त इष्ट कारकेंसि उस २ आवका नाश होता है। त्रिकोण धन और लाभ स्थानमें स्थित शुभग्रह यदि बळी हों तो अपनी दशा अन्तर्दशाके समय विद्युक सुखको करते हैं॥ १७०-१७१॥

होरासे समुद्धत जातकपारिजातमें अठारह अध्याय राशि-रूपादिसे दशाफठान्तको

खुर्यादि ब्रहींकी कृपासे निर्माण किया है ॥ १७२॥

इति मिरजापुरमण्डतान्तर्गत 'श्राही' प्रामवासिसरयूपारीणवंशावतंसपाण्डेयोः पाह्यपिडतश्रीमच्छत्रधरसृतुना-श्रखिलभारतवर्षीयसंस्कारसमिति-वैदिक कर्मकाण्डाचार्य-दैवङ्गभृषण-पण्डित-श्रीमातृ प्रसादशाक्षिणा विरचिता 'विमला'ख्या हिन्दीटीका-समाप्ता ।

## अथ जन्थोपमंहारः।

शाखाभिरष्टाद्शसंख्यकाभिरध्यायह्पाभिरतिप्रकाशः । ज्योतिर्मयः सर्वफलप्रधानः सङ्कीतितो जातकपारिजातः ॥ १ ॥ उक्तं राशिगुणालयं प्रहगितस्थानस्यभावाकृति-राधानादिसमस्तजीवजननं बालाद्यनिष्टाकरम् । आयुक्जीतकभङ्गयोगजिविधः श्रीराजयोगादिजो द्वित्रयादिश्रह्योगजः शुभकरो मान्यब्दजं च क्रमात् ॥ २ ॥ पश्चादष्टकवर्गिबन्दुगणितं होराधनस्थानजं दुश्चिक्याविभावजं सुतरिपुत्थानप्रयुक्तं फलम् । कन्दप्रिश्मधर्मराशिजनितं व्यापारलाभान्त्यजं नारीजातकल्वणं निगदितं चक्रं दशान्तद्शा ॥ ३ ॥ श्रीविद्याधिकवेद्वुटाद्रितनयः श्रीवेद्यनाथः सुधी-रादित्यादिसमस्तखेटकृपया विद्वजनप्रीतये । होरासिन्धुसमुद्धत्वत्त्रययानस्यीमष्टादशाध्यायिनीं चक्रे जातकपारिजातसर्णि गीतोत्सुकश्लोकिनीम् ॥ ४ ॥ इति जातकपारिजातः समाप्तः ।

श्रधुना चतुभिः एलोकैर्प्रन्थोपसंहारमाह । श्रयं जातकपारिजातः = जातकेषु पारिजातः ( सुरहुमः ) श्रव्यायरूपाभिरष्टादराशाखाभिर्युतोऽतिप्रकाशो दोषादिरहितः, ज्योतिर्मयः ज्योतीिष श्रहनक्षत्रादयस्तन्मयः श्रहनक्षत्रविषयैरोत्रश्रोतः, सर्वफलप्रधानः मानवजीवने जन्मादि-निधनान्तं यावत्फलमस्ति तत्प्रकाशने मुख्यतमः श्रयं श्रन्यक्ष्पेण सञ्चीतितः ।

अस्मिन् जातकपारिजाते राशिगुणस्वकवम् १, प्रहनामस्वकवगुणस्रेदकम् २, श्राधा-नादिजन्माच्यायः ३, बालावरिद्धाच्यायः ४, श्रायुर्दीयाच्यायः ४, जातकभन्नः ६, राजयो-

४६। जा० पा०

गाच्यायः ७, द्वथादित्रहयोगाच्यायः ८, मान्यब्दादिफलम् ९, श्रष्टकवर्गः १०, लज्ञनधन-भावफलम् ११, तृतोयचतुर्थभावफलम् १२, पद्यमषष्ठभावफलम् १३, सप्तमाष्टमनवम-भाव-फलम् १४, दशमैकादशद्वादशभावफलम् १५, स्त्रीणातकम् १६, कालचक्रदशा १७ दशा-न्तर्दशाफलम् १८, एते किलाष्टादशाच्यायाः सद्वीतिताः ।

श्रयं श्रीवैद्यनायः सुधीः प्रकृतप्रन्यकर्ता, सर्वार्थविन्तामणिनास्त्रो प्रन्यस्य ज्योतिर्नि-वन्धस्य कर्तुः श्रीवेद्धटाद्रिनास्त्रो विविधविद्यापारक्षतस्य विदुवस्तन् जन्मा सूर्योदिनवश्रहाणां प्रसादात् विद्वजनानां प्रीतये होराशास्त्रस्पससुद्रमन्थननिस्सरिताममृतक्षरपामग्रादशाध्याय-युक्तां गीतोत्सुकश्लोकिनीम् ( यथार्थफलश्रदणात्कर्णेन्द्रियाहादिनीम् ) जातकपारिजातसर्णि चक्ने कृतवानिति । श्रयात्र 'गीतोत्सुकश्लोकिनीम्' इत्यनेन 'गीतोत्सुक्त' सङ्ख्यानुक्यश्लोक-चतीमित्यि भवितुमहित तत्र । कटपयादिसङ्कतेन 'गीतोत्सुक्त' = १७६३ भवति । परबा-धुनोपलञ्चपुस्तके १९१५ श्लोका उपलभ्यन्ते । तेनानुगीयते यथायाकार्लं कैथित्प्रक्षिप्ताः श्रापि भवेयुस्तदिधनाः श्लोका इत्यलम् ॥ १-४॥

इति श्रीमिथिलादेशान्तःपातिदरभङ्गामण्डलान्तर्गत 'वासुकीविद्दारी' प्राप्तिवासिमैथिल्रभूदेवकुलभूषणचातुरध्दिरकोपाइपण्डितशीगिरिनायशर्मतन् जन्मना ज्यौतिवाचार्यपोष्टाचार्य-काव्यतीर्थोपाधिधारिणा लब्धराजकीयस्वर्ण-रजतपद्केन
'पर्यिडतश्रीकपिलेश्वरशास्त्रिणा' विनिर्मिता
'सुधाशालिनी' संस्कृतदीका समाप्ता ।

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।



## ( चीखम्भा प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला १) अथर्व वेद-परिशिष्ट

सम्पादक—जार्ज मेलबील बोलिंग तथा जुलियस फॉन नेजलीन हिन्दी-टिप्पणियों सहित सम्पादन डॉ॰ रामक्रमार राय

हर्षं का विषय है कि चीखन्मा ओरियन्टालिया ( वाराणसी ) द्वारा अथवैवेद-परिशिष्ट का पुनः प्रकाशन हुआ है। इस प्रकाशन का महत्त्व इसलिए और अधिक हो गया है कि यह संस्करण नागरी लिपि में प्रथम वार प्रकाशित हुआ है। इससे पूर्व प्रस्तुत अन्य का प्रकाशन १९०९ ई० में हुआ था। परन्तु वह संस्करण रोमन-लिपि में ही था।

पहले जलग-जलग कार्य करते हुए उक्त दोनों विद्वानों ने आगे चलकर संमिलित प्रयास से इस कार्य को सन्पन्न किया। अविवर महोदय एवं श्री मॉरिस न्लूमफीन्ड ने इस प्रन्थ पर कुछ कार्य किया था। उन्हीं दोनों निद्वानों ने जलग-जलग इस विशिष्ट प्रन्थ के संपादन की संपादकों को प्रेरणा दी थी। १८९८ ई० के आस पास वेषर ने कॉन नेजलीन की तथा म्लूमफीन्ड ने बोलिंग को अथवैवद-परिशिष्ट के संपादन की दिशा में संप्रेरित किया। जन दोनों पिडतों ने कार्यों के विवरण का इस प्रन्थ के अपने प्राख्यम में स्वयं उन्लेख किया है। उसे देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कितने श्रम, मनोयोग और अध्यवसाय के साथ उक्त संपादन-कार्य संपन्न हुआ था। उस समय तक अथवैवद-परिशिष्ट की जितनी सामग्री मिल सकी थी—उन सब के आधार पर श्रमसाध्य निष्ठा द्वारा दोनों विद्वानों ने परिशिष्ट का संपादन किया था। जिस जिस व्यक्ति या संस्था द्वारा सहायता मिल सकती थी, सबको प्राप्त करने की एवं उसके उचित उपयोग की दिशा में उन दो विद्वानों ने कुछ भी उठा नहीं रखा था।

चौंखन्मा भोरियन्याक्रिया एवं नागरो लिपि के रूपान्तरकार संपादक श्री रामकुमार राय पन्यवाद के पात्र है जिन्होंने इस चिर प्रतीक्षित कार्य को संपन्न किया। प्रत्येक परिशिष्ट के आरम्भ में इन्दी में सम्बद्ध परिशिष्ट का सार संक्षिप्त रूप से देने के कारण एवं अन्त में उद्धरण सूची और शब्दानुक्रमणिका के कारण प्रन्थ का महत्त्व बढ़ गया है।

इस प्रन्थ में नित्य, नैमित्तिक तथा विभिन्न अवसरों, पर्वो, परिस्थितियों आदि से संबद्ध कर्मों का--व्याख्यानों, संवादों आदि द्वारा महत्त्वपूर्ण वैदिक-धार्मिक विधि-विधानों सिंहत वर्णन मिलता है। प्रस्तुत अपूर्ण से मासमान इस कोशारमक परिशिष्ट-प्रन्य दे रहत्तर (७२) परिशिष्टों में न जाने कितने शास्त्रीय विधान, विचार और उपाय आदि विणित हैं।

अतः दुण्प्राप्य, दुर्लेम, चिरप्रतिक्षित एवं महत्त्वपूर्ण इस 'अथवेवेदपरिशिष्ट' के प्रस्तुत संस्करण का प्राच्यविधा के अनुशीलनकर्त्ता पण्डितों में निश्रय ही समादर होगा। इस सर्प्यास का हम स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है ि दूसरा संस्करण शीम ही प्रकाशित होगा और तव हिन्दी अनुवाद-सहित यह हमारे सामने आयेगा। इसी आशा के साथ प्रकाशक तथा 'हिन्दी नोट्स' के साथ वर्तमान ग्रन्थ प्रस्तुतकर्त्ता संपादक को वर्षा है देते हुए मुझे प्रसन्नता ही रही है। कक्णापति त्रिपाठी

भूतपूर्व वाश्सचांसलर, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

#### ( चौखम्भा प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला २ )

### धाराधीखर भोजकृतः

#### तत्त्वप्रकाशः

तात्पर्यदीपिका-षुत्ति-व्याख्याद्यः-हिन्दोभाषानुवादसहितः सम्पादक

डॉ॰ कामेश्वरनाथ मिश्र, एस. ए., पी-एच. डी., साहित्याचार्य ( उ॰ प्र॰ संस्कृत श्रकादमी द्वारा पुरस्कृत )

भारतीय जीवन में शैवधर्म एवं दर्शन का विशेष महस्व रहा है। उत्तरभारत में काश्मीरीय शैवदर्शन तथा दक्षिण भारत में सिद्धान्त-शैवदर्शन विशेष रूप से प्रचलित रहे। 'तत्त्वप्रकाश' सिद्धान्त-दर्शन के प्रमेयों का स्पष्ट ज्ञान कराने वाला प्रमुख प्रन्थ है। तत्त्वों का निरूपण इसिल्ये भी अधिक निर्धान्त है क्योंकि धर्म, दर्शन, कला, धंस्कृति एवं साहित्य के अद्भुत उज्ञायक महाराज भोज ने इसी सम्प्रदाय की दीक्षा ली थी और उन्होंने यहाँ साधना के अनुभवों को उतारा है। उनके विचारों का विशद विवेचन करने के लिये श्रीकुमारदेवरिवत 'तात्पर्य-दिपिका' तथा अधोरशिवाचार्यरिवत 'इति' दोनों को साथ में जोड़ दिया गया है। डॉ॰ मिश्र ने अथक परिश्रम करके जिज्ञासुओं के लाभार्थ कारिकाओं का हिन्दी-श्रतुवाद करके, विवेकपूर्वक पाठान्तरों का निर्धारण कर प्रन्थ की प्रामाणिक एवं परिनिष्टित रूप प्रदान किया है। प्रन्थ के अन्त में सन्दर्भों का आकारनिर्देश, दोनों टीकाओं में उद्धृत प्रन्थ एवं प्रन्थकारों की स्वी, पारि-भाषिक शब्दकीश एवं उपयोगी प्रन्थों का उल्लेख परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया है। श्रन्त में दिये गये तक्ष्वों की उत्पत्ति के रेखाचित्र से सारा विषय स्वतः स्पष्ट हो जाता है।

विद्वान् सम्पादक ने भूमिका में शैवदर्शन के प्रकार, सिद्धान्तरीवदर्शन का स्राभिप्राय, सिद्धान्तसाहित्य, सिद्धान्तदर्शन, भोज, श्रीकुमार तथा ख्रवोरशिवाचार्थ के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर शोधपूर्ण प्रकाश डाला है। भूमिकामात्र को पढ़ लोने से संस्कृत तथा दर्शन के ख्रनुरागियों को 'सिद्धान्त' के साहित्य तथा प्रतिपाद्य विपयों के ज्ञान के लिये ख्रन्य प्रन्थ देखने की ख्रावरयकता नहीं पड़ेगी। हिन्दी में इस दर्शन से सम्बद्ध इतनी सामन्नी श्रभी तक प्रकाश में नहीं श्रायी है। प्रन्थ का ख्रभ्ययन करने से सिद्धान्तरीवदर्शन से सम्बद्ध समस्त विषयों का परिचय मिल जायेगा। हिन्दी माभ्यम से सिद्धान्तदर्शन तथा भोज के कृतित्व ख्रीर साधना पर प्रचुर प्रकाश डालने वाला ख्रीर दक्षिण भारतीय धर्म तथा साधना की हिन्दीभाषा के द्वारा उत्तर भारत में फैला कर उत्तर ख्रीर दक्षिण में समन्वय स्थापित करनेवाला यह प्रथम प्रन्थ होगा।

### ( चौखम्भा प्राच्यविद्या ग्रन्यमाला ४ ) महाराजाधिराजभोजकृतं

# सरस्वतीकण्ठाभरणम्

(चित्रप्रकरणसहितम्)

#### प्रथमो भागः

रलदर्पणाख्यसंस्कृत स्वरूपानन्दभाष्यनाम हिन्दी व्याख्याद्वयोपेतम्

व्याख्याकार-

डॉ॰ कामेश्वरनाथ मिश्र, एम. ए., पी-एच् डी., साहित्याचार्य

महाराजाधिराज मोज की साहित्यसेवा जनकथा वन चुकी है। साहित्य, कला, षमं, दर्शन आदि का संरक्षण ही नहीं, सम्पादन भी उन्होंने किया है। आयुर्वेद से लेकर आध्यात्मिक साधना तक का कोई भी क्षेत्र उनसे अलूता न रहा। अलंकारशास्त्र के क्षेत्र में उनके कीर्तिस्तम्म 'सरस्वतीकण्ठाभरण' नामक ग्रन्थ को प्रकाशित करते हुए हंमें हुवे हो रहा है।

इस प्रत्य के प्रथम परिच्छेद में कान्य-लक्षण, गुण तथा दोगों का सूक्ष्म विवेचन है। दितीय परिच्छेद में शुन्दालक्षार का निर्णय करते समय चित्रालक्षार का विवेचन प्रथं वर्गों करण जितना वैद्यानिक, विशद, पूर्ण प्रवं व्यवस्थित यहाँ है, वैसा किसी भी अलक्षार-शास्त्र के प्रत्य में नहीं है। यहां स्थिति तृतीय परिच्छेद में अर्थालक्षार के निरूपण में भी है। उमयालक्षार का भी पृथक् से इतना विस्तृत विवेचन मोज ने ही किया है। पूरा चलुर्थ परिच्छेद इसी के निरूपण पर दिया गया है। पञ्चम परिच्छेद में 'शृक्षार' की रसराजता सिद्ध करते हुए महाराजाधिराज ने अन्य रसों तथा भावों की समीक्षा तो की ही है, आनुपित्रक रूप से सम्बद्ध नायक, नायिका आदि के विषय में भी प्रचुर सामग्री प्रदान की है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महाराज मोज ने काव्य के प्रत्येक क्षेत्र की छुआ और सोने में शुनन्ध भर दी।

साथ में 'रलदर्गण' नाम की संस्कृत टीका भी यावदुपल्ब्य दी गई है। धन्यवाद है तकण किन्तु प्रीढ़ समीक्षक डॉ० कामेश्वर नाय मिश्र को जिन्होंने सरल, सुरपष्ट एवं भावप्राहिणी हिन्दी भाषा में प्रन्थ की गृढ़तम प्रन्थियों तथा रहःयों को उद्घाटित किया है।
डॉ० मिश्र को लेखनी में अद्भुतक्षक्ति है जिसने गृढ़तम विषय को स्पष्टतम कर दिया है।
यथारथान दिये गये रेखाचित्रों, रेतिहासिक एवं तुल्नात्मक विवेचनों से प्रन्थ निखर
उटा है। भूमिका में विद्वान् भाष्यकार ने राजा भोज के जीवन, प्रन्थकर्तृत्व, आध्यात्मिक
अभिरुचि तथा उनको सम्मत काव्यलक्षण, चित्रालक्कार, रस आदि पर शोषपूर्ण दृष्टि
डाली है। जन्त में विविध परिशिष्टों से प्रन्थ की उपयोगिता और भी बढ़ गयी है।
विश्वास है कि छात्रों, अध्यापकों तथा काव्यशास्त्र के जिश्नासुओं को प्रचुर सामग्री मिलेगी
और वे लामान्वित होंगे।

#### ( चीखम्भा प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला ३ )

# सन्त्र-योग-संहिता मृत्र सहित श्रंत्रेजी श्रनुवाद डॉ० राम कुमार राय

श्रीफेसर, मनोविज्ञान विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

यह एक मात्र उच कोटि को मन्त्र योग को पुस्तक है जिसमें कमवार कदम-कदम पर मन्त्र योग का स्पष्टीकरण पाया जा सकता है। यह मन्त्र-योग के सभी सीलहीं आहों का वित्रेचन करता है। आर्थात भिक्त, शुद्धि, आसन, पद्मान्न सेवन, आचार, धारणा, दिव्य-देश-सेवन, प्राण-किया, सुद्धा, तर्पण, हवन, बल्जि, याग, जप, ध्यान और समाधि। इस संहिता में सभी तरीकों एवं व्यवहारों की इतनी पूर्ण व्याख्या हुई है कि यह संहिता एक हस्त पुस्तक के खप में प्रयोग की जा सकती है जो मन्त्र-साधना का प्रायोगिक दिशा प्रदान कर सकती है।

इसके श्रातिरिक्त यह विस्तार से बराबर सन्त्र फिलत ज्योतिय ( नक्षत्र विद्या, दैवरा विद्या) की श्रावधारणा करता है। जिसकी सहायता से कोई एक उसकी सत्यता का निर्णय कर सकता है। सन्त्र साधना के लिए अपने लिए उचित सन्त्र का चुनाव कर सकता है। साधना के लिए समय और स्थान का चुनाव पहले से निश्चित करना कि किपको गुढ़ बनाया जाय और सन्त्र साधना में कैसे आगे बढ़ा जाय।

हमारा उद्देश्य है उन सभी आवश्यक तत्त्वों का जो मन्त्र साधना के लिए आवश्यक है और जो समर्थ (फलोत्पादक) मन्त्र हैं उनकी विस्तृत जानकारी देना। आवश्य की प्रकृति यहाँ तक बढ़ गयी है कि इस वर्गीकृत पुस्तक में हिन्दुओं का प्राचीन विज्ञान भी है और वह इतना वैज्ञानिक है कि यह उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों या शिक्षितों में एवं सची वातों में सन्देह करने वालों को भी प्रभावित करती है और वे सभी मन्त्रों की सफलता एवं उसके प्रभाव (गुण) के विषय में समझने लगते हैं।

इसीलिए हमने कार्य चेत्र के बाहर जो साधक सारे विश्व में फैले हुए हैं उनके लिए प्रथम बार श्रंप्रेजी अनुवाद के साथ इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है तथा इसे उस विस्तृत चेत्र में साधकों में प्रवेश पाने के योग्य बनाया है। इसमें बहुत श्रिक चार्ट, आकृति (मानचित्र) एवं तस्वीरें हैं जो साय-साथ एक रास्ते का निर्माण करती हैं और जो अधिक प्राह्म हैं अर्थात् समझ में आने योग्य हैं।





### ज्योतिष-ग्रन्थाः

जनसपत्रदीपकः । पं विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दी टोका नोट्स युक्त ५-०० सूर्यसिद्धान्तः। (भारतीय खगोलविद्या का श्रंथ ) पं० श्री कपिलेखर चौधरी कृत 'तत्त्वामृत' संस्कृत टीका, नोट्स आदि सहित महत्मार्तण्डः। नारायण दैवज्ञ कृत । पं॰ कपिलेश्वरशास्त्री कृत 'मार्तण्डप्रका-शिका' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित १५- • • चापीयत्रिकोणगणितम् । श्री नीलाम्बर झा कृत । पं० श्री अच्युतानन्द झा कृत 'विविध वासना' विवद टीका युक्त ४-०0 सिद्धान्त शिरोमणिः। भारकराचार्य कृत । स्वकृत 'वासना भाष्य'सहित । ५० सुरलीधर ठाकुर कृत 'प्रभा-वासना' टोका, नोट्स, प्रमाण श्रादि युक्त । प्रथम भाग नरपतिजयचर्यास्वरोदयः। श्री नरपति कविकृत। पं० गणेशदत्त पाठक कृत 'सबोधिनी' सं ० हिण्दी टीका सहित ४५-०० गणितकौसुदी । पं॰ गणपति देव शास्त्री कृत । १-२ भाग । द्वितीय भाग २-५० जातकालंकारः । श्री गणेश दैवज्ञ कृत । श्री हरमान शक कृत संस्कृत टीका सहित । श्री दीनानाथ झा 'भावबोधिनी' हिन्दी टीका सहित ४-०० आचार्य आस्कर (भारकराचार्य-एक ग्रध्ययन) लेखक-पं ० रामजन्म मिश्र४५-०० प्रश्नचण्डेश्वरः । दैवज्ञरामकृष्णविर-चितः। सान्वय, हिन्दी भाषा टीका एवं टिप्पणियों से शोभित, व्याख्या-पं॰ रामजन्म मिश्र 0-40 जातकपारिजातः । श्री वैद्यनाथ कृत । पं॰ कपिलेश्वर चौधरी कृत 'सधा शालिनी' संस्कृत टीका तथा पं॰ मातृप्रसाद पाण्डेय कृत 'विमला' हिन्दी टीका सहित 04-00

प्राप्तिस्थानः — चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी

# (काशी संस्कृत ग्रन्थमाला ४६) श्रीमाञ्छतानन्द विरचिता

## भास्वती

# श्रीमातृप्रसाद ( दैवज्ञभूषण ) पाण्डेयेनकृता

'छात्रबोधिनी' संस्कृतभाषाटीकासहिता

आचार्यरामजन्मिमश्रेण संशोध्य टीप्पण्यादिभिरतंकृता

श्रीमान श्राचार्य शतानन्द द्वारा विरचित भास्वती करण प्रन्थ है। इसका निर्माण ई॰ सन् १०९९ में हुआ था। श्राचार्य वाराह मिहिर के सूर्य-सिद्धान्त के श्राधार पर जो सम्प्रति पश्चसिद्धान्तिका में उपलब्ध है, बनी है। पहले इस प्रन्थ का बहुत श्रिष्ठक प्रयोग था। उस समय इसकी श्रानेक संस्कृत टोकार्ये मिलती थीं किन्तु समय ने विशिष्ट गुणयुक्त श्रात्थुपयोगी इस प्रन्थ को भी लुप्तप्रायः कर दिया। इसमें प्रहों का चेपक शक १०२१ की स्पष्ट मेप-संकान्ति काल (गुक्वार) का है। इसमें श्रह्मण के श्राधारपर प्रहों को स्पष्ट करने की विधि नहीं है वरन् प्रहों की वार्षिक गति के श्रमुसार है जिससे गणना करने में बड़ी सुविधा है। श्राचार्य ने शतांश प्रणाली से गणित का काम किया है श्रर्थात् राशि श्रंश कला विकला लिखने के स्थान पर राशि के सौवें भाग में या नक्षत्र के सौवें भाग में प्रहस्थित बतायी है। जैसे चन्द्रमा की एक वर्ष की गति ९९५ है नक्षत्र शतांशों में बतायी गई है जिसका श्रर्थ है—

 $\frac{99x^{\frac{1}{5}}}{900}$  नक्षत्र =  $\frac{99x^{\frac{1}{5}}}{900} \times 600$  कला

= ७७६६२ कला = ४ राशि १२ ग्रंश ४६ कला ४० विकला

इसी प्रकार शनि का चेपक ४९४ शतांश राशि है जिसका श्रर्थ दशमलव भिन्न में ४.७४ राशि हुआ। इस प्रकार आधुनिकतम गणितोपशुक्त यह प्रन्थ शीव्र प्रकाश में आ रहा है। (१९८४) ४०-००